# वा-भाष-मापनावा

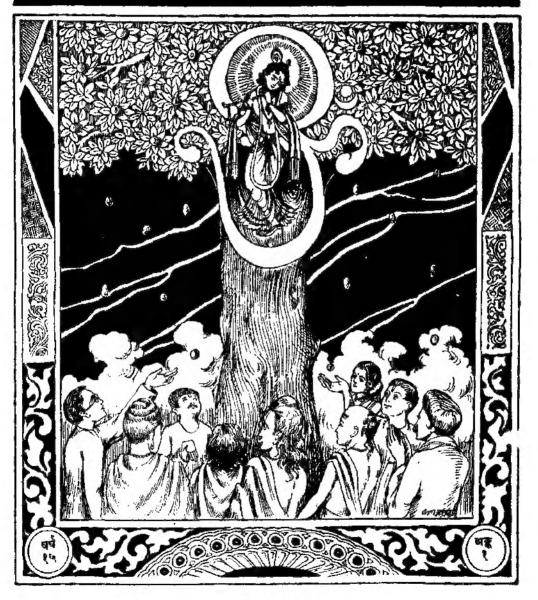

#### र्वार सेवा मन्दिर दिल्ली

Le conscience conse

य जयः कालंबनाश्चिनि काली जय जय ।

र जयः सथा सीता रुक्मिण जय जय ।।

सदाधिव साम्ब सदाशिव जय शंकर ।

हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।।

हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कर्मण हरे हरे ।।

तारा । जय गणेश जय शुभ आसारा ।।

राम । यारीशंकर सीताराम ।।

राम । प्रतिन्पादन मीताराम ।।

तयराम जय जय राम ।।

ा हरि मुकुन्द मुर्गार ।।

संस्करण १९६०० ]

## कोई मजन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठावें ।

## समालोचनार्थं पुस्तकें कृपया न भेजें। कल्याणमें समाठीचनाका सम्भ नहीं है।

| धाराम भूतव |                                                               | सावनंबका                       |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|            | जय पात्रक गीव चन्द्र जयानि जय । यन् चित् आनेंद्र भृमा जय जय ॥ | मुक्ष ३६)                      |
| 11.7.      | जय जय विश्वहरूप हरि जय। जयहर अखिलान्मन् जय जय।।               | (4 44 6)                       |
| (1 1900)   | अत विरोध अव अर्थाना राधिकात अव रमाना ।                        | साजारणवर्षः । )<br>विदेशके । ) |

Prince of the St. P. Podder and C. L. Gosseand M. A. Shastri Prince of the St. Sty Chairshy and as Jaian at the Cria Press, Corakly me? In (India).

## कल्याण-प्रेमियोंसे तथा ग्राहकोंसे नम्र निवेदन

(१) साधनाङ्क इस बार ठीक समयपर निकल रहा है। युद्धकी महँगीके कारण यह सीचा गया था कि साधनाङ्क कल्याणके संत-अंकसे बड़ा न हो। संत-अंक तीनों खण्डोंमें कुल ८७४ पृष्ठ थे। परन्तु चेष्टा करनेपर भी साधनाङ्क बहुत बड़ा हो गया। प्रथम खण्ड (अगस्तका अंक), द्वितीय खण्ड (सितम्बरका अंक) और तृतीय खण्ड (अक्टूबरका अंक) सब मिलाकर ६५४ पृष्ठ हो जायँगे, अर्थात यह संत-अंकसे पूरे ८० पृष्ठ अधिक बड़ा हो गया है। सुनहरी और बहुरंगे वित्रोंकी संख्या भी ४१ है और प्रायः सभी चित्र बहुमूख्य भावपूर्ण और कलापूर्ण हैं। विविध सम्प्रदायोंकी साधनाओंका वर्णन होनेसे यह अंक प्रायः सबोंपयोगी और सभीको साधनाका खरूप बतलानेवाला हो गया है।

काराज, छपाई, टाइप, स्याही, ब्लाक बनवायी, बँधाई आदि सभीकी कीमत बढ़ जानेके कृपण इस बार यह साधनाङ्क बहुत भारी घाटा देकर प्रकाशित हो रहा है, इसिलये दुवारा छपनेकी सम्भावना प्रायः नहीं है। अतएव जिनको ग्राहक बनना हो वे बहुत शीघ उपये भजकर ग्राहक बन जायँ, पहले बिक गया तो फिर मिलना कठिन हो जा सकता है।

युद्धकी महँगीमें इतना बड़ा और बहुमूल्य 'साधनाङ्क' होनेपर भी कल्याणका मूल्य बढ़ाया नहीं गया है ।

- (२) 'साधनाङ्क' का मूल्य २॥) है। शेष ग्यारह आनेमें वर्षभरके ग्यारह अंक और मिल जायँगे। इसलिये 'साधनाङ्क' अलग न लेकर पूरे वर्षके ग्राहक बननेमें ही सुभीता है। कल्याणके प्रेमी पाठक-पाठिकागण जैसे प्रतिवर्ष चेष्टा करके ग्राहक बनाते हैं, वैसे ही इस वर्ष भी विशेष उत्साहसे ग्राहक बनावें। प्रत्येक ग्राहक महोदय चेष्टा करके एक-दो नये ग्राहक अवस्य बना दें।
- (२) अंकका बड़ा कलेकर और ५५६००का संस्करण होनेसे छपाईका काम बहुत बढ़ गया है। ज्यों-ज्यों अंक छपते जाते हैं त्यों-ही-त्यों ग्राहकोंको भेजे जा रहे हैं। ग्राहकोंकी प्रायः शिकायत रहा करती है कि हमें अंक देरसे मिलते हैं। शिकायत ठीक है। परन्तु हम इसके लिये लाचार हैं। बहुत जल्दी करनेपर भी सब अंकोंकी पूरी रवानगीमें लगभग १॥ महीना तो लग ही जायगा। ग्राहकगण हमारी इस विवशतापर क्षमा करें।

- (8) जिन महातुभावोंने अभीतक अगले सालका मूल्य ४≥) नहीं भेजा है उनकी सेवामें जल्दी ही साधनाङ्क बी॰ पी॰ से भेजनेकी व्यवस्था की जायगी। परन्तु उसमें देर होना सम्भव है, इसलिये इस सूचनाको पढ़ते ही जो ४≥) मनीआर्डरसे तुरंत भेज देंगे, उनको 'साधनाङ्क' जल्दी मिल सकेगा।
- (५) जिन स्जानोंके नाम बी० पी॰ जायगी, हो सकता है उनमेंसे कुछ सज्जन इधरसे बी॰ पी॰ जानेके समय ही उधरसे रुपये मनीआईरसे भेज देवें ! ऐसी हालतमें उन सर्जनोंसे प्रार्थना है कि वे वी॰ पी॰ लौटावें नहीं, वहीं रोक रक्षें और हमें तुरंत कार्ड लिखकर सूचमा दें । रुपये आ गये होंगे तो हम उन्हें फ्री-डिलेबरी देनेके लिये बहाँके पोष्टमास्टरको लिख देंगे । यदि 'साधनाङ्क' रिजस्टरीसे मिल गया हो और बी॰ पी॰ से भी अंक पहुँचे तो भी कृपया वी॰ पी॰ लौटावें नहीं । चेष्टा करके दूसरा नया ग्राहक बनाकर बी॰ पी॰ छुड़ानेकी कृपा करें और नये श्राहकका नाम-पता साफ-साफ लिख मेजनेकी कृपा करें । कई महानुभाव ऐसा ही करते हैं । हम हृदयसे उनके कृतज्ञ हैं ।
  - (६) सजिल्द अंक . भेजनेमें देर होगी, ग्राहक महोदय क्षमा करें।
- (७) जिनको प्राहक न रहना हो वे सज्जन कृपा करके तुरंत तीन पैसेका कार्ड लिखकर डाल दें, जिसमें कल्याण-कार्यालयको बी॰ पी॰ भेजकर व्यर्थ डाकखर्चका नुकसान न उठाना पहे।

#### गीता और रामायणकी परीक्षा

'कल्याण'के पाठकोंको श्रीमद्रगवद्गीता और श्रीरामचिरतमानस (रामायण) का महस्य समझाना नहीं होगा । हर्षकी बात है, इनके प्रचारके लिये कई वर्षोसे दो परीक्षासमितियाँ अपना कार्य कर रही हैं । प्रतिवर्ष हजारों परीक्षार्थी परीक्षार्में बैठते हैं । अतएव सब सज्जनोसे प्रार्थना है कि वे अपने अपने स्थानोंकी हिन्दी-संस्कृत-पाठशालाओं में तथा स्कृत-कालेजों में गीता और रामायणकी पढ़ाईकी व्यवस्था करावें और यथासाध्य अधिक-से-स्थिक विद्यार्थियोंको परीक्षामें बैठनेके लिये उत्साहित करें । आशा है कि सभी शुद्धिमान् सज्जन इस कार्यमें हमारी सहायता करेंगे । नियमावलीके लिये नीचे लिखे पतेपर पत्र लिखनेकी कृपा करें ।

संयोजक--

श्रीगीतापरीक्षासमितिः श्रीरामायणमसारसमिति पी० बरहज ( गोरखपुर )

## कल्याण 🔀



श्रीमहागणेश

#### श्रीहरिः

#### मानस-पारायण

गाइये गनपति जगबंदन ! संकर-सुवन भवानी-नंदन !। १ ।। सिद्धि-सदन, गज-बदन, बिनायक ! कृपा-सिंधु, सुंदर, सब-लायक !। २ ॥ मोदक-प्रिय, सुद-मंगल-दाता । बिद्या-बारिधि, बुद्धि-बिधाता !। २ ॥ माँगत तुलसिदास कर जोरे । बसहिं रामसिय मानस मोरे !। ४ ॥

जगत्में कछह, दुःख, अशान्ति और संहारका प्रवाह चल रहा है और इसका वेग दिनोंदिन बद्दता जा रहा है। इतनी जल्दी-जल्दी परिवर्तन हो रहे हैं और ध्वंसका ऐसा कम चल रहा है कि पता नहीं कुछ ही दिनोंमें इस मानव-जगत्की क्या दशा हो जायगी। इन सारी विपत्तियोंसे बचने और लोक-परलोकमें सुख-शान्ति प्राप्त करनेका सम्रा उपाय है भगवान्का आश्रय। और इसके साधन हैं—भगवज्ञामका जप-कीर्तन, ईश्वर-प्रार्थना और भगवान्के गुण-लीलाओंका गान।

इसी उद्देश्यसे गत चैत्रमाधमें मानस-पारायणकी योजना की गयी थी और श्रीरामचरितमानसके सवा लाख पारायण कर लेनेके लिये 'कल्याण' के पाठक-पाठिकाओंसे निवेदन किया गया था। निवेदन करनेके समय भी मनमें यही बात थी कि समय बहुत योड़ा रह गया है इसिलिये हजार-दो हजारसे अधिक पारायण शायद नहीं हो सकेंगे परन्त बड़े अपनन्दकी बात है कि लगभग १०००० पारायण हो गये। और पारायण करनेवालोंमें सभी प्रान्तोंके, सभी श्रेणियोंके स्त्री-पुरुषोंने भाग लिया । बहुत बड़े सुधिक्षित विद्वानों। न्यायाधीशों, वकीलीं और न्यापारियोंसे लेकर मजदूरीतकने इसमें भाग लिया । पञ्जाबके एक शहरसे तो यह समाचार मिला कि वहाँ एक भी मोइला ऐसा नहीं बचा कि जिसमें मानस-पारायण न हुआ हो और रामनवमीका उत्सव न मनाया गया हो । ये सब बड़े छुभ लक्षण हैं । तथापि जहाँतक समा लाख पारायण पूरेन हो जायँ बहाँतक कल्याण के पाठकोंको सन्तोष नहीं होना चाहिये। अब कुछ ही दिनौं बाद आश्विनका नवरात्र आ रहा है, इम अपने श्रद्धाञ्च पाठक-पाठिकाओंसे विनयपूर्वक अपील करते हैं कि इस बार वे पूरे उत्साहसे इस काममें लग जायँ और जहाँतक हो सवा लाखकी संख्या पूरी करनेकी चेष्टा करें।

कई सजनोंने यह सुझाया है कि नौ दिनके बदले आश्विन ग्रक्का प्रतिपदासे आगामी चैत्र शक्का नौमीतकका समय रक्खा जाय और यह कहा जाय कि जिनसे जितने हो सकें किसी भी समय उतने पारायण कर हों। अतएव यह भी प्रार्थना है कि जो लोग आश्विनके नवरात्रमें पारायण न कर सकें या नवरात्रमें करनेपर भी और अधिक कर सकें वे आगामी रामनवमीतक पारायण चालू रक्लें या जब कभी जितना चाहें उतने पारायण करें ) इस बार भारतके कोने-कोनेमें और घर घरमें मानसका पारायण होना चाहिये। आशा है कि सभी सजन इस कार्यमें सहयोग देंगे और सभी एक दसरेकी सहायता करेंगे। गत बार पारायणकी विधि कुछ लम्बी यी । सबके सुभीतेके लिये इस बार यह सोचा गया है कि जो पूरे नियमोंका पालन न कर सर्के वे केवल भगवान् श्रीरामकी तसवीर सामने रखकर धूप देकर पाठ आरम्भ कर दें और नौ दिनका पाठ पूरा होनेपर रामायणजीकी आरती करके समाप्त कर दें। नौ दिनमें पाठ पुरा हो जाना चाहिये । प्रतिदिन कितना पाठ करना चाहिये यह मानसाङ्कमें अथवा गीताप्रेससे निकले हुए रामचरित-मानसके गुटकेमें देख छेना चाहिये।

जो लोग इस पारायणरूप यशमें सिम्मलित हों वे कृपा-पूर्वक नीचे लिखे पतेपर सूचना अवस्य भेजनेकी कृपा करें । पाठके नियम नीचे छापे जा रहे हैं—

#### पारायणके नियम

श्रीरामचरितमानसका विधिपूर्वक पाठ करनेवाले महा-नुभावोंको पाठारम्भके पूर्व श्रीतुलसीदासजी, श्रीवास्मीकिजी, श्रीशिवजी तथा श्रीहनुमान्जीका आवाहन-पूजन करनेके पक्षात् तीनों भाइयोंसहित श्रीसीतारामजीका आवाहन, पोडशोपचार पूजन और ध्यान करना चाहिये । तदनन्तर पाठका आरम्भ करना चाहिये। सबके आवाहन, पूजन और ध्यानके मन्त्र कमबा: नीचे लिखे जाते हैं—

#### अध आबाहनमन्त्रः

तुष्कसीक नमस्तुम्यमिहागण्ड श्रुचित्रत । नैक्स्य उपवित्रयेष्टं पूजनं प्रतिसृक्षताम् ॥ १ ॥

#### 🕉 तुलसीदासाय नमः

श्रीवाल्मीक नमस्तुभ्यमिहागच्छ ग्रुभश्रद । उत्तरपूर्वयोर्भध्ये तिष्ठ गृह्वीच्च मेऽर्चनम् ॥ २ ॥

#### ॐ वाल्मीकाय नमः

गौरीपते जमस्तुस्यमिद्वागच्छ महेश्वर । पूर्वदक्षिणचीर्मध्ये तिष्ठ पूजां गृहाण मे ॥ ३ ॥

#### ॐ गौरीपतये नमः

श्रीसहमण नमस्तुभ्यमिहागन्छ सहप्रियः । याम्सभागे समातिष्ठ पूजनं संगृहाण मे ॥ ४ ॥

#### कँ श्रीसपक्षीकाय लक्ष्मणाय नमः

श्रीशतुष्त नसस्तुभ्यमिष्टागष्यः सहप्रियः। षीठस्य पश्चिमे भागे पूजनं स्वीकुरूव मे ॥ ५ ॥

#### ॐ श्रीसपत्नीकाय राजुष्नाय नमः

श्रीभरतः नमस्तुभ्यभिद्दागच्छः सङ्ग्रियः ! पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठः पूजां गृहाणं मे ॥ ६ ॥

#### ॐ श्रीसपन्नीकाय भरताय नमः

श्रीहनुमञ्चमस्तुभ्यमिहागच्छ कृपानिधे । पूर्वभागे समातिष्ठ पूजनं स्वीकुर प्रभो ॥ ७ ॥

#### 🅉 ह्नुमते नमः

भय प्रधानपूजा च कर्षच्या विधिपूर्वकम् । पुष्पाञ्जिष्ठं गृहीस्वा तु ध्यानं क्र्यांत्परस्य च ॥ ८ ॥ रक्ताम्भोजद्काभिरामनयनं पीताम्बराकङ्कृतं स्यामाङ्गं द्विभुजं मसक्तवदानं श्रीसीत्या सोभितस् । कारण्यामृतसारारं प्रियगणैर्भावादिभिर्भावितं वनदे विष्णुविधादिसेक्यमनियां भक्तेष्टतिद्विप्रदम् ॥ ९ ॥ भागच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राष्ट्रय । गृह्याण मम पूजां च वायुषुक्रादिभिर्युत् ॥ १० ॥

#### **१**त्यावाद्दनम्

सुवर्णरचितं राम विस्थास्तरणक्षोभितम् । आसमं हि मया दत्तं गृहाण मणिषिन्नितम् ॥१९॥

#### इति बोडशोपचारैः पूजयेत्

कँ अस्य श्रीमन्मानसरामायणश्रीरामचरितस्य श्री-शिवकाकसुञ्जिष्ट्रयाज्ञवस्ययोस्त्रामितुष्टसीकासा ऋषयः श्रीसीतारामो देवता श्रीरामनाम बीर्ज भवरोगहरी भक्तः शक्तिः, सम नियन्त्रिताशेषिक्षितया श्रीसीतारामगीतिपूर्व-कसकस्मनोरशसिद्ध्यर्थं पाठे विनियोगः॥

#### अधाचमनम्

श्रीसीतारामाय नमः । श्रीरामकन्द्राय नमः । श्रीरामभद्राय नमः ।

इति सन्त्रप्रितयेन आचमनं कुर्यात् ॥ श्रीयुगक्रवीज-सन्त्रेण प्राणायामं कुर्यात् ॥

#### अय करस्यासः

जग मंगरु गुनग्राम राम के । दानि मुकुति धन धरम धाम के ॥

#### अङ्गुष्टाभ्यां नमः

रात राभ कहि जे जमुहाहीं । तिन्हिंह न पापपुंज समुहाहीं ॥

#### तर्जनीभ्यां नमः

राम सकल नामन्हते अधिका । होउ नाथ अच खग गन बधिका ॥

#### मध्यमाभ्यां नमः

उमा दाठ ओषित की नाई । सबिह नकाबत राष्ट्र गोसाई ॥ अनामिकाभ्यां नमः

सन्मुख होइ जोव भोहि जवहीं । जनम कोटि अब नासहि तबहीं ॥

#### कनिष्ठिकाभ्यां नमः

मामिरक्षय रचुकुरुनायक । युत बर चाप रुचिर कर सायक ॥

#### करतलकरपृष्टाभ्यां नमः

इति करन्यासः

#### अथ हृदयाहिन्यासः

जग मंगल गुनन्नाम सम के । दानि मुकुति घन घरम घाम के ॥ इट्याय नमः । राम राम कहि के जमुद्दाहीं । तिन्हिंदि न पापपुंज समुद्दाहीं ॥ शिरसे स्वादा ।

राम सकल नामन्ह ते अधिका । होड नाथ अव सन गन बिका ॥ शिसायै वयट्।

उमा दारु ओफित की नाई ! सबहि नचावत रामु गोसाई ॥ कथचाय हुम् ।

सन्भुख होइ जीव मोहि जबहीं । जनमकोटि अव नासहिं तबहीं ॥ नेम्नान्यां बौषट् ।

मामिनरक्षय रचुकुलनायक १ शृत वर चाप रुचिर कर सायक श अख्वाय फट् । इति हृदयादिन्याधः

#### अय ध्यानम्

मानवलीक्षय पंकाबकी चन । कृपा बिलीक्षनि सोच बिमीचन ॥
नील तामरस स्थाम काम अरि । इदय कंज मकांद मयुप हरि ॥
जानुषान बरूष बल संजन । मुनि सजन रंजन अध गंजन ॥
मुसुर सिम नव बृंद बलाहक । असरन सरन दीन जन गाहक ॥
मुजबल बिपुरु मार महिस्रंडित । खर दूचन बिराध बच पंडित ॥
रावनारि सुस्रूक्प भूषवर । जय दसरय कुल कुमुद सुभाकर ॥
सुजस पुरान बिदित निगमागम । गावत सुर मुनि संत समागम ॥
कारुनीक ब्यलीक मद खंडन । सब बिधि कुसल कोसला मंडन ॥
किल मल सथन नाम ममताहन । तुलसिदास प्रमु पाहि प्रनत जना।

इति ध्यानम्

यदि उपर्युक्त आवाहन, पूजन, न्यास, ध्यान आदि नियम न किये जा सकें तो अपने सम्मुख मगयान् भीरामचन्द्रजीका चित्र रखकर, धूप देकर पाठ प्रारम्भ कर देंं।

याठ करनेवाले एकरे अधिक ही तो पहली बार उनमेंसे एक व्यक्ति एक दोहे अथवी चौपाईको बोले और पीछे बाकी सन लोग मिलकर एक स्वरमें उसीको दृहरानें । इस प्रकार करनेसे लगभग चार बंटे एक दिनके पाउमें लग सकते हैं। प्रात:काल स्नान सन्ध्यादिसे निवृत्त होकर ६॥ बजे सब खोग पूजन करने बैठ जायँ और आध घंटेमें पूजन समाप्त कर ठीक सात बजे पाठ आरम्भ कर देना चाहिये । ऐसा करनेसे करीब ११ बजे पाठ समाप्त हो सकता है। उसके बाद सब होग भोजन आदि करके अपने-अपने कार्यमें क्या सकते हैं। यदि आध्यमकता हो तो बीचमें दो घंटेके बाद १० मिनटका विश्राम रक्का जा सकता है, जिसमें सन लोग रुप्रवाहत आदिसे निवृत्त हो सकते हैं । तत्पश्चात् हाथ-पैर धोकर कुला करके फिर पाठ करनेके लिये बैठ जाना चाहिये। जो प्रात:काल न कर सकें वे किसी भी समय कर सकते हैं। पाठके दिनोंमें हो सके तो एक ही बार भोजन करना चाहिये। जहाँतक हो सके, आहार तथा व्यवहार दोनों ही सास्विक होने चाहिये। और ब्रह्मचर्यसे रहना चाहिये । पाठ सन लोग अपने अपने घरों में अथवा किसी देवालय आदि सार्वजनिक स्थानमें भी कर सकते हैं । घरोंमें स्त्री-पुरुष सभी परिवारके छोग पाठमें समितिकत हो सकते हैं।

> मानसपारायण-प्रचार-विभाग, कल्याण-कार्यालय, गोरखपुर



#### श्रीराणेशाय नमः

## गीताप्रेस, गोरखपुरकी सुन्दर, सस्ती धार्मिक पुस्तकें कौन पुस्तक कितने समयमें कितनी छपी?

| पाँच लाखसे अधिक                                                            |                 |                 |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| नाम पुस्तक                                                                 |                 |                 | वर्ष       | संख्या     |
| १गीलाभाषारण भाषाटीका, त्यागसे भगवत्प्राप्तिकहित, सचित्र मूल्य              | =)   Ho =)      | •••             | १५ वर्षमें | 8,80,000   |
| एक लाखसे अधिक                                                              |                 |                 |            |            |
| २- <b>गोला</b> -मूल, विष्णुसहस्रनामसहित, सचित्र और संजिल्द पृष्ट १३२,      | मृत्य -)॥       | · • •           | १५ वर्षमें | 8,90,000   |
| ३-मीता डायरी-प्रतिवर्ष नयी छपती है । मूल्य अजिल्ट् ।) सजिल्द ।-            |                 |                 |            | 8,67,000   |
| ४-सन्ध्या-हिन्दी-भाषा-विधिसहित, मृत्य )॥                                   |                 |                 | १४ वर्षमें | 8,40,000   |
| '१-गञ्जलगीता-( गुटका ), मूल्य आधा पैसा                                     |                 |                 |            | 2,30,000   |
| ६-सीतारामभजन-( पाकेट-साइज ) मृत्य )॥                                       | • • •           |                 |            | 2,20,000   |
| ७- <b>गीता</b> -मूल ताबीजी, साइज २×२॥ इञ्च, स्रजिस्द मृत्य =)              | •••             |                 |            | 8,04,000   |
| पचास हजारसे अधिक                                                           |                 |                 |            |            |
| ८-स्त्रीधर्मप्रसोत्तरी-सचित्रः पृष्ठ ५६, मूल्य -)॥                         |                 | . 45            | १२ वर्षमे  | 64,000     |
| •,-गीता-मूल, पदच्छेद, अन्वय, साधारण भाषाटीकासहित, मृत्य १।                 | )               |                 | १७ वर्षमें | 96,000     |
| १०-विष्णुसहस्राम-मूल, मोटा टाइप, मूल्य )॥। क्षजिल्द -)॥                    |                 |                 | ११ वर्षम   |            |
| ११-प्रश्नोत्तरी-श्रीशंकराचार्यकृत ( भाषाटीकासहित ), मृत्य )॥               |                 |                 | ११ वर्षमें |            |
| १२-धर्म स्था है ? इसमें सुख्यतः धर्मके लक्षण वर्णित हैं, मूल्य )।          |                 |                 | १२ वर्षमें | 80,000     |
| १३-ब्रह्मचर्य-सभीके लिये बड़े ही कामकी चीज़ है। मूल्य -)                   | ***             |                 | १३ वर्षमे  |            |
| <b>१४-स्टोभमें पाप-( गु</b> टका ) विषय स्पष्ट है, मूल्य आधा पैसा           |                 |                 | १० वर्षमे  |            |
| <b>१५-भ्रीप्रेमभक्तिप्रकादा-</b> मानस-पूजाका बहुत ही सुन्दर वर्णन, मृह्य   | -)              |                 | ८ वर्षम    | 48,000     |
| १६-मनको बदा करनेके कुछ उपाय-सचित्र, मूल्य -)।                              | •••             |                 | १५ वर्षः   | मं ५०,२५०  |
| पचीस हजारसे अधिव                                                           | 5               |                 |            |            |
| <b>१.७-गीता-इसमें स्टोक नहीं हैं, केवल भाषा है। मोटे अक्षर, मूल्य।</b> )   |                 | • • •           | १६ वर्ष    | में ३७,००० |
| १८-आनन्दकी लहरे-( सचित्र ) लेखक-श्रीहनुमानप्रसादबी पोद्दार,                | मूल्य -)        | ***             | ८ वर्ष     |            |
| १९-भजन संग्रह प्रथम भाग-सं॰ श्रीवियोगी हरिजी, मृह्य =)                     |                 |                 | ११ वर्षे   | \$4,000    |
| २० <b>-एक संतका अनुभ</b> व-मूल्य -)                                        |                 | • • •           | ( A) (1)   | में ३३,००० |
| २१ <mark>-गीता-इसके प्रायः स</mark> भी विषय १।) बाली गीताकी तरह हैं। मूल्य | ‼⊭) सजिस्द      | 111=)           | ११ वर्ष    | # \$2,000  |
| २२ सप्त-महायत-लेखक-महात्मा श्रीगांधीजी, मूल्य -)                           |                 | • • •           | ९ वर्ष     | ₹ ₹₹,000   |
| २२-भगवान् क्या हैं-लेखक-श्रीजयदयालजी गोयन्दका, मृह्य )॥                    |                 |                 | . ९ वर्ष   |            |
| २४ भजन संग्रह दूसरा भाग-सं० श्रीवियोगी हरिजी, मूल्य =)                     |                 |                 | ' १० वर्ष  | में ३०,००० |
| २'१-भक्त नारी-६ चित्रींते सुशोमित, १ष्ठ ८०, मृत्य ।-)                      |                 |                 | · ९ ক      | में ३०,००० |
| २६-गीता-मूल, मोटे अक्षर, सचित्र, पृष्ठ २१६, मूल्य ।-) सजिल्द ।             |                 |                 | . १६ वर्ष  |            |
| २७- <b>मजन-संग्रह पाँचवाँ भाग ( पत्र-पुष्प</b> )-रचित्रताश्रीहनुमान        | ामसादजी पोद्दार | , मू <i>०</i> = | ) ৬ ৰহ     | मिं २७,००० |
|                                                                            |                 |                 |            |            |

| २८ <b>~पातअलयोगदर्शन−(</b> मूल ) गुटका, मूल्य )।                | * * *              | •••      | १६ वर्षमे  | ₹€,000  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------|------------|---------|
| <b>२९-श्रीहरिसंकीर्तनधुन-</b> मूल्य )। · · · ·                  | •••                | •••      | ७ वर्षम    | 24,000  |
| ३०-श्रीरामचरितमानल-( मृल-गुटका ) साइज बत्तीसपेजी, सुन्दः        | (कपड़ेकी जि॰ मृ०   | ॥) मात्र | १ वर्षमें  | २५,२५०  |
| <b>३१-लघुसिदान्तकोमुदी</b> -सटिप्पण, पृष्ठ ३६८, मूल्य ।=)       |                    |          |            | 74,940  |
| दस हजारसे अधिव                                                  | Б                  |          |            |         |
| ३२-भक्त बालक-५ चित्रींसे सुशोभित, पृष्ठ ८०, मृत्य ।-)           |                    |          | ७ वर्षमें  | 24,000  |
| <b>३३-भजन-संग्रह तीसरा भाग-</b> सं० श्रीवियोगी हरिजी, मृल्य =)  |                    | • • •    | ७ वर्षमें  | 24,000  |
| ३४-स≋ा सुख और उसकी प्राप्तिके उपाय-मूल्य -)                     |                    | • • •    | १२ वर्षमे  |         |
| ३५-भक्त पञ्चरत्न-६ चित्रींसे सुशोभित, पृष्ठ १००, मूल्य ।-)      | ***                | •••      | ९ वर्षमें  | २३,२५•  |
| ३६ <del>-साधन पथ-</del> ले० श्रीहनुमानप्रसादजी पोदार, मूल्य ≈)॥ | 1,-,-              |          | ११ वर्षमें | २३,०००  |
| ३७-ईश्वर-छे० महामना पं० श्रीमदनमोहनजी मालवीय, मूल्य -)।         |                    | •••      | ও বর্ণী    | २२,२५०  |
| ३८-त्यागसे भगवत्प्राप्ति-हे॰ श्रीजयदयालजी गोयन्दका, मूल्य )।    | •••                |          | ११ वर्षमे  | 22,000  |
| ३९-सेवाके मन्त्र-( पाकेट-साइज ) मृत्य )॥                        |                    |          | ९ वर्षमें  | २१,२५०  |
| ४०- <b>भजन-संग्रह चौथा भाग</b> -तं० श्रीवियोगी हरिजी, मृल्य =)  |                    |          |            | 20,240  |
| ४१-विनय-पत्रिका-गो॰ तुलसीदासजीकृत, सरल हिन्दी-भावार्यसहि        | त, मृख्य १) सजिल्ह | (15      | ७ वर्षम    | ₹0,000  |
| 8२-श्रीरामगीता-मृल, अर्थसहित ( पाकेट साइज ), मृत्य <b>)</b> ।।। |                    |          | ७ वर्षमें  | 20,000  |
| <b>४३-हरेरामभजन</b> -मूह्य-दो माला )॥।, १४ माला ।-), ६४ माल     | ा १) ···           |          | २ वर्षमें  | 20,000  |
| ४४-सप्तश्लोकी गीता-( गुटका ), मृल्य आधा पैसा                    | ***                |          | ४ वर्षमे   | 70,000  |
| ४५-गीता-मोटे टाइप, साधारण भाषाटीकासहित, मूल्य ॥) सजिल्द         | <b>!</b> (≢)       |          | ९ वर्षमें  | 86,840  |
| <b>४६-मानवधर्म</b> -ले॰ श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, मूस्य ⊯)    |                    |          | ८ वर्षमे   | 20,000  |
| <b>४७-समाज-सुधा</b> ग-ले॰ श्रीहनुमानप्रसादजी पोहार, मूल्य -)    |                    |          | १० वर्षमें | 26,000  |
| ४८- <b>ज्ञजकी झाँकी-</b> वर्णनसहित, लगभग ५६ चित्र, मूल्य I)     |                    | 40       | ६ वर्षमें  | १६,२५०  |
| ४९-आचार्यके सदुपदेश-मृह्य -)                                    | • • • •            |          | १० वर्षमें | १६,०००  |
| ५०-भक्त सप्तरत्न-७चित्रींसे सुशोभितः पृष्ठ १००, मूल्य ।-)       | • • •              |          | ४ वर्षमे   | १५,रू५० |
| ५१-नारद-भक्ति-स्टूत्र-( सार्थ गुटका ), मूल्य )।                 |                    |          | २ वर्षमें  | १५,२५०  |
| ५२-ईइवर-साक्षात्कारके लिये नामजप सर्वोपरि साधन है-ए॰            | २४, गुटका मृत्य    | )I · · · | २ वर्षमें  | १५,२५०  |
| ५३- <b>नारीधर्म</b> -ले० श्रीजयदयालज्जी गोयन्दका, मृत्य -)।।    |                    |          | ३ वर्षमे   | १५,२५०  |
| <b>५४-गीता-</b> गुटका ( पाकेट-साइज ) इमारी १।) वाली गीताकी ठीक  | नकल स०मृत्य 🚻      | • • • •  | १ वर्षमें  | ६५,६५,० |
| ५५-मनुस्मृति द्वितीय अध्याय-अर्थसहित, मूल्य -)॥                 |                    | • • •    | ७ वर्षमे   | \$5,000 |
| <b>५६-सत्यकी शरणसे मुक्ति</b> -पृ० ३२, गुटका, मूल्य )॥          |                    |          | ५ वर्षमें  | 24,000  |
| ५७-महारमा किसे कहते हैं?-१० २०, गुटका, मूल्य )।                 | • • •              |          | २ वर्पमें  | ومعوباد |
| ५८-ह्नुमानबाहुक-सचित्रः स्टीकः मूच्य -)।।                       | •••                | • 6.6    | ७ वर्षमें  | १४,२५०  |
| ५९-तस्विचन्तामणि भाग १ ( बड़ा ) - ले॰ श्रीजयदयासजी गोयन         | दका, मूख्य ॥=) स   | 0 111-)  | ८ वर्षमे   | 28,000  |
| ६०-आदर्श भक्त-७ चित्रोंसे सुशोभितः ए० १००० मूस्य ।-)            |                    | 1.5      | ४ वर्षमे   | १३,२५०  |
| <b>६१-भक्त-धन्द्रिका</b> ∹७ चित्रोंसे सुशोमित, पृ० ९६, मूल्य !) | ***                |          | ६ वर्षमें  | १३,२५०  |
| ६२-प्रेमी भक्त-९ चित्रोंसे सुशोमित, ए० १०४, मूल्य ।-)           |                    |          | ६वर्षमे    | १३,२५०  |
| ६३-भगवत्प्राप्तिके विविध उपाय-५७ ३६, मृत्य )।।                  |                    |          | ३ वर्षमें  | ₹₹,000  |
| <b>६४-ईइवर त्या</b> लु और न्यायकारी है-१७ २०, गुटका, मूल्य )।   | •••                |          | २ वर्षमें  | १३,०००  |
| ६५-इमारा कर्तब्य-५७ २०, गुटका, मूस्य )।                         |                    | · · ·    | २ वर्षमें  | १३,०००  |
|                                                                 |                    |          |            |         |

```
७ वर्षमें १२,२५०
 ६६-गीता-शांकरभाष्य, सरल भाषानुसाद, मूल्य साधारण जिल्द २॥) कपहेकी जिल्द २॥।) ***
                                                                                       ४ वर्षमें १२,२५०
  ६७-कल्याण-कुञ्ज-सचित्र, पृष्ठ १६४, मूल्य ।)
                                                                                       ५ वर्षमें १२,२५०
  ६८-गोपी-प्रेम-राचित्र, पृत्व ६०, मृत्य -)।।
                                                                                      १० वर्षमें १२,०००
  ६९-चित्रकृटकी झाँकी-२२ चित्र, मृत्य -)।।
                                                                                        ८ वर्षमें १२,०००
  ७०-गीतोक सांख्ययोग और तिष्कामकर्मयोग-मृत्य )॥
                                                                                        ७ वर्षमें १२,०००
  ७१ - वल्लिबैश्वदेखविधि-मृत्य )॥
                                                                                        ६ वर्षमें ११,३५०
  ७२-दिनवर्या-सवित्र पृ० २४०, मृत्य (।)
                                                                                        ६ वर्षमें ११,२५०
  ७३-भक्त-भारती-सचित्र, कवितामें सात भक्तोंके चरित्र, मूल्य (ङ)
                                                                                       ५ वर्षमें ११,२५०
  ७४-प्रेम-दर्शत-( देवर्षि नारदरचित भक्तिसूत्रकी विस्तृत टीका ) मृत्य ।-)
                                                                                        ८ वर्षमें ११,२५०
  ७५-विवेक-च डामणि- श्रीशंकराचार्यकृतः, सटीकः, सचित्रः, गृस्य (-) स० ।ः)
                                                                                       ६ वर्षमें ११,०००
  ७६-ममनमान्त्र-सचित्र, भक्तोंके बड़े कामकी पुस्तक है, मूल्य =)।।
                                                                                        ७ वर्षमें ११,०००
  39-प्रेमयोग-एचित्र, ले॰ श्रीवियोगी इरिजी, मू० १।) एजिल्द १।।)
  ७८-कठोपत्नियत्-सानुबाद शाङ्करमाध्यसहितः सचित्रः पृ० १७८, मू० ॥-)
                                                                                       ५ वर्षमें १०,२५०
  ९९-अध्यातमरामायण-मूल और हिन्दी-अनुवादसहित, मृल्य १।॥) स्रजिल्द २)
                                                                                        ५ वर्षमें १०,२५०
  ८०-ऋीरामकुल्य परमहंस-५ चित्र, फुट २५६, मूल्य ଛ)
                                                                                       ३ वर्धमें १०,२५०
  ८१-भक्त-कुतुम-६ चित्रोंसे सुद्रोभित, पृ० ९४, मृत्य (-)
                                                                                        ३ वर्धमें १०,२५०
                                                                                        ८ वर्षमें १०,६५०
 ८२-प्रबोध-सुधाकर -सचित्र, सटीक, पृ० ८०, मृत्य ह<sub>ा</sub>,
 ८३-गोधिन्ददामोदरस्तोत्र-( सार्य ) पृ० ३२, मूल्य -)
                                                                                        ३ वर्षमे १०,२५०
 ८५-वर्तमान शिक्षा-एष्ट ४८, मूल्य -)
                                                                                        २ वर्षमें १०,२५०
                                         पाँच हजारसे अधिक
 ८'९-गीता पञ्चरता-मूल, मोटे टाइप, पृष्ठ ३३६, सजित्द मूल्य ।)
                                                                                        १ वर्षमें १०,०००
 ८६-व्यापारसुधारको आवश्यकता और व्यापारसे मुक्ति-१८ २८, गुटका मृल्य )॥
                                                                                        १ वर्धमें १०,०००
 ८७-दिक्य सन्देश-भगवद्याप्तिके उपायोका वर्णन है, मूल्य )।
                                                                                        २ वर्षमें १०,०००
 ८८∽चेतावनी~पाकेट-साइज, मूरुय )।
                                                                                        १ वर्षमें १०,०००
 ८९-परमार्थ-एकावली-श्रीजयदगालजी गोयन्दकाके कुछ पत्र, मूल्य ।)
                                                                                        ७ वर्षमें ९,२५०
 ९०-नृलमीदल-श्रीहनुमानप्रसादजी पोदारके कुछ लेखोंका सग्रह, मृल्य ।})स० ।।∌)
                                                                                        ६ वर्षमें
 ९१-अपरोक्तानुभृति-मूल स्लोक, अर्थसहित, पृष्ठ ४८, मूल्य =)॥
                                                                                        ६ वर्धे में
                                                                                                6,240
 ९२-ईशाबास्योपनिषद्-सनुषाद शाङ्करभाष्यसहित, रुचित्र, पृष्ठ ५२, मूल्य ଛ)
                                                                                        २ वर्षमें ८,२५०
 ९३~-भ्रीश्रीचैतन्य चरिताधली-( खं० १ ) ६ चित्र, पृष्ठ २९६, मूल्य॥ =) सजिल्द् १=)
                                                                                        ५ वर्षमें
                                                                                                6,340
 ९४-,,,, (स्बं०२)९ चित्र, पृष्ठ ४५०, मूल्य १=) सजिल्द १।=)
                                                                                        ७ वर्षें में
                                                                                                6,240
 ९५-तस्य-स्विन्तामणि भाग १ ( छोटा ) हे०--श्रीजयदयालजी गोयन्दका, मृत्य ।-) सजिल्द ।=)
                                                                                                6,240
 ९६-एकादश स्कन्ध-( श्रीमद्भागवतान्तर्गत ) सानुवाद, पृष्ठ ३९२, मूल्य 🙌 स० १)
                                                                                        ४ वर्षमें
                                                                                                6,240
 ९.७-श्रीविष्णुसहस्रानाम-शाकरभाष्यः हिन्दी अनुवादसहितः सचित्र मृत्य ॥०)
                                                                                        १ वर्षमें
                                                                                                6,740
 ९८ उपनिषदोंके चौदह रहा-पृष्ट १०४, चित्र १०, मृत्य ।≈)
                                                                                        १ वर्षमें ८,२५०
 ९९-मूल रामायण-सचित्र, मृत्य -)!
                                                                                        ३ वर्षमें
                                                                                                6,240
Rec-The Immanence of God (By Malaviyaji) -/2/-
                                                                                        ६ वर्षमें
                                                                                               ८,२५०
१०१-ध्यानावस्थामे प्रभुस्ते वार्तास्त्राप-ले० श्रीजयदवालजी गोयन्दकाः मृत्य -)॥
                                                                                        २ वर्षमें
                                                                                                ८,२५०
१०२-मवधा मक्ति-हे० श्रीजयदयास्त्री गोयन्दकाः, मूल्य =)
                                                                                        २ वर्षमें
                                                                                                ८,२५०
१०३-श्रीसीताके चरित्रसे आदर्श शिक्षा-छे० श्रीजयदयालडी गोयन्दका, मृस्य -)।
                                                                                        २ वर्षमें
                                                                                                ८,२५०
```

| १०४-गीताका सुक्त विवय-पाकेट-साइज, एड ७२, मूल्य -)।                                                       | • • •   | १३ वर्षमें | C;000                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------|
| १०५-प्रेमका सच्चा सक्तप-पृष्ठ २४, गुरका, मूस्य )।                                                        | • • •   | २ वर्षमें  | 6,000                  |
| १०६−बास्त-दि।क्सा-से० श्रीजयदयास्त्रजी गोयन्दका, मृल्य ⇒) ``'                                            | • • •   | २ वर्षमें  | ७,२५०                  |
| १०७-के <b>नोपनिवद्-</b> शानुवाद शांकरमाष्यसहित, सचित्र, पृ० १४६ मू० ॥) · · ·                             |         | १ वर्षमें  | ७,२५०                  |
| १०८-मुण्डकोपनिषद्-सानुवाद शाकरमाध्यसहित, सचित्र, पृष्ठ १३२, मू० 🥬)                                       |         | १ वर्षमें  | ७,२५०                  |
| १०९-प्रक्रोपनिषद्-सानुवाद शाकरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ १३०, मूल्य ।⊯)                                    |         | १ वर्षमें  | ن په څو دی             |
| ११०-तत्त्व चिन्तामणि भाग २ ( बड़ा ) सचित्र, पृष्ठ ६३२, मूस्य ॥ =) सजिस्द १=)                             |         | ४ वर्षमें  | ७,२५०                  |
| १११-स्तोत्ररतावळी-कुछ नित्य पठनीय स्तोत्रोंका सार्य संबद्द, ४ चित्र, मूल्य ॥)                            |         | २ वर्षमें  | ७,२५०                  |
| <b>११२-श्रीएकनाथ-चरित्र−</b> सचित्र, पृष्ठ २४४, मूल्य ॥) · · · ·                                         | • • •   | ७ वर्षमें  | <b>७,२५</b> ०          |
| ११३-नैवेद्य-श्रीहनुमानप्रसादजी पोदारके कुछ लेखींका संग्रह, मृत्य ॥) स० ॥≶)                               |         | ७ वर्षमें  | ७, १५०                 |
| <b>#११४-गीता-गुजराती</b> टीका, इमारी १।) वाली भीताकी तरह, मृत्य १।) · · ·                                |         | ९ वर्षमे   | 19,000                 |
| ११५-भागवतरस्न प्रह्लाद-३ रगीन और ५ सादे चित्रीसहित प्रह्लादका चरित्र वर्णनः मू०१)स                       | • १।)   | ४ वर्षमे   | ६,३५०                  |
| <b>११६-माण्डूक्योपनिषद्-सातुबाद, शांकरभाष्य एव गौ</b> डपादीय कारिका <b>त्रहित,</b> मूल्य <sup>े</sup> १) | •••     | २ वर्षमे   | ६,२५०                  |
| ११७-तैसिरीयोपनिषत्-सानुवाद, शाकरभाष्य और गौडपादीय कारिकासहित, मृ० III-)                                  |         | २ वर्षमे   | ६,२५०                  |
| ११८-एतरेयोपनिषद्-सनुवाद, शाकरभाष्य और गौडपादीय कारिकासहित, मृत्य 😑                                       |         | र वर्षमें  | ६,२५०                  |
| ११९-श्रीविष्णुपुराण-हिन्दी-अनुवादसहितः ८ चित्रः, मृ० साधारण जि०२।) कपहेकी जि०                            | સાત)    | २ वर्षमें  | ६.२५०                  |
| १२० श्रीश्री <del>चैतस्य-चरिताबली ( खं० ३ )-</del> ११चित्र, ३८४ पृष्ठ, मूस्य १) सजिल्द १।)               |         | २ वर्षमे   | 6,240                  |
| १२१- ,, (सं०४)-१४ चित्र, २२४ पृष्ठ, मूल्य ॥=) सजिल्द् ।,।=                                               | ٠٠٠ (٠٠ | ३ वर्षमें  | ६,२५,                  |
| १२२, (सं०५)-१० चित्र, पृष्ठ २८०, मूल्य ॥) सजिल्द १)                                                      | ••      | ३ वर्षमे   | <b>E</b> , <b>7</b> 40 |
| १२३-देवर्षि नारद्-५ चित्र, पृष्ट २४०, मूल्य ॥) बजिल्द १)                                                 |         | ४ वर्षमें  | ६,३५०                  |
| १२४∽तस्व-विचार−ले०−श्रीज्वालाप्रसादजी कानोडिया, गूल्य ।⇒) · · · ·                                        |         | ३ वर्षमे   | <b>६</b> , ३५०         |
| १२५-गीतामें भक्तियोग-सचित्र, ले०-श्रीवियोगी इरिजी, मूल्य ।-)                                             |         | २ वर्षमें  | ६,२५०                  |
| १२६-श्रीबद्री-केद्रारकी झाँकी-सचित्र, मूल्य ।) · · ·                                                     |         | २ वर्षमें  | ६,२५०                  |
| <b>१२७-ज्ञानदोग-इ</b> समें अनेक पारमार्थिक विषयोंका सुन्दर वर्णन है, मूल्य 1)                            | • •     | २ वर्षमें  | ६,२५०                  |
| १२८− <b>इातऋग्रेकी−</b> श्रीशकराचार्यक्रत, सानुवाद, मृ्ल्य ⇒) · · ·                                      |         | २ वर्षमें  | ६,२५०                  |
| १२९- <b>मूल गोसाई-चरित</b> -क्षवित्र, मूल्य -)।                                                          | • • •   | २ वर्षमें  | ६,२५०                  |
| १३0-Mind: Its Mysteries & Control Part I/3/-                                                             | •••     | २ वर्षमें  | ६,२५०                  |
| १ <b>३१-भक्त नरसिंह मेहता</b> -सचित्र, प्रष्ट १८०, मूल्य ।≈)                                             |         | १ वर्षमें  | ६,२५०                  |
| १३२ - ढाई हजार अनमोल बोल ( संत-वाणी)-सम्पादक-श्रीहनुमानप्रशदजी पोद्दारः मु                               | 0  =)   | २ वर्षमे   | ६,२५०                  |
| १३३- <b>गीतानिबन्धावळी</b> -ले०-श्रीजयदयालजी गोयन्दका, मूल्य ⊭)॥ · · ·                                   | •••     | ७ वर्षमें  | £,000                  |
| %%-The Story of Mira Bai ( By Bankey Behari )-/13/-                                                      |         | ४ वर्षमें  | £,000                  |
| १३५ Our Present-Day Education ( By H. P. Poddar ) /3/-                                                   |         | २ वर्षमें  | نې چ تو ه              |
| १३६~गीतावसी-गो॰ दुलसीदासजीकृतः सानुवादः ८ चित्रः, ४६४ पृष्ठः मूल्य १) स॰ १.)                             |         | १ वर्षमे   | ५,२५०                  |
| १३७-श्रीकृष्ण-विकान-गीताका मूलसहित हिन्दीमें पद्मानुबादः मूल्य (11) स॰ १)                                |         | १ वर्षमे   | ५,२५०                  |
| <b>१३८-तस्व-चिन्तामणि भाग २ ( छोटा</b> )-छे - श्रीजयदयालकी गोयन्दका, मृत्य 😑 स०                          | 4)      | १ वर्षमें  | ५,२५०                  |
| १३९ दातपञ्च चौपाई-सानुवाद, सचित्र, पृष्ठ ३४०, मूल्य ।।≈)                                                 | ·       | ४ वर्षमें  | ५,२५०                  |
| १४०-आनन्दमार्ग-उचित्र, पृष्ठ ३२४, मूल्य ॥-)                                                              | •••     | ४ वर्षेमें | ५,२५०                  |
| -                                                                                                        |         |            |                        |

सस्करण समाप्त हो गया है, पुनर्मुद्रण होनेपर मिल सकेंगी।

```
१ वर्षमें
                                                                                                  ५,२५०
  १४१-अति-रकावर्ळा-सम्पादक-श्रीभोलेबाबाजी, सचित्र, मृल्य ॥)
                                                                                         १ वर्षमे
                                                                                                  4,240
  १४२-प्रयागमाहात्म्य−१६ चित्र, पृष्ठ ६४, मृ्ल्य ≈)।।
                                                                                         श्वर्धर्मे
                                                                                                  ५,३५०
  ९४३-श्रीडक्यास्थामीजीके उपदेश-रुचित्र, पृष्ठ २१८, मूल्य 🗈)
  १४४-तत्त्व-धिन्तामणि तीसरा भाग ( वड़ा )-धित्रत्र, पृष्ठ ४६०, मृत्य ।।≶) स० ।।।≈) ***
                                                                                         १ वर्षी
                                                                                                  4,740
                                                                                         १ वर्षमें
  ₹¥4—,,
                         ( छोटा )-सचित्र, पृष्ठ ५६०, मूल्य ।-) स॰ ।=) ***
                                                                                                  4,240
                                                                                         श्वरीमें
                                                                                                  ५,२५०
  १४६-भक्तराज इतमान-सचित्र, पृष्ठ ८०, मृत्य :-)
                                                                                         श्चर्धेर्म
                                                                                                  وبالإوبا
  १४७-भक्तराज ध्रव-प्रष्ठ-संख्या ५२, ४ रंगीन और १ सादा चित्र, मृत्य ≥)
                                                                                         १ वर्षमें
  १४८-कवितावली-गो॰ तुलसीदासजीकृत, सटीक, ४ चित्र, मूल्य ।-)
                                                                                                  4,240
                                                                                         १ वर्षीं
                                                                                                  ५,२५०
  १४९-प्रेमी भक्त उद्दब-पृष्ठ-संख्या ६८, ३ रगीन चित्र, मूल्य ≥)
  १५०-सत्यप्रेमी हरिश्चन्द्र-सचित्रः पृष्ठ-संख्या ५६, मृत्य ।-)
                                                                                        १ वर्षमें
                                                                                                  4,740
                                                                                        १ वर्षमें
  १५१-प्राचीन भक्त-१५ कथाएँ, पृष्ठ १५२, १२ बहरंगे चित्र, १ सादा, मूल्य ॥)
                                                                                                  ن , ې ن ه
  १५२-भक्त-सौरभ-५ कथाएँ, एड ११६, चित्र बहुरंगे ५, मूल्य ।-)
                                                                                        १ वर्षमें
                                                                                                  بهجلان
  १५३-भक्त-सरोज-१० कथाएँ, पृष्ठ ११६, चित्र बहरंगे ९, मूल्य ।=)
                                                                                        १ वर्षमें
                                                                                                  ७,२५०
  १५४-भक्त-स्वयस-१० कथाएँ, पृष्ठ १२०, चित्र बहुरंगे ७, सादे २, मृत्य 🗈
                                                                                        १ वर्धी
                                                                                                 ه پېچر په
                                        दो हजारसे अधिक
 १५५-गीताके ऋोकोंकी वर्णानुक्रमसूची-मूल्य )।।
                                                                                        १ वर्षमे
                                                                                                 وووريا
 १५६-बीता-बंगला टीका, हमारी १।) वाली गीताकी तरह, मूल्य ॥।)
                                                                                        १ वर्षमें
                                                                                                  4,000
 १५७-शारीरकमोमांसादर्शन-मूल, १८ ५२, मूल्य )।।।
                                                                                        १ वर्षमे
                                                                                                 د ه و د ا
 १५८-आवर्ष भ्रासु-प्रेम-ले॰ श्रीजयद्यालजी गोयन्दकाः मृह्य ≢)
                                                                                        १ वर्षमें
                                                                                                  85540
 १५९-छान्दोग्योपनिषद्-सानुवाद शाकरभाष्यसहित, पृष्ट ९६८, चित्र ९, सजिल्द मृत्य ३। ।)
                                                                                        १ वर्धभें
                                                                                                 8,000
 १६०-मिक्तियोग-भक्तिका विस्तारसहित वर्णन, सचित्र, पृष्ठ ७०८, मृ० १८) · · ·
                                                                                        १ वर्षमें
                                                                                                  ३,३५०
 १६१-श्रोतकारामचरित्र-एष्ठ ६९६, चित्र ९, मृत्य १⊯) सजिल्द १।,)
                                                                                        १ वर्धमें
                                                                                                  3,400
 १६२-मुमुक्षसर्वस्यसार्-भाषाटीकासिह्त, पृष्ठ ४१६, मृत्य ॥-)स० १-) ः
                                                                                        १ वर्षमें
                                                                                                  3,500
१६३-पुजाके फुल-ले॰ -भूपेन्द्रनाथ देवशर्मा, सचित्र, पृष्ठ ४२०, मूल्य ।।।~)
                                                                                        १ वर्षमे
                                                                                                 3,240
१६४-श्रीकातेश्वर-चरित्र और ग्रन्थविवेचन-सचित्र, पृष्ठ ३६०, मृत्य ।।। -)
                                                                                        १ वर्षमें
                                                                                                  ₹,₹-٥
१६५-हारणागतिरहृस्य-सचित्र, पृष्ठ ३६०, मृत्य ॥ଛ) · · ·
                                                                                        १ वर्षमे
                                                                                                 ₹.₹५०
१६६-सुक्तिसुधाकर-सनुबाद, सचित्र, पृष्ठ २७६, मूल्य ॥०)
                                                                                        १ वर्षमें
                                                                                                  ३,३५०
१६७-माध्मकरप्रयागस्थानमाहात्म्य-सचित्रं, पृष्ठ११२ ,मूल्य=)।।
                                                                                        १ वर्षमे
                                                                                                 3,460
१६८-भागक्तस्तृतिसंग्रह-अनुवाद, कथाप्रसग और श्र•दकोश सहित,  सजिल्द मृत्य  २।)
                                                                                        १ वर्षमे
                                                                                                 3,240
१६९-Way to God-Realization (By Hanumanprasad Poddar) -/4/
                                                                                        १ वर्षमें
                                                                                                 ३,२५०
Roo-Wavelets of Bliss ( " " " ) -/2/-
                                                                                        १ वर्षमें
                                                                                                 3,760
१७१-महातमा चिदुर-पृष्ठ-संख्या ६४, १ रगीन चित्र, मूल्य =)।।
                                                                                        १ वर्षमें
                                                                                                 ३,२७०
१.9२-इथेसाश्वतरोपनियद्-सानुवाद शाकरभाष्यसहित, पृष्ठ २७२, मृत्य ।।।=)
                                                                                        १ वर्जीमें
                                                                                                 ३,२५०
१७३-Mind : Its Mysteries & Control. Part II (By Swami Sivananda) 1/-/-१वर्धी ३,२५०
१.७४-दोहाबळी-गो० तुलसीदासजीकृत, सानुवाद, सचित्र, मूल्य ॥)
                                                                                        १ वर्षमें
                                                                                                 3,260
१७५-धीकृष्णस्त्रीत्या-दर्शन-करीब ७५ चित्र और उनका परिचय) सकित्द मृत्य २॥)
                                                                                        १ वर्षीं
                                                                                                 3,000
१७६--गीता-दो पन्नेमें मूल्य -)
                                                                                        १ वर्षमें
                                                                                                 ₹,000
895-The Divine Message (By Hanumanprasad Poddar) -/-/9
                                                                                       १ वर्षमें
                                                                                                 ₹,000
```

| १९८-The Divine Name and Its Practice(By Hanumanprasad Podd          | ar)–/3/ | -१ वर्षमें | २,२५०  |
|---------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|
| Re-The Philosophy of Love ( " " ") 1/-/-                            |         | १ वर्षमें  | २,२५०  |
| १८ <b>०~ःशिता ( मराठी टीका</b> ) इमारी १।) वाली गीताकी तरह, मू० १।) | •••     | १ वर्षमें  | २,०००  |
| १८१-श्रीमगवसाम कौमुदी-हिन्दी अनुवादसहित, सचित्र, मूल्य ॥=)          |         | १ वर्षमें  | 2,000  |
| १८२-गृह्याग्निकर्मप्रयोगमाला-अनुवादसहित, गृष्ठ १९२, मृह्य ।-)       | ***     | १ वर्षमें  | ₹,000  |
| १८३-Songs from Bhartribari (By Bankey Behari) -/8/-                 |         | १ वर्षमें  | २,०००  |
| ?c8-At the Touch of the Philosopher's Stone -/9/-                   |         | १ वर्षमें  | 2,000  |
| (C4-Mysticism in the Upanishads (By Bankey Behari) -/10/            |         | १ वर्षमें  | २,०००  |
|                                                                     | कुल हो  | टल ३९, १   | 6, 600 |

## पुस्तकें मँगानेवालोंके लिये कुछ ध्यान देने योग्य बातें—

- (१) हर एक पत्रमें नाम, पता, डाकघर, जिला बहुत साफ देवनागरी अक्षरोंमें लिखें। नहीं तो जवाब देने या माल भेजनेमें बहुत दिकत होगी। साथ ही उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट आना चाहिये।
- (२) अगर भादा कितार्ने मालगाड़ी या पार्सलसे मँगानी हों तो रेलवे स्टेशनका नाम जरूर लिखना चाहिये। आर्डरके साथ कुछ दाम पेशगी मेजने चाहिये।
- (३) धोड़ी पुस्तकोंपर डाकलर्च अधिक पड़ जानेके कारण एक रुपयेसे कमकी बीठ पीठ प्रायः नहीं मेजी जाती, इससे कमकी किताबोंकी कीमत, डाकमहसूल और रजिस्ट्रीखर्च जोड़कर टिकट मेजें।
- ( ४ ) एक रुपयेमे कमकी पुस्तकों बुकपोस्टसे मँगवानेवाले सजन।) तथा रजिस्ट्रीसे मँगवानेवाले ।=) ( पुस्तकोंके मृल्यसे ) अधिक मेजें । बुक्पोस्टका पैकेट प्रायः गुम हो जाया करता है, अतः इस प्रकार खोयी हुई पुस्तकोंके लिये हम जिम्मेवार नहीं हैं ।
- (५) 'कल्याण' रिजस्टर्ड होनेसे उसका महसूल कम लगता है और वह कल्याणके प्राहकोंको नहीं देना पड़ता, कल्याण-कार्यालय खयं वरदास्त करता है। पर प्रेसकी पुस्तकों और चित्रोंपर ॥) सेर डाकमहसूल और इन्नित्रीय पार्सल रिजस्ट्रीखर्च लगता है, जो कि प्राहकोंके जिस्से होता है। इसलिये 'कल्याण'के साथ किताबें और चित्र नहीं मेने जा सकने अतः गीताप्रेसकी पुस्तक आदिक्रे लिये अलग आर्डर देना चाहिये।

#### कमीशन-नियम

समान न्यवहारके नाते छोटे-बड़े सभी प्राहकोंको कमीशन एक चौथाई दिया जायगा । ३०) की पुस्तकों लेनेसे प्राहकोंके रेलने स्टेशनपर मालगाड़ीसे फी-डिलीबरी दी आयगी । ३०) की पुस्तकों लेनेवाले सक्रानोंसे यदि कोई जन्दीके कारण रेलगर्मालमे पुस्तकों मेंगवावेंगे तो उनको केवल आधा महसूल बाद दिया जायगा । फी-डिलीवरीमें किल्टीयर लगनेवाला टाकग्वर्च, रजिस्ट्रीम्बर्च, मनीआईरकी फीम या वैंकचार्ज शामिल नहीं होंगे, प्राहकोंको अलग देने होंगे । पुस्तकोंके साथ ३०) से कमके चित्रोंकी फी-डिलीबरी नहीं दी जायगी । पुस्तकोंके माथ चित्र मंगानेवालांको चित्रोंके कारण जो विशेष माझ क्रोगा वह देना होगा ।

व्यवस्थापक-गीताप्रेस, गोरस्वपुर

नोट-- जहाँ इमारा पुस्तकं बुक्केटरोंक याव मिलती ही वहाँ उन्हींसे खरीदनेमें थोडी पुस्तकें यहाँवे भैंगवानेपर जो खच पड़ता है उससे कमर्मे या उतनेमें ही मिल जाती हैं। अता थोड़ी पुस्तकें बुक्केटरोंसे ही लेनेमें सुविधा होनेकी सम्भावना है।

## चित्र-सूची

## गीताप्रेस, गोरखपुरके सुन्दर, सस्ते, धार्मिक दर्शनीय चित्र

#### कागज-साइज १५×२० इश्रके बड़े चित्र

#### सभी चित्र बढ़िया आर्ट पेपरपर सुन्दर छपे हुए हैं।

#### सुनहरी-नेट दान प्रत्येकका -)॥

| सुनहरा−नट दाम प्रत्यकका =/॥                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| १ युगल्छिष<br>२ राम-समा<br>१ अन्धकी गळियोर्मे<br>आसन्दर्कद                                                                                                                                                                                                    | ४ आनन्दकंदका आँगनमें<br>खेल<br>५ आनन्दकंद पाडनेमें                                                                                                                                                     | ६ कौसल्याका आनन्द<br>७ सिलयोंमें क्याम<br>८ दशरमफे भाग्य                                                                                                                                                          | ९ मगयान् श्रीराम<br>१० राम-दरबारकी झाँकी                                                                                                                                               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | रंगोन∽नेट दा                                                                                                                                                                                           | म प्रत्येकका -)                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| ११ श्रीराधेत्रयाम १२ श्रीनन्दनन्दन १३ गोपियोंकी योगधारणा १४ त्रयाममयी संसार १५ चृन्दाबनविद्वारी श्रीकृष्ण १६ विश्वविमोहन श्रीकृष्ण १७ श्रीमदनमोहन १८ मरावान् श्रीकृष्णरूपमे १९ श्रीज्ञकराज २० श्रीकृष्णार्जन २० श्रीकृष्णार्जन २१ चारों भैया २२ श्रवनमोहन राम | २३ राम-रावण-युद्ध २४ रामदरबार २५ श्रीरामचतुष्ट्य २६ श्रील्डस्मीनारायण २७ भराबान् विष्णु २८ श्रीश्रीमहालक्ष्मीजी २९ कमला ३० तावित्री-श्रहा। ३१ भगवान् विश्वनाथ ३२ श्रीशिवपरिवार ३३ शिवजीको विचित्र बरात | ३५ शिव-विवाह  ३६ प्रदोषनृत्य  ३७ श्रीजगजननी उमा  ३८ श्रीभुव-नारायण  ३९ श्रीमहाषीरजी  ४० श्रीचैतन्यका  हरिनामसंकीर्तन  ४१ महासंकीर्तन  ४१ नवधा भक्तिः  ४३ जडयोस  ४४ मगवान् शक्तिरूपमें  ४५ कौसस्याकी गोदमें ब्रह्म | ४६ सिखदानन्दके ज्योतिकी ४७ मगवान् नारायण ४८ ब्रह्माकृत भगवरस्तुति ४९ मुरलीका असर ५० तक्सी माता ५१ श्रीकृष्ण-यशोदा ५२ भगवान् शंकर ५३ बालरूप श्रीरामजी ५५ कालिय-उद्धार ५६ जटायुकी स्तुति |  |  |  |
| कागज-साइज ७॥×१० इश्च<br>सुनक्षरी विका नेट शम )।ई प्रतिश्चित्र                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |

| २०१ भीरामपञ्चायतन<br>२०२ क्रीडाविपिनमें<br>भीरामसीता<br>२०३ युगलंखि<br>२०४ अंसका कीप | २०५ बैंधे नटवर<br>२०६ बेणुबर<br>२०७ बाबा मोलेनाथ<br>२०८ मातक्की | २०६ तुर्गा<br>२१० आनन्दकन्दका<br>आँगनमें खेल<br>२११ भगवान् धीराम<br>२१२ जुगल सरकार | २१३ दशरयके भाग्य<br>२१४ शिशु-लीला-१<br>२१५ श्रीरामकी झाँकी<br>२१६ श्रीभरतजी<br>१२१७ श्रीभगवान |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>बहु</b> रगे चित्र, नेट दाम )। प्रतिक्रित्र                                        |                                                                 |                                                                                    |                                                                                               |  |  |  |

| २५१ सदाप्रसम्ब राम                               | २५५ भीरामावतार                                    | े २५८ भगवान् श्रीराम और                        | २६१ पुष्पबाटिकार्मे                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| २५२ कमललीचन राम<br>२५३ त्रिभृषनमो <b>इ</b> न राम | २५६ कौसल्याकी गोदर्भे नदा<br>२५७ भगवान् श्रीरामकी | <sup>¹</sup> काकभुग्रु•िड<br>ं २५९ अडस्योद्धार | श्रीसीताराय                                   |
| २५४ भगवान् श्रीरामचन्द्र                         | बाङक्षेत्र                                        | २६० गुरुसेवा                                   | २ <b>६२ स्व</b> यवरमें लक्ष्मण <b>का को</b> प |

| २६३  | परशुक्त-राम               | २९९               | राषाकृष्ण                           | 236          | शिग्रुपाल-उद्धार           | ₹७१  | भक्त व्यावपाद             |
|------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------|------|---------------------------|
|      | शीसोताराम [ वन-           | 300               | श्रीराधेश्याम                       | 230          | तमदर्शी श्रीकृष्ण          | ३७२  | প্ৰ <b>বিষ্ণ্য</b>        |
|      | गमनामिलाचिषी चीता]        | ३०१               | मदनमोइन                             |              | शान्तिदृत श्रीकृष्ण        | ३७३  | विष्णुभगवान्              |
| २६५  | श्रीराम और कौसल्या        | ३०२               | <b>भजराज</b>                        |              | मोह-नाशक अक्रियम           | १७४  | कमलापति-स्वागत            |
|      | रामवनगमन                  |                   | <b>इन्दानन</b> दिहारी               |              | मक्त-प्रतिशा-रक्षक         | 334  | भगवान् रोक्शावी           |
|      | कौसस्या-भरत               |                   | विश्वविमोइन मोइन                    | •            | श्रीकृष्ण                  | ३७६  | लक्ष्मीनारायण             |
|      | भरतगुर्शमलाप              |                   | वाँकेविहारी                         | ₹४१          | अश्व-परिचर्या              |      | मगवान् नारायण             |
|      | श्रीरामके चरणॉमें भरत     |                   | <b>मुरलीमनोइर</b>                   |              | श्रीकृष्णका अर्जुनको       | 100  | दैतसम्प्रदायके            |
|      | पादुका-पूजन               |                   | भीनन्दसन्दन                         |              | पुनः ज्ञानीपदेश            |      | आद्याचार्य श्रीब्रह्माची  |
|      | ध्यानमञ्ज भरत             | 360               | आनन्दकन्द                           | ₹४₹          | जगद्गुर श्रीकृष्ण          |      | ब्रक्षाकृत भगवत्स्द्वति   |
|      | अनस्या-सीता               |                   | श्रीकृष्णचन्द्र                     |              | राजा बहुलाखङ्गत            |      | <b>ब्रह्म-स्दु</b> ति     |
|      | श्रीराम-प्रतिश            |                   | गो <b>पी</b> कुमार                  |              | श्रीकृष्णपूजन नं १         | ३८१  | भगवान् मत्स्यरूपमे        |
|      | राम-शबरी                  |                   | बज-नव <b>-युव</b> राज               | <b>३</b> ४५  | नग उद्धार                  |      | मस्या <b>च</b> तार        |
|      | देवताओंके द्वारा          | <b>3</b> 83       | भक्त भावन भगवान्                    |              | मुरलीका असर                |      | मगवान् कूर्मरूपमे         |
| •- • | भगवान् श्रीरामकी स्तुति   | 3 654             | भ्रीकृष्ण                           |              | व्याधकी क्षमा-प्रार्थना    |      | भगवान् वराहरूपमे          |
| 2.48 | बालिवध और                 |                   | देवताओंद्वारा गर्भस्कृति            |              | योगेश्वरका योगधारणाले      | ₹८५  | भगवान् श्रीनृसिद्देवकी    |
| 154  | ताराविलाप                 | 214               | साधु-रश्वक ओकृष्ण                   | •            | परम प्रयाण                 |      | गोदर्भे भक्त प्रहाद       |
| وورت | श्रीराम-जटायु             |                   | (असुदेवदेवकीको<br>                  | ₹ <b>४</b> ९ |                            |      | भगवान् वामनरूपमें         |
|      | विभीषणइनुमान्मिलन         | 3.05              | कारागारमें दर्शन)                   |              | ध्यानमञ्ज शिव              |      | भगवान् परशुरामस्पर्ने     |
|      | ध्यानमञ्जूषात्र           |                   | गोकुल-गमन                           |              | सदाशिव                     |      | भगवान् बुद्धरूपमें        |
|      | लङ्गा-दहर                 |                   | मधुरासे गोकुल                       |              | योगीश्वर श्रीदिव           |      | भगवान् कल्किरूपर्मे       |
|      | भगवान् श्रीरामका          |                   | दुलाग लाल                           |              | पञ्चमुख परमेश्वर           |      | भगवान् ब्रह्मारूपर्मे     |
| (6)  | रामेश्वरपूजन              |                   | तृणार्क्त-उद्धार<br>                |              | योगामि                     |      | श्रीसाबित्री-ब्रह्मा      |
| 2/2  | सुबेल-पर्वतपर श्रीरामकी   |                   | चात्सल्य<br>गोपियोंकी योगधारणा      |              | मदन-दह्न                   |      | भगवान् दत्तात्रेयरूपमे    |
| 7, 7 | सुंकी                     |                   | गावियाका वागधारणा<br>स्यासमयी संसार |              | शि <b>य</b> विवा <b>इ</b>  |      | भगवान् सूर्यस्पमें        |
| 2/3  | राम रावण-युद्ध            |                   |                                     |              | उमा-महेश्वर                |      | भगवान् गणपतिहपर्मे        |
|      | नन्दिप्राममें भरत-        |                   | माखनप्रेमी श्रीकृष्ण                |              | गौरीशकर                    |      | भगवाम् अग्निरूपमें        |
| 468  |                           |                   | गो-प्रेसी श्रीकृष्ण                 |              | जगजननी उमा                 |      | भगवान शक्तिरूपमें         |
| 5.46 |                           | ***               | मनसोहनकी तिरछी<br>चितवन             |              | शिव-परिवार                 |      | महागीरी                   |
|      | पुष्पकारुद ओराम           | 376               | भवसागरसे उद्धार                     |              | प्रदोष-इत्य                |      | म <b>हाका</b> ली          |
| -    | मार्यति भगव               | ,,,               | करनेवाले भगवान                      |              | शिव-ताण्डब                 |      | महासरस्वती                |
|      | श्रीरामदरबार              |                   | श्रीकृष्ण                           |              | स्रोककल्याणार्थ            |      | श्रीलक्ष्मीची (चतुर्भुजी) |
|      | श्रीरामचतुष्टय            | ₹ <b>₹</b> 6      | वकासुर उद्धार                       | · •          | <b>इलाइलपान</b>            | Rof  | श्रीमहालक्ष्मी            |
|      | श्रीसीनाराम (शक्त-अंक)    |                   | अधासुर-उद्धार                       | 358          | पाशुपतास्त्रदान            |      | ( अष्टादशभुजी)            |
|      | श्रीसीताराम (मर्थादायोग   | _                 | हाव्य-सत्ता-स <b>इ</b>              |              | भीहरि इरकी अल-क्रीडा       | 808  | सावित्रीकी यमराजपर        |
|      | श्रीशिवकृत राम-स्तुति     |                   | वन-भोजन                             |              | श्रीविष्णुरूप और           |      | विजय                      |
| 545  | श्रीमीताजीकी गोदमें       | 330               | वर्षामें राम-स्थाम                  |              | श्रीब्रह्मारूपके द्वारा    | Xo ≸ | देवी कात्यायनी            |
|      | लब-कुरा                   |                   | राम-त्रयामकी '                      |              | भीश्चिवरूपकी स्तुति        | 808  | देवी कालिका               |
|      | सञ्चिदानन्द्रके ज्योतिषी  |                   | मधुरा-यात्रा                        | \$40         | भगवान् विष्णुको            | 804  | देवी कृष्माण्डा           |
|      | बात्सस्य (माँका प्यार्)   | \$ <del>3</del> 8 | योदा भीकृष्ण                        |              | चकदान                      |      | देवी चन्द्रभण्टा          |
|      | परब्रह्म प्रेसके बन्धनमें |                   | <del>बन्धनयुक्तकारी</del>           | १६८          | भ <del>्रीकृष्णरूपसे</del> |      | देवी सिद्धिदात्री         |
|      | भगवान् श्रीकृष्णरूपरे     |                   | भगवान् भीकृष्ण                      |              | भीशियरूपकी स्तुति          |      | राजा सुरथ और समाधि        |
|      | श्रीकृष्णार्जुन           | \$\$Y             | सेवड श्रीहरण                        |              | और वरदानकाम                |      | वैश्यको देवीका दर्शन      |
| २९८  | भगवान् और उनकी            | ₹₹५               | जगत्-पूज्य भीकृष्णकी                | ₹ <b>६</b> ९ | शिव-राभ- <del>संबा</del> द | 805  | श्रीबहुचराम्बिकासन्दिर    |
|      | हादिनी <b>शकि</b> राषाजी  |                   | अम्पूजा                             | ą o o        | काशी-मुक्ति ।              |      | मोरवीसे मास (वेश्वसमाता)  |

| 1300    |                                           |              |                                  |              |                                  | p: 14500-1400 | والكافر والمناور والمناور والمناور والمناور |
|---------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| ٧٤٥     | समुद्र-सम्पन                              | <b>4</b> \$8 | <b>समञ्</b> नभूमिका              | ४५५          | नौकारोइण                         |               | दुराचारीचे सक्त                             |
| ***     | म <b>इ</b> (स <b>ड्डीर्ट</b> न            |              | मानससरोकर                        | ४५६          | मधुरा-गमन                        | YCE           | श्रीमधुसूदन सरस्वती-                        |
|         | ध्यानयोगी हुव                             |              | <b>क</b>                         |              | भगवान् विष्णु                    |               | को परमतस्वके दर्शन                          |
|         | मुक-नारद                                  | ४३७          | तसुद्रताङ्ग                      | 846          | रामसभा                           | <b>አ</b> ርአ   | योगक्षेभ-तहन                                |
|         | ज्ञानयोगी राजा अनक<br>जनवोगी राजा         | ¥16          | ऋषि-आश्रम                        | 848          | सुरके स्थाम ब्रह्म               | -             | लोक-संग्रह                                  |
| ४१५     | . सनयोगी शुकदेव                           | ४३९          | महासन्द्र २०१                    | <b>Υξ</b> ο  | मगवान् राम और                    | ሄሪ६           | स्यंको उपदेश                                |
|         | भीष्मश्पतामह                              | 880          | सहामन्त्र जं० २                  |              | सनकादि मुनि                      |               | अवतार ( दस )                                |
|         | अज्ञामिल-उद्धार                           | ***          | रघुपति रावव राक्षा राम           | 868          | जरासन्धरे युद्धभिक्षा            | <b>Y2</b> 6   | समद्शिता                                    |
|         | सुआ पदावत गणिकातारी                       |              | पतिनपात्रन सीताराम               | ४६२          | वर्वता <b>कार एन्,मान</b>        | <b>४८</b> ९   | सन कार्योमें भराबर् इष्टि                   |
|         | शक्करके ध्येय बाल                         | AXS          | जय हरि तौबिन्द राधे              | ४६६          | शिब-पार्वती                      | 850           | भगवान् सर्वसय                               |
| ٠.,     | श्रीकृष्ण                                 |              | गोधिन्द                          | 828          | गोस्थामी                         |               | अनन्य चिन्तनका फल                           |
| ¥20     | सङ्कीर्तनयोगी                             | 887          | 🕉 नमी भगवते                      |              | श्रीतुलसीदासजी म <b>श्रारा</b> ज | ४९२           | मजन करनेवाले मक                             |
| ٠,      | श्रीचैतन्यमहाप्र <u>भ</u> ु               |              | वासुदवाय                         | 884          | चित्रकृटमें                      | ४९३           | म <b>गवत्यू</b> जन                          |
| V23     | निमाई-निर्ताई                             | AAA          | बृहण बन्दे जगद्गुस्प्            | <b>४६</b> ६  | शिवजीकी धरात                     | ጸፈጸ           | भजनकी महिमा                                 |
|         | भी-वैतन्यका                               | ४४५          | हरदूर सहादेव                     | ४६७          | इनुमान्जीकी प्रार्थना            | 866           | -१. समाधि वैश्व                             |
| • • • • | ्र भागतम्बर्धः<br>इरिनामसंकीर्तन          | <b>४</b> ४६  | नमः शिवाय                        | <b>४</b> ६८  | ताङ्का-उद्धार                    |               | २. सञ्जय ३. यज्ञपक्ती                       |
| va R    | शरपान्यकारम<br>प्रेमी भक्त सूरदास         | ४४७          | लक्ष्मी माता                     | ४६९          | मनु-शत <b>रूपापर कृ</b> पा       |               | ¥. गु <b>इ</b> निषाद                        |
|         | मना मक्त चूरदार<br>गोस्वामी तुलसीदासजी    | አጸና          | भ <u>ीकृष्</u> ण बझोदा           | <b>Y</b> 50  | धीरामराज्यामिषेक                 | ४९६           | লম্বর্থি                                    |
|         | गास्त्रामा ठुलतादासञ्जा<br>मीरा (कीर्तन ) | YYS,         | शुद्धादैतसम्पदायके आदि           | 40 E         | दशस्य-भरण                        | ४९७           | श्रीगङ्गाञी                                 |
|         |                                           |              | प्रवर्तक भगवान् शकर              | ४७२          | भरद्वाज भरत                      | ሄኖሪ           | सुलमय मार्ग                                 |
|         | मीराबाई(जहरक) प्याला॥                     | 840          | कालिय उद्धार                     | ४७३          | बन्यासियोंका प्रेम               | <b>४९९</b>    | ससार-वृक्ष                                  |
| YYZ     | मीरा (आधु मैं देख्यो                      | 848          | यशपत्रीको भगवस्मापि              | YOY          | बालि-सुग्रीन-युद्ध               | 400           | पूर्ण समर्पणके लिये                         |
|         | गिरचारी)                                  | ४५२          | श्रीकृष्ण अपने चिता-             | ४७५          | दूल्हा राम                       |               | अद्विक                                      |
|         | प्रेमी भक्त रसलान                         |              | भाता बसुदेव देवकीकी              | ४७६          | राखण मन्दोदर्ग                   | ५०१           | योद्धावेशमें समवान्                         |
|         | गोलेकमें भरती मेहता                       |              | <b>१थनःही-</b> मेड़ा काट रहे हैं | <b>४</b> ७ a | <b>पुष्पक</b> विमानपर            |               | ধীকুতা                                      |
| ४३१     | परम वैराम्थबान् भक्तः !                   | ४५३          | सुदामाका सङ्ख                    | ¥٥८          | अविका चस्दान                     | ५०२           | देवान्सणिन (घर्मगत                          |
|         | दम्पति राँका-गाँका                        | *4*          | श्रीकृष्ण उद्भवको                | 808          | लक्ष्मणको उपदेश                  |               | युधिष्टिर)                                  |
| ४₹२     | नवषा भक्ति                                |              | सन्देश देकर त्रज भेज             | 860          | पादुका दान                       | ५०३           | जिज्ञासुभक्त द्वय                           |
| Yŧŧ     | जङ्गरोग                                   |              | रहे हैं                          | 868          | जगयुकी स्तुति                    | ५०४           | तर्यार्थी भक्त बुच                          |
|         |                                           |              |                                  |              |                                  |               | _                                           |
|         |                                           |              |                                  |              |                                  |               |                                             |

#### कागज-साहज ५×७।) हआ बहुरंगे चित्रः नेट वाम १) सैकड़ा

१५×२०) सनइरी

| १०२७ अर्जुनको गोताका<br>उपदेश | १०४० पाटशालामें प्रकारका<br>बालकोंको राम-राम | १०५० गोविन्दके साथ<br>गोविन्दका खेल | १०६० परमेष्ठी दर्जी<br>१०६१ भक्त जयदेवका गीत- |  |  |  |
|-------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|
| १०२८ अर्जुमको चतुर्भुजरूप     |                                              | १०५१ मक्त गोपाल चरवाहा              | गोकिन्द-गान                                   |  |  |  |
| का दर्शन                      | १०४१ समुद्रमें पत्थरींसे दवे                 | १०५२ मीराबाई (कीर्तन)               | १०६२ व्यक्ति-आश्रम                            |  |  |  |
| <b>१०२९ भक्त अर्जुन और</b>    | प्रह्नादका उद्धार                            | १०५३ भक्त जनाबाई और                 | १०६३ श्रीविष्णु भगवान्                        |  |  |  |
| उनके सार्थि कृष्ण             | १०४२ भगवान् नृतिंहदेवकी                      | भगवान्                              | १०६४ इमलापतिस्वागत                            |  |  |  |
| १०३० परीक्षितकी रक्षा         | गोदमें मक्त प्रहाद                           | १०५४ भक्त जगन्नायदास                | १०६५ सूरका समर्पण                             |  |  |  |
| १०३१ सदाशिव                   | १०४३ पवन-कुमार                               | भागवतकार                            | १०६६ मॉकाप्यार                                |  |  |  |
| १०३२ शिवपरिवार                | १०४४ भगवान्की गोदमें                         | १०५५ भीहरिभक्त                      | १०६७ प्यारका बन्दी                            |  |  |  |
| १०३३ चन्द्रशेखर               | भक्त चिकक भील                                | <b>इम्मितदासजी</b>                  | १०६८ बाललीला                                  |  |  |  |
| १०३४ कमला                     | १०४५ शंकरके ध्येय बालकृष्ण                   | १०५६ भक्त बालीग्रामदास              | १०६९ नव्या भक्ति                              |  |  |  |
| १०३५ भुवनेश्वरी               | १०४६ भगवान् श्रीशंकराचाय                     | १०५७ भस, दक्षिणी                    | १०७० ओमित्येकाक्षरं बद्धा                     |  |  |  |
| १०३६ श्रीजगन्नाथजी            | १०४७ श्रीभीचैतन्य                            | तुलसीदास <b>जी</b>                  | १०७१ श्रीमनुशतस्या                            |  |  |  |
| १०३७ यम-नचिकेता               | १०४८ चैतन्यका अपूर्व त्याग                   | १०५८ भक्त गोविन्ददा्स               | १०७२ देवताः असुर और                           |  |  |  |
| १०३८ ध्यानयोगी ध्रुव          | १०४९ भक्त घन्ना जाटकी                        | १०५९ भक्त मोइन और                   | मनुष्यीं <b>को ब्रह्मानीका</b>                |  |  |  |
| १०३९ ध्रुव-नारायण             | रोटियाँ भगवान् ले रहे है                     | गोपाल भाई                           | उपदेश                                         |  |  |  |
| चित्रोंके साइज, रंग और दाम    |                                              |                                     |                                               |  |  |  |

)∤<del>१</del> ५×७ ।, रंगीन -)। ७॥×१०, सनहरी १)सै॰ १५×२०, रंगीन अद्ध्र**१०**, स्मीन एक ही चित्र २५० ढाई स्त्री या अधिक लेनेपर रेट इस प्रकार होगा—साइज १५×२० सुनहरी

१००) प्रतिहजार, साइज १५×२० रंगान ७०) प्रतिहजार, साइज अ।×१० सुनहरी २५) प्रतिहजार, साइज आ×१० रंगीन १८) प्रतिहृजार, साइज ५४आ १२) प्रतिहृजार !

१५४२० साइजके सुनहरे १०, रंगीन ४७ विचिक सेटकी नेट कीमत ३॥०) पैकिङ रो डाकसर्च १≉) कल लागत ५≈) लिये जायँगे ।

अप×१० साइजके सुनहरे १७, रंगीन २५२ और कुछ २६९ चित्रींके सेटकी नेट कीमत धान)।ई पैकिङ्ग न)॥ई डांकखर्च १०) कुल ५॥०) लिये जायँगे।

५×अ। साइजके रंगीन ७२ चित्रांका नेट दाम ॥६)॥ पैकिङ ८)। डाकलर्च ।=)। कुछ १३) छिये जायँगे। १५×२०, ७॥×१०, ५×७॥ के तीनों सेटकी नेट कीमत ८॥।=)।॥६, पैकिक -)६ डाकखर्च 😕) कुछ ११≇) छिये जायँगे ।

रेळपार्सलसे मँगानेवाले सज्जनीको ८॥।≈)।॥३ चित्रका मत्य, पैकिङ ≋)३ रजिस्टी ।) कुल ९।≈) भेजना चाहिये। साथमें पासके रेलवेस्टेशनका नाम लिखना जरूरी है।

नियम -(१) चित्रका नम्बर, नाम जिस साइजर्मे दिया हुआ है वह उसी साइजर्मे मिलेगा, आर्डर वेते समय नम्बर भी देख लें। समझकर आईरमें नम्बर, नाम अवश्य लिख दें। (२) पुस्तकोंके साथ मालगाड़ीसे चित्र मँगानेपर कुल मालका चित्रोंकी द्वासका किराया देना पड़ता है, इसलिये जितना किराया अधिक लगेगा वह प्राहकोंके जिम्मे होगा, आईर देते समय इस नियमको समझ लें। (३) ३०) के चित्र लेनेसे प्राहकके रेलवेस्टेशनपर मालगाड़ीसे फी डिलीवरी दी जायगी। रजिस्द्री बीं० पीं० खर्चा प्राहकोंको देना होगा। (४) केवल २ या ४ चित्र पुस्तकोंके साथ या अकेले नहीं मेजे जाते। क्योंकि रास्तेमें ट्रट जाते हैं। (५) 'कल्याण' के साथ भी चित्र नहीं भेजे जाते।

नोट-सेट लजिस्द भी मिला करती है। जिल्हाका दाम १५×२० का त), ७१×१० का त), ५×७३ का ♥) अभिक किया क्षाता है । सजिस्द सेटका बाकस्तर्भ स्वादा रुगता है ।

स्टाक्ट्रॉ चित्र समय-समयपर कम-अधिक होते रहते हैं, इसलिये सेटका आईर आनेपर जितने चित्र स्टाक्ट्रॉ अस समय तैबार (हेंगे उतने ही चित्र भेज दिने अधिंगे ।

#### श्री€िर:

## साधनाइको विषय-सूची

| X a                                             | र-सं€्या | पृष्ठ-संख्य                                         |
|-------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| १—सल्पङ्गके कुछ भ्रण · · · · · · ·              | ų        | श्रीभागवतानन्दजी महाराज महामण्डलेश्वर               |
| र−कल्याण ('शिव') · · · · · · · ·                | 4        | काव्यसाख्ययोगन्यायवेदवेदान्ततीर्थ, वेदान्त-         |
| ३-प्रेम प्राप्तिका साधन ( पूज्यपाद परमहंस       |          | वागीश, मीमासाभूषण, वेदरल, दर्शनाचार्य ) 💮 😯         |
| श्रीरामकुष्णदासजी महाराजके उपदेश ) ***          | ११       | २०-मोक्षका श्रेष्ठशाधन—-ब्रह्मविद्या (श्रीमत्परमहंस |
| ४ साधक और मनका छंवाद (पूज्यपाद                  |          | परिज्ञाजकान्चार्य दार्शनिकसार्वभौम विद्यावारिधि     |
| स्थामीजी श्रीभोलेगानाजी )                       | १२       | न्यायमार्तण्ड वेदान्तवागीश श्रीस्वामी               |
| ५ -साधकके लिये (पूज्यपाद स्वामीजी श्रीउड़िया    |          | महेश्वरानन्दगिरिजी महाराज महामण्डलेश्वर ) 💍 ४९      |
| बाबाजीके उपदेश ) ''' '                          | 88       | २१ पूज्यपाद स्यामी श्रीगङ्गेश्वरानन्दजी महाराज      |
| ६- साधन और उसका प्रधान विम् ( पूज्यपाद          |          | महामण्डलेश्वरके उपदेश ( प्रेषक भक्त                 |
| स्वामीजी श्रीहरियावाजी महाराजके उपदेश )         | १६       | रामञ्चरणदासजी) … ५६                                 |
| ७-प्रार्थनाका प्रभाव ( पूज्यगद महात्मा स्वामी   |          | २२—नवधा भक्तिमें सर्वसाधनीका समावेश                 |
| श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 😬 😶                     | १६       | (श्रीशारदापीठाधीश्वर श्रीमजगद्गुरु श्रीशकरा-        |
| ८-साधना ( 'श्रीज्योतिजी' ) '''       '''        | १८       | चार्यं स्वामी श्रीस्वरूपानन्दजी तीर्थ ) 🐪 🤫 ५       |
| ९–साधु साधकोंके लिये ( पूज्यपाद स्वामी          |          | २३ बैदिक साधनान्तर्गत न्यामविद्या (पूज्य            |
| श्रीआत्मदेवकृष्णजी महाराज) 💛 💛                  | २०       | पाद वे० शि० स्वामी श्रीश्रीरामानुजाचार्यजी          |
| १०-गृहस्योंके लिये राधारण नियम                  | २१       | शास्त्री) ''' ५०                                    |
| ११—अग्रोक्षशान साधन ( ६० स्वामी श्री            |          | २४-साधन-मक्तिके चौंसठ अङ्ग (श्रीमन्माप्य-           |
| मेंहीदासजी )                                    | २२       | सम्प्रदायान्सर्य दार्शनिकसार्वभौम साहित्य-          |
| १२-ईश्वर-प्राप्तिका प्रायमिक साधन विचार-        |          | दर्शनाद्याचार्यः तर्करत्नः न्यायरत्नः श्रीदामोदर-   |
| शक्तिका यिकास (स्वामी श्रीकृष्णामन्दजी          |          | जी गोस्वामी )                                       |
| महाराज)                                         | २३       | ६५ साधनाके चार सहायक (श्रीभरविन्द) ७२               |
| १३-कुछ साधनसम्बन्धी प्रश्नोत्तर (पू० श्रीराम-   |          | •                                                   |
| दास्जी महाराज रामायणी )                         | 70       | (1) (10)                                            |
| १४- संकीर्तनप्रेमियोंके प्रति ( पूज्यपाद स्वामी |          | (२) उत्सद् ··· · ः ७४                               |
| श्रीकृष्णानन्दजी अवधूत ) · · · · · · · ·        | ₹७       | (き) 現を 59                                           |
| १५-प्रेम-साधना ( बाबा श्रीरामदासजी महाराज)      | ३०       | (४)काल ८१                                           |
| १६-कलिकालका परम साधन ( म० श्रीअञ्जनी-           |          | २६ – याद रक्खों ' ८१                                |
| नन्दनशरणजी)                                     | ३१       | २७-प्रेम-सम्बन (श्रीजयदयालजो गोयन्दका) ८२           |
| १०-प्रधान साघन ( परमहंस स्वामी श्रीनारायण-      |          | २८ - अभय ( महात्मा गायीजी ) ८५                      |
| दामजी महाराज )                                  | ३२       | २९-इक्तिपात-रहस्य (महामहोपाध्याय प० श्रीगोपी-       |
| १८-जीवका प्रधान कर्तव्य (श्रीमत्परमहंस          |          | नाथजी कविराज एन्० ए०) ८६                            |
| परिप्राजकाचार्य सहामण्डलेश्वर श्री १०८          |          | ३०-मृत्युसे अमृतकी ओर ( प्रो० श्री अक्षाकुमार       |
| स्वामी श्रीजयेन्द्रपुरीजी महाराज)               | ३७       | वन्द्योपाध्याय एम्०ए०) · · ९७                       |
| १९ कीर्तनक सचिशेष विवरण (श्रीमत्                |          | ३१-साधनका स्वरूप (पण्डितप्रवर श्रीपञ्चानन           |
| परमहस परित्राजकाचार्य श्री १०८ स्वामी           |          | तर्करत्न भद्राचार्य )                               |

| Y:                                                | <b>४-संस्</b> या | A8                                                         | -संख्या |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| ३२-गौडीय वैष्णव-दर्शनमें अद्देत ब्रह्मतत्त्व      |                  | ४६—सहस साधन ( प्रो॰ भीधीरेन्द्रकृष्ण                       |         |
| (महामहोपाध्याय पण्डित भीप्रमधनाथ                  |                  | मुखोपाध्याय एम्० ए० ) ''' '''                              | १४६     |
| तर्कभूषण )                                        | १०६              | ४७-कलियुगी जीवोंके कट्याणका साधन (श्रीजय-                  |         |
| ३३-महापापीके उद्धारका परम साधन                    | १०८              | रामदासजी 'दीन' रामायणी ) 💮 🗥                               | १४९     |
| ३४-नवधा भक्तिका सामान्य एवं स्विशेष               |                  | ४८-श्रीभगवज्ञामसाधन ( श्रीस्वान्तःसुखाय )                  | १५२     |
| निरूपण ( परमवैष्णव स्वामी श्रीकृष्णा              |                  | ४९-कीर्तनका सविशेष वर्णन ( रायवहादुर                       |         |
| नन्ददासजी महाराज )                                | १०९              | पण्कयार्श्रावैजनाथजी ) · · · · · · · · · · · · · · · · · · | १५५     |
| ३५-आवश्यक साधन (इनुमानप्रसाद पोदार)               | ११२              | ५०-साधनका मनोवैज्ञानिक रहस्य ( बॉ० श्रीदुर्गा-             |         |
| ३६ - कुछ उपयोगी साधन (श्रीजयदयालर्जा              |                  | शङ्करजी नागर स० कल्पवृक्ष )                                | १५५     |
| गोयन्दका)                                         | ११३              | ५१-ईभर-दर्शनका साधन ( पूरु पण्डित श्रीशिव-                 |         |
| (क) अचिन्त्य ब्रह्मकी उपातना 😶                    | ,,               | दत्तजी शर्मा)                                              | १६०     |
| (ख) चराचररूप ब्रह्मकी उपासना · · ·                | ,,               | ५२मोक्षका मुख्य साघन—भक्ति (पं०                            |         |
| (ग) सङ्करपमद्यकी उपासना · · ·                     | ११४              | श्रीविनायक नारायण जोशी साखरे महाराज )                      | १६२     |
| (घ) शब्द अझकी उपासना · · ·                        | ,,               | ५३-अम्युदय और निःश्रेयस्के साधन (श्रीनारायण                |         |
| ( ङ ) निःस्वार्य कर्म-ताधन                        | ,,               | स्वामीजी महाराज)                                           | १६५     |
| (च) सेवा साधन                                     | ११५              | ५४-तन्त्रंपदार्य-शोधन (स्वामी श्रीप्रेमपुरीजी              |         |
| ( छ ) पञ्च महायज्ञ-साधन '''                       | ११६              | महाराज)                                                    | १६६     |
| (ज) विषय-हवनरूप साधन · · ·                        | ११७              | ५५–भगवान्के सम्बन्धमें साधनोंका सामर्घ्य                   |         |
| ( इ. ) महात्माओंका आज्ञापालनरूपी साधन             | ११८              | ( 'कविशिरोमणि' देवर्षि भद्द श्रीमधुरानाय-                  |         |
| ३७-सबसे पहली साधना (स्वामीजी श्रीतपोवन-           |                  | जी शास्त्री) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | १६९     |
| जी महाराज )                                       | १५१              | ५६–मधुर रसको साधना (पं० श्रीहजारीप्रसादजी                  |         |
| ३८ साधनकी अनिवार्य आवश्यकता                       | <b>१</b> २२      | द्विवेदी)                                                  | १७३     |
| ३९-साधकका परमधर्म (श्रीदादा धर्माधिकारीजी)        | १२६              | ५७-प्रेम-साधन ( म० श्रीप्रेमप्रकाशजी )                     | १७६     |
| ४०-सदाचार साधनकी परमावश्यकता (स्वामी-             |                  | ५८-संस्कार-साधना (डा० श्रीराजवलीजी पाण्डेय                 |         |
| जी श्रीनारदानन्दजी महाराज)                        | १२८              | एम्॰ ए॰, डी॰ लिट्॰) · · · · · ·                            | १८०     |
| ४१-योगचतुष्टय ( एक एकान्तवासी महात्मा ) · · ·     | १३०              | ५९-जीवन सर्वोत्कृष्ट साधना है ( श्रीअजमोहनजी               |         |
| (क) मन्त्रयोग                                     | ,,               | मिहिर)                                                     | १८४     |
| (क)मन्त्रयोग ··· ···<br>(ख)हठयोग ··· ···          | ૧ેર              | ६०—उदालककी साधना और समाधि (प०                              |         |
| (ग) लययोग · · · · ·                               | <b>१</b> ३२      | श्रीशान्तनुविहारीजी दिवेदी )                               | १९०     |
| ्घ ) राजयोग · · · · · ·                           | १३४              | ६१-साधना ( श्रीनलिनीमोइन सान्याल एम्०                      |         |
| ४२-योगका छोपान (स्वामी श्रीदावानन्दजी             |                  | <b>ए</b> ॰, भाषातत्त्वरत्त ) · · · · · · · · · ·           | 386     |
| ४२-धेगका रोपान (स्वामी श्रीशिवानन्दजी<br>सरस्वरी) | १३६              | ६२-त्याग और पवित्रता (रेवरेंड आर्थर ई॰ मैसी)               | ₹00     |
| ४३-साधन-तस्व ( आचार्य श्रीबालकृष्णअी              |                  | ६३–प्रणयोपासना ( श्रीमोत्तीलाल रविशङ्करजी घोडा             |         |
| गोस्वामी महस्राज)                                 | १३९              | बी० ए०, एल्-एल्० बी०, वेदवेदान्त-                          |         |
| ४४समी साधना क्या है ! ( इा० श्रीभगवान-            | - , <b>-</b>     | बारिधि)                                                    | २०३     |
| दासजी एम्॰ ए॰, डी॰ लिट्॰) '''                     | १४१              | ६४-सद्गुक और शिष्य                                         | २०६     |
| ४५-साधनाका मनोवैज्ञानिक आधार (५० श्रीलाल-         |                  | ६५-दीका और अनुशासन                                         | २१०     |
| जीरामजी शुक्त एम्० ए०, बी० टी०)                   | १४२              | ६६—भूतद्युद्धिः                                            | २१४     |
|                                                   |                  | -                                                          |         |

| <b>पृष्ठ-स</b> ख्या                                 | पृष्ठ-सर्भा                                                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ६७-आदर्श श्यानयोग (५० श्रीगमचन्द्र कृष्ण            | ८१-सधक, साधना और साध्यका सम्बन्ध (त्याग-                        |
| कामत) २१७                                           | मूर्ति गोस्वामी श्रीगणेशदत्तजी महाराज) २६०                      |
| कामत ) २१७<br>६८−मन्त्रानुष्ठान २१७                 | ८२ - साधन और सिद्धि (स्वामी भीशुद्धानन्दजी                      |
| (क) मन्त्रानुष्ठानके योग्य स्थान २१७                | भारती ) ••• ••• २६२                                             |
| (स्व ) भोजनकी पश्चित्रता 💛 २१८                      | 🗸 साधना और सिद्धि (स्यामी श्रीअसङ्गाः                           |
| (ग) कुछ आवस्यक वार्ते "२१९                          | नन्दजी सहाराज ) · · · ·                                         |
| (घ) जपकी महिमा और भेद " २२०                         | ८४ -साधनाको गुप्त रखनेका महस्य ( डा०                            |
| (च) मन्त्रमें स्तक और मन्त्रसिद्धिके                | शिवानन्द सरस्वती एम्॰ ए॰ ) 💛 💛 🥺                                |
| सधन " २२०                                           | ८५-सधना (श्रीकृष्णशङ्कर उमियाशङ्कर) · · २७६                     |
| ६९-मन्त्र-साधन " २२२                                | ८६ – सधना-विज्ञान (पं० श्रीरामनिवासजी                           |
| (क) मन्त्र और सिद्धादि-शोधन 😬 🦏                     | द्यर्मा 'सीरभ' ) · · · · २८०                                    |
| (ख)मन्त्र-चैतन्य ''' २२७                            | ८७ जपयोगका वैज्ञानिक आधार (५० श्रीमगवान                         |
| (ग)मन्त्रार्थ '' ५२८                                | दासजी अवस्थी एम्॰ ए॰ ) · · · २८३                                |
| (घ) सन्धौकी कुल्लका " '२२९                          | ८८-आत्मतन्व विद्यातस्य ग्रिवतस्य तुरीयतस्य                      |
| (ञ्)मन्त्रसेतु '' ''                                | (श्रीकृष्ण काशीनाथ शास्त्री) *** २८६                            |
| ( छ ) महासेतु ,,                                    | ८९ मध्यम मार्ग (श्रीसुदर्शन ) ः ६८०                             |
| (ज) निर्वाण '' '',                                  | .०-शक्तिपातसे आत्मसाक्षात्कार (श्रीवामन                         |
| (झ) मुख्यशोधन 😬 🔭 २३०                               | दत्तात्रय गुरुवणी ) २९६                                         |
| (ट) प्राणयोग · · · › › › ›                          |                                                                 |
| (ड) दीपनी · · · › ,,                                | ११–शक्तिपात और दीक्षा (एक जिश्रासु ) ·                          |
| (ड) मन्त्रके आठ दोष ''' 🕠                           | ९२-शक्तिपात और कर्मसाम्य, मलपाक तथा                             |
| (ढ) सन्त्र-सिद्धिके उपायः ' ः ३३१                   | पतन (मनोविनोदाय) २०३                                            |
| ७०-मन्त्रोंके दस सस्कार (पं० श्रीहरिरामजी           | °३ –रहस्यरहित रहस्य (प्रछाप ) · · · · · ३००                     |
| शर्मा (मार्तण्ड' विद्रच्चूडामणि) 💛 २३२              | ९४-महासिद्धि, गुणहेतुसिद्धि, शुद्रसिद्धि और                     |
| ७१-माला और उसके संस्कार 😬 💛 👯                       | परमसिद्धि (प० श्रीरामचन्द्र कृष्ण कामतः) ३०६                    |
| ७२ पूजाके विविध उपचार '' '२३७                       | ९२ पद्मभूतोंकी घारणा ••• ३०१                                    |
| ७३ भ्रीभगवान्के रूपादिका चिन्मयन्य (प०              | <u> १६ -पञ्चाभि विद्या ( ५० श्रीजौहरीलालजी  गर्मा</u>           |
| श्रीकृष्णदत्तती भारद्वाज एम्० ए०                    | साख्ययोगाचार्यः, विद्याधुरीणः, विद्यासागर)ः 😁 🥞 ११              |
| आचार्य, शास्त्री ) २४०                              | ९७भीमा और नीराके पवित्र सङ्कमपर (शान्त) ३१२                     |
| ७४-योगनिद्रा (पं० भीविजयानस्दजी त्रिपाठी ) २४२      | °८-साधन-समीक्षा (साधु प्रज्ञानाथजी) · · ३२०                     |
| ७५-अष्टपारा ( अध्यापक पं० श्रीशिवनारायण-            | ९९ -साधना-तत्त्व (पं० श्रीहनूमान्जी शर्मा) · · · ३२७            |
| जी शर्मा) ''' २४४                                   |                                                                 |
| ७६-साधकों के कुछ दैनिक फ़त्य " " २४८                | १०० वैदिक कर्म और ब्रक्कजन (श्रीयसन्तकुमार                      |
| ७७ - आसमज्ञानकी प्राप्तिमें श्रीतःकर्मोंका उपयोग    | चटर्जी ध्म्० ए०) ३२९                                            |
| ( पं० श्रीरमापतिजी मिश्र ) · · · · २५४              | १०१ -न्यासका प्रयोग और उसकी महिमा · · · ३३२                     |
| ७८-साधना-तस्व ( श्रीताराचन्दजी पाण्ड्या ) · · ः २५६ | १०५-तन्त्रमें गुरु-साधना (डा० भवानीदासजी मेहरा०,                |
| ७९ -सर्य साधनींका सार( श्रीसुदर्शनसिंहजी ) ** २५७   | बी॰ एस्-सी॰, एल्॰ एस्॰, एम्॰ एफ्॰) · · ः ३३७                    |
| ८०-साधनाकी उपासना ( पं० श्रीनरदेवजी                 | १०२-दिव्य चक्षुका उन्मीलन (श्रीचित्रगुप्तस्वरूपजी) ३४२          |
| शास्त्री, वेदतीर्थ ) २५८                            | १०४-मन <b>ही साधन है ( श्रीश्चक</b> पाणि <sup>9</sup> ) · · १४३ |

|                                                                                                            | (           | ¥ | )            |                                                    |                                      |                       |                  | ,           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| पृष्ठ                                                                                                      | -संस्य।     | 1 |              |                                                    |                                      |                       | ££-              | संस्था      |
| १०५ –सम्बन-रहस्य-सार ( श्री•सुदाम <sup>ः</sup> वैदर्भीय )<br>१०६ अना <b>ह</b> त नाद (स्वामी श्रीनयनानन्वजी | <b>ቅ</b> የ  |   | १२७          | -तान्त्रिक साधन ( १<br>बी० ए०, काञ्यतीः            |                                      | ाय चट्टोप!<br>        | <b>ध्याय</b><br> | ४२१         |
| सरस्वती ) ··· ···<br>१०७ -साधनाकी एक झाँकी ··· ···                                                         | ३४७<br>३४८  |   | १२८-         | -श्रीवस्ळमसम्प्रदायस<br>एं० श्रीरमानायजी :         |                                      |                       | रेबर्षि<br>•••   | ४६६         |
| १०८ -अमृत-कला (यो० श्रीपार्क्वनायजी) · · ·<br>१०९ - महापुरुषपूजा (शास्त्रवाचस्पति डा॰                      | ३५२         |   | <b>१</b> २९- | -श्री <b>चैतन्य औ</b> र राग<br>श्रीप्राणिकशोर गोरू | शनुगा भ                              | कि (प्र               |                  |             |
| मभुदत्तजी शासी, एम्० ए०, पी एच्० डी०,                                                                      |             |   |              | भूषण )                                             |                                      |                       | •••              | ४३२         |
| वी० एस्-सी० विद्यासागर) · · · · · · · · · ११०-शरणायति-साधन ( पं०श्रीराजमङ्गळनायजी ृ                        | ३५४         |   |              | -प्रेम-साधना (पू०पा<br>प्रत्याहार-साधन (           | do Ao s                              | भीश्रीभागं            | 4                | <b>૯</b> ૨૬ |
| त्रियाठी एम्० ए०,एल्-एल्० बी०,साहित्याचाय)<br>१११-साधन सत्य ( डा० हरिहरनाथकी हुक्कु,                       | ३५६         |   | १३२          | िश्चवरामिकंकर योगः<br>-निराकार-उपासनाक             |                                      |                       |                  | 883         |
| एम्० ए०, डी० लिट्० ) · · · · · · · ·                                                                       | ३५७         |   |              | नारायणजी बी० ए                                     |                                      |                       | •••              | ሄሄረ         |
| ११५-इन्द्रादि देवोंकी उपासना (ग०नि० परम-                                                                   |             |   |              | -इस युगकी साधना (                                  |                                      |                       |                  | ४५२         |
| <b>इं</b> स परिवाजक <del>ःचार्य</del> श्रीमक्ष्टिक्यामी                                                    |             |   |              | -पञ्चदेवोपासना ( पं                                | •                                    |                       | -                | ४५४         |
| शिवानस्द जी सरस्वती )                                                                                      | \$ 6.0      |   | १३५          | ईश्वरप्राप्तिके वैदिक                              | ٠.                                   |                       | <b>व्या</b> य    |             |
| ११३-इन्द्रादि देवोंकी उपासना<br>११४-इन्द्रादि देवोंकी उपासना (मुस्तिया श्रीविद्या                          | ३६२         |   |              | पॅ० श्रीसकलनारायः (क) उद्गीयविद्या                 | गजी शर्मा                            |                       | •••              | ४६३<br>;;   |
| सागरजी )                                                                                                   | ३६५         |   |              | (ख) संबर्गविद्या                                   |                                      | - <b></b>             | •••              | ,,          |
| ११५-साधनाका प्रथम पाद ( श्रीदेवराजजी विद्या-<br>वाचस्पति ) · · · ·                                         | 48.2        |   |              | (ग) मधुविद्या                                      |                                      | • • •                 | •••              | ४६४         |
| ११६-माया, महामाया तथा योगमायाका नेद                                                                        | र६८         |   |              | (घ) पद्धामिविद्या                                  |                                      | • • •                 | •••              | ,,          |
| (यो० श्रीपारसनाथजो ) *** • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                 | ३६९         |   |              | (च) उपकोसलकी<br>(=) =                              |                                      | द्या<br>••            | ••               | "           |
| ११० -सत्यसाधन (वेदाचार्य प० श्रीवशीधरजी मिश्र                                                              | • , .       |   |              | (छ) शाण्डिल्यविक<br>(स) असरिक्य                    |                                      | ··.                   |                  | ४६५<br>,,   |
| 'मीमाश्राञ्चान्त्री' )                                                                                     | ३७१         |   |              | (ज) दहरविद्या<br>(झ) भूमविद्या                     |                                      |                       |                  | "           |
| ११८-साधना और नारी (कुमारी श्रीद्यान्ता शास्त्री)                                                           | ३७३         |   |              | (ह) दीर्घायुष्यविः                                 | ut .                                 |                       |                  | ,,          |
| ११९-सतमतमें साधना ( श्रीसम्पूर्णानन्दजी ) ***                                                              | ३७७         |   |              | (ठ) मन्थविद्या                                     |                                      | •••                   |                  | ४६६         |
| १२०-सर्तोकी सहज्ज शून्य-साधना (आचार्य श्रीक्षितिमोहन सेन शास्त्री एम्० ए०)                                 | <b>₹८</b> ४ |   | १३६          | -दहरविद्या ( महामा<br>नायजी झा एम्०                | होपाध्याय<br>र•, डी०                 | हा० श्रीर<br>लिट्०) । | ाक्का-<br>एल्-   |             |
| १२१-श्रीमद्भागवतकी साधना (सेट श्रीकन्हैया-<br>लालजी पोद्दार)                                               | ₹८६         |   |              | एल्० डी० )                                         |                                      | •••                   | •••              | ४६६         |
| १८२-भागवती साधना ( पं॰ श्रीबलदेवजी उपाध्याय                                                                | 464         |   | १३७          | -दहरविद्या विमर्श (                                |                                      |                       |                  |             |
| एम्० ए०, खाहित्याचार्य ) · · · · · · · · ·                                                                 | ३९१         |   |              | शास्त्री, वे० भू०, वे०                             |                                      |                       |                  |             |
| १२३-श्रीमगवान्के पूजन और घ्यानकी विधि<br>१२४-गीतामें तत्त्वीं, साधनों और सिद्धियोंका                       | ३९३         |   |              | -दइर विद्या (प० श्री<br>-उपकोसल-विद्याका र         |                                      |                       |                  | ४७३         |
| हमस्वय-राधन (दीवान बहादुर के॰ एस्॰<br>रामस्वामी शास्त्री)                                                  | ३९५         |   | १४०-         | यरलेडकर )<br>-शाण्डिल्यविद्या<br>गम्बर प्रकृत      | ( श्रीश्री                           | ं<br>धर मजूम          | दार,             | 800         |
|                                                                                                            | 800         |   |              | एम्०ए०)<br>-तान्त्रिकदृष्टि (महा                   |                                      |                       |                  | ४७९         |
| १२६ प्राणशक्तियोग और परकायप्रवेशविद्याका                                                                   |             |   |              | नाथजी कविराज ए                                     | म्० ए०)                              | )                     | • • •            | ४८०         |
| पूर्वरूप (पं० श्रीत्र्यम्यक भास्कर शास्त्री खरे)                                                           | ४०४         |   | १४२          | -तान्त्रिक साधना (ः                                | भी <del>उ</del> पेन्द्र <del>र</del> | शन्द्र दत्त ∫         |                  | <b>४९</b> ४ |

| पृष <del>-संबद</del> ा                                         | 50-01-41                                                        |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| १४३-साधना (महात्मा श्रीवालकरामजी विनायक) ४९७                   | १६७-साधना ( स्वामीजी श्रीभूमानन्दजी महाराख ) 🤼 ५९८              |
| १४४-विचित्र साधन (श्रीहरिश्चन्द्रजी अद्याना 'प्रेस') ५००       | १६८-तन्त्रकी प्रामाणिकता ( <i>पं०</i> श्री <i>द्वाराणचन्द्र</i> |
| १४५सम्बन क्या १ (साहत्यान्वार्य ए० श्रीवीरमणि-                 | भद्याचार्य) · · · ६०४                                           |
| प्रधादकी उपाध्याय एम् ० ए०, एस एस् ० बी०) ५११                  | १६९-कृत्याण-साधन (श्रीस्थामी सन्तप्रसादमी                       |
| १४६-साधना-ऑखमिचौनीका खेल (श्री पी०                             | उदासीन ) १०६                                                    |
| एन्॰ श्रङ्करनारायण ऐयर ) ५१५                                   | १७०~आमिविद्या ( प० श्रीइरिंदत्तजी <b>शास्त्री</b> ,             |
| १४७–पञ्चथा मक्ति ( प्रो० श्रीगिरीन्द्रनारायण                   | वेदान्ताचार्य )                                                 |
| सिलक एम्० ए०, बी० एल्०) · · ११७                                | १७१-आत्मोन्नतिका एक साधन्—विचार (श्री                           |
| १४८-नवधा भक्ति ( सेठ श्रीकन्हैयालालजी पोदार ) ५२२              | भोगीन्द्रशय नानालास वैद्य, बी० ए०,                              |
| १४९-भक्तिका खरूप ५३२                                           | बी० टी०) ६०९                                                    |
| १५०-साधन-भक्तिके चौंसड अङ्ग ५३६                                | १७२-साधन पय ( श्रीविन्दुजी ब्रह्मचारी ) 💛 ६११                   |
| १५१सेवापराध और नामापराध ''' ५३८                                | १७३-परमोत्कृष्ट साथन (पण्डितप्रवर श्रीद्वारका-                  |
| १५२~अटपटा साधन–प्रेम (पं० श्रीकृष्णदत्त्वती भट्ट) 🛚 ५४०        | प्रसादजी चतुर्वेदी ) 😬 😬 ६१५                                    |
| १५३-वर्णाश्रमसाधनका तत्त्व ( प्रो० श्रीअक्षयकुमार              | १७४-सहज साधन (श्रीबदरीदासजी महाराज                              |
| बन्द्रोपाध्याय एम्० ए०) · · · · · ८४३                          | वानप्रस्थीः, बेदान्तभूषण ) ६१८                                  |
| १५४-ग्रहस्थके लिये पञ्चमहायश ( प्रौ० श्रीसत्येन्द-             | १७५-सर्वोच्च साधनके लिये एक बात (पं० स्वामी                     |
| नाथ सेन एम्० ए०, धर्मरतः) ५५१                                  | श्रीपराङ्क्षरााचार्यजी शास्त्री ) ६२०                           |
| १५५-गृहस्थके बळामहायज्ञका विवरण ( पं० श्रीवेणी-                | १७६-एक जिज्ञासुकं प्रशेत्तर ( रायसाहेब श्रीकृष्ण-               |
| समजी शर्मा गौड ) 💛 💛 ५५४                                       | लालची बापाणा ) १६२२                                             |
| १५६ श्राणशक्ति और मनःशक्तिका साधन (स्वामी                      | १७७-पट्कर्म (श्रीकम्लाप्रसादसिंहजी) ः ६२४                       |
| भीविभूनिनन्दजी सरस्वती ) " ५५८                                 | १७८-७ची साधना और उसका मुख्य ध्येय (पं०                          |
| १५७-साधनाके गभीर स्तर ( श्रीमेहर बाबा ) 💎 🔸 ६२                 | श्रीदामोदरजी उपाध्याय) ६३१                                      |
| १५८-साधन और उसकी प्रणाली ( महामहोपाध्याय                       | १७९-बौद्ध सिढोंकी साधना (५० श्रीपरश्चरामजी                      |
| पं० श्रीसीतारामजी शास्त्री ) ५६७                               | चतुर्वेदी एम्० ए०, एल् एल्० बी०) · ६३२                          |
| १५९-कल्याणका साधन सर्वस्य (ज्ञानतपस्वी                         | १८०-बौद्ध-साधना (डा० श्रीबिनयतीष भट्टाचार्य                     |
| श्रीगीतानन्दअी शर्मा ) *** ५७०                                 | एम० ए०: पी-एच्० झी०) ६३६                                        |
| १६ <i>०</i> गीताकी साधना ( डॉ <i>० एस्</i> ० के० मैत्र, एम्०   | १८१~बौद्ध-मूर्तितस्व ( श्रीभगवतीप्रसादसिंहजी                    |
| <b>ए०, पी-एच्० डी०</b> ) · · · ५७४                             | एम्० ए० ) स्३८                                                  |
| १६१-वृन्दावनकी प्रेम साधना (बहिन श्रीरैहाना                    | १८२-सिद्धिसाधक सावनाकी संक्षित रूप-रेखा (ब्या०                  |
| त्रयम्जी) ५८१                                                  | क्ष॰ आचार्यदेव भीमद्विजयरायचन्द्र सूरी-                         |
| १६२-मेरा,स्वप्न (सौ० बहिन १न्दुमति ६०देशईनी) ५८४               | श्वरजी महाराज) · · · · ५४१                                      |
| १६ <b>३-साधन-तत्त्व (श्रीश्अप्रबुद्धः)                </b> ५८६ | १८३-जैनसम्प्रदायके राधन (श्रीनरेन्द्रनाथजी जैन) ६५२             |
| १६४-साधन-तत्त्व ( श्रीज्यालाप्रसादजी कानोडिया ) ५८८            | १८४-जीवन सिद्धिका मार्ग ( श्रीजयमगवानजी जैन                     |
| १६५-इ७ युगका एक महासाधन (श्रीजयेन्द्रराय                       | बी॰ ए॰, एल्-एल्० बी॰) · ६६६                                     |
| भगवानकाल दूरकाल एम्० ए०, विद्यावारिधि                          | १८५-जरधुस्त्रधर्मकी साधना (श्रीफीरोज कावसजी                     |
| भर्म-दिनोद) ५९१                                                | दावर एम्॰ ए॰, एल्-एल्० बी॰) · · ६७२                             |
| १६६-विचार साधन (श्रीमत्स्वामी <b>छङ्करतीर्यजी</b>              | १८६~जरशुस्त्रधर्मकी अग्नि उपायना (श्रीनरीमान                    |
| महाराजः) ५९३                                                   | सोरावजी गोस्रवाला ) ६७४                                         |
|                                                                |                                                                 |

| र्व व                                                                                        | -संस्था             | पृष्ठ-।                                                   | स <b>स्</b> था |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| १८७-वेदसे कामना-साधन ( ए० श्रीगोपालचन्द्रजी                                                  |                     |                                                           | ७२३            |
| मिश्र गौड़ वेदशास्त्री, वेदरक्ष)                                                             | ১৬३                 | २०४-स्वरोदय-साधन ( पं० श्रीतडित्कान्तजी                   |                |
| १८८-श्रीस्वामिनारायणसम्प्रदायमें उपासना (पं॰                                                 |                     | वेदाल्क्कारः साहित्यमनीषी ) ***                           | ७२३            |
| श्रीनारायणजी शास्त्री, तर्क-वेदान्त-मीमाधा-                                                  |                     | २०५ -सर्वोत्तम साधनजनसेवा ( प० श्रीकिशोरी-                |                |
| सांख्यतीर्थे )                                                                               | ६७९                 | दासजी बाजपेयी)                                            | ७३५            |
| १८९-श्रीस्वामिनारायणके मतानुसार खाघन (वेदान्त-                                               |                     | २०६आरोग्य-लाधन ( राजच्यो० वं० श्रीमुकुन्द-                |                |
| तीर्य साल्ययोगरत पं० श्रीश्वेतवैत्रुण्ठ शास्त्री )                                           | ६८२                 | बल्लभजी मिश्र ज्यौतिषाचार्य ) · · ' 💮 😬                   | ∌हिल           |
| १९० थियासफीकी साधना (श्रीइरिन्द्रनाय दत्त एम्०                                               |                     | २०७-साधनाका मथितार्थ सेवा (पं० श्रीधर्मदेवजी              |                |
| ए०, बी० एख्०, वेदान्तरज्ञ ) 💮 🗥                                                              | ६८४                 | शस्त्रीः दर्शनकेसरीः, दर्शनभूषणः, संख्य-योग               |                |
| १९१-धियासफीकी उपाछना-पद्धति (रायबहादुर                                                       |                     | वेदान्त-न्याय तीर्य ) · · · · · · · · · · · · · · · · · · | હ ફેહ          |
| पण्ड्या बैजनाथजी, बीव्यव,यम्व टीव्यस्व)                                                      | ६८६                 | २०८ आजकी साधना (बाबा श्रीराधवदासजी) ***                   | ७३९            |
| १९२-सुक्तियोंका साधना मार्ग ( डा॰ एम्० इफ्लिक                                                |                     | २०९-ल्स्मी साधन ( पं० श्रीदयाशक्करत्री दुवे)              |                |
| सैयद मुहम्मद एम्०ए०, पी-एच्० डी०,                                                            |                     |                                                           | <b>૩</b> ૪૬    |
| डी॰ लिट्॰ )                                                                                  | ६८८                 |                                                           | ७४२            |
| १९३ -स्फ्रियोंकी साधना (श्रीचन्द्रबलिजी पाण्डेय                                              |                     | २११-श्रीअरविन्दकी योगसाधनपद्धति और मानदः                  |                |
| एम्॰ ए॰) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                               | ६९१                 |                                                           | ዓ <i>አ</i> ጸ   |
| १९४ इस्लामधर्मकी कुछ बातें और शिया-सुवियोंका                                                 |                     |                                                           | ७५०            |
| मेद (श्रीभगवतीयसादसिंहजी एम्॰ ए॰)                                                            | ६९३                 | • •                                                       | ७५३            |
| १९५ -सद्गुष कवीरसाहयकी सहज साधना ( श्रीधर्मा-                                                |                     |                                                           | ઉપ જ           |
| धिकारी महत्त श्रीविचारदासजी साहब <b>शास्त्री</b> )                                           | ६९५                 |                                                           | હ ષ્           |
| १९६-कबीरसाइवकी 'भाव-भगति'का रहस्य (पं०                                                       |                     |                                                           | 3 b 8          |
| श्रीपरशुरामजी चतुर्वेदी एम्० ए०, एल्-<br>एल्० बी०)                                           |                     | २१७~भोजन-साधन                                             | 3६१            |
|                                                                                              | ६९६                 |                                                           | ७६२            |
| १९७-श्रीदावृदयालके मतानुसार साधन (पुर                                                        |                     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                     | <b>এ</b> ६४    |
| श्रीहरिनारायणजी बी० ए०, विद्यामूषण)                                                          | 300                 | **                                                        | ુદ્ધ'.         |
| १९८ प्रेम-सधन (श्रीमिक्कानन्दसम्प्रदायाद्यधर्म-<br>पीठाधीश्वर धर्मधुरीण आचार्य श्रीधनीदास्जी |                     | २२१-चार अनमोल उपदेश (एक ब्रह्मचारीजी द्वारा)              | ७६९            |
| भहाराज 'सद्धरीय आचान श्राधनादास्त्रा<br>भहाराज 'सद्धरीरक्ष')                                 |                     | २२२-भक्ति राधन (वैष्णवाचार्य महेत श्रीस्वामी              |                |
| भहाराज 'राइसरज' )<br>१९९-श्रीराधावलाधीय सम्प्रदायमें साधन (श्रीहित                           | 906                 | , ,                                                       | <u>७ ५२</u>    |
| रणञ्जेङ्कालजी गोस्वामी )                                                                     |                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                   | ७७५            |
| •                                                                                            | ७१०                 |                                                           | ૭૭૬            |
| २००- श्रीरामसेही-सम्प्रदायकी उपासनापद्धति                                                    |                     | २२५-कामके पत्र (गोपीमानका साधन )                          |                |
| ( दैवशपवर स्वामी श्रीमनोरयरामजी रामकोही,<br>शास्त्री, साहित्यभूषण )                          | <b>૭</b> ફ <b>ધ</b> | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                   | ૭૮५            |
|                                                                                              | ~11                 |                                                           | ७८६            |
| २०१-विजयक्वरण कुलदानन्दकी नाम-साधना ( श्री-<br>नरेश ब्रह्मचारी )                             | <b>এ</b> १६         |                                                           | ৩८८            |
| २०२-उदाधीन सम्प्रदायका साधन विधान ( श्रीमत्                                                  | . ,                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     | ७८९            |
| परग्रइंस परिवाजकान्तार्य उदासीनवर्य श्री-                                                    |                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                   | ७९०            |
| पण्डित स्वामी इरिनामदासजी महाराज)                                                            | ७२१                 | २३१-क्षमा याचना                                           | ७९२            |
|                                                                                              |                     |                                                           |                |

## कविता

| ***                                                            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>પ</b> ુક-સં <del>ચ</del> યા                                 | पृष्ठ-संक्या                                                            |
| १ <del>-एवी राधना (श्रीक्षयोध्यासिंह</del> जी उगध्याय          | ३—चारं। युगोंका एक ही साधन [नाम-जपकी                                    |
| 'इरिऔष') · · · २                                               | महिमा ] ( रचयिता-श्रीशेषो घौडो द्वसुरवाड                                |
| (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                        | अनु०—पं० श्रीरामनारायणदत्तः, पाण्डेय 'राम' ) १९६                        |
| २सत्य-साधना [ प्रेम-धर्मकी रीति ] ( श्रीसूरज                   | ४-शरण-साधना ( पु॰ श्रीप्रतापनारायणजी                                    |
| चन्द्जी सत्यप्रेमी ) ११९                                       | कविरका) २७३                                                             |
|                                                                | ·                                                                       |
| संक                                                            | <b>छि</b> त                                                             |
| १ कल्याणकारी सङ्कल्प ( यजुर्वेद-संहिता ) · · · २               | २९ गोविन्दकेगुण गाओ (दादूबी) · · · · ३६७                                |
| २-जैस संग वैसा रंग (महाभारत) '' ७                              | २०-सोते क्यों हो ! (कबीर ) १६८                                          |
| ३-कव न बोले (महाभारत) '' १७                                    | ३१-रूखी रोटी अच्छी ( कबीर ) · · · रे०२                                  |
| ४-त्यागके समान सुख नहीं (महाभारत) *** ३१                       | १२ -प्रार्थना (कवीर) · · · • ३८५                                        |
| नामका प्रताप (पख्टू) · · · १३८                                 | २३ भजनमें जल्दी करो (पल्हू) · · · २९२                                   |
| ६-दारीरकी मति (कबीर) " १५१                                     | ३४-काम (चरनदासजी ) '' ४२०                                               |
| अ- <b>हरिकी आ</b> द्यां करों ( रैदास ) · · · · १५४             | १५ विनय ( तुलसीदासजी ) *** ** ४६५                                       |
| ८-भगवान्का विरह (दरिया शहेव) " १६४                             | ३६-योकादि कथतक रहते हैं ?(श्रीमद्भागवत ) ** ४३१                         |
| ९-राम-राम कहो ( मल्कदावजी ) १६८                                | ३७-सची बानी (पलटू) "४३५                                                 |
| १०-नामका प्रकाश (पल्ट्र) ५७९                                   | ३८ विना गुरुका साधक (पळटू) · · · · ४५३                                  |
| ११–सञ्चे गुरुदेव ( मुन्दरदाग्रजी ) १९५                         | २८ विका सुक्का वायक (विष्टू )<br>२९-किस कार्यके लियं किस देवताकी उपासना |
| १२-राम विना सभी बेकार हैं (तुलसीदासजी ) ''' २०५                | करनी चाहिये (श्रीमद्भागवत) "४६२                                         |
| १३-राम-ही-राम ( सुन्दरदासजी ) '' '' २१३                        | हर्वा चार्य (अनुसारका) "' ४६७<br>१० सदा मुहांगन (मस्कदासजी)             |
| १४-इरिका बिरह (दयाबाई) ' रहि                                   | ४१-सिद्ध पुरुषको स्थिति (पल्डू) "' ४७५                                  |
| ·                                                              | ४२ यह सौदा करो ( गरीबदासजी )                                            |
| १५ – रामके धन्मुख हो रहो (दिराया साहेब) १५०                    | ४४ -कीन देश पीचत्र है ? (श्रीमद्भागवत ) ' ५१४                           |
| १६ - सत्यकी महिमा (कनीर) ः २३१                                 | ४४-मनपर विश्वास न करो ( श्रीमद्भागवत ) ''' ५१६                          |
| १७ न्तेरा विचार कुछन चलेगा ( सुन्दरदासनी ) 🥶 २३६               |                                                                         |
| १८-नदी-नाव-संयोग (द्लनद्गमजी) · · · · · ५५६                    | ४५मगवान्को जीवन समर्पण करनेवाला चाण्डाल                                 |
| १९—राम भजता है। वही धन्य है ( भीखा साहेब ) … २५७               | र्मा बाह्मणसं श्रेष्ठ है (श्रीमद्भागवद ) ५३१                            |
| -०-राम-नामकी महिमा ( <u>तुल्खी</u> दासजी )                 २६१ | ८६ -हरिनाम- उचारणका फल (श्रीमद्भागवत ) ः ५३७                            |
| २१—ताम विना सन् दुःख है ( चरणदासजी ) 😬 २७२                     | ४७-जीवोका परम धर्म स्या है ! (श्रीमद्भागवत् ) ५३९                       |
| २राम रम रहा है ( दादूजी ) · · · · · २८५                        | ४८-सबमें स्थित नगवान्का तिरस्कार न करो !                                |
| २३ -राम-नाममें ऐसा चित्त लगे ( गुलाल साहेब ) · · · २८८         | (श्रीमद्भागवत) ५५७                                                      |
| २४-लालच (रैदास) ३०८                                            | ४९-करनेयोग्य ( श्रीरूपगोखामी ) · · · · ५५८                              |
| रंप-नीचे बनो (कवीर) ३१९                                        | ५०-मनुष्पमात्रके तीस धर्म ( श्रीमन्द्रागयत ) 💛 ५६०                      |
| ५६-नाम और प्रेम (दरिया साहेच) ३३६                              | ५१ -प्रेमिस्ड्वा मीरा (भीराबाई) ५६१                                     |
| ५७-शरीरका गर्व न करो (मञ्जूकदासजी) *** ३५३                     | ५२-कौन इन्द्रिय किस काममें लगे ?                                        |
| -्८-शोभा <b>व</b> न्धु (सुरदासजी ) · · · ३६१                   | ( श्रीमद्भागवत ) 😁 \cdots ५६६                                           |
| ,                                                              | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                 |

| पृष- <del>गंक्य</del> ।                                                       | पृष <del>्ठ-संख</del> ्या                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ५२-भर्तोकी प्रत्येक चेष्टा लोककत्याणके लिये                                   | ६४-मृत्यु बाधिनकी तरह पकड़कर ले जाती है            |
| होती है ! ( श्रीमद्भागवत ) · · · · · ५७३                                      | (महाभारत) ६७३                                      |
| ५४-विनय ( स्रदासजी ) ५८५                                                      | ६५ प्रेमकी अनोली छवि (सूरदासजी) "६९९               |
| ५५-सर्वमय भगवान्को पणाम करो ( श्रीमद्भागवत) ५९,७                              | ६६ - एक ही इाजु है ( महाभारत ) " ७०७               |
| ५६-ग्रहस्य क्या करे ? (महाभारत ) ६००                                          | ६ ३ -दूसरेके पुण्यको कौन ग्रहण करता है १           |
| ५७ गर्व न करो –काल सबको खा जाना है                                            | (महाभारत) ७२२                                      |
| ( महाभारत )                                                                   | ६८-सन्तोष ही परम धन है! (महाभारत) " ७४३            |
| ५८-श्रेष्ठ भागवत कीन हैं ? (श्रीमद्भागवत ) · · · ६०८                          | ६९ छः महीनेमें ब्रह्मप्राप्तिके साधन (महामारत) ७५८ |
| ५९-महान् यशको कौन प्राप्त होते हैं ?                                          | ७०-मुक्ति कीन पाता है ! (महाभारत) " ७६२            |
| (महाभारत) ६१०                                                                 | ७१-वन्दे मातरम् ••• ••• ७६३                        |
| ६० ब्रह्मवेसा मुनि कौन है १ (महाभारत ) ः ६१६                                  | ७२ बोलीके बाण मत मारो (महाभारत )                   |
| ६१ विनय (तुलसीदामजी) ६१७                                                      | <b>७३−देवता सदा किसपर प्रीति करते हैं</b> ?        |
| ६ - प्रेमसाधनाके साध्य (सूरदासजी) "६३०                                        | ( महाभारत ) ७७५                                    |
| ६३रासमें कामविजय (सूरदासजी) "६५१                                              | ७४ किस देशमें रहे और किसको छोड़ दे (महाभारत) ७८७   |
|                                                                               |                                                    |
|                                                                               |                                                    |
| चित्र-                                                                        | सूचा                                               |
| सुनहरी                                                                        | १२-माखनप्रेमी (श्रीजगन्नाय) १४०                    |
| •                                                                             | १३ –बालमुकुन्द मॉकी गोदमें ( ,, ) ,,               |
| १-जोभासिन्दु (वहिन अनस्यादेवी)                                                | १४ वंशीका चमत्कार ( ,, ) १७३                       |
| २-पञ्चदेव (प० श्रीइन्सानजी शर्माकी कृपासे प्राप्त ) ४५७                       | १५ नवदुर्गा–१ ( ), ) १९९                           |
| ং–িয়িব ₁                                                                     | १ बैलपुत्री ।                                      |
| · ५विष्णु ।                                                                   | २ब्रह्मचारिणी ।                                    |
| ३–शक्ति ।                                                                     | ३ चन्द्रघण्टा ।                                    |
| ४-नाजेंद्रा ।                                                                 | १६ <sup>्</sup> श्रीनृसिंइ <b>देव</b> ( ") २२८     |
| ५–सूर्यं ।                                                                    | १७ लक्सी-पृथ्वीसहित भगवान् विष्णु ( 🥠 ) २३७        |
| ३-जगजननी श्रीराधा (श्रीजगन्नाय) · · • ०८                                      | १८-चौबीस अवतार१ ( ,, ) २४०                         |
| ४-सूरदासकी साधना ( ), ) ५८५                                                   | १ सनत्कुमार।                                       |
| ५-प्रेमसाधनाके साध्य (बहिन चन्द्रकलादेवी ) · ६३५                              | २-वाराह <i>।</i>                                   |
| ६ प्रेमकी अनोखी छवि ( बहिन उर्मिलादेवी ) · · ६९९                              | र-पाराव ।<br>३—नारद ।                              |
| _                                                                             | ४ -नर-नारायण <b>।</b>                              |
| वहुरंगे                                                                       | ७ कपिलदेव <b>(</b>                                 |
| ৩~ <b>-</b> ম্যবন্ধা <b>মি</b> के विभिन्न मार्ग ( श्रीजगन्नाय )   मुल्लपृष्ठ  | ६ दत्तात्रेय।                                      |
| ८-श्रीमहागणेश ( ) आरम्भमें                                                    | ७ यज्ञपुरुष (                                      |
| ९-बिहारीलारु ( ) १                                                            | ० पर्युष्ण ।<br>८-ऋषभदेथ ।                         |
| ४ भीदक्षिणामृति (श्रीविनयकुमार मित्र ) ५६                                     | ८~ऋषमप्प ।<br>९—राजा पृथु ।                        |
| १०-भीदक्षिणामृति (श्रीविनयकुमार मित्र ) ५६<br>११-भीलक्मीदेवी (श्रीजगन्नाय) ६५ | १—राजा २५ ।<br>१० मत्स्य                           |
| ११ काळकाद्या (आजगताय) ६५                                                      | ξω <del>11</del> /π1                               |

|                                 | ā                           | <b>ए-सं</b> ख्या | <b>पृ</b> ष <del>्ठ-संस्</del> या           |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| ११–कुर्म।                       |                             |                  | ७–श्रीराम ।                                 |
| १२-धन्यन्तरि ।                  |                             |                  | ८ श्रीकृष्ण।                                |
| १९गा <b>यत्री</b>               | ( श्रीजगन्नाय )             | २५३              | ९इयग्रीव ।                                  |
| १−प्रातःकालका स्वरूप            | •                           | •                | १० -हरि !                                   |
| २-अध्याहका स्वरूप ।             |                             |                  | ११-बुद्ध (                                  |
| ३ <del>–सायंकालका स्वरू</del> प | i .                         |                  | १२—कल्कि !                                  |
| २०-काळी (श्र                    | विनयकुमार मित्र )           | २७६              | ३४-श्रीसरस्वती देवी (श्रीजगन्नाय) ६०२       |
|                                 | ( श्रीशारदा उकील )          | २८९              | ३ - तुलसीदासकी साधना ( 🤫 ) ६१७              |
| _                               | हिन सौदामिनीदेवी )          | <b>३१६</b>       | ३६-रासमें कामविजय (श्रीकनुदेसाई) ६५१        |
| २ <b>३</b> -बाह्मोपाल           | (श्रीजगन्नाय)               | ३८६              | ३७-नारायण ( श्रीविनयकुमार मित्र )           |
| २४ -श्रीसीताराम ( श             | गैविनयकुमार नित्र )         | ४०३              | ३८—त्वप्रह् ( ,, ) ७५२                      |
| २५-तुल्सीदासको साधना            | (श्रीजगन्नाथ)               | ४२५              | ३९-परमगुरु मारुति (श्रीजगन्नाथ) ७५४         |
| २६श्रीचैतन्यकी भाव-साधन         | । (श्रीशारदा उकील)          | ४३२              | ४०-भारतमाता (श्रीविनयकुमार मित्र) " ७६३     |
| २ ७—सवदुर्गा—-२                 | (श्रीजगन्नाय <sup>°</sup> ) | 860              | ४१-पञ्चमुस्त महादेव ( ,, ) ''' ७६८          |
| १−क्ष्माण्डा ।                  |                             |                  | ४२ श्रीराधा-कृष्ण (श्रीजगन्नाथ) · · . ७७९   |
| २-स्कन्दमाता ।                  |                             |                  | इक्रंगे                                     |
| ३ <b>−का</b> त्यायनी ।          |                             |                  | ४३-श्रीकृष्णध्यान न०१-२ (श्रीबजेन्द्र) · २९ |
| २८-नवदुर्गा३                    | ( ,, )                      | ४९६              | 88- 33 \$8 ( 33 ) 86                        |
| १-काल्रात्रि ।                  | •                           |                  | 84 99 4E ( 99 ) 11 CE                       |
| २-महागौरी ।                     |                             |                  | 84- " 36 ( ", ) 388                         |
| ३∽सिद्धिदात्री ।                |                             |                  | ४७ जीवका प्राणमय शरीर                       |
| २९पाँच प्रकारके भक्ति-रस        | ( ,, )                      | ५१७              | ४८-प्राणमय शरीरका अणुमय दृश्य *** ४०६       |
| १–धान्त ।                       |                             |                  | ४९ प्राणमय शरीर ४११                         |
| २–दास्य ।                       |                             |                  | ५०-चीनदेशके साधु                            |
| <b>≒</b> ─सख्य ।                |                             |                  | ५१ प्राणमय शरीरका आवरण                      |
| ४-वात्सल्य ।                    |                             |                  | ५२ प्राणमय शरीरकी स्थिति *** ४१७            |
| ५-मधुर ।                        |                             |                  | ५३-ध्यानी बुद्ध रत्नसम्भव ••• ६३८           |
| ३०-भगवान् विष्णु                | ( ,, )                      | ५२६              | ५४-च्यानी बुद्ध अभिताभ *** ६३८              |
| ३१-पञ्च सहायश                   | ( ,, )                      | ५०२              | ५५-म्यानी बुद्ध अमोधिषिद्ध *** ६३८          |
| ३२-प्रेमसिद्धा गीरा             | ( श्रीकतु देखाई )           | ५६१              | ५६-ध्यानी बुद्ध अक्षोभ्य ••• ६३८            |
| ३३-चौबीस अवतार-२                | (श्रीजगन्नाथ)               | ५७२              | ५७-प्रज्ञापारमिता देवी                      |
| १मोहिनी ।                       |                             |                  | ५८ -बोधिसत्त्व अवलोकितोक्वर … ६४०           |
| २ <i>-</i> नृ <b>सिंह</b> ।     |                             |                  | ५९-श्रीकृष्णध्यान नं० ९-१० ( ,, ) ६८१       |
| ३ -वामन ।                       |                             |                  | ξο- »                                       |
| ४–भरशुराम ।                     |                             |                  | ६१-श्रीमद्दाकाली (श्रीदेवलालीका) ७९०        |
| ५-च्यास ।                       |                             |                  | ६२-श्रीमहालक्ष्मी ( ,, ) ७९०                |
| ६ इंस।                          |                             |                  | ६३-श्रीमहासरस्त्रती ( ,, ) ७९०              |
|                                 |                             |                  | ` " / - •                                   |

#### मानस-प्रेमी-मण्डल

श्रीरामचिरतमानसके पारायण और अध्ययनसे बहुत बहा लाभ होता है, इस बातका बहुत लोगोंको अनुभव हो चुका है। यह पारायण और अध्ययन अधिक से अधिक लोग कर सकें इसिलये इस संस्थाकी स्थापना की जा रही है। इसमें कोई पदाधिकारी नहीं होंगे और न इसके अधिवेशन ही हुआ करेंगे। इसका सारा काम 'कत्याण-कार्यालय' के 'मानस-पारायण-प्रचार-धिमाग' के अिम्मे रहेगा। इसके प्रत्येक समासदको नीचे लिखा फार्म सही करके मेज देना होगा और फार्ममें लिखी हुई दोनों प्रतिशाओंको पूरा करना होगा। 'कल्याण' के तमाम पाठक-पाठिकाओंसे अत्यन्त किनयके साथ प्रार्थना है कि वे स्वयं इसके सदस्य बनें और अधिक-से-अधिक नर-नारियोंको सदस्य बनाकर अपने और सबके कस्याणमें सहायक हों।

#### श्रीसीतारामाभ्यां नमः



राम कथा सुन्दर करतारी । कलिमल विहग उद्दावन हारो ॥

मैं मानस-प्रेमी-मण्डलका सदस्य बनना चाहता हूँ और प्रतिश्च करता हूँ कि—

१ सालभरमें श्रीरामचरितमानसके कम-से-कम दो नवाहपारायण स्वय करूँगा ।

२-सालभरमें कम-से-कम दो नये सदस्य बना दूँगा ।

मेरा नाम सदस्योंकी सूचीमें दर्ज करके मुझे सूचना दें ।

नाम

जाति

उम्र

गाँव

<sup>\*</sup> १. नवाहपारायण एक नैत्र शुरू १ से चेत्र शुरू ९ तक और दूसरा आधिन शुरू १ से आधिन शुरू ९ तब करना चाहिये। किसी अङ्चनसे जी सज्जन इन अवसरोपर न कर सकें वे सालशरमें चाहे जब कर सकते हैं

२. चेष्टा करनेपर भी यदि दी नये सदस्य न धनाये जा सर्ने तो उनके बदलेमें प्रत्येक सदस्यके पीछे दी नवाहपारायण कर केने चाहिये। एक सदस्य बन जाय तो दो पारायण कर के और दोनों ही न बनें तो जार कर कें जहांतक बने—सदस्य बनानेकी ही चेष्टा करें।



क्षत पुरुष करि कालनी। यह भून में एक कान्य । यह सा मद दा कर वस्त स्वरा । वहार करव .

क पूर्णमा पूर्णमा युक्ति स्वयन्त्री पुरस्कार पुरस्कारण पुरस्कारीका प्र



सन्मना भव मञ्जलो मद्याजी मां नमस्कृतः। सामेबेध्यमि सन्यं ते प्रतिज्ञाने प्रियोऽसि मे ॥ धामक्रमण्याना ४८०४०।

वष १५

गोरम्बपुरः अगस्त १९४० मार श्रावण १९९७

्रमंग्न्या १ पूर्ण संस्वया १६९

त्रयी मांख्यं योगः पशुर्णतमतं वैष्णविमिति
प्रभिन्ने प्रस्थाने पर्रामदमदः पथ्यमिति च ।
रुचीनां वैचित्र्यादमुकुटिलनानापथजुपां
नृणामेको गम्यस्त्यमिन पयमामणीय इव ॥

हे प्रभी 'त्रयो वेदमार्ग , सार्य, योग, पाशुपत मत, बंधात्र मत सभी आपकी प्रापिके ही मार्ग हैं । रुचि वेचिच्यके कारण ही खह श्रेण है, वह हितकारी हैं इस प्रकार उनमें प्रथक्ता प्रतीत होती है है प्रभी ! वेसे समस्त नदी-नालोका जल समुद्रमें ही जाता है, हैमें हा सीचे-टेड सभी मावन-मार्गीसे यावा करने 11 के मनुष्योंके गन्तव्य स्थान एकमान आ । ही हैं

#### कल्याणकारी सङ्गल्य

यक्ताधनी दूरमुदैति देवं तदु सुप्तस्य तथेवेति । दूरमुक्तं ज्योतियां ज्योतिरेकं तन्त्रे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥

की जागते हुए पृष्ठपका दूर चला जाता है और संत हुए पृष्ठपका वैमे ही निकट आ जाता है, जो परमान्याके साक्षात्कारका प्रधान साधन है, जो भृत, भविष्य, वर्तमान, मिलकुष्ट और व्यवहित पदायोंका एकमात्र जाता है और जो विषयोंका कान पान करनेवाल श्रोत्र आदि इन्द्रियोका एकमात्र प्रकाशक और प्रवर्तक है, मेरा वह मन कल्याणकारी समाव सम्बन्धी सङ्कल्यमे युक्त है। १९।

> येन कम्मीण्यपमो मनीषिणो यज्ञं कृष्यति तिद्धेषु घीरा । यद्पूर्व यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥

कर्मनित्र एवं पीर विद्वान जिसके द्वारा योजप पटार्थेका ज्ञान पास करके यज्ञमे कर्मका विस्तार करते हे, ते इन्द्रियों का पूर्वज अथवा आन्मस्यस्य हे, जो पुर्वेट और समस्य प्रजाके हृद्यमे निवास करता है, मरा यह मन के प्रणाकार समयास्यस्याधी सङ्करणने युक्त हो . ९ 1

यरप्रज्ञानसुल चेलो ध्विश्च यङ्ग्योतिरस्तरसुनं प्रज्ञसु । यस्मान ऋते किञ्चन कर्म क्रियते तस्मे सनः चित्रसङ्कल्पसस्य ॥

जो धिकेंग प्रकारके ज्ञानका कारण है, जो सामान्य ज्ञानका कारण है, ने धेर्यक्षप है, जो समस्त प्रजाके हृदयम १८३२ उनकी समस्त इन्द्रियोंको प्रकाशित करता है, जो १९४३(संसर्ग) मृषु होनेपर सी अमर रहता है और जिसके विना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता, मेरा वह भन कल्याणकारा भगवन्सम्बन्धी सङ्कल्यन युक्त हो (४)

> येनेहं भूतं भुत्रनं भित्रपत् परिगृहीतमसूतेन रसवेम् । येन यजन्तायते स्प्तहीता तन्से सनः शिवस≴त्यमस्तु॥

ितम असुनस्वरूप मनके द्वारा मृत, वर्नमान और भावश्यत्मध्यत्मी सभी वस्तुएँ ग्रहण की जाती है और जिस्त द्वारा साव होताजाला अग्नियोम यन सम्यन्न होता है, मेरा वर् मन कल्याणकारी स्तावत्सम्बन्धी सङ्कल्पसे युक्त हा ।।४।

> थरिमन्तृतः साम यज्ञूष्य बिम्मन प्रतिद्विता स्थनाभाविकासः । यस्मि श्रितः" सर्वमोतं प्रजानां तस्मे मनः शिवसङ्कर्ममन् ।

तिस मन्मे रश्चककी नाभिने आरियोर्ड समान भ्रम्पतः श्रीत सामग्रेद प्रतिष्ठित १ तथा जिसम यपूर्वेद प्रतिष्ठित १. जिसमे प्रजाका सर्व पदार्थाक रमान्य रखनाम संस्थान जान बानपोत है, सर्ग ५८ सन् ४ गणकारी प्रस्तिसम्बद्धाः सङ्करप्रयोक हो १८४।

> स्पारिय स्थानि व यन्सन्ध्याः स्नायने अभिज्ञां स्वतं द्वाः हर्णानष्ट यद्विरं अविष्ठ तन्से सन् सिवसङ्कल्पसन् ॥

श्रेष्ठ सार्थि केने बोड़ाका ग्रह्मा इन और रायक द्वारा बोड़ोका निपत्त्वण करना है, बेन्ट टी के द्वाणियोंका बद्धा का नेपा नियन्त्रण करनवाटा है, की हृदयमें रहना है जो करी बूदा नहीं होता और वो अयन्त काक्षन है, मेश वह कर केल्याणकारी कावन्यक्वर्यों सङ्क्षमें युक्त हो , ६॥ य व्हेंदम हमा के रू



#### सची साधना

र केवर योजयोष्य सिंह नी उपाध्याय 'हरिसीय' )

#### (चौपदं)

त्रे इसंकी साति जीवन सह स्वरा । राश्चे जारोककी है वर्त्तिका ॥

> है दिसाती इठय नाके नन्यनम । दक्षिके आधारको है व्यक्तिका ॥ १ ॥

किन्तु अन्य स्थानि है अति उन्जन्म । जान गरिमाकी अस्तर्गक मृति ।।

> का धनार, विकेशी ' पुनरी। शिचनम अनुवृतिसंकी पृत्ति है। २॥

जब हमाँथी च्याति श्रन्त यंतिकी है बना रहती प्रकृत अनुमासिनी,

> प्रति दिवसक सर्व कार्य कमापकी अब 👓 वट मानती है स्वाधिनी ॥ १ ॥

ैं तमा प्राप्त ती रस सद्दृति कर, ैं किस करते प्रकृत अगलना॥

> ्स समय विभूमध दिखातः किटन हे । है सफलना लाग करती सावना ॥ ४॥

दीवता है सब जगह विमुना हसी। है बिभूनि विराजनी सर्वेत्र ही॥

> दृष्टि है संसारमें अबलोकतो सरयता, जिबता सुधाशाग बहां॥ •॥

हो प्रभृते प्रमुक्त विस्तृत व्याममें मृतमायन विभय हैं अवलाकते॥

> भव विकासकवा विकास ्वाग नयन हैं सुविकसित लोकमध्य विलाकते ॥ ६॥

कान जो बातें सुर्ने सद्बृत्तिका । दिव्य रस उनक रसायन जो बर्ने ॥

> पूत चरिताविक पुनीत प्रवायकी प्रेममें जा वे सरसताय सर्वे॥ १॥

हा खंड सुन अमंत्री अवहतना , बंद हों निकिमी करूण स्वरंक निये॥

> को ब्लुंग हिनकुन सुननेका सि<sup>हे</sup>। तुस हो न कमी कथामृतक सिंगा/॥

क्यों उन्हें निर्मी न ता सब सिद्धिया। क्यों स वे कुनकुत्य होते सर्वश्रा॥

> क्यां न हातं भवितिक तेनु वे । स्वकर्तव्यविद्यान तोने अन्यथा॥०॥

रह सटायक योगसे सवर्मकी। सर्देश सदरवकी समनी रही।

> ्च है तो उचनाका ध्यान गया। नाक कहरा नाक नाक बनी गहे h% ना

ैं दयों। पात्र होने पापस्त साचका गटवड कभी मिकुडे नहीं॥

> वह सदा निर्मेत बना इतना रहे. जा उस काई कमी पहेंद्र नहीं ॥१९॥

ल सकी गतिमें असुनिधा हा नहीं। वह मंत्र ही साँसतें कितनी सह॥

> ध्वनि नरे। उसम रहे हरिनामकी। इस तरहस बोलती जो वह रहे॥१२॥

नामिका ता धर्मकर्म-उपासिका। बन बनेगी सर्वधा उपयोगिनी॥

> और होगा सार्थक उसका सूजन । जायगी सहयोगिनी सभी गिनी॥१२॥

पृक्त हो मुँहसं सदा शहते गहें। तो सुभासिका मधुर वचनावली॥

> जीम मोहन मच नजु समीरस । जा विलाती ही गृह जीकी कली he दी।

जो बदन अरविन्द **बनते ही** गर्हे रस्र पिपासिन मञ्जूष मालसके लिये॥

> ध्वंस करनेको तिमिर श्रक्तानका जनदीयक बल हैं जिसने दिये॥१५॥

राकका हित कर सफतता काम कर जिल जटनपर है जिल्लाती कर हैंसी॥

> ें अमकती कान्ति जिसपर कीर्तिकी । जारिया जिसपर सुकृतिकी है उसी ४९०॥

भन्न कन्द्रम् कन्द्रम् कन्द्रम् रमा भन्न मात्र-विभूतिमय रामुख बना द्वाप जिस्सार द्वालंतर्क रासी . हे हुई जिसक्त मन्द्रस्त राम

है वही भग्न दर्शनाय भनाजतमा जो बह तस्त्र हो अनोब पुनीव ॥

> र नहीं अद्धां के क्षेत्र । साम्रोजन जनकण्डम पर के रेगा ॥

स्मादा तम हात कही क्यों यह हा सका तक एकस्वाम न बना।

> द सक्का जब दान देलीके नहीं , ज न प्राया पन धीजनक, सनने हंशी

ाज किल्ले राजवल्लीका होते. जुनसक जो वह नहीं ऐसा बसत

> रेक्डक्रिनवा काम कर वमनीयुनमः । जासका सबसे न नीनि विभागननः ॥ । ॥

जो न शिरकें ठिलेको ८४. जो भिन्दी समने मुरुचि क्यारी नहा

> तो कहां असमें उहीं क्सनीयनाः को क्वी असमें, सुक्षति व्यक्षी नहीं॥ अस

तो तमेके जीजपर काया न की कर रहकों भी बच्चा पाया नहीं.

> जी त उसस अधिक अस घर, हास्र तो कुछ हाथके आभा नहीं॥२२॥

चाम चर चर मोक-चित अपकृत्रका मत्त्रभोधं जो सदैव जमे मिन्सी

> बन अटल जीवन समाग्रमक्षानत जो किसी मुख्य समाग्रमण सिंहा ८३॥

र्भाक्तरत स्वास्त्र स्था स्वास्त्रसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम ता बहता है सदा सक्की कर. के दिसेके सिंह बर्शन नहीं करी.

र्वे को होका कमी उसके नहीं, यान विचित्ति हासक प्राप्ते॥

> पात के ही बास्तवम को है, दोडका जो काम का है वर्गा ना

हि सराध्यत सहन राजिता निष्य ि वन स्तरित्र कासी ग्रह ॥ स्में समी समझ स्त्रिति सरकार्ग करः, सबदः, सहावन समी रहे॥ स

य असमस्यत् भन बने नियमन हती। इति सारितः वृत्तिश्रीका अधातनः।

> सर स्थाम सायुरी सद्धवी. सुनात करने सनक हत्त्वी बा ॥२०॥

श्रीद । अन् पुजन सन्तन, जप याग्या । धारता यानादि स्टीत समाधिकः।

> अति हा विद्वास्त और पिक्र ह विद्यासभा, अभिन्याभि प्रक्रिक र ॥

हमहिनर करिन स्विति एथा भवित्तरा वा विक्य अनुस्ता हा मान सब कामृतिवित्तमुगी बिक्य सहित यदि मनुत्त मुबस्तियांशा सक हर॥१०

ता बनारा अन्य अपने वह सफल इह सकेशः दिश्यतम् अगध्यता।

> ह यही इति सर्वसिद्धिप्रदायिनी है यही विभिन्नद्व संभी साधना 120॥

ज्यौ क्या है जोग है परमार्थ क्या क्या प्रकार स्वतिक प्रवृत्ति नितस्त्व है

> त्व विवशे सिडिकी है भी चर्चे बोन भाषन सामना हैस्व ॥३०॥

### सत्सङ्गके कुछ क्षण

विज्ञाम, भगवन् ! वैदिक, तान्त्रिक आदि जो अनेक प्रशास्त्री साधनाएँ हैं, उनमंसे किसका अधिकारी कीन है ?

गुरु इससे पहले यह जाननेकी आवश्यकता होगी कि इन साधनाओंका स्वरूप क्या है। हमे तान्त्रिक, वैदिक - ऐस किमी नामका आग्रह क्यो होना चाहिये, कोई भी साधना पद्धति और दक्षिकाणके सेदमे तान्त्रिकी या वैदिकी हो सकती र इस प्रदन्धा सीधे सीधे उत्तर दे देनेसे किसी विशय पयाजनकी पति नहीं होगी । जैसे दहरविद्याको छो । यह एक पैडिक साधना है। यदि पूछा जाय कि इसका अधिकारी कौन है, ता इसका भाषा उत्तर तो यही हामा कि जो हृदयाकाशमें चित्त समाहित करनेकी योग्यता रखता है। परन्तु इस प्रकारकी योग्यता तो अन्यान्य साधनाओंमें सी अंपर्धित है ही, इसलिय इस उत्तरसे कोई बास्तविक समाधान नहीं होता ! वस्तन: सभी प्रकारकी साधनाओं मे अन्य साधनाओंका वसर्ग मी रहता ही है। किसी विशेष हर्ष्ट्रिकी प्रधानताय कारण हो उसका कोई विशेष नाम पढ जाता है। जैसे प्रथिवीसे आकाशादि अस्य नत भी रहते ही है, नथापि प्रथिबीनस्बकी प्रधानना होनेके बारण ही उसे र्राथवी कहा जाता है। ऐसी ही बा। जान, सक्ति और कर्मादके विषयम भी है। इसमें भी आतमें मक्ति और कर्म, भक्तिम जान और कर्म तथा कर्ममे जान और मीक रहते ने हैं । इसके सिया एक बात और है । जिसकी जिस प्रकारकी निष्ठा होती है, उसे अन्य साधनाएँ उसीकी अञ्चयत और तद्वप ही जान पहली है। कर्मकी दृष्टिने देखा जाय तो ज्ञान और मक्ति भी कमके सिवा और क्या है ? अवण कीर्तनादि जो मिक्तिके नौ भेद हैं, वे सब कर्म ही है । ज्ञानके साधन श्रवण, मनन और निदिश्यासन भी कर्म ही हैं; श्रवण ऐन्द्रियिक कर्म है, मनन मानसिक कर्म है और निदिध्यासन बौद्ध कर्म है। इसी प्रकार प्रत्येक साधनामे प्रत्येकका समावेश हो सकता है। यस्तृतः लक्ष्य तो सबका एक ही है। उस एक ही लक्ष्यको अपने अपने दृष्टिकोणक अनुसार विभिन्न प्रकारसे देखनेके कारण यह केवल प्रणालियोका ही भेद है। जिस प्रकार इस मकानके ही यदि निज दिशाओंसे फोटो लिये आयं तो वे एक ही भकानक चित्र हानेपर भी न जानने वालोको विभिन्न जान पड़ेंगे । परन्तु जिसने इसे देख लिया है, बह तो जान ही लेगा कि इन सबमें एक ही मकान है। इसी प्रचार यथिए ब्रह्म एक ही तत्त्व है और वह सर्वधा निर्विभाग है, तो भी उसके सन, नित् आनन्द थे तीन नाम क्यों ? इसका कारण यही है कि कभी उसे सद्भूषमें देखता है, जानी चिद्रृपमें देखता है और भक्त आगन्द रूपमें परन्तु जिसने किसी भी साधनपद्धतिका आश्रय देकर उसका माक्षा कार कर दिया है, उसे वह युगपन मिचदानन्द जान पहना है। उसका किसी भी पद्धतिमें विरोध नई। रहना।

जिजामु तीक है, परन्यु जब साधनपद्धनियोका सेद है तो उनके अधिकारियोमें सी सेद तो होना ती चाहिये।

गुरु-अधिकारियों में भेद तो होता है: परन्तु कीन किस साधनाका अधिकारी है, इसका निर्णय कीन करेगा ?

#### जिज्ञासु गुरु ।

नुक-ठीक है, तब इस विषयमें हमार चर्चा करनेसे क्या लाम ? शिष्यके अधिकारका निब्चय नो गुरु ही कर सकता है। इसने तो पहले बताया है कि सभी प्रकारकी माधनाओं में अन्य साधनाओंका भी समावेश रहता ही है। इस प्रकार सभी सब प्रकारकी साधनाओं के अधिकारी हो सकते हैं। परन्तु किमको किम पद्धतिका आश्रय लेनेसे शीवतर तत्त्वकी उपलब्धि होगी, इसका निर्णय नो गुरुदेव ही कर सकते हैं। जिसको जो मार्ग अभीष्ट होता है, वह उसीको प्रधानता देता है , तथापि उसके साधनरूपस वह अल्य भागोंको सी म्बीकार कर ही लेता है । ज्ञानमाणीं मक्तिको जानका साधन मानते है, यह बात प्रसिद्ध ही है। श्रीमद्भागवतमें कहा है 'भक्तिज्ञीनाय कल्पने' तथा भगवान् शङ्कराचार्यजी भी कहते हैं - 'मोक्षसाधनसामध्या मक्तिरेव गरीयसी।' इसी प्रकार भक्तिमार्गी शानको भक्तिका साधन मानते हैं, और शास्त्रोंमे उनके इस सिद्धान्तका समर्थन करनेवाले भी अनेकी प्रमाण मिलने हैं

जिज्ञामु ऐसे कौन धमाण है, जिसमे जानको भक्तिका साधन बताया गया है !

गृह ऐसे तो बहुत प्रभाण बताये जा सकते हैं: परन्तु जान आर मिककी साव्य साधकतामे जो यह पारस्परिक मतमेद ह, उसका कारण दूसरा है। जानी मिकको जिस जानका साधन मानते हैं, वह उस जानसे भिन्न है जिसे भक्त मिकका साधन मानते हैं; और भक्त जिस भक्तिको ज्ञानका साब्य मानते हैं, यह भी जानियोकी मानी हुई साधनस्या

#### आवश्यक साधन

'कस्याण'के पाठक बड़े बड़े संतीके अनुभूत धचनोंसे यह जान चुके हैं कि मनुष्यजीवनका परम लक्ष्य 'श्रीभगवान्'को या उनके 'अनन्यप्रेम'को प्राप्त करना है । बस्तुतः मुक्ति, मोक्ष, ज्ञान, सनातन क्रान्ति, परम आनन्द आदि सब इसीके पर्याय हैं। जीवन बहुत योड़ा है और वह भी अनेक बाधा विल्लांसे भरा हुआ है। आजकल तो चारी ओरसे ही विल्ल माधाओंकी और दुःख-कष्टोंकी मानो बाद-सी आ रही है। ऐसे आपद् विपद्से पूर्ण क्षुद्र जीवनमें जो मनुष्य शीव से शीव अपने लक्ष्यकी ओर ध्यान देकर सावधानीके साथ चलकर अपने लक्ष्यको प्राप्त कर लेता है, वही बुद्धिमान् है, उमीका जन्म सार्यक है और उसीका मनुष्यजीवन सफल है। याद रखना चाहिये, यह मनुष्यजीवन यदि यो ती व्यर्थकी वानोमें बीत गया तो पीछे पछतानेके सिवा और काई उपाप नहीं रह जायना । इसलिये प्रत्येक मन्ष्यको अपनी स्थितिपर विचार करके इस ओर लग जाना चाहिये ! जो लगे हए हैं, वे आगे बढ़ें, जो अभी नहीं लगे हैं, वे लगें और जल्दी लगे। आजकर मौत बहुत सस्ती हो गही है। कुछ छोग तो ऋहते है कि बहुत ही शीध पृथ्वीमें मन्प्योंकी सख्या आधीरे भी अधिक घट जायगी। उस घटनेवाली मन् यसस्यामें हम लोग भी तो होते । इसिन्ध्ये और भी शीध सजग होकर लग जाना चाहिये , विशेष कुछ न हा तो नीचे खिले नियमोका पालन स्वयं विश्वासपूर्वक करना चाहिये तथा अपने इष्ट्र मित्री से करवाना चाहिये। रोज अपनी रिपोर्ट लिखनी चाहिये और यदि हो सके तो अपने कुछ मित्रोकी एक मण्डली बना-कर उसमे परस्पर रिपोर्ट सुनानी चाहिये और नियम टूटनेपर दण्डविधान करना चाहिये । दण्ड पैसीका न होकर नाम अप आदि किसी साधनका ही होना चाहिये, जिसमें आगेसे नियम न टूटे और उत्साह भी न घटे। मण्डली हो, तो दण्डमे जबरदस्ती या पक्षपात न हो, इस बातका पूरा ध्यान रहे .

१-सूर्येदयसे पहले जग जाना ।

२-प्रातःकालजगते ही भगवानुका स्मरण करना ।

३-दोनो समय भगवान्की प्रार्थना करना या सन्ध्या करके गायत्रीका जाप करना ।

४-कम-से कम २१६०० भगवन्नामींका जप नित्य कर लेना।

५-कम-से कम आध घण्टे उपनिषद्, गीता, रामायण

या अन्य किसी भी पारमार्थिक अन्य या संतवाणीका स्वाध्याय करना या सत्तक करना !

६-जानकर किसीका बुरा न करना।

**७ जानवर झ्**ट न बोलमा (

८ पुरुष हो तो परस्त्रीको और स्त्री हो तो परपुरुष-को बुरी नजरसे न देखना।

९-किसीकी निन्दा करनेसे बचना ।

१० -भोजन, फलाहार और जलपानके समय भगवान्को याद करना । उन्हें मन ही-मन अर्पण करके खाना-पीना ।

११ दूसरेके हककी किसी चीजको न लेना, न उसपर मनको ही चलने देना ।

१२-अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिदिन कुछ दान करना।

१३--हँसी-मज़ाक न करना ।

१४ माना-पिना आदि बड़ोंको रोज प्रणाम करना ।

१५ सब जीवोंमे भगवान् हैं, सारा जगत् भगवान्से भरा है, सारा जगत् भगवान्से ही निकला है, भगवान्से ही है, इस वातको याद स्वनेकी चेष्ठा करना।

१६-क्रोधके त्यामका अभ्यास करना । क्रोध आनेपर प्रत्येक बार सौ बार भगवानुका नाम लेकर उसका प्राथिश्वत करना ।

१७-किसी भी जीवसे घृणा न करना ।

१८—सनिके समय प्रतिदित्त भगवान्को स्मरण करना । १९—प्रतिज्ञपूर्वक नियमोंका पालन करना । और किसी नियमके ट्रट जानेपर दण्डकी व्यवस्था करना ।

२०-नियमोके पालनका ब्यौग रोज लिखना।

यदि भगवाधाप्तिके लिये इन नियमीके पालनका साधन होता रहेगा तो आशा है भगवत्कुपासे बहुत शीष्त्र अन्तःकरणकी श्रुद्धि होगी और आप भगवानके प्रेमण्यपर अमसर एक सबै साधक हो सकेंगे। छाधनाङ्कमें बहुत तरहके साधनोंका वर्णन पढ़ने-को मिलेगा और वे सभी साधन अधिकारभेदसे उत्तम हैं, परन्तु अन्तःकरणकी शुद्धि प्रायः सभी साधनोंमें आवश्यक है, इस-लिये इन साधनोंका अभ्यास सभीको करना चाहिये। इनसे अन्तःकरणकी शुद्धि होगी और फिर यही परम साधन बनकर भगवत्याप्तिमें मुख्य हेतु बन जायेंगे।

इनुमानप्रसाद पोदार

## कुछ उपयोगी साधन

(लेखक--- श्रीजयदयासम्बी गोयन्दका)

साधन शब्दका अर्थ बहुत ही ब्यापक है। परन्तु वास्तविक साधन तो उसे ही समझना चाहिये जो परमात्माकी प्राप्ति करानेबाला हो । परमात्माकी प्राप्तिके लिये शास्त्रीमे अनेको प्रकारके साधन बतलाये गये हैं । उनमें सुगमता-पूर्वक हो सकनेवाले कुछ सरल साधनीका उल्लेख यहाँ किया जाता है । विवेक्टप्रिसे विचार करनेपर सारे साधन ज्ञाननिष्ठा और योगनिष्टा—इन दोनों निष्ठाओं के अन्तर्गत आ जाते हैं। जीवात्मा और परमात्माकी एकताके आधारपर होनेवाले जितने भी साधन है, वे सब शाननिष्ठाके अन्तर्गत हैं तथा जीवातमा और परमात्माके भेदके आधारपर होनेवाले योग-निष्ठाके अन्तर्गत है । इसी बातको लक्ष्यमें रखते हए भगवान् श्रीकृष्णने गीतामें अभेदनिष्ठाको साख्य, सन्यास अथवा ज्ञानयोगके नामसे कहा है और भेदनिष्ठाको योग, कर्मयोग तथा भक्तियोग आदि नामोसे । श्रीमद्भागवतमे भी अभेद और भेदनिष्ठाओंका विशद वर्णन है। इसी प्रकार गोस्वामी श्रीतृलसीदासजीने भी श्रीरामचरितमानसके उत्तर-काण्डमं ज्ञानदीपकके नामस अभेदनिष्ठाका और भक्तिमणिके नामसे नद्निष्ठाका वर्णन किया है।

वेद और उपनिषदोंके 'अहं ब्रह्मास्मि', 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्य अमेदनिष्ठा ( अभेदज्ञान ) का प्रतिपादन करते हैं और 'द्वा सुपर्णा' आदि श्रुतियां भेदनिष्ठाका प्रति पादन करती है। इस प्रकार अति, स्मृति, इतिहास, पुराण आदि वंदिक सनातनधर्मक प्रायः सभी आर्ष प्रत्योमे भेदनिष्ठा और अमेर्दानष्टाका ही मेदोपासना और अमेरोपासना आदि अनेको नामोंस वर्णन किया गया है। इन्हीं दोनो निष्ठाओंक आधारपर यहाँ कुछ साधनोंका वर्णन किया जाता है ।

#### अचिन्त्य ब्रह्मकी उपासना

नेय आदि इन्द्रियोंके द्वारा जो कुछ अनुभव किया जाता है एवं मनमें जो कुछ चिन्तन किया जाता है, अनुभव और चिन्तन करनेवाले इन्द्रियों और मनके सहित उस सम्पूर्ण दश्यको नारायान्, क्षणभङ्कर और स्वप्नदन् समझकर उसका अभाव करना अर्थात् उसे अनिन्य होनेके कारण असत् समझकर् उससे रहित हो जाना और जिस बुद्धिवृत्तिके द्वारा सबका अभाव किया जाता है उस पृत्तिका त्याग करके उससे भी रहित हो जानेपर द्रष्टाका जो केवल चिन्मयस्थरूप बच रहता है अर्थात् दृश्यमात्रका अभाव हो जानेपर चिन्तन करनेवाला जो द्रष्टा शेष बच जाता है उसमें स्थित होना ही अचिन्त्य ब्रह्मकी उपासना है । इस उपासनारूप साधनसे हृश्य, दर्शनका बाध हो जाता है और द्रष्टाका परब्रध परमारमाके साथ तादाल्म्य हो जाता है । यही परमात्माकी

प्राप्ति है । जैसे घटाकाश और महाकाशके बीच व्यवधानरूप केवल घटकी आकृति ही भेद-दर्शनमें हेतु है इसी प्रकार जड दृश्यमात्र जीवात्मा और परमात्माके भेद-दर्शनमें हेतु है । जद यथार्थ ज्ञानके द्वारा सम्पूर्ण दृश्य और दर्शनका बाध हो जाता है, तब स्वभावतः ही जीबातमा परमात्माको प्राप्त हो जाता है । जैसे घटके फूट जानेपर घटाकाशस्थानीय आकाश महाकाशके साथ एक हो जाता है उसी प्रकार जीवात्माका सिंबदानन्दधन परमात्माके साथ एकीमाव हो जाता है अर्थात् वह अभेदरूपसे ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है।

#### चराचररूप ब्रह्मकी उपासना

जो भी कुछ चर अचर, जड-चेतन संसार है, वह सब परमात्मारों ही उत्पन्न है, परमात्मामें ही स्थित है और परमात्मामे ही छीन हो जाता है, इसलिये वस्तुतः परमात्म-स्बरूप ही है।

जो पुरुष इस सम्पूर्ण संसारको परमात्माका स्वरूप समझकर परमात्मभावसे इसकी उपासना करता है, वह परमात्माको ही प्राप्त होता है।

यह उपासना भेद और अभेद दोनों ही हृष्टियोंसे की जा सकती है। भेददृष्टियाला साधक समझता है कि जो कुछ है सो परमात्मा है और मैं उसका संबक हूँ। जैसे गांस्वामी श्रीतुलसीदासजीने कहा है---

सा अनन्य जाके असि मति न टरइ हन्मंत ।

मैं संबक्त सचराचर रूप स्वामि मगवंत ॥

और अनेद दृष्टिवाला साधक सारे ससारको एव अपने-आपको भी परमात्माका स्वरूप मानता है। जैसे श्रीमद्भगवद्-गीतामे भगवान् श्रीकृष्णने कहा हैं—

बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । , १३।१५) 'परमात्मा चराचर सब भूतोंके बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर-अचररूप भी वही है '

#### यदा भूतपृथाभावमेकस्थमनुपद्यति ।

तत एव च विस्तारं इ.स.सम्पद्धते तदा ॥ (१३।३०)

 भित्र सण यह पुरुष भूतोंके पृथक् पृथक् भावको एक परमात्मामें ही स्थित तथा उस परमात्मासे ही सम्पूर्ण भूतींका विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सिचदानन्द्रधन ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है।

इस प्रकार इस सम्पूर्ण दृश्यमात्रको परमात्माका स्वरूप मानकर उसकी उपासना करते करते साधककी सर्वत्र सम बुद्धि हो जाती है और वह राग-द्वेषरहित होकर परब्रह्म परमात्माको प्राप्त कर छेता है ।

### सङ्कल्पब्रह्मकी उपासना

सङ्कल्पन्रसकी उपासनामें जो भी कुछ अच्छे या बुरे सङ्कल्प मनमें उठते हैं उनको ब्रह्म मानकर उपासना की जाती है! इस प्रकार भनमें उठनेवाले प्रत्येक सङ्कल्पको ब्रह्म मानकर उपासना करनेवालेके लिये कोई भी सङ्कल्प (स्फुरणा) विध्नकारक नहीं होते तथा उनमें समबुद्धि हो जानेके कारण अमुक्ल और प्रतिकृत सङ्कल्पोंमें राग-देख नहीं होता।

सङ्कल्पमात्रमें निरन्तर ब्रह्माकारष्ट्रत्ति बनी रहनेके कारण साधकको विशासानन्दचन ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है .

#### ञन्दब्रह्मकी उपासना

शन्दब्रह्मकी उपासना करनेवालेको जो भी कुछ भला या बुरा शब्द सुनायी देता है उसे वह ब्रह्म मानकर उपासना करता है। ब्रह्म सम और एक है, इसिलये माधककी शब्द-माध्रमें समबुद्धि हो जाती है। अतएव वह अनुकूल और प्रतिकृत शब्दींमें राग-द्रेष और हर्ष-शोकसे रहित हो जाता है। कोई उसकी स्तुति या निन्दा करता है तो इससे उसके चित्तमें कोई विकार नहीं होता। शब्दमाध्रको ब्रह्म माननेके कारण उसकी बृत्ति हर समय ब्रह्माकार बनी रहती है, जिससे उसका अन्तःकरण शुद्ध होकर उसे परम शान्ति और परमानन्दकी प्राप्ति हो जाती है।

## निःस्त्रार्थं कर्म-साधन

स्वार्थ (स्व-अर्थ) का अभिप्राय है—-'अपने लिये' अपने व्यक्तिगत लामके लिये, और निःस्वार्थका अर्थ है 'अपने लिये नहीं' अर्थात् दूसरों (समष्टि) के हितके लिये ! साधारण मनुष्य यह, दान, तप, सेवा, तीर्थ, जत, उपवास, कृषि, वाणिज्य, खान-पान, शौच कान, लेन देन आदि जो कुछ भी कर्म करता है, किसी न-किसी व्यक्तिगत स्वार्थको लेकर ही करता है ! जैसे क्य विक्रय करनेवाला लेमी व्यापारी दूकान खोलनेके समयसे लेकर उसे बंद करनेतक दिनभर जो भी कुछ क्य-विक्रय, लेन देन आदि व्यापार करता है, सबमें उसका लक्ष्य हर समय यही रहता है कि अधिक से-अधिक रुपये पैदा हों। जिसमें जरा भी अर्थकी हानि होती हो, ऐसा कोई भी काम वह जान यूक्तकर कभी नही करना चाहता । इसी प्रकार यहा, दान, तपादि कार्य करनेवाले सकामी लोग धन, ब्ली, पुत्र आदि इहलीकिक और स्वर्गीद पारलीकिक भोगोंकी कामनासे ही उन कार्मोमें प्रवृत्त होते हैं।

यह स्वार्थ इतना व्यापक है कि किसी भी छोटे से छोटे कामका आरम्भ करनेके समय मनुष्य यही सोचता है कि इसके करनेसे मुक्के व्यक्तिगत क्या लाभ होगा ! किसी लामका निश्चय करके ही वह कार्यमें प्रवृत्त होता है । बिना प्रयोजन एक पैंड भी चलना नहीं चाहता । उसके मनमें पद-पदणर स्वार्थकी भावना भरी रहती है । इसी सार्थ-बृद्धिसे मनुष्यको बार-बार दु:खरूप ससार-कर्मो मटकना पड़ता है । अतएव यथार्थ करवाण चाहनेवाले मनुष्यको स्वार्यरहित होकर लोक-हितके लिये ही कर्म करने चाहिये । जैसे स्वार्था मनुष्य प्रत्येक कामके आरम्भमें यह सोचता है कि मुझे इसमें क्या लाभ होगा, ऐसे ही निःस्वार्था पुरुषके मनमें यह भाव होना चाहिये कि इससे अन्य प्राणियोंका क्या हित होगा । जिस कामके आरम्भमें ससारका हित सोचकर प्रवृत्त हुआ जाता है, वही निष्काम कर्म है ।

बहुत-से सजन लोकोपकारके कामोंमें धन-सम्पत्ति और शरीरके आरामका त्याग करते हैं और यह बहुत उत्तम है, परन्तु वे जो इसके बदलेमें मान, ग्रहाई और प्रिनष्टा चाहते हैं, इससे उनका यह त्याग निःस्वार्थ नही रह जाता। मान-बड़ाई-प्रतिष्ठाकी कामनासे ग्रम कर्म करनेवाले लोग अवस्य ही ग्रम कर्म न करनेवालोंकी अपेक्षा तो बहुत ही अच्छे हैं, किन्तु वास्तविक कल्याणमें तो उनकी यह कामना भी बाधक ही है। और यदि कहीं राग-हेपके वश होना पड़ा तब तो इस कामनासे पतन भी हो सकता है। अनएय वास्तविक हित चाहनेवाले पुरुषको मान बड़ाई प्रनिष्ठाकी इ-छाका भी सर्वधा त्याग करके विशुद्ध निःस्वार्थभावसे ही लोक-हितार्थ कर्म करने चाहिये।

कुछ सजन मान, बहाई, प्रतिष्ठा और स्वर्गकी इच्छाका भी त्याग करके केवल अपने आत्माके उद्धारकी इच्छाका यह, दान, तप, नेवा, मत्सक्त और व्यापार आदि शास्त्र विहित कर्म करते हैं। यद्यपि इस प्रकार कर्म करतेवाले लोग उपर्युक्त सभी साधकींसे श्रेष्ठ हैं, तथापि केवल अपने ही आत्माकं उद्धारकी यह इच्छा भी मुक्तिरूप स्वार्थ बुद्धिके कारण कभी कभी मोहमे डालकर साधककी कर्तव्य च्युत कर देती है। कहीं कहां तो यह राग देखको उत्यन्न करके माधकका पतन भी कर डालती है। इसलिये केवल अपने उद्धारकी इच्छा न रखकर सम्पूर्ण प्राणियोंके कल्याणके उद्देश्यसे ही मनुष्यको शास्त्रविहत कर्मोंमें प्रवृत्त होना चाहिये। इस प्रकार नि:स्वार्थभावसे कर्म करनेवाला मनुष्य सहज ही परमात्माको प्राप्त हो जाता है।

संसारका हित चाहनेवाले ऐसे दयालु अन्तोंके सम्बन्धमं गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने तो यहाँतक कहा है-— भीरे मन प्रमु अस बिसवासा । राम ते अधिक सम कर दासा ॥

इंसका कुछ रहस्य निम्नलिखित दृष्टान्तके द्वारा समझना चाहिये !

भगवान्के एक भक्त जगत्के परम हितैषी थे। वे सदा-

खर्वदा जमात्के हितमें रत रहा करते थे। इसके फल्स्वरूप एक दिन भगवान् स्वयं उनको दर्शन देनेके लिये उनके सामने प्रकट हुए और बोले—'तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर माँगो।'

मकने कहा-'भगयन् ! आपकी मुझपर जो अनन्त कृपा है, इससे बदकर और कौन-सी वस्तु है, जिसकी मैं याचना करूँ--आपकी कृपासे मुझे किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है।'

भगवान्ने विशेष आग्रहपूर्वक कहा 'भेरे सन्तोषके लिये तुम्हे कुछ तो अवस्य ही माँगना चाहिये।'

मक्तने कहा-'प्रभो ! यदि आपका इतना आग्रह है तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे मनमें यदि कुछ माँगनेकी इच्छा हो तो आप उसका सर्वथा विनाश कर दीजिये ।'

भगवान् बोके-'धइ तो तुमने कुछ भी नहीं माँगा। मेरी प्रसन्नताके लिये तुम्हें अवस्य कुछ माँगना पहेगा। तुम जो चाहों सो माग सकते हो।'

भक्तने कहा - जब आप इतना बाध्य करते है तो मै यह मागता हूँ कि आप ससारके सभी जीवोंका कस्याण कर टीजिये।

भगवान्ते कहा 'यदि सब जीवोंका कल्याण कर दिया जाय तो उनके किये हुए पार्योका फल कौन भोगेमा ??

मक्तने कहा-'प्रभी ! सबके पार्गीका फल मुझे भुगता दीजिये।'

मध्यम् बॅरि 'तुम सरीन्वे मक्तको सब जीवोंके पार्वोका दण्ड कैसे मुगताया जा सकता है १९

कर्तनं कहा 'तो फिर सबको क्षमा कर दीजिये।'

मगवान्ते कहा-'इस प्रकार सबको पार्पीका फल न भुगताकार उन्हें क्षमा कर देना तो असम्भव है ।'

मक्तने कहा-'मगयन् । आप तो असम्भवको भी सम्भव करनेवाले सर्वशक्तिमान् परमेश्वर है । आपके लिये कुछ भी असम्भव नहीं है।'

ममलान्ते कहा- 'इस प्रकार करनेके लिये मैं असमर्थ हूं।'

शक्त कहा- 'यदि आप अपनेको असमर्थ कहते हैं,
तो फिर आपने इच्छानुसार वर माँगनेके लिये इतना आग्रह
क्यों किया था ! आपको स्त्री, पृत्र, धन, मान-बड़ाई, स्वर्ग,
मांझ आदि किसी एक वस्तुके माँगनेके लिये कहना चाहिये था। जो इच्छा हो सो माँगनेका वचन देनेपर तो याचककी
माँग प्री करनी ही चाहिये।'

मण्डान्ते कहा-'नाई! मेरी हार और तुम्हारी जीत हुई। मैं भक्तोंक सामने सदा ही हारा हुआ हूँ।'

सकने कहा-'प्रभो ! हार तो मेरी हुई । जीत तो तब होती जब आप सबका कल्याण कर देते ।' अतमानि कहा—'तुम्हारे इस निःश्वार्यभावसे में अति प्रसम् हुआ हूँ। मैं तुम्हें यह वर देता हूँ कि जो कोई भी तुम्हारा दर्शन, स्पर्श और चिन्तन आदि करेगा, उसका भी कस्थाण हो जायगा।'

इस प्रकार ससारका कल्याण चाहनेवाळे निःस्वार्य भक्तको विनोदमें भगवान्से भी बढ़कर कहना कोई अन्युक्ति नहीं है। अनएव कल्याणकामी पुरुषोंको निःस्वार्थभावसे लोक-हितार्थ ही सारे कर्म करने चाहिये।

#### सेवा-साधन

धन सम्पत्ति, शारीरिक सुख और मान बहाई प्रतिष्ठा आदिको न चाहते हुए ममता, आसिक और अहङ्कारसे रहित होकर मन, वाणी, शरीर और धनके द्वारा सम्पूर्ण प्राणियोंके दितमें रत होकर उन्हें सुख पहुँचानेकी चेष्टा करना 'सेवा साधन' कहलाता है। इस साधनसे साधकके चित्रमें निर्मलता और प्रसन्नता होकर उने भगवन्त्राप्ति हो जाती है।

उपर्युक्त प्रकारकी सेवा-साधना तीन प्रकारके भावींसे की जा सकती है--एक ही ईश्वरकी सन्तान होनेके कारण सबको अपना 'बन्धु' मानते हुए, आत्मदृष्टिसे सबको अपना 'स्वरूप' समझते हुए, और परमात्मा ही सब भूतोंके हृदयमें स्थित है इसलिये सबको साक्षात् 'परमेश्वर' समझते हए । इन तीनों भावोंमें उत्तरोत्तर श्रेष्टता है । बन्धुभावने होनेवाली सेवामे एक दूसरेके प्रति पर चुढि होनेके कारण राग-द्वेषवदा कभी झनड़ा भी हो सकता है, परन्तु आसमभावमें इसकी सम्भावना नहीं है, अतः बन्धुभावसे की हुई सेवाकी अपेक्षा आत्मभावसे की हुई सेवा उत्तम है। आत्मभावसे की हुई सेवाकी अपेक्षा भी परमात्मभावसे की हुई सवा उत्तम है, क्योंकि मनुष्य अपने इष्टकी सेवाके लिये प्रसन्नता पूर्वक अपने प्राणोका भी बलिदान कर सकता है। तीनी प्रकारके भावींसे की हुई लेवाका गरिणाम एक होनेपर भी भगवत्प्राप्तिमें बीघताकी दृष्टिये ही उत्तरीत्तर श्रेष्ट्रताका प्रतिपादन किया गया है ।

उत्तम देश, काल और पात्रके प्राप्त होनेपर जो न्यायानुकूल सेवा की जाती है, वहीं मेथा महत्त्वपूर्ण होती है, जैसे—अन्य देशोंकी अपेक्षा आर्यायर्त देश उत्तम माना गया है, उसमें भी काशी आदि तीर्य अधिक उत्तम माने गये हैं। परन्त यदि काशी आदि तीर्योंमें अन्नकी पत्सल अच्छी हो और मगध आदि देशोंमें भयक्कर अकाल पड़ा हो तो अनदानके लिये काशीकी अपेक्षा मगध अधिक उपयुक्त देश है। इसी प्रकार यद्यपि साधारण कालकी अपेक्षा एकादशी, पूर्णमा, सोमवती, व्यतिपात, ग्रहण और पर्वकाल दानके लिये क्षेष्ठ हैं तथापि यदि अन्य कालमें अने विना प्राणी मरते हों तो पर्वकालकी अपेक्षा मी वह

पर्वातिरिक्त काल अखदानके लिये श्रेष्ठ काल है। पात्रके विषयमें भी ऐसा ही समझना चाहिये। जिस प्राणीके दारा जितना अधिक उपकार होता है, उतना ही वह सेवाका अधिक पात्र है। जैसे की है, चींटी आदिकी अपेक्षा पहा आदि, पशुओंमें भी अन्य पशुओंकी अपेक्षा गाय आदि, पशुओंकी अपेक्षा मन्त्य, मनुष्योंमें भी दसरोंकी अपेक्षा उत्तम गुण और आचरणवाले पुरुष सेवाके विशेष पात्र हैं। उदाहरणके लिये—यदि देशमें बाद या अकाल आदिके कारण प्राणी भूखों भर रहे हीं और साधकके पास धोड़ा-सा परिमित अन्न हो तो ऐसी स्थितिमें पूर्वमें बतलाये हए प्राणियोंकी अपेक्षा बादमें बतलाये हुए उत्तरोत्तर सेवाके अधिक पात्र हैं, क्योंकि उनके द्वारा उत्तरीत्तर लोकोपकार अधिक होता है। परन्तु इसमे भी यह बात है कि जिसके पास अनका जितना अधिक अभाव हो उतना ही उसे अधिक पात्र समझना चाहिये ! जैसे— किसी देशमें अकाल होनेपर भी गायोंके लिये चारेकी कमी न हो पर कत्ते भर्खी मरते हों तो वहाँ करने ही अधिक पात्र है। इसी प्रकार सबके विषयमें समझना चाहिये। प्यासेको पानी, नङ्कोंको वस्त्र, बीमारको औषघ और आदरको अभयदान आदिके विषयमें भी यही बात समझनी चाहिये।

परन्तु विशेष ध्यान देनेकी बात तो यह है कि सेवा-साधनमें कियाकी अपेक्षा भावकी प्रधानता है। स्त्री पुत्र, धन-मान, बहाई प्रतिष्ठा और स्वर्गादिकी प्राप्तिके उद्देश्यसे तरपरताके साथ आजीवन किये हुए उपर्युक्त विशाल मेवा-कार्यकी अपेक्षा ममता,आसक्ति और अहङ्कारसे रहित होकर निः-स्वार्थमावसे की हुई थोड़ी सेवा भी अधिक मृत्यवाली होती है।

#### पश्च महायज्ञ-साधन

पञ्च महायज्ञसे हमारे नित्यक्ते पापींका प्रायक्षित्त तो होता ही है, यदि स्वार्थत्यायपूर्वक निष्कामभावसे केवल भगवत्यीत्यर्थ इनका साधन किया जाय तो इनसे भगवत्थाति भी हो आती है।

ब्रह्मयज्ञ (ऋषियज्ञ ), वितृयज्ञ, देवयञ्ज, भूतयज्ञ (बल्वियेश ) और मनुष्ययज्ञ ये पञ्च महायज्ञ कहलाते हैं। क जिस कर्मसे बहुतोंकी तृप्ति हो उसे यज्ञ कहते हैं और

अध्यापनं ब्रह्मयन्तः पितृयद्यस्तु नर्पणम्
 होमो दैनो बिलमीनो न्यकोऽनिधिपुजनम्।

(मनुष ३ , ७०)

वेद-शास्त्रका एठन-पाठन एवं सन्ध्योपासन, गायत्री नप आदि अद्यायस (अवियद्य) है, नित्य आद्धतर्पण पितृवज्ञ है, हवन देवयह है, बक्षित्रेभदेव भृतयह है और अतिथि-सन्कार ममुख्ययह है। जिससे सारे संसारकी तृप्ति हो उसे महायश कहते हैं। इस दृष्टिसे इनका महत्त्व बहुत अधिक है।

देवयत्रसे मुख्यतासे देवताओं की, ऋषियत्रसे ऋषियों की, पितृयत्रसे पितरों की, मनुष्ययत्रसे मनुष्यों की और भृतयत्रसे भूतों की होती है और गीणरूपसे इनके द्वारा सारे संसारकी कृष्ति होती है । वैदिक सनातन्त्रधर्मके इन महायत्रों में सम्पूर्ण संसारके जीवों के हितके लिये जैसा दया और उदारतापूर्ण स्वार्थ त्यागका भाव भरा है, सैसा अन्य धर्मों में देखने में नहीं आता ।

वेद और शास्त्रींका पठन पाठन जगत्वे हितार्थे भ्रष्टिषयोको सन्तुष्ट करनेके लिये ही किया जाता है, अपने स्वार्थके लिये नहीं। सन्ध्योपासनमें भी 'पृथ्येम शरदः' आदिमें सबके हितकी ही प्रार्थना की गयी है। और इसी प्रकार गायत्रीमन्त्रमें स्तुति और भ्यान बतलाकर सभीकी बुद्धियोंको सत्कार्यमें लगानेकी प्रार्थना की गयी है।

पितृतर्पणमें भी देवता, ऋषि, मनुष्य, पितर एवं सम्पूर्ण भूतप्राणियोंको जलदान करनेकी विधि है। यहाँतक कि पहाइ, बनस्पति और शत्रु आदिको भी जल देकर दूम किया जाता है।

देवयज्ञमें अग्निमें आहुति दी जाती है। वह सूर्यको प्राप्त होती है और सूर्यने बृष्टि और दृष्टिमें अन्न और प्रजाकी उत्यक्ति होती है। ो

भूतयज्ञसे भी सारे प्राणियोंकी तृप्ति होती है इसको बल्जिबेश्चरेव भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे विश्वके लिये बल्जिटी जाती है।

मनुष्यक्रमे घर आये हुए अतिथिका सक्कार करके उसे विधिपूर्वक यथाशक्ति भोजन कराया जाता है । यदि भोजन करानेकी सामर्थ्य न हो तो उसे बैठनेके लिये जगह, आसन, जल और मीठे वचर्नोका दान तो गृहस्थको अवस्य ही करना चाहिये ।§

उपर्युक्त पाँच प्रकारके महायज्ञींपर ऋषियोने बहुत

† अग्नी प्रास्तादृतिः सम्यगादित्यसुपनिष्ठते । अतिस्याज्ञायते वृष्टिवृष्टेरचे तनः प्रजाः ।

(मनुब्दा ७६)

‡ सम्प्राप्ताय व्वनिधये प्रद्रधादासनोदके अन्नं चैव यथाशक्ति सत्कृत्य विधिपूर्वकम्॥

(सञ्च०३,९९)

§ तृणानि भूभिरुदक्षं कामचतुर्था व स्लुताः। एतास्यपि सतां गेहे नोच्छबन्ते कदाचन॥

(मनुष् ३ । १०१)

जोर दिया है। अतएव स्वाध्यायते ऋषियांका, हवनसे देवताओंका, तर्पण और आद्धते पितरीका, अबसे मनुष्यांका और बंदिकर्मने सम्पूर्ण भूतप्राणियोंका यथायोग्य सत्कार करना चाहिये। इस प्रकार जो मनुष्य नित्य सब प्राणियोंका सत्कार करता है वह तेजोमय मूर्ति धारणकर सरल अर्चिमार्गके द्वारा परमधामको प्राप्त होता है। इसके विपरीत जो मनुष्य दूसरीको भोजन न देकर केवल अपने ही उदर-पोषणके लिये भोजन बनाता है, वह पापायु मनुष्य पाप ही खाता है। सबको भोजन देनेक बाद शेष बचा हुआ अब यशिशष्ट होनेके कारण अमृतके हुल्य है, इसलिये ऐसे अबको ही सब्बनीक खाने योग्य कहा गया है। !!

भगवान् श्रीकृष्णने गीतामें अप्याय ३ स्टोक १३ में भी प्रायः ऐसी ही बात कही है । §

उपर्युक्त सभी महायशोंका तालर्य है सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंकी अन्न और जलके द्वारा सेवा करना एव अभ्ययन अध्यापन, जप, उपासना आदि स्वाध्यायद्वारा सबका दित चाहना ! अपने स्वार्थके त्यागकी बात तो पद-पदमें बतलायी गयी है ।

हवनके और बिलविश्वदेवके मन्त्रोंमें भी स्वार्थत्यागकी ही बात कही गयी है। जैसे 'ॐ इन्द्राय स्वाहा, इदिमिन्द्राय समा। ॐ ब्रह्मणे स्वाहा, इद ब्रह्मणे न मम।' इस न ममका अभिप्राय यह है कि यह आहुति इन्द्रके लिये दी जाती है, इसका फल मैं नहीं चाहता। यह आहुति ब्रह्मके लिये दी जाती है, इसका फल मैं नहीं चाहता। अस्य मन्त्रों में मुझी प्रकारके त्यागकी बात जगह-जगहपर कही गयी है। इन सबसे यही दिक्षा मिलती है कि मन्ष्य-

\* स्वाभ्यायेनार्थनेवर्षान्त्रीमैदेवान्यथाविथि ।
 (प्वृष्ट्यादेख नृजनैपूर्णान बलिकमेणा ॥
 (मनु० ३ ८१)

† एवं यः सर्वभूतानि बाह्यणे नित्यमचैति । स गच्छति परं स्थानं तेजोसूर्तिः पश्कुंना ॥ (सन् ०३ ९३)

्री अर्घ स केवल सुद्धि यः पचत्यात्मकारणात् । यद्यविधात्रामं केतल्सतामञ्ज विधीयते ।

(मनु०३।११८)

्र्यश्वशिद्याशिनः सन्ते। मुख्यन्ते सर्वेकिन्विषैः। मुक्रदे ते त्वयं पापा ये पचन्त्यासकारणात्॥ (गीता ३ १३) को अपने स्वार्थका त्याग करके संसारके हितके लिये ही प्रयक्त करना चाहिये।

सम्पूर्ण ससारके प्राणियोंमें एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है, जो प्राणीमात्रकी सेवा कर सकता है। अन्य प्राणियोंके द्वारा भी जगत्का बहुत उपकार होता है, किन्तु सबकी सेवा तो केवल मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्यका शरीर खान-पान, ऐश आराम और भोग भोगनेके लिये नहीं मिला है। ये सब तो अन्य योनियोंमें भी प्राप्त हो सकते हैं। मनुष्यका जन्म तो प्राणीमात्रके हिनकी जेश करनेके लिये ही मिला है। अत्रष्य सब लोगोंको चाहिये कि अपने तन, मन और धनदारा नि:स्वार्थभावसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी सेवाके लिये तथरतासे बेश करें। और इस प्रकार प्राणीमात्रमें विराजित भगवान्की सेवा करके उनको प्राप्त कर सपल-जीवन हों।

#### विषय-हवनरूप साधन

इन्द्रियोंके विषयोंको राम देवरहित होकर इन्द्रियरूप अग्निमं हवन करनेसे परमात्माकी प्राप्ति होती है। शब्द, स्पर्श, रूप आदिका श्रवण, स्पर्श और दर्शन आदि करते समय अनुकुल और प्रतिकृत पदार्थीमें राग द्वेपरहित होकर अनका न्यायोचित नेवन करनेसे अन्तःकरण शढ़ होता है और उसमें 'प्रमाद'का अनुभव होता है ! उस 'प्रसाद'से सारे दुःखोका नाश होकर परमात्माके स्वरूपमे स्थिति हो जाती है। परन्तु जबनक इन्द्रियाँ और मन वशमें नहीं होते और भोगोंमे वैराग्य नहीं होता, तबतक अनुकृत पदार्थके सेवनसे गुग और हुई एवं प्रतिकृत्के सेवनसे द्वेप और दुःख होता है । अतएव सम्पूर्ण पदार्थोंको नाजवान और क्षणमञ्जूर समझकर न्यायसे प्राप्त हुए पदार्थोंका विवेक और वैराग्ययुक्त बुद्धिके द्वारा समभावसे ग्रहण करना चाहिये । अवणा, दर्शन, भोजनादि कार्य रसबुद्धिका त्याग करके कर्तव्यबुद्धिसे भगव-प्राप्तिके लियं करने चाहिये । इन पदार्थोमे ऐशी-आगम, भौज शौक, स्वाद-सुख और इन्द्रियतृप्ति, रमणीयता या भोग बुद्धिकी भावना ही मन्ष्यके मनमें विकार उत्पन्न करके उसका पतन करनेवाली होती है। उपर्युक्त दोपींस रहित होकर विवेक और बैराग्ययक्त ब्राइके द्वारा किये जानेवाले इन्द्रियोके विपय-सेवनसे तो हवनके लिये अभिमें आहे हए ईंधनकी तरह वे सब पदार्थ अपने आप ही भस्म हो जाते हैं । फिर उनकी कोई भी सत्ता या प्रभाव नहीरह जाता। इस प्रकार साधन करते करने अन्तःकरणकी ग्रुद्धि होनेपर सारे दुःखाँ और पापीका अभाव होकर परमात्माके स्वरूपमें स्थिर और अचल स्थिति हो जाती है अर्थात् परमा माकी प्राप्ति हो जाती है।

### महात्माओंका आज्ञापालनरूपी साधन

ओ पुरुष महात्माओंके पास जाकर उनके उपदेशको सुनकर उसके अनुसार साधन करता है, उसे भी परमात्माकी पासि हो जाती है। भगवानने गीतामें कहा है —

> अन्ये खेषमञानन्तः श्रुत्यान्येभ्य उपासते । तेऽपि चानिनरन्थेव मृत्युं भृतिपरायणाः ॥ (११ - २५)

'परन्तु दूसरे जो पुरुष स्वयं इस प्रकार (ध्यानयोग, साध्य-योग और कर्मयोग) न जानते हुए दूसरेसि अर्थात् तन्त्रके जाननेवाळे महापुरुषोंने सुनकर तदनुसार उपासना करते हैं, वे अवणपरायण पुरुष भी मृत्युरूप संसारसागरको नि:सन्देड तर जाते हैं।

अतएव जो पुरुष श्रद्धा-मित्तगूर्वक महान्माओंकी आशा-का पालन करता है, उसका कल्याण हो जाता है। शास्त्रोंमें इसके अनेक उदाहरण भी मिलते हैं

महाभारत आदिपर्वके तीसरे अध्यायमे २०से ३२ रहीकतक आयोद बीस्य और उनके शिष्य पाञ्चालदेशीय आविणकी कथा है। वहाँ लिखा है कि शिष्यको गुठने खेतमें जाकर खेतको मैड बाँधनेकी आज्ञा दी। शिष्य जब चेश करनेपर भी मिडीसे मैंड न बाँध सका तब उसने स्वयं जलके प्रवाहके धामने सोकर जलको रोक लिया। जब शाम तक यह घर न लौटा तो गुठ उसे खोजते हुए खेतमें आये और पुकारने लगे। उनकी आयाज सुनकर आरुण उटा और जाकर सामने खड़ा हो गया। मिडीके स्थानपर खुद उसके पड़नेकी बात जानकर धौम्यकि उनकी आज्ञापालनपायणताको देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि तुमने जो मेरी आज्ञाका पालन किया है, इससे तुम्हारा करवाण हो जायगा। समस्त वेद और धमंशाल्कोका ज्ञान तुम्हे बिना ही पढ़े अपने आप हो जायगा।

उपनिषद्के अध्याय ४, खण्ड ४से ९ में भी एक कथा आती है। हारिद्धमत गौतम ऋषिने अपने दिष्य सत्यकाम जाबालका उपनयनसंस्कार करके उसे ४०० ऋशे और दुर्बल गायोंको चनमें ले जाकर चरानेकी आज्ञा दी। शिष्यने गुरुका भाव समझकर यह कहा कि जब इन गायोंकी संख्या पूरी १००० हो जायगी, तब मैं लीट आऊँगा।

कई वर्ष बीतनेपर एक दिन एक साँड्ने उसते कहा कि अब इम पूरे हजार हो गये हैं, दुम इमे गुक्के पास ले चलो । सत्यकाम जब उन्हें लेकर आने लगा तो गुक्कुपासे उसे साँड्, अग्नि, इस और महु (जलचर पक्षी) ने मार्गमें ही अझका उपदेश दे दिया . जब वह घर लीटा तो उसे देखकर गुक्ने कहा—'वुम तो अझवेक्त से प्रतीत हो रहे हो, तुमको उपदेश किसने दिया ?' सत्यकामने रास्तेकी सची सची घटना बनलाकर कहा—'मै अब आपके द्वारा उपदेश प्राप्त करना चाहता हूँ।' महर्षि गौतमने उने पुनः अक्षरशः वही अझविद्याका उपदेश दिया जो उसे रास्तेमें प्राप्त हुआ था।

इसी प्रकारके और भी अनेक उदाहरण शास्त्रीमें आते हैं, जिनमें महात्माओंके आज्ञापाळनमात्रसे ही शिष्यो का करुयाण हुआ है।

'महान्माओंके आज्ञापालनसे परम करनाण हो इसमें तो कहना ही क्या है, उनका दर्शन, स्पर्श और चिन्तन भी करनाणका परम कारण होता है।

देवर्षि नारदजीने कहा है--

महरसङ्गरन् दुर्लभोऽगम्योऽमोधश्च । (नारदमसिन् ३९)

'महात्मा पुरुषीका सङ्क दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है।'

महात्माओंका मिलना कठिन है, मिलनेपर उन्हें पहचानना कठिन है, परन्तु न पहचाननेपर भी उनका मिलना व्यर्थ नहीं होता, यह महान् कल्याणकारक होना है। जैसे सूर्यको न जानकर भी यदि कोई सूर्यके सामने आ आय तो उसकी मरदी दूर हो जाती है। यह सूर्यका स्वाभाविक सुण है। इसी प्रकार महात्माओंका मिलन अपने स्वाभाविक वस्तुगुण-से ही मनुष्योंको तारनेवाला होता है।

अत्एव महात्माओंके सङ्ग और उनके आज्ञापालनसे सबको लाम उठाना चोहिये !

बद्धावारी, गृहस्य, कानप्रस्थ या संन्यानी कोई भी पुरुष जो गीन अध्याय १२ स्टोक १३ से १९ और अध्याय १४ स्टोक २२ से २५ में वर्णिन कक्षणोंसे युक्त हो, उसीको महरना समझना चाहिये।

<sup>†</sup> अस्थाकः १२या मद्भनमन् छित तस्माच्छ्रेयोऽनाप्स्यसि । सर्वे च ते वेशः प्रतिमान्यन्ति सर्वाणि च धर्मशास्त्राणीति ॥ ( महा० आ० प० है । ३२ )

### सत्य-साधना

## त्रेम-धर्मकी रीति

( क्रेड्क — श्रीसुरजयन्द्जी सन्यप्रेमी )

जगतमें दुःख भरे नाना । प्रेमधर्मकी रीति समझकरः सव-सहते ज्ञाना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥ टेक ॥

सरल सन्य शिव सुन्दर कहनाः हिलमिल करके सबमें रहना। अपनी नोची ओर देखकर, धीरज-धन पाना 🛚 जगतमें दृश्व भरे नाना ॥ १ ॥ वे भी हैं पृथ्वीके ऊपरः जिनको जीना भी है दूभर। उनकी हालतमें हमदर्दी, दिलसे दिखलाना॥ जगतमे दुःख भरे नाना ॥२॥ अन्न-वर्षमें क्यों दुविधा हो, इनकी तो सबको सुविधा हो। भूले या वकार बन्धुको हिम्मत पहुँचाना॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥३॥ यदि तन-धन-जनसे विहीन हम, पर मनसे क्यों वर्ने दीन हम ? भला न सोचा अगर किसीका—बुरा न सुझवाना 🏻 जगतर्मे दुःख भरे माना ॥ ४ ॥ जितना हो दुनियाको देना, बद्लेमे कम-स-कम रुना । जग-हितमें सर्वस्व मुक्त कर, सत्य मोक्ष पाना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना 🛭 ५ 🖠 कंचन-कामिनिवालेः ये सब क्षणभरको बनते मतबाछे। पर यह तो भीतर रुष्णाकी, भट्टी भड़काना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥६॥ कण-भर सुख है। मण-भर दूख है। विषय वासनाका यह रख है। हाय-हाय मचती रहती है। वैन नहीं पाना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥ ७ ॥ काम भोग अनुकूल न पार्ये,

पर तृष्णाको नहीं बढ़ाये।

अल-घटकोका यंत्र रॅहट है।

जगतमें दुःख भरे नाना ॥८॥

इच्छा ईंघन सदा अनलमें, यह न भूल जाना ॥

जीवन जलत-बुझत दीवट है,

भरता है रीता होनेको, रीता भर जाना ॥ जगतमें दुःख भरे माना ॥९॥ ब्रूठे वैभव पर क्यों फुला, यह तो ऊँचा-नीचा झुछा। धन-यौवनके संचल-बलपर, कभी न इतराना 🏻 जगतमें दुःख भरे नाना ॥१०॥ नीति-सहित कर्तव्य निभानाः अपने-अपने खेळ दिखाना ! संन्यासी हों या गृहस्थ हों, रंक हों कि राना ॥ जगतमें दुःख मरे नाना ॥११॥ उठना गिरना हँसना रोना<sup>,</sup> पर चिन्तामें कभी न साना। कर्मबंधके बीज न बोनाः सत्य-योग-ध्याना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥१२॥ ईश्वर एक, भरा हम स**ब**में, श्रद्धारहे राम या रवर्मे। 'सबके सुखर्मे अपने सुख' का तत्त्व न विसराना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥१३॥ दिञ्य गुणोंकी कीर्ति बढ़ाना, जग-जीवनको स्पर्ग धनाना। दुनियाका मंद्रन वन फुले, वह रस बरसाना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥१४॥ जीवन्मुक्ति-मर्म समझाना, हृदर्योको स्थितप्रश्च बनाना। सदा सत्यमय प्रेम-मंत्रके अमर-गीत गाना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥१५॥ सब ही शास्त्र बने हैं सक्षे, किन्तु समझनेमें हम कहो। पक्षपातका रंग चढ़ाकर, क्यों भ्रम फैलाना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥१६॥ अविवेकी चक्कर स्थाता है,

तव लङ्ना भिङ्ना भाना है।

जगतमें दृःख भरे साना ॥१७॥

रागद्वेषसे वैर बसाकर, धर्म न ळजवाना ॥

सब धर्मीने रस बरसायाः पाप-अनलका ताप बुझाया । षद् रस भी अब तपा अनलसे, अंग न जलबाना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥१८॥ आति भेद हैं इतने सारे, वने सभी सुविधार्य हमारे। मानवताका भाव भूल क्यों मद्में मस्ताना ।। जगतमें दुःख भरे नाना ॥१९॥ धर्म-पंथमें भेद मले हों, पर अपवाद विरोध रहे हों। एक सूत्रमें विविध पुष्पकी, माला पिरवाना ॥ जगतमें दुःख भरे नाता ॥२०॥ नैतिक तियमोका पाबंदीः संत स्वतंत्र सदा आनंदी। पर पर पीड़ामें उसको भी, आँखु बह आना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥२१॥ युक्त अहार-विहार सदा हो, फिर भी होना रोग बदा हो। इस जीवनका नहीं भरोसा, मनको समझाना ॥ जगतमें दृश्व भरे नाना ॥२२॥ हर इालतमें हों सम भावी, वनें धर्मके सम्ब दावी । सभी अवस्थाएँ अस्थिर है, हरदम गम खाना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥२३॥ कोई हो ऐसा अन्यार्याः, वन जाये जगको दुखदायी। उसे बचाना प्राण-मोह है। यह न दया लाना ॥ जगतमें दृश्व भरे नाना ॥२४॥ विनयी सत्य-अहिंसक होना, पर भौतिक भी शक्ति न खोना। परके (सरपर किन्तु शांतिको नींद नहीं आना ॥ जगतमे दृःख भरे नाना ॥२५॥ मनको सीधे पंथ चलानाः संतुष्ट यथा-लाभ पर-हित करके आन्म-प्रशंसक गर्व नहीं लाना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥२६॥ छल प्रपंच पाखंड भुलानाः दुःस्वार्थोका दम्भ मिटाना। भेष दिखा करके भोलें।को, कर्मा न बहुकाना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥२७॥

मुखे महामोहकी मस्ती. बस जाये फिर उजदी बस्ती। हितकर मनहर सद् भाषोंका सरवर लहराना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥२८॥ ये सब ममके मेघ रसीहे, इन्द्र-धनुष हैं विविध रैंगीले । पेसा ही बस अपना मन हो, मैल नहीं लाना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥२९॥ इन सफेद आँखोंमें लाली, उसमें भी है फीकी काली। भिषा-भिष्न मिल जायँ स्नेहसे, सुंदरता पाना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥३०॥ यह इलकी सी जीभ हमारी, रस चखरी है भारी-भारी। पर क्यों इतनी विदाद बुद्धिने, तस्य न पहुचाना ॥ जगतमें दृःख भरे नाना ॥३१॥ ज्यालामुख भूकम्प प्रलय सव, ये संकट आ जाते जब-सब। एक दिवस हमको मरना है, फिर क्यों घवराना ? जगतमें दुःख भरे नाना ॥३२॥ यह तो प्रकृति-देविकी लीला, क्षण-क्षणमें संघर्षण-शीला । यथाद्यक्ति सहयोग परस्पर लेना दिलवाना ॥ जगतमे दुःख भरे नाना ॥३३॥ आधा नर है आधी नारी, मानव-रथ दो चक्र-बिहारी। एक दसरेके उपकारी, पूरक कहलाना॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥३४॥ पूर्ण ब्रह्मका ध्रुव प्रकाश है, क्यों किसका जीवन निराश है । सच्चे बनकर चिदानन्द्रमें आप समा जाना ॥ जगतमें दुःख भरे नाना ॥३५॥ फैली माया, अन्तस्तलमे द्रोइ-मोइका घन तम छाया। सन्य-प्रेमके 'सूर्यचंद' की किरणे चमकाना ॥ जगतमें दःख भरे नाता ॥३६॥ प्रेम-धर्मकी रोति समग्रकर, सब सहते जाना ! जगतमें दुःख भरे नाना ॥

# सबसे पहली साधना

( लेखक-स्वामीजी भीतपोबनजी महाराज )

सबसे पहले मनुष्यको मनुष्य बननेके लिये साधना करनी चाहिये । मनुष्यके आकारमात्रसे ही कोई मनुष्य नहीं हो सकता । आकारके साथ ही उसमें मनुष्योचित गुण भी होने चाहिये । जिसमें मनध्यके गुण विद्यमान हैं। वही वस्तुतः 'मन्ध्य' शब्दका वाच्य हो सकता है । पश मन्ध्य, मनुष्य-मनुष्य, और देव-मनुष्य-इस प्रकार स्थलरूपसे मनुष्यके तीन विभाग किये जा सकते हैं। एच कहा जाय तो किसी-किसी अंशमें तो मनुष्य पश्से भी निकृष्टतर जन्त है । आहार, निद्रा, भय, मैथन आदि चेप्टाएँ पशुओंमें प्रकृतिके अनुसार नियमपूर्वक परिमितरूपमें हुआ करती हैं । पश अपने आन्तरिक भावको किसी भी प्रकारसे छिपाने का प्रयक्ष नहीं करते। भीतर क्रोध होता है तो बाहर भी कोध प्रकट करते हैं। उनके मनमें विपाद होता है तो चेहरेपर भी आ जाता है। अंदर भूख-प्यास होती है तो वे बाहर भी वैसी ही चेष्टा करते हैं। परन्त यह मनुष्य-जन्त तो ऐसा है कि उसके भीतर रागकी आग धधकती रहती है, पर बाहरसे बड़ा बिरक्त बन जाता है : चित्त क्रोधसे आकुल होनेपर भी बाहरसे प्रेम दिखलाता है। मन शोकसागरमें हुना रहता है, परन्त बाहर सर्वथा अशोक और हर्पका स्वाँग भरता है और अदरसे पक्का नास्तिक होनेपर भी बाहर पूरा आस्तिक और धर्मोपदेशक बन बैठता है। इस प्रकारकी अधाकृतिक जालसाजियोंके और अनियमित मोगलिप्साओंके कारण यह मन्ष्य-जन्तु पशुओंकी श्रेणीमें भी स्थान न पाकर उनसे भी नीचा जीवन व्यतीत करता है।

कहना न होगा कि धर्म और अधर्मका ज्ञान म होनेके कारण जगन्में केवल इन्द्रियसम्बन्धी व्यवहार करनेवाले पशु-मनुष्यकी अपेक्षा भी वह भोगपरायण और दम्भी मनुष्य अत्यन्त निकृष्ट है, जो प्रकृतिसिद्ध भोगोंके अतिरिक्त नाना प्रकारके कृत्रिम और महान् अनर्थकारी भोगोंका लोखुप होकर उन्हींकी प्राप्तिके उपायोंमें लगा रहता है तया धर्मध्वजी बनकर अपने वाग्जालसे लोगोंको ठगा करता है। पशुमें कृत्याकृत्यका ज्ञान नहीं होता। यही उसमें मुख्य दोष है। इसीलिये जिस मनुष्यमें कृत्याकृत्यका ज्ञान नहीं होता, वह पशु-मनुष्य कहलाता है। परन्तु उपर्युक्त मनुष्य तो अनेको प्रकारके महान् अक्षन्तस्य दोषोंसे दूषित है। पढ़े स्टिखे, पण्डित और बुद्धिमान् होनेका अभिमान रखनेवाले लोग ही अधिकतर इस नीच श्रेणीके भूषण देखनेमें आते हैं। सीधे-सादे पशुतुल्य गैंवार मनुष्योंमें तो इस अनर्थकारिणी नीच कलाका विकास ही नहीं होता।

इस्तिये मनुष्यको सबसे पहले मनुष्यत्य प्राप्त करनेकी साधना करनी चाहिये। प्राचीन समयमें गुरुकुलवास, गुरुकुणा, मदाचार-निष्ठा आदि ऐसी उत्तम-उत्तम वैदिक प्रथाएँ थी कि उनके प्रभावमे मनुष्यत्ये आप ही मनुष्यत्यका विकास हो जाना था। उस समय मनुष्यत्यके लिये विद्योग साधना करनेकी आवश्यकता नहीं थी। आजकल तो, हेतु कुछ भी क्यों न हो, मनुष्य अपने मनुष्यत्यको ही खो रहा है। और जब मनुष्यमें मनुष्यत्य ही न हो तब फिर वह दिख्य गुण-सम्पन्न देव-मनुष्य तो हो ही कैसे सकता है! ईश्वरास्थन, ईश्वरभिक्त, अध्यात्म-विचार तथा ध्यान और समाधि आदि ऊँची दिख्य साधनाएँ ऐसे पतित मनुष्योंके हारा कैसे सम्पादित हो सकती हैं!

### 'नाविरतो दुर्श्वरिवाच् ।'

—हत्यादि श्रृतियाँ दुराचरण और दुर्गुणींस रहित उत्तम पुरुपोंका ही अध्यात्मसाधनामें अधिकार बतलाती हैं। कमी, योग, भक्ति और ज्ञानसम्बन्धी वैदिक, तान्त्रिक अध्वा पौराणिक अध्यात्मसाधना श्रेष्ठ तदाचारी पुरुप ही कर सकते हैं। हठ, दुराग्रह या कौत्हलपूर्वक अनधिकार चेष्टा करनेसे क्या फल हो सकता है ?

अतार्थ हे मनुष्य ! तुम पहले मनुष्य बनो ! मनुष्यत्वके लिये जिन साधनाओकी आवश्यकता है, पहले उन्हींको करो । धर्मका ज्ञान न हो तो सत्युक्षपोंकी सङ्गतिसे पहले उसे प्राप्त करो । धर्मज्ञान हो तो उसमें अदा और निष्टा करके तदनुकुल आचरण करो , ग्रुद्ध आचरण ही मनुष्यत्वके मापनेका मानदण्ड है

धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥

'सत्यासं प्रमदितस्यम् । धर्मास प्रमदितस्यम् । कुशलास

सा० अं० १६--

प्रमहितव्यम् । सस्यं वह । धर्मे चर । मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव । यान्यववद्यानि कर्माणि तानि सेवितस्यानि नो इतराणि । यान्यस्माकं सुचरितानि तानि स्वयोपास्यानि ।'

— इत्यादि श्रुतिवचनोंके अनुसार सत्य, धर्म, दया, दान, समता, मैत्री, तप, दाम, दम, सन्तोष, धेर्म, स्पैर्य, ध्रिम, सौर्य, आर्जन ( मन, साणी और सरीतकी सरलता— एकरूपता ), अझचर्य, स्वाध्याय, गुरुभक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, देशभक्ति, दीनसेवा आदि श्रेष्ठ गुणोंका उपार्जन करके सच्चे धर्मनिष्ठ सदाचारी मनुष्य बनो । भगवान् श्रीरामचन्द्रजी, भरत, लक्ष्मण, युधिष्ठिर एवं सीता, साविजी

आदि ऐतिहासिक उत्तम-उत्तम पुरुषरक्ष और श्रीरकोंके जीवनको सामने रखकर अपनेको उसीके अनुसार सचा और श्रेष्ठ मनुष्य बनानेकी चेष्ठा करें।

उत्तम मनुष्य ही ईश्वर-प्राप्तिकी दिन्य ईश्वरीय साधना करनेका अधिकारी होता है। इसलिये प्रकाण्ड ताण्डव छोड़कर अर्थात् बड़े-बड़े ईश्वरमक्त और ब्रह्मज्ञानियोंके देवपूज्य और देवदुर्लम उच्च स्थानीपर आरोइण करनेकी उत्तुकता त्यागकर सबसे पहले मनुष्यत्वको प्राप्त करनेकी सची साधना करो। धर्माचरणरूपी यह धार्मिक साधना ही अध्यात्म मन्दिरपर चढ़नेके लिये पहली सीढी है। इसलिये यही सबसे पहली साधना है।

# साधनकी अनिवार्य आवश्यकता

श्रुति

'उत्तिग्रध्वं जागृध्यमग्निमिष्ळध्वं भारताः ।'

'बुद्धिमानो ! उठो, जागो और भगवस्प्राप्तिकी इच्छा करो।'

विचारशील मन्ध्यके सामने सबसे पहले यह प्रश्न आता है कि हमें क्या चाहिये ? और जो चाहिये, उसके लिये हमें क्या करना चाहिये। पहले उद्देश्यका निश्चयः तत्पश्चात् उसकी साधनाका निश्चय होता है। मनुष्य कुछ-न-कुछ चाहता है । कोई धन-सम्पत्ति चाहता है, कोई स्त्री-पुत्र चाहता है, कोई मान-प्रतिष्ठा और कीर्त्ति चाहता है, कोई सुन्दर शरीर चाहता है और कोई चाहता है अप्रतिहत शासन । इस चाहके और भी अनेकों नाम रूप हो सकते हैं। परन्तु ये भी जीवनके उद्देश्य नहीं। क्योंकि इनके द्वारा भी सुख ही चाहा जाता है। यदि ये दुःखके कारण बन जायँ तो इनके भी परित्यागकी इच्छा होती है और परित्याग कर दिया जाता है। इसलिये यह बात स्वतः सिद्ध हो जाती है कि मनुष्य-जीवनका लक्ष्य परम सुखकी प्राप्त है — ऐसी प्राप्ति, जिसमें किसी प्रकारकी सीमा, अन्तराय अथवा विच्छेद न हो--चाहे वह संग्रहसे हो चाहे त्यागरे । यही कारण है कि मन्द्र्य जिसको सुख समझता है उसको भारा करनेके लिये दौड़ पड़ता है, सम्पूर्ण शक्तिसे उसके लिये प्रयत्न करता है। इस प्रयक्तका नाम ही साधना है।

साधारण मानव-समाजकी ओर दृष्टि डास्टी जाय तो यह प्रत्यक्ष ही दीख पहता है कि सभी किसी-न-किसी साधनमें लगे हुए हैं । ऐसा होनेपर भी वे दुःखी है, निराश हैं और साधना करके जिस आत्मवृष्टिका अनुभव करना चाहिये उससे बिखत हैं । इसका कारण क्या है ? शान्त और गम्भीर विश्वते विचार करनेपर जान पड़ता है कि जीवनका उद्देश्य निश्चय करनेमें ही उन्होंने मूल की है । धधकती हुई आगको शीतल मणि-खण्ड समझकर गोदमें उठा लेना जैसे सुखका कारण नहीं हो सकता, विश्वको अमृत समझकर पीना जैसे अमरत्वका कारण नहीं हो सकता, विश्वको अमृत समझकर पीना जैसे अमरत्वका कारण नहीं हो सकता, विश्वको मुखकी प्राप्ति नहीं हो सकता। जिन स्थूल और जड वस्तुओंमें सुखकी कल्पना करके साधारण मनुष्य जी तोड़ परिश्रम कर रहे है, उनकी प्राप्ति होनेपर भी सुख नहीं मिलता; क्योंकि उनमें सुख है ही नहीं । इसीसे वे दुःखी हैं और तवतक उनका दुःख नहीं मिट सकता, जवतक सुखके वास्तविक स्थानका पता लगा करा वे उसको प्राप्त नहीं कर लेते ।

वास्तविक सुल क्या है ? इसका एकमात्र उत्तर है — परमाच्या । क्योंकि संस्तरमें जब कभी इच्छाओंके शान्त हो जानेपर यत्किश्चित् सुलकी अनुभृति होती है और कई बार कई कारणोंसे होती है तब इस निश्चयका कारण मिल जाता है कि इन समस्त छिट-पुट सुखोंका अवस्य ही कोई-न-कोई भाण्डार है । उसीका नाम तो परमात्मा है । एक ऐसी सत्ता है, जो समस्त परिवर्त्तनोंमें सदा एकरस है । एक ऐसा शान है जो समस्त परिवर्त्तनोंमें सदा एकरस है । एक ऐसा शान है जो सम्पूर्ण शानोंका उद्गम है, जिसका निर्वचन मन और

याणीते मौन होकर ही किया जाता है और जिसके आस्वादनमें आस्वाद और आस्वादकका मेद नहीं रहता। वह मधुरातिमधुर, नित्यन्तन, परम मनोहर, सत्य परमात्मा ही तो है। उसको देखे विना आँखों अनुन ही रहेंगी। उसके विना हृदयकी सेज सूनी ही रहेगी। उसका आलिङ्गन प्राप्त किये विना बाँहें फैली ही रहेगी। तात्पर्य यह कि उसको प्राप्त करनेमें ही जीव-जीवनकी पूर्णना है और जिस जीवनका यह लक्ष्य है, वही सच्चा जीवन है। इस सच्चे जीवनका नाम ही साधन है। जिन्हें यह साधन प्राप्त है, साध्य भी उन्हें प्राप्त ही है। क्योंकि साधन ही साध्य है और वही सिद्धि भी है। यही वास्तविक सख है।

जीव पूर्वतन संस्कारों हे इतना जकड़ गया है कि वह संशाहीन, मूर्व्छित अथवा सुपुप्त हो गया है। यह मगवदीय प्रेरणा और शक्तिका अनुभव करनेमें असमर्थ है। क्योंकि इस समय जो अन्तःकरण जागरित रहकर कार्यकारी हो रहा है, वह वासनाओं के पुद्धके अतिरिक्त और कुळ नहीं है। उसीसे प्रेरित होकर साधारण मनुष्य उन्मत्तकी भाँति लक्ष्यशिन प्रयक्त कर रहे हैं, जिनके कारण बन्धन और भी दृढ़ होता जा रहा है। यही कारण है कि अधिकाश अपनेको स्थूछशरीर मानकर इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली सम्भावनाओं के प्रवाहमें वह रहे हैं। इस जडताको, अन्धगनिको और बन्धनको नष्ट करना होगा। यह सत्य है कि यह बन्धन बहुत ही निष्ठुर है, तथापि इसको काट डालनेमें कोई सन्देह नहीं है। भगवानकी अनन्त शक्ति और कृपाका आश्रय लेकर क्या नहीं किया जा सकता है अन्तमें भागवत सक्तकी विजय निश्चित है।

वासनाओंसे सञ्चालित होते रहनेके कारण चित्तमें इतनी पराधीनता आ गयी है कि इनसे मुक्त होनेका प्रयक्त प्रारम्भ करनेमें और उसकी चालू रखनेमें कई बार अपनी ही वृत्तियाँ बाधक हो जाती हैं और यह असम्मय मालूम होने छगता है कि मेरी इस साधनासे भी कुछ सिद्धि लाभ हो सकता है। अवश्य ही यह ठीक है कि सारा चराचर जगत् कर्मसूत्रसे बँधा हुआ है और यह वर्तमान जीवन और इसकी प्रश्वसियाँ प्रारम्धके द्वारा ही परिचालित होती हैं। परन्तु यही सोचकर पुरुषकार अथवा साधनसे विमुख हो जाना, अपनी आध्यात्मिक उन्नतिको भी प्रारम्धपर छोड़ बैठना, बहुत बड़ी कमजोरी है—बल्कि यों कहें कि यह अपने ही हायों अपने-आपकी हत्या है। मला, जिस साधनसे अपने-आपकी उपलब्धि

होती है उसीको प्रारब्धके हार्यों सींप देना आत्मघात नहीं तो और क्या है ?

विचार करनेकी बात है कि जिस प्रारम्थके भरोसे इम अपने जीवनका उज्ज्वल भविष्य अन्यकारमें डाल देते हैं। उसका मूल क्या है ? पूर्वजनमींके पुरुषकारको ही तो प्रारब्ध कहते हैं । हमारे पूर्वजन्मके कर्म अच्छे थे या बरे, साधक थे या बाधक-- इसका निर्णय कैसे किया जा सकता है ? मान लें कि वे साधनके विरोधी थे तो क्या हमें इस जन्ममें भी उनसे लडकर आगेके लिये साधनके अनुकल प्रारम्भ नहीं बनाना चाहिये १ क्या उन्हीं कर्मोंके चक्रमें पिसते रहकर जन्म-जन्म उन्होंकी गुलामी करनी चाहिये ! जिसमें ज़रा भी जीवन है, वह कभी ऐसी पराधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। यदि यह मार्ने कि मेरे पूर्वजन्मोंके कर्म, जिनसे प्रारब्धका निर्माण हुआ है, साधनके अनुकुछ ही थे तो क्या उनकी सहायताके लिये वैसे ही और भी कर्म करके उनकी प्रगतिको बढाना नहीं चाहिये ! तात्पर्य यह कि प्रारन्ध चाहे अनुकूल हो अथवा प्रतिकल, दोनों ही हालतोंमें हमें अपने जीवनके उद्देश्यको पूर्ण करनेके लिये अथक प्रयत्न करनेकी आवश्यकता है ।

कभी-कभी ऐसा देखनेमें आता है कि जोवर्षोंसे साधनामें लगे है, उन्हें सिद्धि नहीं प्राप्त होती और जिन्होंने बहुत ही योड़ा परिश्रम किया है, उन्हें थोड़े ही दिनोंमें बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसका कारण क्या है ? पूर्वजन्मके सस्कार ही इसमें प्रधान कारण हैं। जिनके संस्कार साधनाके अनुकुल किन्तु प्रसुप्त थे और अब साधनाके संयोगसे जागृत हो उठते हैं, उन्हें अविलम्ब सिद्धि मिल जाती है। जिनके संस्कार नहीं थे या कम थे, उनकी साधना धीरे-धीरे पूर्वसञ्चित कमीं के भाण्डारसे सामग्री संग्रह करती है और समय आनेपर, तैयारी पूरी होनेपर साधनाकी अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, जिसमें पूर्व संस्कार भस्म हो जाते हैं और वह नित्य सिद्ध यस्तु, जो विभिन्न संस्कारींसे अलिप्त, अस्पृष्ट और अनाकलित है, प्रकट हो जाती है तथा जीव अल्पसे महान् हो जाता है। संस्कारोंसे विजडित होनेके कारण ही जीवकी दृष्टि अशुद्ध हो गयी है। वह जो कुछ देखता है, सस्काराकान्त दृष्टिसे ही देखता है। इसीरे सत्य भी उसके चश्मेके रंगमें रँगा हुआ ही दीखता है। परमात्माकी बात तो अलग रही। वह अपने आपको ही दूसरे रंगमें रँगा हुआ देखता है। संस्कारोंके इस चक्सेको, हिं हिके एक-एक दोषको हूँ हैं हुकर निकाल फेंकना होगा। सत्य कर्म-संस्कारोंकी अभिव्यक्ति नहीं है । इनके धो-बहानेपर जो अवशेष रह जाता है, जो धोनेवालेका मूल म्वरूप है, जो धोनेवालेके धुल जानेपर भी रहता है, वही सत्य है और उसको हूँ द निकालना ही साधना है। यह स्वयं ही करना होगा! जो आलस्य और प्रमादके भावोंसे अभिभूत हो रहे हैं, उनका अच्छा प्रारच्ध भी बाँझ हो जायगा। क्योंकि साधनाके साथ संघर्ष हुए विना वह फलप्रस् नहीं हुआ करता! प्रारच्धरूपी बीजके अङ्कुरित, पछवित, पुष्पित और फलित होनेके लिये साधना एक मुसमृद उर्वर क्षेत्र है और इसको तैयार करना साधकके अवीन है।

जीवका धर्म है शधना, और मगवानका धर्म है कुए। जीव जब अपने धर्मका पालन करता है, तभी यह भगवद्धर्मका अनुभव कर सकता है। जो खधर्मका पालन नहीं करता, यह दसरेसे धर्मपालनकी आज्ञा रक्त्वे यह उपहासारपद कात है। इसमें सन्देह नहीं कि भगवानुकी क्रपा चर-अन्वर, व्यक्त अव्यक्त और जीव-अजीव -सबपर एकरस एवं अहेतुक है, उसके लिये देश, काल अथवा वस्तुका भेद नहीं है, वह अनादि कालरे अनन्त कालतक एकरस बरसती रहती है। दरसना ही उसका स्वभाव है और इस प्रकार बरसनी रहती है कि जो कुछ है, वह सब उस कृपाका एक कणमात्र है; परन्तु इस संस्थका सम्धारकार माधनाके विना नहीं होता । इम कुछ न करें, कुछ न सोचें, परन्तु हमारी नस-नसमे कुपा-की विद्युत-शक्ति दौड़ रही हो, हमारे रग-रगमें वही सुधा मधुर धारा प्रचाहित हो रही हो, हमारे प्राणोंमें उसीका शक्ति-सञ्चार हो तथा मन, बुद्धि, अहङ्कार-जो कुछ मैं हूँ उसीमे डूब-उत्तरा रहे हों, हमारी यह स्थिति बाह्य दृष्टिसे साधना न होनेपर भी परम साधना है। और मैं तो कहता हूँ, यही सबसे बड़ी सिद्धि है। यदि इससे नड़ी कोई सिद्धि हो तो वह हमें नहीं चाहिये। परन्त इस अनुभृतिके विना कृपाका नाम लेकर हाथपर हाथ धरके बैठ रहना आत्मवञ्जना है। स्त्रीके लिये, पुत्रके लिये, शरीरके लिये, मनोरञ्जनके लिये प्रयक्त हो अथवा आलस्यको ही सुख मानकर पड़े रहें, परन्तु साधनकी चर्चा चलनेपर अपनी अकर्मण्यता और आलस्यप्रियताके समर्थनमें भगवन्क्रपाका नाम हे हैं या उसके नामपर सन्तोष कर हैं-साधना-जगत्में यह एक अमार्जनीय अपराध है।

सूर्येका स्वभाव है कि वह अपनी आलोक-रिक्सियों है विस्तारसे निखिल जयन्में नवीन चेतना और स्फूर्तिका सङ्कार करता रहे। यदि नेत्र-दोषके कारण कोई उस प्रकाशको नहीं प्रहण कर सके तो यह सूर्यका वैषम्य नहीं, नेषके रोगीका ही दोध है। इसी प्रकार भगवत्कृपा होनेपर भी, रहनेपर भी, उसको अनुभव कर सकनेकी योग्यताका अभाव दूर करना होगा। हमें साधनाके द्वारा अपने अन्तःकरणमें ऐसी पाष्रता और क्षमताको उदीप्त करना पहेगा, जिसके द्वारा हम उस एकरस कृपाका अनुभव करनेमें समर्थ हो सकें। सूर्यका प्रकार तो कोयले और आतशी शीशेपर समानरूपसे ही पहता है, परन्तु कोयलेपर उसका बहुत ही कम प्रभाव पहता है और आतशी शीशेके संयोगसे यह प्रज्वित हो उठता है। यही यात भगवत्कृपाके सम्बन्धमें भी है। उसकी अनुभृतिके लिये साधनाके संपर्यसे चमकते हुए निर्मल और उज्ज्वल अन्तरः करणकी आवश्यकता है।

कौन नहीं जानता कि अग्नि सर्वव्यापक है । आकाशमें फैले हुए नन्हें नन्हे जल-कण और प्रलयकी आगको भी बुझा देनेकी शक्ति रखनेवाली समुद्रकी उत्ताल तरङ्गे भी अध्यक्त अफ़िसे शून्य नहीं हैं । यह सत्य है । परन्तु इस व्यापक अफ़्रि-के द्वारा न तो घरका अँधेरा ही दूर किया जा सकता है और न भोजन ही तैयार किया जा सकता है। यदि हम ऐसा करना चाहते हैं तो हमें साधन-सामग्रीसे अव्यक्त अग्निको व्यक्त करना पड़ता है, व्यापक अग्निको एक घेरेमें प्रज्वलित करना पड़ता है। यदि हम भगवत्कृपाके द्वारा अपने हृदयमें प्रकाश और आनन्दका अनुभव करना चाहते हैं तो इमें साधन-सामग्रीते उसको ऐसा बनाना ही पढ़ेगा कि यह उस अव्यक्त और व्यापक कृपाको मूर्तरूपमें अनुभव कर सके । इसीसे यह देखा गया है कि भगवत्कृपापर जिनका जितना अधिक विश्वास है। वे उतना ही अधिक साधनामें संलग्न होते हैं । वे एक क्षणके लिये भी भगवत्क्रपाकी प्रतीक्षा और उसकी अन्भृति नहीं छोड़ते, छोड़ नहीं सकते; क्योंकि उनका जीवन ऋपामय अतएव साधनमय हो गया है ।

हृदयके अन्तर्देशमें परमात्मा और उसके बहिदेशमें स्थूल प्रपञ्च है। दोनोंके मध्यमें स्थित हृदय जब स्थूल प्रपञ्च-का चिन्तन करता है तब क्रमशः जडमायापत्र हो जाता है और जब अन्तःस्थित चित्त्वरूप परमात्माका चिन्तन करता है, तब चिद्मावापन्न हो जाता है। हृदयको जडताके दलदल-से निकालकर चिद्भामिपर प्रतिष्ठित करनेका प्रयत्न ही साधना है। इस प्रयक्तमें अनेकों प्रकारके स्तर और भूमिकाएँ सहज-स्त्रसे ही आती हैं। कई साधक पहले जन्मोंमें उनमेंसे बहुत- सी अथवा कुछ भूमिकाएँ पार कर चुके होते हैं, इसिलये वर्तमान जन्ममें उन्हें उसके आरोकी ही साधना करनी पहती है। अधिकारमेदका भी यही कारण है। इसीसे मिन्न-भिन्न साधकोंके लिये अलग-अलग साधनाओंका निर्देश है। एक उदाहरणसे यह बात स्पष्ट की जाती है।

मान लीजिये, दो व्यक्ति भयङ्कर भूपमें घूम रहे हैं। एकको छ लग जाती है और एकको योडी सी गरमीका ही अनुभव होता है। पहलेको ज्वर हो आता है, दूसरा स्वस्थ रहता है। एक ही भूषका इन दोनोंपर भिन्न-भिन्न प्रभाव पडता है। इसका कारण क्या है ? यही कारण है कि इनके शरीरमें रहनेवाळी धातुएँ एक-सी नहीं हैं। एकमें धातु-साम्य है तो दूसरेमें वैश्वस्य । इसीसे एक ही धूपके दो फल होते हैं। इसी प्रकार किसीका अभिमान स्थूल्यारीरमें है तो किसीका सहमदारीरमें । इसके भी अनेकों स्तर होते हैं । जो जिस स्तरको साधनाको पार कर चुका है, यह उसके लिये सहज होता है और जो अभी दूर है, उसमें प्रवृत्ति ही नही होती। जिस स्तरमें उसका अभिमान है। वहींसे साधना प्रारम्भ होती है , सनको निषद्ध कर्मोंसे हटाकर विहित कर्मोंके स्तरमें लाना पड़ता है , विहित कमोंमें भी जबतक ऐहलीकिक काम्य कर्म होते हैं, तबतक स्थुल्डारीरका ही अभिमान काम करता रहता है । पारलौकिक कामना होनेपर सुध्मशरीरका जागरण प्रारम्भ होता है और निष्कामनाके साथ ही अन्तःकरणकी शुद्धि होने लगती है। यह निष्कामता भी शारीरिक कर्मके साथ, मानिक कर्मके साथ और दोनोसे रहित तीन प्रकार-की होती है। पहलेका नाम कर्मयोग, दुसरेका नाम भक्तियोग और तीसरेका नाम ज्ञानयोग है। जब अन्तःकरण शारीरिक और मार्नासक कर्मोंसे रहित होकर निस्स्टब्रस्य जागरित रहने लगता है, तब उसे विशुद्ध सत्त्व कहते हैं। समाधियों के समस्त मेद इसीके अन्तर्गत है। इसीमें वास्तविक शानका उदय होता है। जो कि स्क्यं परमात्मा है। इसके पहले अपनी वासनाएँ ही, जो कि अनादि काल्से अगणित रूपेंगें दबी पड़ी रहती हैं। नाना प्रकारके रूप धारण करके आती हैं। समस्त संस्कारोंके धुळ जानेपर ही परम सत्यका साक्षात्कार सम्भव है। उनको भो डालना ही साधनाओंका काम है। इनमेंसे और इनके अतिरिक्त और भी विभिन्न खरोंमेंसे जो

जिस स्तरमें पहुँचा हुआ साधक होगा, उसको उससे भी जपर उठनेके लिये साधनाकी आवश्यकता होगी — चाहे उस साधना-का रूप जो भी हो .

शान साधनाका विरोधी नहीं है । यह तो उसमें रहनेवाले अज्ञानमात्रका ही विरोधी है । अज्ञानका नाश करके साधनाओं-के स्वरूपकी रक्षा करनेमें ज्ञानका जो महत्त्व है, वह कोई अनुमयी महापुरुष ही जान सकता है , साधनाओं मेंसे नीच-ऊँच भावको निकालकर विभिन्न रुचि, प्रवृत्ति और अधिकार-यालोंके लिये सबको सम श्रेणीमें कर देना शानदृष्टिका ही काम है। इसलिये शानसम्पन्न पुरुष कभी किसी भी साधना-का विरोध नहीं करते और जैसे दूसरे साधकों के द्वारा प्रथत-पूर्वक साधनाएँ होती हैं, वैसे ही ज्ञानीके शरीरसे भी सहज रूपमें हुआ करती हैं। प्रमाद और आलस्य तो अज्ञानके कार्य हैं, जो आदर्श महात्मामें रह ही नहीं सकते । इसीसे शानके पूर्वकालमें उन्हें जिन साधनोंका अभ्यास हो जाता है, उन्हींका शरीरके त्यागपर्यन्त सदा अनुष्ठान होता रहता है। जहाँ आलस्य, प्रमाद अथवा कायक्लेशके कारण जान-बुझकर साधनीका परित्याग किया जाता है, वहाँ तो विश्वद शान ही नहीं है। और ऐसी स्थितिमें दःखकी आत्यन्तिक निम्नति हो ही नहीं सकती।

साधनामें प्रवृत्ति ही दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति और परमानन्दकी प्राप्तिको लक्ष्य करके होती है । जबतक लक्ष्यकी विद्धि न हो, तयतक साधनासे निवृत्त हो जाना कायरता है । सुख और दुःख अन्तःकरणमें होते हैं । इसलिये अन्तःकरणको ऐसी स्थितिमें ले जाना साधनाका काम है, जिसमें उनका अनुभव ही नहीं होता । शानाभासका आश्रय लेकर अन्तःकरणको सुख दुःखमे पड़ा रहने देना अशान है । ऐसा निस्सङ्कल्य अन्तःकरण, जिसमें सुख और दुःख दोनेंके प्रति समन्य है अथवा उनकी प्राप्ति और विद्यातके लिये कोई स्पन्दन नहीं है, जीवन्मुक्तका अन्तःकरण हैं। और यदि शान नहीं भी हुआ है तो साधनकी चरम सीमा अवस्य है । इसीसे शानप्राप्ति और शानसका अप्तं जीवन्युक्तिका सुख अनुभव करनेके लिये ज्ञानसिद्धान्तमें भी साधनाकी अनिवार्य ज्ञानस्वता स्वीकार की गयी है ।

क्षीण हो रहा है क्षण-क्षण यह मनुष्य-जीवन । काळ

निगल जाना चाहता है अभी-अभी ! सरा संसार विनाहाकी और द्वतगतिसे दौड़ रहा है। एक और यह दृश्य है तो दूसरी ओर परमानन्दस्वरूप प्रभु हमें अपनी गोदमें लेनेके लिये न जाने करसे प्रतीक्षा कर रहे हैं और अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अज्ञान-निद्रामें सोया हुआ यह जीव यदि जग जाय तो यह अपनेको परमात्माकी गोदमें, उनके स्वरूपमें ही पाकर निहाल हो जाय और खप्तकी सारी विभीधिकाएँ निर्मूल होकर लीलाके रूपमें दीखने लगें । यह जागरण ही साधना है और यह करना ही होगा।

'उत्तिष्ठस जामत प्राप्य वसन् निकोधतः।' 'उठोः जागो और बहोंके पास जाकर जानो ।' शाः

~505th 2~

# साधकका परम धर्म

( लेखक--श्रीदादा धर्माधिकारी )

साधक वह है, जिस्ते अपने साध्यतक पहुँचनेके लिये एक निश्चित मार्ग सोच-समझकर निर्धारित कर लिया हो। उसका साध्य तो निश्चित है ही। लेकिन इसके अतिरिक्त उस साध्यकी प्राप्तिका साधन भी निश्चित है। साधननिश्चय और साधननिश्च ही साधककी विशेषता है। कई लोग यह कहते पाये जाते हैं कि 'साधननिश्चकी आवश्यकता नहीं है। एक ही साध्यके अनेक साधन हो सकते हैं और होते भी हैं। अपनी श्राक्त तथा देश-काल-परिश्चितिके अनुसार जब जो साधन सुलभ हो, उस वक्त उसका प्रयोग करना चाहिये। 'साधनानामनेकता'—लोकमान्य तिलक-जैसे शानवान कर्मयोगीका दिया हुआ सुत्र है।'

दूसरे कुछ लोग 'End justfies the means' वाली अंग्रेजी कहाबतका अनुवाद करते हुए कहते हैं, 'सम्परा उद्देश्य और हमारी नीयत पवित्र होनी चाहिये। उस उद्देश्य औ एतिके लिये हम किन साधनोंको काममें लाते हैं, इसकी छान-बीन करना अनाक्ष्यक एवं अप्रस्तुत है। धर्मका सम्बन्ध मनुष्यके उद्देश्य और अमिमाय है, न कि उसकी बाह्य कृतियोंने। धर्मकी गति स्थूल और बाह्य नहीं है। इसलिये साधनको महत्त्व देना साध्यको भुला देनेके बराबर है।'

ये दोनों पश्च तर्कदुष्ट हैं। दोनों में गहरे तथा स्क्म विचारका अभाव है। शास्त्रीय दृष्टि तो इनमें नामको भी नहीं है। वैश्वानिक दृष्टिले विचार करनेपर सबसे पहले साध्य और साधनका अपरिहार्य सम्बन्ध ध्यानमें आयेगा। ईश्वरकी इस सृष्टिमें सर्वत्र नियति और व्यवस्था पायी जाती है। इम जिसे संयोगा या ध्याकस्मिक घटना कहते हैं, उसके पीछे भी सृष्टिक कुछ शास्त्रत और अवाधित नियम होते हैं। इसीलिये

श्रीअरिवन्दने कहींपर कहा है -'In the dispensation of an Almighty Providence nothing happens by accident' शायद उन्होंने इन्हीं शब्दोंमें न कहा हो, लेकिन इसी अर्थके शब्दोंमें कहा है।

इस सुष्टिमें साध्य-साधनका भी एक अपरिहार्य और अवाधित सम्बन्ध पाया जाता है। चाहे जिस साधनसे चाहे जो साध्य प्राप्त होता हुआ नही पाया जाता। अगर ऐसा होता तो स्टिएमें कोई व्यवहार ही सम्भव न होता, जीवनकी गति कुण्ठित हो जाती और अनयस्था-प्रसङ्ग आ जाता। सृष्टिमें कार्य-कारण-सम्बन्ध किमीन किसी रूपमें सर्वत्र विद्यमान है। इसीलिये हमारा जीवन और उसके आनुषङ्गिक व्यवहार चल सकते हैं। साध्य और साधनका भी ऐसा ही कार्य-कारण-सम्बन्ध है। हर किसी कारणमेरे हर कोई कार्य निष्पन्न नहीं होता। पानी या तेल बिलोनेसे मक्स्वन नहीं निकलता। अगर मक्स्वनकी आवस्यकता हो तो दूध या दही बिलोना पड़ेगा। दही बिलोनेकी विधियाँ या उपकरण अनेक हो सकते हैं। लेकिन मुख्य साधन तो एक ही होगा—दूध या दही बिलोना।

साध्य निश्चित करनेके बाद साधननिश्चय कमप्राम है। साधननिश्चयकी स्वसे पहली शर्त यह है कि वह साध्यानुकूल हो यानी उसमें हमारा अभीष्ट साध्य प्राप्त करानेकी शक्ति सिन्निहित हो। अगर उसमें यह शक्ति न हो तो वह साधन बेकार है और उसे स्वीकार करना जडता तथा मूदताका लक्षण है।

मतलब यह कि साध्यविवेक और साध्यनिर्णयका जितना महत्त्व है, उतना ही महत्त्व साधनविषेक और साधननिर्णयका भी है। साधन भी दो प्रकारके होते हैं—एक साक्षात् या

प्रत्यक्ष और दूसरा सहायक या अपत्यक्ष । प्रत्येक साध्यका साक्षात् या प्रत्यक्ष साधन खोजकर उसका नैष्टिक आचरण करना शाधकका विशिष्ट धर्म है। इसीमें उसका साधकत्य है। साधकदृष्टिकी यह विशेषता है कि वह साध्य-साघनके अचुक सम्बन्धको देखनेकी अविरत चेष्टा करती है। साध्य और साधनके अपरिदार्य सम्बन्धका पहला लक्षण यह है कि उन दोनोंमें स्पष्ट साधर्म्य होना चाहिये । साधनमें साध्यको प्रकट करनेकी शक्ति होनी चाहिये ! 'कथमसत: सजायेत !' --- यह प्राचीन शास्त्रकारोंका नियम यहाँपर भी लाग होता है। जिस साधनमें साध्य उत्पन्न करनेकी शक्ति न हो। अर्थात जिसमें साध्य बीजरूपमें विद्यमान न हो, या अधिक स्पष्ट भाषामें कहें तो जिस साधनमें साध्यकी विशेषताएँ मौजूद न हों—यह साधन उपयोगी नहीं है । इस दृष्टिसे 'साधनानाम अनेकता'का अर्थ 'साधनानाम् अविवेकः' या 'साधनानाम् अनिश्रयः' नही है । क्योंकि किसी भी साधनका कुशलता पूर्वक प्रयोग तभी हो सकता है, जब कि उसका स्वीकार विचारपूर्वक किया गया हो और उसका हमारे निर्दिष्ट साध्यसे स्वाभाविक सम्बन्ध हो । जो साधक इस मुलभूत (सद्धान्तको भुलेगा, उसकी बुद्धि अञ्चवसायात्मिका हो जायगी। यह अपनी बहुशाख बद्धिकी अनन्त गृत्थियोमें और अनन्त साधनोंमें अलझकर रामराह हो जायगा ।

साधनिश्यमे साध्य-साधनके अनिवार्य सम्प्रकके बाद साधकको अपने अधिकारका विचार करना चाहिये। अधिकारने दे अग्र है। एक अधित्व और दूसरा योग्यता। अधित्वने मतलब है एक निश्चित उद्देश सिद्ध करनेकी उत्कट अभिलाम । जहाँ अभिलाम या अधित्व ही न हो, वहाँ कोई साधन खोजने या अपनानेका सवाल ही नहीं उठता— प्रयोजनमन्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते। दूसरा अंश है योग्यता। साधककी शक्ति और परिस्थिति उसकी योग्यता मर्यादित होती है। इसलिये अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार मत्यादित होती है। इसलिये अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार मत्यादित होती है। इसलिये अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार मर्यादित होती है। इसलिये अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार मर्याद साधनतक पहुँचनेके अनेक उपसाधन हो सकते है। परन्तु इन उपसाधनीपर भी वे ही नियम लागू होते हैं जो कि मुख्य साधनपर। अर्थान् ये उपसाधन भी मुख्य साधनके अनुस्पर होने चाहिये और उनमेंने किसी एकको ही अपने अधिकारके अनुसार अपनाकर उसका एकाव्रतासे अनुष्ठान करना चाहिये।

एकामता और निःसन्दिग्धता साधकबुद्धिके आवश्यक गुण हैं। साधकके मनमें जबतक साधनके विषयमें सन्देह

रहेगाः तवतक वह अपनी सारी शक्ति लगाकर उसका आचरण नहीं कर सकता। मनःपूर्वकता और हार्दिकता कार्य-कशलताकी कुन्नी है। इसलिये साधकको अपने साधनमें इतना लीन हो जाना चाहिये कि उसे साध्यकी भी सुध न रहे । क्योंकि वह यह तो जानता ही है कि साधनकी पराकाष्टा ही साध्यप्राप्ति है। रास्तेका अन्तिम विनद ही तो सुकाम है न ! साधनकी परिपक्ष अवस्थाका ही तो नाम साध्य है न ! 'तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्य' कहकर ऋषिने ब्रह्मप्राप्तिका साधन बतलाया । लेकिन इतनेहीसे उसे सन्तोष नहीं हुआ । इस्र्लिये उसने साध्य-साधनका अभेद निर्दिष्ट करनेके लिये उक्त सम्ममें 'तपो ब्रह्मेति' यह अंश और जोड़ दिया । जो साधक अपनी साधनामें उत्कटतासे बुट गये, उन्होंने उसीमें साध्यप्राप्तिका अमिन आनन्द पाया । साध्य और सिद्धि दौड़कर उनके पीछे आयी और उनके जीवनमें बुल मिल गयी, लेकिन उन्हें उसका पता भी न चला। वे तो साधना-के सास्त्रिक आजन्दसे मतदाले हो रहे थे। प्रह्लादसे जब कहा गया कि 'मनमाना थरदान माँग है' तो उसने कहा कि 'जो मुक्तिके लिये भक्ति करता है 'स वै वणिक' । मैं कोई सौदागर नहीं हूँ। भक्ति तो भेरा स्वयाव है। वुकारामने कहा। भीं मुक्ति-भुक्ति नहीं चाहता, मुझे तो सधनामें ही आनन्द आता है ' पुण्डलीकके पीछे स्वयं मुक्तिदाता आकर खहें हो गये तो भी साधननिरत पुण्डलीकने नम्रतारे कहा कि ·इस वक्त मै मुड़कर भी नहीं देख सकता। सेवामें लगा हैं ।'

यह है साधनपरायणताकों चरम सीमा। ये भक्त श्रेष्ठ जानते थे कि जिस साधनाकी बदौलत हमें सिद्धि प्राप्त हुई है, उसकी महिमा अपरम्पार है। यह अविवेकी साधन-आग्रह' था 'साधनवाद' नहीं है। इसमें साधनको ही साध्यके सिंहासनपर इटात बैटानेका मूढ प्रयास नहीं है। यह तो साध्य और साधनका बैटानिक सम्बन्ध जानकर उसके अनुसार सारी शक्तियाँ साधनपर एकाग्र करनेका शास्त्रग्रद्ध और युक्तिसङ्गत मार्ग है। साधनैकिताहा ही साधकका परम धर्म है। इसीलिये स्वामी विवेकानन्दने कहा है, 'Take care of the means and the end will take care of itself.' और इस युगका अदितीय साधक गांधी कहता है, 'I believe that ultimately the means and the end are convertible terms.' (साधन और साध्य ऐसे शब्द हैं जो अन्ततः एक दूसरेमें परिवर्तित किये जा सकते हैं।)

यदि 'End justifies the means' ( अर्थान् साधनकी निष्कृष्टताको साध्यकी सिद्धि उत्कृष्ट बना देती है ), इसका अर्थ यह हो कि अग्रुद्ध साधनसे भी ग्रुद्ध साध्य प्राप्त हो सकता है तो वह अपस्टिद्धान्त है। हमें उसका अर्थ ऐसा करना चाहिये कि 'जो साधन साध्यके अनुकूल हो, वही उपयुक्त है', यदि 'साधनानाम् अनेकता' का अर्थ 'साधनानाम् अनियमः' हो तो वह भी भयानक अपस्टिद्धान्त है। एक

समय एक ही साधनका सम्यक् और नैष्ठिक अनुष्ठान हो सकता है। भिन्न-भिन्न अविरुद्ध साधनोंका सह-अनुष्ठाम एक परिमित सीमातक ही सम्भव और इष्ट हो सकता है। विरुद्ध साधनोंका सह-अनुष्ठान न तो सम्भव है और न बाञ्छनीय हो।

हमारे राष्ट्रिय साध्यके साधननिर्णयमें गांधीजीकी यही भूमिका रही है !



# सदाचार-साधनकी परमावश्यकता

( लेखक—स्वामोजी श्रीभारदानन्दजी महाराज )

सत्पुरुषोद्वारा प्रमाणित आचरण ही सदाचार है। सत्य, अहिंसा आदि देवी गुणोंसे युक्त पुरुष ही सत्पुरुष है। सत्पुरुषको साधु और असत्पुरुषको असाधु कहा जाता है। संसारमें दो ही प्रकारने पुरुष कहे गये हैं। भले बुरे, सजन दुर्जन, पुण्यात्मा-पापी, सुर-असुर, संत असंत, सदाचारी और दुराचारी नामोंसे लोकमें और शास्त्रोंमें मनुष्योंको दो ही विभागोंमें विभाजित किया गया है—'ही भूतसगों लोकेऽस्मिन् देव आसुर एव च।'

श्रीगीताजीमें देवी सम्पद्से युक्त पुरुषको ही देव कहा गया है। देवी सम्पद्का धर्णन करते हुए १६ वें अध्यायमें सम्पूर्ण सदाचारके लक्षण दिये गये है

> अभयं सस्वसंश्रुद्धिक्षीनयोगव्यवस्थितः । दानं दमश्र बक्षश्र स्वाध्यायस्य आर्जवम् ॥ १ ॥ अहिंसा सस्वमकोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् । दया भृतेष्वछोलुप्त्वं मार्द्वं हीरचापलम् ॥ २ ॥ तेजः क्षमा धृतिः शौचमदोहो नाविमानिता । भवन्ति सम्पदं वैदीमभिजातस्य भारत ॥ ६ ॥

सदाचारी अर्थात् दैयो प्रकृतिवाला पुरुप मोधको प्राप्त होता है और दुराचारी अर्थात् आसुरीप्रकृतिवाला बन्धनमें पङ्गा रहता है—'दैवी संपद् विमोक्षाय निवन्धावासुरी मता।' श्रीरामायणजीमें भी श्रीगोस्वामी तुलसीदासजीने लिखा है— संत असंतन्हि के असि करनी। जिमि कुठार चंदन आचरनी॥ काटड परस् मलय सन् माई। निज मुन दंइ सुगैय बसाई॥

> ताते सुर सीसन्ह चढ़त जगबह्नम श्रीखंड। अनल दाहि पीटत धनहि परसु बदन यह दंड॥

विषय अर्लपट सील गुनाकर । पर दुख दुख सुख सुख सुख देखे पर ॥
सम अभूतिपेषु विमद बिरागी । लोमामरव हरव मय त्यागी ।
कोमल चित दीनन्ह पर दाया । मन बच कम मम भगति अभाया ॥
सबिह मानप्रद आपु अमानी । भरत प्रान सम मम ते प्रानी ॥
सम दम नियम नीति न हैं होत्रहि । परुष बचन कबाई नहिं बोलहिं ॥

निंदा अस्तुति उमय सम ममता मम पट कंज । ते सजन मम प्रानिष्ठय युन मंदिर सुख पुंज ॥

सदाचारी पुरुपोंकी संख्या और द्यक्ति जैसे जैसे क्षीण होती जाती है, वैसे ही वैसे ससारमें बोर अशान्ति बद्ती जाती है और विना समय ही प्रलयका सा सङ्कट आ उपस्थित होता है। ऐसे समयमें सत-सुर-रक्षक श्रीजगदीश किसी महापुरुपके बारा सदाचारकी रक्षा तथा बृद्धि करवाकर शान्तिकी स्थापना करते हैं और विशेष आवश्यकता होनेपर स्वय अवतरित होकर स्वयं उत्तम पुरुपोंके आचरण करके सारे जगत्को सदाचारकी शिक्षा देकर और संसारमें पूर्ण शान्तिका साम्राज्य स्थापित करके अन्तर्हित हो जाते हैं।

> असुर मारि थापिहें सुरन्ह राखिहें निज युति संत् । जग विस्तारिहें बिसद जस राम जन्म कर हेनु॥

स्यान्तरकी स्थापना प्राणिमात्रके लिये कत्थाणप्रद है।
भगवान् औरामचन्द्रजी मनुष्योंके लिये क्वेश्रेष्ठ आचरण
करनेके कारण ही मर्यादापुरुषोत्तम कहलाये। सदाचारी
पुरुषोंको परिणाममें सुख तथा दुराचारी पुरुषोंको दुःख
हमेशा मिळता रहा है। सभी इतिहास-पुराण इसके साक्षी
हैं। अत्राय्य वर्तमान कालमें भी प्रत्येक समाजमें सदाचारकी
स्थापनासे ही सुख-शान्ति मिळ सकती है। प्रायः यह सभीके

अनुभवमें आ रहा है कि स्वाचारी पुरुषके प्रति सबकी अहा होती है और अद्भेय पुरुषका ही प्रभाव संसारमें अधिक समयतक टिकता है । कला-कीशल, भौतिकविद्या, अध्या झारीरिक बलका प्रभाव क्षणिक होता है ।

जो मन, वाणी और शरीरसे सदाचारी है वही सदाचारी है। केवल वाणी या क्रियाका सदाचार दम्ममें परिणत हो जाता है, जिसके प्रकट होते ही पुरुष घृणाका पात्र बन जाता है और परिणाममें तुःखमोग करता है,

जिस समय श्रीहन्मान्जी छकामें संत असंतोंकी परीक्षा कर रहे थे, उन्हें प्रथम ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँके निवासी सभी सदाचारी हैं: कारण यह कि सबके यहाँ वेदाध्ययन, यह, दान, तप नित्य होता या और पुनः हार्दिक श्रद्धा देखनेपर हात हुआ कि सब छकानिवासी आईसा, सत्य और द्यासे शृन्य है।

दया, शौच और सला, अहिंसा आदि दैसीगुणोंका अभाव देखकर हन्मान्जीने निश्चय कर लिया कि वे सभी राक्षस हैं, इनसे मैत्री करनेने अवस्य हानि है। अधिक खोजनेपर एक यह राम नामसे अकित मिला तथा रामनामनका उच्चारण करते विमीषण मिले और जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि इनका मन भी शुद्ध है, वे दया, शौच आदि दैयी गुणोंने सयुक्त है, और साधु हैं, तभी हन्मान्जीने एक विभीषणको अपना सहायक बनाना निश्चय किया।

गम सम तेहिं मुमिरन कीन्हा । हृद्यें हरमकिप सजन जीन्हा ॥ पहि सन हिट की हि हैं पहि जानी । साथु ते होइ न कारज हानी ॥

अहिंसा, सत्य, श्रीच, दया इत्यादि गुगोंका स्थान अन्तःकरणमें है और इन दैवीगुणोंकी परीक्षा देवीप्रकृति-सम्पन्न ग्रुझ अन्तःकरणवाला पुरुष ही कर सकता है सदा-चारके अन्तरङ्ग साधन ही मुख्य है, यहिरङ्ग ग्रीण हैं । अहिरङ्ग साधन सरल होनेके कारण उनमें सबकी अतिशीष्ठ प्रकृति होती है। बहिरङ्ग ग्रीण साधनोंका लक्ष्य अन्तरङ्ग अहिंसा, सत्य आदिकी वृद्धि करना है—इस बातको भूल जानेके कारण और आसुरी प्रकृति न त्यागनेके कारण प्रायः वहिरङ्ग साधन दम्भमें परिणत हो जाते हैं। कालनेमिके बहिरङ्ग साधन उत्तम साधुके समान थे। वेच, किया, वाणीमें वह पूरा साधु प्रतीत होता था। परन्तु आसुरी प्रकृति इदयस्य होनेके कारण श्रीहन्मान्जीने उसका वध करनेमें संकोच न किया। आसुरी प्रकृतिवालोंको बाह्य आचरणोंके

कारण प्रथम पूजित, पुनः भ्रष्ट और नष्ट होते देखकर बहिरक्क साधनोंपर जनताकी घोर अश्रद्धा हो गयी है तथा जिन मन्योंने बहिरक्क साधनोंकी महिमा गायी है, उनके वचनोंमें विश्वास कम हो गया है! यदि शास्त्रमर्मन्न, अनुभवी, गुणातीत प्रयम्पदर्शकके द्वारा बहिरक्क साधनोंमें लगे हुए साधकको सनैः शतैः अन्तरक्क साधनोंकी ओर अग्रसर करके एवं साधनाके सफल होनेपर सफलताके अभिमानसे सुरक्षित किया जाय तो साधक कृतकृत्य हो सकता है। ऐसा एक ही साधक सहस्यों नास्तिकोंको आस्तिक बना सकता है। जब श्रीनारदजीको अपने साधनमें सिद्धि देखकर अभिमान हुआ, भगवान्ने लील करके उस अभिमानको दूर करके उन्हें कृतकृत्य किया। श्रीकाकमुशुण्डिजी पूर्वजन्ममें शूद-शरीर पाकर नाम-जप तो करते ही थे, परन्तु नीतिकी और सदान्वारकी आबश्यकता नहीं समझते थे। इसी कारण गुरुके उपदेशकी बार-बार अवहेल्या करते थे।

गुरु नित मोहि प्रबोध दुखित देखि आचरन मम । मोहि उपजड अति कोध दंभिष्ट नीति कि मार्वर्डा।

शङ्कर भगवान् भी इस अनीतिको महन न कर सके और उन्होंने अन्तमें दण्ड देकर ही इस अभिमान और अनीतिमें काकमुशुण्डिजीको मुक्त किया .

तमोगुणीको तमोगुणी पदार्य ही प्रिय होते हैं और तमो गुणी पदार्थोंके सेवनसे तमोगुण ही बढता है, जिससे बन्धन और दृढ हो जाता है जब कभी तमोगुणी पुरुप रजोगुणी पुरुपके प्रभावसे प्रभावित हो जाता है, तब वह रजोगुणी पदार्थोंका सेवन करता है। रजोगुणी पदार्थोंके सेवनसे वह कुछ समयमें रजोगुणी बन जाता है और ऐसा रजोगुणी पुरुप आगे चलकर सास्विक पुरुषके प्रभावसे प्रभावित होकर सास्विक पदार्थोंका सेवन करने लगता है और कुछ समयत्तक लगातार सास्विक पदार्थोंके सेवनसे सस्वगुणी बन जाता है। सस्वगुणी पुरुष ही ज्ञान और भक्तिके साधनोंमे प्रवृत्त होकर गुणातीत अथवा जीवनमुक्त हो जाता है और सब प्रकारके संश्रायों छुट जाता है। शास्त्रोंमें गुणातीनको ही स्थतप्रक, भगवद्भक्त, ज्ञानी या जीवनमुक्त आदि नामोंसे सम्बोधित किया गया है। इनके लक्षणों में कोई खास भेद नहीं पाया जाता —

स्थितप्रज्ञ—यः सर्वज्ञानिभस्तेहस्तत्त्व्याप्य **ञ्चभाञ्चभम् ।** नाभिनन्दति न हेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ (गीतार । ५७) भगवद्भक्त-तुल्यनिन्दास्तुतिमाँनि सन्तुष्टो येन केनियत् । अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः॥ (गील १२।१९)

गुणातीत- मानापमानयोस्तुरुयस्तुरुयो मित्रारिपश्चयोः । सर्वोरम्भपरित्यासी गुणातीतः स उच्यते ॥ (सीता १४/२५)

> नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति । गुणेभ्यत्र परं वेत्ति मङ्गावं सोऽक्षिगच्छति ॥ (गीना १४।१९)

जीवन्मुक्तं – यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्भुनिर्मोक्षपरायणः 1 विगतेच्छाभयकोधो यः सदा सुक्त एव सः॥ (गीता ५ २८

सदाचारके द्वारा ही तमोगुणीसे रजोगुणी बनता है और क्रमद्वाः सदाचारके पालनमें रजोगुणीसे सत्त्वगुणी और सत्त्व-गुणीसे गुणातीत बन जाता है। श्रीमद्भागवतके एकादश स्कन्धके तेरहवें अध्यायमें लिखा है कि गुणपरिवर्तनमें दस पदार्थ कारण होते हैं। गुणपरिवर्तनसे आचरणमें और स्वभाव-\* में परिवर्तन होता है, क्योंकि कारणके सुधरनेसे कार्य स्वतः टीक हो जायगा। वे दस पदार्थ ये हैं

आगमोऽपः प्रजाः देशः कालः कर्म च जन्म च । ध्यानं मन्त्रोऽथ संस्कारो दशैते गुणहेतयः॥ 'शान्त, जल, जनसमुदाय, स्थान, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मन्त्र और संस्कार—ये दस पदार्थ गुणपरिवर्तन-में हेत् हैं।'

ये पदार्थ सत्त्रगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी—तीनों प्रकारके होते हैं, जिनकी पहचान सतों तथा सद्ग्रन्थों द्वारा हो सकती है।

साधनमार्गमें उन्नित चाहनेवालेके लिये परमावश्यक है कि वह सदाचारकी निरन्तर दृद्धि करते हुए तमोगुणी और रजोगुणी पदार्थोंको छोड़कर सत्त्यगुणी पदार्थोंका ही सेवन करता रहे । इस प्रकार राजसी और तामसी प्रकृतिवाले पुरुष सात्त्विक वन सकते हैं । जिन पुरुषोंको यह भ्रम हो कि तामसी या राजसी प्रकृतिवाले पुरुषोंके स्वभावमें परिवर्तन हो ही नहीं सकता वे इस साधनको आचरणमें लावें तो उनका स्नम दूर हो सकता है । वर्तमानमें अनेकों साधक इसके प्रयोगसे सुधर रखे हैं और सुधर रहे हैं । तुर्गुणोंको छुड़ानेके लिये अपराधियोंको दण्ड देनेके बजाय यदि इन दस पदार्थोंका संशोधन करके सेवन कराया जाय तो तुर्गुणों भी सदाचारी वन सकते हैं । सदाचारके साधनके प्रचारसे संसारमें सुख शान्तिकी बहुत कुछ वृद्धि शीध हो सकती है । सदाचारका प्रचार सदाचारी पुरुष ही कर सकते हैं । सदाचारके प्रचारकी प्रत्येक समाजमे परम आवश्यकता है ।

- -2-2-2-2-3--

# योगचतुष्टय

( लेखक-पक पकान्तवासी महात्मा

### (१) मन्त्रयोग

योगनाधनका रहस्य दर्शनों में महर्षि पतञ्जलिकृत योगदर्शनमें, महर्षि भरद्वाजकृत कर्ममीमानादर्शनमें और मन्त्रयोगलंहिता, हठयोगलंहिता, लययोगलंहिता, राजयोगलंहिता तथा पुराणों में और तन्त्रों में विस्तृतरूपले वर्णित है। योगनाधनकी चार अलग-अलग शैलियाँ हैं। उनमें मन्त्रयोग प्रथम है। उसके महर्षि नारद, पुलस्त्य, गर्ग, धालमीकि, भृगु, बृहस्पति आदि आचार्य हुए हैं।

मन्त्रयोगका सिद्धान्त यह है कि परमात्मासे भाव, भावमे नाम-रूप और उसका विकार तथा विलासमय यह संसार है। इसिट्ये जिस कमके अनुसार सृष्टि हुई है, उसके विपरीत मार्गसे ही लय होगा, यह निश्चय है। अर्थात् परमात्मासे भाव और भावसे नाम-रूपद्वारा जब सृष्टि हुई है, जिससे समस्त जीव संसार बन्धनमें आ गये हैं, तो यदि मृक्तिलाभ करना हो तो प्रथम नाम-रूपका आश्रय लेकर, नाम रूपले भावमें और भावसे माध्याही परमात्मामे चिन्तवृत्तिका लय होनेपर ही मृक्ति होगी । इसल्ये नारदादि महर्षियोंने नाम और रूपके अवलम्बनसे साधनकी विधियाँ बतलायी हैं। इसीका नाम मन्त्रयोग है। यथा योगशास्त्रमें:—

नामरूपारिमका सृष्टिर्यरमात्तद्यस्यम्बनात् । बन्धनान्धुन्यमानोऽयं मुक्तिमामोति साधकः ॥ तामेव भूमिमारूम्ब्य स्वरूनं यत्र आयते । वित्तद्यति जनः सर्वोऽध्यक्षेणैतरसमीक्ष्यते ॥ नामरूपारमकैभाविर्वध्यन्ते तिस्वरूग जनाः । अविद्याद्यसिदाश्चेव तादक्मकृतिविभयात् ॥ आत्मनः सृक्षमप्रकृतिं प्रवृत्तिं चानुस्त्य वै । नामरूपारमनोः हाद्यभावयोदवस्यनात् ॥ 'सृष्टि नाम-रूपात्मक होनेके कारण नाम-रूपके अवलम्बनसे ही साधक सृष्टिके बन्धनसे अतीत होकर मुक्तिपद प्राप्त
कर सकता है। जिस भूमिपर मनुष्य गिरता है, उसी भूमिके
अवलम्बनसे वह पुनः उट सकता है— यह बात प्रत्यश्व देखी
जाती है। नाम-रूपात्मक विषय जीवको बन्धनयुक्त करते
हैं, नाम-रूपात्मक प्रकृति-बैभवने जीव अविद्याप्रस्त हुए रहते
हैं। अतः अपनी अपनी सृक्ष्म प्रशृति और प्रशृतिकी गतिके
अनुसार नाममय शब्द तथा मावमय रूपके अवलम्बनसे जो
योगसाधन किया जाय, उसको मन्त्रयोग कहते हैं। मन्त्रयोगका विस्तार और मिहमा सबसे अधिक है। हिंदू-जातिकी
मूर्तिपूजा और पीठिवज्ञान मन्त्रयोगके अनुसार ही सिद्ध होते
हैं। मन्त्रयोग-साधन-प्रणालीके अनेक अङ्ग हैं। उनमेंसे मन्त्रयोगके ग्रन्थोंमें निम्नलिखिन अङ्ग मुख्य बतलाये हैं।

भवनित मन्त्रयोगस्य षोडशाङ्गानि निश्चितम् ।
यथा सुधांशोजांयन्ते कलाः षोडशाशोभनाः ॥
भक्तिः शुद्धिश्चासनं च पञ्चाङ्गस्यापि सेवनम् ।
अाचारधारणे दिश्यदेशसेवनमिस्यपि ॥
प्राणिक्रया तथा मुद्दा तर्पणं हवनं बलिः ।
यागो जपस्रथा ध्यानं समाधिक्वेति षोडशा॥

चन्द्रकी सोलह कलाओंकी तरह मन्त्रयोग भी सोलह अङ्गोरे पूर्ण है ये सोलह अङ्ग इस प्रकार हैं भक्ति, शुद्धिः, आसनः, पञ्चाङ्गसेवनः, आचारः, धारणाः, दिस्पदेश सेवन, धाणकिया, मुद्रा, तर्पण, हवन, बलि, याग, जप, ध्यान और समाधि ।' नाना शास्त्रोंमें इन मोलह अङ्गोका विस्तृत वर्णन पाया जाता है। मक्तिका विस्तार तो सभी मक्ति-शास्त्रोमें पाया जाना है। गुद्धिके अनेक भेद हैं किस दिशामें मुख करके साधन करना चाहिये। यह दिक्झुद्धि हैं। कैसे स्थानमें बैठकर माथन करना चाहिये, यह स्थान श्रुद्धि है; स्नानादिद्वारा शरीरशद्धि और प्राणायामादिद्वारा मनःशद्धि होती है । कैसे आसनपर बैठना चाहिये - जैसे कि चैलासन, मृग-चर्मासन, कुशासनादि। यह आसन शुद्धि है। अपने इष्टकी गीता, सहस्रनाम, स्तव, कवच और हृदय-ये पाँची पञ्चाङ्ग कहाते हैं आन्वारके तनत्र और पुराणों में अनेक भेद कहे गये है । मन को बाहर मूर्त्ति आदिमें लगानेसे अथवा शरीरके भीतर स्थान विशेषोंमें मनके स्थिर रखनेको धारणा कहते हैं। जिन सोलह प्रकारके स्थानोमें पीठ बनाकर पूजा की जाती है, उनको दिव्यदेश कहते है। यथा मूर्धास्थान, हृदयस्थान, नाभिस्थान, घट, पट, पाषाणादिकी मुर्तियाँ, स्विष्डल,

यन्त्र आदि । मन्त्रशास्त्रमें भाषायामीके अतिरिक्त दारीरके नाना स्थानोंमें प्राणको है जाकर साधन करनेकी आशा है । वे स्व साधन प्राणिकया कहलाते हैं । न्यास आदि इसीके अन्तर्गत हैं । मन्त्रयोगमें अपने-अपने इष्टदेवके प्रसम्भ करनेकी जो चेष्टाएँ हैं। वे मुद्रा कहाती हैं। यथा-शक्कमद्राः, योनिमद्रा आदि । पदार्थविशेषद्वारा इष्टदेवका तर्पण किया जाता है। अभिमें आहति देनेको इयन कहते हैं। बलि तीन प्रकारकी होती है—यथा आत्मवलि अहङ्कारादिकी । इन्द्रियोंकी बिल तथा काम-क्रोधादिकी बलि, ये सब अन्तर्विल हैं। बहिर्बेलिमें सास्विक बिट फलादिकी और राजिसक-तामसिक बलि पशुकी होती है। अन्तर्याग और बहिर्यागभेदसे याग दो प्रकारका होता है। अपने इष्टके नामके जपको जप कहते हैं। जप भी वाचनिकः उपांग्र और मानसिकभेदसे तीन प्रकारका होता है। इष्टके रूपके ध्यानको मनके द्वारा करनेसे जो साधन होता है, उसको 'ध्यान' कहते हैं । इष्टके रूपका ध्यान करते-करते अपनेको भूल जानेसे जो एक अवस्था होती है, उसे मन्त्रयोगमें 'महाबोध-समाधिः कहते है । यही मन्त्रयोगसमाधि है ।

(२)

### हठयोग

जैसे मन्त्रयोगके साधनोंमें नाम-रूपके अवलम्बनसे साधनकी विशेषता है, उसी प्रकार केवल स्थूलशरीरके अधिक अवलम्बनसे चित्तवृत्तिनिरोध करके योगसाधनकी प्रणाली हठयोगमें चलायी गयी है महर्षि पतञ्जलिकृत योगदर्शनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि---इस प्रकारसे श्रीमगवान्के निकट पहेँचनेके लिये साधनकी आठ पैड़ियाँ बतलायी गयी हैं। ये उत्तरोत्तर एक दूसरेसे केंची हैं। यहिरिन्द्रियोपर प्रभाव रखनेको 'यम' कहते हैं अन्तरिन्द्रियोपर प्रभाव रखनेको 'नियम' कहते हैं। योगराधनके लायक शरीर बनानेको 'आसन' कहते हैं । प्राण और अपान वायुपर प्रभाव डालकर उनको योगसाधनोपयोगी बनानेको भाणायामः कहते है। मनको बाहरसे खीचकर भीतरकी और छानेको 'पत्याहार' कहते हैं। भीतरमे मनको ठहरा रखनेको 'घारणा' कहते हैं। इष्टरूपी ध्येयमें मनके लगा रखनेको 'ध्यान' कहते हैं और इपमें मनको लीन करके अपनेको भूछ जानेको 'समाधि' कहते हैं । यही 'अष्टाङ्गयोग' का सार है । इनमेंसे चार अङ्ग बाहरके हैं और चार अङ्ग भीतरके हैं। इस

आठोंका बहुत कुछ विस्तार है। उन विस्तारींमेंसे मन्त्र, हर, रूप और राज-इन चार श्रेणीके साधनोंमें इन आठों अझोंमेंसे किसीमें किसी अङ्गपर अधिक ध्यान दिया है और किसी-किसी साधनमें किसी-किसी दूसरे अङ्गपर विशेष ध्यान दिया है। शाओं में कहा गया है कि महर्षि मार्कण्डेय, भरद्वाज, मरीचि, जैमिनि, पाराशर, भूग, विश्वामित्र आदिकी कृपासे इस कल्पमें इठयोगका विस्तार हुआ है। जब देखा जाता है कि सूक्ष्मशरीरके तीव संस्कारसे उत्पन्न हुए कर्मोंके भोगका आश्रयरूपी जीवका स्थलशरीर बनता है, अर्थात सक्ष्मशरीरके भावके अनुरूप ही स्थलकारीरका संघटन होता है तथा सुक्मशरीर और स्थलशरीर एक ही सम्बन्धयुक्त होकर रहते हैं, तब इसमें क्या बाधा है कि स्थुलशरीरके कार्योंके द्वारा सूक्ष्मशरीरपर आधिपस्य किया जा सकता ! फलतः अधिकारिविद्योषके लिये स्थलशरीरप्रधान योगक्रियाओंका आविष्कार योगशास्त्र-में किया गया है, जिनके द्वारा साधक प्रथम अवस्थामें स्यलकारीरकी क्रियाओंका साधन कस्ता हुआ स्यूलकारीरपर सम्पूर्ण आधिपत्य कर छेता है और क्रमशः उस शक्तिको अन्तर्भुख करके उसके द्वारा सूक्ष्मशरीरको वशमें लाकर चित्तवत्तिनिरोधके द्वारा परमात्माका साक्षात्कार करनेमें समर्थ होता है। इसी योगप्रणाठीको हठयोग कहते हैं।

मन्त्रयोगमें जिस प्रकार भावपूर्ण स्थूल ध्यानकी विधि है, हटयोगमें वैसे ही ज्योतिःकत्पनारूप ज्योतिध्यान करनेकी विधि रक्खी गयी है। अन्तर्जगन्के पवित्र मार्वोको आश्रय करके जिस प्रकार नाना देव-देवियोंके ध्यानके लिये मन्त्रयोगमें उपदेश है, उसी प्रकार परमात्माको सब ज्योतियोंक ज्योतिःस्वरूप जानकर उनके ज्योतिर्मय रूपकी कत्पना करके ध्यानका अभ्यास करनेकी व्यवस्था हटयोगमें है। मन्त्रयोग समाधिमें नाम रूपोकी सहायतासे समाधि लाम करनेकी साधन-प्रणाली वर्णित है और हटयोगमें वायुनिरोधके द्वारा मनका निरोध करके समाधिलाभ करनेकी विधि है। मन्त्रयोग-समाधिको भ्यहाभाय' और हटयोग समाधिको भ्रमहाथोध' समाधि कहा जाता है। हटयोगके अङ्गोंका वर्णन इस प्रकार है: —

षद्कर्मासनसुदाः प्रत्याहारश्च प्राणसंयामः । ध्यानसमाधी सक्षैवाङ्गानि स्युईटस्य योगस्य ॥

'षट्कर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि इटयोगके ये सात अङ्ग हैं !' इन सब अङ्गोके कमानुसार साधनद्वारा क्या क्या फलप्राप्ति होती है। उसका योगशास्त्रमें वर्णन है---

धर्कर्मणा शोधनं च आसनेन भवेद् ६६म् । मुद्दमा स्थिरता चैव प्रश्याहारेण धीरता॥ प्राणायामाह्याधवं च ध्यानारमस्यक्षमारमनः। समाधिना स्वलितस्यं मुक्तिबैव न संशयः॥

'पट्कर्मद्वारा शरीरशोधन, आसनके द्वारा हदता, मुद्राके द्वारा स्थिरता, प्रत्याहारसे धीरता, प्राणायाम-साधन-द्वारा लावन, ध्यानद्वारा आत्माका प्रत्यक्ष और समाधिद्वारा निर्लिपता तथा मुक्तिलाभ अवस्य होता है।' इन सम मानसिक और आध्यात्मिक लाभोंके रिवा इंडयोगके प्रत्येक अञ्ज और उपाञ्जवे साधनद्वारा द्यारीरिक स्वास्थ्यविषयेक भी विशेष लाभ होता है, जो योगिराज श्रीगुरुदेवरे जानने योग्य है । धौति, बस्ति, नेति, छौलिकी, त्राटक और कपाल-भाति-ये छहीं कियाएँ घटुकर्मकी कहलाती हैं। हटयोगके अनुसार बैठकर साधन करनेके कुछ तैतीस आसन माने गये हैं। उनकी कियाएँ अलग-अलग हैं। हटयोगके अनुसार आठ प्रकारके प्राणायामकी क्रिया कही गयी है । उनके नाम सहित, सूर्यभेदी, उज्जायी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मुर्च्छा और केवली हैं । इसी प्रकार हठयोगमें पद्मीस मुद्रासाधनकी विधि पायी जाती है । ये सब मुद्राएँ वायु और मनको स्थिर करनेवाली होती हैं । प्रत्याहारमें भी ये मद्राएँ मदद करती हैं तथा ध्यानिष्ठिद्ध और समाधि देनेमे भी मदद करती हैं। जो हठयोगका अन्तिम साधन है ।

> (३) लययोग

अङ्किरा, यात्रयत्क्य, किपल, पतञ्जलि, यशिष्ठ, क्रय्यर और वेदव्यास आदि पूज्यचरण महर्षियोंकी क्रयासे परम मञ्जलकारी तथा मन-वाणीचे अगोचर ब्रह्मपद-प्राप्तिके कारण-भृत लययोगका सिद्धान्त संस्तरमें प्रकट हुआ है।

प्रकृति-पुरुषके शृङ्कारते उत्पन्न हुए अझाण्ड और पिण्ड दोनों एक ही हैं। समष्टि और व्यष्टि सम्बन्धसे ब्रह्माण्ड और पिण्ड एकत्व-सम्बन्धसे युक्त हैं। अतः ऋषि, देशता, पितर, ग्रह, नक्षत्र, राशि, प्रकृति, पुरुष समका स्थान समानरूपसे ब्रह्माण्ड और पिण्डमें है। पिण्डमानसे ब्रह्माण्ड कान हो सकता है। श्रीगुरूपदेशद्वारा शक्तिसहित पिण्डका ज्ञान लाम करनेके अनन्तर सुकौशलपूर्ण क्रियादारा प्रकृति-

को पुरुषमें लय करनेसे लययोग कहलाता है। पुरुषका स्थान सहसारमें है और कुलकुण्डलिनीनामी महाशक्ति आधारपद्ममें प्रमुत हो रही है। उसके मुत रहनेसे ही बहिर्मुखी स्टिक्टिकिया होती है। योगाङ्गद्वारा उसकी लामन् करके पुरुषके पास ले जाकर लय कर देनेपर योगी कृतकृत्य होता है, इसीका नाम 'लययोग' है।

थोगशास्त्रमें इसके नौ अङ्ग बतलाये गये हैं। यथा---नवैद्येति पुराविदः । **लययोगस्य** यमश्र नियमश्चैव स्थू लस्**क्ष्मकिये** प्रत्याहारो धारणा च ध्यानञ्जापि लयक्रियः। समाधिक नवाक्रानि रूथयोगस्य निश्चितम्॥ स्थलदेइप्रधाना वै किया स्युकाभिधीयते । वायुप्रधाना सुक्ष्मा स्याज्ञ्यानं विन्द्रमयं भवेलु ॥ ध्यानमेतन्ति परमं लययोगसहायकम् । <mark>क्रययोगानुदुका हि</mark> सुक्ष्मा या क्रम्यते क्रिया ॥ जीवन्युक्तीपदेशेन प्रोक्ता सा हि स्वक्रिया। **छयक्रियासाधने**न सप्ता सा कलकण्डली॥ प्रबुद्धप तस्मिन् प्ररुषे लीयते नात्र संशयः। शिवस्वमामोति तदा साहास्यादस्य साधकः ॥ लयकियायाः संसिद्धौ लयबो यः ब्रजायते । समाधिर्येन निस्तः कृतकृत्यो हिसाधकः॥

प्योगतत्वज्ञ महर्षियोने लययोगके नौ अङ्ग वर्णन किये हैं। यम, नियम, स्थूल किया, स्क्ष्म किया, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, लयकिया और समाधि-ये नौ अङ्ग लययोगके हैं। स्थूल्डारीरप्रधान कियाको स्यूल किया और वायुप्रधान कियाको स्कूल किया और वायुप्रधान कियाको स्कूल किया कियाको परम सहायक है। लययोगान् कृल अति स्क्ष्म सर्वोत्तम किया, जो केवल जीवनमुक्त योगियोके उपदेशसे ही प्राप्त होती है, लयकिया कहाती है। लयकियाओं के साधनहारा प्रसुत्त कुलकुण्डान्ती नामक महाशक्त प्रसुद्ध होकर ब्रह्ममें छीन होती है। इनकी सहायतासे जीव शिवस्थमों प्राप्त होती है। इनकी सहायतासे जीव शिवस्थमों समाधिकी उपलब्धि होती है, जिससे साधक कृतकृत्य हो जाता है।

बहिरिन्द्रियोंको बशमें लानेके साधनको 'यम' कहते हैं। अन्तरिन्द्रियोंको बशमें लानेके साधनको 'नियम' कहते हैं। इडयोगको तरह तैतीस आसनोंमेंसे कुछ आसनोंका

साधन, पश्चीस मुद्राओं मेसे कुछ थोडी-सी मुद्राओंका साधन-ये सब ख्ययोगकी 'स्थुल क्रिया' कहाती हैं। उसी प्रकार इटयोगके आट प्राणायामीं मेंसे थोड़े से प्राणायाम और स्वरोदय आदिकी क्रियाएँ लक्ष्योगके अनुसार 'सुध्म किया' कहाती हैं। स्वरोदयके द्वारा बहत-सी सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं। लययोगका पञ्चम साधन प्रत्याहार है, जो केवल मनकी सहायतासे किया जाता है। प्रत्याहारकी सिद्धि प्रारम्भ होते ही योगी नादका सनना प्रारम्भ कर देता है। लय-योगके आठवें अङ्गमं योगी शरीरके अंदरके पट्चकींको जानता और उनकी सहायतासे साधनका अभ्यास करता है। योगाचारियोंका मन है कि मेरुदण्डके नीचेसे लेकर मस्तकके अपरतक सात ऐसे स्थान हैं, जिनकी सहायतासे योगी प्रकृति शक्तिको नीचेसे ले जाकर सातवें सहस्रदलके स्थानमें शिव-शक्तिका एंयोग करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस चककी कियाके पूर्ण होनेपर मुक्तिकी प्राप्ति होती है। यह साधन धारणा-साधनसे प्रारम्भ होकर समाधि-मिद्धितक सहायता करता है। अययोगके ध्यानका नाम ·बिन्दध्यान' है । इस प्रकारमे योगी साधन करते करते प्रकृतिके सूर्म रूपका विस्तृरूपमें दर्शन करता है। उसीका ध्यान बढाते-बढाते और उसके साथ लययोगकी कुछ और भी लयकिया जो गुरुमुखने प्राप्त होती है, उसका साधन करते करते योगी अन्तिम किया समाधिकी प्राप्ति कर लेता है । लययोगकी समर्गधका नाम महालय है । लययोगकी विशेषताके सम्बन्धमे म्बरोदयकी क्रियाएँ, पट्-चक्रके भेदनकी क्रियाएँ और अन्यान्य लयक्रियाएँ-जैसे व्योमजयी, प्रभाजयी, सुरभिजयी, अजया आदि-है, जिनके विषयमें स्वयोगसंहितामें निम्नस्थित वर्णन है --

स्वस्मा योगिक्षया या स्थाद् ध्यानिसिद्धं प्रसाध्य व ।
समाधिसिद्धौ साहाय्यं विद्धाति निरन्नरम् ॥
दिग्यसावयुता गोण्या दुष्याप्या सा लयिक्षया ।
महिंभिक्षिकिविदिष्टा योगमार्गप्रवर्तकैः ॥
लयिक्षया प्राणभूता लययोगस्य सावने ।
समाधिसिद्धिदा प्रोक्ता योगिभिक्तस्वद्धिभः ॥
षद्चकं पोडशाधाराद्विलस्यं व्योमपञ्चकम् ।
पीडानि चोनपञ्चाक्षस्या सिद्धिरवाप्यते ॥
समाधिसिद्धिर्यांनस्य सिद्धिश्चाप्यन्या भवेत् ।
लास्मप्रस्यक्षतां याति चैतया योगविजनः ॥
भी स्थम योगिकियाएँ ध्यानकी सिद्धि कराकर साधककी

समाधिसिद्धिमें सहायक होती हैं, उन अलौकिक भावपूर्ण अति गोप्य और अति दुर्छभ उक्त कियाओंका महर्षियोंने लय-कियाके नामसे वर्णन किया है। लयकिया ही लययोगका प्राण है और समाधिसिद्धिका कारण है। घट्नक, षोडश आधारसे अतीत व्योमपञ्चक और उनुचास पीठ-इनको जाननेसे लययोगमें सिद्धि प्राप्त होती है। लयकियाके द्वारा थ्यानसिद्धिः, समाधिसिद्धि होती है और आत्मसाक्षात्कार होता है ।?

मन्त्रयोगमें जैसे रूपकल्पनाद्वारा ध्यान किया जाता है। इठयोगमें जैसे भगवानका ज्योति:कल्पनादारा ध्यान किया जाता है, लययोगमें वैसी कल्पना नहीं की जाती । लययोग-का योगी योगसाधनके द्वारा अन्तर्जगतमें एक अलौकिक बिन्दुका दर्शन करता है। उसीको स्थिर रखकर उसीमें परमात्मा-के ध्यान करनेको 'बिन्द्ध्यान' कहते हैं। यह लययोगकी विशेषता है। लग्योगकी दसरी विशेषता यह है कि लग-योगी यदि चाहे तो सारे ब्रह्माण्डको अपने शरीरमें देख सकता है, क्योंकि लययोगसिद्धान्तके अनुसार सम्रष्टिरूपी ब्रह्माण्डका व्यष्टिरूपी मनुष्यपिण्ड पूरा नमूना है। स्वयोगकी सहायता-से ही प्राचीन कालके प्रज्यपाद महर्पिगण इस मृत्युलोकमें बैठकर सारे ब्रह्माण्डका पता लगा सकते थे .

#### राजयोग

सब योगसाधनींका राजा होनेसे इसको राजयोग कहते हैं । स्मृतिशास्त्रमें भी कहा है --'राजत्वान् सर्वयोगानां राजयोग इति स्मतः ।' राजयोगके लक्षणके विषयमे और उसके साधन क्रमके विषयमें शास्त्रोमें ऐसा कहा गया है-

सृष्टिस्थितिविनाशानां हेनुता मनसि स्थिता। तरसहायात्साध्यते यो राजयोग इति स्मृतः ॥ वृद्धिरहरूहोतेः । सन्तः करणभेदास्त् मनो चित्तझेति विनिर्दिष्टाश्चलारो योगपारगैः ॥ तद्रक्तः क्रश्णं दृश्यमात्मा इष्टा निगश्चते । विश्वमेतसयोः कार्यका रणस्बं सनातनम् ॥ सम्बन्धाःमृष्टिभेवति शाधती । दश्यद्वश्रोश्च विदुर्बुधाः ॥ चाञ्चस्यं विस्तवृत्तीनां हेतुमत्र द्वसीर्जित्वा राजयोगः स्वस्यरूपं प्रकाशयेत्। साधने ॥ विचारवदः प्राधान्यं राजयोगस्य ब्रह्मच्यानं हि तदुध्यानं समाधिर्निर्विकल्पकः । तेनोपरुव्यसितिर्हि जीवन्युसः प्रकथ्यते ॥

महाबोधान्त्रितास उपलब्ध महाभाषा en i महास्त्रच वस्वज्ञांनावस्थ्यतः ॥ प्रवसाध्य योगिनो राजयोगस्य भूमिमासादयन्ति ते। राजवोगोऽभिश्रीयते ॥ योगसाधनसर्द्धन्यो

'सिष्ठिः स्थिति और लयका कारण अन्तःकरण ही है। उसकी सहायतारे जिसका साधन किया जाता है। उसकी राजयोग कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहकार न्ये अन्तःकरणके चार भेद हैं । अन्तःकरण दृश्य और आत्मा द्रष्टा है । अन्तःकरणरूपी कारण दृष्यसे जगद्रपी कार्य दृष्य-का कार्य-कारण सम्बन्ध है । इश्यसे द्रष्टाका सम्बन्ध स्थापित होनेपर सृष्टि होती है। चित्तवृत्तिका चाञ्चल्य ही इसका कारण है । कृत्तिजयपूर्वक स्व स्वरूपका प्रकाश करना राजयोग कहलाता है । राजयोगसाधनमें विचारबुद्धिका प्राधान्य रहता है । विचार शक्तिकी पूर्णताद्वारा राजयोगका साधन होता है । राजयोगके ध्यानको 'ब्रह्मध्यान' कहते हैं। राजयोगकी समाधिको 'निर्विकल्प समाधि' कहते हैं । राजयोगसे सिद्धि-प्राप्त सहात्माका नाम 'जीवनम्क्त' है । महाभाव (मन्त्रयोगकी समाधि) प्राप्त योगी, महाबोध ( हठयोगकी समाधि ) प्राप्त योगी वा महालय ( लययोगकी समाधि )-प्राप्त योगी तत्त्वज्ञानकी सद्घायताने राजयोग-भूमिमें अप्रसर होते हैं । राजयोग सव योगसाधनोंमें श्रेष्ठ है और साधनकी चरम सीमा है, इस कारण इसको राज्योग कहते हैं '

राजयोगके साधनींको भी शास्त्रोमें सोलह अङ्गोमें विभक्त करके वर्णन किया गया है। वे निम्नलिश्वित हैं --

कला बो डहा को पेत राजयोगस्य सह चाड़ानि विद्यन्ते सप्तज्ञानानुसारतः ॥ विचारमुख्यं तज्ज्ञेयं साधनं बहु तस्य च। धारणाङ्गे द्विधा ज्ञेये ब्रह्मप्रकृतिभेषतः ॥ ध्यानस्य त्रीणि चाङ्गानि विदुः पूर्वे सहर्षयः। वहाध्यानं विराद्ध्यानं चेशध्यानं यथाकमम्॥ अञ्चयमे समाप्यन्ते ध्यानान्यन्यानि निश्चितम् । परवार्यद्वानि जायन्ते समाधेरिति योगिनः॥ सविचारं द्विधाभूतं निर्विचारं तथा पूनः। संसाधनं राजयोगस्यक्रानि षोडश ॥ राजयोगपरी कृतकृत्यो भवत्याञ्च नरः । मन्त्रे हरे रूपे चैव सिद्धिमासाग्र य गतः । पूर्णाधिकारमामोति राजयोगपरी नरः ॥

'योडशकलासे पूर्ण राजयोगके बोडश अङ्ग हैं । समज्ञान-

भूमिकाओं के अनुसार सात अङ्ग हैं। ये सब विचारप्रधान हैं। उनके साधन अनेक प्रकारके हैं। धारणाके अङ्ग दो हैं एक प्रकृतिधारणा और दूसरी ब्रह्मधारणा , ध्यानके अङ्ग तीन हैं—विराट्-ध्यान, ईशध्यान और ब्रह्मध्यान। ब्रह्मध्यानमें ही सबकी परिसमाप्ति है और समाधिके चार अङ्ग हैं—दो सविचार और दो निर्विचार। इस प्रकारसे राजयोग-के पोडश अङ्गोंके साधनहारा राजयोगी कृतकृत्य होता है। मन्त्रयोग, हठयोग, हथयोग-इन तीनों में सिद्धिलामके अनन्तर अधवा किसी एकमें सिद्धिलाम करनेके अनन्तर साधकको राजयोगका पूर्णाधिकार प्राप्त होता है ' राजयोगसंहितामें लिखा है

सावनं राजयोगस्य धारणाध्यानभूमितः । भारभ्यते समाधिहिं साधनं तस्य सुरुवतः ॥ समाधिभूमौ प्रथमं विनर्कः किल जायते । ततो विचार आनन्दानुगता तस्परा मता । अस्मितानुगता नाम तत्तोऽवस्था प्रजायते ॥ विशेषिक्षं स्वविशेषिक्षं

लिङ्गं तथालिङ्गमिति प्रभेदान् । वदन्ति दश्यस्य समाधिभूमि-

विवेचनायां पटवो सुनीन्द्राः ॥ हेया अलिङ्गपर्यन्ता ब्रह्माहमिति या मतिः । निर्विकल्पे समाधौ हि न सा तिष्ठति निश्चितम् ॥ हैतभावास्तु निस्तिला विकल्पश्च तथा पुनः । श्लीयन्ते यश्र सा जेया नुरीयेनि दशा नुषेः ॥ समाधिसाधनं शास्त्राभ्यासनो न हि लभ्यते । गुरोविंज्ञातसम्बालु प्राप्तुं दाश्यमिति भ्रुवस् ॥

भ्राजयोगका साधन प्रथमावस्थामें धारणा और ध्यान-भ्रामिस प्रारम्भ होता है और राजयोगकी साधनभूमि प्रधानतः समाधिभूमि ही है। समाधिभूमिमे पहले वितर्क रहता है। तदनन्तर अग्रसर होनेपर विचार रहता है। उससे आगेकी अवस्थाका नाम आनन्दानुगत अवस्था है और उससे आगेकी अवस्थाका नाम अस्मितानुगत अवस्था है। विशेषिलक्का अधिशोषिलक्का, लिक्का और अलिक्का —ये चार भेद हस्यके हैं। अलिक्कातक त्यागने योग्य हैं। मैं बहा हूँ, यह भाव भी निर्विकत्य समाधिमें नही रहता। कोई दैतमान अधवा कोई विकत्य जन शेप न रहे, वही तुरीयायस्था है। समाधिभूमिका साधनकम शास्त्रमें शत नहीं हो सकता। जिनको अपरोक्षानुभूति हुई है, ऐसे जीवन्मुक्त गुरु ही उसका भेद बतला सकते हैं।

राज्योगके साधन कमकी समालोचना करनेसे बडी रिद्धान्त होगा कि प्रथम परम भाग्यवान् राजयोगी दर्शनोक्त सप्तशानभूमियोंको, एकके बाद दूसरीको, इस तरह कमदाः अतिकम करता हुआ, जैसे मनुष्य सोपानद्वारा छतपर चढ जाता है, उसी प्रकार सप्तज्ञानभूमियोंका रहस्य समझ जाता है। यही राजयोगोक्त १६ अङ्गोंमेरे प्रथम सप्ताङका साधन-क्रम है। उसके अनन्तर वह सौभाग्यवान् योगी सन् और चित् भावपूर्ण प्रकृति पुरुषात्मक दो राज्यके दर्शन करके उनकी धारणासे अनन्तरूपमय प्रपञ्चकी विस्मृति-सम्पादम करनेमें समर्थ होता है। यही राजयोगके अष्टम और नवम अञ्चला साधन कम है। उसके अनन्तर वह योगिराज परिणामशील प्रकृतिके स्वरूपको सम्पूर्णरूपसे जानकर ब्रह्म, ईश या विराट्रूपमें अदितीय ब्रह्मसत्ताका दर्शन करके ध्यानभूमिकी पराकाष्टामें पहुँच जाता है। यही राजयोगीक १६ अङ्गोमेंसे दशमः एकादश और द्वादश अङ्गका साधनक्रम है। उसके अनन्तर वह परम भाग्यवान् योगाचार्य यथाकम वितर्कानुगत्। विचारानुगत, आनन्दानुगत और अस्मितानुगत—इन चारी आत्मशानयुक्त ( ये चारों समाधिकी दशा पूर्वकथित मन्त्र-हठ लययोगोक्त महाभाव, महाबोध, महालय समाधिसे विभिन्न हैं ) समाधि-दशाओंको अतिक्रमण करते हुए स्वस्वरूपको प्राप्त हो जाते हैं। इसी दशाको जीवनमुक्त-दशा कहते हैं। यही सब प्रकारके योग-साधनोंका अन्तिम लक्ष्य है। यही उपासना-राज्यकी परिधि है और यही वेदान्तका चरम सिद्धान्त है।

# योगका सोपान

( छेखक - स्वामी श्रीशिवानन्द जी सरस्वती )

मनुष्य केवल इस लोकका ही नागरिक नहीं है। बल्कि अनैक छोकोका है। केवल इसी लोकमें सक्कटों और प्रलोभनोंका उसे सामना नहीं करना पड़ता, प्रत्युत अन्य छोकोंमें भी करना पडता है। यही कारण है कि योगशास्त्र यह बतलाता है कि साधक पहले अपने-आपको शुद्ध कर ले, अपनी इन्द्रियोंको बहामें करे, अपनी सब इच्छाओंको दूर कर दे और यममें स्थित हो और तथ मृहाधारमें स्थित सुप्त कण्डलिनीशक्तिको जगानेकी चेष्टा करे । आसन, बन्ध, मद्रा और प्राणायामके द्वारा चित्तको ग्रद्ध करनेसे पहले ही यदि कण्डलिनी जाग जाय तो अन्य लोकोके प्रलोभन उसके सामने आ उपस्थित होंगे और उनका परिहार कर सकनेका सा मनोबल उसमें न रहनेसे उसका बहुत ही बुरा पतन होगा । योग-सोपानकी जिस केंची पैडीपर वह गिरनेसे पहले था, यहाँतक भी पहँचना उसके लिये फिर बद्दत ही कितन होगा । इसिटिये साधनामें परला काम यह है कि साधक अपने आपको ग्रह करे। जप, वीर्तन तथा सतत निःस्वार्थ सेवाके द्वारा जब वह पूर्ण शुद्धि अभ कर लेगा त्व कुण्डलिनी आप ही जाग उठेगी और सहस्रारमे स्थित कैलासपति ज्ञान, आतन्द और शान्तिके निधान सम्बान शिवका साधात्कार करनेके चल पड़ेगी ,

योगकी सीढीपर चटनेवाले बहुत से साधक ऊँचाईकी एक हदतक पहुँचकर वहीं कक जाते हैं। सर्ग, गन्धवंलोक आदि उच्छ लोकोके मोह उन्हें वशीभूत कर के मार्गसे भ्रष्ट कर देते हैं। साधक अपने विवेकको खोकर स्वर्गके भोगामें अपने आपको मुख्य देते हैं। हम उच्च लोकोके अधिवासी अनेक प्रकारेंसे साधकीको खमते हैं। साधक के कहते हैं— हे थोगी! हम तुम्हारे तप, वैराग्य, अभ्यास और देवी गुणोंसे बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। यही लोक, जहाँ तुम अपने पुण्यप्रताप और तपोवलसे आये हो, तुम्हारा परम विश्वामस्थान है। हम सब तुम्हारे दाम हैं। जो इच्छा या आज्ञा करोगे, हम सब उमीका पालन करेंगे। स्वर्गका यह दिव्य रथ तुम्हारी स्थारीके लिये हैं। इसपर वैटकर तुम जहाँ चाही, जा सकते हो ये स्वर्गकी अपस्राएँ हैं, जो तुम्हारी सेवा करेंगी। यह कल्पनुध है, जो तुम्हारी सब इच्छाओको पूर्ण करेगा। इस सुवर्णपाल्यमें यह स्वर्गका सोमरस है, जिसे

पानकर तम अमर होओगे । यहीं यह परमानन्द-सरोवर है, जिसमें तम खच्छन्दताके जाथ विहर सकते हो ।' देवेंकि इन मधुर, मिष्ट, पुष्पित भाषणींसे असावधान योगी अपने मार्गसे भ्रष्ट हो जाता है । मिथ्या तुष्टिसे ही वह सन्तुष्ट होता और यह समझता है कि हम योगकी पराकाष्ठाको पहुँच गये इस तरह यह प्रलोभनोके बशीभूत होता है और उसकी शक्ति इतस्ततः विस्वर जाती है। ज्यों ही उसका पुण्यवल समाप्त होता है। त्यों ही वह इस भूलोकमें उतर आता है, तब उसे फिरसे इस अध्यात्म सोपानकी चढाई आरम्भ करनी पडती है। परन्त पूर्ण विरक्त योगी, जिसका विवेक सुट्टढ है, देवताओंकी इन मीठी बातोंका टका-सा जवाब सुना देता है और घीरताके साथ अपने अध्यातमयथपर आगे बढता है और जबतक योग-सोपानकी अन्तिम पैड़ी या शानपर्वतके उच्चतम शिखर अथवा निर्धिकरूप समाधितक नहीं पहुँच जाता, तबतक कहीं भी नहीं रुकता। यह खुब अच्छी तरहसे जानता है कि स्वर्गके भोग मायिक, क्षणिक और निःसार हैं। इस लोकके भोगोसे उनका किञ्चित् भी अधिक मृत्य नहीं है । स्वर्गके भोग बहुत सूक्ष्म, बहुत ही अधिक मादक और अतिशय होने हैं । इस कारण असावधान साधक, जिसका विवेक और बेराग्य अत्यन्त तीव और हद नहीं है। इन उच्च लोकोंके प्रलोमनोमें अनायास फॅस जाता है। इस भूखोकमे भी, उदाहरणार्थ पश्चिमके देशों और अमेरिकामें –जहाँ कुबेरका भाण्डार भरा है-लोग इन्द्रियोक्षे सुक्ष्म और आत्यन्तिक भोगोर्मे लिप्त रहते हैं । इन्द्रियोके विविध विरुद्धान्तरण और उपद्रवको बृत्तियोंको तुष्ट करनेके लिये वहाँके वैशानिक प्रतिदिन ही नवीन-नवीन आविष्कार, इन्द्रिय-सुखके न्ये-नये प्रकार सामने ला रहे हैं हिन्दुस्तानका कोई संयमी, सादे रहन-सहनका मनुष्य भी अव अमेरिका या यूरोपमे कुछ दिन रह जाता है तो एक दूसरा ही जीव बन जाता है। वह वहाँके प्रलोभनोंमें फॅस जाता है यह मायाका चमत्कार है, प्रलोभनका प्रभाव है, उहण्ड इन्द्रियोका विरुक्षण वेग है। परन्तु जिस मनुख्यका विवेक सहद है, वैराग्य प्रखर है, बुद्धि स्थिर है, जिसके अंदर मोक्षकी इन्छाकी आग जल रही है। यह यथार्थमें सखी हो सकता है, जीवनके परम लक्ष्यतक पहुँच सकता है, परमानन्द - धामको पा सकता या अनन्तके अथाह दर्शन कर सकता है।

नवधा भक्तिमें नौ विधियाँ या पैडियाँ हैं—श्रवण, श्रीतंन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य और आतम् निवेदन । श्रीभगवान्की लीलाओं को मुनना श्रवण है । उनके नामें का गान करना कीर्तन है । उनका स्मरण स्मरण है । उनके चरणों की सम्मार्जनादि सेवा पादसेवन है । उन्हें पुष्पादि चढ़ाना अर्चन है । दण्डवत् साष्टाङ्क प्रणाम करना वन्दन है । हम उनके सेवक हैं, ऐसा माव धारण करना दास्य है । उनसे मैत्री-माव रखना सख्य है । अपने आपको समर्पित कर देना या श्ररणागत होना आत्मनिवेदन है ।

श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, रुचि (भगवनामके जप और गानमें), निष्ठा, रित, स्थायिभाव (प्रेममें स्थिरता) और महामाव (प्रेममय अथवा परम प्रेम) ये प्रेम सोपान या भक्तियोगकी आठ पैड़ियाँ हैं। श्रद्धा, भक्ति, पूजा और तादात्म्य-भक्तियोगके चार पद्धाव हैं। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य ये भक्तींकी मुक्तिके चार रूप हैं।

प्राणको वदामें करके योगी धीरे धीरे योगकी सीढ़ीपर चढता है और चढ़ाईमें भिक्ष-भिक्ष चक्रोंमें ठहरकर विश्राम करता है। एक चक्रसे दूसरे चक्रमें, दूसरेसे तीसरेमें जाता है और प्रत्येक चक्रमें वहाँके विरोध आनन्द और शक्तिका अनुभव करता है और अन्तमें सहस्रदल कमलमें भगवान् रिवके साथ समरस होकर निर्विकस्य समाधिमें प्रवेश करता है। इस सोपानकी सात पैड़ियाँ जो सात चक्र हैं, ये ये हैं— मृलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध, आशा और सहस्रार।

हटयोगमें प्राणायामकी चार अवस्थाएँ हैं आरम्मा-वस्था, घटावस्था, परिचयावस्था और निष्पत्ववस्था ।

नादयोग या लययोगमें योगी सिद्धासन या पद्मासन अथवा मुखासनसे बेटकर घण्मुखी (वैष्णवी) मुद्राका साधन करता और दाहिने कानसे अनाहत नाद सुनता है। इस प्रकार जो नाद उसे सुन पहता है। उससे बाहरके शब्दोंके लिये उसके कान बहिरे हो जाते हैं। पहले-पहल समुद्रका गरजना, मेबोंकी गद्दगढ़ाहट, नगारेके शब्द-जैसा गर्जन सुन पहता है, फिर मध्य अवस्थामें घण्टानाद, वंशीध्यिन, वीणांके स्वर अथवा मधु-मिक्चयोंकी भनभनाहट-जैसा प्रतीत होता है। योगी अपना ध्यान स्थूल शब्दसे हटाकर सूक्ष्ममें और सूक्ष्म शब्दि हटाकर स्थूलमें लगा सकता है।

मन अब किसी एक शन्दपर स्थिर हो जाता है, तब वह उसीमें स्थित होकर उसीमें लीन हो जाता है। मन शन्दके साथ वैसे ही एक हो जाता है जैसे दूधके साथ पानी; और तब बड़ी शीधतासे सनातन अक्समें लीन हो जाता है। योगी इस अनाहत नाद या शब्दपर अपने मनको एकाम करनेका सतत अभ्यास करे। इससे नाद मनका बिनाश कर देता है। शब्द अक्षरमें लीन होता है और अन्तमें योगी अशब्द परब्रह्म अर्थात् सनातन आनन्दके परम धामको प्राप्त होता है।

अष्टाङ्गयोगकी सीदीकी आठ पैडियाँ या आठ अङ्ग हैं— यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि । यम अपने-आपको वद्यमें रखना है । नियम नित्य धर्म अथवा नित्यकी आध्यात्मिक दिनचर्याका पालन है । आसन शरीरको विशेष स्थितिमें रखना है । प्राणायाम प्राणकी गतिको वशमें करना है । प्रत्याहार इन्द्रियोंको विषयों से खीचकर लीटाना है । धारणा एकाग्रता है । ध्यान एकाग्र होकर ध्येयविषयमें स्थिर होना है । समाधि परम बोध है ।

महर्षि पत्रक्षलिके राजयोगकी समाधि सात प्रकारकी है — सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, सास्मता, सानन्द और असम्प्रज्ञात । प्रथम छः प्रकारकी समाधि सविकल्प समाधि है और सातवीं निर्विकल्प । राजयोगकी मधुमती, मधुप्रतीक, विशोका और संस्कारशेष प्रमृति विविध भूमिकाएँ हैं। क्षिप्त, विश्विम, मूढ, एकाम और निरोध—ये पाँच राजयोगमें मन-की भूमिकाएँ हैं ।

ज्ञानयोग-सोपानकी सात पैड़ियाँ अथवा सात भूमिकाएँ हैं —शुमेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सरवापित, असंसक्ति, पदार्थामावनी और तुरीया । शुमेच्छा संसार सागरके पार होकर आत्मज्ञान लाम करनेकी समुचित इच्छा है । ब्रह्मके स्वरूपका अनुसन्धान विचारणा है । मनका स्क्ष्म होना तनुमानसा है । विशुद्धता सत्वापित है । असङ्ग —अनासिक अससिक है । तत्वमिस आदि महावाक्योंका मनन-निद्दिश्यासन पदार्थामावनी है । परम बोध तुरीया है स्फुरणा, हर्ष, आदेश, प्रत्यक्ष और परमानन्द— शानयोगमें आध्यात्मिक अनुमृतिकी पाँच मूमिकाएँ हैं । तमस्, भ्रम, अनन्ताकाश, प्रकाश और अनन्त अद्धयबोध भी शानयोगकी अनुमृतिकी विशेष भूमिकाएँ हैं ।

शुद्धि, श्रवण, मनन, निदिध्यासन, एकीभाव और स्वय-वेदान्तसाधनाकी स्वः अवस्थाएँ हैं। श्रन्दानुविद्धः, श्रन्दाननु- विद्धः, दृश्यानुविद्धः, दृश्याननुविद्धः, बाह्यः निर्विकस्यः, आन्तरः निर्विकस्यः, अद्वैतभावनारूपं समाधिः, अद्वैतावस्थानरूपं समाधि— ये वेदान्तियोंकी विभिन्न प्रकारकी समाधियाँ हैं। पहली चार समाधियाँ सविकस्य हैं और अन्तिम चार निर्विकस्य ।

कर्मयोगी सतत निष्काम कर्मके द्वारा अपने चित्तको ग्रद्ध करता है। उसका यह कर्मार्चन नारायणभाव या आत्मभाव-से होता है। उसके कर्ममें उसकी फलाकाङ्का नही होती। वह अहङ्काररहित होकर कर्म करता है। वह यह अनुभव करता है कि मैं केवल एक निमित्त अथवा भगवान्के हाथोंमें एक करणमात्र हूँ । यह अपने सब कर्म और उनके फल भगवानको समर्पित करता है। यह प्रत्येक कर्ममें अपनी नीयतकी जाँच करता और उसे खार्चरहित बनाता है। सबके मुखोंकी और देखते हुए वह ईश्वरको देखता है । अन्तःस्थित ईश्वरकी ही उसे सर्वत्र प्रतीति होती है। वह यह समझता है कि सारा विश्व विश्वपतिका आविर्माव है। सारा विश्व बृन्दावन है । प्रत्येक स्थितिके अनुकुछ यननेका वह अभ्यासी होता है। जो कुछ शरीरतः, अन्तःकरणतः और अध्यात्मतः उसके पास है उसे वह सबको बॉटकर लेता है। शरीरनिर्वाहमात्रके लिये जो कुछ आयस्यक है। उतनी ही सामग्री वह अपने पास रखता है। ब्रह्मचर्यके पालनमे वह बड़ी कड़ाई रखता है। कर्म करते हुए वह मनसा 'ब्रह्मार्पण' करता रहता है। वह अपने सब कर्म भगवानुको अर्पण करता है और स्रोते समय भगवानसे इस प्रकार प्रार्थना करता है कि 'हे भगवन ! आज जो कुछ मैंने किया, तुम्हारे लिये किया है। उसे तुस प्रसन्न होकर स्त्रीकार करो ।' इस प्रकार यह अपने कर्मों के फलोंको जलाता है और कमेंसि नहीं बँधता । कमेंमें वह मक्ति-लाभ करता है । निष्काम कर्मयोगके द्वारा उसका चित्त खद्ध

होता है और चित्तग्रुद्धिंस वह आत्मज्ञानको प्राप्त होता है। देशसेवा, समाजसेवा, दीनसेवा, रुग्णसेवा, मातृ-पितृ-सेवा, गुरुसेवा, स्ट्युरुषसेवा---ये स्व सेवाएँ कर्मयोग हैं।

गीताके मतसे योगी आप्ति, ज्योति, दिन, शुक्कपक्ष और उत्तरायणके छः मास इस अर्जिगदि मार्गसे ब्रह्मलेकको जाता है। उपनिषद् कहते हैं कि 'देवयानसे योगी आग्निलोकको, यायुलोकको, वक्षणलेकको, इन्द्रलोकको, प्रजापतिलोकको और ब्रह्मलेकको, प्रजापतिलोकको और ब्रह्मलेकको प्राप्त होता है।' (कठोपनिषद् १ ३) छान्दोग्योपनिषद्में कहा है कि 'योगी आदित्यलोकसे चन्द्र-लोकको जाता है, चन्द्रलोकसे चुलोकको; बहाँसे अमानय पुरुष उसे ब्रह्मके समीप ले जाता है।'

मनुष्यों के स्वमान, गुण, अधिकार भिन्न भिन्न हैं, इस कारण योगमार्ग भी भिन्न-भिन्न हैं; पर गन्तव्यस्थान एक ही है। अन्तमें सब योगी एक ही स्थानमें आ जाते हैं। परम अनुभूति सब साधकोंकी अन्तमें एक सी ही होती है। यह परानुभूति व्यष्टि पुरुषका परम पुरुषमें लय होता, ब्रह्मके परम धामको प्राप्त होना है।

किसी भी योगमार्गमें एक-एक पैड़ीपर मजबूतीसे पैर रखनेके बाद ही दूसरी पैड़ीपर चढ़ना होता है ! इसी कमसे योगकी सबसे ऊँची अन्तिम पैड़ीपर मनुष्य पहुँचता है ! इस काममें कोई अधीर न हो । अधीरतासे साधकका पैर फिसलता है और उसका उन्नति-कम बुरी तरहसे एक जाता है ।

इसल्पि ईश्वर करे आप सब लोग योगमें इट हों और धीरताके साथ निर्विकल्प समाधिके शिखरतक पहुँच जायँ और परमातम-मिन्टनके द्वारा परमानन्दके भागी हों।

### नामका प्रताप

देखी नाम प्रताप से सिका तिरे जल बीच ॥
सिला तिरे जल बीच सेत में कटक उतारी।
नामिंह के परताप बानरन लंका जारी ॥
नामिंह के परताप जहर भीरा ने खाई।
नामिंह के परताप बाल पहलाद बचाई ॥
पलटू हरि जस ना सुनै ता को कहिये नीच।
देखी नाम प्रताप से सिला तिरै जल बीच ॥

#### साधन-तत्त्व

( लेखक—मानार्य भीवाळकृष्णजी गोस्वामी महाराज )

साधन तत्त्वके ज्ञानसे पूर्व साध्य तत्त्वका कुछ परिज्ञान होना परमायस्थक है। साधक जिस वस्तुकी प्राप्तिकी इच्छा करता है, उसे साध्य कहते हैं। 'मिलक्विहीं लोकः' की उक्तिके अनुसार वाज्ञित वस्तुएँ विमिल प्रकारकी हो सकती हैं। किन्तु मूलवाञ्चा सबकी एक ही है—यया 'सुखं मे भूयान्, दुःखं मे मा भूत्' अर्थात् सुख मुझको हो, दुःख न हो। तात्पर्य यह है कि संसारमें एक कीटाणुसे . लेकर ब्रह्मातक सब सुखप्राप्तिकी ही इच्छा करते हैं। अताएव नवका प्रधान साध्य सुख ही है। इस सुखक्ष साध्यका स्वरूप ही प्रथम विवेचनीय है।

कुछ लोगोंका कहना है कि दुःखके अमायका नाम ही सुख है, किन्तु यह बात नहीं है । सुख और दुःख, ये दोनों मिन्न-भिन्न स्वतन्त्र वेदनाएँ (feelings) हैं। जैसा कि कहा गया है — 'अनुकूलतया वेदनीयं सुखम, प्रतिकृलतया वेदनीयं दुःखम् ।' अर्थान् जो वेदना हमको प्रीतिकर प्रतीन हो, उसे दुःख कहते हैं और जो अप्रीतिकर हो, उसे दुःख कहते हैं । सामत्रमें किसी वस्तुविशेषमें सुख-दुःख नहीं होता, क्योंकि एक ही वस्तु किसीको सुखदायक और किसीको दुःखदायक होती है । इन दोनोंमें सुख ही सर्ववाञ्छनीय है, अनः यही साध्यस्वरूप है .

यह अनुकूल बेदनात्मक साध्यस्वरूप सुख दो वस्तुओं के सम्मिलनसे उत्पन्न होता है और वस्तुसंयोगकी विभिन्नतासे तीन प्रकारका होता है—-१ जड जड संयोगजन्य सुख, २ जड चेतन सयोगजन्य सुख, ३ चेतन चेतन संयोगजन्य सुख !

१-जड जड संयोगजन्य वह सुल है, जो हमारी जडेन्द्रियोंके साथ उनके जड विषयोंका संयोग होनेपर होता है। यह सुल अनित्य एवं नारायान् होता है। क्योंकि जिन दो वस्तुओंके स्योगसे यह उत्पन होता है, वे हिन्द्रय और उनके विषय दोनों ही अनित्य एवं नारायान् हैं। अतएव यह सुल नित्य और अविनाशी जीवका वास्तविक साध्य होनेके अयोग्य है।

२-अड-चेतन-संयोगजन्य सुख वह है, जो हमारे जडीय मन और चेतन आत्माके संयोगसे समाधिकालमें उत्पन्न होता है। यह सुख पूर्वापेक्षया अधिक कालतक स्थायी होनेके कारण किसी सीमातक साध्यरूपसे प्रहण किया जा सकता है। किन्तु यह भी संयुक्त वस्तुओं मेंसे एक (मन) के अभित्य एवं विनादी होनेके कारण नित्य जीवका नित्य साध्य नहीं हो सकता।

३ चेतन चेतन संयोगजन्य सुख वह है, जो चेतनधन परमात्माके साथ चेतन कण जीवात्माका संयोग होनेपर होता है। ये संयुक्त तच्च दोनो ही नित्य एवं सन्य हैं। अतएय इनके संयोगसे जो सुख होता है, वही नित्य जीवके नित्य साध्य स्वरूपसे स्वीकार किया जा सकता है। यहाँ इसी सुखको साध्यरूपसे स्वीकार कर साधन तत्त्वका निर्णय किया जायगा।

साधक साध्यकी प्राप्तिके लिये जो प्रयक्त करता है, उसे साधन कहते हैं। इस साधनको दूसरे शब्दोंमें पय या मार्ग भी कहते हें। यह मार्ग प्रक्रियामेदसे दो प्रकारका होता है—एक आरोही मार्ग, दूसरा अवरोही मार्ग। आरोही मार्ग उस प्रक्रियाका नाम है, जिसके द्वारा साधकको अपने साध्य-तक स्वयं पहुँचना पड़ता है। यह प्रक्रिया अत्यन्त कठिन एवं भयाकुल है। अवरोही मार्ग उस पढ़तिका नाम है, जिसमे साध्य वस्तु साधकके समीप सहजमें आ जाती है। यह अति सरल एवं निर्भय है। यह विषय नी बेके इस दृष्टान्तते स्पष्ट हो जायगा —

कल्पना करो कि एक बहुत बड़ा आमका इस है।
उसकी सबसे अपरकी शालामें एक पका हुआ फल लगा
है। जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। उसकी प्राप्तिके लिये
हम दो ही अपाय कर सकते हैं। एक तो हम स्वय बृक्षपर चढ़ें
और सब प्रकारकी विभवाधाओं को अतिक्रम करके उस
फलको प्राप्त करें। इसको आरोही मार्ग कहते हैं। और
दूसरा यह है कि बिना किसी विभवाधांके वह फल सहलमें
हमतक आ जाय। जैसा कि प्रायः देखा जाना है कि कोईकोई लोग एक लंबे गाँसमें जालीकी यैली बाँधकर नीचेसे
ही उस फलको तोइकर और यैलीमें धरकर धीरेसे उतार
लेसे हैं। इसको अयरोही मार्ग कहते हैं।

इन दोनो मार्गोंमेंसे वर्तमान युगके साधकोंकी परिस्थिति-के अनुसार कौन-सा सुगम है, यह बात निष्पक्ष होकर विचारनेथे सहज ही जात हो जायगी कि द्वितीय अर्थात् अवरोही मार्ग ही सब प्रकारसे सुन्दर और अभय है। आरोही मार्गमें पतनका भय है, जैसा कि ब्रह्मादि देवताओं-ने श्रीभगकान्की स्तृति करते हुए कहा है:

येऽन्येऽरिक्ष्यास्य विमुक्तमानिन-स्वय्यसभावादविशुद्धवृद्धयः आस्या कृष्ण्रेण परं पदं ततः पतन्त्ययोऽनादतयुष्मद्क्षयः

'हे कमलतयन! तुम्हारे प्रति भक्तिभाव अस्त होनेके कारण जिनकी बुद्धि अग्रुद्ध हो गमी है, ऐसे मुक्ता- भिमानी मनुष्य बड़ी कठिनतासे परम पदतक चढ़कर भी नीचे गिर जाते हैं। क्योंकि उन्होंने आपके चरणारिवन्दोंका आदर नहीं किया है। इसीके आगे अवरोही मार्गकी निर्मयता कही गयी है:—

तथा न ते माधव तावकाः कविद्
भ्रज्ञ्यन्ति मार्गाश्विय षद्भीदृदाः ।
स्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया
विनायकानीकपमुर्देसु प्रभो ॥

'हे प्रमो !हे माधव ! आपके जिन भक्तोंका प्रेम आपमें वैंधा हुआ है, वे उक्त प्रकारके मुक्तामिमानी मनुष्यों-की तरह अपने मार्गांचे कभी भ्रष्ट नहीं होते। वे तो आपके द्वारा रक्षित होकर विश्वकारियोंके आधिपतियोंके मस्तकपर (पैर रखकर ) निर्मय होकर विचरते रहते हैं।'

इन स्तुतिवाक्योंसे उक्त दोनों मार्गोका तारतम्य स्पष्ट ही ज्ञात हो रहा है। और इनसे यह मी लिख हो रहा है कि एकमात्र भगवद्भक्ति ही अवरोही मार्ग या सर्वसुलम साधन है। इस मक्ति-साधनकी व्यापकता एवं महिमाका वर्णन इस छोटे-से निवन्धमें नहीं किया जा सकता— इसके लिये श्रीमद्-भगवद्गीता, श्रीमद्भागवत आदि मक्ति-ग्रन्थोंकी आखोचना करनी चाहिये। यहाँ तो केवल इसका मकारमात्र दर्शित किया जायगा।

प्रथम तो भक्ति ही दो प्रकारकी है—एक ग्रुद्धा भक्ति, दूसरी विद्धा भक्ति । जिसका श्रीमगवान्के साथ साक्षात् सम्बन्ध है, वह श्रुद्धा भक्ति कहलाती है और जिसका सम्बन्ध देवतान्तरों के साथ है, वह विद्धा भक्ति कही जाती है। वहाँ विद्धा भक्तिकी आलोचना करनेकी आक्सकता नहीं है, हस समय केवल ग्रुद्धा भक्ति ही विवेचनीय है।

साधकके स्थितिभेदके अनुसार शुद्धा मिकका साधन दो प्रकारका है—एक जडदेहगत साधन, दूसरा चिद्देहगत। मायाबद जीवकी जबतक देहातमबुद्धि रहेगी, तबतक उसे जडदेहगत साधन ही करना होगा और अब इसका अनुशान करते करते मायायुक्त होकर यह भागवत तनु-लाम करेगा, तब उसे चिद्देहगत मिक्तसाधनका अधिकार प्राप्त होगा।

जडदेहगत साधन भी दो प्रकारका है—एक स्यूल-देहगत, दूसरा स्कारेहगत । विशेष-विशेष जडीय स्यूल स्यलींमें श्रीमगवान्का अधिष्ठान मानकर उनमें तादास्म्यकोध-से श्रद्धापूर्वक जो जडीय स्थूल क्स्तुओंसे भगवल्यूजन सम्पन्न किया जाता है, वह स्थूलदेहगत भक्तिसाधन है और जो मनोमयी भगधत्प्रतिमाका मनःकल्पित क्स्तुओंसे अर्चन किया जाता है, वह सुक्सदेहगत भक्तिसाधन है।

वैसे तो इन दोनों प्रकारके साधनोंका किया कलाप सब समान ही होता है, परन्तु साधककी देश काल-बस्तुगत परिस्थितिके अनुसार अन्तर केवल इतना हो जाता है कि स्यूलदेहगत साधनमें कई प्रकारकी बाधाएँ आ जाती हैं और स्रक्षदेहगत साधनमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं होती। जैसे इम किसी वस्तुविशेषको पूजनके समय श्रीमगवान्के अर्पण करना चाहते हैं, किन्तु वह वस्तु इस देशमें उत्पन्न नहीं होती या इस कालमें उत्पन्न नहीं होती या उत्पन्न होनेपर भी धनाभावके कारण उसको ग्राप्त करनेमें इम असमर्थ होते हैं तो हम उसे अर्पण नहीं कर सकते। मनोराज्यमें किसी भी बाध्यित वस्तुका ग्राप्त करना असम्भव नहीं है, प्रत्युत वहाँ असम्भव भी सम्भव हो जाता है। इसीसे धावन-तत्त्वके विशेषजींने स्यूलदेहगत साधनकी अपेक्षा स्क्रादेहगत साधन (मानसिक उपासना) की उत्तम बताया है।

चिद्देहगत भक्ति साधनका व्यापार बड़ा ही विचित्र और अलौकिक है। अलौकिक इसे इसिंट्ये कहते हैं कि प्रथम तो चिद्देहमें स्यूछ सूक्षमका कोई भेद नहीं है; दूसरे, इसमें देह-देहीका भी अन्तर नहीं है—जो देह है वही देही है, जो देही है वही देह है। यही साधककी विदेहायस्था है। इस अवस्थामें भक्तिका साधन जड़ीय स्यूछ-सूक्षम देहके समान कियात्मक या विचारात्मक नहीं होता, भावात्मक होता है। अर्थात् इसमें भक्तिका साधन स्वतःसिद्ध स्वरूपगत एक वर्मविद्येष होता है। चिद्देहगत और जड़देहगत भक्ति-साधनमें

क्षण्यंत्रम्थः व्यावनिक्षम् मूलार्थान्तः विते तत्त्वान्त् । महेल्यांकावन्तं क्षलम् वालं सुकुन्तं पनसा सरामि ॥



negan grabas gres Arrestages as a constant of a constant o

DESTRUCTION

इतना अन्तर होता है कि पहलेमें सायककी स्वतः प्रकृति होती है । अर्थात् पहलेमें अनुराग प्रवल होता है और दूसरेमें परतः प्रकृति होती है । अर्थात् पहलेमें अनुराग प्रवल होता है और दूसरेमें शाख-शासन प्रवल होता है । यही कारण है कि चिद्देहगत भित्त-साधनकी शाख्विविध अभीतक कोई लिपिवड नहीं हुई है और न हो ही सकती है । इस साधनकी विचित्रता यह है कि यह और साधनोंकी तरह अपना फल उत्पन्न कर निरस्त नहीं होताः सिद्धानस्थामें भी यह उसी तरह प्रवृत्त हता है, जिस तरह साधनानस्थामें रहता है । इसका कारण यह है कि इसमें साध्य और साधन दोनों अभिन्न हैं । तात्पर्य यह है कि इस अयस्थामें साधक से साधन-कालमें जो यस्तु साधनका काम देती है, यही यस्तु सिद्ध-कालमें आस्वादनका काम देती है। इस विध्यका अनुमोदन अभिन्द्रागवतके इस स्ठोकसे स्पष्ट होता है: —

आत्मारामाध मुनयो निर्जन्था अप्युरुकमे । कुर्वनस्यहेषुकों मक्तिमित्यम्मुतगुणो हरिः॥ अर्थात् (जो नायाकी प्रत्थित मुक्त आत्मार्गे समण करनेवाले मुनिगण हैं, वे भी उरुकम भगवान्में अहेतुकी भक्ति-का साधन करते हैं; क्योंकि श्रीहरिके गुण ही ऐसे हैं।

साधन-तत्त्वका विवेचन एक विस्तृत विषय है। 'कस्याण' का कलेवर विपुल होनेपर भी स्थानका संकोच है, अतएव इस लघुतम लेखमें सुयोग्य सम्पादक महोदयके अनुरोधानुसार विवेचनीय विषयका केवल परिचयमात्र कराया गया है। जिन साधकोंको इस विषयमें विशेष जिज्ञासा हो, उन्हें साधन-तत्त्वके किन्ही विशेषज्ञ गुरुदेवकी शरण प्रहण करनी चाहिये। वे ही कृपाकर साधकके अधिकारानुरूप तत्त्वोपदेश देकर किमी सरल साधन-पथका प्रदर्शन करा देंगे।

'साम्यः पन्धा विश्वतेऽधनाय।'

# सबी साधना क्या है ?

( लेखक— हा० श्रीभगवानदासकी, एम्० ए०, ढी० लिद्० )

नैःश्रेयसिकमेव च। 'सुस्माभ्युद्धयिकं चैव प्रकृतं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम् ॥'–मनुः धर्मश्रार्धश्र कामश्र त्रिवर्गोऽभ्युद्यः स्मृतः। चतर्यः पुरुषार्थस्तः मोक्षो निःश्रेयसं तथा॥ साध्येषा चतुर्वर्गं सैवास्ति नन् साधना । ऋणानि श्रीण्यपाकस्य श्रान्तवा श्रिष्वाश्रमेष्वपि। म्निवर्ग<u>े</u> साधियस्वा तैराश्रमैश्वरमं विशेषः॥ अन्यथा वर्त्तमानस्त न साध्नोत्येकसप्यसौ । 'भ्राणानि श्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत् । अनपाकृत्य ज्ञान्येवं 'मोक्षमिञ्चन वज्ञत्यधः॥'मनुः 'अनधीरय द्विजो वेदाननुत्पाच च सरप्रजाः । अनिष्टा चोत्तसैर्यञ्जैमीक्षमिष्टन् वजस्यधः॥'मनुः 'एवं बहुविधा यज्ञा वितदा बहुणो अुखे।' गीता परंतप ।' गीता व्रव्यमयाचन्नाज्ञानयज्ञः 'यज्ञानां जपयज्ञो**ंस्म'**—गीता 'तळपसदर्थभावनम्'—योगसूत्र

धर्म, अर्थ, काम-इस त्रिवर्गका नाम अभ्युदय है; मोक्षको निःश्रेयस भी कहते हैं, क्योंकि उससे बढ़कर और कोई श्रेयस नहीं। बेदमें अर्थात् सत्यज्ञान, वेदान्त, वेदके

शास्त्रमें बताया है कि मानव जीवको पहले प्रकृतिमार्गमें रहकर, प्रवृत्त कर्म करके, त्रिवर्गका साधन करना चाहिये; और फिर चुतुर्य वर्ग मोक्षका । जिस 'साधना'से ये चारी पुरुषार्य सर्घे—सिद्ध हों, वही तो सची साधना है । अन्य साधनाएँ प्रायः घोखा देनेवाळी हैं। यह सबी सावना क्या है ? यह है प्रजापति, प्रजावत्सल, सर्वज्ञानमय भगवान् मन्की आदिष्ट-निर्दिष्ट पदची; क्रमशः एक आश्रमसे दूसरेमें, दूसरेसे तीसरेमें जायः ब्रह्मचर्यमं स्था शान सीखे। गृहस्थीमं उत्तम प्रजाका उत्पादन, पालन-पोषण करे ( उतनी ही सन्ततिका उत्पादन करे, जितनेका पालन-पोषण अञ्छी तरह कर सके; क्योंकि वेदोंमें यह भी कहा है कि 'बहुप्रजाः कुच्छुमापद्यते', ·बहुपजाः निर्श्वातिमाविवेश'); वनस्थीमें पारमार्थिक शानका यश मुख्यतः तथा अन्य जनताहितकर सार्वजनिक कर्मरूपी यज्ञ करे! फिर सब व्यवहारींका न्यास करके संन्यासाश्रममें परमात्मध्यान करें | इस क्रमके विरुद्ध जो आचरण करता है, तीनों आश्रमोंसे कमसे ऋषि पित देवके तीन ऋण नहीं चुकाता तथा अर्थ-काम-धर्मका अर्जन नहीं करता और बालबहान्चारी या बालसंन्यासी आदि बनना नाइता है। वह प्रायः अधः-नीचे गिरता है। अर्थकी भाषना करके जप करना उत्तम यह है ।

# साधनाका मनोवैज्ञानिक आधार

( लेखक--पं॰ श्रीलाङजीरामजी शुक्क, एम्॰ प॰, बी॰ टी॰ )

तन धम मुखिया बोह न देखा, जो देखा सो दुखिया रे। चंद्र दुखी है, सूर्य दुखी है, भरमत निसि दिन जाया रे।! ब्रह्मा और प्रजापति दुखिया, जिन यह जग सिरजाया रे। हाटो दुखिया, बाटो दुखिया, क्या गिरस्य बैरागी रे॥ शुकाबार्य जनम के दुखिया, माया गर्ब न त्यागी रे। धून दुखी, अवधूत दुखी हैं, रंक दुखी धन रीता रे॥ कहै कबीर बोही नर मुखिया, जो यह मन को जीता रे॥

'साधना' एक आध्यात्मिक शब्द है। साधनाके द्वारा साधक आनन्द और सुखकी प्राप्तिकी आशा करता है! आनन्द और सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? इसके विपयमें अध्यात्मवाद और जडवादमे भारी अन्तर है! संसारके सभी प्राणी मुखकी आशा करते हैं और सुखकी खोजमें ही अनेक प्रकारके यन किया करते हैं, किन्तु स्थायी सुख किसीको पाम नहीं होता। ज्यों ही हम सुखका स्पर्श करते हैं, त्यों ही वह अभायमें विलीन हो जाता है। जैसा कविवर कीट्सने कहा है —

At a touch sweet pleasure melteth. Like unto bubbles when rain pelteth.

(जिस तरह चूँदके पड़ते हुए उसके धक्केसे पानीका बबूला फुट जाता है, उसी तरह स्पर्यमात्रमें ही सुख अभावमें विलीन हो जाता है।) जन हमें किसी इच्छित यस्तुकी प्राप्ति हो जाती है तो हम आनन्दसे फूल उडते हैं। जब वह हमारे हाथसे चली जाती है तो हम योकातुर हो जाते हैं इतना ही नहीं, इच्छित बस्तुकी प्राप्ति होनेपर मनमें आनन्दकी स्थिति थोड़ी देरतक रहती हैं। फिर अपने आप ही मनमें बेचैनी पैदा हो जाती है। इस स्थितिको शोपेनहर महाशयने अपने सारमर्भित वाक्यमें यह कहकर प्रदर्शित किया है कि मनुष्यका मन सदा दुःख और बेचैनीकी अवस्थामें ही इधर से उधर झुळता रहता है (Human mind swings backward and forward between ennui and pain.)

इस दुःख और वेचैनीको हटानेके लिये भौतिक चिचार-वाले तन्त्रवेत्ताओंने यह मार्ग प्रदर्शित किया है कि हमें सदा ही अनेक प्रकारके सुखोंका संग्रह करते रहना चाहिये। हमें अपने-आफ्को ऐसा बनाना चाहिये कि जिससे हम अपने मनको मंसारके हजारों कार्योमें व्यस्त रख सकें, ताकि हमें दु:ख और सुखके सम्बन्धमें विचार करनेका अवसर ही न रहे। वरट्रैंड रसेल (Bertrand Russel) महाशयने अपनी पुस्तक 'काक्वेस्ट ऑव हैपीनेस' (Conquest of Happiness) में यही दिखलाया है कि मनुष्य अपने आपको सदा किसी-न किसी व्यवसायमें लगा करके ही सुखी रह सकता है। इसी प्रकारका सिद्धान्त १८वं। शताब्दीमें बैन्थम महाशयने इँग्लंडमें प्रचलित किया था।

इस प्रकारकी भौतिकताको इँग्लैंडके प्रसिद्ध लेखक काल्यियंनने हौतानका राज्य (Reign of Belzebub) कहा है। हमें एक मनोतैज्ञानिक हिस्से देखना है कि वास्तवमें सुखकी खोज साधनाके हारा करनी चाहिये अथया भौतिक प्रकारसे। साधना करनेवाले व्यक्तिको आज संसारके लोग प्रायः मन्दबुद्धि समझते हैं। हम देखते है कि साधक निरर्थक ही अपने दारीरको ज्ञास दिया करता है और अनेक प्रकारसे अपने आपको संसारके सुखोंने विज्ञान करता है। क्या ऐसा करना निरी भूल है ? मनोविज्ञान इस विपयमें क्या देशत है?

मनोविज्ञान भीतिक विज्ञानों के समान ही एक विज्ञान है, अनएव आध्यात्मिकताकी पुष्टि करना मनोवैज्ञानिक के छिये कठिन हैं। तथापि कुछ मनोविज्ञानियोंने ऐसी मौलिक बात कही है, जिससे हमे यह ज्ञान हो सकता है कि हमें सुखकी खोज कहाँ करनी चाहिये। उनमेंसे एक विलियम जेम्मद्वारा कियन आनन्दका सिद्धान्त है। विलियम जेम्मद्वारा कियन आनन्दका सिद्धान्त है। विलियम जेम्मद्वारा कियन आनन्दका एक फारमूलेमें वतलाया है - लाम (Satisfaction= Achievement) यदि किसी मनुष्यका किसी विषयमें लाम अधिक हो और उसकी आशा (तृष्णा) कम हो तो उसकी आनन्द अधिक होगा। यदि उसकी तप्णा या आशा

अधिक हो और लाभ कम तो आनन्द कम होगा।

हम आनन्दकी दृद्धि लाभको बढाकर अथवा आद्याको

कम करके कर सकते हैं। यदि लामको इतना कम किया जाय कि शून्य हो जाय तो हमारा आनन्द शून्य हो जायगा, किन्तु यदि लामको जैसा-का तैसा रखते हुए आशाको शून्य कर दिया जाय तो हमारा आनन्द अनन्तानन्द हो जायगा। अर्थात् जिसं ब्रह्मानन्द कहा गया है, उसकी प्राप्ति इस गणितके फारमूलेके अनुसार आशा या तृष्णाकी शून्यता है। सिद्ध होती है। विलियम जेम्स महाशय स्वयं उपर्युक्त निष्कर्षपर नहीं पहुँचे हैं, किन्तु उनके दिये हुए मनोवैशानिक फारमूलेस हम गणितविज्ञानकी महायतासे इस निष्कर्षपर सरलतासे पहुँच सकते हैं। जिसकी बुद्ध कुशाम है, उसे यह सत्य इस्तामलकवन प्रत्यक्ष हो जाना चाहिये।

अब प्रश्न यह है कि हम आशाकी शून्यता कैसे प्राप्त करें। यह सहज ही प्राप्त नहीं हो जाती। संसारके सभी मनीपियोंने नृष्णा या आशाकी शून्यतामें आनन्द और सुलकी प्राप्तिका उपाय बताया है। इस नृष्णाकी शून्यताके लिये साधनाकी आवश्यकता है। आशा या नृष्णा मनकी तरङ्गें हैं। विचलित मन आशा और नृष्णामय होता है। प्रशान्त मन आशा और नृष्णास रहित होता है। इस प्रशान्त स्थितिको प्राप्त करनेके लिये नित्यकी साधना आवश्यक होती है मन वायुके समान बेगवान् है। परन्तु अभ्यास और वैराग्यके द्वारा वह नियन्त्रणमे लाया जा सकता है। श्रीकृष्ण मगवान कहते हैं —

### असंशर्य महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥⊛

क्या अभ्यासके आध्यात्मक सत्यका भी कोई सनोवैज्ञानिक आधार है ? अभ्यासके द्वारा प्राणिमानके स्वभावमें इतना परिवर्तन होता है कि वह एक नये प्रकारका प्राणी बन जाता है । जो होर अनेक वर्षोतक पिंजड़ेमें रह आता है, चह पिंजड़ेका दरवाजा खुळनेपर भी पिंजड़ेमें रह आता है, चह पिंजड़ेमें ही खाहर निकाल भी दिया जाता है तो भी वह फिर पिंजड़ेमें ही धुसता है । जिन केंदियोका जन्म केंद्रमें ही बीतता है, वे जब केंद्रसे मुक्त होते हैं तब भी केंद्रमें ही बीतता है, वे जब केंद्रसे मुक्त होते हैं तब भी केंद्रमें ही जानेको तरसते हैं । अभ्यासके कारण ही मीळ-मीळ गहरी खानोमें काम करनेवाळ आदमी उन खानोंमें आनन्दसे जीवन विता ले जाते हैं और अभ्यासके कारण ही ज्वालामुखी पर्वतोपर रहनेवाळ लोग तथा सदा वायुयानमें उहनेवाळे बायुयानचाळक निर्भयताके

योगसूत्रमें कहा है -- अश्यासनैराग्यास्यां तिज्ञिरोधः ।

साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनका प्राणान्त किसी क्षण हो सकता है, इसकी उन्हें कोई चिन्ता नहीं रहती। अभ्यासके द्वारा गणितज्ञ एक ही प्रश्नको विचारते-विचारते ऐसे समाधिस्थ हो जाते हैं कि खाना-पीनातक उन्हें भूल जाता है और चलते-फिरते भी वे अपने विचारमें ही विचरा करते हैं। इमारा मन अभ्यासके द्वारा इस प्रकारसे नियन्त्रित किया जा सकता है। इम जिधर उसे चाहे ले जा सकते हैं। हम जिस परिस्थितिमे अपने आफ्को रखना चाहे, उसमें हमें आनन्द आने लगता है। अतएय किसी परिस्थितिको आनन्द भाने लगने अभ्यासपर निर्भर करता है। यदि इमारा मन हमारे पूर्ण नियन्त्रणमें है तो हम सभी अवस्थाओं से अनन्त आनन्दका उपमोग कर सकते हैं। मन अभ्यासपे वदामें आता है।

मनको वहामें लानेका अभ्यास अनेक प्रकारका होता है। इन अभ्यासीका तम साधना कहा गया है। जिस व्यक्तिने अपने मनको पहलेसे ही शान्ति-अशान्ति, मान-अपमान, सुख दुःखमे निर्लिम बना लिया है, वही निर्विष्ठ शान्तिमें स्थित रह सकता है #। जो व्यक्ति काम कोधके वेगोंको सह सकता है वही वास्तिव सुखी है |।

जब हम अपने मनको दुःखोके सहनेके लिये पहलेसे तैयार कर लेते हैं तो दुःखोके आनेपर हम विचलित्तमन नहीं होते । संसारकी कोई भी परिस्थिति एक-सी नहीं रहती । परिस्थितियों में परिवर्तन सदा होते ही रहते हैं, जो व्यक्ति इन परिवर्तनींस नहीं उरता, प्रतिकुल परिस्थिति पाकर जिसके मनको किसी प्रकारका उद्देग नहीं होता, यही एकरस आनन्द और श्लान्तिका उपभोग कर सकता है । ऐसा ही व्यक्ति अध्यात्मतत्त्वका यास्तिवक चिन्तन कर सफता है । सत्यान्वेषणके लिये मनका अनुद्विग्न होना आवश्यक है। विना मनको वश्नमें किये सत्यका

\* सतः शत्री च मित्रे च तथा मानापमानवोः । द्योतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गदिवर्जितः ॥ तुष्यनिन्दास्तुतिमीनी सन्तुद्ये थेन केनचित् । अनिकेतः स्थिरमितिमीक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥

--गीता

† शकोतीहैन यः सीढुं प्राक् शरीरविमोक्षणात्। कामकोषोद्भवं वेगं स युक्तः स सुद्धी नरः॥

----गीता

चिन्तन सम्भव नहीं। अतएव मनको वशमें करनेकी लाधना ही सत्यकी प्राप्तिका एकमात्र उपाय है।

कितने साधु-संन्यासी, यती-योगी मनको वशामें करनेके लिये इठयोगका अभ्यास करते हैं। ऐसे योगियोंके ऊपर प्रायः आधुनिक सभ्यतामें पले लोग हॅंसा करते हैं। इस प्रकारकी चेष्टाओंको वे मन्दबुद्धिका परिचायक मानते हैं। किन्तु यदि हम संसारके बड़े-बड़े महातमाओंकी जीवनियोंको देखें और इठयोगकी साधनाका मनोविशानकी दृष्टिसे विवेचन करें तो इम पायेंगे कि इठयोग सही सार्वपर है।

यूनानका एक प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता डायोजिनीज, जो कि सुकरातका चेला था, अपना जीवन एक नादमें ही बिता लेता था। वह अपने रहनेके लिये घर बाँधना आवश्यक नहीं समझता था। एक बार किसी युवकने उसे एक पत्थरकी मूर्तिने हेरेतक भीख माँगते देखा। उस युवकने पूछा 'डायोजिनीज! भला, पत्थरकी मूर्तिने तुम क्यों भीख माँगते हो ! क्या वह युमको नीख दे देगी !' डायोजिनीज़ने उत्तर दिया, 'मैं इस मूर्तिने भीख माँगकर किसी युव्यके भीख न देनेपर शान्त चित्त रहनेका अभ्यास कर रहा हूँ।' भिक्षा माँगना वास्तवमें त्यागियों और योगियोंके लिये एक साधना है। जो गाली दे और तिरस्कार करे, उसको भी योगी आशीर्याद ही देता है। जिस योगीका चित्त ऐसी अवस्थामें विचलित हो जाता है, वह योगने गिर जाता है।

श्रीरामकृष्ण परमहंसजी 'टाका माटी' का अभ्यास समय-समयपर करते थे। एक हाथमें रूपया छेते और दूसरेमें मिटी और 'टाका माटी, टाका माटी' कई बार कहते कहते दोनोंको फेंक देते थे । इस प्रकारका अभ्यास मनुष्य-को पैसेके प्रलोभनमें पड़नेसे बचाता है । स्वामी रामर्तार्थको सेव बहुत ही प्रिय थे, उनका मन बार-बार कोई गम्भीर विचार करते हुए सेवेरेंके ऊपर चला जाता था। एक दिन स्वामीजीने कुछ सेव लाकर अपने सामनेके आलेमें रख दिये, इसलिये कि सदा उनकी नजर उन्होंके ऊपर पर्डे। मन बार-बार सेवकी ओर जाता था और वे बार बार उसे खीच-कर दूसरी ओर लगाते ये। इस प्रकार आड दिनतक युद्ध चलाः तबतक सेव सङ्घायेः तब वे फेॅक दिये गये ! इस अभ्यासका परिणाम यह हुआ कि फिर उनका मन सेवींकी ओर कोई महत्त्वपूर्ण विचार करते समय नहीं जाता था। इस प्रकारका अभ्यास प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है । जिस चीजपर बार-बार मन जाय, उससे मनको रोकनेके छिये

यदि इट करके अभ्यास किया जाय तो फिर मन उस वस्तुपर नहीं जाता । इतना ही नहीं, वह फिर दूसरी वस्तुओंपर जानेसे भी सरलतासे रोका जा सकता है।

आधुनिक चित्त-विश्लेषण-विश्वानकी कुछ खोजें ऐसी हैं, जिनसे उपर्युक्त अभ्यास किसी मानसिक स्वास्थ्यके लिये लामप्रद नहीं कँचता । मनको इटसे रोकनेवाले व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रोगों के शिकार बनते हैं । हमारी वास्तविक आन्तरिक इच्छाओंका अवरोध हमारे अहस्य मन-में अनेक प्रकारकी अन्धियाँ (complex) उत्पन्न कर देता है, जिनके कारण उन्माद, बेचैनी, विस्मृति, हिस्टीरिया आदि अनेक रोग पैदा हो जाते हैं अतएव कोई-कोई मनोवैज्ञानिक हमारी पाश्चिक प्रवृत्तियोंका अवरोध करना हमारे लिये इानिकर वतलाते हैं ।

किन्तु यह उनकी एक नृल है। प्रत्थियाँ उन वासनाओं और भावनाओंके अवरोधसे पैदा होती हैं, जो अविचारसे दवायी जाती है। जिन वासनाओंके दवानेका कारण विचार है, उनसे मनमें प्रत्थियोंका पद्धना सम्भव नहीं विवश होकर, प्रांतकृल वातावरणके कारण जो इच्छाएँ तृप्त नहीं होतीं, वे ही स्वप्त, उन्माद इत्यादिका कारण होती हैं। स्वेच्छामूलक आत्मनियन्त्रण कदापि आत्मविनादाक नहीं हो सकता।

दूसरे, चित्त-विक्लेषण-विज्ञानकी खोजोंसे यह भी पता चलता है कि जो न्यक्ति अपनी नैतिक बुद्धि (super-ego) की आज्ञाकी अवहेलना करता है, उसे भी अनेक प्रकारके मानसिक और शारीरिक क्षेत्रा होते हैं। यदि किसी प्रकारका व्यभिचार करना हमारी नैतिक बुद्धिक प्रतिकृल है तो ऐसा कार्य हमारी पाश्मिक वासनाको तृप्त करनेवाला होनेपर भी मन्में अशान्ति लावेगा। हमारी नैतिक बुद्धि सदा हमें कोसा करेगी, जिसके कारण हम कदापि शान्तचित्त नहीं रह स्केंगे। पाप दुःलदायी होता है और पुण्य सुखदायी, इस कथनके मूलमें मनोवैज्ञानिक सत्य निहित है।

मनका नियन्त्रण दो प्रकारते किया जा सकता है। एक उसकी गतिका मार्ग परिवर्तन करनेते और दूसरे उसे गति-हीन कर देनेते। योगसूत्रोंमें इतिहीन अवस्था ही योगाभ्यात-का उक्ष्य बतलाया है—'योगश्चित्तइतिनिरोधः', 'तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् ।' जहाँ चित्तइत्तिका निवारण हुआ कि आत्मस्वरूपकी प्राप्ति निश्चित ही है। इसते पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणादार। मनकी गति एक ओर लगायी जाती है। ये तब साधन हमें सविकल्प समाधितक पहुँचाते हैं, निर्विकल्प समाधि इसकें परे हैं।

मनीविधानके अनुसार मनको गतिहीन करना सम्भव नहीं । जैसे कि साहिकलपर चढ़ा हुआ मनुष्य साहिकलको रोककर एक ही जगह नहीं रह सकता, उसे सदा गतिमान् बनना भइता है, इसी तरह मनुष्यका मन सदा गनिमान् है । किन्तु जिस तरह हम साहिकलको एक और न ले जाकर दूसरी और ले जा सकते हैं, इसी तरह हम मनको भी एक ओर न ले जाकर दूसरी और लगा सकते हैं। मन कुछ-न-कुछ करता ही रहेगा, उसे कुछ काम देते रहना चाहिये।

इत मनोवैशानिक सत्यको गीताकारने भली प्रकारछे समझा था। इसल्प्ये गीतामें कर्मयोग और मक्तियोगको ही मनको वशमें करनेके श्रेष्ठ उपाय बतलाया गया है। निर्जुण और सगुण दोनों ही उपासनाएँ प्रशंसनीय हैं, फिर भी भगवान श्रीकृष्णने गीताके बारहर्वे अध्यायमें क्षागुण ब्रह्मकी

 मठयात्रेष्ट्य मनो ये मा नित्ययुक्ता उपासते पर**यो**पेतास्ते में युक्ततमा मनाः । पर्युपासते । त्वक्षरमानदैश्यमव्यक्तं सर्वेत्रगमन्त्रस्यं **कृटस्यम**चलं भुदम् ॥ सनिबन्ये व्हियमामं समबद्धयः । सर्वत्र प्राप्तुवन्ति मामेव सर्वभृतद्दिते रताः ॥ क्केट्रो**ऽधिकतरस्त्रैयामध्यक्ता**सक्तचेनसाम् अध्यक्ता हि **गतिर्द**:ख देष्टवद्भिरवाप्यते ॥

मुक्षमें ( भगवान्में ) मन जगाकर निरन्तर मेरे मजनमें छगे हुए वो भक्तजन अरवन्त श्रद्धांके साथ मुझ म्युणको भजते हैं, वे मेरे मतमें अति उत्तम योगी हैं। परन्तु जो पुरुष इन्द्रियसमूहको भठीभाँति वदामें करके अनिदेश्य, अन्यक्त, सर्वेन्यापी, अविन्त्य, कूटस्य, अन्यक, अक्षर महाको मजते हैं, वे सब भूतोंके हितमें रत और सबमें सप्तमावसे सुक योगी भी मुझ ( भगवान् ) को ही प्राप्त होते हैं। उन अव्यक्त श्रद्धामें रूने हुए पुरुषोंके साधनमें हुंदा विशेष है, क्योंकि देशमिमानियोंके द्वारा अध्यक्तविषयक गति दुःखपूर्वक प्राप्त की जाती है। उपासनाको अधिक श्रेष्ठ माना है। वास्तवमें जब अखिल संसारमें एक ही तत्व व्याप्त हैं। तो सबकी सेवा करना ही ब्रह्मभावको प्राप्त होना है। यदि हमें आखिक बुद्धि प्राप्त हो गयी है तो मनोविज्ञानकी दृष्टिसे मनसे लड़ना व्यर्थ है। हमें मनको योग्य कार्यमें लगाना चाहिये। सभी काम उस एक ही सत्ताके स्फुरणमात्र हैं। यह जानकर जो कुछ भी हम करते हैं, वह परमात्माकी पूजा ही है।

जहँँ जहँँ जाऊँ सोइ परिकरमा, जोइ जोइ करूँ सो पूजा। सहज समाधि सदा उर राखुँ, मात्र मिटा हूँ दुजा।

सनको शून्यतामें विकीन करना सम्भव नहीं । मन जबतक मनरूपमें है, वह गतिशील ही रहेगा । अध्यातम-दृष्टिसे मन अविद्याका कार्य है । द्वैतबुद्धि ही अविद्या है । इस द्वैतबुद्धिका निवारण ज्ञानसे होता है । द्वैतबुद्धिका नाश होनेपर मन अपने आप विलीन हो जाता है । अर्थात् अवतक हमें अद्वैत-तत्त्वका ज्ञान नहीं होता, मनका अवरोध करना उसे काइलोध्वत् बनानेकी नेष्टा करना है । मनमें चैतन्यका आभास होनेके कारण ही वह चञ्चल है । जबतक छुद्ध चैतन्यकी प्राप्ति नहीं होती, मनका इधर-उधर दोइना स्वामाविक है । वास्तवमें मनकी इस दोइ-धूपका अन्तिम प्रयोजन आस्मानन्द प्राप्त करना ही है ।

अपर जो कुछ कहा गया है, उससे यह स्पष्ट है कि स्यायी मुखका होना साधनापर ही निर्भर है। यह साधना मनको वदामें करना है और मनको वदामें करनेका सरल उपाय उसे परमालगके हेतु निरन्तर भले कामोंमें लगाये रखना है। जहाँतक मनोविज्ञान इस कथनकी सत्यताको प्रमाणित करता है, उसके सिद्धान्तोंका उल्लेख किया गया। किन्तु साधनाकी उपयोगिताके विचारमें अन्तिम प्रयोजन अपरोक्षानुभव ही हो सकता है; मनोविज्ञान उसका स्थान प्रहण नहीं कर सकता।

<sup>†</sup> इंशाबास्यभिद्र सर्वे यत् किञ्च जगत्यां जगत् । —र्वशाबास्योपनिषद



⊸गिता

### सहज साधन

( लेखक---भध्यापक जीधीरेन्द्रकृष्ण मुखोपाध्यात्र, एम्० ए०

स्वास्थ्य-चिकित्सकका यह काम है कि वह पहले रोगका निदान करे और पीड़े औषध दे। इमलोग इस संसारके वासी भी अस्वस्थ ही तो हैं। हमारी अस्वस्थता क्या है ! हम 'स्व' में स्थित नहीं हैं, इसी कारण 'अस्वस्थ' हैं, रोगी हैं, अनेकानेक कर्षी और यन्त्रणाओंको झेलते हुए मृत्युपयमें ही चल रहे हैं। रोग, शोक, दुःख, दारिद्रय, अकालमृत्य, अपमृत्य, हाहाकार यही तो सारा ससार है। अशान्ति, अमाव, अनाचार, अत्याचार, कलह, ईर्ष्या, द्वेषका ही तो दावानल चारों ओर धधक रहा है। इसकी गाथा, इस मब-रोगकी क्या धर्मपथके पथिकों और मोध्रमार्गके यात्रियोंको पहले समझ छेनी होगी । कारण, दुःखसागरका मन्यन न करनेसे आनन्द और अमृतका पता नहीं चल सकता । जो दुःख हमें कष्ट दे रहा है, वही हमें सुखका पता भी बता देगा। दुःखमें विना गिरे बहिर्मेख जीय अन्तर्मेख नहीं होता । इस दुःख-सागरमें गिरकर ही सुरथ और समाधि माँको पहचान सके। इसी विषादके अनलमें गिरनेपर ही 'गीतामृत महत्' श्रीमग्रदानके मुखस इस प्रियोपर आया । इस विपाद-सिन्धको मयकर ही भागवत कौस्तुभ पाया गया, जिसने भारतको समुज्ज्वल किया । धर्मके पथपर चलनेके लिये दःखका औध होना जरूरी है, सर्वबोधके पूर्व विवादयोग है। हमलोग दःखर्मे गिरनेपर ही भगवानको पुकारते हैं, ऐश्वर्यमें उन्हें भूछ जाते हैं । इसीछिये कुन्तीमाताने भगवान्से यह प्रार्थना की थी कि 'हमें दःख दो, जिसमें तुम्हारा स्मरण बना रहे ।' बहिर्मुख भगवद्विमुख जीवका उद्धार करनेके लिये ही भगवान इमें दुःख दिया करते हैं।

स्वरूपन्युति ही हमारे दुःखका कारण है। परमात्मस्वरूप श्रीभगवान्को भुलाकर जीव स्वयं प्रभु अन बैटा है और अपने सिबदानन्दस्वरूपको खोकर अनात्मा—अहङ्कार विमृदात्मा बनकर अनन्त कर्मजालमें फँसा इस दुःखसागरमें द्वत रहा है। इस दुःखसागरसे उद्धार पानेके तीन मार्ग श्रृषियोंने बतलाये हैं कर्म, शान और मिक । ये तीनों मार्ग वस्तुतः सर्वथा मिन्न नहीं हैं। हानमें सामान्यतः कर्म और मिक मिली हुई है, कर्ममें मिक और हान मिला है और मिक मेहा कर्म सामान्यतः कर्म और मिक मेला हुई है, कर्म स्वाप्त है। इन तीन मार्गोक विविध अधिकारका भी एक विचार है। श्रीमद्वागवत

एकादश स्कन्धमें भगवान् बतलाते हैं कि 'संसारमें जो लोग आसक्त हैं उनके लिये कर्मयोगका मार्ग प्रशस्त है, संसारसे जो विरक्त हैं उनके लिये ज्ञानयोग और जो अधिक आसक्त भी नहीं हैं और विरक्त भी नहीं हैं, उनके लिये मक्तियोग है।' सर प्रकारके ऐहिक पारलैकिक भोगोंसे जब मन विरक्त होता है। निधिद्धवर्जनपूर्वक नित्य-नैमित्तिक कर्मद्वारा जब चित्त विशुद्ध होता है। दाम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधानरूप पट्सम्पत्तिसे सम्पन्न होकर जब साधक केवल एक परमात्मवस्त्रकी प्राप्तिके लिये व्याकुल हो उठता है तब वह ज्ञानमार्गका अधिकारी होता है। अधिकारके विना ज्ञानकी चर्चा केवल ज्ञानका विद्यम्बन है। इस कलिमें कर्मकाण्डका भी यथाविहित होना अत्यन्त दुर्लभ है। आत्मग्रुद्धि, द्रव्यशद्धि, मन्त्रग्रुद्धि, स्थानग्रुद्धि आदिका मी कोई उपाय है ! मन्त्रके स्वर और वर्णके उच्चारणमें किञ्चित् भी दोष होनेसे वह वाग्वज बनकर यजमानको नष्ट कर देता है। विधिहीन कर्मसे कर्नाका विनादा होता है। कर्मकाण्डमें शदका तो कोई अधिकार है ही नहीं; पर आज ब्राह्मण भी जिस दुरवस्थामें जा गिरे हैं, उसमें उन्हें भी कहाँतक इसका अधिकार है-यह विचारणीय है । ऐसी अवस्थामें इमलोगोंको अपना अधिकार जातकर उसी योगमें मन लगाना चाहिये ।

हमलोगों के अपराधों की कोई सीमा नहीं है। श्रीमगवान्की कहणा भी असीम है। यह जानकर हमें करणागितरूप भक्तियोगका ही अवलम्बन करना चाहिये। इसमें बेदरा ब्राह्मणसे लेकर सूद्र, म्लेच्छ, यवनतक सबका अधिकार है। इसमें कोई प्रत्यवाय नहीं, कोई भय नहीं। सहज, सरल, सुगम पय है इसलिये—

'तस्मात् सर्वेषामधिकारिणामनधिकारिणां भक्तियोग एव प्रकारयते । भक्तियोगो निरुपद्गवः । भक्तियोगान्युक्तिः । चतुर्मुखादीनां सर्वेषां विना विष्णुभक्त्या कल्पकोटिमिमोंक्षो न विद्यते । कारणेन विना कार्यं नोदेखि । भक्त्या विना क्रक्कक्षानं कवापि न जायते । तस्मास्वमपि सर्वोधायान् परित्यज्य भक्तिनिष्टो भव । भक्तिनिष्ठो भव । मदुपासकः सर्वोष्कृष्टः स भवति । मदुपासकः परं श्रह्म भवति । १ (श्रीभक्तिपारिजातः ) अर्थात् 'अधिकारी, अनिधकारी सबके लिये ही भक्तियोग प्रशस्त है । निषपद्रव है। मुक्तिका देनेवाला है । चतुर्मुखादि सबका मोक्ष विष्णुभक्तिके विना नहीं होता । भक्तिके विना ब्रह्मज्ञान कदापि नहीं होता । इसल्ये तुम भी सब उपायोंका परित्याग कर भक्तिनिष्ट होओ । भक्तिनिष्ठ होओ । मेरा उपासक सबसे उत्कृष्ट होता है । मेरा उपासक परब्रह्म होता है ।

न तपोभिनं बेदैश्व व ज्ञानेनापि कर्मणा ! इतिहिं साध्यते भक्तपा प्रमाणं तत्र गोपिकाः ॥ नृणां जन्मसङ्खेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते । कस्तौ भक्तिः कस्तौ भक्तिभक्तया क्रुष्णः पुरः स्थितः ॥

( मीमद्भागवत-महिल्य २ १८-१९ )

अर्थात् (तपसे, वेदोंसे, ज्ञानसे या कर्मसे, इनमेंसे किसी-से भी श्रीहरि नहीं मिळते, मिळते हैं भित्तसे; और इसके प्रमाण हैं गोपिकाएँ । सहस्रों जन्मोंकी स्पथसे भक्तिमें प्रीति उत्पन्न होती है । किलमें केवल भक्ति ही है, भक्तिसे ही श्रीकृष्ण सम्मुख उपस्थित होते हैं ।

इसलिये 'भक्तिरेकैव सिद्धिदा' -केवल एक भक्ति ही सिद्धि देनेवाली है।

बाध्यमानोऽपि मङ्गको विषयैरक्रितेन्द्रियः । प्रायः प्रगरुभया भक्तया विषयैर्गिभभयते ॥

'विषयोंसे विवदा होनेवाला अजितेन्द्रिय मनुष्य मेरा भक्त होनेपर प्रगल्भा भक्तिके प्रभावसे प्रायः विषयोंके वद्यीभूत नहीं होता.'

भगवान्की शरणमें जो कोई जाता है, वह अभय हो जाता है। भगवान् स्वयं कहते हैं कि 'जो कोई दीन होकर मुझे पुकारता और कहता है कि मैं दुम्हारा हूँ, उसे मैं सबसे अभय कर देता हूँ, यही मेरा बत है।'

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वभृतेभ्यो द्दाम्येतद्वसं मस ॥

श्रीभगवान्की ओर किञ्चित् भी आकर्षण हो। उनके चरणोंमें लेशमात्र भी रित हो तो इसे उनकी महती कृपाका प्रसाद समझना चाहिये। इस प्रसादका यक्तपूर्वक रक्षण। पोषण और संवर्धन करना आवस्यक है। इसका साधन सत्तक्षकं करने और दुस्तक्षकं छोड़नेसे होता है। जो छोग धर्मसे द्वेप करते, देव-दिजोंकी उपेक्षा करते, शौच-सदाचारमें अनास्या रखते हैं, उनका सक्ष ही दुःसङ्ग है। इस्से भक्तको सदा सावधान रहना चाहिये। दुष्ट स्पर्ध जिस तरह मनुष्य दूर भागता है, उसी तरह भक्त भी अभक्तके सङ्गते मागता है—'यात्येवाभक्तसंसर्गाहुष्टात्सर्पाद्यथा नरः'; क्योंकि—

### आलापाद् गान्नसंस्पर्शाध्क्रयनास्सङ्भोजनाद् । सञ्चरन्ति ड्रि पापानि तैकविन्दुरिवाम्भसा ॥

भाषणसे, शरीरस्पर्शसे, एक साय सोनेसे, एक साथ बैठकर भोजन करनेसे पाप एकसे दूसरेमें प्रवेश कर जलमें तैलके बिन्दुके समान फैलते हैं। गुण-दोप सबके संस्र्यां हुआ ही करते हैं, इसलिये मक्तलोग सदा सत्पुर्व्योंके सङ्गन्धी ही इच्ला करते हैं। सत्सङ्ग बद्दे पुण्यसे प्राप्त होता है। कहते हैं—

यदा पुण्यविशेषेण छमते सङ्गतिं सताम् । मद्भकानां सुशान्तानां तदा महिषया मतिः ॥ मत्कथाश्रवणे श्रञ्जा हुर्छभा जायते ततः । ततः स्वरूपविज्ञानमनायासेन आयते ॥

( श्रीभक्तिपारिजात )

अर्थात् 'अव विशेष पुण्यके प्रभावसे मनुष्य मेरे मक्त और सुशान्त सत्पृष्पोंका सङ्ग लाम करता है, तभी उसके मेरे विषयकी बुद्धि उपजती है। पीछे मेरे कथाश्रवणमें उसकी उत्कट श्रद्धा होती है और उससे फिर अनायास ही उसमें मेरा स्वरूपविज्ञान उत्पन्न होता है।'

साधुसङ्ग, सत्सङ्ग या भक्तसङ्ग अत्यन्त दुर्छभ है। जहाँ जब भिले, उसे अपना अहोभाग्य समझना चाहिये। पर जब जहाँ इसकी युलभता न हो, वहाँ सद्भन्योंका सङ्ग तो अवस्य ही करना चाहिये। प्रतिदिन ही व्यास-वाल्मीकि आदिके प्रन्योंका पाठ होना ही चाहिये। इन प्रन्योंके पठनसे हृदय पित्र होता है, प्राण आनन्द-स्तरे अभिषिक्त होते हैं, शुष्क नीरस हृदय भी भक्तिभावसे भर आता है। भक्तिके विषयमें श्रीमद्भागवत-जैसा दूसरा प्रन्थ नहीं है—'निगमक्ल्पतरोगीलतं फलं शुक्कमुखादमृतद्भयसंयुतम् । पिवत भाग्यतं रसमालयम्'।

श्रीमद्भागवतके समान अध्यात्मरामायण भी भक्तिविषयक अति उपादेय मन्य है। रामायण, महाभारत, मागवत, अध्यात्मरामायण प्रभृति सद्भृत्य हमारे जन्म-जन्मान्तरीं के पापेंको नष्ट करनेमें प्रज्वित्त अभिका काम करते हैं। श्रीमन्द्रगयद्गीता, श्रीचण्डीसप्तराती, श्रीदेपीभागवत आदिके पाठ सब पाशांविक वृक्तियोंको नष्ट करके सब पाशांवे मुक्त करनेवाले हैं। वास्मीिकके अवतार तुलसीदास, कृत्तिवास और काशीराम आदिके भ्रन्य ही तो उत्तर भारतमें हिन्दू-धर्मको जीवित रक्ते हुए हैं। भगवन्द्रक्तिमें सत्स्क्रके समान सहायक और कोई नहीं। सत्पुरुषोंका सङ्ग न मिले तो सद्भूत्योंके पाठके द्वारा श्रीभगवान् ने नाम, रूप, लीला, गुण और अवतारकी कथा वार-वार अवण करनी चाहिये। इससे चित्त गुद्ध होता और भगवन्द्रावकी सृष्टि और पृष्टि होती है।

#### शास्त्रोंका कथन है----

'अत्यन्तोःकृष्टशुङ्कतपरिपाकवशात् सङ्गः सङ्गो जायते ।
क्रमाद्विधिनिषेधविषेको भवति । ततः सदाचारप्रवृक्तिजायते । सदाचाराव्जिङदुरितक्षयो भवति । तस्मादन्तःकरणमतिविमकं भवति । ततः सद्गुरुक्टाक्षमन्तःकरणमाकाङ्कृति । यथा जास्यन्धस्य रूपकानं न विचते तथा
गुरूपदेशैन विना करूपकोटिमः तत्त्वक्षानं न विचते । सस्माद्
सद्गुरुकृपाकटाक्ष्रलेशविशेषेणाचिरादेव तत्त्वक्षानं भवति ।
यदा सद्गुरुक्टाक्षो भवति तदा भगवत्कष्माश्रवणप्यानादौ
श्रद्धा जायते । तस्माद् हृदयस्थितानादिदुवौसनाग्रन्थिविनाशी भवति । ततो हृदयस्थिताः कामाः सर्वे नक्ष्यन्ति ।
सस्माद् हृदयपुण्डरीकक्रिकंकियां परमास्माविभांषी भवति ।

अर्थात् 'अत्यन्त उत्कृष्ट पुण्यके परिपाकसे सत्सङ्क प्राप्त होता है; उससे विधि-निषेषका विवेक उत्पन्न होता है। विवेकसे सदाचारमें प्रश्नुत्ति होती है। सदाचारसे सब पापोंका क्षय होता है। तब अन्तःकरण अत्यन्त निर्मल हो जाता है। तब सद्गुककटाक्ष पानेकी इच्छा अन्तःकरणमें होती है। जन्मान्थ व्यक्तिको जैसे रूपका बोध नहीं होता, वैसे ही गुरुके उपदेश विना कोटि करूपोंमें भी किसीको तत्वका शान नहीं होता। सद्गुककी कृपादृष्टिके लेशमात्रसे तुरंत तत्त्वशान होता है। जब सद्गुककी कृपादृष्टिक लेशमात्रसे तुरंत तत्त्वशान होता है। जब सद्गुककी कृपादृष्टि पद जाती है, तब मगवत्कपाश्रवण-च्यानादिमें श्रद्धा उत्पन्न होती है। उससे दृदयस्थित सन्नादि दुर्वासनामन्यका विनाश होता है। उससे दृदयस्थित सब काम नष्ट होते हैं। तब उससे दृत्यग्नकी कृपिकामें परमात्मा-का आविभाव होता है। सद्गुक्कूपाके विना साधनराज्यमें कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता । जिस विधिसे सद्गुह शिष्यको साधन-राज्यमें प्रवेश करनेका अधिकार देते हैं, उसीको दीक्षा कहते हैं। दीक्षांसे दिव्य ज्ञान होता और पापका क्षय हो जाता है, इसीलिये उसे दीक्षा कहते हैं।

विकासनं यतो द्यारकुर्यात्पायस्य संक्षयस् ।
वस्माद्दीकृति सा प्रोक्त सुनिभिस्तन्त्रवेदिभिः ॥
वीक्षासूर्कं जपं सर्वं दीक्षासूर्कं परं तपः ।
वीक्षास्माकृतं जपं सर्वं दीक्षासूर्कं परं तपः ।
वीक्षासाक्षित्य निवसेश्वत्र कुत्राजसे वसन् ॥

× × × ×
देवि दीक्षाविद्दीनस्य न सिद्धिनं च सत्नतिः ।
धस्मास्सर्वप्रयत्नेन गुरुणा दीक्षितो सवेद् ॥

× × × ×
उपपातकछक्षाणि सहापरवक्कोटयः ।
ध्रणाद्वदि देवेदि दीक्षा हि विधिना कृता ॥

अर्थात् 'जप-तप सबका मूल दीक्षा हैं। बहाँ-कहीं जिस किसी आश्रममें भी दीक्षाका आश्रय करके ही रहना चाहिये ! दीक्षाके विना सिद्धि नहीं मिलती, सद्गति नहीं माप्त होती । इस्टिये हर उपायसे गुरुके द्वारा दीक्षित होना चाहिये । विधिपूर्वक दीक्षा होनेसे वह दीक्षा एक क्षणमें लालों उपपातक और करोड़ों महापातक जला डालती है ।'

अभिसे ही अभि प्रज्वलित होता है । सद्गु हसे प्राप्त मन्त्र अभिके समान पापराशिको जलाकर शिष्यका मुक्तिद्वार उन्मुक्त कर देता है । मन्योंके पठन-पाठनसे केवल शब्द-पाण्डित्य बढ़ सकता है, पर प्रत्यक्ष कियाका बोध सद्गु क्ष्मपाके विना नहीं हो सकता । सहु ककी प्राप्तिके लिये जो कुछ करना पड़ता है, उसका हमलोगोंको कुछ भी ध्यान नहीं है । पाषाणमें भी प्राण्यातिष्ठा करनेसे देवताका आगमन होता है । आचार्यकी उपासना करनेसे अद्यावस्त्र अवस्थ ही मिलेगी । एकल्यने होणाचार्यकी मृन्ययी प्रतिमाको पूजकर साधनवल्ये अकारिक्षामें असाधारण दक्षता लाभ की और हमलेग गुरु न मिलनेके बहाने अपने आध्यात्मिक उन्नित्यका द्वार ही बंद रक्खे हुए हैं । आदर्श गुरु मिलनेके पूर्व अपने आपको आदर्श शिष्ट बनाना पड़ता है । भीरमु ह ही भगवान्, गुरु और मन्त्र तीनोंमें हैं । जिन्हें ऐसे सतुक्की कृपा प्राप्त हुई, उनके लिये और कुछ भी प्राप्तक

नहीं है। मगवान ही श्रीसद्गरूरूपसे सत् शिष्यके सामने आविर्भूत हुआ करते हैं।

इस युगर्मे कृच्छूतपादि कठोर साधना करनेकी सामर्थ्य जीवमें नहीं रह गयी । श्रीभगवान्की शरण लेकर उनके चरणोंमें अपनी आँखें लगाकर प्रार्थना करनेके खिया जीवके लिये और कोई उपाय नहीं है । यह उपाय सहज, धरल, सुगम है । शास्त्र ही नगवान्की शणी हैं, शास्त्र ही मागवती तन हैं। अतः शास्त्रानुयायी जीवन ही उन्हें प्राप्त करनेका सहज उपाय है । जिस किसी वर्णमें हमारा जन्म हुआ हो, हमारी जैसी भी अवस्था हो, शीच-सदाचारका अयलम्बन कर अपने धर्मका पालन करते रहें, इसीसे मगधान् प्रसन्त होंगे । श्रीभगवत्-प्रीति ही हमारा परम धर्म है । उनका प्रीत होना ही हमारा परम कल्याण है , श्राह्मण-सन्तान ब्राह्मण-धर्म पालन करें, शीच-सदाचार सत्य-आहिंसा- शम-दम-तपःसमन्यत हों, विसन्ध्योपासन करें, शास्त्रचर्चा और जपादि करोंमें नियुक्त हों, कुलगुक्से कुलमन्त्रकी देखा लेकर सन्ध्या जपादि करें, पुराणादि पाठ करें, सत्य, शौच, शास्त्रवेवादि अवलम्बन करें और सभी वर्ण सदा श्रीमगयसाम-महामन्त्रका जप करें, उत्यस्त्ररसे हरिनामसङ्कीर्चन करें । इस साधनासे मगदान प्रसन्न होंगे और कभी-न-कभी सतुबक्त्रसे आविर्भृत होकर साधकार कहार्य करेंगे।

किलमें नाम-साधन ही सहज साधन है। यही महा-साधना है -

> हरेनीम हरेनीम हरेनीम केवलम् । कली नारत्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा॥ हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥ हरे कुला हरे कुला कुला कुला हरे हरे।

-5/2**12**-2-

## कलियुगी जीवोंके कल्याणका साधन

( केलक — जीजबरामदासजी 'दीन' रामायणी )

यह कितकाल मराग्यतन मन करि देखु निचार । श्रीरधुनाथ नाम तिज नाहिन आन अधार ॥ पहिं कितिकाल न साधन दूजा । जोग जग्य जप तप ब्रत पूजा ॥ रामहि सुमिरिअ गाइअ रामहि । संतत सुनिअ शम गुनधामि ॥ —श्रीरामचित्रभानस

यह 'दीन' लेखक पाठक महानुभावेंि सक्तप्रथम उपर्युक्त पदोंमें आये हुए 'यह' तथा एहि शब्दपर विचाद करनेके लिये विनम्न प्रार्थना करता है। श्रीमानस मन्यके रचियता गोस्वामी श्रीतुलसीदासकी महाराजने बार-बार 'यह कलिकाल, एहिं किलिकाल' का प्रत्यक्ष अझुल्यानिर्देश करके निश्चयपूर्वक यह सिद्धान्त स्थिर कर दिया है कि इस वर्तमान धोर कलिकालमें श्रीमगवान्के नाम और यश (चिरित्र) को छोड़-कर दूसरे जितने भी साधन हैं, उनमेंसे किसीसे भी सिद्धि नहीं हो सकती, वे सभी साधन अनुभव करके देखे जा चुके हैं। श्रीगोस्वामिपादने अपने अनुभवकी बातको बिनयपित्रकाके मी निम्नालिस्वत पदोंमें स्थक कर दिया है। यथा -

'पिंडि' क्रिकाल सकत सावनतरु है अम फलिन करो सो ॥९७३॥

'ग्रमं किन्निरोग जोग-संज्ञम-समाधि रे।
राम-नाम छाढि जो मरोसो करै और रे।
गुलसी परोसो त्यागि मंगी कृत कौर रेग। ६६॥
'जोग, जाग, जग, बिराम, तप, सुतीरथ थटत ।
बॉधिबेकी मब-गर्यद रेनुकी रजु बटत ॥
पिहिरी मुस्मिन सुनाम गुंजा लिल लटत ।
लालच लघु तेरो लिख गुलसी तोहि हटत'॥१२०॥
'साधन बिनु सिद्धि सकल बिकल लोग लपत ।
किन्जुग बर बनिज बिपुल नाम-नगर सपत'।१२०॥

'बस्वास एक राम-नाम को।

ब्रह्म तीसय तप सुनि सहमत, पिन मौ, कौ तन छाम को।

करम-नाल कलिकाल कठिन आधीन सुसाधित दामको।

ग्यान विराग जाग जप तप, मय लोम मोह मद कामको।॥१५५॥

'राम नामके जपे जाइ जियकी जरनि।

कलिकाल अपर उपाय ते अपाय मये,

जैसे तम नासिकेको चित्रके तरनि॥

करम-कलाप परिताप-पाप साने सब, ज्यों सुकूल कूले तरु फोकर करनि । जोग न समाबि निरुपाधि न बिराग ग्यान, बच्चन बिसेष बेष, कहूँ न करनि॥ राम-नामको प्रताप हर कहैं, जपैं आप,

जुग-जुग जानै जग, बेदहूँ बरनि ।।१८४॥

'नाना पथ निरमानके, नाना निधान बहु माँति । तुलसी तू मेरे कहे जपु राम-नाम दिन राति'॥९०२॥ 'जपिंद नाम रघुनाथको, चरचा दूसरी न चाहु'॥१०२॥ 'संकर सालि जो रासि कहाँ कछु तो जरि जीह गरो । अपनो मलो राम-नामहि ते तुलसिहि समुद्दि परो'॥२२६॥

'प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो । ताको मलो कठिन कतिकालहुँ आदि-मध्य-परिनामा' ।। २२८॥ 'राम जपु जीह ! जानि, श्रीत सों प्रतीति मानि, राम-माम जपे जैहै जियकी जरनि ।

राम-नाम सौं रहनि, राम-नाम की कहनि,

**कुटिल करित-मल सोक-संकट हरनि' ॥**२ ४७॥

'संमु-सिखबन रसनहँ नित राम-नामहि घोसु । दंमहूँ ककि नाम-कुंमज सोच-सागर-सोसु ॥१५०॥

इसी प्रकार बिनयपत्रिकाके और भी बहुत-से पदोंमें तथा गीतावली, दोहावली, कवितावली, बरवै रामायण आदि समस्त तुलसीरचित प्रनर्थीमें इस घोर कलिकालके लिये केवल भगव-न्नाम और यशको ही सर्वेत्तिम एवं सफल साधन ठहराकर दूसरे सब साधनोंको निस्सार तथा निष्पल सिद्ध करनेके अनुभवयुक्त प्रमाण दिये हुए हैं, जिन सबको उद्धूत करनेसे लेख अहा हो जायगा । इसलिये इस वर्तमान कलियुगमें जन्म पाये हुए हुम सभी मनुष्योंको उपर्युक्त 'एहिं कलिकाल' के ही निर्दिष्ट भावपर विचार करना चाहिये। हमें गोस्त्रामी श्रीतुलसीदासजीके सामर्घ्यसे अपने सामर्घ्यकी तुलना करनी चाहिये। यदि हममें उनसे अधिक वैराग्य, कान, ध्यानादिकी साधन-सामग्री नहीं हो, तब तो यही उचित है कि वर्तमान युगके उन निकटतम आचार्यने ( श्रीगोस्वामी तुलसीदासजीने ) अपने अनुभवसे जो निर्णय किया है, उसीपर हम हद विश्वास कर हैं और निर्मयतापूर्वक उन्हींके बताये मार्गपर चलकर सर्वसुलभ साधन भगवनाम-यशके जप-कीर्तनहारा विना प्रयास संसार-सागरसे पार हो जायँ । श्रीमानसके ये वचन कितने स्पष्ट हैं !---

> सुनु ज्यालारि काल कलि मल अवगुन आगार । गुनड बहुत कलिजुग कर बिनु प्रयास निस्तार्द्ध।

हतजुग त्रेताँ द्वापर पजा मस अरु जोग । जो गति होइ सो कि हिर नाम ते पावहिं कोग ॥ किंकुम सम जुग अन निहें जों नर कर बिस्तास । गाइ राम गुन गन बिमरू मद तर बिनहिं प्रयास ॥

--- उत्तरकाण्ड १०२ क, ख: १०६ क

यहाँ साधारणतः यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि जगत्में जब अनेकीं आचार्यीने अनेकी साधन-मार्ग बतलाये हैं। तब हम कलियुगी जीवोंकी गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीहे ही क्या धनिष्ठता है ! हम क्यों उन्होंसे अपनी तुलना करें और उन्होंके अनुभवींको अपने लिये उपयोगी मानें। इसके उत्तरमें भी यह 'दीन' लेखक उसी 'एहिं' शब्दपर विचार करनेकी प्रार्थना करता है। गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीके साय हम कलियुगी जीवोंकी धनिष्ठताका सम्बन्ध जोडनेवाला वही 'एहिं' शब्द है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि सत्ययुग, त्रेता अथवा द्वापरमें जन्म ग्रहण किये हुए श्रीतुलसीदासजीका वह कथन नहीं है। कलियुग भी अनेकों ब्यतीत हो चुके, उन बीते हुए कल्यियों में जन्म प्रहण किये हुए श्रीतुलसीदासजीका भी यह कथन नहीं है। बल्कि वह अनुभवयुक्त कथन उन श्रीवुलसीदासजीका है, जो इसी वर्तमान कलियुगमें, जिसमें इम सबका जन्म हुआ है, कुछ ही वर्षों पूर्व जन्म ले चुके हैं। जिन्होंने अपना सारा जीवन ही हमारे जैसे कलि कुटिल जीवींके उद्धारार्थ परोपकारकी मैंट चढ़ा दिया था और इसीलिये जिन ब्रह्मभूत आत्माका इस कलियुगमें अवतार हुआ था । यथा---

'किंक कुटिल जीव निस्तार हित बालमीक तुलसी मयो'।
—अीनामादासकृत मसमारू

'ठरुटा नामु जपत जमु जाना । बालमीकि भए ब्रह्म समाना' ॥ —भोरामचरितमानस

अस्तु, महर्षि वाल्मीकिबीकी श्रह्मभूत आत्माने गोस्वामी श्रीदुष्टलीदासजीके रूपमें अवतार लेकर हमारे कस्याणके निमित्त हमसे कुछ ही दिनों पहले इस कल्पियाके तुःख-द्वन्दोंका साक्षात् अनुभव किया और फिर यह विचार किया कि—

\*किति केवल मल मूल मलीना । पाप पर्शोनीचि जन मन मीना' ॥ ——कीरामचरितमानक इस प्रकार कलियुगी जीवींके साधन-पुरुषार्थका विचार करके डेकेकी चोटसे यह सिद्धान्त उद्धीषित किया गया-

'पहिं कलिकाल सकल सादन तक है श्रम फ्लानि करो सो'। —विनयपत्रिका

फिर इस कल्लिफालमें जो माधन फलीभूत हो सकता है उस मुलभ, मुखद और सब्बे साधनकी दुंदुभी बजायी गयी। इस यहाँ केवल उन मूल बचनोंको ही उद्घृत कर देना चाहते हैं। यथा—

'नहिं किल करम न भगति' बिबेकू । राम नाम अवलंबन एकू' ॥
'किलिजुग केवल हिर गुन गाहा । गावत मर पावहिं भव थाहा ॥
किलुग जोग न जन्म न न्याना । एक अधार राम गुन गाना' ॥
'नाम लेत भवसिंधु सुखाहीं । करह बिचार मुजन मन माहीं ॥
'सब भरौम तिज जो भज रामहि । प्रेम समेत गाव गुनन्नामहि ॥
सोइ भव तर कछ संसम नाहीं । नाम प्रताप प्रगट किल माहीं ॥

किलमरः समन दमन मन राम मुजस मुखमूरः । सादर सुनिः वे निन्ह पर राम रहिः अनुकूरः ॥ कित्र काल मुक्त कोस धर्म न स्थान न जोग जप । परिहरि सकल मरोस रामहि मजिः ने चतुर नरः ॥

— श्रीरामचरितमानस

न मिटे भव संकट हुर्घंट है तप तीरण जन्म अनेक घटो । कितमें न बिरागन स्थान कहूँ, सब लागत फोकट झूठ जटी ॥ भट ज्यों जनि पेट कुपेटक कोटिक जेटक कौतुक ठाट ठटो । तुलसी जो सदा सुख चाहिअ तो रसना निसि बासर राम रटो ॥

—-कवितावर्षी

काल कराल बिलोकहु होइ सन्नेत । रामनाम जपु तुलसी प्रीति समेत ॥ किल निहें ग्यान निराग न जोग समाधि । रामनाम जपु तुलसी नित निरुपाधि ॥ तप तीरच मस दान नेम उपनास । सब ते अधिक नाम जपु तुलसीदास ॥

---- इरवे रामायण

राम नामको अंक है सब सायन हैं सून । अंक गर्षे कछु हाथ नहिं अंक गर्हे दसगून ॥ रामनाम अवलंब बिनु परमात्यकी आस । बरयत बारिद बूँद गहि चाहत चढ़न अकास ॥

—क्षेद्वावकी

इसते आधिक सुन्दर और स्पष्ट उपदेश और क्या हो सकते हैं ?

सियावर रामचन्द्रकी जय!

----

# शरीरकी गति

कथीर गर्ब न कीजिये, काल गहे कर केस ।
ना जानों कित मारिहै, क्या घर क्या परदेस ॥
हाइ जरे ज्यों लाकड़ी, केस जरे ज्यों घास ।
सब जग जरता देखि करि, भये कबीर उदास ॥
झूँठे सुख को सुख कहैं, मानत हैं मन मोद ।
जगत चवैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद ॥
पानी केरा धुदबुदा, अस मानुसकी जात ।
देखत ही छिप जायगी, ज्यों तारा परभात ॥
रात गँवाई सोय करि, दिवस गँवायो खाय ।
हीरा अनम अमोल था, कीड़ी बदले जाय ॥

## श्रीभगवन्नाम-साधन

## ( क्या नामाभास मानना नामापराध करना है ? )

( लेखक--मी'स्वान्तःसुखाय' )

'मक्रलभवन अमक्रलकारी'का परम पावन एक ही नाम परम कल्याणकारी है, एक ही नामसे भवसिन्धु सूख जाता है—'नाम लेत भवसिंधु सुखाहीं।' एक नाममें इतनी पापनाशक शक्ति है जिलना पाप संसारका कोई भी, किसी प्रदेश और कालका भी महान् से महान् पापी नहीं कर सकता **-इस प्रकार श्रुति-रमृति प्राणोक्त वचनीसे तथा अन्यान्य संत** वाणियोंसे जहाँ एक ओर नाम महाराजकी महिमा प्रकट होती है, वहाँ दूसरी ओर यह देखकर कि प्रतिदिन नामकी लक्ष मालिका पूर्ण करनेपर भी कितने लोग अपने व्यावहारिक जीवनमें टरा-से-मरा नहीं होते, जहाँ थे वही पड़े दीखते हैं, उनमें दैवी गुर्जोंके सञ्चार तथा आसुरी गुणोंके परिहारका कोई न्यक्त लक्षण नहीं दिखलायी पहता । इस अवस्थामें यह सन्देह भी अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता कि जिस नामकी महिमा ऊपर कही गयी है वह क्या कोई दुस्सा नाम है। कारण, यदि वह यही होता। जिसकी अक्ष मालिका पूरी की जाती है तो परिणाम दृष्टि-गोचर क्यों नहीं होता ? परिणाम दृष्टिगोचर न होनेकी दशामें क्या यह मान लें कि वस्तृत: नामके सम्बन्धकी वे उक्तियाँ भूतार्थवाद नहीं, केवल अर्थवाद हैं ? पर ऐसा मानना नामके दशापराधोंमेंसे एक महान अपराध करना है। फलतः, शास्त्र-श्रद्धालु ऐसा नहीं कर सकते। अतएव इस शङ्काका समाधान दुसरे प्रकारसे होना चाहिये। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि नामाभासकी कल्पनाका उदय इसी शङ्काके समाधानस्वरूप हुआ है। अर्थात् जिस नामका अम्यास साधारण साधक करते हैं वह वास्तविक 'नाम' नहीं है। 'नामाभास' है। इस प्रकार उपर्युक्त असङ्गतिका निराकरण हो जाता है।

परन्तु नामाभासकी यह कल्पना जिस दोषको हटानेके छिये की जाती है, उसीको पुनः प्रकारान्तरसे ला खड़ा कर देती है। साधारण साधक पूर्ण नाम-रसानुभूतिके पूर्व जिस नामका अभ्यास करता है वह वास्तविक नाम नहीं, नामाभास है—इसके यवनोपाल्यान-जैसे घोलेमें, अज्ञातत्त्या, अश्रद्धा, हेलनया नामोबारणकी प्रलश्नुतिमें वास्तविक आस्था

न होकर अर्थवादकी ही भावना हो सकती है। अर्थात् दूसरे शब्दों में, 'नामाभासकी कल्पना नामापराध है' ऐसा निष्कर्ष निकलता है। फिर भूछ सन्देहका निराकरण कैसे हो !

इसके लिये ययनोपाल्यानवर्णित नाम और तजन्य कल्याणके स्वरूप तथा इन दोनोंसे उसके उससे पूर्व जीवनके सम्मन्धका स्पष्टीकरण आवश्यक है । यवनद्वारा उन्नारित नाममें श्रद्धा एवं विश्वास तथा दिव्यभावनाकी तो बात ही क्या, उसे यह भी बोध नहीं था कि 'राम'नामका कोई भगवान भी है । वहाँ तो जापककी भावनाकी रंजमात्र भी अपेक्षा नहीं है । वहाँ नामकी स्वरूपभूत शक्तिका एकान्त परिचय मिलता है । यवनके मुखसे उन्नारित 'राम' उसके भगवानका नाम नहीं है, प्रत्युत उसके अक्षीलोद्धारका एक अंशमात्र है । उस अक्षीलोद्धारके अवयवभूत भगवत्रामकी महिमा ऐसी कि साक्षात् श्रीभगवानके पार्षद आकर उसे वैकुण्ड ले जाते हैं ! रही उसके पूर्वजीवनकी बात । इसके सम्बन्धमें भगवत्-पार्षदोंसे यमदूनोंने जो उसका चरित्रचित्रण किया है, वही पर्याप्त है । कौन ऐसा पाप था कि जिसको उसने नहीं किया था—

उपर्युक्त विनेत्रनासे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कोई अन्य अलैकिक दित्य नाम दैवीगुणसम्पन्न व्यक्तिद्वारा अद्धान्य अलैकिक दित्य नाम दैवीगुणसम्पन्न व्यक्तिद्वारा अद्धान्य विश्वासपूर्वक उच्चारित होनेने नहीं, मत्युत यही नित्यका भुत अच्चारित-चिन्तित कोई मी भगवजामयोनक शब्द ही परम कत्याणकारी है। फलतः हमारी मूल शक्का खिद्धान्ततः नहीं है, पर व्यवहारके कुछ आकर्षक उज्ज्वलाक्वोंको परमार्थके साथ मिश्रीभूत करनेका फल है। अर्थात् दैवीगुणींके प्रति जीवमात्रका स्वामाविक अद्धा-आदर-भाव है। फलतः वह नहीं चाहता कि किसी आसुरीसम्पच्तिसम्पक व्यक्तिको बही दिव्य गतिप्राप्त हो जाय, जो दिष्य गुणवालोंको होती है। यह पश्चात, यह अनुदारता, यह विणय्द्वति इतनी अस्वामाविक और प्रवल्ट हो जाती है कि वह दिव्य गुण और परमार्थको यदि एक नहीं तो इतना धनिष्ठ सम्बन्धी मानने लगता है,

मनवाने लगता है कि दिल्य गुणोंके विना परमार्थकी प्राप्ति शक्य ही नहीं, असम्भवन्ती है। पर यदि यही वास्तविक बात होती तो भगवानुके प्रति ये उद्गार कैसे निकलते –

'ऐसी की उदार जग माहीं।

िन्तु सेवा जो द्रवै दीनपर राम सिंस कोउ नाहीं।

नामके सम्बन्धमें तो ऐसे उद्गार भी पूरे नहीं पड़ते,

क्योंकि 'नामीसे नाम बड़ा है।' यह सब श्रुति-स्मृति-शास्त्रपुराण-संतकी टेर है। फिर तो-—

मार्थे कुमार्थे अनस्त आरूसहुँ । नाम जपत मंगरू दिसि दसहूँ ॥ पापिउ जा कर नाम सुमिरहीं । अति अपार मबसागर तरहीं ॥

—का क्या स्वारस्य होगा ? इसमें सन्देह नहीं कि दिन्ध्य गुणसम्पन्नता नामाभिक्षित्र बढाने तथा उससे शाततया लामान्वित होनेके लिये अनिवार्य है। पर इसका यह कदापि अर्थ नहीं है कि दिन्ध्यगुणसम्पन्नता नामप्रभावका कारण है। इसके विकद्ध, नाम महाराज कार्य-कारणातीत अर्ति दिन्ध हैं। वह अपनी महिमामें विराजते हैं, उन्हें किसीकी अपेक्षा नहीं। उनमें यह शक्ति है कि वे परम पापी और परम पुण्यातमाको समान गांत दे सकते हैं, देते हैं, दिये हैं, देंगे। केवल उनको प्रहण करना चाहिये, यही एक शर्त है। यह अवस्य है कि दिव्यगुणसम्पन्नतासे महण अधिक सम्भय एवं सहज हो जाता है। पर जीवनमें जिसने एक बार भी महण कर लिया, उसके परम कत्याणकी रिकस्ट्री हो गयी, इसमें रंचमात्र भी सन्देह नहीं है।

जहाँतक परम कल्याणका सम्बन्ध है, वहाँतक तो यहीं नाम एक बार भी किसीके द्वारा भी किसी स्थान या समयमें भी उचारित हो तो वह परम कल्याण कर ही देता है। परम कल्याणकी साक्षात् अनुभृतिमें दिव्यासुरगुणसम्पन्नताके तारतम्यसे अन्तर पढ़ सकता है। बिच्यगुणसम्पन्न जीते ही मुक्त हो सकता है, आसुरगुणसम्पन्न मरणके पश्चात् मुक्त होता है। अथवा यह भी हो सकता है कि दो एक जीवनका व्यवधान और भी पढ़ जाय, परन्तु अन्तिम मरणके पश्चात् उसकी मक्ति होती ही है।

एक और भी प्रमुख भेद है, केवल कत्थाण ही परम बाञ्छनीय नहीं है, कत्याणकी अधिकाधिक निरम्तर अनुभृति उससे भी बदकर है। कत्याण तो भगवान्के नाम-रूप-लीलाधाममेंसे एक या कहयोके ग्रहणसे हो ही जाता है, पर उसके बाद भी भजनका सुख शेष रहता है।
प्रमुकी साक्षात् प्राप्तिके अनन्तर सुप्रीवके ये शब्द—
अब प्रमु कृषा करहु एहि माँती। सब तिन मजन करों दिन राती ॥
—इसीके इंगित हैं। और भी, यदि कल्याण ही परम ध्येय होता तो जीव उसे छोड़कर आता ही क्यों? कल्याणरूप तो या ही, है हो, रहेगा ही। जीवने उस अवस्थाका ल्याग केवल भजन सुखके लिये किया या और उसकी प्राप्ति दिव्यगुणसम्पन्नतापूर्वक नाम-स्मरणसे सहज ही हो सकती है।

नामकी महिमा। गुणकारिता आदिमें अनेक किन्तु। 'परन्त' लगानेका एक और भी कारण है, इसीके परिणाम-स्वरूप नामके साथ अन्यास्य बन्धन लगा दिये जाते हैं। परमार्थकी कल्पना हममेंसे सर्वोत्कष्ट जीवोंका भी सर्वस्व है। समी श्रेय और प्रेयकी परिसमाप्ति उसमें ही होती है। वही परमार्थ केवल एक बार किसी भी भगवज्ञामके भाव-क्रभाव, इच्छा-अनिच्छा, अद्धा-अश्रद्धापूर्वक जैसे-तैसे उच्चारित कर्नेसे अनायास सहज प्राप्त हो जाता है---इस बातको द्राविद्ध-प्राणायामी अन्य साधन मार्ग एव मार्गी सहज उदार हृदयसे स्वीकार नहीं कर पाते । उनके मनमें सहज ही प्रस्त उठता है -जिस परमार्थको बड़े-बड़े उद्भट, क्रियाजील, सद्गुरु दारणागतः योगीः वयोष्टद्ध विद्वान् आजीवन चेष्टा करने-पर जन्म जन्मान्तरोंमें भी उपार्जित नहीं कर सकते, उसको लबार्घमें लिया गया एक भगवन्नाम प्राप्त करा दे-यह क्या समझकी और वैसे हृदयकी प्राह्म बात हो सकती है ! कदापि नहीं । पर शास्त्रोंकी उक्तियोपर इड्डताल लगाकर अपनेपर ही कुठाराघात कैसे करें ! इसल्प्रिये वे उस सिद्धान्तको तो अस्त्रीकार कर नहीं सकते, पर अपने व्यावधानिक 'किन्तु', 'परन्तु'से इसको इतना दुरूह और अगम्य बना देते हैं कि श्रति भगवतीने सर्वथा सन्तरा, असहाय, निरालम्ब दीनोंके लिये नामोचारणद्वारा कल्याणप्राप्तिकी जो घोषणा की है, उस प्रभुदत्त आश्वासनमें सहज आस्था करनेमें ये बढ़े बाधक होते हैं। और इनके माध्यमसे उन दीनोंके अन्तः करणमें भी नामसम्बन्धी ये धारणाएँ स्थान पा जाती हैं । फलतः बेचारे नाम-पारसमणि पाकर भी दीन-दखी ही रहते हैं। इन उद्भटोंने सकुदुःश्वारित कल्याणदायी नामके सम्बन्धमें ऐसे-ऐसे नियम लगा दिये हैं कि असूक विधिसे, अमुक आसनसे, अमुक संख्यामें, अमुक नाम क्रुयाण कारी होता है । कहनेकी आवश्यकता नहीं कि नाम भगवान वाञ्छाकस्पत्र हैं) सबकी सब तरहकी बाञ्छाओंको पूर्ण करते हैं। फलतः जब कोई मनमें धारता है कि अमुक नाम, अमुक प्रकारसे कस्याणकारी होगा तो नाम महाराज कहते हैं 'एवमस्तु, तुम्हारा कत्याण मेरे स्वरूपभूत स्वभावके विश्वद्ध तुम्हारी विधिकी पूर्णतापर ही होगा ।' यही कारण है कि सद्यः नामकी महिमा प्रकट नहीं होती।

फलतः जो नामसम्बन्धी सम्पूर्ण शास्त्रकथित एवं व्यवहार-प्रचलित नामापराधोंको यहाँतककी उनकी धारणाको बलात् हटाकर इसमें रिथत हो जाता है कि जैसे तैसे सकुदुसारित नाम ही कल्याणकारी है, उसका कल्याण ध्रुव है। नामके सम्बन्धमें कोई भी बोध, कोई भी धारणा न हो—जैसे यसनकी थी, तो नामकी महिमा तत्काल दीखती है। अथवा कोई कल्यना हो भी तो यह कि नामशक्तिको रोकनेवाला कुछ भी नहीं है, तो भी सद्यः प्रकट होती है। परन्तु नाममें ऐसा विश्वास स्वस्य पुण्यवानोंको नहीं होता। कहा भी है—

## महाप्रसादे गोविन्दे हरेनीजि तथा गुरी। स्वल्पपुण्यवतां राजन् विश्वासो नैव जायते॥

प्रसङ्गतः यहाँ एक दुरूह प्रश्न उपस्थित होता है। क्या नामके सम्बन्धमें नामापराध भी न मानें ! फिर इस लेखका प्रयोजन क्या ! सचमुच बात तो ऐसी ही है। नाम-सम्बन्धी अन्य कुधारणाएँ तो नामापराधकी कल्पनासे हटती हैं और नामापराधकी मान्यतारूपी कुधारणा उसके भी परित्यागंसे। उस विषयमें ध्येन त्यज्ञित तस्यज्ञ' की उक्ति अक्षरचाः चरितार्थ होती है। और वस्तुतः नामापराध मानना अन्तिम नामापराध है। जबतक नामापराधकी भावना है तबतक नामकी महिमाको समझ नहीं सकते। तबतक वही दया है, जैसे सूर्यके सम्मुख उपस्थित होनेकी बात कहना और साथ ही जीत और अन्धकारका अनुभव भी करना । और भी यदि नामापराध बास्तविक होता तो स्वयं नामद्वारा ही उसकी निवृत्ति शक्य नहीं बतलायी जाती। जैसे—तीर्या-पराध क्ष्मलेप होकर उस तीर्यद्वारा नहीं मिटता, वैसे ही

नामापराध भी नामद्वारा नहीं हटता !

अन्तमें एक और बातकी ओर ध्यान दिलाकर लेख समाप्त किया जायगा । शास्त्रों और संतोंकी कृपासे साधारणतः भारतवासियों और विशेषतः धर्म-विश्वासियोंमें परम कस्याण-कारी नामका इतना अधिक प्रचार है कि यह अमुख्य बेमोल, कौडीका तीन प्रतीत होता है। जैसे सर्वत्र व्यापक होनेके नाते आकाश और वायुका महत्त्व विना विचारके साधारणतः नहीं प्रतीत होता, उसी प्रकार नाम भी 'कुछ नहीं के बराबर स्थान पाता है। 'केवल नाम लेनेसे क्या होगा ?' 'खाली नाम क्या कर सकेगा ?' आदि उद्गार इसीके व्यक्षक हैं। पर यहाँ बड़ी भूल होती है यह 'केवल' या 'खाली' नाम सचम्च अमृस्य है-सर्वेपिर अति मृत्यवान् है । विचारना चाहिये कि चौरासी लाख योनियोंके अनन्त कोटि जन्मोंके अनन्तर मनुष्ययोनि प्राप्त होती है, उसमें भी वर्तमान संसारके लगभग पौने दो अरब मनुष्योंमेंसे कितनोंको 'परम मधर युगुरु नाम, रावेकुष्ण सीताराम' की कर्णद्वारा धारि है। इस दृष्टिसे हम कितने भाग्यशाली हैं। कितना विशेषाधिकार मिला हुआ है-इसकी ओर ध्यान नहीं देनेके कारण ही इम 'केवल नाम', 'खाली नाम' कहकर नाम भगवान्की उपेक्षा करते हैं। सचमच नाम खाली नहीं है। इसका साधारण, कम-से कम मूल्य है अनन्तकोटि जन्मोंकी अनुभूतिके अनन्तर परम प्रभु नामीकी असीम कृता । सोचिये तो एही नाम महाराज कितने मुल्यवान है और तो क्या, स्वयं नामीको ही व्हामें कर छेते हैं ! केवल मनगढत बात नहीं है । प्रमाण देखिये---

सुमिरि पदनसुत जावन भामू । अपने बस करि राखेउ रामू ॥ और अन्तमें —

कहीं कहाँ क्रिक नाम बढ़ाई। रामुन सकहिं नाम गुन गाई॥ बोलिये प्रेमसे नाम महाराजकी जय!

we the

# हरिकी आश करो

हरि-सा हीरा छाड़ि के करै आन की आसा। ते कर जमपुर जाहिंगे, सत भासै रैदास म

---रैदास



# कीर्तनका सविशेष वर्णन

( तेखक--रायदहादुर पंड्या श्रीवैजनायजी )

में यहाँ एक वास्तविक घटनाका हाल लिखता हूँ । मेरे एक परिचित मिन्न कुछ साधना करते हैं । उन्हें अन्तरमें आदेश हुआ कि, 'तुम अमुक तीर्यको जाओ, वहाँ तुन्हें कुछ अनुभव होगा।' वह श्रीकृष्णका तीर्यस्थान था। वहाँ जाकर मन्दिरमें दर्शन कर बैठकर घीरे-घीरे कीर्तन करनेपर उन्हें ऐसा मान होने लगा कि मूर्तिमेंसे श्रीकृष्ण निकलकर मेरे साथ नाचते हैं । इनको अपने शरीरकी सुध न रही ! ये श्रीकृष्णके साथ बहुत ऊँचे लोकमें गये-जहाँ इनके कपड़े, शरीरके अवयव, बाल आदि सब गिर पड़े और ये केवल मकाशक कपमें रह गये । वहाँ इतना आनन्द था कि वहाँसे लौटनेका मन नहीं होता था। पर कुछ कालके पश्चान इन्हें लौटा दिया गया। लौटनेपर बाह्य चेतनामें सब मनुष्योंमें श्रीकृष्णका ही भान होता था। तक्से इन्हें इस प्रकारका अनुभव कीर्तनमें

बार-बार होता है और उस ऊँचे लोकमें इनसे पूछा जाता है कि क्या तुम जगत्की सेवाके लिये इस आनन्दका त्याग करने को तैवार हो । उन्हें यह भी कहा जाता है कि ये ऊँचे अनुभव करानेका हेतु यह है कि तुम जगत्में जाकर यह बताओ कि सच्चे कीर्तनमें इस प्रकारकी समाधिकी अवस्थाको प्राप्त होना चाहिये । उस आनन्दको छोड़नेकी तो इच्छा कभी हो ही नहीं सकती । पर जग-सेवाके लिये उसे त्यागना आवस्यक होता है । इसलिये इनसे कहा जाता है कि 'तुम्हारा कर्तव्य जगत्में जाकर जगत्कल्याणार्य चेष्टा करना है, न कि उस आनन्द-दशामें रहना ।'

यदि किसीको इस कीर्तनके विषयमें कुछ पूछना हो तो उत्तरके लिये टिकट आनेपर उत्तर देनेका प्रयत्न किया जायगा।

<del>\_ ⇒a</del>G·~

# साधनका मनोवैज्ञानिक रहस्य

( लेखक— डॉ॰ श्रीदुर्गाश्चंकरजी नागर )

संसारमें मनुष्य घड़ीके पेण्डुलमके समान कभी प्रसन्नता, कभी अप्रसन्नता, कभी सुख, कभी दुःख, कभी उन्नति, कभी अवनतिके संयोग और वियोगके अधीन होकर हिलोरे खाया करता है। अनेक अवस्थाओं में इधर-से-उधर छुट्कता रहता है। सैकड़ों बार धवरानेके और उद्विम होनेके मौके आते रहते हैं। समय सदा एक-सा किसीका नहीं रहता, सुखके बाद दुःख और दुःखके बाद सुखका चक्र फिरता ही रहता है।

आजकल मनुष्यका जीवन ऐसा भाररूप हो गया है कि एक क्षण भी चित्त स्थिर और शान्त नहीं रहता । यह बात अनुभवसे सिद्ध है कि जो लोग किसी साधनका अम्पास नहीं करते, उनका अन्तःकरण इन्द्रिमींके साथ सम्बद्ध रहता है । अन्तःकरण, मित्तिष्क, ज्ञानतन्तु, गतितन्तु और शरीर—सब तदात्मवत् होकर रहते हैं । ज्ञानतन्तु और शरीर में बाह्य कारणसे क्षीभ उत्पन्न होते ही अन्तःकरणको पहुँचता है और अन्तःकरणको पहुँचता है और अन्तःकरणको पहुँचता है

है, वह खण्डित हो जाता है और विजातीय वृत्तिका प्रवाह प्रबळतासे चळने लगता है।

वाह्य उपाधि अन्तरकी अस्थिरता तमीतक प्रकट कर सकती है जबतक कि शरीर, इन्द्रिय और प्राणद्वारा अन्तःकरणका अस्थिरताजनक स्वभाव बना हुआ है। किन्तु जिनके अन्तःकरणकी भावनामय व्यापारकी वृत्ति अन्तर्वाह्य स्थूल-सूक्ष्म खावनद्वारा स्थिर हो जाती है और अस्थिरता पैदा करनेवाले हेतुओंका लगभग अभाव अथवा शिथिलता हो जाती है, उनके चित्त अडोल और अकम्प हो जाते हैं और प्रतिकृलता तथा परिस्थिति उनके ध्येयसे उन्हें विचलित नहीं कर सकती।

जिस प्रकार मोम-जैसी मुलायम बस्तुपर मोहर द्यानेसे उस पदार्थकी प्रतिकृति (छाप) उस वस्तुपर अहित हो जाती है किन्तु पाषाण और लोहेकी वस्तुपर उसका (Impression) इम्प्रेशन नहीं होता, उसी प्रकार जिन मनुष्योंने स्थिरता प्राप्त करनेके किसी साधनका अवलम्बन नहीं किया है उनका चित्त दुर्वल होता है और उनके मनपर प्रत्येक प्रसङ्घक्षी छाप पड़ती है, किन्तु जिनका मन साधनसम्ब होकर दद हो गया है उनके मनपर उसकी इच्छाके चिना किसी भी प्रसंग या प्रतिकृत्वताका प्रभाव नहीं पड़ सकता : व्यायहारिक जगत्में हम देखते हैं कि जिनका मन किसी एक विषयमें तत्त्रीन हो जाता है अर्थात् एकाम हो जाता है, उनके मनपर यातावरणका लेशमात्र भी असर नहीं होता और न दूसरे विषयोंकी उनके मनपर छाप पश्चती है।

वर्तमान शिक्षाप्रणालीमें एक बढ़ा भारी दोष यह है कि चेतन मन ( Conscious mind ) का रुस्य रखकर ही प्रकृत्ति हो रही है किन्तु उच्च नीतिका और आध्यात्मिकता-का जीवनके व्यवहारमें अभाव दिस्तायी दे रहा है। चेतन मन (Conscious mind) का साम्राज्य होनेसे अन्तर्मन (Sub-conscious mind) मृतप्राय हो जाता है। जाप्रत् मनसे व्यवहार करनेवाले बहे विचारशील माने जाते हैं किन्त हमेशा संशयी बने रहते हैं। इनमें आन्तरिक प्रसम्रताका अभाव रहता है। आत्मविश्वास एवं ईश्वरके प्रति अद्धाका लोप हो जाता है। अद्धा, भक्ति और प्रेमका अभाव हो जाता है। वेशुष्क तर्क-वितर्कमें ही गोते खाते रहते हैं, जरा-जरा-छी बातपर आपेसे बाहर हो जाते हैं । जरा-सी विपत्ति अनिपर आकाश-पाताल एक कर देते हैं। बाह्य जगतकी प्रत्येक घटनाका इनके दुर्बेल चित्तपर अप्रतिहत प्रभाव पहला है और योडा अधिक श्रम करनेसे या रोगसे आकान्त होने-पर (Emotional and nervous break down ) स्नायविक दुर्वेलता अर्थात् मजातन्तुकी व्याधि होकर इनकी (Will-Power) इच्छाशक्तिका ह्वास हो जाता है और इनका शानतन्तुव्युह (Nervous System) और मस्तिष्क इतना कमजोर हो जाता है कि ये रात-दिन अञ्चान्त और परेशान रहते हैं और किसी भी तरह जीवनको अन्त करनेकी सोखते रहते हैं और कोई-कोई तो पागल हो जाते हैं । यह बुद्धिकी पराकाष्टा है ।

साधनका नाम लेते ही कई लोग चौंक जाते हैं। उपासना करनेवाले और संयमका साधन करनेवालेके विषयमें कई बार ऐसा देखनेमें आता है कि अमुक मनुष्यने हनुमान् या देवीकी साधना या उपासना की और वह पागल हो गया। अमुक मनुष्यने मैरवकी साधना की और उसको चित्तभ्रम हो गया । अमुकने हठयोगका अभ्यास किया और उसको हुद्रोग हो गया । अमुकने प्राणायामका अभ्यास किया, उसको अमुक रोग हो गया। अमुकका मुद्राके प्रयोगरे उच्चाटन हो गया। वर्षभरमें बहुत-से साधनभ्रष्ट हमारे यहाँ आते हैं, जिन्हें वास्तवमें हानि हुई होती है, किन्तु इसमें उन्हींका दोष है।

वास्तवमें उपास्ककी अनिधकार चेष्टा ही इस प्रकारकी स्थितिका कारण है। कामनाओं के वशीभृत होकर ये उपासनामें प्रवृत्त होते हैं। इनका चैतन मन (Conscious mind) मुशिक्षित नहीं होता। कामनाओं की सिद्धिके लिये लैकिक उपाय भी दौड़-धूपके साथ करते हैं और निष्पल होनेपर साधनमें लगते हैं। इनका चेतन मन (Conscious mind) निकल्साइ हो जाता है और कामनाके विचार सतत उठते रहते हैं और इनके अन्तर्मन (Sub-conscious mind) के गर्भभागमें प्रविद्य हो जाते हैं।

चेतन मन और अन्तर्मनके अन्य व्यापार बन्द हो जाते हैं और दुर्दशाप्रस्त विहुल मनकी स्थितिमें ये साधन आरम्भ करते हैं और अन्तर्मनमें प्रवेश करते ही अन्तर्मनकी कामना-पिशाची इनको दवीच लेती है और इनका चिक्त भ्रमित हो जाता है या ये पागल हो जाते हैं । चेतन मनकी सत्ता तो पहलेसे ही लोप हुई होती है, इसल्यि ये जाग्रत् मनसे कुछ विचार ही नहीं कर सकते ! किसी-किसी-को धार्मिक उन्माद (Religious mania) हो जाता है।

दूसरे लोग जो प्राणायाम आदिकी क्रियाओंको दोष देते हैं, वे अपनी क्रियाके धुनमें घंटों अभ्यास करते हैं और जामत्-अवस्थामें आते ही बहुर कष्ट अनुभव करते हैं।

अन्तर्मनको ही प्रधानता देनेसे इस प्रकारकी दुर्गति होती है।

यदि इम किसीसे भी यह प्रश्न करें कि स्थ लोग संसारमें क्या चाहते हैं तो वह यही उत्तर देगा कि स्व कोई द्यान्ति और आनन्द चाहते हैं। शान्ति और आनन्द प्राप्त करनेके लिये सारा जगत् दौड़ लगा रहा है। शान्ति और आनन्दकी प्राप्ति स्फलतासे होती है और सफलता किसी साधनका दीर्घ कालतक अवलम्बन करनेसे ही प्राप्त हो सकती है। जिनमें निश्चयक्त या सङ्कल्पकल वुर्वत होता है और जिनके मनमें भय, श्रष्टा, सन्देहके विचार उठते हैं उनको अन्तर्वल मनभूत और दृढ़ करनेके लिये, चित्त किर करनेके लिये साधन करना परम आध्ययक है। अन्तरकरणका स्वभाव ही चलायमान है। साधनद्वारा ही इम अपने अन्तरकरणमें फेर-फार कर सकते हैं। अन्तरकरणमें दृढ़ जमे हुए संस्कारको निर्मृल करनेके लिये साधनकी आवश्यकता है।

हमें संसारमें क्या करना चाहिये, हम संसारमें क्यों उत्पन्न किये गये हैं—यह बात ठीक तरह हम उसी समय समझ सकते हैं, जब हम कुछ देरके लिये संसारसे अलग हटकर अपनेको और संसारको देख सकें। ऐसी अवस्था तभी प्राप्त होती है, जब चित्त स्थिर हो जाता है और संकल्प बल हद हो जाता है। शान्त और स्थिर अवस्था प्राप्त करनेके पाश्चान्य और पौरस्य सरल साधनोंका यहाँ दिग्दर्शन कराया जाता है, जिनके योड़े दिनोंके अभ्यास्ते ही साधकको अपनेमें विलक्षण परिवर्तन हष्टिगोचर होगा और साधक अयोग्य प्रभावसे वन्न जायगा।

#### पाश्चाच्य साधन

#### एकाप्रता ( Concentration )

कई मनुष्योंकी व्यर्थ चेष्टा करनेकी, विना प्रयोजन अङ्ग सञ्चालन करनेकी आदत पड़ जाती है और दुईल शानतन्तुवाले या जिनका मस्तिष्क विकृत हो गया है या विलपावर (इच्छाशक्ति ) मन्द हो गयी है, उनमें भी ये आदर्ते पायी जाती है। माखून कुचरना, अँगुलियाँ चटलाना, मूँछ मरोहना, हाथ-पाँबोंका हिलाना, सिर खुजलाना, मुँ६ बिगाइना, आँखें टिमटिमाना, कोई भी चीज पढ़ी हुई हो उसको उठाकर इकड़े कर देना आदि हरकतोंसे (Dissipation of energy) प्राणशक्ति निरर्थक नष्ट होती है। मनुष्य अपने अपर अधिकार खो देता है और उसका चित्त विक्षिप्त हो जाता है और एकामता भंग हो जाती है। चित्तको एकाम करना सीखना हो तो सर्वप्रथम अपने शरीरपर अधिकार करो । ( A would-be psychologist must first not to make any movement of the body without any reason ) जो व्यक्ति शक्तिसम्पन्न बनना चाहता है, उसे सर्वप्रयम यह सीखना चाहिये कि वह निष्प्रयोजन अपने शरीरका अक्टन्सञ्चालन न होने दें।

जो मनुष्य क्षणमें बष्ट और क्षणमें तुष्ट हो जाता है, उसका अपने मनपर अधिकार नहीं हो पाता। अपने विचार और भागनाका निरीक्षण करो। तुम्हारे मनमें कितने निरर्थक भाग और विचार उटते हैं, इसका विचार करो। जिस प्रकार एक ग्लासमें पड़ी हुई बास्तद किसी उपयोगकी नहीं किन्तु उसको बन्दूककी नालमें संयम करनेसे एकामता होते ही तत्काल प्राणहरण करनेका सामर्थ्य उसमें भा जाता है, उसी प्रकार एकाम किये हुए विचार शक्तियाले होते हैं और निरर्थक विचार पालनु होते हैं।

जब चाहे किसी विषयपर विचार लगाया जा एके और जब चाहे किसी विषयसे विचार इटाया जा एके, यह बल्यान् मनका लक्षण है। जिसका मन भटकता रहता है, वह अपनी शक्तियोंको बरवाद करता रहता है। जो बस्तु, जो कार्य हमारे सामने हो, उस्पर देखने, मुनने और विचारनेकी सारी स्तियोंको लगा देना ही एकामता है। विचारको एक ही बस्तुपर अथवा कार्यपर एक ही स्थानपर निरन्तर (Undivided attention) अनन्यासक ध्यानसे रोक रखना ही एकामताकी कुंजी है। यह सदा स्मरण रक्खों कि सामनेकी वस्तुपर औ एकामता कर सकता है, वही सब जगह कर सकता है। जो अपने शरीर और मनपर अधिकार रख सकता है, वही एकामताका अभ्यास कर सकता है।

## मानस चित्रकल्पना (Visualization)

मानस-शाखका यह रिखान्त है कि जिसका चित्र हम अपने मनमें अखण्ड आरूढ़ रखते हैं, परिणाममें हमारे व्यावहारिक जीवनमें वही प्रत्यक्ष हो जाता है। जिस प्रकारका हमारा अन्तर्जीवन होता है, उसी प्रकारकी वस्तुओंका हमारे बाह्य जीवनमें आकर्षण होता है। हम लोह-चुम्बकके समान हैं; जैसे लोह-चुम्बक लोहेको अपनी ओर खीचता है, उसी प्रकार हम भी अपने सहश्च पदार्थोंका आकर्षण करते हैं।

जब अमुक चित्रकी मनमें रखना होती है तब उस चित्रके समान ही विचार उत्पन्न होते हैं। ये विचार मनसे बाहर प्रकट होते हैं और सारे शरीरमें न्यास हो जाते हैं और हमारी इच्छा, उद्देश्य और मनोदृत्तिमें फेर-फार कर देते हैं।

पूर्ण आरोग्य और बलका चित्र मनमें दीर्घकालतक आरूढ़ रहे तो चाहे जैस हठीला रोग भी नष्ट हो जाता है और शरीर पूर्ण आरोग्यमय बन जाता है। मानिषक चित्र कोई ऐसी एक क्खु नहीं हैं कि व्यवहार-में जैसे इम स्थूल पदार्थों को देखते हैं, उसे भी देख सकें। यह तो एक करपना, विचार अथवा भावना है और बुद्धि-चुत्तिसे ही इम उसको देख सकते हैं।

यदि तुम्हारा शरीर कृश और दुर्बल है और तुम मोटे-ताजे बनना चाहते हो तो उसी तरहका ध्यान करके अपना मानस चित्र देखों। अगर तुम्हारा शरीर बहुत स्थूल है और तुम अपनी चरबी छाँटना चाहते हो तो वैसा ही अपने मनके नेत्रोंसे अपने सुन्दर, सुडौल शरीरको देखों, यदि मानसिक और आस्मिक शक्तिकी अभिष्टदि चाहते हो तो मानसिक शिक और आस्मिक शक्तिके सद्गुणोंसे अपने मसिष्कको भरा हुआ देखों। इस सिद्धान्तको फालत् समझकर मत उड़ा दो। इसके अंदर प्रकृतिका एक बड़ा सिद्धान्त भरा हुआ है। जिस तरहका तुम अपना मानसिक चित्र देखोंगे, बैसे ही बन जाओगे।

एकान्तमें निल्य एक एक करके स्मरण करके स्मृतिपट-पर नित्य इष्ट मानिएक चित्र उपिक्षित करनेले बड़ा लाभ होगा । कोई पदार्थ को तुम्हारे सामने हो, उसको बारीकीले छोटे से-छोटे अंदाको देखो । अब नेत्र मूँदकर उस पदार्थको ज्यों-का-त्यों अपने भीतर मानिसक दृष्टिसे देखो; फिर नेत्र खोलकर देखों कि किन-किन अंदोंको तुम मूल गये हो । पुनः दूसरे दिन अभ्यास करो । पाँच मिनिट नित्य अभ्यास लगानेसे कुछ दिनोंमें स्मरणशक्ति तीव होने लगेगी,

## इच्छाशक्ति ( Will-Power )

मानस-शास्त्रका यह नियम है कि जो जैसा अपनेको समझता है, वह वैसा ही बन जाता है। सुननेमें तो यह बात आश्चर्य-सी माल्स होती है, परन्तु वास्तवमें है विलकुल सत्य । जो बात बार-बार मनमें चला करे, वह विश्वासके रूपमें बदल जाती है और अपने मन और शरीरके सम्बन्धमें बैसा जिसका विश्वास होता है वैसे ही लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इस प्रकार बार-बार दुहरानेके लिये जिस वाक्यका उपयोग होता है, उसे (Auto-suggestion) आत्म-योतन कहते हैं।

## यादशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादशी !

जैसी जिसकी भावना होती है, वैसी ही सिद्धि होती है। तीत इच्छाशक्तिको जामत् करनेका सर्वोत्तम उपाय आत्म- धोतन या स्चना है। मनोविशानाचार्य एमीलोका कथन है कि रात्रिको सोते समय अन्तर्मनमें जिस भावनाका चिन्तन करते हुए हम निदामें प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवनका निर्माण होता है। अन्तर्मन हमारी समरणशक्तिका भाण्डार है। इसमें जीवनके प्रत्येक क्षणमें होनेवाली घटना तथानत अक्कित रहती है।

प्रस्थेक भावना जो हमारे मनमें आती है, उसको यदि अन्तर्भन (Sub-conscious mind) की अचेतन दृत्ति प्रहण कर लेती है तो यह सत्वस्थ होकर इमारे जीवनकी एक स्थायी वृत्ति हो जाती है!

इस सिद्धान्तके नियमानुसार भावनाओंका प्रभाव हमारे मन, विचार, प्रकृति, शारीरिक संगठन तथा उसके कार्योपर अक्टय पड़ता है .

आनन्द, सुल, शान्ति, आरोग्य, उत्साह, श्रद्धा, सामर्थ्य, बल आदिकी भावना अन्तर्मनमें भर सकते हो और यही भावनाएँ सत्य होकर तुम्हारे जीवनको उच्च बना सकती हैं।

जो कुछ तुम्हारी इच्छा हो। आवस्यकता हो— जैसे तुम्हें बल प्राप्त करना है तो भी बलवान् हूँ इस सबल भावनाको रात्रिको सोते समय बार-बार दोहराया करो । या इच्छाशक्ति (विल-पावर) को उन्नत करना हो तो निम्न स्चनार्जीको दोहराते हुए निद्रामें प्रवेश करो —

भेरी इच्छाशक्ति बलवती है । मैं सब कुछ कर सकता हूँ । अतः मैं अवस्य करूँगा । यही मेरे जीवनके मन्त्र हैं । मैं दुःख और विपत्तियोंसे कभी नहीं हरता । मैं निर्भय हूँ । मैं अपनी समस्त शक्तियोंको केवल इच्छाशक्तिको बलवती बनानेमें लगाता हूँ । शरीर और मनपर मेरा पूर्ण अधिकार है । मेरा स्वभाव परम शान्त और स्थिर है ।

इस अभ्यास्ते थोड़े ही दिनोंमें तुम्हारे शरीर और मनमें आश्चर्यमय उन्नति होगी और हच्छाशक्तिके बढ़नेसे तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे वशमें आ जायगा।

## पौरस्त्य साधन

पाश्चात्त्व मानस-शास्त्रियोंने बाहरी एकाप्रताके त्रिये करुपना, एकाप्रता और हञ्छाद्यक्तिको उत्तत करनेके उपाय बतलाये हैं, जिनसे हम इस संसारमें सफल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। पश्चान्य मनोविज्ञानी राष्ट्रिको स्रोते समय बाह्य मनको विरोधी विचारसे रहित करके इष्ट विचारोंमें सन्मय होकर, जिस स्थितिको प्राप्त करना हो, अन्तर्मनमें प्रवेश करने-का आदेश देते हैं।

हमारे प्राचीन ऋषि सद्भावको स्थिर करनेके लिये सन्धिके समय सन्ध्या करनेका महत्त्व बतलाते हैं। (१) प्रात:-कालकी सन्धि। (२) मध्याह्रकालकी सन्धि और (३) सायं-कालकी सन्धि-इन तीनों समयपर मनध्य दत्तचित्त होकर किसी सद्भावको अन्तःस्थित करेगा तो वही जाग्रत रहेगा और उसीका प्रवाह दिनभर प्रवाहित होगा । सन्धिक समय जिस प्रकारके भाव पैदा हो जाते हैं। उसका असर प्रधानरूपसे अगली सन्धितक रहता है । प्रातःकालमें सर्वप्रथम औन्न और स्नानके पश्चात् सन्ध्या करनेकी ही आज्ञा बेदमें दी गयी है --'अहरहः स्नात्वा सन्ध्यासुपासीत ।' क्योंकि उस समय सासारिक व्यवहारके भाव कुछ नहीं होते और मस्तिष्कके केन्द्र और नाडी केन्द्र सब प्रहणशील अवस्थामें होते हैं और जन्म संस्कार हदतारे अक्रित हो जाते हैं-क्योंकि प्रकृति इस समय अपनी समरूपताकी अवस्थामें रहती है। सत्, रज, तम इन तीनों गुणोंकी हलचल बद रहती है , इसीलिये जप, ध्यान, धारणादि किया करनेके लिये सन्धिकालका इतना महत्त्व बतलाया है ।

इस सन्धिकालमें (Rhythmic Harmony) एक लयबद्ध महान् राग स्वाभाविकरूपरे सारे विश्वमें प्रवृत्त रहता है। जो लोग इस समय संसारके जंजालसे-चित्तको निरन्तर क्षीभ पैदा करनेवाले प्रसङ्कांसे अलग होकर कुछ समय एकान्तमें जाकर सन्धाके अनुष्ठानमें अपने अन्तरके एक शमको विश्वके एक महान् रागसे सम्बद्ध करते हैं, वे बाहरी और भीतरी दोनों प्रकारकी एकाग्रता सम्पादन करते हैं और व्यवहार तथा परमार्थ दोनोंमें आश्चर्यकारक उन्नति करते हैं । प्रात:काल, सायंकाल, मध्याह्नकाल या राचिको सोते समय-जिस समय अनुकलता हो, नित्य नियमित समय एवं नियत स्थानपर सुखते मेददण्डको सीधा करके आलथी-पालयी मारकर बैठ जाओ और दारीरको विल्कुल सीधा रक्लो। ठोड्डी, सिर और शरीर सीधा रहे । दोनों हायोंको जंधाओंपर सीधे घर छो। आँख बंद कर लो और नेश्रीको मुँदे हुए दोनों भौहीके बीच दृष्टि जमाओ । विखरे हुए विचारोंको खींचकर और सब इन्द्रियोंको अपने विषयेति इटाकर अपने अन्तरके एक रागपर स्थिर करो । दस-बीस बार गहरे श्वास-प्रश्वास छो अर्थात

दीर्घ श्वास-प्रश्वास करो। ध्यान करते समय मनस्यी अथवा मच्छर काटे तो सहन कर लो और अङ्ग-प्रत्यङ्गको विस्कुल गईीं हिलने दो।

अपने मनसे हैंग, अनुत्साह, दीनता, दुर्बलता, रोग, एवं अधमताके विचारोंको बाहर हटा दो। अपने अभ्यासएहके कियाइ वंद करके ध्यानके लिये बैठो। ध्यानके समय कोई विक्षेप न करे, इस प्रकारकी व्यवस्था करो। प्रत्येक स्नायुकी दिखिल करो। प्रत्येक ज्ञानतन्तुके तानको मुलायम कर दो। शरीर और मन दोनोंको शिथिल करो। भूतकाल, वर्तमानकाल तथा भविष्यकालको सब सासारिक चिन्ताओंको छोड़कर मनकी प्रशान्त स्थितिमें प्रवेश करो। जैसे शान्तिके महासागरमें गोता लगा रहे हो, इस प्रकार शान्तिमें तछीन हो जाओ। धारे विश्वमें एक रागके आन्दोलन चल रहे हैं, उस प्रवाहको में अपनेमें ग्रहण कर रहा हूँ — ऐसी भावना करते हुए हृदयाकाशमें अपनी भावनाको स्थिर करो, यही परमात्मप्रदेश है। यही मन्पूर्ण सुखमय आध्यात्मिक जगन है। इस दिव्य जगतमें प्रवेश करना ही मनुष्यमात्रका कर्तन्य है।

इस अनन्त जगत्के अणु-अणुमें यह सुखमय जगत् व्याप्त है । यह सर्वका कारण है । चैतन्यमय है । इन चैतन्य-मय विचारोमें तन्मय हो जाओ

भौ चैतन्यस्वरूप हूँ । मैं जीवन-तत्त्वसे परिपूर्ण हूँ । परमात्म-जीवनसे आरोग्य, शान्ति, पूर्णताका मेरे शरीरके अणु-अणुमें सञ्चार हो रहा है । मैं परमतत्त्वमें लीन हो रहा हूँ । वह सर्वव्यापक है और अन्तर्वाह्म परिपूर्ण है । मैं सर्वदुःखोंसे, दोषोंसे, व्याधियोंसे अन्तर्वाह्ममुक्त हो गया हूँ । १

विश्व-व्यवस्थापक सत्ताके साथ इस प्रकार अभेद-सम्बन्ध स्थापित करनेसे इममें अमर्थाद आध्यात्मक बल प्रकट होता है। फिर जगत्की कोई स्थिति हमारे अन्तःकरणको चलायमान नहीं कर सकती। इस प्रकार परमात्माका नित्य अलण्ड अनुसन्धान करनेसे और उनमें तन्मय होनेसे जीवनमें तन्सण परिवर्तन हो जाता है। हमारी आत्मा परमात्माके अधिक-अधिक निकट सम्बन्धमें आने लगती है और हमारा शरीर, मन और आत्मा —स्ब परमात्माकार हो जाते हैं और दुःखरूप संसारके स्थानपर मुखका महासागररूप संसार दिखायी देता है।

न जले मार्जनं सन्ध्या न मन्त्रीखारणादिभिः । सन्धीयते परब्रह्म सा सन्ध्या सब्दिरुक्यते ॥ (देवीभागवत) 'केवल शरीरपर जल छिड़कनेसे अथवा केवल मन्त्रोचारण कर लेनेसे सन्ध्या नहीं होती । जिस अवस्थामें परास्पर तत्त्वसे एकता हो जाय, सत्पुरुषोंने उसे अन्ध्या कहा है ।'

इस प्रकार इस सरल सन्ध्याके अनुष्ठानमें अपने चित्रको स्थिर करनेका अभ्यास नित्य करोगे तो इन्द्रिय प्राण और मन आत्माके अनुकृत व्यवहार करने लगेंगे । मञ्जातन्तुवाल ( Nervous System ) दृढ हो आयगा । रोगप्रतिबन्धक- शक्ति इद होगी । आधि न्याधि तुमयर आक्रमण नहीं कर सकेंगी और न चित्तक्षीम या विक्षेप तुम्हें तंग करेंगे । आत्माको परमात्मामें छीन करनेसे या परम तत्त्वमें तन्मय करनेसे जीव, प्रकृति, ब्रह्मका रहस्य समझमें आयेगा । सब साधनोंका प्रकाशक मुख्य साधन यही है और एकाम्रता सम्पादन करना ही इसकी एकमात्र कुंजी है । स्वीयिद्धियोंका मुल मन्त्र एकाम्रता है और एकाम्रता हाक्तिका रहस्य साधन है ।

~~\*\*\*\*\*\*

# ईश्वर-दर्शनका साधन

( रेम्बक-पू॰ पण्डित श्रीदिषदत्तजी शर्मा )

स्मम्स राक्तियोंका भाण्डार, समस्त विश्वका सञ्चालक, समस्त चेतनाओंका झरना परमात्मा है'— इस सत्यको मान लेनेसे और इसीपर ज्यान करनेसे तुम्हारे और उसके बीचमें जितने पर्दे हैं, एक-एक करके सब हट जावेंगे और एक दिन तुम और वह एक हो जाओगे। यही प्रथम सत्य है।

'शिव' शब्दका अर्थ ईश्वर है और सुख, शान्ति, आनन्द तथा ऐश्वर्यका नाम भी शिव है । यदि तुम पहले शिवको प्राप्त कर छोगे तो दूसरे शिव आप-से-आप दुम्हें प्राप्त हो आयँगे ।

एक महात्माने इसी बातको बहुत स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार कहा है कि यदि तुम्हें किसी भी संसारी बस्तुकी आवस्यकता हो तो संसारके स्वामीसे मिल्लो और उससे माँगो, क्योंकि यह संसार उसीकी मिलकियत है।

दूसरा सत्य आत्मा है। आत्माका आचक भींग है। इस भींग के अंदर ही प्रथम सत्यको प्राप्त कर छेनेकी शक्ति छिनी हुई है अथवा इस दूसरे सत्यमें ही पहला सन्य छिपा हुआ है।

तात्मयं यह है कि पहले तुम्हें दोनों सत्य समझ लेनेकी जरूरत है। वह और मैं (ईश्वर और जीव)-इसीका नाम देतवाद है। फिर जैसे जैसे ज्यानका अम्यास बदता जायगा। वैसे-ही-वैसे वह देत-मावना श्वीण होती जायगी और यह भूँ मुलता जायगा। जिस समय भूँ विलक्कल भूलकर इसके परेकी अवस्थामें स्थिति हो जाती है, उसी अवस्थाका नाम मदैत-अवस्था है।

वही सबसे ऊँची अवस्था है । यहाँ पहुँचनेवालेको प्रेम, जीवन, शक्ति, बुद्धि, आरोग्य, प्रसन्नता—ये सब प्राप्त हो जाते हैं। पहुँचे हुए सिद्ध पुरुषके यही लक्षण हैं। दुखी पुरुषोंके दुःखोंको मिटानेमें ही सिद्ध पुरुष अपनी सिद्धियोंका उपयोग करते हैं।

## इस अवश्वाको प्राप्त करनेके पाश्वाच्य उपाय

रात-दिनमें किसी समय एकान्तमें बैठकर पहले कई दीर्घ श्वास प्रश्वास करो । फिर शान्तिसे ऐसा भान करो कि एक ऐसी वस्तु सब जगह मरी हुई है जो सर्वज्ञ है, सर्वश्वाक्तिमान् है, आनन्दका समृद्र है—वह मेरे भीतर-बाहर, ऊपर नीचे, सर्वज्ञ पूर्ण है।

उम समय तुम्हारी अवस्था बड़ी शान्त हो जायगी। उस समय एकाम्रता होनेसे नये-नये विचार उटते हैं और वे सभी विचार लामदायक होते हैं। यदि तुम्हारे कुछ पेचीदे विचार हों तो उन्हें सुलझानेका उस समय यक्ष करो।

सब मनुष्यों में परमात्मा हैं। परमात्मा समस्त शक्तियों के भाण्डार हैं। परमात्माके पास पहुँचनेका मार्ग ध्यान है। ध्यानके द्वारा मनुष्योंकी सब इच्छाएँ पूर्ण हो सकती हैं। यही पाश्चास्य मनोज्ञानका निचोड़ है।

परन्तु प्राच्य प्रणालीमें ईश्वर-दर्शनका विषय जैसा
महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार उसका मार्ग भी 'श्वरस्य धारा
निश्चिता दुरत्यया दुर्गे पयः'—छुरेकी धारा-सा तेज और दुर्गम है। विरक्षे ही साहसी और भाग्ययान् जन वहाँ पहुँच पाते हैं।

## पश्चकोष

प्राच्य प्रणालीमें ईश्वर-दर्शनके लिये पहले. पञ्चकोषी-का शान होना आवश्यक है। तदनन्तर उनमें ध्यानदारा प्रवेश करना चाहिये। पञ्चकोष ये हैं--(१) अक्षमयः (२) प्राणमयः (३) मनोमयः (४) विशानमय तथा (५) आनन्दमय । यहाँ इनका संक्षित विवेचन दिया जाता है--

(१) पहले शुचि होकर एकान्त देशमें बैठकर विश्वमें विखरी हुई इसियोंको खींचकर अपने स्थूलशरीरपर लगाना चाहिये। यह शरीर न्याहै ! रम, रक्त, मास, मेदा, अस्थि, मजा और शुक्रका बना हुआ एक पुनला है। ये सातों थातु अनसे बनी हुई हैं, इसलिये इस पुनलेका नाम अन्नमय कोष है।

अय अञ्चनम कोषके भीतर घुनो ! वहाँ दूनरा प्राणमय कोष है प्राण दस हैं प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूमें, कुकल, देवदन, धनझय इन्हीं दस प्राणीके द्वारा शरीर और मनके सारे व्यापार चलते हैं इस प्रकार ध्यान करनेको प्राणमय कोषमें प्रवेश करना कहते हैं।

उसके आगे मनोमय कीष है वहाँ मनके साथ पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं उससे आगे विज्ञानमय कीप है, वहाँ बुद्धिके साथ पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ है: और पाँचवाँ आनन्दमय कीप है। यहाँ आनन्दकी प्रतीति होती है।

इस प्रकार एक-एक कोषका ध्यान करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिये । आनन्दमय कोषमें पहुँचनेपर आनन्द क्या वस्तु है, इसका अनुभव होता है-आनन्द प्राप्त होता है।

अत्र अपने हृदय देशमें, अङ्गुष्ट परिमाण दश्राकाशमें अणु परिमाण लिङ्गशरीरका ध्यान करो । यह लिङ्गशरीर सत्रह तत्त्वोंका बना हुआ है —पाँच ज्ञामेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, गाँच तन्मात्राएँ, मन और बुद्धि। इसी लिक्क-शरीरके भीतर यह जीवातमा रहता है, जिसका वाचक भीं है।

जिसे हम भी कहते हैं, वह इसी लिक्क्यरीर के अंदर रहनेवाला जीवातमा है। जिल समय कोई मनुष्य ध्यानद्वारा वहाँ पहुँच जाता है अर्थात् अपने असली स्वरूपमें पहुँच जाता है। उस समय उसका बाह्य भान विलक्कुल नष्ट हो जाता है। यही उसकी पहचान है।

यह जीवालमा ईश्वरका मन्दिर है। इसतक पहुँचना मानो ईश्वरके मन्दिरके द्वारपर पहुँच जाना है। अब यदि ईश्वर-दर्शन करना है तो मन्दिरके अंदर प्रवेश करना चाहिये।

जैसे हम (जीवात्मा) इस स्थूलशरीरमें रहते हैं, उसी प्रकार ईश्वर हमारे भीतर रहता हैं; इसल्प्रिय परमात्मा- के दर्शनाभिलापीको पहले पञ्चकीषोंके ध्यानकमसे जीवात्मा- तक पहुँचना चाहिये। फिर जीवात्माके भीतर (अपने-आपके भीतर ) ध्यानदारा प्रवेश करना चाहिये, तन यहाँ परमात्माके दर्शन हो सकते हैं।

यह प्रक्रिया कठिन अक्स्य है, पर ईश्वर-दर्शन कुछ दाल भातका खाना भी नहीं है! अनेक जन्मीका पुण्य उदय होनेपर ही मनुष्यकी ईश्वरकी ओर किञ्चित् प्रवृत्ति होती है। ऐसे महान् उद्देश्यकी सिद्धिके लिये महान् प्रयक्त-की ही आवस्यकता है।

यह विषय बड़ा गहन और गृद है। लिखा पढ़ीमें इतना ही आ सकता है। अधिक जानकारीके लिये किसी जानकार व्यक्तिके साथ प्रत्यक्ष सराङ्ग करना चाहिये।

## ---

काम क्रोध लोभ मोह मद, तिज भज हरि को नाम । निस्वै सहजो सुक्ति हो, लैहे अमरपुर धाम ॥ कामी मति भिएल सदा, चलै चाल विपरीत । सील नहीं सहजो कहै, नैमन माहिं अनीत ॥

--सद्देजीबाई

# मोक्षका मुख्य साधन-भक्ति

( लेखक-पं । श्रीविनायक नारायण जोशी साखरे महाराज )

'शक्करः शक्कराचार्यः' कहकर जैसे श्रीमत् शक्कराचार्य-को साक्षात् श्रीशक्कर ही कहा गया है। वैसे ही 'शानेशो भगवान् विष्णुः' कहकर शानेश्वर महाराजको साक्षात् श्रीविष्णुका अवतार बताया गया है । श्रीमत् शक्कराचार्यने जिस तत्त्वका श्रयात् 'जीवो ब्रह्मैय नापरः' का प्रतिपादन किया है, उसीको शानंश्वर महाराजने भी अपने 'शानेश्वरी', 'अमृतानुभव' और 'पासष्टी' ग्रन्थों में उपपत्तिसहित विश्वर किया है । अदौत आत्मतत्त्व समझनेके लिये वेद-शाखाध्ययनका जो अधिकार और बुद्धिका जो विकास अपेक्षित है, यह सब जीवोंके लिये सुलम नहीं है । अतः श्रीशानेश्वर महाराजने अपने शानेश्वरी प्रत्यमें यह सिद्ध किया है कि वेद-शाखादि याक्योंपर जिन लोगोंकी श्रद्धा है और जिनके अंदर तीत्र मुसुक्षा है, उनके लिये मुख्य साधन मगवद्यक्ति है ।

शानेश्वरीके सोलहवें अध्यायमें भगवान् कहते हैं कि 'हे अर्जुन ! जो कोई अपना कल्याण चाहता हो वह वेदोंकी आज्ञाकां कभी उल्लाइन न करें । यहाँतक कि वेद-शास्त्र यदि सर्वेश्वर्यसम्पन सार्वभीम राज्यका त्याग करनेको कहें तो कल्याण की इच्छा करनेवाले पुरुषको वह त्याग अवस्य करना चाहिये । शास्त्र यदि विषयान भी करनेको कहें तो विषयानमें ही अपना कल्याण जाने । वेदोमें जिस किसीकी ऐसी अनन्य निष्ठा हो, उसके लिये अनिष्ठ नामकी कोई वस्तु ही नहीं रह जाती । अवतक मुनुक्षु पुरुषको ब्रह्मके साथ अपना ऐक्य बीघ न हो तबतक भुतिका कभी त्याग न करे, अत्येकशरण होकर आत्मानन्द लाभ करें ।

श्रुतिका मुख्य सिद्धान्त क्या है। यह गीताके ९ वें अध्याय-के इन क्ष्मेंकोंकी टीकाके प्रसंगसे बतलाते हैं

> मया ततमिदं सर्वं जगदृष्यक्तमृर्तिना । मस्त्यामि सर्वभूतानि न चाहं तेष्यवस्थितः ॥ न च मस्त्यानि भूतानि एश्य मे योगमैश्वरम् ॥

शानेश्वर महाराज भगवान्से कहलाते हैं कि भ्हे अर्जुन ! प्रकृतिके परे मेरा जो मायारहित विद्युद्ध परमात्मस्वरूप है, उसमें यदि दुम अपनी कल्पनाको छोड़कर देखो तो परमात्म-स्वरूपमें भूतोंका रहना स्त्य नहीं है। कारण, सारा हस्य- जगत् मैं हैं । जगत्के अनादि संस्कारसे जीवोंकी आँखोंपर संकल्पका जो क्षणस्थायी सायंकालीन मन्दान्धकार छ। गया है, उससे उनकी दृष्टि अर्थात् उनका शान आच्छादित हो गया है, इसीलिये एकमेवाद्वितीय अखण्ड ब्रह्मसत्तामें उन्हें नानात्व भाषित हो रहा है। संबद्धकी यह सायंबेला टल जाय तो जगद्रहित परमात्मा अपने अखण्ड स्वरूपमें हैं ही । मन्दान्धकारमें पृष्यमालापर होनेवाला सर्पभ्रम जब निवृत्त होता है तब जैसे पुष्पमालाका सर्परूप नहीं रह जाता, वैसे ही परमात्मस्वरूपके अंदर जगत् वस्तुतः नर्दा है, जो देख पड़ता है, वह देखनेवालेकी कल्पनाका आरोप है। पर्वतके समीप की जानेवाळी ध्वनि जो प्रतिध्वनित होती है, वह पर्वतकी ध्वनि नहीं होती, अपनी ध्वनिकी ही प्रतिध्वनि होती है। दर्पणमें जो मुखला देख पड़ता है वह दर्पणमें नहीं होता, अपने मुखका ही तो प्रतिविम्ब होता है । इसी प्रकार शुद्ध सचिदानन्दस्बरूपमें जो भिन्न भिन्न भूत देख पहते हैं। वे देखनेवालेके सकल्पसे ही देख पड़ते हैं। भूतीकी कल्पना करनेवाली यह प्रकृति यदि ब्रह्मविचारसे नष्ट हो जाय तो स्वगत सजातीय विजातीयभेदग्रन्य विग्रद्ध ब्रह्मस्वरूप ही अवशिष्ट देख पहें । विशुद्ध परमात्मस्वरूपमें भूतोंकी उत्पत्ति सम्भावित ही नहीं है। इसिलये मेरे अंदर न मृत हैं और न भृतोके अंदर मैं हूँ । इसलिये अब दुम इन्द्रियोंके कपाट बन्द करके अर्थात् इन्द्रियोको अन्तर्भुख करके इस ज्ञानका आनन्द अनुभव करो ।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचनमें पहले अध्यामवाद वतला-कर अजातवाद स्थापित किया गया है ! अजातवाद एकाएक किसीकी समझमें नहीं आता । रज्जु-सर्प और ग्रुक्तिका-रजतादि हष्टान्तोंसे अध्यासवाद मन्दबुद्धि मनुष्यकी भी समझमें आ जाता है और अध्यासवादका ही और भी सूक्ष्म विचार करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सीपमें भासमान रजत रजत-प्रतीतिके पूर्व नहीं था, सीपका ज्ञान होनेपर नहीं रहता —यही नहीं, बल्कि जिस समय रजतकी प्रतीति हो रही थी उस समय भी रजत नहीं या । इस प्रकार अध्यस्त रजतका त्रिकालमें अस्यन्ताभाव ही देख पद्दता है । इसीको अजातवाद कहते हैं। इस विचारमें जिस बुद्धिका प्रवेश नहीं हो पाता, उसके लिये श्रेष्ठ मोक्षसाश्रम सगुणोपासन ही है—जिसके फलस्वरूप उसे भगवत्प्रसादसे ब्रह्मात्मैक्यज्ञान प्राप्त हो जाता है ।

इस सगुणोपासना या भक्तिके विवरणसे क्रानेश्वरीके अनेक स्थल परिपूर्ण हैं। उनमेंसे कुछ प्रसंगोंके अवतरण आगे दिये जाते हैं। भगवान कहते हैं—

'हे अर्जुन ! जो सरल भावक भक्त मझ परमेश्वरको जानकर अपने अहक्कारको चर करते और अपने सब कर्मोंके द्वारा मेरा भजन पजन करते हैं। वे देही होकर भी देहमें नहीं रहते, मेरे स्वरूपमें ही रमते हैं। जैसे वे मेरे स्वरूपमें रहते हैं, वैसे ही मैं भी उनके हृदयमें सम्पूर्णरूपसे निवास करता हैं। जैसे बटवृक्ष उत्पन्न होनेके पूर्व अपने सम्पूर्ण शाखादि विस्तारके साथ वटवीजमें गुप्त रहता है और बटबीज भी जैसे बटकक्षमें सर्वतः व्यापक रहता है। बैसे ही मक्त और भगवान्-इस नाम भेदके रहते हुए भी, मैं जो कुछ हैं वही वे मेरे भक्त हैं। " उन भक्तोंका मन मद्भावनामें ही सिबहित रहता है। मनका इन्द्रियके द्वारा जिस वस्तुके साथ सम्प्रन्थ होता है. मन उसी वस्तका आकार धारण कर लेना है-तदाकार हो जाता है। उसी प्रकार मेरे भक्तोंका मन मुझमें रत रहनेसे मद्रप ही हो जाता है जो भक्त प्रेमभावसे तथा अनन्यभावने मुझे भजते हैं, वे मत्त्वरूप हो जाते है-इसमें आश्चर्य ही क्या है मेरा भक्त किसी जातिका हो। उसका कुछ भी आचरण हो, पापियोंमें सबसे बड़ा पापी भी वह क्यों न हो उसने जब अपना जीवन भक्तिकी बेदीपर रख दिया। तब उसे मेरा स्वरूप प्राप्त हुए विना रह ही नहीं सकता । पहले वह चाहे कितना भी बड़ा दुराचारी रहा हो, अन्तमें तो वह मेरा भक्त हुआ; इसलिये वही सर्वोत्तम है । किसी महाजलप्रवाहमें कोई कृद पड़ा और छोगोंने समझा कि यह तो डूब मरा; पर जीकर जब वहाँसे अपने घर-गाँवको लौट आया तब सबका यह निश्चय कि यह डूब गया, व्यर्थ ही तो हुआ। उसी प्रकार दुराचारका परित्याग कर जिसने अपना सारा जीवन भगवद्धक्तिमें लगा दिया उसके स्व पाप उस भक्तिसे नष्ट हो गये, अनुताप तीर्घमें स्नान कर वह मेरे स्वरूपमें आ मिला। पिछला कोई भी दोष फिर उसमें नहीं रहता। यही नहीं। जिस कुछमें उसका अन्म हुआ रहता है वही कुल पवित्र समझो, उसीसे उस कुलकी कुलीनता जानो । मनुष्यजन्मका फल, सच पूछो तो, उसीको मिला; सब शास्त्रोंको उसीने तो जाना, सब तप उसीने तो फिये। उसके अन्तःकरणमें मेरी ही आत्था है, मेरा ही प्रेम है। वह सब कर्मींसे

उत्तीर्ण हुआ, इसमें सन्देह ही क्या है । कारण, उसने मन, बुद्धि, चित्त, द्यंतीरके सब व्यापार मत्स्वरूपनिञ्जकी मञ्जूषामें रखकर मुझे अर्पण कर दिये।

( शानेश्ररी अ० ६ : ४०८-४२४ )

भगवान् अपने ऐसे अनन्य भक्तको कितना प्यार करते हैं, यह आगे बतलाते हैं—

'अनन्यचित्तसे जो मेरा अनुचिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उनकी सेवा मैं ही करता हूँ। कारण, उनका चित्त जब सब तरफते बद्धर कर मेरी भक्तिमें लगा तब उसी क्षण उनका धारा भार मझपर आ पद्धा । अतः उन्हें जो-जो कुछ करना होता है, वह सब मुझे ही करना पडता है। जिन शिशु-पक्षियों के अभी पंख नहीं निकले हैं उन्हें खिलाने-पिलानेका उपाय जैसे उनकी माँको करना पहला है अयवा भूल-प्यासका लगना भी जो बच्चे नहीं जानते उनकी सारी चिन्ता उनकी माताको ही करनी पड़ती है, उसी प्रकार समस्त जीवन-प्राणसे जो भक्त मेरी भक्तिमें लग जाते हैं उनका सारा भार मैं वहन करता हूँ । उनकी सब इच्छाएँ, सब भावनाएँ में पूर्ण करता हूँ । देहाभिमान है तो संसार-साधन ही, पर वे इसे मुझ श्रीहरिकी उपासनामें लगाते हैं। संसारके सारे अनात्मपदार्थोंका लोभ स्यागकर वे मतस्वरूपके लोगी होते हैं। उनमें वैषयिक काम नहीं होता, उनमें मेरी प्रीति होती है । वे संसारको मानो चीन्हते-पहचानते ही नहीं । वे शास्त्रोंको पढते-सुनते हैं मेरे लिये, मन्त्रपाठ करते हैं मेरे लिये 1 अपने शरीरकी सब चेप्राओंद्रारा ने मेरा ही भजन करते हैं।

( बानेखरी अ० ९१३३७-३४३ )

भक्तिके उपाय और प्रकारके विषयमें आगे कहते हैं---

भक्तींका अपना आपा मुझे अर्पण कर देना ही मेरी प्राप्तिका एकमात्र उपाय है, इस बातको हे अर्जुन ! तुम ध्यानमें रक्लो । अन्य किसी उपायसे मत्स्वरूपलाम नहीं हो सकता । वेदोंसे अधिक शानसम्पन्न भला, कौन हो सकता है ! सहस्वित्त हो से अधिक शानसम्पन्न भला, कौन हो सकता है ! पर उस शेपको मेरा विद्यावन होकर रहना पड़ा और वेदोंको भेनीत-नेति' कहकर छोट जाना पड़ा । सनकादि मेरे पीछे पागल हो रहे । योगीश्वर श्रीशङ्करको अपने त्योबलसे शान्ति नहीं मिली और उन्होंने मत्यादोद्भया गङ्गाको अपने मस्तकपर धारण किया । तात्मर्थ, जो मस्वरूपको प्राप्त होना

चाहते हों, वे धन-मानादिकी बड़ाई छोड़ दें, व्युत्पत्ति-शान भुंछा दें, देहाभिमान त्याम दें, संसारमें सर्वत्र विनम्न होकर रहें। तो ही मुझे पा सकते हैं। मैं मक्तकी केवल निर्मल मिक्तका ही आदर करता हूँ । मैं जाति-पाँति नहीं देखता; जो मुझे मजता है, वह चाहें किसी जातिका हो —मैं उसके घर सदा मेहमान बना रहता हूँ । किसी निमिनसे जिसका चिन मुझमें लग जाता है, उसे मत्त्वरूपलाम होता ही है । यह वस्तुस्वभाव है । सर्वमिणको कोई कोधवश फोड़ डालनेके लिये उसपर लोहेका हथीड़ा चलावे तो स्पर्श होनेके साथ ही वह लोहा सोना हो जायगा । गोपियाँ काम बुद्धिसे ही मेरे पास आयी थीं, पर प्राप्त हो गयीं मेरे स्वरूपको भयमें कस और देवसे शिशुपाळादि मिक्चन होकर मद्र्य हो गये। माता-पिता चन्धु-बान्धव-सम्बन्धसे चमुदेव-देवकी और यादव मद्र्य हुए । किसीका भी चित्त किसी प्रकार मेरे स्वरूपमें लग जाय, उसे अवस्थ मेरी प्राप्ति होगी। '

( ज्ञानेश्वरी २० ९। १६२-४७४)

फिर द्वादशाध्यायकी टीकामें श्रीज्ञानेश्वर महाराज भगवानके भक्तप्रेमका वर्णन करते हैं। भगवान् कहते हैं—

'हे अर्जुन ! में अपने प्रेमी भक्तों भे पीछे कितना पागल हो जाता हूँ, कहाँ तक बतलाऊँ ! में उन्हें अपने सिरपर लेकर नाचना हूँ !' अर्जुन पूछता है, 'यह कौन-सा मक्त है, जिसे आप सिरपर लेकर नाचते हैं !' भगवान् इसका उत्तर देते हैं, 'मुक्ति नामकी जो चौथी पुरुषार्यसिद्धि है, उसे अपने हाथमें रक्ले भक्तिमार्गपर चलनेवाले मोले-माले भावुकोंको जो नाँटता फिरना है, कैवल्यमोक्षका मानो जो स्वामी है,

चाहे जिसे उसका दान करता या अपने ही पास रख छोडता है -इतने वड़े ऐश्वर्यका स्वामी होकर भी जो सदा जलके समान नम्नः, निरमिमान बना रहता है। उसे मैं प्रणाम करता हूँ, उसे मुक्कट बनाकर अपने मस्तकपर रखता हूँ, उसके चरणतल निरस्तर अपने हृदयमें धारे रहता हैं। उस भक्तके गुण मेरे अलङ्कार बनते हैं और मैं उनसे अलङ्कत होता हूँ । अपने कानोंसे मैं उसकी कीर्ति सुना करता हैं । अर्जन ! मेरा जो अरूप स्वरूप है, उसमें चक्षरादि इन्द्रिय कहाँ १ पर अपने मक्तको आँखें भरकर देखनेके लिये मैं आँखें बना लेता हूँ । मेरे हाथमें जो कमल है उसे मैने अपने सुँघनेके लिये नहीं। बहिक जहाँ कहीं मेरा भक्त मिले, उसे तरत चढानेके लिये रक्खा है। मैंने दो और दो चार हाथ जो अपने बना छिये हैं वे भी चारों हाथोंसे भक्तको आलिङ्गन करनेके लिये हैं । मक्तसङ्कके परम सखके लिये ही विदेह होकर भी मुझे देह धारण करनी पड़ती है। अधिक क्या बतलाऊँ ? भक्तमे मेरा जो स्नेह है, उसकी कोई उपमा नहीं है । और तो क्या, मेरे भक्तोंके चरित्रोंको जो श्रवण करते और उनके गुणोंको बखानते हैं। वे भी मेरे प्राणाधिक प्रिय होते हैं।

इस प्रकार जानेश्वर महाराजने कितने ही स्थानोंमें भक्तिकी महिमाका बढ़ा ही मनोहर वर्णन करके समुणभक्तिकी अत्यन्त सरस श्रेष्ठना दरसायी है, इसीको मुख्य साधन बनाया है। भाग्यवलसे जिसे यह भांन साधन प्राप्त हो गया, उसके लिये मोध क्या दूर है?

## भगवानुका विरह

दिया हरि किरपा करी, बिरहा दिया पटाय । यह बिरहा मेरे साधको, सोता लिया जगाय ॥ बिरह बियापी देंहमें, किया निरंतर बास । ताला बेली जीवमें, सिसके साँस उसाँस ॥ दिया बिरही साधका तन पीला मन सूख । रैन न आवै नींदड़ी, दिवस न लागे भूल ॥ बिरहिन पिउके कारने, दूँदन बनसँड जाय। निसि बीती पिउ ना मिला, दरह रहा लपटाय॥

# अभ्युदय और निःश्रेयसके साधन

( केखक-श्रीनारायण स्वामीजी)

अभ्युदय लोकोन्नित और निःश्रेयसपरलोकोन्नित अथवा मोश्च या ईश्वर प्राप्तिको कहते हैं । लोकोब्रित परलोकोब्रितका साधन हुआ करती है । इसिलये लोककी उपेश्चा न करके उसे इस प्रकार काममें लाना चाहिये कि वह परलोककी उन्नितका साधन बन आय । इस सम्बन्धमें वेदमें एक अगह कहा गया है—

विद्यां चाविद्यां च सस्तद्वेदोशयः सह । अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमञ्जूते ॥ (यज्वेद ४० । १४ )

अर्थात (विद्या (ज्ञान ) और अविद्या (ज्ञानेतर-कर्म ) दोनोंको जो साय-साथ काममें छाता है, अर्थात न ज्ञानकी उपेक्षा करता है और न कर्मकी, यह कर्मके द्वारा मृत्यको पार करके ज्ञानके द्वारा अमरताको प्राप्त करता है।' यहाँ वेदने असन्दिग्ध शब्दोंमें बतला दिया है कि मनुष्यका धर्म ज्ञान उपलब्ध करके उसके अनुकुल कर्म करना है। वेदने इस ज्ञान और कर्मका उद्देश्य मृत्यके सबसे यहे बन्धनको पार करना बतलाया है। छोटे-छोटे बन्धनोंको पार करता हुआ ही मनुष्य बड़े बन्धनको पार किया करता है । इसलिये लोककी उन्नतिके लिये मनुष्य ज्ञान और कर्मको इस प्रकार यहाँ काममें लावे जिससे लोकके छोटे मोटे बन्धन बराबर दिश्थिल होते रहें। ऐसा होनेपर ही लोकोन्नति परलोकोन्नतिका साधन बना करती है और मनुष्य इन छोटे मोटे बन्धनोंको दूर करते हुए इस योग्य हो जाता है कि बड़े से बड़े मौतके बन्धनको भी दूर कर सके। और ऐसा हो जानेपर वह अपने परलोकको भी उन्नत कर लिया करता है । यहाँ एक बात समझ लेनी चाहिये कि मोक्ष अथवा ईश्वर प्राप्ति मन्ध्यको दो बाते प्राप्त कराया करती है - (१) मौतके बन्धनसे झुटकारा (२) आनन्द इनमेरे पहली बात निर्मुण और दूसरी बात सगुणोपासनाका फल हुआ करती है। अब मनुष्य ईश्वरके निर्गुणताप्रदर्शक गुणोका चिन्तन करता है कि ईश्वर अजर है, अमर है, अभय है— इत्यादि, तो इससे उसके भीतर भी निर्मणता आती है और वह भी निमित्तरे ही क्यों न हो। अजर, अमर और अभय हो जाया करता है । और जब वह ईश्वरकी सगुणताका चिन्तन करता है कि ईश्वर अखिदानन्द

है, न्यायकारी है, दयाख़ है इत्यादि, तो उसके भीतर नैमित्तिक रीतिहासे क्यों न हो, सिबदानन्द आदि गुणोंका संयोग-सम्बन्धवन् समावेश हो जाया करता है। और इस प्रकार मनुष्यको मोक्षके दोनों पहन्दू प्राप्त हो जाते हैं। यह तो जीवनोदेश्यका स्थूल दाँचा हुआ। यह दाँचा किन साधनों-से बना करता है, उसपर थोड़ा विचार करना चाहिये।

योगदर्शनमें वर्णित 'तजपस्तदर्थभावनम' की शिक्षाके अनुसार मन्ध्यको ईश्वरके गुणवाचक नामीका साधन जप करके अपने भीतर उनमेंसे अनेकका समावेश करना चाहिये। जिससे यह कम-स-कम इतना शक्तिसम्पन्न अवस्य हो जाय कि अपने अंदरसे अहङ्कारको निकाल सके। अहकारकी उत्पत्तिसे जगतमें व्यष्टित्वका समावेश होता है। मन्ष्यके भीतर भी अहङ्कारकी कुछ ग्रात्रा आ जानेते मेरे और तेरेपनका भाव ( ममता ) पैदा हो जाता है । ईश्वर प्रकारकी दृष्टिसे परिच्छिन नहीं अपित विभू है। इस ममताकी उत्पत्तिका फल यह होता है कि ज्यों-ज्यां यह बढ़ती है, मनुष्य ईश्वरसे दूर होता जाता है। जगत् बेशक अहन्नारसे उत्पन्न होता और अहन्द्रारसे ही उसकी स्थिति भी बनी रहती है । परन्त अब मनुष्य ईश्वरकी और चलनेका इरादा करता है तो उसके लिये आवश्यक हो जाता है कि अइङ्कारसे अपना पीछा छुड़ाचे । अइङ्कारसे पीछा छुड़ानेका तरीका अपनेको मूला देनेमें निहित है ! अपनेको किस प्रकार भूलावे ? इसके लिये प्रेम और भक्तिका आश्रय लेनेकी ज़रूरत है । जब मनुष्य ईश्वरको अपने प्रियतमके रूपमें देखन कर उसके प्रेम और उत्कृष्ट प्रेमकी चरम सीमामें अपनेको पहुँचा देता है तब वह प्रभुप्रेममें इतना लीन हो जाता है कि उसे अपनी सुध-बुध भी नहीं रह जाती । इस दरजेपर पहुँच जानेपर अहक्कार, समता या मेरे तेरेपनके भाव उसे व्यथित नहीं कर सकते । इसी अवस्थाके लिये कवियोंने लिखा है -

जब मैं था तब हिर्र नहीं, अब हिर्र हैं मैं नाय । प्रेम गली अति साँकरी, तामें दो न समाय॥ अथना— बेखुँदी का जाम ऐसी, दिकसे मिट जावे खुँदी। उनके मिलनेका तरीका अपने खो जानेमें है।

इस अवस्थापर पहुँच जानेपर यह नहीं हो सकता कि उपासक अथवा प्रेमीकी सत्ता न रहती हो। वह रहती अवस्थ है, परन्तु प्रियतममें लवलीन हो जानेसे उसे हर जगह वही दिखायी देने लगता है 'जिधर देखता हूँ, उधर त्-ही-त् है।' न उसे अपनी सुध रहती है न दूसरोंकी । योगदर्शन-की परिभाषामें इसीको चित्तकी दृत्तियोंका निरोध कहा जाता है। तात्पर्य इसका यह है कि चित्तकी दृत्तियाँ बहिर्मुखी हैं और बाहर सारी माया अहक्कारकी ही हुआ करती है, इसल्यि उन पृत्तियों के निरुद्ध हो जानेका फल यह हुआ कि चित्तका सम्बन्ध अहङ्कारने बाकी न रहा । इस संम्बन्धके बाकी न रहनेसे आत्माका सम्बन्ध भी चित्तसे टूट-सा जाता है और इस सम्बन्धके टूट जानेसे आत्मा अपने मीतर काम करने लगता है और यही अवस्था है जिसमें आत्म-साधात्कार और परमात्म-साधात्कार हुआ करता है । यही अवस्था है, जिसे स्वाद चखनेकी अवस्थासे उपमा दिया करते हैं । यहाँ जो स्वाद आता है, उसे कोई ज़बानसे कह नहीं सकता । उपनिवदोंने इसीके लिये कहा है

'न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदम्तःकरणेन गृह्यते ॥'

#### ساملة

तत्त्वंपदार्थ-शोधन

( लेखक---स्थामी श्रीप्रेमपुरीजी महाराज )

साधनेषु समस्तेषु तश्वम्पदार्थशोधनम् । श्रुत्या प्रोक्तं प्रमुख्यं वै स्मृत्या युक्त्यावधार्यताम् ॥

साधन-राज्यमें तत्त्वंपदार्य शोधनको प्रमुख स्थान प्राप्त है। यह भुतिकी स्कि है। परिशोधित 'तत्' पदार्य तथा 'ला' पदार्थके अमेदनिश्चयके लिये भुति, स्मृति तथा तदनुकूल युक्तिकी शरण लेनी चाहिये।

समस्त साधन एवं तत्प्रतिपादक शास्त्रका सार है जीव-ब्रह्मकी एकरूपता । यही साधकका चरम लक्ष्य है, साध्य-सिद्धि है । जीवात्मा और परमात्माकी एकताके बोधक वैदिक बाक्य 'महावाक्य' नामसे व्यवद्वत होते हैं । इनमें 'तत्त्वमित्ति' विशेष प्रसिद्ध और प्रचलित है । गुक शिष्यको उपदेश देने हैं, 'तत्त्वमित' तू वही (परब्रह्म) है । अनन्तर श्रुति, स्मृति और युक्तिद्वारा मनन करनेपर श्रोताके अन्तःकरणमें 'अह ब्रह्मास्मि', में (बही) परब्रह्म हूँ—इस प्रकार ब्रह्मापरीक्षानुभव-का उदय होता है । इसीलिये 'तत्त्वमित्ति' को उपदेश महा-वाक्य एवं 'अहं ब्रह्मास्मि' को अनुभवात्मक महावाक्य कहा जाता है ।

महावाक्यसे जीव-ब्रह्मकी एकताका अखण्डार्य-वोध होनेके लिये उसके पदार्यज्ञानकी अपेश्वर है। पदार्यज्ञानके अनन्तर वाक्यार्यज्ञान होता है। 'तत्त्वमिष' महावाक्यके तत्, त्यम्, असि-—ये तीन पद हैं। 'तत्' पदका अर्य है सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, आनन्दमय परमात्मा । 'त्वं' पदका अर्थ है अल्पञ्च, अल्पशक्ति, दुःखमय जीवात्मा । 'असि' पद दोनोंकी एकताका सूचक है । परन्तु आनन्दमयत्वादिविशिष्ट 'तन्' पदार्थकी और दुःखमयत्वादिविशिष्ट 'त्वं' पदार्थकी एकता अत्यन्त विरुद्ध है । अतः इनके शोधनद्वारा एकताका समन्वय करना है ।

पद ( शब्द ) में अपने अर्थका बोध करानेकी जो सामर्थ्य है, उसे वृत्ति कहते हैं वह शक्तिवृत्ति, व्यक्तनावृत्ति तथा लक्षणावृत्ति भेदसे तीन प्रकार की है। वृत्तिभेदसे अर्थभेद भी होता है। शक्तिसे प्रतीत होनेवाले अर्थको शक्य, व्यक्तनासे व्यक्षय और लक्षणात्रे प्रतीत होनेवालेको लक्ष्य कहते है।

शब्दके स्वाभाविक अर्थका भान जिस सामर्थ्ये होता है, उसे शक्ति और उसके द्वारा प्रतीत हुए अर्थको श्रक्यार्य कहते हैं । उदाहरण—'भक्ता मर्जान्त भगक्न्तम्', भक्त भगवान्का भजन करते हैं।

शब्द से स्वाभाविक अर्थके सर्वया विपरीत अर्थकी प्रतीति होती हो तो उस विपरीत अर्थकी प्रत्यायक सामध्येको व्यक्तवात तथा उस विपरीत अर्थको व्यक्तवार्य कहा है । किसी-किसी मतमें इसका लक्षणामें अन्तर्भाव करके दो ही दृत्तियाँ मानी गयी हैं । उदाहरण—'विष्वं मुख्क्व', जहर खा लो । कोई सरल व्यक्ति श्रामुके बहकावेमें भूलकर उसका दिया

भोजन खानेको तैयार है। अन्य जानकार सबन उसे सावधान करते हैं कि 'विषं भुक्ष्य' अर्थात् शत्रुके हाथका उत्तम-खे-उत्तम भोजन पानेकी अपेक्षा विष खाना कहीं अच्छा है। यहाँ 'विषं मुक्ष्य' के स्वाभाविक अर्थसे (शक्यार्थसे) सर्वधा विपरीत अर्थका भान कराना है कि शत्रुके हाथसे कुछ भी मत खाओ। अधिक स्पष्टताके निमित्त अन्य उदाहरण—एक मनुष्य दूसरेसे व्यङ्गरूपमें कह रहा है, आप बद्दे महात्मा हैं। यहाँ 'महात्मा' पदके स्वाभाविक अर्थ 'महान् आत्मा' के सर्वधा विषद्ध अर्थ 'आप वास्तवमें दुष्टात्मा हैं' की प्रतीति होती है।

कभी-कभी तात्पर्यविशेषसे प्रयुक्त पद अथवा पदसमुदाय-( वाक्य )-से सांकेतिक अर्थका भान होता है । उसकी प्रत्यायक सामर्थ्यको लक्षणा तथा उस अर्थको लक्ष्य कहते हैं । लक्षणाके तीन प्रकार हैं—'जहलक्षणा', 'अजहलक्षणा' और 'जहदजह-लक्षणा ।' इसके अर्थ (लक्ष्यार्थ) को भी तीन तरहका होना पहता है । विषय गहन होनेके कारण दुरूह है, सरल करनेका यथासाध्य प्रयत्न किया जायगा । अध्यात्मविप्यमें, विशेषतः लक्षणाद्वारा 'तत्त्वमिंग' महावाक्यके लक्ष्यार्थनिश्वयमे अनेक शक्काओंको अथकाश हो सकता है । जिज्ञासुओंको अपने निकटके मर्मजोदारा समाधान करा लेना जाहिये ।

जहाँ शब्दके स्वामाविक ( शक्य ) अर्थका त्यागकर उसके विचद्व अर्थका ग्रहण किया जाय, वहाँ 'जहल्क्षणा' मानी जाती है। उदाहरण 'गञ्जाया घोषः' गञ्जामें घोषियों के घर ( ग्वालों का गाँव ) हैं। यहाँ 'गञ्जा' शब्दका स्वामाविक अर्थ है महाराज भगीरयके परिश्रमसे इस भारतभूमि पर उतरा हुआ दिव्य जल प्रवाह , उसमें घोषका बसना असम्भव है, अनः वक्ताके संकेतानुसार 'गञ्जा' शब्दके स्वाभाविक अर्थका त्याग कर उसके विचद्व साकेतिक अर्थ 'गञ्जानट'का प्रहण किया जाता है। तटपर घोषका बसना सम्भव हो जाता है। 'गञ्जायाम्' कहनेका सक्तिक नात्यर्थ भी संघटित हो जाता है कि 'प्रवाहके एकदम समीप होनेके कारण जैसी पवित्रता, शीतल्ता आदि प्रवाह ( गञ्जा) में है वैसी ही घोषमें भी है। यहाँ 'गञ्जा'पदके शक्यार्थ 'जल्व'के स्थानपर उससे विचद्व लक्ष्यार्थ 'स्थल'का प्रहण है।

जहाँ शब्दके स्वाभाविक अर्थका त्याग न होता हो; किन्तु उसके साथ अन्य अधिक अर्थका ग्रहण करना पड़ता हो, वहाँ अजहलक्षणा होती है । उदाहरण काकेस्यो दिध रक्ष्यताम्', कीओंसे दही बचाना ! यहाँ 'काक' शब्दके स्वाभाविक अर्थ कीओंका त्याग न कर उसके साथ दिषको हानि पहुँचानेवाले चूहे, कुत्ते आदि अन्य अधिक अर्थका भी ग्रहण करना पड़ता है; क्योंकि तमाम जीव-जन्तुऑसे दिषकी रक्षा अपेक्षित है, इसीमें साकेतिक तात्पर्य है ।

जहाँ शब्दार्थके विवद्ध (विशेषण) भागका त्याग और अविवद्ध (विशेष्य) भागका ग्रहण किया जाय, वहाँ 'जहद्द जहहुब्ब्रुणा' होती हैं; इसे 'भागत्यागळ्खाणा' भी कहते हैं। उदाहरण— 'सोऽयं देवदत्तः', यह वहीं देवदत्त है। दस वर्ष पूर्व बदरीनारायणमें वद्धान् भूषणियभूषित, हृष्टपुष्ट, डॉडीपर सवार, याधामें खूब दान-पुण्य करनेवाले जिस देवदत्त नामक मनुष्यको देखा था, उसीको आज रामेश्वरमें फटे चिथड्नोसे दका, सेगी, पैर धिसते, भीख माँगते देखकर प्रथा बील उठा—और, यह वही है। यहाँ 'यह' और 'वह'के साथ देवदत्तकी एकता दिखलायी गयी है। परन्तु वह तय सम्भव हो सकती है, जब कि 'यह' तथा 'वह' के परस्य विश्वद्ध विशेषणोंका त्याग एवं अविवद्ध विशेष्यका ग्रहण किया जाय। यह काम 'भागत्याग लक्षणा'का है। 'यह' का निःकृष्टावस्थाभाग और 'वह'का उत्कृष्टावस्थाभाग निकाल दिया जाता है, तो एक अभिन्न देवदत्त व्यक्तिका बोध हो जाता है।

प्रकृत 'तत्त्वमित' महाचाक्यमें उपिदष्ट तत्त्वंपदार्थशोधन-में शक्तिचुलिसे काम नहीं चलता । 'तत्'पदके शक्यार्थ एवं 'त्वं'पदके शक्यार्थकी एकता अत्यन्त विरुद्ध है, यह बात पूर्वमें कहीं गयी है । उपदेशायसर होनेसे व्यञ्जनावृत्तिको स्थान ही नहीं है । शेष रह जाती है लक्षणा । इससे तत्त्वंपदार्थ-शोधन हो जाय तो अञ्चरी बात है

प्रथमतः जहरूक्षणा प्रस्तुत है; परन्तु वह अभीष्ट सिद्ध न कर सकेगी। उसमें स्वाभाविक अर्थका त्याग और विरुद्धका ग्रहण होता है, जैसा कि उदाहरणमें स्पष्ट हो चुका है। यहाँ स्तत् पदके स्वाभाविक अर्थ सर्वक, नर्वक्राक्ति और आनन्दमयादिका त्याग कर उसके स्थानमें उससे विरुद्ध अस्पक्त, अल्पक्रिक एवं दुःखमयादिका ग्रहण किया जाय तो स्तत्यमिरिके अर्थ होंगे—हे शिष्य! त् अस्पक्त, अस्पक्षिक और निरा दुःखमय तत्यदार्थ है। ऐसा तो वह प्रथम भी मानता था, उपदेशने क्या अपूर्वता की दुःख्ये यह भी सम्भव नहीं कि स्तत् पदका अर्थ कोरा अस्पक्त, अस्पक्षित तथा दुःखमय हो।

दुसरी अजहरूक्षणा भी उपयोगी न हो सकेगी । उसमें स्वाभाविक अर्थके साथ और अधिक अर्थका ग्रहण है। जहाँ स्वाभाविक अर्घमें ही अनिवार्य विरोध धुसा हुआ है, वहाँ और अधिक अर्थ प्रहण करनेपर विरोध कम होना तो दूर रहा, प्रत्युत बढ ही जायगा । 'काकेम्यो दिघ रक्ष्यताम' में यदि कौओं से ही दिश्वरक्षान हो सकती हो, तो अन्य जीय जन्तुओंसे कैसे हो सकेगी ? जब कीओंका ही परिचय न हो सका। तो अन्य दध्युपधातक प्राणियोंका परिचय कैसे होगा ! सतरां दिवरक्षा खटाईमें पड जायगी। वैसे ही 'तत्त्वमसि' में तत्त्वंपदार्थका ही समन्वय नहीं हो सकता तो अन्य अधिक अर्थका किस प्रकार हो स्केगा ! जहाँ तत्त्वंपदार्थ-के खाभाविक अर्थका ही खरूपपरिचय नहीं हो सकता, वहाँ अन्य अधिक अर्थकी खिचड़ी पकानेसे विशेष उल्हान बढने-के अतिरिक्त और क्या हो सकेगा ? अतएव तत्त्वपदार्थका समन्वय असम्भव हो जायगा इस प्रकार तन्वंपदार्थशोधनमे इस अजहलक्षणाका भी उपयोग नहीं है।

अथ चिलये जहरजहरूक्षणा (भागत्यागळक्षणा) की दारण। यह साध्य सिद्ध कर देगी। इसमें विरुद्ध भागका त्याग और अविरुद्ध भागका ग्रहण करना होता है। 'तत्'पदके स्वाभाविक अर्थ (शक्यार्थ) सर्वज्ञ, सर्वश्चरिक, आनन्दमय परमात्माके तथा 'त्वं'पदके शक्यार्थ अल्प्ज्ञ, अल्पशक्ति, दुःस्वमय जीवात्माके परस्परविरुद्ध विशेषण भागोंको अलग कर दीजिये। परमात्मामेंसे परम भाव निकल गया, शद्ध

आत्मा रह गया । जीवात्मासे जीवभाष छूट गयाः आत्मामात्र रह गया। 'असि'पदने दोनोंकी एकता बोधित कर दी। अब 'तृत्वमसि' के अर्थ समन्दित ( तत्त्वपदार्थके द्रोधन ) हो गये । गुरुने उपदेश किया 'तत्त्वमसि'-वत्स ! तू वही है, तेरा आत्मचेतन ब्रह्मचेतन ही है। उपदेशानन्तर शिष्य मनन करता है, 'तत्'पदके अर्थ परमात्माके भाषाकृत विशेषणोंको हटा-इटाकर निर्विद्रीय चेतनको परिशेष कर छेता है । जीवाला-मेंसे भी अविद्याकृत विशेषणींको निकाल फेंकना जारी कर देता है, जीवभावकी पतझड़का धावा बोल देता है, एक-एक करके समस्त उपाधियोंका खात्मा कर डालता है और अशेष अविद्याविरहित अपने आपको निःशेष मायाविवर्जित अखण्डैकरस निर्विशेष ब्रह्मचेतन्त्रनन्दसागरके निकट खड़ा पा लेता है। तब उसके अन्तस्तलमे गहरी-गहरी ''अ' 'हं ' ' ब्राम्सामिक इस प्रकार अनुभवात्मकवृत्ति स्फुरित हो आती है। वह अधिक खड़ा नहीं रह सकता विशेष विलम्ब नहीं सह सकता । दीप दीख गया, फिर पतगा अलग रह जाय-यह नयी बात नहीं हो सकती। उसने अपनेको होम दिया । जलकी बुँद सागरमे बरस पड़ी, बुँदभाव खो गया, सागरभाव उद्देलित हो उठा जीवभाव शह गया, ब्रह्मभाव उमद्र आया । वह निरन्ननमें रिन्तित हो रहा , उसका तुच्छ 'अहम्' 'ब्रह्माहम्'मे वुल-मिल गया, एकमेक हो गया । साधन सफल हुए, साधना पूरी हुई, सर्वत्र साध्य ही साध्य व्याप रहा। उसके आगे-वीछे, अगल बगल, दायें-बायें, ऊपर-नीचे, अदर-बाहर ब्रह्मानन्द ही भरा पड़ा है ।



## राम-राम कहो

राम कहो राम कहो, राम कहो बाबरे!
अवसर न चूक भोंदू, पायो भलो दाँव रे॥
जिन तोको तन दीन्हो, ताको न भजन कीन्हो।
जनम सिरानो जात, लोहे कैसो ताव रे॥
रामजीको गाय गाय, रामजीको रिझाव रे।
रामजीके चरन कमल, चिश्त माहिं लाव रे॥
कहत मल्कदास, लोड़ दे तें झूठी आस।
आनँद मगन होह के, हरि गुन गाव रे॥

—मखकदास जी

## भगवानके सम्बन्धमें साधनोंका सामर्थ्य

( लेखक--'कविश्विरोमणि' देवर्षि सट्ट श्रीमथुरानाथजी शास्त्री )

'घन बयार, मझयार यह नैया मैंबर मझार । करुनाधार ! उबारिये निज कर है। पतवार ॥'

अपने भागप्रेष्ठके विरहमें व्याकुल हुई वजगोपिकाओंने भगवानके खोजनेके लिये कोई कसर न की । अपनी जानमें यसनातटका एक-एक स्थान छान डाला । सामने जो कोई मिला, उससे पूछा यहाँतक कि पश-पक्षी, लता-यक्ष, जो कोई भी दिखायी दिया, उसीसे भगवान्का पता पूछा । उनके द्वदयमें भगवानका अप्रतिरोधनीय असामान्य अनुराग था । भगवानकी प्राप्तिके लिये वे घर-द्वार, सम्बन्धी-स्वजन, स्य कुछ छोड़ चुकी थीं । यहाँतक कि लौकिक-पारलौकिक मर्यादाओंपर भी उनकी दृष्टि न थी। एकमात्र मगवान ही उनकी प्राप्तिके एक्य थे। उन्हों प्राणप्रियतमका वियोगः और फिर वह भी ऐसे समयमें जब कि उनकी सब मनोवृत्तियाँ उत्तेजित होकर अपने प्रियतमके एकान्त अभिमुख हो रही थीं ! फिर भला, विकलता क्यों न हो ? विरहामिसे द्धदय संतप्त हो रहा या। प्रेम और तजनित व्याकुलताका यह हाल था कि उनका एक एक अवयव, रोम-रोम, भगवान्-के दर्शनके लिये छालायित था , भला गोपिकाओं के अनरागकी कोई सीमा है ? उनकी प्रीतिकी तुलना किसी अन्यसे की ही नहीं जा सकती, प्रत्युत प्रीतिके विषयमें उन्होंकी उपमा सब जगह दी जाती है- ध्यमा ब्रज-गोपिकानामः .

भगवदनुरागके कारण उनकी भाग्यवताको देवता भी सराहते हैं और चाहते हैं कि बुन्दावनमें बुध, लता, गुस्म आदिमें ही हमारा जन्म हो आय—जिससे कि आते-जाते समय गोपिकाओंको चरण-रज्ञ तो हमारे मस्तकपर पड़ जार्य । वही असामान्य अनुरागिणी गोपिकाएँ भगवान्की प्राप्तिके लिये पूर्ण यज्ञ कर चुकी, पर आप न मिले । प्रेम और विरहमें विह्नल होकर वे कभी भगवान्के चरित्रोंको गाती थीं तो कभी प्रलाप करती थीं । अन्तमें तो यह दशा

श्वासामही चरणरेणुजुषामहं स्यां
 ष्ट्रावने किर्माप गुल्मलतीषथीलाम्।
 या दुस्त्यने स्वजनमार्थपथं च दिला
 सेजुर्मुकुन्दपदवी श्रुतिमिविद्यस्याम्॥'
 सार अं०२२---२३

हुई कि विरह-व्याकुलताके कारण रोने लगीं—'हहदुः मुखरं राजन् कृष्णदर्शनलालसाः'। परन्तु इसपर भी उनके उपाय और यत्नोंसे कुछ न हुआ। कहणायरुणालय भगधानंको ही जब उनकी हालतपर दया आयी, तब 'तासामाविरभूच्छोरिः स्मयमानमुखा-बुजः'—उनकी प्रणय-परीक्षापर हुँसते हुए भगवान् उनके ही मध्यमें प्रकट हुए।

इस क्याकी सङ्गति कई तरहसे लगायी जाती है और सब जानते भी हैं; किन्तु क्या इस घटनासे यह अभिव्यक्तित मही होता कि चाहे जितने अनुकुल और प्रबल साधन क्यों न हों, पर ऐसे अक्तिघनके सम्मख अहाँ कि किसी उपायकी पहुँच नहीं वे साधन अपने स्वरूपसे तो कुछ फल नहीं दिखला सकते। जब बही (सब शक्तियोंका केन्द्र) उन साधनोंको स्वीकार करना चाहे, तभी कुछ फलसिंद्ध हो सकती है। योगसिद्धिसे, देखते-देखते अलक्ष्य हुए योगीको हम चाहे जितना पकड़ना चाहें, खोजें, किन्तु नहीं पा सकते । वही जब अपनी इच्छासे हमारे सम्मख आवे तभी वह हमें मिल सकता है। सर्वसिद्धान्तेंसि जिसका खरूप यह सिद्ध होता है कि 'यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहः अर्थात् जहाँ मन-वाणीकी पहुँच नहीं, वे भी उनतक न पहुँचकर जहाँसे निष्पल लीट आते हैं। वहाँ भला, फिर कौन-से साधन अपना बल दिखलायरो ! (ईष्टे इति ईश्वरः) इस न्युत्यत्तिसे जब उनके सामर्थ्यको ·अन्यसामध्यांनिसभवनीयः अर्थात् अन्यशक्तिसे न दबने-बाला मानते हैं, तब वहाँ बेचारे साधन कर ही क्या सकते हैं ! और यदि साधनोंने अपना सामर्थ्य वहाँ जमा दिया तो फिर वह 'अन्यसामर्घ्यानिसभवनीय' भी कैसे कहलायेंगे ?

व्यवहारमें भी आप देखते हैं कि हम किसी हाकिमके सम्मुख अपने सब प्रमाण उपस्थित कर देते हैं। साक्षियों के द्वारा तथा अन्यान्य उपायोसे अपनी निदींपता भरसक अच्छी तरह सिद्ध कर देते हैं, तथापि निदींपताका फैसला देना तो उसके ही हायमें मानते हैं। अब सम्मान्यसे अधिकारीका इतना सामर्थ्य माना जाता है, तब जो चतुर्दश मुवनींका 'ईस्वर' असिद्ध है, उसके सामर्थ्यकी क्या कोई सीमा हो सकती हैं। आप जिस कामको आसान समझते हैं, थोड़े-से

यक्ष सिद्ध होनेवाला मानते हैं, वहींपर लाख यक होनेपर भी, बहुत कालतक दीइ-धूप करनेपर भी, बुख्छ पल नहीं होता । किन्तु जब कोई अदृष्ट शक्ति चाहती है, तभी आपको उसका फल मिलता है। ऐसी दशामें क्या आप अपने साधनोंपर भरोसा या गर्व कर सकते हैं? शास्त्र साफ-साफ बतलाते हैं कि—'कर्मण्येयाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन'। जब साधनोंका स्वातन्थ्येण फल ही नहीं, अपनी हच्छासे फल देनेवाला कोई स्वतन्त्र दूसरा है, तब उन साधनोंमें साधनत्व (साधनपन) ही कहाँ रह गया ? 'साध्यते अनेन तत्साधनम्'— जिससे कोई काम सिद्ध किया जाय, हमारी कियासिद्धमें जो हमारा असाधारण उपकार करे, वही तो स्माधन' कहलाता है। ईश्वरमासिक्ष विषयमें जब एक-दो साधन क्या, साधनोंका काफिला का काफिला ही पिछे रह आता है, तब फिर उनसे कियासिद्धिकी आशा कैसी ?

तो क्या वेदादिमें बतलाये हुए भगवत्प्राप्तिके उपाय -यज्ञ, याग, जप, तप, वत, नियमादि-सन व्यर्थ हैं ! ऐसी दशामें यशादिको भगवत्प्रसादका 'साधन' बतलानेवाले वेदादि शास्त्रका भी अधामाण्य सिद्ध होगा। भक्तिमार्गमें कहा जाता है कि 'यज्ञ-यागादि कष्टसाध्य हैं। सब लोग इनके अधिकारी भी नहीं। किन्त 'भक्ति' में सबका अधिकार है। कलियुगमें उसके ही द्वारा उद्धार हो सकता है, इत्यादि । परन्त जब साधनमात्र यहाँ विफल सिद्ध होते हैं, तब 'भक्ति' भी साधन कैसे हो सकती है ! ठीक है। इमपर थोड़े सूक्ष्म विचारकी आवश्यकता है । श्रुति बेदान्तादि बाक्योंसे सिद्ध होता है कि सर्वतन्त्रस्वतन्त्र, सर्वसामर्थ्यशाली भगवान्ने अपनी लीलासे, रमणकी इच्छासे यह सृष्टि उत्पन्न की, प्रपञ्चकी रचना की ! धर्मादिकी व्यवस्था करके व्यवहारोंका नियमन किया । जनतक आपकी रमणेच्छा रहे, तबतक यह प्रपञ्चप्रवाह बन्द न हो-इसिलिये कर्मादिका सूत्र अनुस्युत करके इस संधार-प्रवाहको ऐसा प्रचलित कर दिया कि इसके विरत होनेकी कोई सम्भावना नहीं । परन्त इस संसारकी व्यवस्था हट नियमोंके विना सुश्कुलारे नहीं चल सकती। इसीलिये सदसदिवेचनापूर्धक लोकव्यवस्था करनेवाले शास्त्रादि निर्णीत किये ये ही शास्त्र हमें भगवद्याप्तिके अभिमुख करते हैं। इनके उपदेशींके अनुसार यदि इम आचरण करें तो अवस्य इमें भगवत्प्राप्ति होगी, इसमें सन्देह नहीं । अतएव वेदादि शास्त्र और उनके द्वारा बोधित यह याग, जप तप, अनुष्ठानादि सभी क्रिया-कलाप

प्रामाणिक सिद्ध होते हैं । किन्तु विचार करनेकी बात है कि हन उपदेशक शास्त्रोंके मूलमें भी भगधान्की शक्ति और हच्छा अनुस्यूत है । उन्हींकी हच्छासे ये शास्त्र प्रवृत्त हुए हैं । अब आप ही देख लीजिये कि जब हन व्यवस्था करनेवालोंका भी व्यवस्थापक कोई दूसरा है, तब हनका स्वातन्त्र्येण सामर्थ्य कहाँ रहा ?

यहाँ यह कहा जा सकता है कि जब शास्त्रोंके परिचालित नियमींसे ही सब व्यवस्था चलती है और उसमें कुछ भी व्यत्यास नहीं होता, प्रत्युत शास्त्रीके प्रवर्तक मगधान्की इच्छा और आज्ञा ही यह है कि वेदादि शास्त्रोंके अनुसार ही चला जाय तो ऐसी दशामें शास्त्रोंको ही स्वतन्त्र प्रमाण मानना उचित प्रतीत होता है। उनके मूलमें भी और प्रमाणान्तर माननेसे अनवस्या हो जायगी । और जब वेदादि स्वतन्त्र व्यवस्थापक हिन्द हुए तो उनके द्वारा बोधित यश यागादि भी भगवत्मातिके प्रति साधन अवस्य सिद्ध होंगे । ठीक है । 'अनवस्था हो जायगी' इस भयसे शास्त्रादिको स्वतन्त्र प्रमाण भाग लेगा ही कह रहा है कि इस विषयमें स्वतन्त्र व्यवस्थापक अथवा प्रमाण अन्य ही कोई है। जब किसीकी इच्छा अयवा आज्ञासे कोई शासन कर रहा है। तब शासनकालमात्रमें उसका स्वातन्त्र्य होनेपर भी स्वतन्त्र शक्तिशाली उसकी आशा देनेवाला ही माना जायगा । वर्तमान कालमें भी कानूनके हाथमें ही शासनकी बागडोर रहनेपर भी क्या अन्तरात्मा यह नहीं जानता कि कानूनको बनानेवाली शक्तियाँ उससे भी प्रवल है, जो आवश्यकता पहनेपर कभी-कभी अपनी स्वतन्त्रता ( अन्यथा-कर्ते समर्थता ) का परिचय दे ही दिया करती हैं।

अच्छा । और और साधनोके विषयमें चाहे कुछ कहा जा सकता हो, किन्तु 'साधन भक्ति' तो मगवान्की प्राप्तिके लिये अवस्य ही सफल 'साधन' सिद्ध होगी । क्योंकि भक्ति (अनुराग) में शक्ति ही ऐसी है कि जिसके द्वारा वह अपने आलम्बन (प्रेमी) को बलात् आकृष्ट कर लेती है । मैं समझता हूँ, विस्तार करनेकी आवश्यकता न होगी । बहुत से हमान्त प्रसिद्ध हैं कि चित्रपर प्रेम-प्रदर्शन करनेमात्रसे बहुं- यहे सम्माद्दिक एक दीनकी कुटियामें स्वयं आ उपस्थित होते हैं । मक्तेंके अनुरागसे आकृष्ट हुए मगवान्ने ही अपने मक्तेंके लिये क्या-क्या कार्य नहीं किये ? और कहाँ-कहाँ आपको नहीं पहुँचना पड़ा ? त्रजमक्तोंकी कथाको तो जाने

वीजिये, वह तो असाधारण ही है कि जिनके क्षणमात्र दर्शनके लिये दिव्यदेशनियासी मुनितक तरसा करते हैं, वही भगवान् जहाँ सेवककी तरह कार्य करते हैं—गोपोंकी 'पादुका' तक उठाते हैं (विभक्तिं कविदालमः पीठकोन्मानपादुकम्) किन्तु नरसी आदि भक्तींके लिये ही भगवान्को कहाँ-कहाँ पदुंचना पड़ा है, यह कौन नहीं जानता ! आप स्वयं आशा करते हैं—

## अहं भक्तपराचीनी ग्रस्वतन्त्र इव द्विज । साधुभिर्मसहदयः .....॥

अर्थात् भी भक्तींके पराधीन हूँ । मुझे विलकुल स्वतन्त्रता नहीं स्वतन्त्रता तो तब हो, जब मैं पृथक् सत्ता रखता होऊँ । 'अहं तु साधुभिर्धस्तहृदयः' मेरे हृदयको तो साधु (भक्तींने) प्राप्त कर लिया है, सर्वथा ने रक्खा है।' अनुरागमें स्वामाधिक शक्ति ही यह है कि प्रवल होनेपर वह दूमरेको अपनी तरफ बलात् खींच लेता है। उर्दूका एक हैर सुना है —

'इठक सन्ता है तो बस, एक दिन इन्हा। अहा। कन्त्रे भागे से खिंचे आप चरे आयेंगे॥'

ऐसी परिस्थितिमें भक्तिको तो भगवत्प्राप्तिके लिये 'साधन' मानना ही पहेगा ।

ठीक है । किन्तु इसपर थोहं सम्भीर विचारकी आवश्यकता है। क्या एक ओरकी कियामात्रसे ही आकर्षण हो जाता है ! दूसरी तरफ़ले यदि इसपर ध्यान ही न दिया गया तो फिर आकुष्ट होकर आना ही किसका होगा ! मार्मिक विचारसे आपको स्वय प्रतीत हो जायगा कि मक्तोंके सच्चे अनुसायके कारण करुणावरुणालय भगवान्की द्यादािक मक्तोंके अभिमुख हो जाती है, जिससे भगवान्की उद्धार करनेकी इच्छा जायत होकर भक्तोंके अभीष्टकी सिद्धि हुआ करती है। भक्तिमन्योंमें स्थान-स्थानपर यह कहा गया है, जैसा कि मक्त श्रीलक्ष्मीजीके प्रति विवय करता है —

#### अकरणा करणा ध्रुवसम्ब ते क्षितितले भवतीसवतार्य या । शहह यातु पुरः स्थिरवेदनासगसयज्ञगदार्त्तिनिष्ट्रत्तये ॥

'हे जननी ! यह आपकी दया ही अत्यन्त निर्देश है। जो आपको इस भूमण्डलपर उतारकर जगत्की पीड़ा दूर करनेके लिये आपको भी राक्षसादिसे पीड़ा सहन कराती है।' समस्त कल्याणगुणाश्रय भगवान्में यदि दया-गुण न होता तो भक्तोंके उद्धारका रास्ता ही कैसे खुळता ? 'अवाक् मनसगोचर' (वाणी और मनकी भी जहाँ पहुँच नहीं ) भगवानतक हमारी पहुँच ही कहाँ थी ? जिन भगवानको हमारे शाख भीदेव्योपस्प्य' (उत्तमलोकनिवासी ही जिनके समीप पहुँच सकें, ऐसे) बताते हैं, प्रत्युत कहीं कहीं दिव्य मुनि सनकादितक जिनके पास पहुँचनेसे रोक दिये जाते हैं, वहाँ क्या इन घराधामवासियोंकी गित हो सकती थी ? परन्तु लोकानुकम्पासे प्रेरित होकर मगवान् स्वयं अपना रूप आप प्रकट करते हैं । उसी प्राकट्यावस्थामें भगवान्के दर्शन-गुणश्रवण-चरितानुकीर्तनादिके द्वारा अनेकानेक भक्तों-का उद्धार हुआ है और होता है।

अब आप ही स्वयं देख लीजिये, यदि भगवान् अपनी लीलाले अपना रूप म्वयं प्रकट करना नहीं चाहते तो 'अयाकानसगीचर' उन भगवान्को हम अपने साधनोंसे कैसे पाते ! और विना जाने, देखे-सुने उनका अनुकीर्तन भी क्या करते ! अतएव यह भगवान्की ही महिमा है कि वे दया करके लोगोंकी मक्तिको अङ्गीकार करते हैं।

अब लौकिक प्रेमको भी देख लीजिये। जिससे हम प्रेम करते हैं वह हमारी कुछ बात ही न सुनता-समझता हो, अथवा हमारे प्रेमकी पुकार ही जहाँ नहीं पहुँच सकती हो तो अला 'खिने चले' आनेकी वहाँ क्या सुरत हो सकती है ? कचे धारोसे खिंचे चले आनेमें शाब्दिक चमत्कारकी तो बात दुसरी है, परन्तु इस सूक्तिमें प्रेमको परखने वालेकी कदरदानी ही प्रधान प्रतीत हो रही है। अन्यथा कवि स्वयं अपने मुखसे स्वीकार कर रहा है कि इधर र्खीचनेके हिये तो 'कचा धागा' है । यदि दसरी तरफ कछ भी कदरदानी न हो तो कचा धागा तो फिर कचा ही टहरे इसीलिये मक्तिपथमें भगवान्के अनुप्रहपर ही निर्भर रहकर (विनय) के अञ्चली ही प्रधानता दी गयी है। फिर प्रेमका तो मार्ग ही निराला है। वहाँ तो अपने प्रेमाधारके प्रेममें लीन हुआ प्रेमी अपने आपको ही भूल जाता है, अपनी सत्ताको ही भुलाकर 'मैं हूँ' का अभिमान ही यिटा देता है। फिर भला, वहाँ अपने साधन-बलपर अभिगान करनेकी क्या कथा ? सनिये, प्रेमी भक्तका अद्वैतवाद~

'जब 'मैं' है तब हिं नहीं, हिंदे हैं तब मैं नाहिं। प्रेम-ग्रही अति साँकरी, तामें दें न समाहिं॥'

न केवल भक्तिमार्गमें ही, कर्ममार्गमें भी तो यही देखा जाता है। विधिके अनुसार यज्ञ-यागादि किया-कलाप करके भी बढ़े-बड़े ऋषि-मुनिसक भगवान्से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवन् ! यदि आपकी अनुकुळ दृष्टि न हो तो हम अपने साधनोंसे कर ही क्या सकते हैं। और हमारे हज़ार यज करनेपर भी वह इमारी 'साधना' पूरी ही कैसे हो सकती है ?' यदि साधनीपर ही सब कुछ निर्भर रहता तो फिर इतने कनावड़े होनेकी क्या बात थी किन्तु सभी पन्थीं का अन्त एक सिद्धान्तपर ही देखा जाता है कि चाहे तपस्या करिये। चाहे शानयोगका अगश्रय लीजिये, चाहे मन्त्रींपर निर्भर रहिये। चाहे यह-यागादि क्रियाकलाप कीजिये। जबतक उन कर्मीपरसे स्वाभिमान हटाकर उन्हें भगवान्के समर्पण न करेंगे, नवतक अभीष्टमिद्धि नहीं हो सक्ती 🖵 चाहे उनके द्वारा उत्तम लोकादि प्राप्त करके कर्मफलक्षय होनेकर फिर इधर-उधर भटकनेका रास्ता, खोल छोजिये, किन्तुं 'क्षीम' (चैन) नहीं मिल सकता । परमह्तुचूडामणि श्रीशुकदेव मुनि कइते हैं---

'तपस्विनो दानपरा यशस्त्रिनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः । क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुमङ्गश्रवसे नमो नसः॥'

इसीलिये तो मगबदाशानुमार अपने अपने वर्ण और आश्रमके अनुकूल सब कुछ किया कलाप करके भी पल-प्राप्तिके लिये साक्षात्-साधन अन्तमें भगवान्को ही मानना पड़ा है। देखिये, कर्मकाण्डपर ही साधनाका बल रखने-बाली वैदिकादि विधियोंमें भी सब साधनोंके साधन अन्तमें मगबान् ही बन जाते हैं। इसीलिये तो वहाँ प्रार्थना की जाती है —

'मन्त्रहीनं कियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन । संस्कृतं तु सया देव पूरिपूर्णं तदस्तु मे ॥'

अन्यथा यह तो स्पष्ट ही असङ्गति है कि साधन-बलपर साधना आरम्भ होती है और साधनोंके बल-संहारपर उसका उपसंहार होता है )

विश्वेंका व्यवहार भी प्रमाणरूपमें देख लीजिये कि आजतकके सभी शानी-ध्यानी भक्त सम्पूर्ण साधनसम्पन्न होनेपर भी उनगर अभिमान वा भरोता नहीं लाते , वे तो सदा अपनेको निःसाधन और दीन हीन समझकर भगवान्को ही अपना सब कुछ साधन मानते हैं। गोस्तामीजी कहते हैं— बंद न पुरान मान, जानों न बिन्यान म्यान .

प्यान, घारना, समाधि, सावनप्रवीनता ।

नाहिन बिराग, जोग, जाग, माग 'तुलसी' कें

दया-दीन-चूबरा हों, पाप ही की पीनता ॥

लोभ-मोह-काम-कोह-दोष-कोष मोसो कौन ?

किलेहूँ जो सीख लई मेरियै मलीनता ।

एक ही भरोसो राम शवरा कहावत हों ,

रावर दयालु दीनबंधु, मेरी दीनता ॥'

हाँ, अभिमान नहीं करते सो नहीं । करते हैं और खूब बढ़कर करते हैं कि सब पुण्यवानोंसे बढ़कर में हूँ । किन्तु उसका तर्ज दीखये—

'जॉग न बिराग अप जाग तप त्याग कत,

तीरथ न धर्म जानों बेद बिधि किमि है।

'तुलसी' सा पाच न मयो है, नहिं हैंहैं कहें,

मोचें सब यांक अध कैसे प्रमृ छिमिहें॥

मेरे तो न उरु रघुबीर ! सुनी, साँची कहीं—

सक अनबहें तुन्हें, सज्ज्ञ न गमिहें।

मतें मुक्तीके संग मोहि नृन्हें तीलियं तौ,

नाम कें प्रसाद भार मेरी आंर निमहे॥'

दयानिधानकी दयापर ही सब 'साधनो' का सामर्थ्य निर्मर मानकर उसका ही अवलम्बन अवतकके व्ययहारमें प्रचलित है। इन पङ्कियों के इस तुन्छ लेखककी भी 'करणा कितै गई' इस समस्याकी पूर्ति इसी विषयपर है—

'उदिष अथाह बीच ग्राह मों मताग्रो जब, दीन गजराज पे असीम करूना भई। गीथ गृहराज गनिका हू ये करी ही दया, अधम अजामिनहूँ अगम गती लई॥ दुर्मद दुसासनने दुसह दुखाई जब, दुणदसुता यों तब देरी दीनतामई। मेरी बेर एती देर कैसे के करी है कान्ह! करूनानियान ! तेरी करूना कित्तै गई॥'

निजन्धका सार यही है कि भक्तिमार्गका वास्तविक रहस्य स्वाम नहीं। इसमें अनेक मेद और अनेक तत्त्व विचारणीय है, किन्तु 'नगवान् ही साध्य हैं और मगवान् ही साधन हैं' यह सिद्धान्त बड़ा उच्च और गम्भीर है। इसे प्रत्येक विचारशील मार्भिक मानेगा, इसमें सन्देह नहीं।

'न हि भुक्तिं मुक्तिं न खलु यहुनायक याचामि । भक्तिं तव परसरसिजे देहि शरणमुपयामि॥'



मरसि सारसद्देसविद्दक्षाध्वाक्यीतद्दृतचेतस यत्य । हरिमुपासत ते यतांचेता हुन्त मीलिनद्द्यो धृतमौनाः ॥

## मधुर रसकी साधना

( केखक-पं० श्रीहजारीप्रसादजी दिवेदी )

भाधुर'नामक भक्ति रसके विचारका उत्यापन करते समय श्रीरूप गोखामीने भित्तिरसामृतसिन्धु ग्रन्थमें लिखा है कि भ्यात्मोचित विभावादिद्वारा मधुरा रित जबसदाशय व्यक्तियों-के हृदयमें पृष्ट होती है, तब उसे मधुर नामक भिक्तरस कहते हैं। यह रस उन लोगों के किसी कामका नहीं जो निवृत्त हों (अर्थात्, जैसा कि जीय गोखामीने इस शब्दका अर्थ किया है, प्राकृत शृंगार-रसके साथ इसकी समानता देखकर इस मागवत-रससे भी विरक्त हो गये हों), फिर यह रस दुरूद और रहस्यमय भी है; इसल्यि यश्चिष यह बहुत विशाल और वितताङ्क है, तथापि संक्षेपमें ही लिख रहा हूँ।'

'आरमोविनविभावाद्यैः पुष्टिं भीता सर्ता हृदि । भञ्जराख्यो भवेद् भक्तिरसरेश्सौ मधुरा रतिः ॥ निवृत्तानुपयोगित्वाद् दुरूहत्वादयं रसः । रहस्यत्वाद्य संक्षिप्य वितताक्षोऽपि स्टिख्यते ॥'

गोस्वामिपादके इस कथनके बाद दुनियादारीके झक्षटों में फेंसे हुए किसी भी भादश व्यक्तिका इस रसके सम्बन्धमें लिखनेका सङ्ग्रह्म ही दुःसाहस है। फिर भी यह दुःसाहस किया जा रहा है। क्योंकि पहले तो गोस्वामिपादने यद्यपि बड़े कौशलपूर्वक इसकी दुम्हताकी ओर ध्यान आकृष्ट कर दिया है, परन्तु कहां भी ऐसा मङ्कोत नहीं किया कि इस रसकी चर्चा निषिद्ध है! दूसरे, भित्तशास्त्रकारोंकी और अनुरक्त भक्तजनोंकी चर्चा करते रहनेसे, ऐसा विधान है कि पहले अद्या, फिर रित और फिर भिक्त अनुक्रमित होती है—

सर्वा प्रसङ्गान्सम वीर्थसंबिदो भवन्ति हृस्कर्णस्यायनाः कथाः । सज्जोषणादाश्वपवर्गवर्शन

> श्रद्धाः रतिर्भिक्तिस्नुक्रमिष्यति ॥ (श्रीमद्भाव ¶ २०।२५)

तीसरे, गोस्वामिपादने इसे उन लोगोंके लिये अनुपयोगी बताया है जो निवृत्त हों अर्थात् इस रसके साथ श्रङ्कारका साम्य देखकर ही विदक्त गये हों—उन लोगोंके लिये नहीं जो श्रङ्कार-रसके साथ इसका साम्य देखकर ही इधर आकृष्ट हुए हों। शाक्रोंमें और इतिहासमें ऐसे अनेक भक्त प्रसिद्ध हो

गये हैं, जो ग़लतीसे ही हस रास्तेमें आ पड़े थे और फिर जीवनका चरम लाभ पा लेनेमें समर्घ हुए थे। कहते हैं, रसखान और धनानन्द इसी प्रकार इस रास्ते आ गये थे, सुरदास और बिल्डमक्कल ग़लतीसे ही हधर आ पड़े थे और बादमें वे क्या हो गये-थह जगद्विदित प्रसक्क है।

इन पङ्क्तियोंके लेखकके समान ही ऐसे बहुत से लोग होंगे जो साहित्य चर्चाके प्रसङ्घमें दिन-रात रत्यादिक स्थायी भावों तथा विभाव-अनुभाव-सञ्जारीभाव और सात्त्विक भावोंकी चर्चा करते रहते होंगे या कर चुके होंगे। उन छोगोंको यह जान रखना चाहिये कि भक्तिमें कैवल एक ही स्थायी भाव है — श्रीकृष्णविषयक गति यालगन । अवस्य ही, भक्तींके स्वभावके अनुसार यह लगन पाँच प्रकारकी हो सकती है -शान्त स्वभावकी, दास्य स्वभावकी, संख्य स्वभावकी, वात्सल्य स्वभावकी और मधुर स्वभावकी। इन पाँची स्वभावींके अनुसार रति भी पाँच प्रकारकी होता है बान्ता, पीता, घेयसी, अनुकम्पा और कान्ता । जहाँतक जड जगतुका विषय है, इनमें शान्ता रति सबसे श्रेष्ठ है और पिए बाकी चार कमशः नीचे पड़ती हुई अन्तिम रति कान्ताविषयक होकर शुक्रार नाम ग्रहण करती है। जड़िययक होनेपर यह सबसे निक्रष्ट होती है। परन्तु जड़ जगत् है क्या चीज़ ? नन्ददासने ठीक ही कहा है कि यह भगवामकी छाया है, जो मायाके दर्पणमें प्रतिफलित हुई है---

या जगकी परछाँह री माया दरपन बीच ।

अब अगर दर्पणकी परछाँहकी जाँच की जाय तो स्पष्ट ही सालूम होगा कि इसमें छाया उलटी पड़ती है। जो चीज ऊपर होती है, वह नीचे पड़ जाती है और जो नीचे होती है, वह ऊपर दीखती है। ठीक यही अवस्था रितकी हुई है। जड जगत्में जो सबसे नीचे है, वह मगवदिषयक होनेचर सबसे ऊपर हो जाती है। यही कारण है कि श्रङ्कार-रस, जो जड जगत्में सबसे निकृष्ट है, वस्तुतः भगवदिषयक मधुर रसकी छाया है, जो सबसे उत्कृष्ट है। वस्तुतः भगवदिषयक श्रङ्कार ही मधुर रस है, यद्यपि भित्तशास्त्रकी मर्यादाके अनुसार ही श्रुह्कार नहीं कहा जा सकता। केवल बज-सुन्दरियोंके लिये श्रङ्कार और मधुर एक रस हैं; क्योंकि उनके लिये काम और प्रेममें भेद नहीं है। भक्तिरसामृतसिन्धुमें कहा गया है कि गोपरमिणयोंका प्रेम ही काम कहा गया है --

#### प्रेसैव गोपरामाणां काम इत्यगमत् प्रधाम् ।

कारण स्पष्ट है—जडिवययक अनुरागको 'काम' कहते हैं और भगविद्वयस अनुरागको 'प्रेम' । अजसुन्दरियोंकी सारी कामनाके विषय 'असमानोध्वंसीन्दर्यळीळावेदरध्यसम्पदाम्' आअयस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण ये और इसीळिये उनके कामको जडिवययक कहा ही नहीं जा सकता । गीतगोविन्दमें कहा गया है कि 'हे सिख, जो अनुरज्जनके द्वारा समस्त विश्वका आनन्द उत्पादन करते हैं, जो इन्दीयर-श्रेणीके समान कोमळ स्यामळ अङ्गोसे अनङ्गोसवका विस्तार कर रहे हैं तथा अजस्त्वर्यास्त्र अङ्गोसे अनङ्गोसवका विस्तार कर रहे हैं तथा अजस्त्वर्याद्वरा स्वच्छन्द भावने जिनका प्रत्येक अङ्ग आलिङ्गित हो रहा है, वही भगवान् मूर्तिमान् श्रङ्गारकी माँति मुग्ध होकर वसन्त-म्रुतुमें विहार कर रहे हैं —

विषेषामनुरक्षनेन जनयद्वानन्द्रिन्द्रीवर-भ्रेणीस्थामककोमलैरुपनयसङ्गैरनङ्गोस्तवम् । स्वच्छन्दं अजनुन्द्रीभिरभितः प्रत्यङ्गमालिङ्गितः श्टङ्गारः स्रिखं सृतिमानिव मधौ मुग्धो हरिः क्रीडति॥

सो यही भगवान्, जो साक्षात् श्रङ्कारस्वरूप हैं, मधुर रसके प्रधान अवलम्बन हैं। इनकी प्रेयसियां वे परम अझुत किशोरियाँ हैं, जो नव-नव उत्कृष्ट माधुरीकी आधारस्वरूपा हैं, जिनके अङ्ग-प्रत्यक्क भगवान्के प्रणय-तरङ्गसे करम्बित हैं और जो रमणरूपसे भगवान्का भजन करती हैं—

नवनवयरमाधुरीधुरीणाः

प्रणयतरङ्गकरम्बिताङ्गरङ्गाः

निजरमणतया हरिं भजन्तीः

प्रणमत ताः परमाङ्कृताः किशोरीः ॥

( भक्तिरसामृतसिन्धु )

इन वजसुन्दरियों में भी सर्वश्रेष्ठ राधारानी हैं, जिनके लोचन मदमत चकोरीके लोचनोंकी चाहताका इरण करनेवाले हैं, जिनके परमाझादन बदनमण्डलने पूर्णिमाके चन्द्रकी कमनीय कीर्तिका भी दमन किया है, अविकल कलधौत (स्वर्ण) के समान जिनकी अञ्च-श्री सुशोभित है, जो मधुरिमाकी साक्षात् मधुपात्री हैं -

भद्धकृट्यकोरीचाइताचोरहष्टि-र्वदनद्गीतराकररेहिणीकान्तकीर्तिः । अविकलक्छवीतोद्भृतिचौरेयकश्री-र्मशुरिममधुपाग्नी राजते पश्य राधा ॥

जडादिविषयक शुक्रारादि रसके साथ इस अनिर्धचनीय मधुर रसका एक और मौलिक अन्तर है। अलङ्कारग्रास्त्रोंमें विवृत शृङ्कारादि रह केवल जडोन्मुख ही नहीं होते, उनके भावकी स्थिति भी जड़में ही होती है। अलक्कारशास्त्रमें बताया गया है कि श्रद्धारादि रसोंके रत्यादि स्थायीभाव संस्काररूपसे मनमें स्थित होते हैं। यह संस्कार या वासना पूर्वजन्मोपार्जित भी होती है और इस जन्मकी अनुभूति भी हो सकती है । अब आत्मा तो निर्लेप है, उसके साथ पूर्वजन्म-के संस्कार तो आ ही नहीं सकतेः फिर स्थायी नावके संस्कार आते कैसे हैं १ इसका उत्तर शास्त्रोंमें इस प्रकार दिया गया है कि आत्मके साथ सुक्ष्म या लिङ्गग्ररीर भी एक शरीरसे दसरेमें संक्रभित होता है। इस सूक्ष्मशरीरमें ही पाप-पुण्य आदिके संस्कार रहते हैं। बृहदारण्यक-उपनिषद्में कहा गया है कि यह आलग विहान, मन, श्रोत्र, पृथ्वी, जल, वाय, आकाश, तेजसु, काम, अकाम, क्रोध, अक्रोध, धर्म और अधर्म इत्यादि सब लेकर निर्गत होता है। यह जैसा करता है, वैसा ही भोगता है

स वायसारमा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयश्चधुर्मयः श्रोत्रमयः पृथिवीमय आपोमयो वायुमय आकाशमयस्तेजोमयः काममयोऽकाममयः कोधमयोऽकोधमयो
धर्ममयोऽधर्ममयः सर्वमयस्त्रधदेतिवृद्मयोऽदोमय इति
यधाकारी यथाचारी तथा भवति । साधुकारी साधुर्भवित,
पापकारी पापो भवति पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः
पापेन । (इहराएयक०४।४।५)

साख्यकारिकामें करीय-करीय इन सभी वार्तोको लिङ्ग-इारीर कहा गया है। बताया गया है कि प्रकृतिके तेईस तत्त्वोंमेंसे अन्तिम पाँच तो अत्यन्त स्थूल हैं, पर बाक्री अठारहों तत्त्व मृत्युके समय पुरुषके साथ-ही साथ निकल जाते हैं। जबतक पुरुष ज्ञान प्राप्त किये विना मरता है, तबतक ये तत्त्व उसके साथ लगे होते हैं (सा० का० ४०)। अब यह तो स्पष्ट ही है —प्रथम तेरह अर्थात् बुद्धि, अहक्कार, मन और दसों इन्द्रिय प्रकृतिके गुणमात्र, अतः सुस्म हैं। उनकी स्थितिके लिये किसी स्थूल आधारकी जरूरत होगी। पञ्चतन्मात्र इसी स्थूल आधारका काम करते हैं। उपनिषदीं में इसी बातको और तरहसे कहा गया है। आत्माका सबसे ऊपरी आबरण तो यह स्थूलदेह है। इसे उपनिषदीं में अजनय कोष कहा गया है। दूसरे आवरण कमशः अधिक स्थम हैं; उनमें प्राणमय, ज्ञानमय और आनन्दमय कोष हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि स्थूलशरीरकी अपेक्षा प्राण स्थम हैं, उनकी अपेक्षा मन, उसकी अपेक्षा बुद्धि और इन सबसे अधिक स्थम आत्मा है। भगवान्ने गीतामें इसी बातको इस प्रकार कहा है—

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनसन्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः॥

वेदान्तशास्त्रमें कई प्रकारसे यह बात बतायी गयी है कहीं इसके सन्नह अवयव बताये गये हैं--पाँच कर्मेन्द्रियः पाँच ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि, मन और पाँच प्राण (वेदान्तसार१३); फिर आठ परियोंका उल्लेख है ( सुरेश्वराचार्यका पञ्चीकरण चार्तिक )--जिनमें पाँच शानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहङ्कार, चित्त, पाँच प्राण, पाँच भूतसूख्म (तन्मात्र) अविद्याः, काम और कर्म हैं। ऐसे ही और भी कई विधान हैं। इनका शास्त्रकारोंने समन्वय भी किया है (वेदान्तसार १३ पर विद्वन्मनोरञ्जनी टीका ) । यहाँ प्रकृत यह है कि स्थायी भावोंके संस्कार इसी लिङ्गरारीरमें हो सकते हैं। वह चूँकि जड है, इस लिये उसकी प्रशृत्ति जडोन्मुख होती है। अल्डारशास्त्रोंमें यह बार-बार समझाया गया है कि रस न तो कार्य है और न ज्ञाप्य । क्योंकि कार्य होना तो विभावादि के नष्ट होनेपर नष्ट नहीं हो जाता, कारणके नष्ट होनेसे कार्यका नष्ट होना नहीं देखा जाता-—स च न कार्यः। विभावादिविनारोऽपि तस्य सम्मवप्रसङ्कान् (काव्यप्रकाश ४र्थ उल्लास)। परन्तु मधुर रस आत्माका धर्म है, यह स्यूल जड जगत्की चस्तु नहीं है। उसके विभावादिका कभी विलय नहीं होता, इसलिये उसके लिये सम्भवासम्भव-प्रसङ्ग उठता ही नहीं :

रस कई प्रकारके हैं। सबसे स्यूल है अन्नमय कोषका आस्त्राद्य रस । रसनादि इन्द्रियोंसे उपभोग्य रस अत्यन्त स्यूल और विकारप्रवण है। इससे भी अधिक स्क्ष्म है मानसिक रस अर्थात् जो रस मनन या चिन्तनसे आस्वाद्य है। उससे भी अधिक स्क्ष्म है विज्ञानमय रस, जो बुद्धिद्वारा आस्वाद्य है; पर यह भी जितना भी सूक्ष्म क्यों न हो, सूक्ष्मतम आनन्दमय रसके निकट अत्यन्त स्थूल है। आत्मा जिस रसका अनुभव करता है, यही सर्वश्रेष्ठ भक्ति रस है, जिसका नाना स्वभावोंके भक्त नाना भावसे आस्यादन करते हैं। सधुर रस उसीका सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। स्पष्ट ही है कि इस की ठीक-ठीक धारणा इन्द्रियोंसे तो हो ही नहीं सकती। मन और बुद्धिसे भी नहीं हो सकती। यह न तो चिन्तनका विशय है न बोधका। वह अलीकिक है। इसीलिये मिक्तशास्त्र इसके अधिकारी होनेके लिये बहुत ही कठोर साधनाका उपदेश किया है। रूप गोस्वामीने इसीलिये इसे दुरूह कहा है। श्रीचैतन्य महाप्रमु कहते हैं —नृज्यसे भी सुनीच होकर, वृक्षकी अपेक्षा भी सहनशील बनकर, मान त्यागकर, दूसरेको सम्मान देकर ही हरिकी सेवा की जा सकती है—

तृजादपि सुनीचेन तरोरुपि सहिष्णुना। अमानिना सानदेन सेवितव्यः सदा हरिः॥

इन्द्रिय, मन और बुद्धिका सम्पूर्ण निम्नह और वशीकरण जवतक न हो जाय, तबतक इस सुकुमार भक्तिक्षेत्रमें आनेका अधिकार नहीं मिलता। लोक-परलोकके विविध मोगोंकी और मोक्षसुखकी कामना जवतक सर्वथा नहीं मिट जाती, तबतक इस मधुर प्रेमराज्यकी सीमाके अंदर प्रवेश ही नहीं हो सकता। इसीसे यह सिद्धान्त बतलाया गया है—

भुक्तिमुक्तिस्पृहा यावष् पिशाची हृदि वर्तते । तावत् प्रेमसुखस्यात्र कथमभ्युद्यो भवेष्

जबतक भोग और मोक्षकी पिशाचिनी इच्छा हृदयमें वर्तमान है, तबतक प्रेम सखका उदय कैसे हो सकता है ?

श्रीमद्भागवतमें कहा गया है—असत् शाखोंमें आएकि, जीविकोपार्जन, तर्कवादपक्षाश्रयण, दिष्यान्यस्य, बहुपस्थान्यस, व्याख्योपयोग, महान् आरम्भ-ये सब भक्ति चाहनेवाले के लिये वर्जित हैं

नासच्छास्त्रेषु सज्जेत नोपजीवेत जीविकाम् । वादवादांस्रयजेत्तकीन् पक्षं कं च न संश्रवेत्॥ न शिष्याननुबक्षीत अन्यासैवाभ्यसेदहून् । न व्याख्यासुपशुक्षीत नारम्मानारभेत् कवित्॥

(श्रीमद्भाव ७।१३ । ६-७)

इन बातोंके लिये शास्त्रकारोंने बहुतन्ते उपाय बताये हैं, जो न तो इस धुद्र प्रवन्धमें बताये ही जा सकते हैं और न अनिधिकारी लेखनीके साध्य ही हैं। इसीलिये इस चर्चाकों और आगे नहीं बढ़ाया गया। जब सारा अभिमान और अहङ्कार दूर हो जायया, ज्ञान और पाण्डित्य शान्त हो रहेंगे, तब वह परमाराध्य जिसकी नर्त्यमान भूलताके कारण मुखग्री अत्यन्त मधुर हो उठी है, जिसका कर्णाग्रमाग अशोक कल्किन-से विम्हित है, ऐसा कोई नवीन निकश-प्रस्तरके समान

वेशवाटा किशोर वंशीरक्षे मन और बुदिको बेक्स कर डालेगा-—

भूबक्किताग्डबक्क्समधुराननधीः
क्षेत्रक्किरेककरन्वितकर्णपूरः ।
कोऽवं नवीननिकषोपकतुल्यवेषो
वंशीरवेण सस्य मामवशीकरोति ॥

-1340 KHE4--

## प्रेम-साधन

( लेखक-- म० प्रेमप्रकाशजी )

भगवत्याप्तिके अनेक साधनों में प्रेम-साधन एक मुख्य साधन समझा जाता है। ईश्वरके प्रति परमानुराग ही प्रेम है। कितने ही सतीं और ऋषियोंने प्रेमको ही साधन और साध्य माना है। देवार्षि नारदने स्वयं फलक्ष्यतेति ब्रह्मकुमाराः' (ना० भ० स्० ३०) कहकर सनत्-कुमारादिके मतानुसार प्रेमको स्वयं फलक्ष्य बताया है। वह प्रेम कर्म, ज्ञान और योगसे भी श्रेष्ठतर है स्सा तु कर्मज्ञानयोगिभ्योऽप्यधिकतररं (ना० भा० सू० २५)।

प्रेमकी प्राप्ति विशेषकर महापुरुषोंकी कृपा अथवा भगवत्कृपाके लेशमात्रसे होती है—'मुख्यतस्तु महत्कृपयैव भगवत्कृपालेशाद्वा।' प्रेमका रूप वास्तवमें तो अनिर्वचनीय है, परन्तु उमके अक्षणोंका अनुभव शान्ति और आनन्दसे हो सकता है। प्रायः अनन्यप्रेमी भक्तोंको भगवान्त्के नामोंको सुनते ही कण्ठावरोष, रोमाञ्च और अश्रुपात होने लगता है। कीर्तनसे भी वह प्रेम शीव प्रकट होता है—'स कीर्त्यमानः शीघमेवाविर्मवति, अनुमावयति च भक्तान्।' परमहस रामकृष्ण कहा करते थे—'कलियुगमें नारदीय भक्ति सार है। ईश्वरका नामन्गुण-गान करने और व्याकुल चित्तसे प्रार्थमा करनेपर परमात्माकी प्राप्ति होती है।'

भोपी या राधा-प्रेमकी एक भी बूँद किसीमें हो तो उसका क्या कहना है! उसका अनुराग केवल मोल्ह आने नहीं। बल्कि बीस आने है। इसीका नाम प्रेमोन्माद है। यदि पागल होना है तो संसारकी वस्तुके लिये क्यों पागल हो! यदि पागल होना है तो ईक्यरके लिये हो। (श्रीश्री-रामकृष्ण-कथामृत १। १०। ४)

समस्त प्रेमोंमें गोपी-प्रेम अथवा श्रीराधा-प्रेम सर्वोत्तम समझा जाता है। शान्त, दास्य, सस्य, वात्तत्य और माधुर्य -इन पाँच प्रकारके प्रेमोंमें माधुर्य रह ही सर्वोत्तम है और यह माधुर्य प्रेम श्रीवृषमानुसुता श्रीराधाजीमें ही पूर्णरूपसे मिलता है ! श्रीराधाजी ही माधुर्यरसाधिष्ठात्री महादेवी हैं। इन्हीकी कूपाने माधुर्य प्रेम प्राप्त हो सकता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्षते भी बढकर प्रेम है । प्रेम पञ्चम पुरुषार्थ है । भगवान-को बदामें करनेका एकमात्र उपाय प्रेम ही है। भगवान श्रीकृष्ण प्रेमी भक्तींके अधीन हैं। 'अहं भक्तपराधीनः' कहकर भगवान्ने दुर्वांश ऋषिको प्रेमी भक्त अम्बरीषके पास लौटा दिया या । जिस प्रेममे किसी प्रकारकी वासना नहीं रहती। साधक केवल अपने प्रियतमके सुखमें ही मुखी रहता है तथा अपना कुछ भी अहङ्कार नहीं रखता, वही प्रेम माधुर्य-रसका है और उसे ही पूर्ण प्रेम कहा जाता है। उस स्थितिमें साधक और साध्य दोनों एकरूप हो जाते हैं। प्रेमी, प्रेम अथवा प्रियतमर्मे कुछ भेद नहीं रह जाता ( तरिमंस्तजने भेदाभावात् ) । गोस्वामी तलक्षीदासजी श्रीरामचरितमानसमें उसी सहज प्रेमका इस प्रकार वर्णन करते हैं---

जाहि न चाहिअ कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु। बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु॥

श्रीवीतारामका निरन्तर वाव उसी प्रेमी भक्त के दूदयमें रहता है। जिसे कोई आशा नहीं रहती और जो प्रेमके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। वही प्रेमी भक्त सहक सनेहका पात्र हो सकता है। अगर कोई नाता भगवान् राम मानते हैं तो वह एक प्रेममक्तिका ही सम्बन्ध है। भगवान् रामने भक्तिमती शबरीसे कहा है----

कहरषुपति सुनु भामिनि बार्ता। मानडें एक मगति कर नाता॥ ( रा॰ मा॰)

श्रीरामको केवल प्रेम ही अच्छा लगता है---रामहि केवल प्रेम पिआरा १ जानि केड जो अनिनिहारा ॥ (अयोध्या० रा० मा०)

वह प्रेम विना अनुरागसे प्राप्त नहीं होता अथवा श्रीरघुनाथजी विना अनुरागके कभी नहीं मिलते—चाहे जितना ही साथक योग, जप, ज्ञान, विरागका अभ्यास करे —

फिलिं न रचुपति बिनु अनुराग । किएँ जाग जप स्थान विराग ॥ एक प्रेमके कारण ही एक परमात्मा नानारूपमें स्वयं व्यक्त हो गया है । अकेले रमण नहीं किया जा सकता, इसिल्ये परमात्मा या भगवान् या ब्रहा स्थयं अपने नक्तोंमें ही मिल सकता है ।

एकाकी न रमते । स द्वितीयमैच्छत् । श्रृति )

रत अथवा प्रेम ही आनन्द है। यह सिद्धान्त अनुभय करके प्रत्यक्षा देखा जा सकता है, भगवती श्रुति भी यही कहती है --

रसो वै सः । रसं द्वोवायं छङ्ध्वाऽऽनन्दी भवति ।

परमात्मा सर्वव्यापक रहते हुए भी उसका अनुभव प्रेमसे ही किया जा सकता है। भगवान् शंकर कहते हैं -हिर व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होहिं मैं जाना॥ (रा० मा०)

जगद्विख्यात संत कबीर साइब अपना विचार इस प्रकार प्रकट करते हैं—

पांची पढ़ि पढ़ि जस मुआ, पंडित मसा न कास । ढाई अक्षर 'प्रम' का पढ़ै, सो पंडित होय॥

पूर्ण प्रेममें विधि-निषेध नहीं रहता, वह परम स्वतन्त्र है। प्रेमी लोक-समहके लिये नियम और प्रेम दोनों पालन कर सकता है, परन्तु उसके लिये निजी कोई कर्तव्य नहीं रहता। नेमु प्रेमु संकर कर देखा। अभिचल हृद्ध मगति कै रेखा। (रा॰ मा॰)

प्रेमी भक्तके अधीन शान और विशान हैं। श्रीराम-चरितमानसमें स्पष्ट कहा गया है—

सा स्वतंत्र अवलंब न आना । तेहि आधीन ग्यान विग्याना ॥ एक अमेरिकन देवी मिसेंज एलेन जी. हाइट (Mrs. Ellen G. White) ने लिखा है कि प्रेम ही इंश्वर है और मेम ही जीवनी शक्ति है —(God is Love and Love is Life.)

सबसे सीधा मार्ग भगवत्पाप्तिका यदि कोई है तो वह प्रेममार्ग ही है। श्रीउद्दवजीको गोपिकाओंने इस प्रकार कहा था —

> 'कौन ब्रह्म का जोति ग्यान कार्सो कही उठवी । हमर मुद्दर स्वाम प्रेमको मारग सूत्री ॥'

'ऊघों जोम जोम हम नाहीं ।

जिहि किंग जोगी मरमत भूटें, सो तो है अपु माहीं ।' ——≰त्यादि ।

ऐसे विचारीको सुनकर उद्भवका शानका अहंकार नष्ट हो गया और उन्होंने यह समझ पाया कि शानके पर एक पूर्ण प्रेमकी अनिर्वचनीय दशा भी है।

ग्रेमी भक्तको किसी साधनाकी आवस्यकता नहीं रहती। वह तो स्वयं छिद्धोंका छिद्ध रहता है और वर देनेवाळींको बर देनेवाला होता है।

महाराज जनक श्रीभरतजीके प्रेमभावरं मुग्ध होकर कहते हैं---

साधन सिद्धि राम-पग नेहू। माहि लखि परत मात मत पहु। (रा॰ ना॰)

'श्रीरामजीके पदोंका नेह ही साधन और सिद्धि है'— यही श्रीभरतजीका सिद्धान्त है।

मरत सरिस की राम सनेही। जमु जप राम रामु जप जेही ॥ (रा० मा०)

श्रीकवीर साहवने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि राम-सनेही सदा अमर है- 'सून्य मीर, अजपा मीर, अनहद हू मिर जाय। राम सनेही ना मीर, कह कबीर समुझाय॥' (बीजक कबीरदास-विश्वनाध-टीका)

भगवान्ने प्रेमी भक्त देवर्षि नारदरे कहा है कि मै सदा प्रेमी भक्तोंके मध्यमें ही मिलता हूँ—

माहं वसामि वैकुण्डे योगिनां हृदये न च । मज़क्ता यत्र गायन्ति तश्र तिश्रमि नारद॥

'बैकुण्डमें चाहे मैं न रहूँ, अथवा योगियोंके हृदयमें भी भेरा पता न रुगे; पर जहाँ मेरे प्रेमी मक्त मेरे गुणौंका गान करते हैं, वहाँ तो मैं अवस्य रहता ही हूँ।'

श्रीकृष्णभक्ति—प्रेमा-भक्ति, पूर्ण भक्ति अथवा श्रीराधा-कृष्ण-प्रेम या पराभक्ति तो हजारों जन्मीतक तपस्या, ध्यान, समाधिके निरन्तर अभ्यासके बाद प्राप्त होती है -

'जन्मान्तरसङ्खेण तपोष्यानसमाधिभिः । नराणां झीणपापानां कृष्णे भक्तिः प्रजायते ॥ अभिरतः भक्ति बिसुद्ध तव, श्रुति पुगन त्रेहि गाव । त्रेहि खोजत जोगीस मुनि, प्रमु प्रताप कोठ पाव ॥ ( रा॰ मा॰ )

प्रेमाभक्तिका मिलना भगवान् श्रीकृष्ण या भगवान् श्रीराम अथवा भगवान् श्रीहावकी कृपापर ही निर्भर है।

'भक्तिनिष्ठा तदा श्रेषा यदा क्रुग्णः प्रसीदिति।' श्रीउत्पद्माचार्यजी भक्ति-प्रेमके सम्बन्धमें इस प्रकार लिखते हैं—

भक्तिङक्मीसमृह्यानां किमन्यदुपयाचितम् । प्तया वा दरिङ्गाणां किमन्यदपयाचितम् ॥ (नारद)

अर्थात् 'परमात्माकी प्रेमाभक्तिरूपी लक्ष्मीते समृद्ध लोगोंको क्या चाहिये १ कुछ नही । परमेश्वरकी दासता सम्पत्तिकी पराकाष्ठा है और इस सम्पत्तिसे रहित हतभाग्य पुरुषोंको और छोड़ना क्या है १ इस सम्पत्तिके न होनेरूप दारिद्रथसे पिण्ड खुझाना ही सबसे बड़ा कर्तन्य और पुरुषार्थ है।

प्रेमी संत और सत्य भगवान्में कुछ भी अन्तर नहीं है। प्रेमी संत भगवान् ही हैं - 'संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि मतिमितिन कह दास तुकसी।' (विनयपत्रिका)

'क्रन्दनयोग' से भी भगनान्का अनन्य प्रेम प्राप्त हो सकता है। परम विरहासिकका भाग इस छन्दसे प्रकट होता है—

'चित्त रत होत प्रानम्पारेमें निरत है कै,
होत मन सोधक विधाद सारे छनमें।
रोमहर्ष सीस शुँसलाहट हृदय धौति,
मेरु दह स्पंदन प्रकप होत तनमें॥
तीन है समाधिमें विसार अपनापी जात.
या सां बड़ो और कीन जोग सोची मनमें।
राज हठ मित तीनों जोग सिध जात उन्धी.
एक मनमोहन बियोगके स्दनमें॥
प्रेमी भक्तके भगवान् अधीन हैं और ज्ञान

प्रेमी भक्तके भगवान् अधीन हैं और शनसे अगम्य हैं—

> 'ज्ञानेर अगम्य नुमि, प्रेम ते निखारी . द्वारे द्वारे माण प्रेम लवने ते वारी ।' ( जयदेवके साधन-तीर्थ केन्द्रविश्वमें वाज्ल-गान )

अर्थात् 'तुम ज्ञानके अगम्य हो पर प्रेमके भिखारी हो । तुम सज्ञळ-नयन होके प्रेम-भीख माँगते फिरते हो ।' 'रागमार्ग क्यों मधुर है' यह समझानेके लिये कृष्णदासने कहा है—

> 'राग मार्गे भंते थेन छाड़ि धर्मकर्म, अतप्त मधुर रस कहि तार नाम।'

अर्थात् 'मक्त धर्म कर्म छोड्डकर रागमार्गते भजन करता है। अतएव इस रसका नाम मधुर है।'

जिसके लिये प्रेम स्वाभाविक हो जाता है, वह छिपाये भी नहीं लिपता—

> प्रेम छिपाये ना छिपै, जा घट परगट होय । जद्यपि मुख बोंटी नहीं, नैन देत हैं रोय॥ (कवीर)

वह प्रेम स्वयं ही स्वामी है -सब घट भेरा साहबाँ, सूना घट नहिं कोण । बिकेहारी वा घट की, जा घट परगट होय ॥ (कनौर) ध्यकादाते कापि पात्रें (ता० भ० स्०)—परन्तु बह प्रेम किसी विरष्ठे पात्रमें ही प्रकट होता है। मगवान्-के नामके प्रेमको ही भगवान् कहते हैं और हरि-स्मरण ही हरि-मिलन है। उस परमालाकी कोई खास प्रतिमा नहीं है। उसके नामका बढा यहा है –

> 'न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यक्षः ।' (यजुः ३२।३)

पूर्ण प्रेमके प्राप्त हो जानेपर सन्व्यादि साधन-कर्म क्टूट जाते हैं। श्रीजीय गोस्वामीने कहा है—

इत्रकारो चित्रानस्टं सुराभाति निरस्तरम्। उदयास्तं न पश्यामः कथं सन्ध्याशुपास्मद्दे॥ सद्भक्तिदुहिता जाता माया भायो मृताशुना। अशोचद्वयमाप्रोति कथं सन्ध्याभुपास्मदे॥

प्रेमका रसास्वादन गूँगेके गुड़की तरह है। भूका-स्वादनक्त्' — देवर्षि नारद कहते हैं। यह अनिर्वचनीय है—-'अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपम् ' गुरु नानकके प्रन्यसाहब-में एक दोहा इस प्रकार आया है—

हरि सम जलमें बस्नु नहिं, प्रेम पंथ सम पंथ । सद्गुरु सम संजन नहीं, गीता सम नहि ग्रंथ ॥

प्रेमी मक्त और प्रेमपूर्ण मगवान् दोनों अनन्त और अभेद हैं। भगवान् कृष्ण अपने प्रेमी भक्तका योगक्षेमका भार स्थयं अपने जपर ले लेते हैं—

अनन्याहिषन्तवस्तो मां ये जनाः पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तनां योगक्षेमं बहाम्यहस् ॥ । गीना ९ । २२ )

प्रेमी मक्तको नित्य शान्ति रहती है और उसका कभी नाश नहीं होता--

श्चित्रं भवति धर्मारमा शश्चन्छान्तिं निगन्छति । कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणक्वति ॥ (गीना ९ . ३१)

प्रेमी भक्तमें भगवान् श्रीकृष्ण रहते हैं और भक्त भगवान् श्रीकृष्णमें रहता है---

समीऽहं सर्वभूतेषु त मे द्वेच्योऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या सयि ते तेषु चाप्यहम्॥ (गीता ९। २९)

अब प्रमु कुपा काहु एहि भाँती। सब तिज भजनु करौँ दिन राती॥

इस प्रकारके भावकी प्रेमिभक्षा भगवान् और उनके प्रेमी भक्त देनेकी कृपा करें तो तुरंत अचल शान्ति और आनन्द प्राप्त हो जाय।



## नामका प्रकाश

वीपक बारा नाम का महल भया उजियार ॥
महल भया उजियार नाम का तेज बिराजा ।
सम्द किया परकास मानसर ऊपर छाजा ॥
दसो दिसा भई सुद बुद्ध भई निर्मल साची ।
छुटी कुमति की गाँठ सुमति परगट होय नाची ॥
होत छतीसाँ राग दाग तिर्गुन का छूटा ।
पूरन प्रगटे भाग करम का कलसा पूटा ॥
पलटू अँधियारी मिटी बाती दीन्ही टार ।
दीपक बारा नाम का महल भया उजियार ॥

## संस्कार-साधना

( लेखक—डा॰ श्रीराजगलीजी पाण्डेय, एम्० ए०, डि॰ लिट् )

मारतीय शाख्यकारोंने जीवनका एक ध्येय निश्चित किया या और उसतक पहुँचनेके लिये अनेक साधनोंका आविष्कार ! संस्कार भी एक इसी प्रकारका साधने हैं । उन्होंने जीवनकी सामप्रियोंको दो मार्गोमें बाँटा है । एक तो वह जिसको लेकर मनुष्य उत्पन्न होता है; दूसरी वह जिसका सञ्चय वह अपने वर्तमान जीवनमें परिस्थितियोंके अनुकूल करता है । शाख्यकारोंका मत है कि नवजात शिशुका मस्तिष्क कोरी पट्टीके समान नहीं है, जिसपर विल्कुल नया लेख लिखना है; इसके विकद्ध इसपर उसके अनेक पूर्वजन्मोंके संस्कार अङ्कित हैं । साय-ही-साथ उनका यह भी विश्वास है कि नवीन संस्कारोंद्वारा पुराने संस्कारोंको प्रभावित, उनमें परिवर्तन, परिवर्धन और उनका उन्मूलन भी किया जा सकता है । प्रतिकूल संस्कारोंका विनाश और अनुकूल संस्कारोंका निर्माण ही साधकका प्रयास है ।

संस्कार क्या है ? इसकी केवल बाहरी धार्मिक आडम्बर समझना भूल है । इसमें बाहरी कृत्य अवस्य है, किन्तु ये आन्तरिक आम्यातिमक सौन्द्यंके बाह्य इष्टरूप हें और इसीमें संस्कारकी महत्ता है । आध्यातिमक जीवनसे विक्लेद होनेपर ये मृत अस्थिपञ्चरके समान हैं, जिममें गति और जीवन नहीं है। 'सस्कार' शब्दका प्रयोग कई अर्थोंने किया गया है । कीपीतिक', छान्दोग्ये और बृहदारण्यकादि उपनिपदोंने इसका प्रयोग (संस्कारित) उन्नित करनेके अर्थमें किया है । महिषे पाणिनिने इस शब्दका प्रयोग तीन विभिन्न अर्थोंने किया है —(१) उत्कर्ष करनेवाला (उत्कर्षसाधनं सस्कारः), (२) समयाय अथवा स्वात और (३) आभूषण । ब्राह्मण और सूत्र-ग्रन्थोंने 'संस्कार' शब्दका व्यवहार यज्ञकी समग्रियोंको पवित्र करनेके अर्थमें किया है । बौद्ध विपिटकोंमें निर्माण, आभूषण, समयाय, प्रकृति, कर्म और स्कन्यके अर्थमें इस शब्दका प्रयोग पाया जाता है। बौद्ध वर्शनने संस्कारको भ्यवक

की बारह श्रृङ्खेळाओंमेंसे एक माना है। हिन्दूदर्शनींमें इसका प्रयोग कुछ भिन्न अर्थमें हुआ है। यहाँ संस्कारका अर्थ भोग्य पदार्थोंकी अनुभूतिकी छाप है । हमारे अव्यक्त मनपर जितने अनुभर्वोकी छाप है, अनुकुल अवसर पानेपर उन सबका पुनरावर्तन होता है । इस अर्थमें संस्कार 'बासना' का पर्यायवाची है , अद्भेतवेदान्तमें आत्माके ऊपर भिष्या अध्यास-के रूपमें संस्कारका प्रयोग हुआ है , वैशेषिकोंने चौबीस गुर्णोमेंसे इसको एक माना है । संस्कृत-साहित्यमें बहे ज्यापक अर्थमें 'सस्कार' शब्द व्यवहृत हुआ है—शिक्षण्, चमक, सजावट, आभूपण्<sup>र</sup>, छाप, आकार, साँचा, क्रिया, प्रभाव-स्मृति<sup>ह</sup>, पावक कर्म, विचार, धारणा, पुण्यादि । धर्मशास्त्रियोने मानवजीवनको पवित्र और उत्कृष्ट बनानेवाले समय-समयपर होनेवाले, घोडश धार्मिक कत्योंको संस्कार माना है। प्रायः इसी अर्थमें 'संस्कार' शब्दका प्रयोग किया गया है । संस्कारमें अनेक प्रकारके मावीं और अर्थोंका समावेश है । इसीलिये किन्हीं विद्वानीने इसको एक विचित्र अनिर्वचनीय पुण्य उत्पन्न करनेवाला धार्मिक कृत्य कहा है ।

धर्मशास्त्रियों ने जीवनका ध्येय आध्यात्मिक निश्चित किया है; किन्तु उनकी यह भी धारणा है कि शरीर धर्म, अर्थ, काम और मोधका साधन है , इसल्विये वे आल्माके पुजारी होते हुए भी शरीरकी अवहेलना नहीं करते इसके विपरीत वे शरीरको आल्माके अवतरण और प्रकाशके लिये योग्य माध्यम बनाना चाहते हैं । इनका मार्ग घोर मौतिकवादियों और एकान्त निश्चितमार्गियोंके बीचका है । मौतिकवादी शरीरको ही मानवजीवनका सर्वस्व समझते हैं ।

- अविद्या, संस्कार, विधान, नामरूप, पडायतन, स्पर्श, वेदमा, तृष्णा, उपादान, भव, आति और जरा-मर्ण
- निसर्गसंस्कारिवनीत इत्यसौ नृषेण चक्रे युवराजशस्यमाक् ।
   (रघुवंदा ३ ३५)
- 🔾 स्वमावसुन्दरं वस्तु न संस्कारमयेक्षते । (शकुन्तका ७.२३)
- ४. संस्कार जन्यं जानं स्मृतिः ( तर्कसंग्रह )
- फलासुमेयाः पारन्भाः संस्कातः प्राक्तना इव । (रघुवंश ५।२०)
- ६. आरमशरीरान्यतरनिष्ठी विद्यितिकयाजन्योऽतिशयविशेवः संस्कारः । (वीरिमिन्नोदय, संस्कारप्रकाश, भाग १, पृष्ठ १३२)

१---२.६

२—४.१**६.** २, ३, ४

<sup>\$.₹.₹.₹</sup> 

<sup>¥ --- ₹ .</sup> १ , १ ₹ ७

# ें मध्याद्र साविधी रविमण्डलमध्यस्था कृष्णवर्णा बतुर्भुजा त्रिनेत्रा राङ्कचक्रगद्षिशदस्ता गरुडारूढा युवती वैग्णवी विग्णुदेवत्या यञ्जेवेदाराष्ट्रता ध्येया।

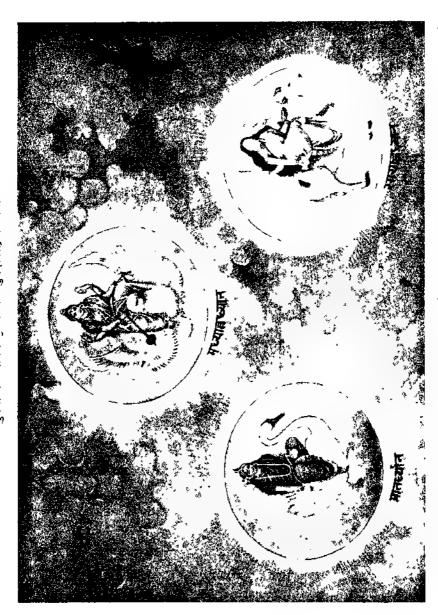

ॐ प्रातर्गायर्जा रविमण्डलमध्यम्था रक्तवर्णा क्रिभुजा गायत्री अक्षमत्रकसण्डल्द्रुयरा हेमाननसमारूढा ब्रह्माणी ब्रह्म-देवन्या कुमारी ब्राग्नेदोदाङ्गार ध्येया

ॐ सायाद्व सरस्वती गतिमण्डलमध्यस्या गुक्कवर्णा चतुर्भुका विशूल्डमरूपाशयात्रकरा वृषभास्तनमारुद्धा बृद्धा रुट्राणी रुद्रदेयत्या सामयेद्दिद्द्वा थ्या । प्राणायामकी महिमा सभी जानते हैं। शारीरिक स्वास्थ्यकी वृद्धि, पाप-वासनाओंकी निवृत्ति और चश्चस्ताको दूर करनेके लिये यह असुत उपाय है। जिसका प्राण बश्में है, उसका मन और बीर्य भी बश्में है। यह प्राणायाम समन्त्रक होनेके कारण और भी लाभप्रद है और इसमें जो घ्यान हैं, वे तो मानो सोनेमें सुगन्ध हैं।

अध्मर्षण और भूतग्रुद्धि एक ही वस्तु हैं। 'भूतग्रुद्धि' शीर्षक लेख देखना चाहिये। सन्ध्यामें अध्मर्षणकी क्रिया बहुत ही संक्षित है, फिर भी वह लामकी दृष्टिसे अत्यन्त उपयोगी है। उसका भाव समझ लेनेपर जान पड़ता है कि उसमें कितना महत्त्व है।

अर्ध्यदान और सूर्लोपस्थान दोनों ही भगवान् सूर्यकी उपासना हैं। न्यासका एक स्वतन्त्र लेखों अल्पा विचार किया गया है। संक्षितरूपसे हतना समझ लेना चाहिये कि शरीरके प्रत्येक अङ्गमें जब मन्त्र और देवताओंका स्थापन हो जाता है तब सम्पूर्ण शरीर मन्त्रमय, देवमय हो जाता है। 'देवो भूत्वा देवं यजेन्'के अनुसार वास्तवमें तभी देवपूजाका अधिकार प्राप्त होता है। ध्यान, मानस पूजा और जपके सम्बन्धमें आगे निवेदन करना है! सन्ध्याकी प्रत्येक किया ध्यानकी तैयारी है। ध्यानके पश्चात् केवल जप करना ही अवशिष्ट रह जाता है। जपकी महिमा अवर्णनीय है। जपोंमें भी गायश्री जपके विषयों तो कहना ही स्था है।

यह तो वैदिक सन्ध्या हुई; एक तान्त्रिक सन्ध्या भी होती है । यह विधि कुछ अप्रसिद्ध होनेसे लिखी जाती है । शाक्त सन्ध्यामें आचमनके निम्न मन्त्र हैं— 'ॐ आत्मतत्त्वाय स्वाहा ।' 'ॐ विद्यातत्त्वाय स्थाहा ।' 'ॐ शिवतत्त्वाय स्वाहा ।'

शैव आदिकोंकी सन्ध्यामें केवल आचमन ही होता है। इसके पक्षात 'गञ्जे च यमने' इत्यादि स्नानविधिमें किसे हुए मन्त्रके द्वारा तीयोंका आवाइन करके अपने इष्ट-मन्त्रसे कुधके द्वारा तीन बार प्रथिवीपर जल किंद्रके और सात बार अपने सिरपर । इष्ट-मन्त्रसे प्राणायाम और षडक्कन्यास करके बायें हाथमें जल लेकर दाहिने हाथसे दककर 'हं यं वं रूं रं' इनसे तीन बार अभिमन्त्रित करके इष्ट-मन्त्रका उच्चारण करते हुए गिरते हुए जलबिन्दुओंसे तत्त्व मुद्राके द्वारा सात बार अभ्यक्षण करके शेष जल दाहिने हाथमें ले ले । उसको तेजोरूप चिन्तन करके इडा नाडीरे खींचकर, देहके भीतर रहनेवाले पापको घोकर, उस जलको काले रंगका एवं वापरूप देखते हुए पिञ्चलाते बाहर निकालकर सामने कल्पित वज्रविलाके ऊपर 'फट्' इस मन्त्रका उचारण करके पटक दे। इसके पश्चात् हाय बोकर आचमन करके की इंसः क वृणिः सूर्य आदित्यः' इस मन्त्रसे सूर्यको अर्घ्य दे और 'क सूर्यमण्डलस्यायै नित्यचैतन्योदितायै अमुकदेवतायै नमः' इस मन्त्रमें अमुकके स्थानपर अपने इष्टदेवताका नाम बोडकर तीन बार जलाञ्जलि देनी चाहिये । यह किया इष्टदेवताकी गायत्रीचे भी सम्पन्न होती है। इसके प्रभात गायत्रीका समयोचित ध्यान करना चाहिये । प्रातःकाल ब्राह्मीका, सध्याहर्मे वैष्णवीका और सायाद्वमें शास्भवीका ध्यान करना चाहिये । तान्त्रिक सन्ध्यामें इष्टदेवकी गायत्रीका ही जप होता है। मायत्री सबकी पृथक-पृथक हैं। यहाँ कुछका उल्लेख किया जाता है ।

| विष्णु-गायत्री-त्रैक्षेक्यमोहनाय विग्नहे | कामदेवाय धीमहि     | तभो विष्णुः प्रचोदयाद् ।   |
|------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>नारायण-गायश्री</b> -नारायणस्य विद्महे | वासुदेवाय धीमहि    | तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् । |
| नृसिंह ,, ~वज्रनलाय ,,                   | तीक्ष्यदंष्ट्राय 🥠 | 🥠 नरसिंहः 🅠 ।              |
| राम ,, ~दाशरयाय ,,                       | रीतावसभाय 🥠        | » रामः » l                 |
| द्यिस ,, -तत्पुरुषाय ,,                  | महादेवाय 🕠         | n स्द्रः n l               |
| <b>शणेश ,,</b> —तत्पुरुषाय ,,,           | क्षत्रपुष्टाय 🕠    | n दन्ती nl                 |
| <b>राक्ति</b> ,, -सर्वसम्मोहिन्यै ,,     | क्सिजनन्यै 🕠       | तमः शक्तिः ヵ ।             |
| लक्ष्मी ,, –महालक्ष्ये ,,                | महाभियै 🥠          | » श्रीः » ।                |
| सरस्वती ,, -यादेव्ये ,,                  | कामराजाय 🥠         | <b>,, देवी ,,</b> ।        |
| मोपाल ,, <del>-कृष्णा</del> य ,,         | दामोदराय 🥠         | » विष्युः »।               |
| सूर्य 🥠 –आदित्याय 🥠                      | मार्खण्डाय 🥠       | तकाः सूर्यः 🧀 ।            |

-इत्यादि इष्टदेवताके अनुसार भिन्न-भिन्न गायत्री हैं। उनका १०८ अथवा कम-से-कम १० बार जप करना चाहिये। जपके समय सूर्यमण्डलमें अपने देवताका चिन्तन करना चाहिये। तदनन्तर संहारमुदासे देवताको अपने द्वर्यमें लाकर स्थापित करना चाहिये। चानविधिमें कहे हुए हंगसे तर्पण भी कर लेना चाहिये।

सन्ध्या और तर्पण आभ्यन्तर भी होते हैं। उनका भी यहीं उल्लेख कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। कुण्डिलनी शक्तिको जागरित करके उसे मूलाधारादि-कमसे सहसारमें ले जाकर परम शिवके साथ एक कर देना ही सन्ध्या है। आभ्यन्तर तर्पण भी इसी प्रकारका होता है। मूलाधारसे उत्थित चन्द्र-सूर्य-अग्रिस्करूपिणी कुण्डिलनीको परमिवन्दुमें सिनिवष्ट करके उससे निकलते हुए अमृतके द्वारा हो देवताओंका तर्पण करना चाहिये। ऐसा भी कहा गया है

कि बहार-अके नीचे आहाचकमें चन्द्रमण्डलमय पात्र है। उसको अमृतसारसे परिपूर्ण करके उसीके द्वारा इष्ट्रदेवताका तर्पण करना चाहिये। तर्पणके अनुस्प ही ध्यानकी भी व्यवस्था है। कहा गया है कि किरणोंमें, चन्द्रमामें, सूर्यमें और अग्निमें जो ज्योति है उसको एकत्र करके केन्द्रित कर दे और फिर सबको महाशुन्यमें विलीन करके पूर्णस्पसे स्थित हो जाय। यह निरालम्ब स्थित हो योगियोंका ध्यान है। इसके पश्चात् पूजामण्डपमें प्रवेश करना चाहिये। पूजाकी सामगी, पूजाकी विधि आदिपर क्रमशः विचार किया जायगा। हिन्दू साधनाकी एक-एक क्रिया साखात् परमात्मासे ही सम्बन्ध रखती है और साधकको सर्वेविध उज्जितदान करनेमें समर्थ है। विचारशील पुरसोंको चाहिये कि वे उनपर विचार करें और उनका अनुष्ठान करें। इस प्रकार अपनी प्राचीन शक्त और शानितका सग्रह करके अभ्युद्धय और निःश्रेयसका लाम करें।

**>**--

# आत्मज्ञानकी प्राप्तिमें श्रीतकर्मीका उपयोग

( हेखक--पं० श्रीरमापतिजी मिश्र )

आत्मशानकी प्राप्ति और श्रौत कर्मका परस्पर कार्य-कारणसम्बन्ध है । आत्मज्ञानकी प्राप्ति कार्य है और श्रौतकर्म कारण हैं। आत्मशानका तात्पर्य है आत्मविषयक सर्वतोभावेन विस्मृतिकी सर्वतीभावन निवृत्ति आत्मविस्मृतिके नाशके उत्तरकालमें भेदेन भासमान प्रपञ्जका स्वस्वरूपाभेदेन अनुभव करता है और संशयरहित होकर अपने स्वरूपका अनुभव करता है । यह अनुभव भी व्यावहारिक है। इस दशामें अनुभवकर्ता और अनुभवका विषय-इन दोनोंके स्वरूपमें भेद विद्यमान रहता है। देहविशेषके अभिमानमें यह दोष है कि वह भेदबुद्धिको सुरक्षित रखता है। 'शिवः केवलोऽहम्', 'वासुदेवः सर्वम्', 'ऐतदाल्यमिदम्', 'नेह् नानास्ति किञ्चन' इत्यादि वाक्योंके द्वारा यद्यपि परमार्थ अद्वैतका उपदेश दिया गया है, परन्तु इन वाक्योंके शाब्दबोधते जो बोध होता है, वह व्यावहारिक ही है। इनके शान्दबोधमें उद्देश्यविधया तथा प्रतियोगि-विधया न्यावहारिक वस्तका भान होता है। 'शिवः केवलो-Sहम्' इस वाक्यके शाब्दबोधमें उद्देश्यविधया भासमान अहमर्थ व्यावहारिक वस्तु है । 'वासुदेवः सर्वम्' इस वाक्यके शाब्द-बोधमें उद्देश्यविधया भारमान सर्वेशन्दार्थ व्यानदारिक वस्तु है । 'ऐतदात्म्यमिदम' इस वाक्यके शान्दवीधमें उद्देश्यविधया

भासमान इदमर्थं व्यावहारिक वस्तु है। 'नेह नानास्ति किञ्चन' इस वाक्यके शाब्दबोधमें प्रतियोगिविधया भासमान नाना बोध्य प्रपञ्च व्यावहारिक वस्तु है। अनुभवका विषय व्यावहारिक हो या अनुभवका कर्ता व्यावहारिक हो, यदि वह बाक्यमें के द्वारा जात होता है तो ज्ञान व्यावहारिक कहा जाता है। यद्यपि इन वाक्योंका तात्पर्यार्थ व्यावहारिक वस्तुओंकी स्वतन्त्र सत्ताका अभावदर्शन है अर्थात् सर्व जायमान वस्तुओंका अधिष्ठान परमात्मा ही निर्राधिष्ठान होनेसे स्वतन्त्र और सत् है तथा व्यवहारों प्रतीयमान पदार्थ साधिष्ठान होनेसे परतन्त्र और मिथ्या है इस अर्थका समर्थक है। तथापि तात्पर्यार्थके शाब्द-बोधोत्तरकालमावी होनेसे वह शाब्दबोधकी मर्यादासे अलग नहीं जा सकता।

ऊपर यह लिखा गया है कि 'आत्मशानका ताल्पर्य है आत्मविषयक विस्मृतिका सर्वतीभावेन नाश'। यहाँ यह नहीं स्पष्ट किया गया है कि आत्मविषयक विस्मृति किसको होती है। आत्मा तो विषयी है, जगत्को विषय करता है; यह किस्की स्मृति या विस्मृतिका विषय बनता है। ज्ञान-अक्षान, स्मृति और विस्मृति—ये सभी केवल चेतनके धर्म हैं; आत्मासे अतिरिक्त मन, इन्द्रिय, श्ररीर-ये सभी अचेतन ( जड ) हैं । ये आत्माको ज्ञानरूपी सामग्रीका अभाव होनेसे विषय बनानेमें असमर्थ हैं । इस प्रश्नात्मक जिज्ञासाके श्रमनार्थ आत्मविषयक विस्मृतिका स्पष्टीकरण आवस्यक है । वह यह है—

अन्विन्त्यशक्ति होनेके कारण आत्माके सम्बन्धमें किसी भी कल्पनाकी असम्भावनाको अवकाश नहीं है । स्वप्न इस सिद्धान्तका साक्षी है । आत्मा स्वप्नावस्थामें निज कल्पित जगतमें कभी-कभी अपने सद्भाव तथा अभावका भी अनुभव करता है। जायतमें भी आत्मा नहीं हैं। आत्मा देहादिले अतिरिक्त तत्त्व है, परन्तु उसका मान परमाण है; आत्मा स्वतन्त्र तत्त्व है, मान उसका मध्यम है, अर्थात् जिन देहमें रहता है। उसके मानके समान ही उसका मान है। आत्मा व्यापक है। आत्मा है, परन्तु द्रव्यस्वरूप नहीं है-क्षणिक विज्ञानस्वरूप है; आत्मा है, नित्य है, व्यापक है, ज्ञानस्वरूप है; आत्मा और परमातमा भिन्न हैं: आत्मा और परमात्मामें वास्तविक भेद नहीं है-इत्यादि अनेक रूपसे आत्मा अपने स्वरूपका अनुभव करता है । यही आत्मविषयक विस्मृति है । ग्रद्ध बुद्ध मुक्त-स्वभाव ध्यापक आत्माका सृष्टिगत सर्व पदार्थीमें भान होना आत्मज्ञान है। यही आत्मविषयक विस्मृतिका सर्वतोभावेन नाश है। इसकी प्राप्तिके माधन चिरकालान्ष्रित श्रीतकर्म हैं। उसका प्रकार यह है -

परमात्माने श्रीडाके लिये इस जगत्की कस्पना की है।
यह कित्यत जगत् अमृतमय है, वैसे ही विप्रमय भी है।
शास्त्र और शास्त्रोक्त कर्मसे उदासीन होकर जो देहामिमानी
जीव इन्द्रियों के क्शमें हो जाता है, उसकी भावना आमुरी
बन जाती है। आमुरभावापन वह जीव आत्मकानसे
होने:-रानै: दूर होता जाता है अर्थात् उसको आत्मविषयक
विस्मृति अपनाने उगती है। आमुरी सृष्टिके उपमोगार्थ
कित्यत सामग्रीको प्राप्त कर वह जीव अधिकाधिक उन्मत्त
बनता जाता है। जगत्की अशान्तिका निमित्त बनता जाता
है। अशान्त जगत्को देखकर प्रसन्न होने उमता है।
अशान्त जगत्को ही उन्नत मानने उगता है। यह
उन्मत्तता उस देहाभिमानी जीवको अनेक प्रकारकी
दुर्गीतियों में निमम्न कर देती है। जगत्को विश्नमय माननेकी
परिष्ठितिका दर्शन करा देती है।

जो देही सद्भाग्यवद्य सत्पद्धविकी सङ्कतिको सौभाग्य समझने लगता है, उसको शास्त्र और शास्त्रविहित कर्मोंमें श्रद्धा उत्पन्न होने लगती है । वह शास्त्रका अम्यासी बननेकी इच्छाको सफल बनानेकी चेष्टा करने लगता है । अधिकारके अनुसार शास्त्रविद्वित कर्मको करने लगता है। ईश्वरीय विशिष्ट इक्तिले सम्पन्न देवताओंले अभिमत पदार्थोंकी प्राप्ति और प्राप्त पदार्थोंको श्रीतकर्मीके द्वारा देवताओंके अधीन करनेको अपना कर्तव्य समझने छगता है। ( आरम्भकालमें भोगकी लिप्साके प्रबल रहनेसे वह देही यह मानता है कि औत-कर्मोंका फल है केवल भोग और उपभोगके योग्य पदार्घोंकी प्राप्ति ।) जिस समयसे यह भावना उत्पन्न होती है, उसी रुमयसे आसुरी भावना क्षीण होने लगती है और देंची भावना प्रबल । ज्यों-ज्यों देवी भावना प्रबल होने लगती है। त्यों-ही-त्यों आत्मविस्मृति क्षीण होने लगती है । यह आत्मविस्मृतिकी श्रीणताका आरम्भकाल ही आत्मश्चानका आरम्भकाल है। अथवा आस्मोपासना या उसकी साधनाका काल है।

आत्मविषयक विस्मृतिका जन्म अज्ञात है। इसके कालकी इयताका निर्णय अशक्य है । इसका नाश दीर्घकालसे होता है। श्रीत कियाएँ दर्भिकालपर्यन्त अनुष्ठित होनेपर साधनाका स्वरूप ग्रहण करती हैं। श्रीतकर्मोंका कर्सा भी दीर्घकालतक निरन्तर श्रीतकर्मोंके अनुष्ठानके पश्चात् साधक कहलाने योग्य बनता है । साधक आरम्भकालमें फलकी इच्छासे श्रीतकर्मसे प्रवृत्त होता है । देवलापदत्त पवित्र सामग्रीके सेवनसे उसका अन्तःकरण निर्मल बनता जाता है ( पवित्र पदार्थके सेवनसे निर्मलता शाम होती है। पवित्र पदार्थ वे ही हैं, जो शास्त्रसम्मत देवतोपासनासे प्राप्त हैं ) अन्तःकरणके निर्मेल हो जानेपर साधक संयोगज फलसे उदासीन होकर शान्तिके पथापर आरूढ हो जाता है। इपन्तिके मार्ग अनेक है , साधक यदि नकली न हो तो वे सभी मार्ग शान्तिके भवनतक पहुँचानेमें समर्थ होते हैं। (साधककी शद्धताके लक्षण हैं शम, दम, उपरति तितिक्षा आदि सद्गण । ) शान्तिभवनकी प्राप्तिः आत्मविषयक विस्मृतिकी सर्वतोभावेन निवृत्ति-इन दोनों वाक्योंका तात्पर्यार्थ एक-साही है।



### साधना-तत्त्व

( लेखक — श्रीताराचंदकी पांड्या )

तुम्हारा उद्देश्य आनन्द —स्वाधीन, अविनाशी, चिन्ता-रिहत, भयरिहत पूर्ण मुख है। यह इच्छामें सम्भव नहीं, क्योंकि इच्छा स्वयं ही दुःख है और अभाव ( दुःख ) का चिह्न है। यह राग ( रुचि ) में भी सम्भव नहीं; क्योंकि राग होता है किसी खास वस्तु—बिक किसी वस्तुकी खास अवस्थाने ही, जो कि सदा और सर्वया तुम्हारे वशमें नहीं है और जिक्से सुख पाना भी तुम्हारे रागको मंदता और स्थिरता—तुम्हारे सन्तोच और तुम्हारे दिक्ष्कोणपर ही निर्भर है। और किसी खास वस्तुमें रागका अर्थ उस खास वस्तुके प्रतिकृत्ले (जिसकी दुनियामें कभी कमी नहीं ) द्वेष है, जो दुःखका ही दूसरा नाम है।

इच्छाका सर्वया अभाव तभी हो सकता है जब यह प्रत्यय हो जाय कि शरीर (तन, मन, बचन) और सांसारिक सब बाह्य पदार्थींसे स्वाधीन (अतः मिल), अविनाशी, अखण्ड, स्वतः आनन्दमय और स्वयंपूर्ण में हूँ।

राग-देषका नाश अयवा देषरहित राग तभी हो सकता है जब सब कालोंकी, सब धरतुओंकी सब अवस्थाओंके प्रति (अर्थात् उनके ज्ञानके प्रति ) एक-सा राग हो अथवा सबके साम सबंधा उपेक्षा (उदासीनता ) हो । दोनों बातें एक ही हैं। यही समत्य-भाव है और इसीको धीतरागता भी कहते हैं।

इन्हीं तत्त्वींको ठीक तौरसे जानकर उनमें हद श्रद्धान करना और तदनुसार अपने आचरणको दालना—यही साधनाका सार है। इसी श्रद्धानः शान और चारिज्यकी एकतासे आनन्दकी उपलब्धि होती है। सर्वकता और पूर्णता-की भी तभी सिद्धि होती है।

इनमें अद्धान सबसे पहले बरूरी हैं। न्योंकि अद्धान शानके पश्चात् होनेपर भी उस शानको अर्य-साधक बनाने बाला होता है और अद्धान ही उद्देशको निर्मित और निश्चित कर उसे दियर रखता है। चारिन्य तो अद्धानका ही प्रस्फुटीकरण-धिकास है।

वे श्रद्धालु जो इच्छा-पाशसे अपेक्षाकृत अधिक जकहें हुए हैं, पर सांसारिक जीवनमें चरम रुहयको सामने रखकर इन तत्त्वींका अपनी परिस्थिति और शक्तिके अनुसार आचरण करते हैं और दूसरींको आचरण करनेकी सुविधा देते हैं, सद्ग्रहस्य कहलाते हैं।

जो इस प्रथपर आगे बढ़े हुए हैं और जिनका प्रकट और अप्रकटरूपरे एकमात्र यही लक्ष्य है, यही व्यवसाय है, वे संत कहलाते हैं।

जो इनसे सर्वथा और सदाके लिये तन्मय—तत्स्वरूप हो जाते हैं, वे जीवन्मुक्त, सिद्ध या परमात्मा कहलाते हैं। वे ही आदर्श भी हैं—उन्होंके उदाहरण और स्वरूपसे अज्ञानी जीवोंको मार्ग-शान और स्वरूप-ज्ञान होता है और उत्साहहीनोंका उत्साह तथा साहसहीनोंका साइस जागरित होता है। इसलिये वे साधकोंके लिये साधनस्वरूप भी हैं।

# नदी-नाव-संयोग

दूलन यह परिवार सब नदी नाव संजोग। उतिर परे जह तह चले सबै बटाऊ लोग ॥ दूलन यह जग आहके का को रहा दिमाक। चंद रोज को जीवना आखिर होना खाक ॥ दूलन काया कवर है कह लिंग करों बलान! जीवत मनुवाँ मरि रहे फिरि यह कबर समान॥

### सब साधनोंका सार

( लेखक--श्रीसुदर्शनसिहश्री ।

### बड़ी सुन्दर धुन थी--पक्की लगन थी।

में स्वय आश्चर्य करता हूँ कि कैसे उतना अधिक जर्यः उतना पाठः, चिरस्थायी प्रगाद ध्यान और वह वजको भी विदीण करनेवाळी ब्याकुलता उन्होंने प्राप्त की थी ।

मेरे आश्चर्यकी तब सीमा नहीं रहती जब वे कहते, धीया, जीवनमें तिनक भी शान्ति नहीं ! अन्तरका आनन्द मुझसे कोसों दूर है !! विकारोंका मण्डार हृदयसे हटता ही नहीं !!!! उनके वसनोंको असत्य भी कैमे मान हूँ ?

मै सोचला 'अब इतने उत्कट साधनमे नी बालित मही मिलती, विकार दूर नहीं होते, भगवदर्शन दुर्छम है, तो इस युगमें ये नव कोरी कल्पना है।' मै प्रायः अविश्वासी हो चुका था-धर्म और ईश्वरकी ओर्पन।

एक दिन मैंने उन्हें देखा न मंगारकी सुधि थी और न दारीरकी । मनवाले में सुमने और कुछ गुनगुनाते कहीं नाककी सीधमें जा रहे था। आनन्दमं उनका मुख्य खिला हुआ था। बड़ी कठिनताने उन्हें रोककर सावधान कर पाया।

पर्याप्त टालमटोल करनेके पश्चात् उन्होने सरे कण्डमं कहा, भान्यु, तुम भूलते हो ! मैने आजतक सम्यन किया ही नहीं था । इतना सब करके सोचता था कि मैं यहा साधन निष्ठ हूँ और दूसरे तुन्छ सासारिक विषयी प्राणी। मेरा अहङ्कार मेरे पीछे वेंधे भैसके पँडवे (बच्चे) की माँति मेरी बटी रस्सिवोंको सफाचट करता जाता था।'

वे ६के --कण्ठ बहुत भर आया। कहने लगे, 'एक दिन अत्यन्त निराश हो गया। समझा कि इस जीवनमें श्यामसुन्दर मुझे नहीं मिलेंगे। हताश होकर गया था माता आह्वविकी गोदमें शरण लेने। कृदने ही बाला था कि मुझे एक दोहा स्मरण आ गया। जैसे कि.मीने चिजलीके तारसे मेरे स्पर्श करा दिया हो। धम्मे बैठ गया। पीछे कोई खुलकर हँस पड़ा। मैने मुख फेरा वहीं नटखट था।

वे आगे विना कुछ बोले पूट पूटकर रोने लगे और रोते-रोते ही उठकर एक ओर चल पड़े ! मैं उनके वर्णनसे इतना साब्य हो गया था कि उन्हें रोक भी नहीं सका । मुझसे कुछ माधन सजन तो होता नहीं; कभी कभी उनके उस दोहकी आवृत्ति अवस्य कर लेता हूँ । दोहा कोई यन्त्र-मन्त्र नहीं, सीधा सा प्राना दोहा है

जब लगि राज निज बल करगो, सरगो न एको काम । बल धान्यो तान्यो प्रभुद्धि, आये आधे नाम ॥



## राम भजता है, वही धन्य है

मन क्रम बचन बिचारि के राम भन्ने सी धन्य ॥
राम भन्ने सो धन्य धन्य बपु मंगलकारी।
रामचरन अनुराग परम पद को अधिकारी ॥
काम कोध मद लोभ मोह की लहरि न आवै।
परमातम चेतन्य रूप महँ दृष्टि समावै॥
व्यापक पूरन ब्रह्म है भीला रहनि अनन्य।
मन क्रम बचन बिचारि के राम भन्ने सो धन्य॥

---भीखा साहेब



### साघनाकी उपासना

( हेखक ---पं व जीन (देवजी शास्त्री, वेदतीर्थ )

तंसारमें मनुष्य अपनी अपनी प्रकृतिके अनुसार अवस्था और व्यवस्था देखकर अपने अपने उद्देश स्थिर कर लेते हैं। इसील्पिय इस त्रिगुणात्मक संसारमें मनुष्योंके भिन्न भिन्न उद्देश्य रहते हैं, जिनकी प्राप्तिके लिये वे नाना प्रकारकी साधना करते रहते हैं। कभी-कभी वे अपना उद्देश्य तो कुछ और ही बनाते हैं, पर—

'प्रकृतिस्त्वां नियोध्यति'

'नियाहः कि करिष्यति ?'

प्रकृति उन्हें किथर ही ले जाती है। प्रकृतिक इस अजातः अलक्षित प्रभावको मनुष्य समझता नहीं और जब उसको स्वनिर्धारित उहें स्थली प्राप्ति नहीं होती, तब वह उस अप्राप्तिके लिये किसी न-किसीको दोषी ठहराता रहता है। अज्ञानी प्राणी यह नहीं देखता या समझता कि वस्तुतः दोध है उसीके अज्ञानका मिध्याज्ञानका, जो कि उसे अपनी प्रकृतिको समझने नहीं देता। फिर वह यह भी नहीं सोचता कि—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्श्वन तिष्ठति । भ्रामथन् सर्वभूतानि यन्त्रारूतानि सायया ॥

सबके ऊपर, सबके भीतर एक ऐसी अदृश्य प्रवल राक्ति है, जो प्राणियोंको स्वसकेतानुसार घुमाती रहती है। विवश होकर मनुष्यको कटपुतलोकी तरह नाचना पहता है।

इसल्पि उद्देश स्थिर करनेके पूर्व मनुष्यको सूब सोचना विचारना चाहिये। यथार्य उद्देश्यको स्थिर कर लेनेपर भी वह उद्देश्य कभी कर्म बैगुण्य, कभी कर्तू बैगुण्य, कभी साधन-वैगुण्य, इस प्रकार कभी एक बैगुण्यसे, कभी दो बैगुण्योंसे और कभी नीन बैगुण्योंसे सिद्ध नहीं होता। उद्देश्य ठीक हो, साधन भी ठीक हो, करनेवाला कर्ता भी सावशान रहे, तब साधना सफल समझो।

संसारके समस्त उद्देश्योंका समावेश धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष —इन चारमें समक्षिये। एक एकके भेद करने बैठें तो अल्पश प्राणी इनका अन्त नहीं पा सकता। पर उपर्युक्त चारमें स्थ आ जाते हैं। इसीलिये यदि उपर्युक्त चारमें एक उद्देश्य हो, दो हीं, तीन हीं अथवा चारों हो तो उनके साधना-प्रकार भी भिन्न-भिन्न होंगे, यह स्पष्ट है।

> भिधानं तथा कर्ता करणं च पृथिविधस् । विविधाः पृथक्षेष्टा देवं वैदात्र पश्चमम् ॥ तक्षेयं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः । पद्यत्यकृतवृद्धित्वास् स पद्मति दुर्मतिः ॥

साधनाके लिये (१) उत्तम अधिष्ठान चाहिये।
साधनाके लिये (२) उत्तम साधधान कर्ता चाहिये।
साधनाके लिये (३) उपयुक्त उपकरण चाहिये।
साधनाके लिये (४) उपयुक्त विविध प्रयक्त चाहिये।
और सबसे बदकर चाहिये (५) दैवकी अनुकूलता—
जिसके बिना प्रयम चार व्यर्थ हो जाते हैं। जब यह
तस्त्रकी बात है, तब जो मूर्ख अपने अज्ञान मिच्या ज्ञानमें
यही समझ बैठता है कि सब कुछ मैं ही करनेवाला हूँ, वह
दुर्मीत यथार्थ रीतिसे न देखता है, न समझता है।

### साधना क्या है ?

सब प्रकारके उपकरण प्राप्त हो जानेपर उनके द्वारा उद्देश्य-प्राप्तिकी ओर बढ़ना ही स्थूल रूपसे साधना है। पर उस साधनामें भक्ति भी परम आवश्यक है। जिसके जिना साधना न चलती है। न आगे बढ़ती है। प्रत्युत ठप सी हो जाती है।

ससारकी साधारण-साधारण इच्छाओंकी पूर्तिमें भी जब इतनी-इतनी विष्ठ साधाएँ आ जाती हैं, तब उच्चतम उद्देश्योंकी प्राप्तिमें क्या होता होगा ? इसका अनुमान सहज में ही लगाया जा सकता है। ययाति-जैसे महाराजको भी अन्तमें हारकर कहना अथवा मानना पड़ा था---

न जानु कामः कामानामुपसोगेन शाम्यति । इविषा **कृष्णवर्त्मे**च भूय एवामिनर्ज्ञते ॥

भला, कभी किसीने अग्निमें वृत डाल-डालकर उसकी बुझानेमें सफलता प्राप्त की हैं ! रामका नाम लें । यह तो हुई कामकी बात ।

धर्मको ही लीजिये।

पहले धर्मके तत्त्वको ही समझना कठिन समझ हैं तो उसपर चलना उससे भी सहसंगुण कठिन है —

क्षुरस्य भारा निश्चिता दुरस्यया दुर्गं पथस्तस्कवयो वदन्ति॥

तीक्ष्ण खुरेकी धार है। तीक्ष्ण छुरेकी घार ! चलना बड़ा कठिन !

### अर्घकी भी यही दशा है।

कामके संकुचित अर्थ न किये जायें तो अर्थ भी उसीमें आ जाता है। अब रही मोक्षकी बात । जिन्होंने योग-दर्शनका सुक्ष्म अध्ययन किया है, वे जानते हैं कि मोक्षकी साधना कितनी कठिन है। यह किसीको एक जन्ममें सिद्ध हो जाय तो समझ लेना चाहिये कि पूर्वजन्मका कोई तीव पुण्य फलाः नहीं तो बह तो —

अनेकजन्मसंसिद्धस्त्रतो याति परां गतिभ् ॥ -की बात हो जाती है ।

साधना शब्द बहुत व्यापक अर्थ रखता है। अ आ-इ.ई से लेकर पूर्ण विद्वानः महामहोपाध्याय बननेतक जो भी श्रद्धायक कर्म है, सब साधनामें आ जाता है। ए बीसी डी से लेकर एम्० ए० होनेतक जो भी कर्म हैं, वे स्य साधनामें आ जाते हैं । चित्तवृत्तिनिरोधसे लेकर कैवल्यप्राप्तितक जो भी करना पड़ता है, सब साधनामें आ जाता है। पर यह ध्यान रहे सात्त्विकप्रधान भावनासे ओत-प्रोत साधना ही सच्ची साधना है। राजसी तथा तामसी भावनारे प्रयुक्त साधना साधना नहीं। सभी साधना आध्यात्मिक वातावरण-में जन्म लेती है, पलती है, पृष्ट होती है, पनपती है, खेलती है, कृदती है, आमोद-प्रमीद करती है। राजसी साधना संस्तरके मिश्रित वातावरणमें उत्पन्न होती है और वह कभी मुरझाती है, कभी खेलती है, कभी हँसती है, कभी रोती है, कभी अन्धकारमें ठोकरें खाती है, कभी प्रकाशमें खिल उठती है और तामसी साधना तो यही नहीं समझ सकती कि वड कहाँ है, क्यों है, उसको क्या करना है, वह दीखनेमें सबसे अच्छी, पर वैसे सबसे बुरी रहती है ।

उद्देश्य---सान्त्रिक

कर्ता--सस्थिक साधन--तदनुरूप सास्थिक कर्म --तदनुरूप सास्थिक अदा---तदनुरूप सास्थिक

तब साधना फलती-फूलती, करनेवाळोंको आनन्द देती, संसर्गोमें आनेवाळोंको भी हर्षाती और पूर्णकपसे फलने फूलने-पर संसरको भी नीचेके वातावरणसे ऊपर उठाती हुई एक अनिर्वचनीय आनन्द देती है। यस, फिर उस आनन्दकी व्याख्या नहीं हो सकती।

उपनिषदोंमें नाना प्रकारके आनन्दोंकी व्याख्या है -मनुष्योंका आनन्द ।

चक्रवर्ती राजाका आनन्द ।

देवींका आनन्द।

उचकोटिके देवोंका आनम्द ।

सबसे बढ़ा आनन्द मोक्षानन्द है, जिसके एक बिन्दुमें वह आनन्द होता है, जिसकी तुलना समस्त संसारके समस्त अमृत्य पदार्थीके आनन्द भी मिलकर नहीं कर सकते ।

बह मनुष्य धन्य, उसका कुल धन्य, उसकी जाति, उसका देश, उसका राष्ट्र धन्य-जिसमें ऐसा व्यक्ति, संसारते ऊपर उठा हुआ, पाप-पुण्यसे ऊपर उठा हुआ, उत्पन्न हो जाय । भारतवर्ष धर्मभूमि है। पुण्यभूमि है। इसकी ऋषि मनि महर्षि-परम्परामें ऐसे महापुरुष सदा होते चले आये हैं, जिनके कारण आजके भारतवर्षको संकटपूर्ण अतएव हीन दशासे भी उसका सिर उसी मध्विद्याके कारण, उसी ब्रह्मविद्याके कारणः उन्हीं नाना प्रकारके साधन और साधनाओंके कारण, उन्हीं सिद्ध साधक महा महा महापद्यवींके कारण, उन्हीं सायज्य, मालोक्य, सामीच्य पदीके कारण, उसी कैवल्यपदके कारण अब भी संसारमें सबसे ऊँचा उठा हुआ है। यही नहीं। अपि त जहाँ ऐसे महापुरुष बैठ-बैठ कर तपस्या साधन कर गये। वे पवित्र हिमालग्रकी अधित्यकाएँ, उपत्यकाएँ, गुफाएँ भी अबतक संसारसे ऊपर सिर उठा रही हैं । इसीलिये इस ऋषियोंके ही शब्दोंमें उन ऋषियोंको नमस्कार करके इस तुच्छ लेखको समाप्त करते हैं --

'ॐ तमः परमर्षिभ्यः, नमः परमर्षिभ्यः ।'

### साधक, साधना और साध्यका सम्बन्ध

( ठेखक -स्यागमूर्ति गोस्वामी श्रीगणेदादक्तवी महार्(त )

साधक, साधना और साध्यका परस्पर वहीं सम्बन्ध है जो कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेयका है। साधक मक्त है, साधना उसकी भक्ति है और साध्य उसका आराध्य भगवान् है।

साधनाके इच्छुक साधकके लिये यह आवस्यक है कि वह विवेक, वैराग्य, घट्मम्पत्ति और मुमुक्षुतामे सम्पन्न हो और सांसारिक विषय-वासना, राग-द्वेष, काम, कोष, मोह आदिके कीचढ़मे बाहर निकल गया हो । इसमें सन्देह नहीं कि इनसे बाहर निकलना भी एक महान् साधना है, जिसमें बहुत ही योड़े व्यक्ति सफल हो सकते हैं।

साध्यतक पहुँचनेके लिये साधकको दो बातोकी आक्स्यकताहोती है- पहली अपने हृदयमें उन्कट अभिलापा का होना और दूसरी मन्त्रशक्तिका आश्रय ।

साधकके हृदयमें साध्यकी प्राप्तिके लिये इतनी अधिक उत्कट अभिलाषा होनी चाहिये, जिसके सामने अन्य सभी सांसारिक इच्छाएँ-अभिलाषाएँ समाप्त हो जायें । प्रायः कहा जाता है कि साधकके हृदयमे साध्यकी प्राप्तिके लिये उसी प्रकारकी अभिलाषा होनी चाहिये, जैसी किसी युवनीके हृदयमें अपने प्रियतमको प्राप्त करनेके लिये होती है । पर में समझना हूँ, साधकके हृदयमें इससे भी अधिक उत्कट अभिलाषाका होना आवश्यक है। ऐसी अभिलाषा, जो हृदयमें साध्यकी प्राप्तिके लिये बेचैनी और तहुप पैदा कर दे, जिसमें साधक साध्यके ध्यानमें ही पागल हो जाय, सिद्धिका लक्षण है।

एक बार किसी दिष्यने अपने गुरुजीसे पूछा कि 'महाराज ! भगवान्की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है ?' गुरुजीने कहा, 'कुछ समयके बाद बता ऊँगा ।' दोनों नदीमें स्नान करने चले गये जब दिष्य स्नान करने के लिये नदीके मध्यमें पहुँचा तो गुरुजीने उसके सिरपर जोरसे पैर रखकर पानीके नीचे दवा दिया । कुछ ही पलोंमें शिष्य घवड़ा गया और छटपटाने लगा । अन्तमें कुछ देरतक बहुत प्रयक्त करनेके पश्चात् पानीके बाहर निकल सका । उस समय उससे गुरुजीने पूछा, 'जिस समय तुम पानीमें डूबे जाते थे, तुम्हार हृदयमें क्या विचार आते थे ?' शिष्यने उत्तर दिया, 'मेरे हृदयमें केवल पानीसे कपर निकलनेकी हुन्छा थी, उसीके लिये में तहुप रहा था, मुझे और किसी भी वस्तु या वातका जरा भी ध्यान न था ।' गुरुजीने कहा—'वस, अब इस प्रकारकी

उत्कट अभिलाषा और छटपटाहट भगवान्की प्राप्तिके लिये होती है। तभी भगवान्की प्राप्ति हो सकती है।

अशोकवाटिकामें पहुँचकर जब श्रीहनुमान्जीने सीताजीको रामचन्द्रजीके लिये सन्देश देनेको कहा तो श्रीसीताजीने अपनी दशा यह कहकर व्यक्त की —

जिमि मिन बिनु व्याकुर मुजा जर बिनु व्याकुर मील। तिमि देखें रध्नाथ बिनु मैं तहफत हूँ दीन ॥

विना मणिकं सर्प जिस प्रकार तङ्कपने ल्याता है या विना जलके मछली जिस प्रकार छटपटाती है, उसी प्रकारकी तङ्ग और छटपटाहट साधकके हृदयमें होनी आवश्यक है।

उत्कट अमिलायां अतिरिक्त साधकको साध्यतक पहुँचनेके लिये तीव सङ्कल्यभावना या मन्त्राअयकी आवश्यकता है। वह मन्त्रके मोहन, वशीकरण आदि प्रयोगीं के द्वारा अथवा केवल एक ही मन्त्रका टढ़ विश्वाससे जप करता हुआ सपल हो सकता है। उदाहरणके लिये यदि 'ओम्' -इस महामन्त्रका जप करता हुआ साधक अपने हृदयमे यह ध्यान करता रहे कि—'मैं अ उ म्, लन्-चिन्-आनन्द हूँ में स्थूल-स्थम कारण, मन-बुद्धि अहङ्कार, जायन्-स्वम सुपुति, प्राण अपान-उदान व्यान समानसे परे साधी सिच्यानन्दस्वरूप पूर्ण ब्रह्म हुँ । के दृश्य काम, कोच और मोह मुझतक पहुँच भी नहीं सकते । मैं सर्वप्रकाश, सर्वज्ञान और सर्व आनन्दका घर हूँ । में दृश्य और दृश्यने परे हुँ, प्रकृतिका अधिष्ठाता हूँ । सोडहम्, सो उद्म् । मै भगवान् ही हूँ, और कुछ नई। ।' मन्त्राअय लेकर इस प्रकारकी भावना करता हुआ साधक साध्यतक पहुँच सकता है।

साध्यतक पहुँचनेके लिये एक बृत्तिका होना अत्यन्त आवश्यक है। एक बार गुरु द्रोणान्तार्यजीने अपने शिण्योंकी परीक्षाके लिये एक ऊँचे पीपलकी शाखाके ऊपर एक कृत्रिम पक्षी रख दिया और उसके मस्तकपर एक काला बिन्दु लगा दिया। उस बिन्दुपर बाण मारनेके लिये उन्होंने अपने शिष्योंसे कहा। जब दुर्योधन लह्यमेदनके लिये आगे आये तो गुरुजीने पूछा—'दुम्हें हम सब लोग, पीपलका बृक्ष, पक्षी और उसके सिरपर बिन्दु दिखायी देता है!' दुर्योधनने उत्तर दिया—'जीहाँ, मैं आपको, अपने सहपाठियोंको, पीपलको और उसके ऊपर पक्षीको तथा उसके सिरपर

काले विन्दुको — सबको अच्छी तरह देख रहा हूँ।' गुठजीने कहा—'तुम पीछे चले जाओ, तुमसे लक्ष्य-भेदन नहीं होगा।' इसी प्रकार एक-एक करके सभी दिख्योंसे गुठजीने यही प्रश्न पूछा और उन्होंने पायः यही उत्तर दिया। जब अर्जुनकी बारी आयी तो उससे भी यही प्रश्न पूछा गया — उसने उत्तर दिया, 'गुठजी! मुझे न आप दिखायी देते हैं, न अपने सहगाठी। पीपलका पेड़ और पक्षी मुझे कुछ भी नहीं दिखायी देता! केवल एक काला बिन्दु मेरी हिंगे आता है। बाकी सब अन्धकार-ही-अन्धकार प्रतीत होता है।' गुठजीने कहा — 'बस, मैं समझ गया कि तुम लक्ष्य-भेदन कर सकते हो।'

ठीक इसी प्रकार साध्यकी प्राप्तिके लिये साधककी दृष्टि होनी चाहिये। उसके लिये ससारकी सारी क्रियाएँ, सारी घटनाएँ सून्य हो जानी चाहिये। उसके सम्मुख केवल साध्यके अतिरिक्त किसी भी बस्तुका चित्र नहीं होना चाहिये। जिस प्रकार लक्ष्य तभी बेधा जा सकता है जब तीर चलाने वाला, तीर और लक्ष्य विस्कुल एक सीधमें हों, इसी प्रकार साधक, साधना और साध्यमें भी एक इसिका होना अत्यन्त आवस्यक है। जिस समय साधक अपने अन्तर्यत साध्यके लिये उत्कट अभिलापा और तहुप पाने, जिस समय उसे अपनेमें, साधनामें और साध्यमें एक ही वृत्ति दिखायी दे, उस समय उमे नमझ लेना चाहिये कि अब वह और साध्य एक हो गये है, जीव ब्रह्ममें मिल गया है, मक्तको भगवान्ने अपना लिया है।

### रामनामकी महिमा

राम नाम मनि दीप घर जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहेरहें जौं चाहसि उजियार 🛚 हियँ निर्मुत नयनन्हि सगुन रसना राम सुनाम। मनहुँ पुरट संपुट लक्षत तुलसी ललिन ललाम ॥ राम नाम को अंक है सब साधन हैं सून। अंक गएँ कछु हाथ निहं अंक रहें दस गुन॥ हम लखि लखि हमार लखि हम हमार के बीच। तुलसी अलखहि का लखहि राम नाम जपु नीच ॥ राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आसा। वरषत बारिद बूँद गहि चाहत चढ़न अकास है बिगरी जनम अनेक की सुंधरे अवहीं आजू। होहि राम को नाम जपु तुलसी नजि कुसमाज् ॥ राम नाम कलि कामतर राम भगति सुरधेन्। सकल समंगल मूल जग गुरु पद पंकज रेनु॥ राम नाम किंछ कामतरु सकल सुमंगल करे। सुमिरत करतल सिद्धि सब पग पग परमानंद॥ ज्ञथा भूमि स**र्व रो**जमय नस्तत निवास अकास । राम नाम सब धरमभय जानत तलसीटास 🛭 हरन अमंगल अघ अखिल करन सकल कल्यान। राम नाम नित कहत हर गावत बेद पुरान॥ राम नाम रति राम गति राम नाम विस्वासः। सुमिरत सुभ मंगल कुसल दुईँ दिसि नुलसीदास ॥

——नुरूसीदासजी

## साधन और सिद्धि

( लेखक - स्वामी श्रीश्लुद्धानन्द जी भारती )

### 'साधना' किसे कहते हैं ?

'साधना' का अर्थ है प्रयक्त करना, उद्योग करना, लगना ! साधनाका अर्थ सिद्धि भी है । आत्मानुसन्धानके मार्गमें। अपनी आत्माको परमात्मामे लीनकर पूर्णमदः पूर्णमिदम् की अनुभृतिके पथमें हमारी जो कुछ भी आध्यात्मिक चेष्टाएँ होती हैं उन सबका नाम 'साधना' है ! नदीकी धारा ऊँचे चढ़ती है, नीचे ढलती है, वन-पर्वतको लाँघती हुई बढ़ती जाती है। क्यों, किसलिये ! इसलिये कि यह अन्तमं अपने-आपको समुदकी गोदमें मुला दे, लीन कर दे, मिटा दे। मनुष्यकी आत्मा भी भाग्यके चटाव-उतार, सुख दुःख, हर्ष-विघाद और ऐसे ही जीवनके विविध खड़े-मीठे अनन्त अनुभवोंको पर करती हुई सत् , चित् और आनन्दके एक अनन्त महासागरमें अपने-आपको दाल देने-के लिये व्याकुल है। बेचैन है। नदीका लक्ष्य है समुद्र, मनुष्यका रुक्ष्य है भगवान् । भगवान्के मार्गमे चरुनेके लिये जो भी अनुषान किया जाता है, जो भी वत लिया जाता है, वह सभी 'साधना' है और जो कुछ भी इस मार्गमें अवरोधक है। वह है अन्तराय, वह है साधनामें विष्ट ।

### साधनाका श्रीगणेश कहाँ और कैसे होता है ?

मनुष्यमात्र अपने भीतर एक निगृद, एक अव्यक्त अभावका अनुभव करता है। वह 'कुछ' खोज रहा है, चाह रहा है; परन्तु वह 'कुछ' क्या है, उसे पता नई। वह 'किसी' को देखना चाहता है। परन्तु वह जानता नहीं कि वह 'कोई' कौन है, कहाँ है, और कैसा है। संसारके इन बनने मिटने वाले चित्रोंसे, क्षण-क्षणपर वदल्लेवाली वस्तुआंसे उसे स्वायी सुख, स्थायी शान्ति मिले तो कैसे हैं आजका विश्वासी मित्र कल घोर शत्रु हो जाता है, दमा दे जाता है। स्वजन-परि-जनोंसे आज घड़ी दो घड़ीके लिये एक इस्की-सी सुखानुभूति हुई, परन्तु कल ही उनका दुःख दर्द देखकर रोना पड़ता है। मनुष्य आज धन-सम्मत्ति जमा करता है, परन्तु कल ही स्वय उसके बन्धनोंमें बँधकर तड़पने लगता है, परन्तु कल ही स्वय उसके बन्धनोंमें बँधकर तड़पने लगता है, परन्तु कल ही स्वय उसके बन्धनोंमें बँधकर तड़पने लगता है। इन्द्रियोंका सुख क्षणमरके लिये उसे सहला तो जाता है, परन्तु फिर सदाके लिये असन्तोष ओर सन्तापके अधाह सागरमें छोड़ जानेके लिये।

बुद्धिकी दौड़ धूप और उछल-कृदसे जीवनकी घोर अशान्ति जाती नहीं। मनकी शङ्का मिटती नहीं । अपने ही मनके रचे हुए जेलमें मनुष्य अपने-आप कैदी है। वह प्रकाशके लिये तड़प रहा है, स्वतन्त्रताके लिये विलख रहा है। पिंजबेको तोडकर, जेलकी दीवारें लाँघकर वह बाहर आना चाहता है। परन्तः परन्तः '''''' परन्तः जगनओंसे कहीं रातका अन्धकार जाता है ? जगतुके सुख भोगसे कहीं अन्तरकी ध्यास मिटती है ! हीरे-जचाहर भी तो इस अन्धकारको छिन्न-मिन्न नहीं कर सकते, फिर बुद्धिके उन्चतम विकास और विलासरे मनका सशय कैसे मिटे ? दनियाभरमें नाम और यशका विस्तार हो गया; परन्तु इससे उसको कौन-सा सन्तोष मिला, कहाँ भी तृप्ति मिली ! इन्द्रियोंके सख-भोगसे क्षणभरकी जो तृप्ति-सी हुई, उसके पीछे मन सदाके लिये, चिरकालके लिये चञ्चल और क्षब्ध हो उठा ! मन तो भावोंका, बल खाते हुए भावोंका एक सागर है, और जीवन है उस क्षरूथ जलमें इरामगाती हुई एक नन्ही-सी नाव । इसके सामने है रहस्योंसे भरा भविष्य, इसके पीछे पीछे छगा आ रहा है भाग्यका मकर, किस्मतका घड़ियाल , सन्नाटा और तृपान, धूप और वर्षाः ओले और कहरा मार्गमे आते हैं और नावकी गति विधिको छेडते रहते हैं। प्रकृतिकी शक्तियोंके सामने हमारी श्रद्धि कुछ काम नहीं देती। पग-पगपर वह हमें छकाती है। अब गया, तब गया ऐसा लगने लगता है। एकाएक वह देखता है कि उसकी किश्ती बरी तरह घिर गयी है सर्वनाशी तूफानसे; और तब वह अपनेको पाता है चारों ओरसे असहाय, निराधार और निरवलम्ब । ऐसे ही समय उसके अन्तस्तलमे एक पुकार उठती है, एक हुक निकलती है - हे प्रभो ! हे मेरे स्वामी ! मुझे बचाओ, बचाओ ! मैं दीन-हीन हुँ, असहाय हुँ ।

बुद्धिर्विकुण्टिता नाथ समाक्षा मम युक्तयः। नान्यकिद्धिद्विज्ञानामि स्वमेव शरणं मम॥ स्वमेव माता च पिता स्वमेव स्वमेव कन्धुश्र सस्ता स्वमेव। स्वमेव विद्या द्विणं स्वमेव स्वमेव सर्वं मम देवदेव ॥ है नाथ ! मेरी मित कुण्ठित हो गयी है, मेरी सारी तर्क्युक्तियाँ समास हो गयी हैं, में तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं जानता; बस, तुम ही मेरे एकमात्र शरण हो । तुम्हीं सच्चे पिता हो, तुम्हीं स्नेहमयी माता हो, तुम्हीं विपत्तिसे बचानेवाले बन्धु हो, तुम्हीं सच्चे मित्र हो; त्रिधा, धन और सर्वस्व, हे देवदेव ! मेरे सब कुछ तम्हीं हो।

हे प्रभी, हे अश्वरणश्चरण ! आज तुम्हारे सिवा भेरे लिये कोई सहारा नहीं है, कोई गति नहीं है; तुम्हीं मेरे सर्वस्व हो, जीवनके आबार हो, प्राणींके अवलम्ब हो; मुझे बचाओ, बचाओ । तुमसे प्रेम करना ही प्रेम है, तुम्हें जानना ही ज्ञान है। प्रभी ! दया कर अपने प्रेमका दान दो, अपने प्यारमे मुझे नहला दो, पवित्र कर दो। अपने ज्ञानका प्रकाश दो, जिससे मेरा अन्तर-बाहर ज्योतिर्मय हो जाय शुभ्र ज्ञानमय हो जाय !

मनुष्यके हृदयसे जब ऐसी करुण पुकार निकलती है। तब समझना चाहिये कि यथार्थ साधनाका श्रीगणेश हुआ है।

### साधनाकी आवश्यकता क्यों है ?

हर बातमें उपयोगिताको हुँदनेवाले यह पूछ सकते हैं कि आखिर साधनाकी आवश्यकता किस लिये हैं, उससे क्या लाभ है ? क्यों न मनुष्य खाये-पीये, भीज करे, धन संग्रह करे, बम बरसावे, दुनियाको जीतकर उसकी छातीपर अपना ग्रासन स्थापित करें हुकूमत कायम करें ? उसे इस बातकी आवश्यकता ही क्या है कि वह भगवान और साधनाके विषयमें सोचे विचारे, माथापची करे ? परन्त यह भी कोई जीवन है ? यह तो अज्ञान-तिमिरमें भटकना है ! यह जगत त्रिगुणसयी मायाकी अनन्त कीडास्थली है। मनुष्य आँख-मिचौनी खेल रहा है। उसकी आँखोंपर अज्ञानकी पट्टियाँ बँधी हैं। अहङ्कारके कारण वह दुःखके गर्तमें जा पड़ा है। कभी इसे छता है। कभी उसे। दुनियाभरकी खाक छानता फिरता है । अटकरे कटकतक, चीनसे पेरूतक चक्कर लगाता फिरता है और मुख-दु:ख, हर्ष-विदादके थपेड़े खाता फिरता है। जहाँ जाता है, वहीं घके खाता है, दुरदुराया जाता है। कड़ीं भी शान्ति नहीं, सख नहीं, स्वतन्त्रता नहीं, सन्तोष नहीं । अपने-ही-आप अपनी १ ज्लाओं में आबद्ध है, वासनाओं-में जकड़ा हुआ है, अपनी ही इच्छाओंका गुलाम है। वह जितना भी सोन्त्रता-विचारता है, जितना भी हाथ-पैर मारता

है। उतना ही वह दुःस्तेंकी जंजीरोंसे अधिकाधिक जकदा जाता है। उलझता जाता है।

**इ**तनेहीमें अन्तरकी धण्टी बज उठती है और भगवान् का नाम हृदयमें गूँजने लगता है। शास्त्र एक खरसे कहते हैं--इंकेकी चोट कहते हैं कि भगवान् ही-एकमात्र श्रीभगवान ही विद्युद्ध आनन्द हैं। वास्तविक ज्ञान हैं। परात्पर सत्य हैं, सर्वसमर्थ प्रेम हैं। भगवानके श्रीचरणोंके केवल एक बारके स्पर्शते ही आँखकी पट्टी खुल जाती है। जीवन उन्मक्त हो जाता है। सत्य उतर आता है और द्वदयके अन्तरतलमें आनन्दकी तरकों उठने लगती हैं। नामका अनुसरण और भगवान्के चरणीका स्मरण साधनाकी पहली सीढ़ी है। भगवान्के परम पावन चरणयुगल ही हमारे सबे आश्रय हैं, एकमात्र शरण्य हैं; और तमाम आधार व्यर्थ है, धोखेर्मे डालनेवाले हैं। सरमानेवाले हैं। सरावान्की प्राप्ति ही सची प्राप्ति है; उसके विना और सारी प्राप्ति व्यर्थ है, महान् इानि है। भगवत् चेतनाके विना जीवन दारुण आत्महत्या है, भयानक आत्महनन है। आजकी दुनियामें, जहाँ विज्ञानके नवीन-नवीन अनुसन्धानोंमें मन्ष्यका अहङ्कार इतरा उठा है, जहाँ भोगमय साम्राज्यबादकी दानवी ज्वाला से मानवता पीड़ित एव क्षुन्ध है। सर्वत्र इसी आत्महननका दौर दौरा है। यह पैशाचिकता नहीं तो और क्या है कि समृद्रके गर्भमें लोहचुम्बक तारींका जाल विद्याकर अहाजींकी इबा देते हैं और निरीह मानवींपर बम बरसाये जा रहे हैं ? इस अज्ञानसे मन्ज्यको ऊपर उठना होगा, इस अहङ्कारसे पहा छडाना पडेगा और तभी वह अपने सत्यस्वरूपकी, उस सनातन शाश्चत सस्यकी उपलब्धि कर सकेगा, जिसके लिये उसके भीतर तहुए हैं। व्याकुलता है। अभावका बोध है। दूसरे ग्रब्दोंमें, उसे साधना करनी होगी और तब उसे अपने सत्यस्वरूपका जो स्वय श्रीनारायण है पता लगेगा। यह साधना जीवनके लिये आवस्यक है। अनिवार्य है। जीवनमें अन्न, जल, वायु, प्रकाशकी अपेक्षा भी इस साधना की आवश्यकता अधिक है।

### साधनाके केन्द्र

मनुष्य वस्तुतः दिव्य भागवत प्राणी है। वह आत्मदृष्टि साक्षात् श्रीभगवान् ही है, मनुष्यताका तो उसने चोला धारण किया है। मनुष्यकी तमाम पहेल्यियोंका बस, एक ही हल है और वह यही है कि मनुष्य अपने हिन्य भगवत्स्वरूपकी उपलब्धि करें। मनुष्यके भीतर भगवान

पञ्चकोषोंमें छिपे हुए हैं । मनुष्यका भौतिक रूप आत्माका परिच्छद है, यही है अन्नमय कोष । उसके बाद है प्राणीका कोष अर्थात् स्वायुजाल, जो शरीरको धारण किये इस है। इस कायुजालमें ही जीवनकी धाराएँ प्रचाहित होती रहती हैं। मन इन स्नायओंका पोषण और सञ्चालन करता है। शरीर, मन और प्राण मनुष्यके निम्नस्तरके केन्द्र हैं। मनके परे विज्ञान है। इस विज्ञानकी दृष्टिमें एक ही तत्त्व यहत ही स्पष्ट एवं प्राञ्जलरूपमें रह जाता है। विज्ञानके परे आनन्दमय कोष है और इसमें प्रवेश करनेपर मनुष्य आत्मानन्दके हृदयमें प्रवेश कर जाता है। आतमा इन पाँचों ही कोषीसे परे है और हमारे हृदय-कमलके कोषमें जगमगा रहा है। साधनाकी तीवताके द्वारा जब दिव्य चेतननाका स्फरण और जागरण होता है, तब इन पञ्चकोषोंकी प्रक्रिया स्पष्ट समझमें आ जाती है । इरीरके सभी अङ्गोमे भगवानके दिव्य मस्पर्शकी अनुमृति होनी चाहिये। इसके लिये आवश्यकता इस बातकी है कि हमारे समग्र अङ्ग सक्रिय साधनामे लगे। साधना कोई भी क्यों न हो। यह आवस्थक है कि यह हमारी मन बुद्धिको उदबोधित करें और हृदयको स्पर्श करें । और वस्तुतः मची साधना मन-बद्धि और हृदयको स्पर्श करती ही है। हमारे शरीरके अदर हृदय और बृद्धिमें ही मगवानका निवास है। मन-बद्धि साधनामे स्थिर हो जायै और हृदय उसके आनन्द रसका निरन्तर आस्वादन करता रहे यही तो साधनाकी सफलताके लक्षण है। मन-बृद्धि और द्वृदयके केन्द्रोको जो साधना स्पर्श नहीं करती, यह अधूरी ही साधना समझी जायती । अच्छा, इस सम्बन्धमें फिर आगे विचार किया जायमा 🕡

### साधनाके सिद्धान्त

साधारणतः हमारी चेतना बहिमुंखी होती है। बाहरके विषयों में यह मनमाना बेलगाम दोड़ लगाती है, खूब उछलक्द मचाती है और उसकी प्रत्येक उछलक्द में हमारी शान्ति और शिक्तका क्षरण होता रहता है और मन क्षुच्य एवं चक्षल होता रहता है। मनपर अच्छी तरह लगाम कसका और इस प्रकार समग्र विस्तरी हुई चेतनाको अपने अदर समेटकर उसे हृदयमें हुवा देना ही साधनाका गृह्य तन्त्र है। जिस प्रकार मरजीया समुद्रमें गोते लगाकर रक हूँ है निकालता है, उसी प्रकार साधकको अपने हृदयमें हुवा होगा। हमारे समी अक्क, हमारे अस्तित्वका एक एक कण मगदस्यासिकी सज्जा अमीप्सामें पुलक्ति हो उटे,

हमारे भीतर दिव्य पवित्रताः भर जाय—इसके िल्ये हमारे अंदर इद निश्चय चाहिये, अटल निष्ठा चाहिये और चाहिये साधनाके प्रति अट्टूट अनुराग । 'अन्तर्मुख होओ, भीतरकी और लौटो'—समस्त साधनोंका एकमात्र यही सूत्र है।

### साधनाका मृल आधार

हृदयमें स्थित नारायणका साक्षात्कार करनेके लिये तथा समस्त जगत्में उनका संस्पर्ध अनुभव करनेके लिये अनेक प्रकारकी साधनाएँ हैं। उनमेंसे कोई मी साधना लगन और उत्साहके साथ की जाय तो साधक अवस्यमेव अपने लक्ष्यको प्राप्त कर लेगा। क्योंकि हमारी अन्तरात्मा ही हमें यन्त्र बनाकर् साधना करती है। मन, वचन और कमैकी पवित्रता, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सास्विक एवं युक्त आहार-विहान, सन्मक, एकान्तमेयन, आँख, कान, जिह्ना, और उपस्थेन्द्रियका पूर्ण स्थम, सग्यान्में पूर्ण विश्वास, नामस्मरण, नम्नता, निरपेक्षता, सद्ग्रम्थ-सेवन, साधु सेवन, श्रीपृक्का आज्ञापालन ये ही हैं साधनाके मूल आधार और कोई भी साधक, चाहे जिम शैलिकी उसकी साधना हो, इन तत्लोकी अयहेलमा कर नहीं सकता।

### गुरु

योग्य गुरुके सरक्षणमें साधना करना सर्वथा सुरक्षित एव निरापद है। परन्तु मझे गुरुके लिये सची खोज होनी चाहिये । गुरुके जीवनमें जितनी अधिक पवित्रता होगी। जितनी अधिक दिव्यना होगी, उसके मुखमण्डलपर चिच्छक्तिका जितना अधिक विकास होगा, उसकी करुणा मरी, कृपामरी दृष्टिमे जितनी भी दिव्य आध्यात्मिक ज्योति निकलती रहेगी, उसके जान्त, स्थिर, निर्मल, अहङ्कारशृत्य, मरल, निरुद्धल, निर्मान, निर्माह आचरणमें, उसकी शीतल रिनम्ध वाणीमे, ओ सहज ही संशायका उच्छेदन करती है, आनन्द और प्रकाशको वर्षा करती है। जितना अधिक प्रभाव होगा, साधकका उतना ही शीघ कल्याण होगा। सन्दा गुरु कभी अपनेको अवतार घोषित नहीं करता, न अपनेको सर्वेशिक्तमान् ही बतलाता है । इस प्रकारके अहक्कारका उसमें लेश भी नहीं होता । प्रकादान और प्रचारकी अपेक्षा मौन और एकान्तरे उसका विशेष प्रेम होता है। यह यह कहता भी नहीं कि मैं गुरु हूँ। एका गुरु एक बारके दृष्टि-निक्षेपमात्रसे, एक बारके स्पर्शसे, एक बारके सङ्करूपसे अपने योग्य शिष्यमें शक्तिपात कर सकता है । वह मीलों दूरसे अपने शिष्यकी काया पलट सकता है: क्योंकि परमाणुओंकी गतिमें जो संवेग है, उससे भी अधिक तीब संवेग उसके विचारोंमें, उसके सङ्कल्पमें होता है। बड़ा ही भाग्यशाली है वह साधक, जिसे ऐसा गुरु प्राप्त हो गया है। ऐसे योग्य गुरु हैं बहुत ही गुर्लभ । भग्वान्की कृपासे ही वे इस धराधामपर आते हैं। इस संसारमें आजकल ऐसे गुरु बहुत ही थोड़े हैं।

### कुछ साधनाएँ

साधनाके जिन आवश्यक तत्त्वींका उछील ऊपर किया जा चुका है, यदि उनका विकास किसी साधकर्मे हो रहा है तो वह आत्मज्ञानकी निम्नल्लिखत साधनाओमंसे किसी एकका, जिसका निर्देश उसके गुरुदेय करें अथवा जिसका अनुमोदन उसकी अन्तराहमा करे, आधार ले सकता है —

- १. भगवद्गीता, रामायण, भागवत, स्तसहिता, विवेक-चुडामणि आदि आदि धर्मग्रन्थोका अनुशीलन एवं मनन ।
- २. राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, अल्लाह, जेहोबा या भगवान्के अन्य किसी भी प्रिय नामका प्रतिदिन कम-से-कम दस हजार जप।
- मजन माना, मगवखेममें नाचना और खूय प्रेमसे भगवज्ञामका ज़ोर जोरसे उच्चारण और भगवन्क्याका आवाहन ! हृदय द्वारको खोलने तथा हृदय प्रिथ्योंको काटनेके लिये यह सर्वोत्तम साधन है ।
- ४. सस्तक्कः साधु-सेवा और संत महात्माओको मगवान्का
   स्वरूप समझकर उनका सम्मान करना ।
- ५. हमारे धर्मशास्त्रके द्वारा अनुमोदिन नित्य नैमिनिक कर्मानुष्ठान -सन्ध्योपासन, श्रद्धयरू, बिल्वैश्वदेव आदि पवित्र कर्मोका विधियत् पालन करना । इन कर्मोमें महान् आध्यात्मिक रहस्य भरा पड़ा है ।
- ६. भगवदर्पणबुद्धिसे ही कर्म करना और उन समस्त कर्मोंसे, जो अहकार उत्पन्न करते हैं और मनकी शान्तिको नष्ट करते हैं, सर्वथा अलग रहना ।
- ७. मगवान्की मूर्त्तिकी उपासना और अर्चा । यह माब हट रहे कि मूर्त्तिमें साक्षात् श्रीमगवान्का निवास है । यह धातुकी नहीं है, अपितु स्वयं श्रीमगवान्का दिव्य मङ्गल-मय विग्रह है । मूर्तिपूजाके आलोचक इस बातको भूल जाते हैं और इसीलिये मूर्त्तिपूजाके तत्त्वसे अन्निश्च ही रह जाते हैं।

- ८. नियमपूर्वक किसी मन्दिरमें जानाः उसे घोनाः पोंछनाः साफ करनाः, बत्ती जलानाः, धूप दिखाना आदि केक्कर्यं करनाः,
- ९. तीर्थ-सेवन, गङ्गा, यमुना, सरयू आदि पविश्र निद्योंमें स्नान करना । यदि सचाईके साथ निष्ठापूर्वक ये कार्य किये आयें नो अवस्य ही इसके द्वारा चिक्तगुद्धि होती है और भक्तिकी लता लडलडा उठती है ।
- १०. दान करना-दीन-दुखियों, अपाहिजोंको अल देना, पशु पश्चियोंको अपनी सन्तान समझकर उनको दाना-पानी पहुँचाना, गो-सेवा करना, पूजाके लिये बाग-अगीचे और फुलवारियों लगाना, ब्रह्मचारियोंको अज-युक्त देना, साधु-सन्यासियोकी आवश्यकताओंका ध्यान रखना, पवित्र सन्ध्रन्थोंका प्रकाशन करना, सद्ज्ञानका प्रचार और प्रसार, गरीबोंके लिये, रोगियोंके लिये अस्पताल खुलवाना, गरीबों और मजदूरोंके लिये काम काजकी व्यवस्था करना और उनकी जीविकाकी व्यवस्था बैठाना, उदारतापूर्वक दान देना, मानवभात्रको श्रीनारायणका विग्रह समझकर निष्काम भावसे उसकी सेवा-शुश्रूण करना । अन्तःकरणकी श्रुदिके लिये ये कार्य नितान्त अनिवार्य हैं।
- ११. गुरुदेवा—गुरुके चरणोमें अपने आपर्की अर्थित कर देना, उन्हें साक्षात् श्रीमगवान् समझना और धैर्य तथा उत्ताहके साथ उनके निर्दिष्ट पथका, उनकी आज्ञाओंका अद्धापूर्वक पालन एव अनुसरण करना, कमी उनकी मगवत्तामें संशय न करना।
- १२. इडयोगकी कुछ कियाएँ—आसन, यन्ध, मुद्रा, प्राणायाम, कुम्मक, धौति, नौलि, त्राटक आदिका अभ्यास किसी योग्य अनुमवी गुरुके अनुशासन एवं तत्त्वावधानमें करना . इठयोगके आसनोंका अभ्यास एकमात्र नाडीशुद्धि और प्राणशुद्धिके लिये किया जाता है । इससे तुरन्त लाभ यह होता है कि इसके द्वारा साधकका चित्त स्थिर होता है और ध्यान जमता है और शारीरिक क्षोभ अथवा विशेष नहीं होने पाता । चमत्कारके लिये आसनोंका जो प्रदर्शन होता है, उससे कुछ भी होता-जाता नहीं । पैसेके लिये तो राहमें मिखमगे भी आसन करते देखे जाते हैं । मनके साथ कायुओंका सीधा सम्बन्ध है । योगके आसनोंद्वारा प्राण-प्रवाहपर बहुत ही सुन्दर डंगरे नियन्त्रण किया जा सकता है, मनके वेगोपर लगाम कसा जा सकता है और इस कारण

आसनोंके द्वारा मन और प्राण स्वस्थ होते हैं और दारीर भी पुछ होता है, संगठित होता है । हटयोगका यही लक्ष्य है ।

१३. राजवोग-राजयोगमें आठ सीदियाँ हैं । यम नियमः आसन् और प्राणायामके सम्बन्धमें ऊपर कुछ उल्लेख हो चुका है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधिक चिषयमें बहुत संक्षेपमें यहाँ चर्चा की जा रही है। पहले न्यार तो बाह्य साधनाके अंग हैं और पिछले चार आन्तरिक साधनाके । पिछले चारके द्वारा मनुष्य भगवान्के बहुत निकट पहेँच जाना है। ध्यान ही आभ्यन्तर साधनाका प्राण है। ध्यानका सरल अर्थ यही है कि समस्त बाह्य वृत्तियोंको अन्तर्मुख कर हृदयात्मा अथवा हृत्युण्डरीकस्थित आत्म-पुरुषमें लीन कर देना। ध्यानमें सबसे पहले चित्तकी बृत्तियोंको एकाम करना पड़ता है। इष्ट देवताकी मूर्त्ति या चित्रपर दृष्टिको टिकानेसे सहज ही ध्यान जमता है, चित्त एकाप्र होता है अथवा किसी पुष्प, नक्षण, सूर्य, आकाश, मन्त्र, श्वासोच्छ्वास अथवा हृदयकी धड़कनपर दृष्टि स्थिर करनेसे सहज ही ध्यान लगने लगता है। तारे और पण्यको अपने परम प्रियतम प्रभुकी मृद्छ मुस्कान समझना चाहिये; आकाश और पृथ्वीको उसका निवासस्थान समझना चाहिये, **हृ**दयको उसका मन्दिर मानना चाहिये। सभी वस्तुओके रहस्यमयं आन्तरिक स्वरूपको ही प्रहण करना चाहिये। ध्यान अब हृदयमें किया जाता है। तब बाहरके किसी भी उपकरण 🔊 सहायताकी आवस्थकता नही रह जाती: न्योंकि हृदयस्य चैत्य प्रवका दिव्य भाव-प्रवाह हमारी समस्त सत्ता को आत्मसात् कर लेता है और इस कारण हमारी उपासना भी दिव्य हो जाती है । इदयदेशमें स्थित नारायणका ध्यान छनातार पूरे छः महीने करनेपर हमारी अन्तश्रोतना जाग उठती है और उसके अनन्तर तो साधकको केवल इसी बात-का ध्यान रखना पहता है कि उसकी अन्तर्गुफार्मे जो दिव्य ज्यालमाल जगमगा रहा है उसपर उसकी हृष्टि स्थिर रहे। फिर और कुछ करना-धरना नहीं पहता, साधना तो स्वयं चलती जाती है, होती रहती है। इससे होगा यह कि धीरे धीरे जब समग्र चेतना जाग उठेगी तो मन-बुद्धिका आत्मामें-बिलयन हो जायगा और समाधिका आनन्द प्राप्त होते लगेगा ।

१४. भक्तियोग-अपने इष्टदेवके चरणोंमें सर्वात्मसमर्पण ही सर्वश्रेष्ठ साधना है। इससे स्वयं ही साधनमें साधनाकी सभी आक्त्यक बार्ते आ जाती हैं। भक्तिकी साधना अत्यन्त सुगम है और इसमें किसी प्रकारके विश-बाधा या अन्तरायका प्रायः भय नहीं है । भगवानके चरणोंमें भक्ति करके एंसारमें आजतक कमी किसीको धोला हुआ नहीं, हो नहीं सकता । ग्रहस्थोंके लिये, जिनकी संख्या ससारमें ९९% ( सौमें निन्यानवे ) है, यह सर्वोत्तम साधना है । भक्तिके मुख्यतः दो भेद हैं—न्सुणभक्ति और निर्गुणभक्ति अधवा अपराभक्ति और पराभक्ति । इनमें सगुणभक्ति अधिक सुगम है और इसका पालन सभी कर सकते हैं । प्रेम कई प्रकारसे व्यक्त होता है । प्रेमी भक्त अपने प्रेमको अनेको प्रकारसे प्रकट करता है । भगवान्से वह कई प्रकारका सम्बन्ध जोड़ लेता है –दास्यभाव, सख्यभाव, यासस्यभाव, माधुर्यभाव आदि कई सम्बन्धोंको लेकर वह भगवान्से जुड़ जाता है । इनमेंसे किसी भी भावसे की हुई भक्तिके द्वारा भगवत्कृपा प्राप्त होती ही है ।

१५. ज्ञान-साधन-समाधिके लिये ज्ञान-माधन बहत ही उत्तम साधन है। विवेक, वैराग्य, आतमविचार, अन्त-र्दर्शन---यह है प्रक्रिया शान-साधनकी । दृश्य जगनुके समस्त विषयोंके प्रति-जो अनात्म है, तुच्छ और क्षणभङ्कर हैं---ज्ञानी अपनी दृष्टि मूँद छेता है। अपनी इन्द्रियोंको हटा लेता है---र्लीच लेता है। मैं यह भी नहीं हुँ, मैं यह भी नहीं हूँ--- 'नाहम्' 'नाहम्'से वह ग्रुरू करता है। फिर सहज ही प्रश्न उठता है फिर मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ— 'कोऽहम' 'कोऽहम' ! अन्तमें हाद सचिदानन्दस्वरूपमें अपने आपको स्थित पाकर वह कह उठता है- मैं 'वह' हूँ, मैं 'वह' हूँ - 'सोऽहम्' सोऽहम्'! शानी इस बातको जानता है कि वह 'आत्मा' है, स्वय ब्रह्म है। अहर्निश, सेते-जागते, उठते बैठते वह इसी जाप्रत चेतनामें रहता है और अपने मन, चित्त तथा प्राणको उसी 'एक' शाश्वत सत्यमें लय किये रहता है ! उसी 'एक' का ही वह अपने अन्तर्ह्रदय-में दर्शन करता है -और आँखें खोलकर बाहरके संसारमें भी वह उसीका दर्शन करता है। 'उस'के सिवा उसके लिये और कुछ रह ही नहीं जाता ! यह सर्वत्र और सब वस्तुओं-में उसी एक अद्वितीयको ही और उसी 'एक' अद्वितीयमें सब वस्ताओं और सब रूपोंको देखता है। इसीको कहते हैं एकमें अनेक और अनेकमें एकका दर्शन ! ऐसे ही आत्म-दशीं संतका गुणगान गीता और उपनिषद गाती हैं।

१६. वन्त्र-योगी लोग जायत कुण्डलिनीकी उपासना शक्तिरूपमें करते हैं । चक्रवेधकी प्रक्रियाके द्वारा वह

कुण्डलिनीको छः चर्कोको भेदता हुआ सहस्रारमें ले जाता है और वहाँ महाकुण्डलिनीका 'पुरुष'से मिलन होता है । इस मिलनसे उँकारकी ध्वनि स्पष्ट सुननेमें आती है और ब्रह्म-रन्त्रमें प्रकाश जगमगाने लगता है और कई वर्षकी साधनासे इमारा सम्पूर्ण अस्तित्व-इमारा मन, प्राण, शरीर संब-का-सब दिव्य हो जाता है। नस नसमें, कण-कणमें चिच्छक्तिका दिन्य विलास होने लगता है और आनन्दकी पुलक्षे रोम-रोम सिहर उठता है। परन्त यह बात स्मरण रखनेकी है कि तन्त्रकी साधनासे कुण्डलिनी जागरणदारा जो कुछ आनन्दानुभूति होती है, शानीकी सहज समाधि या भक्तके अशेष आत्मसमर्पणमें उससे किञ्चिद्दामें भी कम आनन्दानु-भृति नहीं होती। तन्त्रका मार्ग सङ्कटापन्न है और किसी अनुभवी योग्य सिद्ध गुरुकी देख रेखमें रहकर ही इस मार्गम प्रवृत्त होना चाहिये । गुरु ऐसा हो, जो शिष्यमें शक्तिपात कर सके। केवल प्रपञ्चसार, षट्चक्रमेदन, कुलार्णव या महार्णव तन्त्र पढ लेनेसे तन्त्रका ज्ञान नहीं हो सकता । और इन्हें पढकर पञ्चमकारकी उपासनामें प्रकृत होना तो अपनेको एकदम खतरेमें डालना है। यहत से साधक इस मार्गपर चलकर खतरा उठा चुके हैं। घोखा ला चुके हैं। इस पथमें पूरी सावधानी न रही तो अवाञ्छनीय परिणाम होना स्वामाविक है। यह जान लेना चाहिये कि भक्ति-साधना और शक्ति साधना दोनों ही समानरूपसे प्रभावशाली हैं।

### पुकारो, भगवानुको पुकारो

बच्चनमें में सहज ही भिक्तिके मार्गमें लगा। मेरे दादा एक सभे संन्यासी थे। पैदल दो बार महाससे हिमालयतककी यात्रा उन्होंने की थी और अपने अन्तिम दिनोंमें ने एक पर्णशालामें रहा करते थे। मेरी अवस्था उस समय छःसत सालकी थी। मैं बराबर उनकी सेवा परिचर्यामें लगा रहता था और मेरेलिये तो ने भगवान् ही थे। उनके ही पास रहकर मैने इटयोगके तमाम आसन सीखे, प्राणायामकी प्रक्रिया सीखी—और यह सब कुछ हुआ खेल तमाशेमें। उनकी सेवामें मुझे इतना रस मिलता कि पढ़ना लिखना सब ताकपर रख दिया और मेरा दिल दिमाग दुनियाकी किसी भी बातमें रमता ही नहीं था। घरवाले मुझे बुरी तरह फटकारते, परन्तु में अपनी सारी बातें नुपचाप अपने दादाले—जिन्हें में साक्षात नारायण समझता था—कह दिया करता था।

म्रॅ—स्वामीजी ! मेरे पिताजी मुझे पीटते हैं ... के≂एक ऐसा भी पिता है, जो अपने वर्षोको कभी नहीं पीटता; उसे खोजो ।

मैं-स्वामीजी ! मेरी माँ मुझे बुरी तरह फटकारती है !

४-एक ऐसी माँ है जो तुग्हें कभी भी फटकारेगी नहीं। यह केवल तुम्हें प्यार-ही-प्यार करेगी; उसे हुँदों।

मैं-स्वामीजी ! मेरे मास्टर बेंतोंसे मेरी खबर छेते हैं !

व-एक ऐसा भी मास्टर है जो तुम्हें कभी भी बेंत नहीं लगायेगा, न तुम्हें छेड़ेगा ही। वह तुम्हें ऐसी बातें सिखलावेगा जिन्हें तुम्हारे दुनियाके मास्टर सौ जन्ममें भी नहीं सिखला सकेंगे।

मैं-मुझे किताबोंमें कुछ मजा नहीं मिलता।

व-( मेरे हृदयको थपथपाकर ) असली किताब तो यहाँ
 है; इसे ही खोलकर देखो, पढ़ो | फिर आप-दी-आप तुम्हें सारा शान हासिल हो जायगा ।

दिन-दिन इन उत्तरींसे मेरे अन्तरकी गाँठें खुलती गयीं और अपने-आप ही में आत्मविचारमें लग गया। मेरे मनने यह इद निश्चय कर लिया कि उस प्यमपिता'के दर्शन करने ही हैं और उसका सान प्राप्त करना ही है, अवक्यमेच करना है। एक दिन वे बहुत दंगते यह समझा रहे थे कि जो कुछ है, सब-का-सब भगवान ही है, एकमात्र भगवान है, भगवान सर्वत्र है और सब कुछ है। इसपर मैंने पूछा — स्वामीजी! क्या में उनका दर्शन कर सकता हूँ?

'हाँ, हाँ'-उन्होंने स्नेहके साथ कहा । 'कैसे !' मैंने आतुरतासे पूछा । 'पुकारो, उसे पुकारो'-उन्होंने समझाते हुए कहा । 'कैसे पुकारूँ स्वामीजी !'

'अरे माई, उसे पुकारनेमें क्या दिकत है! वह सर्वध्यापक है, शुद्ध है, पिनत है, सर्वशिक्तिमान है। चाहे जिस नामसे पुकारों वह सुनता ही है, सुनता ही है, अनस्य सुनता है। उसे शुद्ध बद्ध कहा या उसे सर्वशिक्तिमान, सर्वधमर्थ कहा। उसे पुकारों या उसकी शक्किने पुकारों। अच्छा सुनों, में तुम्हें एक मन्त्र सुनाता हूँ; तुम हसे जपा करो और तुम हसके दिख्य चमत्कारको देखोंगे। वह मन्त्र है 'ॐ शुद्ध शक्ति'! इससे तुम्हारे सारे मनोरय सिद्ध हो आयुँगे।

इस मन्त्रके साथ मेरे हृदयका एक विचित्र अकथनीय आकर्षण हो गया, उसके लिये हृदयमें चाह उत्पन्न हो आयी और रात-दिन में बराबर उसका जप करता रहा। यह मन्त्र मेरे हृदयकी घड़कनके साथ मिल गया। में अपने हृदयकी घड़कनमें स्पष्ट सुनता था उस मन्त्रकी ध्वनि ! मुझे यह दिव्य मन्त्र मदान कर वह महात्मा इस संसारसे चल बसे। इसके बाद में अनेकों संत महात्माओं के संसर्गमें आया और अनेकों प्रकारकी साधनाएँ कीं। परन्तु अन्ततः मेरे लिये तो उस परम गुद्ध शक्तिके चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पणका ही एकमात्र आधार रह गया है और इसीसे मेरे जीवनमें एक अद्भुत आनन्द है, जिसका मैं निरन्तर पान किया करता हूँ। मिक्की ज्वाला मेरे हृदयमें अहर्निश प्रचलित रहती है। गुद्ध और शक्तिका वहीं सम्बन्ध है, जो सूर्य और उसकी किरणोंका है।

#### भइत्साधन

सम्पूर्णः निःशेष आत्मसमर्पणको ही मैं 'महासाधन' कहता हूँ । साधकोंकी प्राणदायिनी माता गीताका यह सार सर्वस्व है। लोग समझते हैं कि समर्पण एक बहुत आसान चीज है, परन्तु यह आसान है नहीं । समर्पणसे सारा कार्यः सारी साधना, समस्त मनोरय सफल हो जाते हैं-इसमें कोई भी सन्देह नहीं। मुझे तो एकमात्र समर्पणसे ही पूर्ण शान्ति एवं पूर्ण आनन्दकी अनुभूति हुई है। हठयोग और राजयोगकी अपेक्षा समर्पणका मार्ग अधिक कठिन है। समर्पणमें कर्म, भक्ति और शानका पूर्ण समन्वय है। हाँ, यह बात अवस्य है कि हमारा यह समर्पण पूर्णतः प्रीतिपूर्वक होना चाहिये। नम्रताः आरापालनः प्रभुकी सेवा और मगवद्भावने जगतके जीवोंकी ययाशक्ति सेवा-सहायता करना-यह तो है शरीरका समर्पण । प्राणींका स्तर इतना सहद होना चाहिये कि वह साधनाके भारको सँभाल सके, अहङ्कारको भगा सके, इच्छा, यासमा, मोह, आसक्ति, ईर्ध्या, राग-द्वेष, लोम, लालसा, मद, मत्सरने साधकको अलग-अञ्चता रख सके । यह पूर्णतः नरम, कोमल, चिकना, मस्ए और संवेदनशील होना चाहिये-जिसमें यह भगवत्क्रपाके संस्पर्ध और प्रभावको बराबर अनुभव करता रहे | किसी भी व्यक्तिगत वासना, किसी भी अहङ्कार-पूर्ण माँग या शर्तके द्वारा समर्पणको कलक्कित नहीं करना चाहिये। चित्त सर्वथा शुद्ध और निर्मल हो। स्थिर हो। दढ़ हो और हमारी समस्त इच्छाएँ पुक्कीभृत होकर भगवानको पुकार सर्वे, भगवानको ही प्राप्त करनेके लिये तड़प उठें ! अहङ्कारको तो एकदम मिटा देना होगा, निःशेष कर देना पहेगा।

साधकको इस बातका इड़ विश्वास होना चाहिये कि मनुष्य तो भगवान्के हाथमें यन्त्रमात्र है, भगवान् उससे जो कुछ कराना चाहते हैं, वही उसे करना पड़ता है। उसे यह अनुभव करना चाहिये कि स्वयं भगवान् ही उसके प्राणींके प्राण हैं, जीवनके जीवन हैं, मस्तिष्कमें बैठकर भगवान् ही विचार करते हैं, और इदयमें बैठकर वही आनन्दकी सृष्टि करते हैं।

साधनाके दो धोर शत्रृ हैं--- अहङ्कार और ममकार, मैं और मेरा। इनके नाममात्रसे भी साधनाक क्षेत्रमें सब कुछ किया-कराया चौपट हो जाता है । बुद्धिके द्वारा आत्माको अनात्मासे पृथक् करके भगवान्के पथमें आगे बढ़ना चाहिये । मन पाँची इन्द्रियोंपर पूरी चौकसी रक्ले । इन्द्रियाँ कभी कभी मदमाते उद्दाम घोड़ोंकी तरह मनुष्यको खाई-खंदकों में गिरा फेंकती हैं और मन्त्र्य विषय-वास-नग्ओंके जगलमें यटकता फिरता है। मन्ब्य अज्ञानके हाथकी कठपुतली हो जाता है। मन तो विषयोंका स्फरण-स्थान है। मन हृदयमें डूब जाय और हृदयमें भगवान्-की ज्योति सदैव जगमगाती रहे--। फर चाहिये क्या । हृदयको इस बातका पूरा-पूरा विश्वास हो जाना चाहिये कि अधोगामी विषयोंमें कुछ भी है नहीं और प्रेम करने योग्य कोई वस्तु है तो वह है परम प्रियतम प्राणधन हरि। जब दिव्य प्रेम इदयको संस्पर्श करता है तो मार्ग अपने-ही-आप सुराम हो जाता है और सारी कठिनाइयाँ आप ही आप हल हो जाती हैं। तब तो ऐसा होता है कि इमारा परम प्रियतम हमें अपनी भुजाओं में बाँधकर अपने साय ही लिये फिरता है। जब मन-मुद्धि प्राण भगवानमें इव जायँ, जब हृदयमें उसी एक 'दिलवर' के लिये, उसी एक 'महबूब' के लिये ध्यार और तहप रह जाय-वस, प्यार-भरी लड्डप और तड़पता हुआ प्यार रह जाय, जब जगतके भोग-विलासींसे चित्त आप-ही-आप फिर जाय, जब साधक यह समझे, यह अनुभव करे कि शरीर जाय तो जाय, परन्तु भगवानको पाये विना रह न सक्रुँगा, जब उसे जीवनकी अपेक्षा भी ममु प्रिय लगें, तब उसे यह समझना चाहिये कि भगवदीय चेतनाका उसमें अवतरण एवं स्फुरण हुआ है। तभी उसपर भगधानुकी दया उतरती है। दिव्य प्रकाश उसपर अपने-आप बरसने लगता है और तभी उसके भीतर भागवती इच्छा अपना कार्य करने लगती है। साधक तब यह समझता है कि वह भगवान्के हाथका एक यन्त्रमात्र है और भगवानकी

जो इच्छा होती है यही उसके द्वारा होता है, अन्यया कुछ हो ही नहीं सकता । यह यह अनुभव करता है कि उसके फुफ्फ़समें भगवान् ही साँस लेते हैं, उसकी वाणी-में भगवान् ही बोलते हैं, भगवान् ही उसके हृदयमें बैठे खार करते हैं, असकी बुद्धिमें बैठे हुए विचार करते हैं और उसकी आत्मामें रहकर आन्दका आखादन करते हैं भि ह है समर्पणकी पराकाछा । इसके द्वारा मनुष्य स्वतः निश्चिन्त, निर्द्धन्द्व और निर्द्धन हेता है और उसके द्वारा भगवान् स्वतः निश्चन्त, निर्द्धन्द्व और निर्द्धन हेता है और उसके द्वारा भगवत निर्द्धन और अपना कार्य करने लगती है । साधक अपने हुद्देशमें भगवान्के साथ नित्य युक्त रहता है । साधक भगवान्को नहीं छोड़ता, भगवान् साधकको नहीं छोड़ता । साधकको नहीं छोड़ता । साधक भगवान्को नहीं छोड़ता है भगवान्में, भगवान्का निवास होता है भगवान्में, भगवान्का हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियोंने बतलायी है । और यही है हस युगके लिये परम साधन ।

### सिद्ध पुरुष

सिद्ध पुरुष यह जानता है कि भगवान् ही उसकी आतमा हैं। वही यह डंकेकी चोट कह सकता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं बहा हूँ । परन्तु सिद्ध पुरुष इस कारण किसी ऐसे भ्रममें या अहङ्कारमें नहीं पहेगा कि वह सोचने लगे कि वह सर्वशक्तिमान् है, सर्वव्यापक है और स्वयं भगवान् है या उसका प्रतिनिधि है। समाधि-साधकोंको तो इस दिशामें बहुत ही सतर्क रहनेकी आवश्यकता है। नाममात्रका अहङ्कार भी उसे हे हुवेगा। मनुष्य तो सीमाओंसे आबद्ध है । वह ईश्वरका अंश अवस्य ही है, परन्तु ईश्वर नहीं है। अंश पूर्णके बराबर नहीं हो सकता, सूर्य-की एक किरण सूर्यके समान नहीं हो सकती। जलका एक कण लघु सागर है-इसमें कोई सन्देह नहीं, परन्तु यह पूर्ण सागर तो नहीं है। साधक सदेव इस बातका ध्यान रक्खे कि वह जीवित है, क्योंकि भगवान्का उसमें निवास है: वह साँस लेता है, क्योंकि भगवान उसके भीतर बैठे साँस क्षेत्र हैं; वह सोचता-विचारता है, इसलिये कि उसकी शुद्धि-में बैठे हुए भगवान् अपने प्रकाशने उसकी बुद्धिको प्रकाशित किये हुए हैं और वह भगवान्का साक्षातकार करता है, क्योंकि भगवान ही उसके जीवनकी सार सत्ता हैं। खायनेमो बिबलीके प्रवाहरे चलता है। स्वयं मशीनमें क्या शक्ति है कि कुछ भी कर सके। उस अनन्त शक्तिके एक कण-मावसे समस्त लोक-लोकान्तरीमें जीवन-प्रवाह प्रवाहित हो

रहा है । उसी शक्तिसे यह जगत्-यक चल रहा है ।

मनुष्य उस शक्ति-कणका करोड़ वें हिस्सेका भी करोड़ वां
हिस्सा है या उससे भी कम । इसलिये उसे यह भूल नहीं
जाना चाहिये कि चाहे कितनी भी उसकी शक्ति क्यों
त हो। यह देश और कालने सीमित है, परिच्छिन्न है और
यह कदापि उस अनन्त, सर्वशक्तिमान् प्रमुकी समानता
कर नहीं सकता । इसलिये मनुष्यमानके लिये एक ही
मार्ग है और वह है समर्पणका । जिस प्रकार मालाके मिनये
धागेमें पिरोये रहते हैं उसी प्रकार जपसे लेकर समाधितक
समस्त साधनाओंका मूल आधार है यह समर्पण, सर्वस्वसमर्पण, निःशेष सर्वात्मसमर्पण।

### समर्पण

प्रभो ! मेरे देवाधिदेव ! मैं यह मूळूँ नहीं कि तुम सदैव मेरे हृदयदेशमें निशास करते हो। तुम्हीं मेरे जीवनके सूत्रधार हो ) इस क्षण-क्षण बदलनेवाले. पल-पलमें बनने-मिटनेशाले संसारमें जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी सामने आ रहा है, जो कुछ भी हिल-इल रहा है और फिर ऑंखोंसे ओझल हो रहा है वह सारा ही तुम्हारी सत्तासे अनुप्राणित है, स्पन्दित है। मेरा मन-प्राण तुममें ही निवास करे, बसे और मेरा यह ज्ञान. यह चेतना बनी रहे कि तुम्हारी इच्छाके सिवा मेरी कोई गति नहीं, कोई आश्रय महीं, कोई शरण नहीं, कोई अस्तित्व नहीं । यह शरीर तो मृत पिण्ड है, यह सजीव इसलिये है कि तुम इसमें सौंस लेते हो । ओ मेरे प्रियतम, मेरे प्राणासम ! मैं अपने इदयदेशमें सतत तुम्हारा आठिङ्गन-रस पाता रहूँ। जो कुछ करूँ तुम्हारी प्रेरणा और सङ्केतसे, तुम्हीं मेरे द्वारा अपना कार्य करो, अपना उद्देश्य साधी: मेरे हृदयमें तुम्हारा ही प्रेम विराजे, तुम्हीं प्रेमरूपमें विराजो; मेरी बुद्धिमें तुम्ही प्रकाशरूप बने रहो, मेरे मस्तिष्कमें तुम्हीं विचार करो । मेरे समस्त अहसूत्रको अपनेमें डूबा छो, प्रभी ! मेरे अंदर तुम्हारे भी रह न जाय, तम्ही-तम रह जाओ । हे सर्वशक्तिमान्, सर्वसमर्थ स्वामिन् ! भले

ही मैं समाधिकी अवस्थामें तुमसे एकाकार होकर तुम्हारी ही तरह हो जाऊँ; परन्तु यह भूलकर भी में यह न मान बैठूँ कि मैं तुम्हारे सददर हूँ । मैं हूँ ही क्या । एक तुच्छ नगण्य नाचीज—जो अपनी एक-एक सौंसके लिये तुम्हारी कृपापर अवलिन्नत है, तुम्हारी दयाका मुँह जोहता है । तुम्हारे अनन्त महासागरके सम्मुख इस कणकी क्या हस्ती है, प्रभो !

मेरा अहङ्कार तुम ले लो, मेरे दयामय हार ! और मुझे नम्नता, दीनता प्रदान करों । ओ मेरे खामी ! तुम्हारी इच्छा मेरे जीवनमें पूर्ण हो, तुम्हारी जो इच्छा हो बही मेरे भीतर-बाहर हो—तुम्हीं मेरे भीतर साधना करो और तुम्हीं मेरे भीतर सिद्ध होकर अपनी इच्छा पूर्ण करो।

#### -2000

## साधना और सिद्धि

( हेस्तुक---स्वामी श्री**असं**गानन्दजी महाराज)

साधनाके विशाल एवं व्यापक क्षेत्रपर यदि हम उदार **दृष्टि डारूँ तो हमारा यह विश्वास दृढ हो जायगा कि ह**मारा सम्पूर्ण जीवन साधनाका अनन्त क्षेत्र है , 'जैसी करनी वैसा फल!—यह एक ऐसा सत्य सिद्धान्त है जो हमारे जीवनके समग्र शारीरिक और मानरिक कर्मोंमें—एक∙एक कार्यमें लाग होता है; यह कार्य चाहे जिस प्रकारका हो—उसका सम्बन्ध कलारे हो या साहित्यसे हो, चित्रकारीसे हो, सङ्कीतसे हो या संस्कृतिसे हो -सर्वत्र समानरूपसे यह सिद्धान्त घटता ही है। ऊपर इस जितने भी क्षेत्र गिना आये हैं। उनमें हमें सफलता उतने ही अंशमें मिलती है। जितने अंशमें हम उसमें निष्ठा एवं शक्तिके साथ प्रवृत्त होते हैं । इसलिये यदि इमने अपनी चरम लक्य-सिद्धिके लिये पूरा पूरा प्रयत्न नहीं किया। जी-जानसे परिश्रम नहीं किया तो हमारे लिये अपनी असफलता-पर द:ख करनेकाः खिल होनेका कोई कारण नहीं है। अतिचेतन और अतीन्द्रिय परमात्मसत्ताकी उपलब्धिके लिये हम जो कोई भी आध्यात्मिक अनुष्ठान करते हैं —ध्यान, चिन्तन, पूजा, जप, आसन, भजन इत्यादि न्सव साधनाकी परिभाषाके अन्तर्गत आ जाते हैं।

सभी संत-महात्माओं तथा धर्मसंस्थापकोंने अत्यन्त कठिन-कठोर साधनाके द्वारा ही आत्मज्ञानका प्रकाश पाया और आत्मानुभूतिके दिव्य प्रकाशमें ही उन्होंने जगत्के लिये भगवान्का पथ हूँ द निकाला, मगवत्साक्षात्कार अथवा निर्वाण-का मार्ग आलोकित किया।और यही कारण है कि इन आत्मदर्शी संत-महात्माओं के चरण-चिह्नोंका अनुसरण कर, उनके आदेश और आचरणका अनुकरण कर आज भी एक स्था साधक, भगवान्के प्रथप चलनेवाला एक निश्वावन पुरुष

आध्यात्मिक साधनाकी एक एक सीटी चढ्ता हुआ अपने लक्ष्मकी ओर बढ़ता जाता है; क्योंकि वह महात्माओंके बताये हुए उस मार्गपर चल रहा है, जिसका उल्लेख संसारके धर्म शास्त्री एवं अध्यात्मग्रन्थीमें बहुत विस्तारसे हुआ है। साधनाका यह पथ इतना प्रशस्त, सुरक्षित एवं सुनिश्चित है कि साधकको इधर उधर भटकनेकी। कोई आवश्यकता ही नहीं है । कारण कि उन संत-महात्माओंने जो कुछ लिखा है वह अपने अनुभवसे लिखा है, उनके उपदेश और आचरणमें पूर्णतः एकता थी, वे बड़ी बात लिखते थे जिसका उन्हें अनुभव था और इसीलिये उनके उपदेशोंमें जीवन एवं शक्ति भरी पड़ी है। ऐसे संत-महात्मा जिस धर्ममें जितने भी अधिक होंगे, वह धर्म उतना ही दीर्घजीवी और स्थायी होगा। परन्त खेदका विपय है कि बीच बीचमें अपकर्षकी अन्तर्दशा भी आती रहती है और उस समय उन महात्माद्वारा प्रज्वलित आत्मशानकी ज्वाला भूमाच्छन्न हो जाती है। परन्तु वह तेज है तो सनातनः विरम्रकाशमान और दिव्य। इसी कारण यह केवल धूमाच्छन होता है, बुझता नहीं-बुझ सकता ही नहीं । इसिलिये एक सचा साधक अवसाद और अपकर्षकी अन्तर्दशासे निराश एवं क्लान्त नहीं होता, अपित अपनी कठोर तपस्या एवं तीव साधनासे वह समस्त साधन पयको आलोकित कर देता है--उसमें नवीन पाण, नतन जीवन डालकर पुनः जाज्वस्यमान कर देता है ।

संसारके धर्मशास्त्रोंका तुलनात्मक अध्ययन करनेपर हम इसी निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि सनातनधर्मके अतिरिक्त सभी धर्मोंने अपने-अपने अनुयायियोंके मानसिक विकासके लिये एक सुनिश्चित साधन-प्रणाली निर्धारित कर दी है

जिसमें एक विशिष्ट प्रकारकी भावना, ध्यान, चिन्तन तथा राधनाकी प्रक्रियाओंका निर्देश है। परन्तु हिन्दुधर्मने अपने अनुयायियोंकी मनोदशा, प्रवृत्ति आदिका ध्यान रखकर अनेकी प्रकारकी साधन-शैलीका अनुसन्धान एवं उद्घाटन किया है जिसमें सब लोगोंके लिये साधनाका पथ सुगम हो -सभी अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार साधना कर सकें। अत्यन्त स्थूल मूर्त्ति-पूजारे लेकर निर्मुण निराकार-चिन्तनतक साधनाकी कई सीढ़ियाँ हैं । बाहर-बाहरले देखनेवालीकी बुद्धिमें ये बातें आ ही नहीं सकतीं; न वे इनका रहस्य ही समझ . रुकते हैं। सनातनधर्मतो एक ऐसी माताके समान है, जो अपनी सन्तानकी वय और शक्तिको देखकर तरह-तरहकी चीजें उसके उपयक्त तैयार कर खिलाती रहती है और उसका स्नेहके साथ भरण-पोषण काती है। सन्व तो यह है कि हमारे पूर्वपुरुष, हमारे ऋषि महर्षि और सिद्ध पुरुष-जो हिमाच्छादित, गगनञ्जम्बी महामहिम हिमालयसे लेकर कन्याकुमारीतक फैले हुए इस आर्यदेशमें एक छोरसे दूसरे छोरतक रहते थे - वस्तुतः शास्त्रज्ञानमें बड़े ही निपुण एवं पारंगत थे, ज्ञान विज्ञानमें विज्ञारद थे। उनके बताये हुए साधन मार्ग एवं साधन प्रणालीका सचाईके साथ अनुसरण कर हम निश्चय ही अपने दुर्जय दुर्घर्ष मनपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसे पवित्र बना सकते हैं, जिसके द्वारा इस शरीर-रूपी धिंजड़ेके नीतर बंद इंस उन्मुक्त होकर कुरेल कर सकता है । हमारे वे ऋषि-मद्दर्षि सच्चे अर्थमें विज्ञानवेता थे और आज भी उनके विज्ञान-ज्ञानका संसार लोहा मानता है। क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किये, वे मले ही अवर्णनीय एवं अचिन्त्य हों; परन्तु सत्य सदैव उनका अनुमोदन करता है। सत्य सदा उनके अनुभवका आधार है । इसीलिये उनका अनुभव और श्रान भी सनातन सत्यकी भाँति शाश्वत है। विरन्तन है।

कुशल कुशाप बुद्धि एवं सत्य-सनातन अनुभवमें यही अन्तर है। अध्यात्मका विशाल, विस्तृत क्षेत्र बुद्धिके लिये सर्वथा अगम्य ही है। यह बेचारी बुद्धि, जिसका हमें बड़ा गर्व एवं अभिमान है, वस्तुतः है क्या ! यह तो देश-काल-कारणसे परिष्ण्यिक है और यहाँतक परिष्ण्यिक है कि हसका उस लोकमें प्रवेश ही नहीं है, जिसमें प्रवेश करनेके लिये साधकको देश-काल और कारणको या तो मुलाना पहता है या लोप करना पहता है। यही कारण है कि सनातनधर्मके आचार्य बार-बार हमारे कानोम यही कहते हैं कि वेदोंमें विश्वास करो, आप्तवाक्योंमें विश्वास करो और इन्होंके आसरे साधनमार्गपर चले चलो, चले चलो और तन्नतक चले चलो जनतक अन्तरका पट न खुल जाय । साधना करो; स्वाधना और महिष्यों की आपने-आप हो जायँगी—यही है हमारे शाक्षों और महिष्यों की वाणीका सार समुख्य । दूसरे धर्मों प्रवर्तक तथा आचार्यों का भी यही कहना है और उनकी इस वाणीमें एक दिव्य ज्योति गर्भित है । परन्तु जिन स्वागोंको बुद्धिका अर्जाण हो गया है, वे सब बातोंको अपनी बुद्धिकी तुलापर तौलते हैं । उन्हे पता नहीं कि अध्यात्मके प्यमं साधनाके विना कुछ भी नहीं बनता और इसीलिये वे इन संत महात्माओं और आवार्योंको कुछ-का कुछ समझ लेते हैं ।

किसी भी बातके छिये दी हुई शर्तोंको पूरा कर देने-पर ही सफलताका मार्ग खुलता है। यह एक ऐसा नियम है जो शानके क्षेत्रमें सर्वत्र समानरूपसे लागू है और धर्मके क्षेत्रमें तो विशेषरूपसे । इसलिये सत्यके, ज्ञानके अथवा मगवद्दर्शन-के सच्चे साधक अथवा आत्मार्थीके लिये कुछ नियम होते 🐉 कुछ विधियाँ होती हैं, जिनका सम्यक्रूपसे पालन करनेपर **ही** मानव-जीवनकी चरम सिद्धि होती है । अद्वैत-वेदान्तके साधकको भी, जिसके लिये यह जगत् एक मायाजाल है, नित्यानित्यविवेक, इहामुत्र-फलभोगविराग, शम-दमादि षट्-सम्पत्ति और मुमुश्चलकी शर्ते पूरी करनी पहती हैं और उन्हें पूरा करनेपर ही वह संसारके बन्धनोंसे खटकर मुक्तिपथ-में सफलतापूर्वक जा सकता है। वे ही क्यों, सभी सावकोंको-चाहे वे कर्मयोगी हों, भक्त हों या राजयोगी हों या और किसी मार्गके हों —कठिन साधनाके मार्गपर चलना ही पहता है, घोर तपस्या करनी पड़ती है और तब जाकर वे सभी साधनाके सच्चे अधिकारी होते हैं । उन सभी साधनोंमें, जिनका उल्लेख ससारके धर्मशास्त्रोंने किया है, चार मुख्य हैं। वे हैं -अशेष धैर्य, आत्मस्यम, सचाई और आत्मोत्सर्ग । केवल कुछ जप या ध्यान कर लेनेसे ही मनुष्य अपने आदर्शको नहीं पा सकता । मगवान तो सर्वलोक-महेश्वर हैं, उन्हें किसी शर्तमें बाँचा नहीं जा सकता। साधकको चाहिये कि वह असीम धैर्य एवं साहसके साथ अपनी साधनाका अनुष्ठान करता रहे, करता रहे। एक दिन वह देखेगा कि उसके विना जाने ही प्रभुकी असीम अनुकम्पाका प्रवाह उसकी ओर मुझ गया है और दिव्य लोकका द्वार उसके लिये खुल गया है। देवर्षि नारद तथा

दो साधकोंकी कहानी इस सम्बन्धमें संस्मरणीय है और वस्तुतः बड़ी ही भावपूर्ण है । देविषे वीणा बजाते भगवान्के दर्शनोंके लिये जा रहे थे । राहमें उन्हें दो साधक प्रयक-प्रयक स्थानोंमें साधना करते हुए मिले। पूछनेपर दोनोंने ही यह जानना चाहा कि भगवानकी प्राप्ति कब होगी। देविधेने भगवान्से इनकी चर्चा चलायी तो भगवानने कहा कि एकको तो दर वर्षमें दर्शन होंगे और दूसरेको उतने ही वर्ष लगेंगे, जितने उस इमलीके पेड्से पर्ते हैं, जिसके नीचे बैठा वह साधना कर रहा है । देवर्षि लीटे तो पहलेने पूछा । उसे यह जानकर बड़ी ही निसशा हुई कि अभी दस वर्षतक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इसलिये उसने साधना छोइ-छाइकर घरकी राह ली । दुसरा जब मिला तो उससे देवर्षिने डरते हुए कहा,-भाई, अभी तो बड़ी देर है। इस इसलीके पेड़में जितने पत्ते हैं, उतने वर्ष बाद श्रीहरि तुम्हें दर्शन देंगे।' परन्तु इस साधकके आनन्दका पाराबार नहीं रहा । वह आनन्दमें नाचने लगा । 'मिलेंगे न ११ वस, यही सोचकर वह प्रभुकी कपामें आत्मविस्मृत हो **इ**व गया ! भक्तिकी धारा उम्म्ड पड़ी, साधना तीव हो गयी और उसे शीघ ही भगवान मिल गये।

धार्मिक जीवनका मूळ आधार है आत्मसयम । आत्म-संयमके बिना साधना हो नहीं सकती, हो नहीं सकती । सुन्ध और चञ्चळ शरीर तथा मनसे आध्यात्मिक जगत्में सफळता मिळ ही नहीं सकती; सफळताका मिळना सर्वथा असम्भव ही समझना चाहिये । कारण कि जिस शक्तिको सघटित एवं केन्द्रीमृत करके मगशन्में लगाना है, वहीं शक्ति अधोमस होकर क्षरित हो जाती है, नष्ट हो जाती है ।

भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा है कि निध्याचारी पुरुष लोक और परलेक दोनोंसे ही अष्ट हो जाता है। भगवान्ने अर्जुनको बुरी तरह फटकारा है—बातें तो करते हो पण्डितोंकी-सी; परन्तु शोक करते हो उन बातोंका जिनके

िल्ये शोक नहीं करना चाहिये ! परमहंस रामकृष्णदेवने कहा है कि मन और मुखको एक करना ही सभी साधना है । सम्बा साधक अब अपने हृदयको टरोलेगा तो वह देखेगा कि कई तरहकी दुर्बलता और अशुचिता उसमें भरी पड़ी है और अबतक ये दुर्बलताएँ और अशुचिताएँ बनी हुई हैं, तबतक धास्तविक एवं स्थायी सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है ! यही है आध्यात्मिक जीवनका बीज ।

अन्तमं एक बहुत ही आवर्षयक बात कहनी है । अध्यात्मपथमं आत्मोत्मगंकी जितनी भी आवश्यकता एमझी जाय, योड़ी ही है अध्यात्मके आकाशमं हम जाहे जितनी भी ऊँची उड़ान लें —येगकी चाहे जितनी भी सिद्धियाँ प्राप्त कर ले —हमें यह जान रखना चाहिये कि जहाँतक हमारे अंदर अहङ्कार और ममकार है, अहाँतक हमका सर्वथा विलोम नहीं हो जाता, वहाँतक भगवर्श्वन अथया मोक्ष एक कल्पनामात्र है यदि आप मक्त हैं, भक्तिकी साधना करते हैं तो 'इति, इति' के मार्गंभ चिल्ये, समन्ययके पथपर चल्यि और अपनी इच्छाओंको, अपने तुच्छ 'अहम्' और 'मम' को भगविद्य्याके महासागरमें लीन हो जाने दीजिये । यदि आप शानी हैं, जानके मार्गंपर चल रहे हैं तो 'नेति', 'नेति' के द्वारा अपने अहङ्कारको भिटा दीजिये —व्यतिरंककी पद्धतिसे ।

गीताके अन्तमें भगवान्ने अर्जुनको सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं अज', सब धर्मोको छोड्कर मेरी शरण छो—यह आदेश किया ! श्रीरामकृष्णदेवका भी अपने भक्तोंको कितना दिव्य अपदेश है — 'अहङ्कारके मिट जानेपर जगजननी मां साधकके शबपर अपना रात्य करती है, यह गृत्य जो एक बार शुरू होकर फिर कभी बंद नहीं होता ।'

इस प्रकार समस्त साधर्नाएँ सिद्धिके महासागरमें प्रवेश कर जाती हैं।

white the

## नाम विना सब दुःख है

जीवत ही स्वारध लगे मूर देह जराय! हे मन सुमिरी राम कूँ घोले काहि पराय ॥ हाथी घोड़े धन घना चंद्रमुखी बहु नारि। नाम दिना जमलोक में पावै हुक्स अपार॥

---- चरणदासजी

### शरण साधना

( लेखक-पु• श्रीप्रतापनारायणजीः कविरक्ष )

अलोकिक कामिनियोंकी हो कामना कोई करता है। संतानोंकी कोई सुखी साधनापर ही मरता है।। १॥ संदरि-सेवामें किसीका चला जाता सब जीवन है। किसीका रमा हुआ रहता रमार्मे ही व्याकुल मन है ॥ २ ॥ धाम-धन-रौलतको कोई लोकर्मे जमा किया करता। पेर-पालनको ही कोई माँगकर दान लिया करता ॥ ३ ॥ शोशपर धुन सवार रहती किसीके नाम कमानेकी। किसीके भादत पड़ जाती देह पर भस रमानेकी॥४॥ साधना जी येसी करते, अंत में वे ही पछताते। कभी वे नहीं सोवते यह-यहाँ वे क्या करने आते॥५॥ भाज दुनियामें नक्छी हैं, बहुत कम हैं भसली भोले। यहाँ तो अपने मतलबर्मे

गजबके सब ही हैं गोले #६॥

यहाँका देना ही तो है वहाँके छिये साथ छेना। निकलना जगके जालोंसे नावको अपनी है खेना 🛚 😕 ॥ किसीकी क्यों न साधना हो अंतर्मे साधक पञ्चताता। विश्व है नश्वर, इससे बह विनश्वर वैभव-सुख पाता ॥ ८॥ सर्वदा पूरी होकर भी अधूरी मनुज-कामना है। उसे वसः पूरा कर सकती रामकी सही साधना है। ९॥ भक्तको इधर-उधर इलकर तस्य पर आना ही पड़ता। मोहमें, ममतामें मुँहकी अंतमें खाना ही पड़ता ॥१०॥ मुक्तिकी इच्छासे बढ़कर भक्तिकी भव्य भाषना है। साधनाओंकी ह्नद्वाणी इयामकी दारण-साधना है ॥११॥ भूल सब कर्मोंको हरिकी मान लो यह आशा सत्वर-'छोड़ सब धर्मीको मेरी

एक तू दारण-साधना कर' ॥१२॥



## साधनाको ग्रप्त रखनेका महत्व

( लैखक-डा० शिवानन्द सरस्वती प्रमु० ए० )

उपनिषदों में जिस 'परा विद्या' का वर्णन है उसे स्थान स्थानपर 'गुद्ध' या रहस्यमय कहा गया है। उसे प्रकट करनेका निषेध किया गया है। गीतामें मगवान्ने 'राजयोग' को 'गुद्ध' अब्दरे प्रकट किया है। तन्त्रोंमें तो स्थान-स्थान पर

#### गोपनीयं गोपनीयं गोपनीयं प्रयक्षतः । स्वयापि गोपितश्यं हि न देयं यस्य कस्यचित् ॥

---इत्यादि शब्दोंके द्वारा साधनाको प्रकट करनेका निषेध किया गया है। किन्त्र साथ ही यह भी कहा गया है कि ये साधनाएँ भोग मोक्ष देनेवाली, जीव और ब्रह्मको एक बनानेवाली और आवागमनके बन्धनरे मक्त करनेवाली है। इनसे बदकर प्राणियोंका हितकर साधन दूसरा नहीं। अब प्रभ यह उठता है कि ऐसी हितकर साधनाओंको राप्त क्यों रक्ला जाय ? इनका तो। सर्वसाधारणमें इतना अधिक प्रचार करना चाहिये कि एक भी व्यक्ति इनसे अपरिचित न रहे। सभी इनसे लाम उठाकर आवागमनके चक्रसे मुक्त हो जायँ। संसारके दुःखोमें न भटककर भगवान् तक पहुँच जायँ। हमारे शास्त्रोंमें स्वादिष्ट वस्तु दुसरेको न देकर स्वय स्वा लेने और धन व्यय न करके कंज्सकी भाँति गाइ देनेको घोर पाप बतलाया गया है। यदि इतनी साधारण वस्तुओको दसरोको न देकर स्वयं उपभोग करनेसे ही पातक लगता है तो परब्रहा-को प्राप्त करानेवाली विद्याको छिपानेमें कितना धोर पातक ल्बोगा ?

यह प्रश्न विचारणीय है। धर्मशास्त्रों में साधनाओं को गुप्त रखनेका जो आदेश है उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि साधनाके प्रकट होनेसे स्वयं साधकको ही हानि पहुँचती है। साधारण से साधारण संधना भी जब जनसाधारणके सम्मुख प्रकट हो जाती है तो लोग साधकका सम्मान करने लगते हैं, या यों किह्ये कि उससे साधकका यश जनसाधारणमें फैलने लगता है। इस प्रकार यशका फैलना साधकके लिये अस्यन्त अहितकर है। तन्त्रों में लिखा है कि ध्यदि जनताको यह शात हो जाय कि यह व्यक्ति तान्त्रिक साधक है तो उसी दिन तान्त्रिककी मृत्यु समझ लेनी चाहिये। साधनाके प्रकट होनेपर साधकको जितना ही यश प्राप्त होगा, उतनी ही मात्रामें वह साधनाके फलको कम कर देगा।

इसीलिये शाइबिलमें लिखा है कि 'ढील बजाकर दान पुण्य न करो। जो डोल बजाकर दान पुण्य करते हैं, उन्हें उसका पल उसी समय मिल गया, आगे उनके लिये कुछ भी नहीं रहता।' कहते हैं ययातिके यहाँका फल केवल इतनेहीमें नष्ट हो गया या कि रावणने अपने मुँहसे उन्हें प्रकट कर दिया था।

सर्वसाधारणमें यदा फैलनेसे जनता साधकका सम्मान करने लगती है, धीरे-धीरे साधक भी यह समझने लगता है कि मैं अवस्य सम्मानके योग्य हूँ इससे उसके हुद्यमें सम्मानके प्रति राग उत्पन्न होता है, उससे अह्झूहार बढता है। इधर यदि किसी व्यक्तिविशेषने उसी प्रकार सम्मान न किया तो द्वेप या दुःख होता है, उससे क्रोध उत्पन्न होता है। इस प्रकार साधक अपनी साधनाको प्रकट करनेसे पिर उसी राग-देष, अहङ्कार, क्रोध आदिके कीचड़में फँत जाता है, जिससे उपर निकल्मेका प्रयत्न यह कर रहा है। राग द्वेष या अहङ्कार क्रोधके कीचड़में फँतते ही यह समझ लेना चाहिये कि आज ही सारी साधना नष्ट हो गयी है और फिर गीताके शब्दों में क्रोधसे सम्मोह, सम्मोहने स्मृतिविश्वम, स्मृतिविश्वमने बृद्ध नाश और बुद्धिनाशमें बृद्ध नाश और बुद्धिनाशमें सुद्ध

साधनाके प्रकट होनेपर अनेकों व्यक्ति अनेकों ठालमाओं स साधकके पास आकर उसे घेर छेते हैं । कोई पुत्रकामनासे उसके चरण छूता है। कोई धनकी कामनासे पंखा अलता है, कोई शत्रके भयसे मक्त होनेके लिये स्वा करने लगता है। इस प्रकार नीड़के उपस्थित होनेसे साधककी साधनामें बाधा पड़नी है । उचित समयपर उसका अपना कार्यक्रम पूरा नहीं होता । मौनवत भक्ष करना पहला है । उरुका ध्यान साध्य की ओर न रहकर उन्हीं छोगोंकी बातोंमें छग जाता है। वे सारी सासारिक बातें होती हैं, इसलिये ध्यान मगवानुके चरणोंमें न रहकर सांसारिक बातोंमें लग जाता है। इस प्रकार कई प्रकारकी भावनाओंसे प्रेरित होकर साधक कभी-कभी इन सेवा करनेवाले व्यक्तियोंको कुछ आशीर्वाद दे देता है। यह आशीर्वाद देना साधकके लिये अत्यन्त धातक होता है । यदि उसकी साधना इतनी अधिक हुई कि उसका आशीर्वीद सफल हो गया तो आशीर्वादका फल उसकी साधनाके फलमेंसे काट लिया जायगा । इस प्रकार उसे अपनी साधनाका जो फल मिलना चोहिये था, वह नष्ट होता आयगा । दूसरी ओर यदि साधना थोड़ी ही हुई और उससे आधीर्वाद सफल न हुआ तो साधक झूटा मिना जायगा और उसका अपमान-अपयश होगा ।

प्रायः किसी साधककी साधना सुनकर जो बहुत से व्यक्ति साधकके पास आते हैं वे प्रायः कुछ-न-कुछ वस्तुएँ --फल-फूल, अल, मिठाई या धन आदि लेकर साधकके चरणों में चढाते हैं। इनको प्रहण करने या इन्हें ला जानेसे साधककी साधनाको बहुत हानि पहुँचती है। कुलार्णवर्मे लिखा है --

#### यसाक्षेत्र तु पुष्टाक्षो जपं होसं समाचरेत्। अनदातुः फलस्वार्धं चार्थं कर्तुनं संशयः॥

'यदि कोई न्यक्ति किसी दूसरे व्यक्तिके अक्षते पृष्ट होकर अप, होम इत्यदि साधना करता है तो उसकी साधनाका आधा फल अन्नदाताको मिलता है और आधा उसे (करनेवालेको )।' इस प्रकार साधक दो रोटियोंके या सामान्य-सी वस्तुओंके लिये अपनी आधी साधना खो देता है। शेष आधे फलमेंसे कुछ तो ये चरण दवाने, पानी भरने, पंखा झलने आदि सेवा करनेवाले लोग छीन लेते हैं और कुछ साधक राग द्वेप आदिकी भावनाओंमें आकर स्वयं ही लो देता है। इस प्रकार साधकको वर्षीतक साधना करनेपर भी कुछ नहीं मिलता।

महाभारतमें एक साधुका वर्णन आता है, जिसने सुनारका अन्न खानेसे उसीके घर चोरी की थी। इस प्रकार यदि साधकके पास किसी ऐसे व्यक्तिका अन्न आया जो पापद्वारा अर्जित किया गया हो, तो साधक केवल अपनी साधनाका अर्थोश ही नहीं खोयेगा, उसकी मति भी भ्रष्ट हो जायगी।

इसमे भी अधिक हानि उस समय होती है, जब साधकके पास चेलियाँ जुटने लगती हैं। पुरुषोंकी अपेक्षा ख्रियाँ अधिक श्रद्धांख हुआ करती हैं और किसी भी व्यक्तिके साधारण से आडम्बरपर विश्वास कर लेती हैं। यदि उन्हें किसी साधकका पता लगा तो किसी-न-किसी उपायसे उसके पास पहुँच जाती हैं। वे समझती हैं कि बाबाजी धन, पुत्र, मुख आदि सभी इच्छाएँ पूर्ण कर सकते हैं। और, गीताके अनुसार, सक्कसे काम उत्पन्न होता है, इस प्रकार साधकगण साधना और साध्यको भूलकर चेलियोंको धन, पुत्र, मुख आदि देने लगते हैं और धीर धीर उनका कितना पतन

हो सकता है, यह विश्वामित्र-मेनका आदिकी कथाओंसे कात हो सकता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि साधनाके प्रकट हो जानेपर साधकको खयं कितनी हानि पहुँचती है। इसीलिये भगवान् ईसाने अपने अनुयायियोंको कहा था 'Let not thy left hand know what thy right hand gives'. 'अपने बायें हाथको यह न जानने दो कि तुम्हारा दाहिना हाथ क्या पुण्य कर रहा है!' खाधना एकहीते होती है। खाधना जब दूसरे व्यक्तिपर प्रकट हो जाती है तो उसी दिन नष्ट हो जाती है।

साधना करते हुए साधकको अनेकों अत्यन्त विचित्र हत्र्य स्वप्नमे या प्रत्यक्ष दिखायी देते हैं । ऐसी अवस्थामें यदि साधक उन्हें गुप्त रख सका तो उनकी परम्परा लगी रहती है और वे साधनाका फल कैसा होगा यह प्रकट करते रहते हैं । किन्तु यदि उन्हें साधकने तिनक भी प्रकट कर दिया तो फिर वे हस्य नहीं दिखायी देते और साधकका उत्साह मञ्ज हो जाता है ।

साधनाको प्रकट करनेसे दूसरी हानि यह होती है कि वह अनिधिकारियोंके पास प्रकट होती है। कितनी ही साधनाएँ इतनी रहस्यमय होती हैं जिनके तत्त्वको समझना अल्यन्त कठिन है। तान्त्रिक या वासमागी साधनाके रहस्यको तो विरले ही व्यक्ति समझ सकते हैं। जब लोग किसी बातको नहीं समझ सकते तो उसकी निन्दा करने लगते हैं। जनता उसकी मजाक उड़ाती है। जिसे वह समझ नहीं सकती। इसीलिये सभी साधनाओं में उन्हें गुप्त रखनेके लिये कहा गया है। संत मत्तीके सुसमाचारमें कहा गया है —

'To you it is given to know the mysteries of God, but to them it is not'. 'तुन्हें मगवान्के रहस्योंको जाननेकी आज्ञा दी जाती है, किन्तु उनको नहीं जो इसके अधिकारी नहीं हैं!'

प्राचीन यूनानमे जब शिष्य गुरुसे दीक्षा लेते थे तो उन्हें अग्निके सम्मुख शपथ लेनी होती थी कि वे कभी भी अनिधिकारियों के सामने अपनी साधना प्रकट नहीं करेंगे। आरम्भमें ईसाई-धर्मके माननेवालों मेंसे कुछ विशेष व्यक्तियों को एक प्रकारकी दीक्षा दी जाती थी, जिसको जनसाधारणके पास प्रकट करनेपर मृत्युदण्ड दिया जाता था। इसका कारण यह है कि जो लोग रहस्यको गुप्त न रखकर

अनिधकारियोंके पास प्रकट कर देते हैं, वे उस रहस्यको जाननेके सर्वथा अयोग्य हैं, और ऐसे अयोग्य व्यक्तियोंका रहस्यसे परिचित होना सारे सम्प्रदायके लिये हानिप्रद होता है। वेट ( Waite ) ने लिखा है—

'It is a fatal law of the arcane sanctuaries that the revelation of their secrets entails death to those who are unable to preserve them'.

'अनिधकारी साधनाके रहस्यसे कुछ भी लाभ नहीं उठा सकते और दूसरी ओर अधिकारी साधकको हानि पहुँचाते हैं।

अस्तु, आप चाहे कैसी भी साधना करें, उसका महत्त्व अधिक हो या कम, उसे कभी प्रकट न करें। अन्तर्यामी भगवान् उसे स्वयं ही देख होते हैं। वे ही उसका फल देने-वाले हैं। जन-साधारण तो उसके फलको छीननेवाले हैं। सर फासिस वर्नार्डने लिखा है--- 'Hold fast in silence all that is your own, lest icy fingers be laid upon your lips to seal them for ever'.

'जो कुछ तुम्हें प्राप्त हो चुका है, उसे अपने ही पास गुप्त -सुरक्षित रक्को, नहीं तो वर्फ्सी ठंडी उँगल्जियाँ तुम्हारे होडोंको सदाके लिये बन्द कर देंगी।'

तन्त्रोंमें स्थान स्थानपर साधनाको योनिके समान दूसरोंसे गुप्त रखनेकी आज्ञा दी गयी है। इसका तारपर्य यही है कि जिस प्रकार कुल-स्त्री अपने अङ्गोंको परपुरुषोंसे छिपाकर केवल अपने पतिके पास पकट करती हैं, उसी प्रकार साथकको अपनी साधना दूसरोंसे छिपाकर केवल अपने द्धदयस्थित अपने पति भगवानके सामने ही प्रकट करनी चाहिये।

साधकको चाहिये कि नित्य सावधानीसे यह देखता रहे कि उसकी साधना दूसरीपर प्रकट तो नहीं हो रही है। उसकी साधनाका फल चुरानेके लिये कोई उसके निकट तो नहीं आ रहा है, जानते हुए या अनजाने वह अपनी साधनाको नष्ट तो नहीं कर रहा है!



### साधना

( लेखक-श्रीकृष्णशङ्कर उमियाशङ्कर )

किसी भी वस्तुकी सिद्धिके लिये जो किया की जाती है उसे 'साधना' कहते हैं। साधना संस्कृत शब्द है और धर्मसे मिलता-जुलता-सा है, परन्तु आजकलके जडवादी युगमें धर्मका तो नाम सुनते ही लोग चमक उठते हैं, पढ़नेकी बात तो दूर रही। अतएव 'साधना' या 'प्रैक्टिकल साइंस' जैसे नामसे आजके युवक भी पूरा ध्यान देंगे, ऐसी आशा है।

सन्ध्या, पूजन, जप, तप आदिको दोंग माननेवाले भी जब 'Practical science' नाम सुनते हैं तो तुरंत उसे पहनेकी इच्छा करने लगते हैं । सन्ध्या पूजन आदि भी प्रैक्टिकल साइंस ही हैं, परन्तु यह 'साधना' तो सचमुच 'साइंस' ही है। बहुत-से लेखक केवल शास्त्रके शब्द ही उद्धृत कर देते हैं, इससे यह आजके लोगोंको रुचिकर नहीं होता। आजके युगमें तो सूगर-कॉटेड-पैशनमें शब्दोंकी रचना होनी चाहिये।

इतना लिखनेका तालर्थ यही है कि यहाँ जो कुछ लिखा जाता है, सो केवल लोककल्याणके लिये ही लिखा जाता है। जिन लोगोंकी उम्र पकी हुई है और जिन्होंने धार्मिक दिक्षा प्राप्त की है, वे तो धार्मिक छेल पढ़ेंगे ही। परन्तु मैं तो नये जमानेके छोगोको भी इस ओर खीचना चाहता हैं।

'साबना' शब्दका प्रयोग देवी-देवताओंकी उपासनाके लिये भी होता हैं। जिससे अभीष्ट महान् कार्यकी सिद्धि होती है। देश, काल, किया, वस्तु और कर्ना-ये पाँचों जब साधनाके लिये उपयुक्त होते हैं। तभी साधना सिद्ध होती है।

साधना दो प्रकारकी होती है न्देंची और आसुरी। इन्हींको शास्त्रमें दक्षिण और वाममार्ग कहा गया है। दक्षिणमार्गकी साधनामें साधकको लाभ चाहे न हो, परन्तु हानि तो होती ही नहीं। पर वाममार्गकी साधनामें लाभ नहीं होता तो नुकलान जरूर होता है। दक्षिणमार्गमें तत्काल लाभ नहीं दीखता, धीरे-धीरे कत्याण होता है। परन्तु वाममार्गमें तत्काल ही लाभ-हानि हो जाती है।

दोनोंमें ही अकोधः शीच और ब्रह्मचर्यका पालन आक्स्यक है। इनका पालन न करनेसे दक्षिणमार्गमे कोई फल नहीं मिलता, परन्तु वाममार्गमें बड़ा नुकसान हो जाता

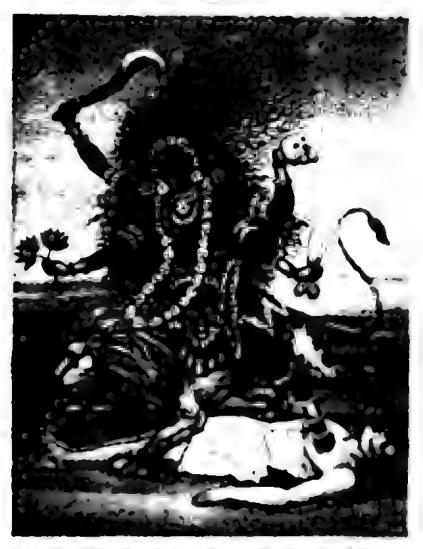

स्त्राहुक रूपक्ष का प्रत्याम सम्पत्ता । सहाद्धः १००० मणः । १०७१ हो स्तरूप्यः । सम्बद्धाः क्षण्यः । स्वरूपकः विकासः । स्वरूपकः । स्वरूपकः । स्वरूपकः ।

है। कभी-कभी तो प्राणोंपर आ बीतती है। वाममार्गमें जरा भी कहीं चुके कि बलिदान होते देर नहीं लगती।

मेरे एक मित्रने किसी मन्त्रकी सिद्धिके लिये ग्रहणके दिन स्मशानमें एक आकके पेड्रके नीचे बैठकर साधना शुरू की । उन्हें सामनेके पहाइसे एक अधोरी उत्तरता दिखायी दिया। अधोरीने समशानमें पहुँचकर एक रुखेकी गही हुई लाश निकाली और उसे सेककर ला गया। फिर वही गुम हो गया। यह देखकर मेरे मित्रका शरीर मारे उरके पसीने पसीने हो गया, वे बड़े जोरसे चील मारकर वहीं दुलक पड़े। वहाँ उनको कौन सुनता ? ग्रहण शुद्ध होनेपर लोग नहानेको आये, चन्द्रमाका उजियाला हुआ, तब किसीने उनको वहाँ पड़े देखा। उठाकर मन्दिरमें लाया गथा। जोरसे ज्वर चढ़ा था। तीन-चार दिनों बाद कुखार उतरा, पर वे पागल हो गये और कुछ ही वर्षोंके बाद शरीर छोडकर चल बसे !

वेदमें ब्राह्मण और मन्त्र —ये दो विभाग हैं, किसी भी देवकी सिद्धिके लिये उस देवताको मूर्ति, यन्त्र और मन्त्रकी जरूरत है। प्रयोगके समय वहाँ एक दो आदमी उपस्थित रहने चाहिये। कभी-कभी तो मनुष्य एकान्तमे ही डर जाता है और यो उसका सब काता बुना कपास हो जाता है।

मेरे एक परिचित देवीके उपासक थे। वे अपने घरमें रात्रिको सदा उनके मन्त्रका जप करते। एक दिन उन्होंने एकाएक अपने शरीरपर कुछ किन्छुओंको चढ़ते देखा। वे काँप उठे। विन्छुओंको सड़काने छगे। फिर मन्त्र शुरू किया, विन्छु फिर चढ़ने छगे। बस, तबसे उन्हे सिद्धि तो मिली ही नहीं, परन्तु जहाँ जप शुरू किया कि छगे कपड़े सड़काने! उनके मनमे निश्चय हो गया कि मेरे कपड़ोंपर अभी विन्छू चढ़ रहे हैं। ऐसे समयमे कोई दूसरा पुरुष पास होता तो शायद वे रास्तेपर आ सकते!

डामर-तन्त्रके मन्त्र तत्काल सिद्धि देते हैं, पर उनका फल योड़े ही समयके लिये रहता है। स्थायी नहीं रहता। वे मन्त्र केवल चमत्कार दिखानेमें ही काम करते हैं।

उग्न देवताकी साधना और उग्न फलकी प्राप्तिके लिये बहुत बार अपने प्राणोंको हथेलीपर रख देना पड़ता है। गाँचों और शहरोंमें कितने ही ऐसे साधु-पकीर मिलते हैं। जिनमें कुछ लोग मैली साधनावाले होते हैं। तो कुछ शून्य साधना करते हैं और जरूरत पड़नेपर किसी किसी समय वे उन्हें आजमाते हैं। विच्छू और साँगोंका जहर उतारनेवाले भन्त्र-साधक तो हमलोग बहुतेरे देखते हैं। हमारे राज्यमें तो ऐसे एक सजन सी रुपये मासिक बेतनपर नियुक्त हैं।

मेरे एक संबन्धीके घर हमेशा एकाथ विच्छू निकलता रहता। मेरे जातिके एक सकान मन्त्र-शास्त्री हैं। मैंने उनसे कहा। उन्होंने जाकर मकानके आसपास अभिमन्त्रित जल छिड़क दिया। प्रायः दस मिनट बाद चारों ओरसे बिच्छू आ आकर इकड़े होने लगे। लगभग पचान विच्छुओंको पकड़-पकड़कर एक बर्तनमें भर लिया गया और उन्हें ये दूर छोड़ आये। तबसे आजतक वहाँ एक भी विच्छू दिखलायी नहीं पड़ा।

मन्त्र-साधनाके लिये धरकी अपेक्षा एकान्त देवमन्दिर, गुप्ता या किसी बड़ी नदीका किनारा उत्तम है। वहाँ साधनामें सफलता शीम होती है। किसी महापर्वके दिन, ग्रहणके समय, मध्यरात्रि, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दादणरात्रि आदि दिनोंमें साधना करनेसे शीम सिद्धि मिलती है।

लक्ष्मीकी प्राप्तिके लिये मैंने लक्ष्मीसूक्तका 'कासोस्मिता' मन्त्र सिद्ध करनेका निश्चय किया । दुर्गापाठमें बतलायी हुई विधिके अनुसार न्यास और ध्यानसहित मैंने उक्त मनत्रका सम्पुट देकर जाप अन्ह कर दिया । लगभग पन्द्रइ सम्पुट शतचण्डी पूरी हो गयी, परन्तु मेरी साधना सफल नहीं हुई । इसपर भी मैंने प्रयोगको तो चालु ही रक्खा। एक दिन एकाएक मेरे मनमे स्फरणा हुई कि इन मन्त्रीको श्रीमहादेवजीने कील रक्खा है। निष्कील किये। विना सिद्धि नहीं मिलती । तब मैंने मन्त्रको निष्कील किया । वसः दुरंत ही, घो और तेलके जो दीपक स्वामाविक जल रहे थे उनमें ज्योति पैदा हुई और वह मेरी आंखोतक ऊपरकी ओर उठी । देवताका सिंहासन मेरे सामने था । दुर्गापाठकी पोथी खुरी पड़ी थी । पाठ छगभग पूरा होनेको आया था । रात्रिके बारह बजे थे। जन्माष्टमीके कारण गस ही देवमन्दिरमे दर्शनोंके लिये दौड़-धूप हो रही थी और कोलाहल मचा हुआ था ।

इसी बीच इस घटनाके बन जानेसे मैंने सोचा, मेरी आंखोमें जल भर आया होगा, इसीसे मुझे ऐसा लगता होगा। इसलिये मैंने आस्त्रसे उठकर आँखोपर जल छिड़का, मुँह धोषा और फिर पाठ करना शुरू कर दिया। पाठ शुरू करना था कि फिर बड़ी हाल ! मुझे कुछ डर-सा लगा कि कहीं मैं जल न आउँ । अतायव मैं उठकर दर्शन करने चला गया । फिर नहा-घोकर अधूरा धाठ पूरा करने बैठा । पाठ गुरू करते ही फिर वही हाल हुआ । इस समय राश्रिके दो बजे थे ! मनुष्योंके पैरोंकी आहट शान्त हो गयी थी । चारों और मुन-सान था ! सारी पोथी और सिंहासन तेजोमय हो रहे थे । जैसे-तैसे पाठ पूरा करके मैं उठा । उस समय सबेरेके पाँच बजे थे ।

नवमीके दिन मैंने पाठ न करके केवल जय ग्रुल किया । जय करनेमें भी वैसा ही हुआ | तबसे मेरे लक्ष्मीजी आने लगीं । मेरी बकालतकी प्रैविटस बहुती ही गयी | यहाँतक कि किसी-किसी समय तो खाने-पीनेका भी अवकाश नहीं मिलता और अधिकाश समय मुझे सिर्फ बाय और चिउरोंपर चलाना पड़ा या | रातके दो बजेतक फ़ुरसत नहीं मिलती |

मैं अपने एक मिन्नके साथ गिरनार पहाइपर जा रहा था। साधु संतोंकी चर्चा चल रही थी। मिन्नने कहा, जुन्हें यह सब एकाएक कैसे हो गया !' मैंने कहा—'चमत्कार देखना हो तो अभी दिखाऊँ ।' मैंने दुरंत ही 'कासोस्मिता' मन्त्रका जप शुरू किया। हमलोग बहुत आगे बढ़ गये, परन्तु कुछ भी हुआ नहीं । मैं कुछ सकुचाया। जप तो चारद् था। इतनेमें ही एक पेड्ड ओटसे आयाज आयी 'ओ वकील साहेव।' आवाज सुनकर मेरे मिन्न और मैं सच्च होकर इधर-उधर देखने लगे। एक फकीरने केबड़ेकी एक फली और नकद पन्द्रइ ६पये पैरोंमें रखकर मेरे चरण खुए। मेरे मिन्न यह देखकर मन्त्र-मुखने रह गये। मुझे याद नहीं था कि इस ककीरको लगभग डेट वर्ष पहले मैंने पौजदारीने छुड़ाया था। और ये ६पये उसीकी फीसके थे!

कई मन्त्र देवता अन्धे होते हैं। कई बहरे, गूँगे और दूके-लॅंगड़े भी होते हैं। ऐसे देवताओं की साधना कष्टसाध्य है। हादशमुद्राओं के साधनते इनकी सिद्धि प्राप्त हो सकती है, बरन्तु अगर कहीं जरा भी चूके कि पिर चौकड़ी भूलते देर नहीं समाती।

किसी किसी देवतासे साधककी पूरी पटती ही नहीं, इससे वह चाहे, कितनी ही साधना करे, हाथमें आयी हुई बाजी भी कटक जाती है और साधना क्यर्य होती है।

सिद्ध देवकी साधना सिद्धिप्राप्त होनेके बाद भी साधकको चालू रखनी चाहिये। नहीं तो, उस देवी सिद्धिको अदृश्य होते देर नहीं लगती; और फिर उसका **हाथ लगना अस**म्भय हो जाता है।

साथक के लिये प्राप्त हुई सिद्धिका उपयोग स्वार्थमें न करके परमार्थमें ही करना अयरकर है। थोड़े समयके लिये साधकको स्वार्थ-साधन होता देखकर सुख होता है, परन्तु इसके लिये आगो चलकर उसे बहुत कुछ सहन करना पहता है।

हमारे यहाँ एक साताजीके भक्त हैं। उन्हें अपने कार्यमें मिद्धिका उपयोग करनेकी सुझी। मैंने उन्हें सचेत भी किया। परन्तु उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उनकी जाहोज्ञलाली बढती गयी। लखपितका सा दिखाचा हो गया। सारे शहरमें उनकी कीर्ति फैल गयी। वे योझेने केतनके क्लर्क थे। कुछ ही दिनों बाद ऐसे फॅसे कि उन्हें जेल्याचा करनी पड़ी। कोर्टमें भी मैंने उनका ध्यान खींचा था। आखिर चार हजार रुपये दण्ड देनेपर किसी तरह उनकी जान छूटी। इस समय वे विस्कुल तबाह हो गये हैं।

'साधना' शब्दका प्रयोग केवल धार्मिक वस्तुकी सिद्धिके लिये ही होता है, ऐसी बात नहीं है। महात्मा गाँधीजी और देशके अन्यान्य नेतालोग जो कार्य कर रहे है, वह स्वराज्यकी साधना कहलाती है। किसी भी डिग्रीकी ग्राप्ति तबतक नहीं होती, जवतक मनुष्य सरस्वती (विद्या) की साधना नहीं करता, परन्तु उसके लिये सहुरुकी आवश्यकता होती है। कोई उस विषयका निष्णान न हो और केवल पुस्तकें पटकर ही एक्सपेरीमेंट (प्रयोग) करने बैठ जाय तो उसे तो हानि ही उठानी पहती है।

वायुषानकी साधना अभी सम्पूर्णरूपसे सिद्ध नहीं हुई। अभी उसके प्रयोग ही चल रहे हैं। इसमें अवतक मरजीवीं-की माँति कितनोंका बलिदान हो बुका है, और अभी और भी होना बाकी है।

हमारे ऋषि-मुनियोंने तो हमारे सामने मानो याल परोस कर रख दिया है। हमें नवीन शोध करनेकी आवश्यकता नहीं है। परन्तु आजकल तो साधना करनी ही है किसको ! 'साधना' के नामसे ही लोग भड़क कर भागते हैं। यदि विधिवत् शास्त्रानुसार साधना की जाय तो सिक्कि निश्चय ही मिलती है। यह मेरा अपना अनुभव है।

'कली काली-दिनायकी' कलियुगर्मे काली और दिनायककी साधना श्रीध सिद्ध होती है। बस, इतना सुनकर मेरे एक वकील मिश्रने गणपतिकी साधना आरम्म की। जप, तर्पण, मार्जन, होम और ब्राह्मणमोजन सभी साधनाओं में आवश्यक हैं। इस खार लार जप-तप-प्रायश्चित्तादि तो दोषनिवारणके लिये करने पड़ते हैं। इस प्रकार करते उक्त वकील मित्रको लगभग तीन महीने बीत गये। ब्रह्मचर्यका व्रत मङ्ग हुआ। इससे चीये महीनेके चौथे दिन उन्हें रातको स्वप्नमें हाथी दिखायी दिये, वे उन्हें मारनेके लिये आगे बढ़े आ रहे थे। एक-दो बार जागे, परन्तु विशेष ध्यान नहीं दिया। किर एकाएक जाग उठे और मुक्ते ये हाथी मार रहे हैं, बचाओ-यचाओं पुकारते हुए दौड़ने लगे। चिल्लाहर खुनकर खी-यन्ने जागे और उन्हें पकड़कर जल पिलावर शान्त किया। सबेरे देखा गया, उनके मुँहपर स्जन थी। एक समाहतक दवा हुई। आखिर ऑपरेशन कराकर दो महीने अस्पतालमें रहना पड़ा। मुक्तिल्ले मौतके मुँहसे बचे।

काली और विनायक बहुत उग्र देवता हैं और उनकी सिद्धि भी बहुत उग्र है। सूरतक मेरे एक परिचित सकतने दोनों चौथ ग्रुरू कीं। वे जातिक ब्राझण हैं और भिलारीकी हालतमें थे। परन्तु प्रमुक्तपासे इस समय उनकी ऋदि-तिदि लाखोंकी समझी जाती है। साधनाके बाद ही उनका विवाह हुआ। इस समय वे बाल बन्नेवाले और देले तबेलेवाले सुखी है!

भ्साधना' हिन्दूको ही सिद्ध होती है, ऐसी बात नहीं है। कोई भी हो, आस्तिकता और श्रद्धाके साथ करनेपर साधना सभीको फल देती है।

'One who runs can reach' जो दौड़ता है वह पहुँच सकता है।' हमें कुछ करना तो है नहीं। फिर, 'शास्त्रोंमें सत्र गपोड़े नरे हैं', यों कहनेसे कोई भी काम सिद्ध नहीं होगा। 'साधना' का शास्त्र 'धरदान' या 'शाए' का शास्त्र नहीं है। यह तो 'कर' और 'देख' का शास्त्र है। सख मिद्याने अद्युक्त कोई भी कारण नहीं है। भूख मिद्यानेके लिये हमें रोज अन्न सिद्ध करना पड़ता है। यह जैसे हमेशाकी 'रूटीन' हैं। इसी प्रकार किसी बड़े कामकी सिद्धिके लिये हम गड़े लोगोंकी मदद लिया करते हैं। ठीक,

इसी प्रकार इमें देवताओंकी साधना करनी चाहिये। देवताओंकी साधनासे इमें चिरस्यायी सुख मिल सकता है। यह निर्विवाद बात है।

में तो ऐसा भानता हूँ कि किसी भी 'साधना' के विना मनुष्य महान् बन ही नहीं सकता । किसी एक वस्तुको तो अवस्य सिद्ध कर रखना ही चाहिये । कर्ण, भीष्म, द्रोण आदिके पास महान् सिद्धियाँ थीं । इसीसे ने महान् बन सके थे ।

इस समय इस देख रहे हैं कि पश्चिमीय देशों में महान् आसुरी सिद्धियों काम कर रही हैं। इन सिद्धियोंकी प्राप्तिके लिये लोगोंने बड़ी-बड़ी साधनाएँ की हैं। परन्तु इन आसुरी साधनाओंकी यह चमचमाहट थोड़े ही दिनोंके लिये हैं। देवी माधनामें इनसे विलक्षण और चिरस्थाणी शान्ति और आनन्द है।

शाम-नाम' की साधना करनेसे समयार अवश्य ही दर्शन होते हैं। किसी भी देवताके नामकी घुन लगानेसे मन:कामनाकी अवश्य सिद्धि होती है। विधिवत् करनेसे शीघ लाभ होता है और विधिवत् न करनेसे देर लगती है। यह साधना असफल तो होती ही नहीं।

कभी-कभी मनुष्य साधना शुरू तो करता है, परन्तु सिद्धिन देखकर अधवीचमे ही छोड़ देता है और फिर शास्त्रोंकी निन्दा करने लगता है। असलमे हमें इसके लिये प्यास ही कहाँ है ? इसीलिये तो हम खोजमे लगनेकी तकलीफ नहीं उठाते।

महात्मा गाँचीजी स्वराज्यके लिये साधन कर ही रहे हैं। शारीरिक और मानसिक कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसपर भी हम देखते हैं कि वे हिम्मत हारकर अपनी साधनाको बीचमें छोद नहीं बैठते। कितना जबरदस्त मनोनिम्नह है ! कैसा अखण्ड बक्षचर्यका पालन ! और वाणीपर कितना विलक्षण अधिकार!

इसी प्रकार हमलोगोंको भी सन, वचन और कर्मको काबूमें रखकर—संयमका पालन करके श्रद्धाके छाथ यथेष्ट साधना करनी चाहिये।



### साधना-विज्ञान

( लेखक-एं॰ रामनिवासजी दामां 'सौरभ' )

'The end and aim of all sciences is to find a unit.' ( विवेकानन्द )

आधिमोतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक इष्ट सिद्धि और सफलताका भी एक विशान है । सम्पूर्ण इष्ट-सिद्धि और सफलता इसी क्रियात्मक साधना-विशानपर निर्मर है । यही कारण है कि साधनाकी छोटी-से-छोटी प्रक्रियाके दोषसे असफलता ही नहीं मिलती, अपितु कभी-कभी साधक दुर्धवै विश्लोका शिकार हो जाता है । यह साधना-विश्लान मुख्यतः निम्नलिखन भागों में विभक्त है

- १. साधनाका स्वरूप
- २. साधनाका महत्त्व
- ३. साधना सौन्दर्य
- ४. साधनाके अङ्गादयव
- ५. साधनाका मुख्य उद्देश्य
- ६. साधनाके मूल तत्व
- साधनाका सरल उपाय
- ८. साधनाका स्वभाव
- ९. सर कुछ साधनात्मक

#### १. साधनाका स्वरूप

किसी भी लक्ष्य या उद्देश्यकी सिद्धिके लिये जी स्वाभाविक उपाय किये जाते है उन्हें साधना कहते हैं, परन्तु धार्मिक दृष्टिस विशेषतः हिन्दू दृष्टिकोणसे उस परम पुरुषार्थको ही साधना कहते हैं जो कि आध्यात्मिक ध्येथकी प्राप्तिके लिये किया जाता है। इस साधनाका अर्थ किसी भी प्रकारकी किया या कर्म होता है और वस्तुतः यही बास्तविक साधना भी है।

#### २. साधनाका महत्त्व

पूर्वकथनातुसार साधना ही असलमें प्रत्येक वस्तुकी प्राप्तिका उपाय है । यह सफलताकी कुजी है, कविका कवित्व है, ऋषिका ऋषित्व हैं। क्योंकि ये सब साधनाके ही द्वारा प्राप्त किये जाते हैं । ऐसे ही भुक्ति-मुक्ति भी साधनाका ही फल है । असलमें संसारमें प्रत्येक वस्तु था तत्व साधनासे

इ.स. शुन्दः स्वरतो वर्णेनी वा सिश्वाप्रयुक्ती त तमर्थमाइ ।
 स वाग्वको यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशृष्टः स्वरतोऽपराधातः ।

ही सिद्ध होता है । साधकको साध्यवस्तु साधनाके द्वारा ही प्राप्त होती है । सारांश यह कि सब कुछ साधनाका ही विषय है ।

### ३. साधना-सौन्दर्य

साधनाका सौन्दर्थ इसीमें है कि यह दिव्य-सौन्दर्थात्मक हो, उसकी प्रत्येक बात अपने दिव्य साध्यकी उत्पादक हो, यह स्वयं सत्य, शिव और सौन्दर्यमय हो, द्वदयके प्रसुप्त स्वर्गीय सौन्दर्यात्मक भावों और विचारोंको क्रियात्मक बनाने वाली हो, उसमे दिव्य आध्यात्मिक गन्ध और सरसता हो, साथ ही वह अल्डोकिक माधुर्य और ऐश्वर्यकी व्यञ्जनाने व्यञ्जित हो। उसकी सजीव कर्ममय स्वरलहरीसे अनन्तका निनाद निकलता हो कि जिससे मानव-मन और हृदय सौन्दर्यके स्वर्गमें परिणत हो जावे, तभी वह वास्तविक साधना कहलानेके योग्य हो सकती है। बाइयलने इसी सौन्दर्यात्मक स्वर्गीय साधनापर, देखिये, किस तरह प्रकाश डाला है—

'Heaven will be inherited by every man who has heaven in his soul.' अर्थात् 'स्वर्ग उसी-को मिलेगा जिसका हृदय पहले स्वर्गीय हो। गया है।' हमारे शास्त्रोंकी तो यह उच्च घोषणा है कि---

#### 'ऊर्ध्वं गच्छन्ति सस्वस्थाः ।'

ऐसी दशामें सहजमें यह बात सामने आती है कि साधना अपने कार्य कारणात्मक भावों और फलोंसे पहचानी जाती है। साथ ही वह सभी तभी हो सकती है जब कि उससे दिस्य भावकी प्राप्ति हो। यही कारण है कि हिन्दू-धर्ममें योगके अष्टाङ्क अथवा अष्टाङ्क-प्रधान सम्पूर्ण भाव-भावना और क्रियाको साधन माना है।

### ४- साधनाके अङ्गावयव

साधनाके अङ्गावयव इस प्रकार हैं --

- क. अधिकार
- ख. बिश्वास
- ग. गुरु दीक्षा
- घ. सम्प्रदाय
- रू. मन्त्र-देवता

क. साधनामें अधिकार-भेदकी अपार महिमा है। अधिकारकी परवा न कर अतलमें कोई भी साधक साधनाद्वारा साध्यको नहीं प्राप्त कर सकता । इसका अभिप्राय यह
है कि मनुष्य जब, जहाँ, जिस अवस्थामें भी हो, वहींसे अपने
लक्ष्यपर पहुँच सकता है। उसे अधिकार और अवस्था-विषद अन्य मार्ग या सोपानसे जानेकी आवश्यकता नहीं है।
उदाहरणके लिये सती सतीत्वं से और श्रूर 'श्रूरत्वं' से
ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है।

साराश यह कि प्रत्येक अवस्था, धर्म और कालमें ही प्रत्येक व्यक्ति साधारायं साधारणं और विशेष विशेषसे। परन्तु लाभमें दोनों ही समान रहते हैं। यही कारण है कि जनकी अहीरनियाँ और बनवासी ऋषि-महर्षि एक ही दिव्य स्थानको प्राप्त हुए हैं।

ख. साधनामें विश्वास भी अन्यतम साधन है। इसके अनेक कारण हैं, उनमें मुख्यतम ये तीन हैं

१-विश्वास स्वयं एक दिव्य भाव है। वह त्रिपुटीका कारण और कार्य भी है। साथ ही जिस विश्वासमें शान और प्रेमकी पुट है वह तो दिव्य वस्तु ही होता है। परन्तु यहाँ विश्वास-का ताल्पर्य अन्ध-विश्वास नहीं, अपितु वास्तविक तत्परता है।

२ आधुनिक दृष्टिसे भी आत्मविश्वास एक महतो महीयान् तन्त्र है और यही असलमें सिद्धिका साधक है, इसीकी प्ररणासे कर्मठको इष्ट फल प्राप्त होता है यह वस्तुतः एक मनोवैशानिक रहस्य है

३ परन्तु इसकी योगात्मक व्याख्या विन्चित्र है । और यही असलमें विश्वास तत्त्वकी आत्माकी साधना है । इसका सुगुप्त रहस्य इस प्रकार है

विश्वास शब्द 'वि' उपसर्ग और 'श्वास' के योगसे बना है। इसका साधारण अर्थ यहाँ साधकका श्वासरहित होता है, परन्तु इसका योगात्मक अर्थ श्वास अर्थात् ईहा पिङ्गला-नाड़ीके साम्यहारा सङ्कल्प तथा शानकी विशुद्धि और आस्मैश्चर्यकी प्राप्ति है।

ग. राधनाका गुरु-दीक्षारे भी समिवक सम्बन्ध है। शद्यपि अनेक बार विना गुरु दीक्षाके भी किसी बात अथवा आन्तिरिक प्रेरक कारणसे अथवा संस्कारीं के प्रावत्यसे मनुष्य स्वतः सन्मार्गके द्वारा लक्ष्यविन्दुतक पहुँच जाता है, फिर भी इसका प्रश्चस्त राजमार्ग तो गुरु-दीक्षा ही है। दीक्षामें भी सार अंट ३६ मुख्य वस्तु शक्तियोंकी मन्त्रद्वारा जागति और भाव-भावना-का उद्बोधन है । सञ्चा गुद्ध मन्त्र-शक्तिद्वारा यथाधिकार विष्यमें साधना विषयक शक्तिका सञ्चार कर देता है । इससे शिष्य फिर स्वतः साधना-पथपर अग्रसर हो जाता है ।

घ. साधनामें साधकका साम्प्रदायिक होना भी आवस्यक है । यहाँ सम्प्रदायका अर्थ है —साधना-सम्बन्धी वातावरण उत्पन्न करना और सत्सङ्कका लाभ उठाना । परन्तु इसका संघा लाभ तो इस प्रकार है—

जन्मान्तरीय संस्कारोंके सिद्धान्तानुसार जन्मसे वर्ण या जाति माननेपर वर्ण और जातिके परम्परागत गुण सदैव विकासोन्भुख रहते हैं, इसी प्रकार एक ही परम्परागत सम्प्रदायमें सुदीक्षित होते रहनेके भी अनन्त लाभ हैं, इससे भी सम्प्रदायासक गुणेंके संस्कार स्वतः विकासोन्मुख हो जाते हैं।

ह. साधनामे मन्त्र और देवताका भी विशेष स्थान है। सम्प्रदायिक दृष्टिसे मन्त्र-देवताका दीक्षा अनिवार्य है, परन्तु मन्त्र और देवता दो वस्तुएँ होती हुई भी एक ही वस्तु है। इन दोनोंका पारस्परिक धनिष्ठ सम्बन्ध है, ये दोनों असलमें एक-दूसरेसे भिन्न नहीं हैं। स्थोंकि मन्त्रकी आत्मा ही देवता है और देवत्वका स्थान मन्त्र है। देवता असलमें मन्त्रात्मक ही है और इसलिये भी कि मन्त्रके द्वारा ही देवताका आकर्षण होता है। किन्तु देवताका चुनाव शिष्यके संस्कारानुसार ही किया जाना चाहिये और देवताके अनुरूप ही मन्त्रका चुनाव भी! साधक, देवता और मन्त्र—ये एक ही वस्तु विकासके विभिन्न स्तर हैं और इनका समन्वय ही अन्तमें साधककों मुख्य ध्येयतक पहुँचा देता है। इस तरह साधक, मन्त्र, इष्ट-देच, महाशक्ति, परमतत्व और सुक्त आदि सब एक ही विकासके विविध स्तर हैं और दे ही अन्तमें बाढ़ी स्थितिमें परिणत हो जाते हैं।

### ५ साधनाका ग्रुख्य उद्देश्य

साधनाके द्वारा आत्मलाम होता है और आत्मलामके द्वारा दिन्यत्व, सर्वश्वात, सर्वशक्तिमत्ता प्राप्त हो जाती है। आत्मलामका ही फल अनन्त विमृतियोकी प्राप्ति भी है। मारतवर्ष कर्म-प्रधान और साधना प्रधान देश है, परन्तु इसकी साधना मुक्ति परक, आत्म परक अथवा ब्रह्म-परक है। आप किसी भी सम्प्रदायपर दृष्टिपात करें, उसमें साधनाका अभिप्राय यही मिलेगा । मन्त्र-तन्त्र-सम्प्रदायके अनुयायियोंका भी विश्वास है कि---

सम्म्राभ्यासेन योगेन ज्ञानं ज्ञानाय करूपते । न योगेन विना सम्म्रो न सम्म्रेण विना हि सः ॥ इयोरभ्याससंयोगो महासंसिद्धिकारणम् ।

इसका अभिप्राय यह है कि हमारा प्रत्येक सम्प्रदायका साधनात्मक ध्येय अब और स्वर्गीय ही है। इस समय भी महात्मा गांधीकी गति मति और राजनीतिमें मुक्तिकी ही प्रधानता है। मुक्ति भी केवल भारतकी ही नहीं, अपितु समस्त विश्वको और वह भी सत्य और अहिंसाके द्वारा।

### ६ साधनाके मूल तत्त्व

साधनाके मूल तत्व तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान हैं। इनसे साधककी शक्ति और ज्ञानकी बृद्धि होती है। स्वाध्यायसे ज्ञान और तपने शक्ति बढ़ती है। साथ ही ज्ञान और शिक्तिहारा ही साधक परम साध्यतक पहुँच जाता है। परन्तु श्रीअरिविन्दके मतसे तो अभीप्सा ही साधनाकी मूल मित्ति है, इसीसे सब कुछ हो सकता है। स्वामी विवेका-नन्दके मतसे प्रत्येक प्रकारकी साधनासे मनुष्य परम तत्त्वके मार्गका यात्री हो सकता है। वे लिखते हैं —

'All worship consciously or unconsciously leads to this end.'

'शानपूर्वक अथवा अशानपूर्वक की हुई समस्त साधना-आराधनाका चरम फल आध्यात्मिक लक्ष्यकी प्राप्ति ही है ।'

महात्मा गावी अहिंसा और धत्यके द्वारा ही बड़े-धे-बड़े लक्ष्यतक पहुँचना बताते हैं। प्राचीन लोग ब्रह्मचर्य और तपको ही मुख्यता देते हैं। पातञ्जलयोग चित्त-वृत्तिके निरोधको ही परम पुरुषार्थ और साधना बताता है। स्वर्गीय स्थामी विश्वद्धानन्दची परमहंसने भक्तिको ही समस्त साधनाओंका केन्द्र बताया है। वस्तुतः किसी भी साल्विक उपायद्वारा गन्तव्यमार्गकी ओर चल देना ही वास्तविक

साधना है । बस, फिर पूर्व-जन्मके संस्कार स्वयं अपना काम करने रुपेंगे ।

#### ७. साधनाका सरह उपाय

साधनामें आवरणको ह्यानेक लिये विश्वीका सामना करने और अभावोंको ह्यानेकी अपेक्षा सन्द्रावोंको उत्पन्न कर उन्हें सुपुष्ट करना ही विद्धिका सर्वोत्तम उपाय है। इससे विद्य स्वतः नष्ट हो जाते हैं और अति श्रीष्ट सफलता हस्तगत हो जाती हैं। क्योंकि किसी सीधी रेखाको हायके द्वारा छोटी करनेकी अपेक्षा उसके बरावर एक वड़ी रेखा खैंच देना ही टीक है, उससे वह अपने-आप छोटी हो जायगी। यही दशा मल, विश्लेप और आवरणकी भी है। वे भी सास्तिक तस्त्वोंके सेवनसे अपने-आप नाम-शेष हो जाते हैं। पातक्षलयोगमें इसी सरल सत्यको इस तरह समझाया है —

'अक्किप्ट वृत्तिके सस्कारोंके द्वारा क्रिप्ट वृत्तिके संस्कार अपने आप नष्ट हो जाते हैं।'

#### ८ साधनाका स्वभाव

स्वभावसे समस्त जीव-राशि उस अनन्त सन्य वस्तुकी ओर ही जा रही है। आत्माकी गति असल्यमें परमात्माकी ओर ही हो सकती है। विजातीय वस्तुकी ओर नहीं; नदियाँ समुद्रमें ही जाकर रहती हैं। सम्पूर्ण ब्रह्माण्डात्मक जड चेतनका अन्तिम ध्येय असल्यमें आत्मलाम ही है।

### ९ सब कुछ साधनात्मक

इमारे सम्पूर्ण किया-कलाप साधनामय ही हैं। ऐसी दशामें इम कुछ भी करें, कहें और सोचें, सब कुछ साधना ही है, परन्तु इन कियाओंका समन्वय साधनात्मक तत्त्वोंके साथ होना चाहिये। साथ ही इनमें आवश्यक सामझस्य भी पर्याप्त मात्रामें हो। ऐसी दशामें प्रत्येक साधनासम्पन्न मार्ग और सम्प्रदाय यथाधिकार पृथक् होता हुआ भी एक ही सम्पूर्ण लक्ष्यका प्रदर्शक हो जाता है। यही कारण है कि लता-गुल्म, कीट-पतंग, पशु-पक्षी और देश-मानय सब ही अपनी-अपनी योनि और स्थानसे ही कभी-न-कभी अन्तिम लक्ष्यकी ओर ही पहुँचकर रहते हैं।

## जपयोगका वैज्ञानिक आधार

( रेखक---पं० श्रीमगवानदासजी अवस्पी, ८म० ए० )

आश्चर्यने सभीको अवाक् कर रक्का था। विस्तय-विस्फारित नेत्रोंसे सभी की-पुरुष वह अविश्वस्तीय घटना देख रहे थे। यदि उनकी आँखोंके सामने वह न दिखलायी गयी होती तो सुननेपर उन्हें किसी तरह भी विश्वास न होता। पर सामने, होश-ह्यासके दुख्स रहते, अपनी आँखोंसे देखते हुए वे उसे माननेको वित्रश थे।

लाई लीटनके एक सजे-सजाये कमरेमें ऊँचे दर्जेके खास-खास विद्वानों तथा विदुषियोंका एक दल एकत्र था। सभी बीसवीं शताब्दीके विज्ञान तथा आविष्कारों —खोजोंसे भलीभाँति परिचित थे। बहुत-से तो विज्ञानके पारदर्शी पण्डित थे। उनके सामने एक गायिका एक साधारण-से बोजेपर रागदारीके साथ गाना गा रही थी।

गायिकाने एक राग छेड़ा । पर्देपर खास तरहके वितारे के रूपकी आकृतियाँ नाचती-कृदती दिखायी दीं। रागके बंद होते ही आकृतियाँ भी देखते देखते गायव हो गयीं।

गायिकाने दूसरा राग छेड़ा । बात-की-बातमें दूसरे प्रकारकी आक्रतियाँ सामने आयी ।

राग बदलते गये ! आकृतियाँ भी बदलती गर्यो । कभी तारे दील पद्दते, कभी टेट्टी-मेट्टी सर्पाकार आकृतियाँ नजर आतीं; कभी त्रिकोण, घटकोण दिखलायी देते; कभी रंग बिरगे फूल अपनी शोभाने मुग्ध करते; कभी भीषण आकृतिवाले समृद्री जीव-जन्तु प्रकट होते; कभी फलों-फूलोंसे लंदे वृक्ष समने आते; कभी एक ऐसा दृश्य दृष्टिगोचर होता जिममे पीछे तो अनन्त नील समृद्र लहराता नजर आता और समने नाना प्रकारकी सुन्दर छोटी-बड़ी शि श्राओंके बीचमें नाना रूप-रङ्ग, आकार प्रकारके पत्र पुष्प- फलोंसे लंदे वृक्ष मन्द-मन्द वायुके सोंकोंसे लहराते, फल-फुलोंकी वर्षा करते दील पहरते !

त्रैसे जैसे राग बदलते गये, वैसे-ही-वैसे आकृतियाँ भी बदलती गर्यो । दर्शक चिकत — साम्भित ~ चित्रलिखे-से चुपचाप देखते रहे । अन्तमें गायिकाने राग बंद किया । आकृतियाँ अदृश्य हो गर्यो । दर्शक-मण्डलीको चेत आया । सब अपने अपने उद्गारीको प्रकट करने लगे । लार्च महोदयने गायिकाका परिचय देते हुए कहा— 'आप प्रसिद्ध अन्वेषिका श्रीमती बाट्स हम्स (Watts Hughes) हैं, आपको एक बार इस बाजेपर एक राग छेड़ते समय एक विशेष प्रकारकी सर्पाकृति प्रकट होती देख पड़ी। फिर आप जब-जब उस रागको छेड़तीं तब-तब बही आकृति प्रकट होती। इससे आपने यह निष्कर्ष निकाला कि राग और आकृतिका कोई प्राकृतिक सम्बन्ध अवस्य है। एक खास रागके छेड़नेपर एक खास आकृति प्रकट हो जाती है। तब आपने अनेक वर्षोतक इसी विषयको लेकर अनुसन्धान किया। उसका जो फल हुआ है, वह आज आपके सामने प्रदर्शित किया गया है।'

इसी प्रकार फांसमें दो बार इसी विषयको लेकर प्रदर्धन और परीक्षण किये गये हैं। एकमें तो मैडम लैंगने एक राग छेड़ा था जिसके फलस्वरूप देशी मेरी (Virgin Mary) की आकृति शिशु जेजस काइष्ट (Jesus Christ) को गोदमें लिये हुए प्रकट होती देख पड़ी थी। दूसरी बार एक भारतीय गायकने मैरव राग छेड़ा था, जिसके फलस्वरूप भैरवकी भीषण आकृति प्रकट हुई थी।

इसी प्रकार इटलीमें भी परीक्षण हो चुका है। एक युवतीने एक भारतीयसे सामवेदकी एक ऋचाको सितारपर बजाना सीखा। खूब अभ्यास कर लेनेके अनन्तर उसने एक बार एक नदीके किनारे रेतमें सितार रखकर उसी रागको छेड़ा। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वहाँ रेतपर एक चित्र सा बन गया। उसने अन्य कई विद्वानोंको यह बात बतलायी। उन्होंने उस चित्रका कोटो लिया। चित्र बीजा पुस्तकधारिणी सरस्वतीका निकला। जब-जब बह युवती तन्मय होकर उस रागको छेड़ती तब-सब बही चित्र बन जाता।

पश्चिमी देशोंके अनेक विशानवेत्ताओंने समय समयपर प्रदर्शन करके यह प्रमाणित कर दिया है कि एक खास तरहके रागके छेड़नेपर एक खास तरहकी आकृति बन जाती है।

इस विज्ञान और आविष्कारोंके युगमें भी यह प्रमाणित हो जुका है कि रागेंसि आकृतियाँका एक विशेष वैज्ञानिक और प्राकृतिक सम्बन्ध है। (रागके बलपर शुन्यते सदर्ण- साकार आकृतियाँ प्रकट की जा सकती हैं।) इसी वैशानिक आधारपर भारतमें शताब्दियों पूर्व जपयोगका प्राचाद निर्मित हुआ था। ईश्वरप्राप्तिके अनेक साधनोंमें 'जप' एक प्रधान साधन था। साधकोंको विशेष अश्वरीका उच्चारण एक विशेषरूपसे करना पङ्गता था। साधनामें सफल होनेपर उसे उक्त अश्वरोंसे सम्बन्ध रखनेवाले देवताके दर्शन हो जाते थे। उसके अभीष्टकी सिद्धि हो जाती थी।

भारतमें बहुत प्राचीन कालमें ही विभिन्न राय-रागिनियोंके रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, प्रभाव आदिका पता लग चुका था। सिद्ध गायक राग-रागिनियोंका रूप खड़ा कर देते थे। उनके प्रभाव प्रकट रूपमें प्रदर्शित कर दिखाते थे। पर समयने पलटा खाया। वे बातें गपोइवाजी मानी जाने लगीं। किन्तु इधर पश्चिमी वैज्ञानिकोंके अनु सन्धानने फिर बाजी पलट दी है।

अनुसन्धानके अनन्तर प्राचीन कालमें तपस्वी-ऋषि मुनियोंको विभिन्न बीजाक्षरोंका ज्ञान प्राप्त हो गया था। इन बीजाक्षरोंके विभिन्न बीजाक्षरोंका ज्ञान प्राप्त हो गया था। इन बीजाक्षरोंके विधिषूर्वक जपद्गाना विभिन्न देवताओंकी आराधना की जाती थी और मनचाही छिद्धि प्राप्त की जाती थी। इसी प्रकार अनेक ऋषि-मुनियोंको अनेक मन्त्रोंका बोघ हुआ था। कठिन तपद्वारा उन्होंने इष्ट मन्त्र प्राप्त किये थे। और उनके जपके द्वारा उन्होंने अनेक प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त कर ली थीं।

उन्ही मन्त्रीं के जपद्वारा समय-समयपर अनेक साधकोंने अपने-अपने इष्ट देवोंको प्रसन्न करके अपनी-अपनी अभीष्ठ वस्तु-की प्राप्ति की है। किन्तु इधरके सदाय युगमं जपयोगसे छोगोंकी श्रद्धा उठ-सी गयी है। इसका कारण यह है कि बिना यथार्थ श्रानके पालण्डी प्राणियोने आडम्बर खड़े करके दुनियाके मोले-भाले स्त्री पुरुषोंको बेतरह टगना आरम्भ कर दिया। दूसरे किसी तात्कालिक लाभ अथवा इन्छा पूर्तिकी लालसासे जपयोगके यथार्थ तत्त्व और उस कार्यके योग्य बीजमनत्र और जपको न जाननेवाले अज्ञानी पृष्ट्य, जो मामने आया उमी मनत्रका, विधि आदिके जाने ही विना, लष्टम पष्टम रूपसे जप शुरू कर देते हैं। इन कारणोंने जपका जो प्रभाव होना चाहिये वह देखनेमें नहीं आता। भगवानने गीतामें कहा है — (यहाँमें मैं जपयश हूँ (यहानां जपकोऽस्ति))। इसका मुख्य कारण यह है कि अन्य यहाँमें जो बाहरी सामान, तैयारी, सहायता आदिकी आवश्यकता पढ़ती है वे सब संझरें जपयर्कों नहीं होतीं । जपयर्कों केवल सारिक भाष, प्रेम, साधना, तन्मवता, एकाप्रताकी ही आवश्यकता पहती है। प्रेमभावसे किसी भी स्थान, अवस्था, समय और परिस्थितिमें इष्टरेवका जप किया जा सकता है। इसी कारण मनके एकाप्र होकर इष्टरेवमें लगते ही जपयोग सिद्ध हो जाता है और अनाथास ही मनचाहे फलकी प्राप्ति हो सकती है।

जपमें मन्त्र, बीजाधर या इष्टदेवके नामको एक विशेष विधिसे बार-बार दोहराना पहला है । जप करते समय सबसे बड़ी बात है, मनको एकाप्र करके जप और इष्टदेवके ध्यानमें लगाना । किन्तु यहाँपर एक बात अच्छी तरहसे समझ लेनी चाहिये कि ध्यान और जप दो मिझ-मिझ कियाएँ हैं। अपने इष्टके रूपका एकाप्रचित्त होकर मनन करना ही ध्यान कहलाता है। नाम या मन्त्रको बार-बार दोहरानेको जप कहते हैं। ध्यान और जप दोनों एक साथ भी चलते हैं और अलग-अलग भी । ध्यान जपरहित भी होता है और जपरहित भी। विना जपके केवल ध्यान करना जपरहित ध्यान कहलाता है। ध्यानके साथ ही, जिसका ध्यान किया जाय उसके। नाम या मन्त्रके जपको जपसहित ध्यान कहा जाता है। जब साधक अपने इष्टदेवके ध्यानमें इतना तन्मय हो जाता है कि उसकी आत्मा इष्टदेवके रूपमें छीन हो जाती है, उस समय साधक समाधिकी अवस्थामें पहुँच जाता है और उस स्थितिमें जप ध्यानमें लीन हो जानेके कारण समाप्त हो जाता है। केवल ध्यान रह जाता है।

किन्तु ध्यानकी इस उच्चतम अवस्थाके पूर्व मन, वाणी और इन्द्रियोंको एकाम करके इष्टदेवके ध्यानमें लगानेके लिये जपकी आवश्यकता पड़ती है। जपके नादसे सासारिक वस्तुओं तथा विचारोंसे मनको खीचकर एक ओर लगानेके लिये प्रेम भक्तिसे, सन्द्रावपूर्वक इष्टमन्त्र या नामका जप अनिवार्य है। ध्वनिके माधुर्यसे खिचकर मन इन्द्रियोंसिहत एक ओर लग जाता है। धीरे-धीरे इष्टपर ध्यान एकाम्र होने लगता है और अन्तमें बाह्य विम्नवाधाओं, आकर्षणों, मलोमनोंके जालको तोड़कर मन इस्में रम जाता है।

मनोबिज्ञानके विद्यानीने अनेक प्रकारके प्रयोग, परीक्षण, खोज और छान-बीनके अनन्तर यह सिद्ध कर दिखाया है कि मनुष्यके मिलाष्कर्में बार-बार जिन विचारीका उदय होता रहता है, वे विचार वहाँ नक्का हो जाते हैं। उसी प्रकारके भाव मिस्ताप्कर्मे पर बना लेते हैं। पत्न यह होता है कि वे ही या उसी प्रकारके विचार मिस्ताप्कर्मे बरावर चक्कर लगाया करते हैं। उनसे मनका इतना लगाव हो जाता है कि उन्हींमें यह आनन्द प्राप्त करता है। उन्हींमें मगान रहने लगाता है। ऐसी दशामें दूसरे प्रकारके अच्छे-से-अच्छे विचार और हितकर से-हितकर भाव मनकी नहीं रुचते। वह उनसे कल्दी ही ऊब उठता है, मागने लगता है और अपने पुराने विचारों के बीचमें जाकर शरण लेता है। हमारे शाख्यकारोंने इनीको संस्कार कहा है। इन्हीं संस्कारोंसे प्रेरित होकर मनुष्य अच्छा-सुरा आचरण करता है। और उन्हीं अपने विचारों, संस्कारोंके कारण ही संसारके सामने सज्जन था दुष्ट स्टरता है।

पहले मनुष्यके मनमें विचार उठते हैं। फिर वह उन्हें यचन या कार्यद्वारा प्रकट करता है। अस्तु, मनुष्यके आचरणोंका मूल आधार उसके विचारों, भागोंमें ही रहता है। जो मनुष्य जैसे विचार रखना है, वह उसी प्रकारका हो जाता है। मनुष्य अपने विचारोंका व्यक्त या साकाररूप मात्र है।

जपसे मनुष्यके विचार संयत हो जाते हैं। बार बार उसके मुखसे एक विशेष प्रकारके शब्द उच्चारित होते हैं। कान बराबर उन शब्दोंको सुनते हैं। मन और मिस्तष्किप उनका निरन्तर प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्किक कोषोंमें उनका असर पड़ता है, चिह्न बनता, स्कार जमता और एक स्थायी प्रभाव अक्कित हो जाता है।

जपके समय साधकके सामने इष्टदेवके रूप, गुण, कर्मका चित्र जान्यस्थमानरूपसे उपस्थित होता है। उसका प्रभाव पढ़ना अवस्थममात्री है। देशोचित गुणोंका प्रभाव हितकर ही होगा।

साधकके पूर्वसंस्कारोंमें परिवर्तन होता है, वे धीरे धीरे धिसने-मिटने लगते हैं । इष्टदेवके गुणोंका प्रभाव अङ्कित होने लगता है। साधकके संस्कार इष्टदेवके रूप, गुणके अनुसार बनने लगते हैं।

एक पात्रमें जल भरा है। उसमें पित्रला हुआ शीका उड़ेला जाता है। जैसे-जैसे शीकोकी धार पात्रकी तहमें पैंसती जाती है, वैसे-ही-वैसे पानीका अश पात्रके ऊपरसे बाहर बह-कर निकलता जाता है। अन्तमें जब शीकोकी तह पात्रके मुँह-तक आती है, तब पानीका कुल भाग पात्रसे बाहर निकल जाता है। पात्रमें नीचेसे ऊपरतक केवल शीशा-ही शीका भरा नज़र आने लगता है।

ठीक इसी प्रकार जब साधक जपके द्वारा अपने इष्टरेवके
गुणोंकी धार धीरे धीरे किन्तु मिश्चित तथा प्रवल्कपसे मिस्तिष्ककोषोंके पात्रमें उद्देलने लगता है, तब एक एक करके
सभी गरे विचार दूर होने लगते हैं; और अन्तमें मनमिस्तिष्क गुद्ध होकर इष्टरेवके रूप, गुण, कमेंते भरकर
मास्ति होने लगते हैं। वहाँ शज्ञान अन्यकारमय असदः
विचारोंको स्थान ही नहीं रह जाता। लोम, मोह, ईष्यां,
देध, मद, मात्मर्यं, क्रोध आदि सभी दूषित माच दूर हो
जाते हैं। तामस, राजस भावोंके स्थानमें गुद्ध, सान्यिक भाव
अक्कित हो जाते हैं।

आम शब्दके कहनेसे मनमें उसके रूप, रंग, गुण, खादका उदय हो आता है। दुर्गन्धयुक्त गंदी वस्तुओंके नामस्मरण होनेसे मन धिनाने ल्याता है। उसी तरह इष्ट-देवके नामके समरण, उच्चारणसे दैवीगुण मनमें उदय होते हैं। मन शुद्ध हो जाता है। विकार दूर हो जाते हैं। साधक दैवी भावको प्राप्त होने लगता है। जप इप्टेवकी प्राप्तिका सरल वैज्ञानिक अचूक उपाय है।

# राम रम रहा है

दादू देखों दयाल कों सकल रहा भरपूरि। रोम रोम में रिम रह्या तूँ जिनि जाणे दूरि ॥ दादू देखों दयाल कों बाहरि भीतरि सोद। सब दिसि देखों पीव कों दूसर नाहों कोर॥

## आत्मतत्व विद्यातत्व शिवतत्व तुरीयतत्व

साधनमें प्रवृत्त होनेवाले साधकको तत्त्वशान होना आवश्यक है। तत्त्वींकी आवश्यकताका प्रारम्भ आचमनसे ही होता है। जिस प्रकार साधारण आचमन—

- ॐ केशवाय स्वाहा।
- 👺 नारायणाय स्वाहा ।
- 🍑 माधवाय स्वाहा ।

- हम इन तीन मन्त्रोंसे करते हैं उसी प्रकार दुर्गा, काली, तारा, महाविद्या, बोडशी आदि महाविद्याओं के कममें तथा सभी तान्त्रिक महाविद्याओं के कममें तथा सभी तान्त्रिक मन्त्रोंकी साधनाके आरम्भमें मूल-मन्त्रसहित इन तन्त्रोंसे चार आचमन किये जाते हैं। यथा --

- ॐ आस्मतस्त्राय स्वाहा ।
- ॐ विद्यातस्वाय स्वाहा ।
- ॐ शिवतरवाय स्नाहा ।
- 🕉 सक्छतस्थाय स्वाहा ।

स्थूलदेहः स्क्ष्मदेहः, कारणदेह और महाकारण-देहके बोधनमे भी इन तत्त्वींका उच्चारण करना अनि वार्य है।

आत्मतत्त्वसे स्थूळदेहका शोधन किया जाता है। विद्या-तत्त्वसे सुक्षमदेहका, शिवतत्त्वसे कारणदेहका और सकल-तत्त्वसे महाकारणदेहका शोधन किया जाता है। अब, तत्त्वका स्वरूप क्या है, सख्या कितनी है और तत्त्वातीत क्या है? यह हम इस लेखद्वारा 'कल्याण' के प्रेमियोंको समझानेकी चेष्टा करते हैं।

यह विश्व ३६ तन्वोंने बना है। ये ३६ तत्त्व प्रत्यय होनेतक विद्यमान रहकर जगत्को भोगकी सामग्री देते हैं। ग्राणियोंके शरीर, घर, पर—ये तन्त्व नहीं हैं।

आप्रस्तयं यसिष्टति सर्वेषां भोगश्चिय भूतानाम् । वसस्वमिति भोक्तं न शरीरघटावि तस्वमतः ॥ (स्ततंविता)

सुषुपि अवस्थामें जैसे जीवोंका संधार खय होकर सूक्ष्मरूपसे जीवोंमें स्थित रहता है। ठीक उसी प्रकार, प्रलयकालमे यह अगन् स्हमरूपसे परशिचके कुक्षिगत रहता है। सब जीव, अपने अदृष्ट पञ्चभूत तथा जीवोंके संस्कार स्हमरूपसे परशियमें रहते हैं, जैसे वट-बीजमें वटकृक्ष रहता है। ये संस्कार परशियके पुन: सृष्टि उत्पन्न करनेमें सहकारी होते हैं।

केवल निजरूपमें अवस्थित परशिवकी जब प्रजोत्पादनकी इच्छा होती है कि 'बहु स्यां प्रजायेय', तब इच्छाशक्ति, शानशक्ति और कियाशक्ति, इन तीनोंके योगते वे जगत् उत्पन्न करते हैं । यह जगत् ३६ तत्त्वोंसे निर्मित है । इन ३६ तत्त्वोंके तीन विभाग हैं —(१) आत्मतत्त्व (२) विद्यातत्त्व और (३) शिवतत्त्व अर्थात् (१) सत् (२) चित् (३) आनन्द ।

आत्मतत्त्वमें ३१ तत्त्वींका समावेश होता है वे इस प्रकार हैं —

#### आत्मतत्त्वः---

| पृथ्वी | उपस्थ                    | बुद्धि               |
|--------|--------------------------|----------------------|
| आप     | पायु                     | <b>म</b> न           |
| तेज    | पादः पाणि                | प्र <del>कृ</del> ति |
| वायु   | वाक्                     | जीव                  |
| आकाश   | घाण                      | नियति                |
| गन्ध   | रसना                     | काल                  |
| रस     | <del>ব</del> ধ্ <u>য</u> | सन                   |
| रू.प   | त्वचा                    | कला                  |
| स्पर्श | श्रोत्र                  | সবিখ্যা              |
| शब्द   | अहङ्कार                  | माया                 |
|        |                          |                      |

#### विद्यातस्यः 🕝

(१) सदाशिव (२) ईश्वर (३) विद्या

#### शिवतत्त्वः ---

(१) परम शिव (२) शक्ति

मायान्तमाध्मतस्यं विधातस्यं सदाशिवान्तं स्थात्। शक्तिश्चवी शिवतस्यं तुरीयतस्यं समष्टिरेतेषाम्॥ अर्थात् 'पृथ्वीसे माथातक ३१ तत्वींकी समष्टि आत्म-तस्य है, यह सन्-रूप है। विद्यातत्त्वसे सदाशिवतत्त्वतक 'विद्यातत्त्व' चिन्-रूप है, शक्ति और दिवतत्त्व 'आनन्दरूप' हैं। इन तत्त्वींकी समष्टि 'तत्त्वातीत' नामक सिबदानन्द 'तुरीयतत्त्व' है।

अब हम इन ३६ तत्त्वोंकी क्रमशः व्याख्या करते हैं: —

### (१) परम शिव—

जगत्के अत्पादनकी इच्छासे युक्त परम शिव, यह 'शिव' नामक प्रथम तत्त्व है |

### (२) शक्ति

परम शिवकी सिस्का जगत् उत्पन्न करनेकी इन्छा-यह दूसरा तत्त्व है।

### (३) सदाभिव

मैं जगद्रूप हूँ, इस प्रकार परम शिवका जगत्को अहन्तारूपसे देखना इस वृत्तिसे युक्त 'सदाशिव' नामक तीसरा तस्व है।

### (४) ईश्वर

यह केवल जगत् है, इस भेदविषयिणी वृत्तिसे युक्त 'र्दश्वर' -यह चतुर्थं तत्त्व है ।

### (५) विद्या

यह जगन् मेरा ही स्वरूप है, पेसी जो सदाशिवकी कृति है, इसको विद्या कहते हैं--यह पाँचवाँ तत्त्व है।

### (६) माया

यह जगत् है; ऐसी ईश्वरकी मेद विषयिणी वृत्ति 'भाया' नामक छठा तस्य है।

### (७) अविद्या

पूर्वोक्त विद्याको तिरोहित करनेवाली तथा विद्याकी विरोधिनी 'अविद्या' कहलाती है - यह सातवाँ तस्य है ।

### (८) कला

जीवनिष्ठ सर्वकर्तृत्व शिक्तका संकोच होकर केवल यत्किञ्चित् करनेका सामर्थ्य होना -यह 'कला' नामक साठयाँ तत्व है ।

### (९) सग

जीवनिष्ठ जो नित्यतृति, वही संकुचित होकर कुछ विषयोंकी प्राप्तिके लिये अतृत रहती है--यह 'राग' नामक नवम तत्त्व है ।

### (१०) काल

जीवनिष्ठ-नित्यताका संकोच होकर, जीव इन षट् भावींसे युक्त होता है-वे पट्भाव ये हैं: —

- (१) अस्तित्व (३) दृद्धि (५) क्षय
- (२) जनन (४)परिणमन(६) नाश

इन पट्भावोंके सहित जीवकी नित्यताका सकोच--यह 'काल' नामक दसवाँ तस्य है !

### (११) नियति

परिश्व और जीवका अभेद होनेसे, जिस प्रकार परिश्व स्वतन्त्र है उसी प्रकार जीव भी स्वतन्त्र है, परन्तु अविद्योके कारण जीवकी आनन्दशक्तिकी स्वतन्त्रनाका संकोच होकर यह जीव दूसरे कारणकी अपेक्षा रखता है यह भिनयति? नामक ग्यारहवाँ तत्व है।

### (१२) जीव

उपर्युक्त नियति, काल, राग, कला और अविद्या – इन उपाधियोंसे युक्त कीव<sup>7</sup> यह बारहवाँ तस्व है।

### (१३) प्रकृति

सत्त्व, रज और तम, इन तीनों गुणांका साम्य ध्रक्तिंग है—यह तेरहवाँ तत्त्व है

### (१४) मन

सत्त्वगुण और तमोगुण दये हुए हो और रजीगुण-की प्रधानता हो, इसको 'मन' कहते हैं — यह चौदहयाँ तत्त्व है। मन सक्करपका कारण है।

### (१५) बुद्धि

रजोगुण तथा तमोगुण दबे हुए हों और सस्वगुणकी प्रधानता हो वह 'बुद्धि' नामक पन्द्रहवाँ तस्व है।

### ( १६ ) अहङ्कार

सत्त्वयुण और रजोगुण दयकर तमोगुणकी श्रेष्ठता हो। वह विकल्पका कारण 'अहङ्कार' होता है-यह सोलड्बॉ तत्त्व है।

### १७ से ३६ तक तन्त्र हैं--

श्रोत्रः त्यक्, चक्षुः, रसनाः माणः, वाक्ः पाणिः, पादः पायुः उपस्यः शन्दः, स्पर्शः, रूपः, रसः, मन्धः, आकाशः, वायुः, तेकः, जलः, पृथ्वी ।

इन २० तत्वोंका अर्थस्पष्ट है।

यह आत्मतत्त्व, विद्यातत्त्व और शिवतत्त्वका अर्थात् सत्, चित् और आनन्दका वर्णन हुआ। तुरीय-तत्त्व इन तीनीं तत्त्वीकी समष्टि 'सिश्वदानन्द' है।

#### 'तुरीयतर्र्षं समष्टिरेतेषाम्'

यही 'सस्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' है, यही अक्षर है, अनिर्देश्य है, अव्यक्त है, सर्वव्यापी है, अन्तिन्त्य है, ध्रुव है, क्र्रस्थ है और अनिर्वचनीय है। उक्त ब्रह्ममें जो शक्ति विलीन रहती है, उसका नाम सरस्वती है, उसका याहन इंस है, इकार शिवका वाचक है, सकार शक्तिका वाचक है। इकार अहंका पर्याय है और सकार इदम् (ज्ञान्) का पर्याय है, सोऽइम् प्रयञ्चसे ब्रह्मकी ओर संसरण करता है और 'इसः' यह ब्रह्मसे शक्तिकी ओर संसरण करता है और 'इसः' यह ब्रह्मसे शक्तिकी ओर संसरण करता है और 'इसः' यह ब्रह्मसे शक्तिकी ओर, यही अजपाजय गायती है, जिसके २१६०० जप नित्य जीव अपने श्वासेन्छ्याससे करता रहता है।

### 'हकारेण बहिर्याति सकारेण विशेरपुनः।'

यही तस्वातीतका अप है, जो जीवनभर चलता रहता है। योगीके लिये यह तस्वातीतका जप है, प्राकृत जनीके लिये यह धमनीका चलना है।

परब्रह्मके साथ ऐक्य-सिद्धि प्राप्त करना, यही मनुष्यका परम पुरुवार्ध है। 'शिक्षो भूत्वा शिलं यजेन्' स्वयं शिवरूप होकर शिक्की पूजा करना है, इसलिये हमें इस मायामोहरूपी ३६ तत्त्वोंके जगत्का शिवरूप संवित् (ज्ञान ) अग्निमें हवन करना चाहिये । यथा---

भन्सर्नि रन्तरमिन्धनमेधमाने मोहान्धकारपरिपन्धिन संविद्भौ । कस्मिक्षिदस्कृतमरीचिविकासमाने विश्वं शुहोमि वसुधादि शिवावसानम् ॥

'देइमें विना ईंघनके ही निरन्तर प्रज्वलित रहनेयाली, अक्टुत प्रकाशसे युक्त, मोहरूपी अन्यकारका नाश करनेमें कुश्चल, ऐसी अनिर्वचनीय सचित् अग्निमें हम, षट्त्रिंशत् तस्व-मय जगत्— जिसका आदि तस्त्र 'वसुधा' और अन्तिम तस्य 'शिय' है— हवन करते हैं अर्थात् मायामोहके आवरणको भस्म करके हम उस परसात्मके साथ अपना योग करते हैं।'

निष्कले परमे सूक्ष्मे निर्रुक्षे भाववर्तिते। ज्योमातीते परे तस्त्रे प्रकाशानन्द्विग्रहे। विश्वोसीणं निश्वमये तस्त्रे स्वत्मनियोजनम्॥

'जीवात्माका परमात्माकं साथ योग करे, जो परमात्मा सचिदानन्द है, अलुण्ड है, महत्त्वे भी महान् है, अणुसे भी सूक्ष्म है, अलुश्य है, केवल भावनागभ्य है, जिसका प्रकाशानन्द स्वरूप है, जो ३६ तत्वोंसे परे हैं और जो ३६ तत्त्वमय है।' ऐसे परमेश्वरकं साथ ऐक्यसिद्धि प्राप्त करें और माधना करें कि.—

क्षष्ठं देवो न चान्योऽस्मि ब्रह्मैवाहं न शोकभाक् । सम्बद्धानन्दरूपोऽह नित्यमुक्तस्वभावदान्॥

अर्थात् भी प्रकाशरूप हूँ, में ही बहा हूँ, में नित्यमुक्त हूँ, मैं सिश्वदानन्द हूँ और शोक-मोह-अज्ञानसे परे हूँ? - यही 'जीवशिवयोरेक्यसिक्तिः' है। इसी सिक्तिको प्राप्त करना सुमुक्षु साथकका परम पुरुषार्थ है।

## राम-नाममें ऐसा चित्त लगे

जो चित लागे राम नाम अस !! टेक !! रूपामंत जल पियत अनँद अति ! यलकहि गाँव मिलत है जीन जस !! निर्धन धन सुत बाँझ बसत चित ! संपति बदत न घटत जीन अस !!

# **क**ल्याण**ः**

## बुद्धकी साधना



विझोंपर विजय

# मध्यम मार्ग

( तेखक---श्री'सुरर्शन')

युक्ताहारविहारस्य थुक्तवेष्टस्य कर्मसु । युक्तस्यमाववीधस्य योगी भवति दुःसद्दाः॥ (गीता ६ । १७)

भगवान् बुद्ध एक पर्वतपर आसन लगाये बैठे थे। उन्होंने आहार, जल और निदा सब छोड़कर -

> इहासने घुल्यतु मे शरीरं स्वर्गास्यमांसानि लघं प्रयान्तु । अप्राप्य बोधं बहुकल्यतुर्रूकं मं नैवासनात्कायमिदं श्रह्णस्यति ॥

का हद निश्चय कर लिया था दिन-पर-दिन और रात-पर-रात बीतती चली जा रही थीं। किन्तु अमिनाभके मनमें न तो शान्ति आयी और न म्बिरता। चित्त उनका अशान्त या। वे विश्विस हो रहे थे।

में यह माननेको प्रस्तुत नहीं कि यह विकलता भगवान् बुद्धमें वस्तुतः थी। उन आत्माराम आप्तकाममें भला उद्धिग्नताको कहाँ अवकाश १ पर जैसे साधकोंके कल्याणार्थ उन्होंने वैराग्यका प्रदर्शन किया, वैमे ही आवेशकी व्यर्थता दिखलानेके लिये उनका यह नाटक रहा होगा।

एक-दो नहीं, उस अवस्थामें इस प्रकार चालीस दिन व्यतीत हो गये। अन्तमें सहसा उन्हें अपनी भूल कात हुई। वे भीरेंसे आसन छोड़कर हाथ और पैरोंके बलसे खिसकते हुए जलके किनारे पहुँचे। शरीर निर्बल हो रहा था। आचमन किया और एक चिथदेको धोकर उसकी कौपीन लगायी। वहाँसे ने नगरमें आये और मिश्रा की।

भिक्षा करके भगवान् पुनः ठौटे और उन्होंने ग्रोधि-कृक्षके नीचे आसन लगाया । यही उन्हें ज्ञान होकर बुद्धत्वकी प्राप्ति हुई और वे उस शानका प्रसार करने सारनाथ गये।

भगवान्ने अपने इस साधन-मार्गका नाम 'मध्यम मार्ग'
रक्खा । मैं बौद्ध प्रन्थोंके उन पारिभाषिक शब्दोंके फेरमें नहीं
पड़ना चाहता, जो मध्यम मार्ग शब्दकी अपने दंगकी व्याख्या करते हैं । मुक्के तो उस मध्यम मार्गपर विचार करना है, जिसका सक्केत लेखके आरम्भमें दिये गीताके श्लोकमें है । बौद्ध धर्मके पारिभारिक मध्यम मार्गकी ओर न जाते हुए भी मैं वियक्षित मार्गको मध्यम मार्ग इसलिये कह रहा हूँ कि वह न तो उप हठका मार्ग है और न आलस्यका। जीवनको माध्यमिक दशामें रखकर ही उसका साधन किया जा सकता है। जो साधक अपने साधनमें सफलता चाहता है, उसके लिये यह सर्वोत्तम ही नहीं, अपितु एकमात्र मार्ग है। कोई भी साधन विना माध्यम स्थितिमें आये पूर्णताको प्राप्त हो नहीं सकता।

साहित्य एवं उपदेश दो प्रकारके होते हैं-प्रचारात्मक और कियात्मक । लोगोंको प्रोत्साहित करने और उनमें हिंच उत्पन्न करनेके लिये अधिकाश प्रचारात्मक साहित्य प्रस्तुत होता है। समा, कथा, सत्संग, उपदेश भी अधिक इसी उद्देश्य होते हैं। कियात्मक साहित्य और उपदेश थोड़ा होता है और उसके अधिकारों भी योड़े ही होते हैं। साधनके आध्यात्मिक पथमें कियात्मक बातें गुप्त भल्डे न रहें, पर वे कुछ निश्चित अधिकारके व्यक्तियोंतक सीमित अवस्य रहती हैं। दूसरोंके सम्मुख होनेपर भी गम्भीरताके कारण वे उसे प्रहण नहीं कर पाते।

साधारण समाज प्रायः ओजपूर्ण उत्तेजनात्मक गातें सुनना और सोचना पसन्द करता है । व्यावहारिकताकी कसीटीपर कसकर उन ऊँची उद्दानोंकी परीक्षा करनेके लिये वह तत्पर नहीं होता । ऐसी बातोंको वह साहसहीनता, कायरता और हतोत्साह करनेवाली समझकर उनकी उपेक्षा एवं परिद्वास करता है ।

साधनेच्छु व्यक्ति उसी साधारण समाजमेंसे आता है। अपने गन्तव्य पधके विषयमें वह एक अनुभवशून्य पधिक होता है। उसे आगे आनेवाली कठिनाइयोंका शान या तो होता ही नहीं और यदि होता भी है तो वह उन्हें कोई महत्त्व नहीं देता। वह अपनी शक्तिसे अपिरिचत होता है। उसे अपने उस अल्ड्ड साथी (मन) के स्वभावका तनिक भी पता नहीं होता, जिसके उपर उसकी वर्तमान यात्राकी सफल्ता या असफलता निर्मर करती है।

वह नव यात्री आता है प्रचारात्मक साहित्यका उबलता जोदा सिये हुए । उसके भीतर एक तूफान होता है । वह उन्न-से-उन्न आदर्शको आदर्शकी भाँति नहीं, कार्यकी भाँति देखते हुए स्वयं झटपट 'सेटी सेंकी और खा लिया' की भाँति, वैसा बन जानेकी आशा करता है! वह उन कठिनाइयोंको ध्यानमें भी नहीं लाता जो कि उसने पढी और सुनी हैं। जिनसे उसे बार-बार सावधान किया गया है।

'मनुष्य-जीवन अमूल्य सम्पत्ति है। यदि यह खो गयी तो फिर पश्चात्ताप करते हुए जीरासी लक्ष योनियोंमें मटकना ही हाथ रहेगा। कोई ठिकाना नहीं कि काल कब इस अमूल्य घनको हमारे हाथसे छीन ले। इसलिये उठो और इसी क्षण उस परम लक्षको प्राप्त करनेमें लग जाओं! तुम उसे प्राप्त कर सकते हो! उसे प्राप्त करनेके लिये ही तुम्हारा यह जीवन है! यह तुम्हारा स्वरूप है। कोई शक्ति नहीं जो तुम्हें उसके प्राप्त करनेसे रोक सके। उठो, पूरी शक्तिसे लग जाओ और लक्षको प्राप्त करो!' ऐसी ही नातें प्रायः उस नव प्रियकने सुनी हैं और सुनता रहता है।

प्रायः उसके सम्मुख भ्रुवः, प्रह्वाद प्रभृतिके आदर्श होते हैं । वह युग और शिक्तपर ध्यान न देकर सोचता है, भी भी इसी प्रकार घोर साधन करूँगा । थोड़े ही समयमें मैं अपने लक्ष्यको प्राप्त कर दूँगा ।' उस्साह और साहस बुरा नहीं है । मैं भी उसकी प्रशंसा ही करूँगा। पर जिसे कार्यक्षेत्र-में आना है, उसे व्यावहारिकनासे परिचित होना ही चाहिये ।

प्रारम्भिक साधकको जोश दिलाया गया होता है तीवसे तीवतर गतिको लेकर बढ़नेका। वह जीतोड़ श्रम करता है। लेकिन उसे श्रम करनेकी रीतिका पता नहीं होता। वह अम्यास नहीं करता। अभ्यासको वह जानता ही नहीं। वह करता है बलप्रयोग। भला बलप्रयोग कही स्थायी होता है ! आवेशका अनिवार्य परिणाम श्रान्ति है।

उदाहरण लेकर देखिये - एक व्यक्तिने सुना है कि व्यायाम करनेले शरीर पृष्ट होता है। व्यायाम शक्ति देता है। वह अखाड़ेमें गया और पहले दिन ही उसने दण्ड बैठकोंमें अपनेको धका लिया। सम्भव है कि दूसरे दिन भी किसी प्रकार वह पहले दिनकी संख्या पूरी कर लें; परन्तु तीसरे दिन उसके लिये उठना बैठना भी कठिन हो जायगा। ज्वर आ जाय तो भी आश्चर्य नहीं। इस प्रकारका व्यायाम शरीरके लिये लाभके बदले हानि अधिक करेगा और अन्तमें ऊव-कर वह व्यक्ति व्यायामको ही छोड़ देगा।

प्रकृतिका नियम है कि जहाँ आघात होगा, यहाँ प्रत्याघात होना ही है। साधक जब मनपर अत्यन्त द्वाव डालने लगता है तो कुछ समय वह समझता है कि मैं साधनमें अगसर हो रहा हूँ। यह द्या अधिक दिन नहीं टिकती। मनसे उस बलप्रयोगका प्रतीकार होने लगता है। अनेक ऐसे सङ्कल्प-विकल्प उठने लगते हैं जो साधन न करनेके समय भी नहीं उठते थे। मन चञ्चल हो जाता है और लाख प्रयक्त करके भी स्थिर नहीं हो पाता। साधक समझने लगता है कि वह अपनी साधन-समयसे पूर्वकी स्थितिसे भी नीचे पहुँच गया है। उसके मनमें साधनपर ही सन्देह होने लगता है।

मनपर दबाव डालना साधकके लिये कभी हितकर नहीं होता । भगवान्ने गीतामें 'अभ्यासेन तु' कहकर और महर्षि पत्रज्ञालिने अपने योगदर्शनमें 'अभ्यास्वैगग्याभ्या' के द्वारा साधन-पथका निर्देश किया है । बलप्रयोगकी चर्चा कहीं भी नहीं है । गीतामें भगवान्ने हटपूर्वक शरीरको पीड़ा देकर होनेवाले तपको तामस तप कहा है । उन्होंने बताया है कि

कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः। मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्धपासुरनिश्चपान्॥ (१७.६)

'जो मूर्ख शरीरके पाञ्चभौतिक नसः नाझीः मान आदिको (वलपूर्वक) खीचते (पीड़ित करते) हैं और (इस प्रकार) मुझ शरीरमें रहनेवालेको (परमेश्वर जो जीवात्मारूपमे हैं उसे) पीड़ित करते हैं। उन्हें आसुर (नामस) निश्चयदाले समझो।

अभ्यासका अर्थ है स्वभाव डालना — जितना मन और शरीर सरलतासे सह सके, उसने आरम्भ करके धीरे धीरे उसे इस प्रकार बढ़ाना कि वह असह्य न हो और वैसा करनेका स्वभाव बन जाय | आरम्भ एक छोटी मात्रासे करके उसे बहुत धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिये | अभ्यासका यह नियम है कि उतना ही बढ़ाया जाय जिसे फिर कभी घटाना न पड़े |

यह अस्यासकम पर्याप्त समयतक चल मकता है। इसमें उद्विभता होनेकी सम्भावना एक प्रकारने नहीं ही होती। समय लगता अवस्य है, पर साधक मनकी प्रतिक्रियासे सुरक्षित रहता है। उसे उस प्रत्याधातका सामना नहीं करना पढ़ता, जो एक दुःखद अवस्था है और जिसे सहन करना कठिन पढ़ता है। फिर उससे कोई लग्भ मी नहीं होता।

प्रत्याधातकी शान्तिपर साधकको पता लगता है कि उसके बलप्रयोगका कोई प्रभावकारी सुफल उसे नहीं मिला।

यह एक किटनाई है कि प्रारम्भिक साधकको यह अभ्यासकम नहीं समझाया जा सकता । यह आवेश लिये और उतावला होता है । उसे बलप्रयोगकी धुन रहती है । ऐसी बातोंको वह हतोत्साह करनेवाली समझता है । दो-वार बार बलप्रयोग और उत्तके अनिवार्य परिणाम मनकी वञ्चलताके द्वारा ताहित होकर तब कहीं वह अभ्यासकी ओर आता है । यह स्वाभाविक होते हुए भी भयक्कर है । प्रत्याघातके समय प्रायः ऐसा होता है कि साधकका विश्वास साधनपरसे जाता रहता है । वह उसे छोड़ देता है । यहाँतक भी कुशल है । पर बहुधा यह दूसरा साधन करने लगता है और उसमें भी वही पहली भूल करता है ।

मैंने देखा है कि इस प्रकार कई साधन पकड़ने और छोड़नेके पश्चान् साधककी श्रद्धा साधनमात्रपरमे उठ जाती है। यह आध्यात्मिकताको एक भुलावा मानने लगता है। अपनी भूलके कारण मनुष्य-जीवनके लक्ष्यसे दूर जा पड़ता है। यह घातक परिणाम रोका जा सकता है, यदि एक प्रत्याधातके पश्चात् उसे कोई दूसरा उसकी भूल समझा दे और पुन: उसे अभ्यास-क्रममें लगा दे। ऐसे अवसरपर साधन बदलनेसे कोई लाभ नहीं।

यह एक ब्रान्ति है कि यदि एक घंटेके जपमें पाँच मिनट मन एकत्र रहता है तो पाँच घंटेके जपमें पचीम मिनट एकत्र रहेगा । यह गणित मनके ऊपर नहीं घटता । मनका स्वभाव है कि यह किसी भी कामको प्रारम्भमें पसद कर लेता है और फिर उससे अब जाता है । फिर बह उसमें रस नहीं छेता । जो लोग लगातार पूरे दिन साधनमें लगे रहते हैं, उनमें यदि महापुरुषेको अपवाद मान लिया जाय तो होप प्रायः या तो ऊँघते रहते हैं, अथवा उनका मन कहीं इधर-उधरकी सोचता रहता है ।

मनके लिये कोई एक वस्तु प्यारी नहीं। यह नवीनताले प्रेम करता है। अच्छी से अच्छी वस्तुको भी छोड़ देता है और उससे घटियाको भी चाहने लगता है। सुखादु भोजन पानेवाला सम्पन्न पुरुष भी एक बार रूखी रोटियाँ पाकर प्रसन्न होता है। इस बातको न समझनेके कारण साधक किसी नये साधनमें एकामला प्राप्त करके उसकी और आकर्षित हो जाता है और अपने पुराने साधनको छोद बैठता है। नये साधनकी एकामता भी उसकी नवीनता-तक रहती है। मन बादको उसमें भी वैसे ही रुचि नहीं रखता जैसे पहले साधनमें। अतः यह समझ लेना चाहिये कि साधनका बदलना कोई लामकारी बात नहीं।

में पहले कह चुका हूँ कि मन नवीनतामें आकर्षित होता है। विश्वाम न हो तो तीर्यवासियों, मन्दिरके पुजारियों, कथावाचकोंके अपने साथियों और सत-महात्माओंके निकटस्य व्यक्तियोंके जीवनको देखिये। जहाँ कुछ मंदे रहनेसे आप श्रद्धा और सारिवकतासे भर गये थे, वहीं सर्वदा रहनेवालोपर उसका कोई प्रभाव नहीं। वह मूर्ति जो आपको आकर्षणका केन्द्र जान पड़ती है, पुजारीके लिये उसमे कोई आकर्षण नहीं। वह उपदेश जो आपको विश्वल बना रहे हैं, उपदेशकके माईपर उनका कोई प्रभाव नहीं। कारण यह है कि ये उसे रोज-रोज देखते और सुनते हैं। उनके लिये वह सामान्य हो गया है। आपने उसे प्रथम देखा या सुना है, आपके लिये वह नवीन अतः आकर्षक है।

एक हलवाई क्या मिठाइयोंको वैसे ही चाहता है, जैसे कोई रूखी रोटीसे पेट भरनेवाला गरीव बालक १ पर यदि उसी बालकको मिठाईकी दूकानमें नौकर रख लिया जाय और यथेच्छ मिठाई खानेकी छुटी दे दी जाय तो क्या बह सदा पूर्ववत् मिठाइयोंमें स्वाद और आकर्षण प्राप्त कर सकेगा १ इसी प्रकार आपको भी स्मरण रखना चाहिये कि जहां आज आपने इतना अधिक आकर्षण पाया है, वहीं यदि सदा रहने लगेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं होगा । उस स्थान या व्यक्तिका आपपर कोई प्रभाव सदा नहीं पड़ सकता।

एक दिनके लिये किसी स्थान या व्यक्तिमें आकर्षण देखकर उसके पास रहनेको उतावला होना पागलपन है। इस प्रकार घर छोड़कर बाहर जा बसनेवाले साधक निराधाके अतिरिक्त और कुछ नई। पाते। यदि साधन किसी एक स्थानमें रहकर नई। होता तो वह दूसरे स्थानमें जाकर भी नई। होगा। मन बाह्य प्रभावोंसे एकाम नई। किया जा सकता। ये प्रभाव तो क्षणिक होते हैं। उनकी नवीनताके कारण मन उधर खिंचता है। एकामता तो प्राप्त करनी होगी। वह धैर्यपूर्वक साधनके क्रिक्त अभ्याससे प्राप्त होगी। वह आभ्यन्तर-की वस्त है। बाहर उसको नहीं पाया जा सकता।

जो कुछ भी करना है, वह शधकको स्वयं करना होगाः। दूसरे उसे केवल उत्साह दिला सकते हैं, भूलें बतला सकते हैं और गन्तत्रय पथका किएक धुंचला परिचय दे सकते हैं। चरम स्थित कोई बाह्य वस्तु नहीं, जिसे कोई उठाकर दे देगा। वह अपने ही अन्तरकी वस्तु है। यह अपने ही साधनसे मिलेगी। किसीके लिये कोई दूसरा साधन नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा करे भी तो वह व्यर्थाय है।

लोग विवेकानन्द्जीपर परमहरू रामकृष्णकी कृपाके समान हष्टान्त हुँद लेते हैं और कल्पना कर बैठते हैं कि उन्हें भी कोई ऐसा ही महापुरुष भिल जायगा। ऐसे लोग स्वयं तो कुछ करना चाहते नहीं, महापुरुषोंके पीछे पढ़े रहते हैं। एकसे निराश होकर दूसरे और दूसरेसे तीसरे, इस प्रकार एक न एकके पीछे पढ़े रहना उनका स्वभाव बन जाता है। मैं पूछता हुँ कि महापुरुष क्यों एक व्यक्तिपर कृपा करके उसे उच आध्यात्मिक स्थिति प्रदान करेगा और दूसरेको नहीं! क्या सेवासे प्रस्तक होकर ! इसका तो अर्थ होता है कि वह दूसरोंसे अपनी शारीरिक सेवा कराना चाइता है। उसमें शरीरके प्रति मोह है। फिर वह महापुरुष कैसा!

समदर्शी महापुरुष किसीपर कृपा नहीं करते और न किसीपर क्रीय । उनके लिये तो सब अपने खरूप हैं । अथवा ये कृपाके खरूप होते हैं । उनकी कृपा सबपर सदा समान रहती है । उनके द्वारा किसीपर कृपा या कोप जो प्रतीत होता है, यह उसी व्यक्तिके कर्मका पल होता है । परमहंसजीने केवल स्वामी विवेकानन्द्पर ही ऐसी कृपा क्यों की ! उनके तेवकों में तो नरेन्द्रसे अधिक दूसरे भी अनुरागी थे । बात तो यह है कि यह विषय कृपाका नहीं । यदि यह विषय कृपाका होता तो अनन्त कर्मणावरुणाल्य जगदीश्वरके होते किसी जीवको संसार-चक्रमें भटकना ही न पहता । उस कृपासिन्धु-से भी अधिक कोई कृपाल हो सकता है, यह बात मानने थोग्य नहीं ।

पूर्वजन्मके या इस जन्मके साधनसे सम्पन्न अधिकारीका कोई संस्कार आवरण बना रहता है और महापुष्प केवल उसे दूर कर देते हैं। फलतः वह अपने साधनकी पूर्णावस्था को प्राप्त कर लेता है। महापुष्वधींकी कुपाका यही रहस्य है। साधन तो उसी व्यक्तिको करना होगा। चाहे उसने पहले किया हो या अब करे। अधिकारी बने बिना किसीको पूर्ण स्थिति कभी प्राप्त हो नहीं स्कती।

अब रहा यह कि साधन कैसे किया जाय ? अधिकाशमें लोगोंकी यह धारणा होती है। विशेषतः साधन प्रारम्भ करने- से पूर्व कि, —ियना घरके काम-काज छोड़े, विना संसारिक व्यवहारोंसे पृथक् हुए, साधन नहीं हो सकता, ऐसे खोग जब कभी कुछ देर साधनमें बैठते हैं और मनकी चञ्चलतामें विकल होते हैं, तो उनकी यह धारणा और भी दृढ़ हो जाती है। वे चाहते हैं कि आरम्भमें ही मन कटपट एकाग्र होने लगे और जबतक वे चाहें, एकाम रहे। ऐसा होता नहीं अतः वे इसका दोष अपने दैक्ति कार्योंको देते हैं, जिनका चिन्तन मन साधनके समय करने लगता है। वे समझते हैं कि यदि वे उन कार्मोंको छोड़ दें तो मन उनका चिन्तन नहीं करेगा। वह एकाग्र हो जायगा।

सीधी-सी बात है कि जो घरमें मनको एकाम नहीं कर सकता, यह जंगलमें कभी न कर सकेगा । घरके थोड़े-से कामों को छोड़ देने मात्रसे क्या होगा ! जन्म-जन्मान्तरके संस्कार तो हृदयमें मरे हैं । आसक्ति यदि हृदयमें है तो वह रहेगी। घरमें रहनेपर वह घरसे और वनमें रहनेपर वनसे रहेगी। यही दशा दूसरे सभी विकारोंकी है । मनको सोचनेके लिये वहाँ भी बहुत-सी चातें मिलेंगी।

घरमें पूरी सान्तिकता प्राप्त किये विना कर्मोंको छोड़ देना एक बहुत दुःखद परिणाम प्रकट करता है। वनमें या कहीं भी एकान्तमें जानेमानसे सान्तिकता तो आ नहीं जाती। साधनमें एकाएक मन लगता नहीं। दो चार दिन उसपर बलप्रयोग कर भी लें तो यह प्रतीकार कर बैठता है। उधर कर्मोंको छोड़ देनेसे रजोगुण भी दूर हो जाता है। फलतः आता है तमीगुण। प्रायः दिनभर तन्द्रा और आलस्य धेरं रहते है।

मुझे एक सतके राब्द सदा स्मरण रहते हैं। उन्होंने कहा था, 'डाका डालना अच्छा है, लड़ाई करना अच्छा है, लड़ाई करना अच्छा है, लड़ाई करना अच्छा है, लड़ाई करना अच्छा नहीं। रजोगुणसे सत्त्वगुण में जानेकी सम्भावना रहती है। पर तमोगुणसे कोई सत्वगुणमें नहीं जा सकता। हमें डाकुओंके भक्त होनेका उदाहरण मिलता है, पर किसी निद्राष्ठ या आलसीके भक्त होनेका उदाहरण कोई भी कही नहीं बता सकता।' मैं अत्येक साधकसे कहूँगा कि वे इन शब्दोंको स्मरण रखें। कमोंको त्यागकर रजोगुणसे तमोगुणके गर्तमें क्दनेकी अपेक्षा वहीं स्थित रहना अधिक लामकारी है। सत्त्वगुणकी स्थिति वहीं अभ्यासके द्वारा प्राप्त हो सकती है। उसके लिये उतावली व्यर्थ है।

साधन कैसे करना चाहिये—यह बात भगवान्ने स्वयं बतलावी है। मध्यम मार्गमें खित रहकर ही साधन किया जा सकता है। इस माध्यमिकताको स्पष्ट करते हुए भगवान् कहते हैं —'युक्ताहर' आहार युक्त—संयत होना चाहिये। वह न तो अधिक हो न न्यून।

अभिक आहार साधनमें बाधक है, इस विषयमें कोई भी मतमेद नहीं । जीमके स्वादके लिये जो पेटको दूँसता रहता है, वह उदर भारी होनेसे स्वभावतः आळसी होगा । जो रसनाको संयत नहीं रख सकता, उससे दूसरी इन्द्रियों के संयमकी आधा बहुत कम है । मनका भोजनसे सम्बन्ध है । 'जैसा खाय अब, वैसा बने मन।' अतएव अनियम्ति भोजन करनेवाला मनपर नियन्त्रण नहीं रख सकता । साधकका आहार शुद्ध, सात्त्विक, पवित्र परिश्रममे उपार्जित और परिमित होना चाहिये।

जहाँ साधनमें आहारकी अधिकता बाधक है। वहाँ उसका त्याग या अत्यस्त्रता भी बाधक है। इस दिशामें साधक प्रायः भूलें करते हैं। आहारका त्याग तो किसी दिनके विशेष बत या अस्वस्य अवस्थाको छोड़कर कभी नहीं करना चाहिये। साथ ही आहारकी मात्रा इतनी हो और उसमें ऐसे पदार्थ हों, जो शरीरको पर्याम पोषण दे सकें।

एक सीधी-सी बात है कि भगवान् तपस्यासे नहीं मिलते और न तपसे मनपर विजय पायी जाती है ! तपका फल केवल स्वर्ग है ! क्योंकि तप स्वयं एक पुण्य है । यदि तपसे भगवान् मिलते होते तो सभी तप करते, सबसे बड़े तपस्वी महर्षि दुर्वासापर भगवान्का चक्र न चलता । यदि तपसे मन बरामें हो जाता तो घोर तपस्याके पश्चात् भी विश्वामित्रजीमें विश्वास भवला लेने और ब्रह्मिं कहलानेकी वृत्ति शेष न रहती।

'जबतक भगधान् न मिलें तबतक भोजन न करूँगा।' यह एक दुराग्रह है और भगवान् ऐसे दुराग्रहसे नहीं मिल सकते। ने मिलेंगे तो प्रेमसे । ऐसे हठी लोग जन अपने दुराग्रहसे कष्ट उठाकर विफल होते हैं तो अविक्वासी और नास्तिक हो जाते हैं।

इसी प्रकार दो मुद्धी चने चनाकर या आहारको अत्यत्य करनेसे भी प्रमुके दर्शन नहीं हो सकते। ऐसे अपर्याप्त आहार या अनाहारकी अनस्यामें साधन नहीं होता। साधनकी पूर्णताके लिये मन स्वस्य चाहिये और मन शरीरके स्वस्य रहनेपर ही स्वस्थ रह सकता है। महापुरुवींकी नात छोड़ दीजिये। साधकका मन ऐसी अवस्थामें या तो मूढ़ रहता है या भोजनकी चिन्ता करता है।

आहारको युक्त करनेका आदेश देनेके साथ भगवान् उसी स्वरमें आगे कह गये हैं, 'बिहारस्य'। विहार—शारीरिक कियाओंको भी संयत और परिभित्त रखना होगा । बस्न, भवन प्रभृति और वूमने-फिरने आदिको न तो पूरी तरह छोइना है और न उनके संप्रहमें ही व्यस्त हो जाना है।

वर्षा, धूप और सरदीमें खुले आकाशमें बैठकर तपस्या हो सकती है, साधन नहीं हो सकता। तपस्याके फलके सम्बन्धमें प्रथम कह बुका हूँ। इसी प्रकार केवल कीपीन पहनकर प्रत्येक अवस्थामें रहना भी तपस्या ही है। साधकमें महल बनाने और वक्ताभूषणोंसे शरीरको सजानेकी कामना हो नहीं सकती। यदि हो भी तो इसे वह साधनमें सहायक नहीं मानेगा। अतः इस विषयमें कुछ कहना व्यर्थ है। पर इनके सर्वया त्यागका हठ भी उसमें नहीं होना चाहिये। साधनको सुचाद रूपसे संचालित रखनेके लिये आवश्यक है कि वर्षा, धूप प्रभृतिसे रक्षित रहनेके लिये एक स्थान हो, चाहे यह फूलका झोपड़ा ही क्यों न हो। इसी प्रकार शरीरके सीतिनवारणार्थ कुछ वस्त्र हों, भले वे चिथदे या टाट हों। व्यर्थमें शरीरपर दबाव डालनेसे साधन नहीं होता। फिर तपस्या ही होती है। श्रीत सह लो या ध्यान कर लो। साधक दोनों साध-साथ नहीं कर सकता।

विद्वार शब्दके भीतर शरीरकी कियाएँ भी आती हैं। उन्हें भी नियत रखनेका इससे आदेश मिलता है। बहुत बोलना, बहुत चलना या बूमना, दृष्टि सदा चन्नल रखना, ये सब साधनके बाधक हैं ही, परन्तु न बोलनेकी प्रतिका कर लेना, सद्दा नेन्न बद ही रखना, आसनसे उठनेका नाम न लेना, कोठरी या आश्रमसे न निकलनेका मत करना, ये सब भी साधन नहीं हैं। तपस्या ही हैं।

सबसे पहली हानि तो यह है कि आप जिस अङ्गसे काम न लंगो, वह दुर्बल और निकम्मा हो जायगा । उससे फिर कोई काम नहीं लिया जा सकेगा । दूसरी और प्रवल हानि है मनका सङ्घर्ष । आप जिस कामको न करनेकी प्रतिशा करेंगे, मन उसे बार-बार करना चाहेगा । छोटी-सी आवश्यकताको भी वह तूल देगा । अधिकांश समय उससे सङ्घर्ष करनेमें जायगा । साधनेमें मन न लगकर उस रोके

हुए कामको करनेकी सोचता रहेगा। साधन तो छूट जायगा और वह निषेध ही साधन हो जायगा। संसारमें बहुत गूँगै, अन्धे, खुले, लँगड़े हैं। आपने घोर हुन्द्र करके मनको परास्त किया और वैसे बने तो क्या लाम ! इस तपस्यासे आपको स्वर्ग तो पाना नहीं, फिर साधनके मार्गमें ये रोड़े क्यों अटकाये जायें!

'युक्त चेष्ट्स कमेंसु' — कमोंमें नियमित चेष्टा भी हो। साधकके लिये दिन-रात्रि कार्यव्यस्त रहना, इतना परिश्रम करना कि शरीर श्रान्त हो जाय, कमोंमें इतना आसक्त होना और उनकी इतनी उलझन सिरपर ले लेना कि सीते समय भी उन्हींका स्वप्न दिखायी दे, उपयुक्त नहीं है। ऐसा कार्यव्यप्रपुष्ठ साधन नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति यदि कुछ समय निकाल भी ले, तो भी उस समय उसका मन उन्हीं उलझनोमें पड़ा रहेगा। साधनसे उउनेकी शीवता रहेगी और एकायता प्राप्त न हो सकेशी।

जैसे कर्मोंका आधिक्य साधनमें बाधक है, वैसे ही उनका सर्वथा अभाव भी। मेरी समझसे यह अवस्था पहलीसे अधिक स्वराव है। प्रायः साधक भ्रमवदा इस अवस्थाको पाना अच्छा मानते हैं और इसके लिये प्रयत्न भी करते हैं। किन्तु इससे उत्पन्न होनेवाली बाधाओंको वे देखते ही नहीं।

अनुष्ठानेंकी बात छोड़ दीजिये। एक दिनसे छेकर साल-दो-सालके भी अनुष्ठान हो सकते हैं और उस समय यदि अनुष्ठान वहा हुआ तो दूसरे कार्यके लिये समय नहीं मिलता। अनुष्ठान भी एक साधन अवस्य है, पर वह अभ्यासवैराग्याभ्याः " वाला मनोनिरोजका साधन नहीं। यदि अनुष्ठान स्काम हुआ तो कामनासिद्धि और निष्काम हुआ तो पापश्चय होता है। उसके द्वारा मनोनिरोध नहीं होता। बहुत अंशोंमें अनुष्ठान मनपर बलप्रयोग करके होता है और यह मनोनिरोधके विपरीन दशामें भी ले जानेका कारण हो सकता है। ऐसा अधिकांश देखनेमें आया है कि अनुष्ठानके पक्षातु कामनाएँ प्रयल हो उठती हैं।

अनुष्ठान भी एक प्रकारका आवेश है और आवेश सदा नहीं रह सकता। जो साधक बार-बार अनुष्ठान करके लक्ष्यको प्राप्त करनेका प्रयक्ष करते हैं एवं अभ्यासके राज-मार्गको छोड़ देते हैं, निश्चय ही उनमें कष्ट-सहिष्णुता और राजस आवेग बहुत अधिक होता है। यह आवेग उनके धैर्यको नए कर देता है। उनमें उतासलायन आ जाता है । विफल होनेपर जो कि बलप्रयोगका अनिवार्य परिणाम है, या तो वे आत्महत्या करके उद्देशको प्राप्त करने-की ख्रान्त आशा करते हैं, अथवा धर्म और ईश्वरको मूर्खोकी कल्पना बताने लगते हैं।

दो बातें स्मरण रखनी चाहिये—मन एक ही कार्थमें बराबर नहीं लगा रह सकता और दारीरका प्रभाव मनपर अवस्य पहता है। निरन्तर भजन, पूजन, ध्यान करते रहना किसी महापुरुषके लिये भले सम्भव हो, पर साधकके लिये नहीं। साधक यदि चाहेगा कि उसका प्रत्येक समय सास्त्रिक एवं आध्यात्मिक कार्योमें जाय तो वह अपने साधमको राजस बना लेगा। उसका मन सदा सत्त्र्याणमें रहनेमें समर्थ नहीं। मनको कोई लैकिक कार्य दिया नहीं जाता। फलतः जो कार्य हैं, उन्हींमें वह राजस्विकता एवं तामस्विकता लावेगा, धीरे-धीरे वह ऐसा करनेका आदी हो जायगा और फिर साधनसे उसे कोई सास्विकता प्राप्त नहीं होगी।

साधक साधनसे उठे तो उसमें स्पूर्ति, आनन्द और प्रसन्नता मरी होनी चाहिये। यह सत्वगुणमे उठकर आया है, यह स्पष्ट ज्ञात होना चाहिये। यदि बात-बातमें झालाहट हो, स्वभाव चिद्वन्दिहा हो उठे, साधनमें या उठनेपर आलस्य रात हो तो समझना होगा कि उसके मनने साधनसे सान्विकता प्रहण नहीं की। उसने साधनको एक कार्य समझ लिया जो उसपर बलात् लादा गया है। यह उससे राजस या तामस प्रभाव प्रहण कर रहा है। इस अवस्थासे बचनेका यही उपाय है कि साधक पहले साधनकाल थोड़ा रक्खे और धीरे-धीरे बढावे। जितनी देर प्रसन्नतासे मन लगे, साधन किया जाय। उस समय ऐसा अवसर ही न आने दे कि मनको राजस, तामस अवस्थामें जाना पहें।

यह प्रश्न हो सकता है कि साधक साधनकाल तो थोड़ा रक्षे तो किर शेष समय क्या करे ? करनेके लिये बहुत काम हैं, उसे अपनी इचिके अनुसार कोई काम चुन लेना चाहिये ! केवल इतना ध्यान रहे कि वे काम पवित्र हों, पतनोन्मुख करनेवाले न हों और मन उनमें लगता हो । उसे बलात् न लगाना पड़े । कथा, मन्दिर-दर्शन, सत्संग, बर्चोको पढ़ाना, दीन एवं रोगीकी सेवा, घरका कोई काम या व्यापार कुछ भी करे; पर पड़ा न रहे ।

मनको स्वस्य रखनेके लिये शरीरको स्वस्य रहना चाहिये। साधकके लिये यह और भी आवश्यक है। अतः काम ऐसे चुनने चाहिये जिनमें शरीरके लिये धर्मात परिश्रम मिले। केवल मानसिक परिश्रम के काम पर्याप्त नहीं। मानसिक परिश्रम तो साधनमें भी हो जाता है। शारीरिक परिश्रम न करने छे शरीर दुर्वल हो जायगा, फलतः मनपर उसका हानिकर प्रभाव पहेगा। स्वस्म मन स्वस्य शरीरमें ही रहता है। इन वार्तोको स्मरण रखकर साधक कार्य जुन ले। केवल पारमार्थिक कार्मों में हचि होना बहुत कठिन है। आरम्भिक साधकके लिये यही मार्ग सुगम है कि वह लौकिक कार्योंको न छोड़े। उन्हें नियमित रूपने करता हुआ साधनका समय सुरक्षित कर ले। प्रत्येक आरम्भिक साधक यदि अपनी रुचिके अनुकूल कोई लौकिक कार्यों जो निर्दोष हो। करता रहे तो वह साधनमें आनेवाले विभीसे बहुत कुछ सुरक्षित रह सकेगा।

'युक्तस्वप्रावनोधस्य'—सोने और जागनेमें मी लंगम रक्ते। रात-दिन पड़ें रहनेवाला आलखी कही साधक हो सकता है! ठीक ऐसे ही रात रात जागरण करके भी साधन नहीं होता। जागरण जो अस्वाभाविक हो, वायुको कृषित करता और इरीरमें आलस्य भर देता है। ऐसे समय मन चक्रल भले न हों। किन्तु साधनके लिये तत्पर भी नहीं रह सकता। तमोगुणकी मूढ दशा रहती है। अतः साधकको उतनी निद्रा अवस्य लेनी चाहिये जो स्वास्त्यके लिये आवस्यक है।

बार बार ऊँघते हुए ध्यान या जप करनेसे कोई लाम नहीं। अच्छा यही होगा कि यदि साधनके समय नींद तंग करती है तो शरीरको बलपूर्वक खड़ा या बैठा न रक्खे। उस समय जाकर सो रहना अच्छा है। योड़ी देर सो लेनेके पश्चात् पुनः उठकर जब साधक साधनमें लगेगा तो वह नीद पूरी हो जानेसे अपनेमें स्फूर्तिका अनुभव करेगा। उसका मन प्रसन्नतासे उसकी आजा मानकर साधनमें एकाम हो जायगा।

भ्योगो भवति दुःखहा'—भगवान् कहते हैं कि इस प्रकार अति और पूर्णतः निरोधसे वचकर मध्यम मार्गसे चलनेवाले साधकका योग—साधन दुःख -संतारके आवागमस बोर क्लेश एवं दैहिक, दैविक तथा मानसिक त्रिविध तापोंका नाशक होता है। इसके पूर्वके स्रोकमें मगवान्ने स्पष्ट कहा है— नात्मश्रतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्रतः । म चाति स्वमदीखस्य जामती नैव चार्जुन ॥

(गीना६ । १६)

'अर्जुन ! योग (साधन ) न तो बहुत भोजन करनेवाले कर सकते और न सर्वथा उपवास करके रहनेवाले । वह बहुत सोनेवालोंके बसका नहीं और सदा जागते रहनेवाले भी उसे अपनानेमें असमर्थ हैं।'

इस प्रकार आहार, विहार, चेष्टा, कर्म, निद्रा, जागर प्रभृति जीवनके जितने भी कर्म हैं, उनको नियमित करके साधकको अपने साधनपयमें बद्ना चाहिये। यदि उसने किसीके त्यागका हठ किया तो साधन चल नहीं सकेगा। या तो वह बार-बार परिश्रम करके फिर इताय हो जायगा अथवा छीटकर अपनी भूल उसे सुधारनी पड़ेगी। बुद्धिमानी इसीमें होगी कि आरम्भसे ऐसी भूल न की जाय।

में निवन्धके मध्यमें कथा, सत्संग, तीर्धवास, देवदर्शन, मौन, अनुष्ठान प्रमृतिके विषयमें बहुत कुछ ऐसी बातें लिख आया हूँ जो किसीमें कुछ विपरीत धारणा उत्पन्न कर सकती हैं। उनका स्पष्टीकरण हो जाना चाहिये। उपर्युक्त सभी कार्य पवित्र हैं और उनसे सास्विकताकी उपलिध होती है। उनका निषेध किसीको भी अभीष्ट नहीं हो सकता। इतना अवस्थ है कि उनका उपयोग इस प्रकार हो जिसमें अधिक से अधिक लाभ हो।

माराश यह है कि, साधकको अपने सम्मुख यह सिद्धान्त छदा रखना चाहिये कि 'यलप्रयोग मत करो ! किसीकी अति मत करो !' उसे यदि अतिकी सीमापर पहुँचाना है तो केवल अपने साधनको । वह भी यलपूर्वक नहीं, अभ्यासके द्वारा उसके लिये सध्यम मार्गमें स्थित होकर साधन करना ही राजमार्ग है । इसीके द्वारा यह अपने लक्ष्यतक सरलतासे पहुँच सकेगा । उसे सुननेमें सुन्दर लगनेवाली उसेजनात्मक बातोंसे सावधान रहना चाहिये । वे केवल रुचि उत्पन्न करनेके लिये हैं । कियात्मक मूल्य उनका उतना नहीं । कियात्मकरूपमें तो सैर्य और संयम चाहिये ।

॥ श्रीहरिः शरणमस्तु ॥



## शक्तिपातसे आत्मसाक्षात्कार

( लेखक--श्रीबामन दक्तात्रेय गुरुवणी )

अहैतानन्दपूर्णांच व्यासशङ्करक्षिणे । नमोऽस्तु वासुदेवाय गुरवे सर्वसाक्षिणे ॥ जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं सतो विश्वता तस्माहैदिकधर्ममार्गपरमा विद्वाच्यमस्मात्परम् । शत्मानारमविवेचनं स्वनुभवो वद्यात्मना संस्थिति-मुक्तिनों शतजम्मकोटिसुकृतैः पुण्यैर्विना कभ्यते ॥ (विवेकच्छामण)

भगवान् श्रीमत् शङ्कराचार्यजी महाराजने इन स्नोकों में इस जगत्में आये हुए जीवके विकासकी पराकाष्ठाका वर्णन किया है। अत्यन्त स्क्ष्म जन्तुसे विकासके होते होते दुर्लभ मनुष्य जन्मलाभ होता है। फिर इसके आगे मनुष्यमें भी पृष्य जन्मलाभ होता है। फिर इसके आगे मनुष्यमें भी पृष्य जन्म है और फिर पृष्ठप-जन्ममें भी विध्रता है। इससे भी आगे वढ़नेपर वैदिक धर्ममार्गपरता है, फिर विद्वस्त है। विद्वसासे आत्मानात्मविवेक है। तब श्रेष्ठ अनुभव है, भी ही वह बद्धा हूँ इस भावकी अखण्ड स्थितिरूप मुक्ति है। प्सा काष्ट्रा सा परा गतिः वही हद है, वही परा गति है। ऐसी मुक्ति असंख्य-जनमकृत पुण्यवलके विना दुर्लभ है।

मनुष्य-जन्मका लाम भगवत्कृपासे ही हुआ करता है, यह वात भाननी पड़ेगी। कारण, पशु आदि निम्न योनियों में पुण्य-पापफलरूप कर्म होता ही नहीं अर्थात् मनुष्य जन्मके होनेमें इस प्रकारका कोई कर्म कारण न होनेसे मगवत्कृपाके सिवा और कोई कारण मनुष्य-जन्मका नहीं माना जा सकता। परन्तु मनुष्य-जन्म होनेके बादका जो मार्ग है उस-पर आरूढ होनेके लिये मनुष्यका यह कर्तव्य है कि वह अपने पुण्यकर्मके द्वारा ईश्वरानुम्ब प्राप्त करे। दुर्लभ मानव-जन्मलाम करके भी जो मनुष्य आत्ममुक्तिके साधनमें यहवान् नहीं होता उससे बड़ा आत्महत्ता और कौन हो सकता है ?

इतः को न्वस्ति मृदासमा यस्तु स्वार्थे प्रमाचति । दुर्क्षभं मानुषं देहं प्राप्य वश्रपि पौरुषम्॥

वैदिक धर्मके अन्तर्गत निज-निज वर्णाश्रम-धर्मके अनुसार नित्य-नैमित्तिक कर्मोंका आचरण करना ही ईश्वराराधन है, यह जानकर जो इसका पालन करता है, उसे ईश्वरका प्रसाद प्राप्त होता है। स्वकर्मणा तसभ्यर्च सिन्धिं विन्दति भानवः॥

इस स्वकर्माचरणसे मलविश्वेपका नाश होता है और उससे चित्त शुद्ध और स्थिर होता है। तब इंस्वरीय प्रसादसे ही शास्त्रअवणके द्वारा नित्यानित्यविवेक होता है और उसके फलस्वरूप वैराग्य उत्पन्न होता और मोक्षकी ऐसी तीब इच्छा होती है। मोक्षकी ऐसी तीब इच्छा रखनेवाले मुमुश्चको भगवत्यसादसे सद्गृद्ध प्राप्त होते हैं।

ईश्वराराधनधिया स्वधमीचरणात्सताम् । ईशमसाहसाहपः सुकमञ्जल सद्गुरुः॥

सद्गुर सेवनसे उनका प्रसाद प्राप्त होता है और उससे असम्भायना और विपरीत भावनररूप प्रतिबन्ध कट जाते हैं और महावाक्योपदेशमे तुरंत मोक्षलाभ होता है 'शानसम-कालमुक्तः कैवल्यं याति हतशोकः ।'

सद्गुरोः सम्प्रसादेऽस्य प्रतिश्रन्थक्षयस्तः। दुर्भावनातिरस्काराद्विज्ञानं सुक्तिदं क्षणाद्॥

यह अनादि स्वप्नभ्रमरूप संसार अपने आप ही निरस्त नहीं होता। केवल एक ईश्वर और तदभिन्न सहुस्के प्रसादसे ही इसका निरास होता है।

अनादिस्वमञ्जमोऽयं न स्वयं विनिवर्तते । किन्तु स्वदैवयोगासदैवाचार्यप्रसादवः ॥

और यह सद्गुरुप्रसाद उन्हींकी अनन्य भावसे सेबा करके ही प्राप्त किया जाता है, अन्य किसी उपायसे यह सम्भव नहीं ।

'अयं गुरुप्रसादस्तशोषाध्याप्यो न चान्यथा ।' 'तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्लेम सेवया ।'

'भारमविद्या चानन्तर्मुखस्य गुरुकारुण्यरहितस्य न बेद-शास्त्रमात्रेणोरुखते ।' तथा च श्रुतिः---

'भायसाच्या प्रवचनेन स्थम्यो न मेचया स बहुना श्रुतेन १' इति ।

गुरुकारण्यरहित बहिर्मुख पुरुष केवल बुद्धिके बलपर, बहुत-सा अवण करके या प्रवचनले आत्मविद्या नहीं या सकता। योगमासिखर्में यद्यपि कहा है कि, 'शतेस्तु कारणं राम शिष्यप्रश्रेय केवलम्' ( अर्थात् हे राम ! शतिका कारण केवल शिष्यकी प्रश्ना ही है ), तथापि—

#### परिपक्रमका ये तासुध्यादमहेतुक्राक्तिपातेन । योजयति परे तस्त्रे स दीक्षयाचार्यमूर्तिस्यः॥

इत्यादि आगमवाक्योंसे यही स्पष्ट होता है कि इसमें गुरुप्रसाद ही मुख्य कारण है। 'यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरी' इत्यादि श्रुतिशाक्योंसे भी यही प्रतिपन्न होता है। गुरुप्रसाद अथवा ईश्वरप्रसाद सिच्छिप्यको शक्तिपातसे प्राप्त होता है और शक्तिपातके साथ महावाक्यका उपदेश होनेसे शिष्य कृतकार्य हो जाता है।

### शक्तिपातेन संयुक्ता विद्या वेदान्तवाक्यजा। यदा यस्य तदा तस्य विद्युक्तिनांत्र संशयः॥

'बेदान्तवाक्यसे प्राप्त विद्या जब शक्तिपातके साथ जिसमें संयुक्त होती है, तब उसी क्षण वह मुक्त हो जाता है — इसमें कोई संशय नहीं ।'

ऐसे शक्तिसम्पन्न सञ्जूदकी शरणमें जानेको कहते हुए श्रीमद् वासुदेशानन्द सरस्वतीने अपने 'कृद्धशिक्षा' नामक वेदान्तग्रन्थमें यह वाक्य दिया है 'विशारदं ब्रह्मनिष्ठं श्रोत्रियं गुद्धमाश्रयेत् ।' (श्रोत्रियम् अर्थात् शब्दब्रह्मनिष्णातम् , ब्रह्मनिष्ठम् संजातापरोक्षकाकात्मम् , विशारदम् लीकिकादिद्दश्चन्तोपपत्यादिना शक्तिपातेन च वाक्यार्थम् श्राहियतारं गुद्धम् आश्रयेत् । ) गुद्ध यदि श्रोत्रिय ही, ब्रह्मनिष्ठ हो, पर उनमें यदि शक्तिपात करनेकी सामर्थ्य न हो तो शिष्यको उसी क्षण साक्षात्कार नहीं हो सकता ।

## शक्तिपातविद्दीनोऽपि सस्यवाग् गुरुभक्तिमान् ! आचार्याञ्कृतवेदान्तः क्रमान्सुच्येत बन्धनात् ॥

भगुर-भक्तियुत शिष्य शक्तिपातरहित होकर भी बेदान्त-वाक्यके अवण, मनन, निदिश्यासनसे प्रतिवन्धक्षय होनेपर कमशः बन्धनसे मुक्त होता है।

स्तर्सहितामें मायाके वाषका मुख्य ताथन इस प्रकार वर्णित हुआ है---

तस्त्रज्ञानेन मायाया बाधो नाल्येन कर्मणा । ज्ञानं वेदाल्सवाक्योरथं ब्रह्माध्मैकस्वगोचरम् ॥ सब देवप्रसादेन गुरोः साक्षाकिरीक्षणात् । ज्ञयते शक्तिपातेन वान्यादेवाधिकारिणाम् ॥ सा० अं० ३८ 'तत्त्वज्ञानसे मायाका निरास होता है, अन्य किसी कर्मसे नहीं होता । यह तत्त्वज्ञान अधिकारी दिष्यको देख-प्रसादके द्वारा शक्तिपातपूर्वक ब्रह्मसे आत्माके अभिजल्वका प्रतिपादन करनेवाले वेदान्त-महावाक्यसे ही होता है।' ऐसे शक्तिपातपूर्वक शानोपदेश करनेवाले सदुककी महिमा सभी धर्मोंके प्रन्योंमें गायी गयी है। हमारे देशके सभी सत्पुष्ठभ परमेश्वरसे अथवा शक्तिसम्पन्न सदुक्से ही प्राप्त कानसे सम्पन्न होनेके कारण उनके ग्रन्थोंमें सदुक्कुपाकी महिमा-का सर्वत्र ही वखान हुआ है।

भगवान् श्रोमत् राङ्कराचार्यप्रणीत 'शतक्ष्रोकी' के पहले क्ष्रोकमें शक्तिपालपूर्वक शनदान करनेवाले सद्गुरुका वहा ही मुन्दर वर्णव है—

रष्टान्तो नैव रष्टिश्चभुषनज्ञहरे सद्गुरोर्ज्ञानदातुः स्पर्शक्षेत्रत्र करूप्यः स नयति यद्द्दो स्वर्णसामसमस्यरम् । न स्पर्शस्त्रं सथापि श्रितचरणयुगे सद्गुरः स्वीयशिष्ये स्वीयं साम्यं विश्वते भवति निरूपमस्तेन सा क्रीकिकोऽपि ॥

'इस त्रिभुवनमें शानदाता सहुदके लिये देनेयोग्य कोई हष्टान्त ही नहीं दीखता । उन्हें पारसमणिकी उपमा दें तो यह भी ठीक नहीं जैंचती, कारण, पारस लोहेको सोना तो बना देना है पर पारस नहीं बनाता । परन्तु सद्गुब-चरणयुगलका आश्रय करनेवाले शिष्यको सहुद निज साम्य ही दे डालते हैं । इसल्प्ये सहुदकी कोई उपमा नहीं।'

शतकोकीके ९१ वें कोकमें चासुषी दीसाद्वारा शक्ति-पातका वर्णन है—

तक्रक्षेवाहमस्मीरयनुभव उदितो यस्यकस्थापि चेद्रै पुंसः श्रीसद्गुरूणासतुष्टितकरूणापूर्णपीयूषदद्या । जीवन्मुक्तः स एव श्रमविषुरमना निर्गतेऽनासुपाधौ निस्यानन्दैकथाम प्रविशति परमं नष्टसन्देहवृत्तिः ॥

'श्रीसद्भुष्कां अतुलित कष्णामयी अमृतदृष्टिसे बिद् किसीके यह अनुभव उदय हो जाय कि 'मैं ब्रह्म हूँ' तो उसका मन भ्रमरिहत हो जाता है। उसीसे उसके सब संशय नष्ट होते हैं और वह जीवन्मुक्त होता है। उसकी अनादि उपाधि नष्ट होनेपर वह निगतसन्देह पुष्क परमनित्या-नन्दभाममें प्रवेश करता है।'

'सुप्रसिद्ध महात्मा भीएकनाय महाराजकृत 'एकनायी भागवत' ( श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्धकी मराठी टीका) में

यद् अयधूत संवादके अन्तर्गत श्रीदत्तान्नेयद्वारा आलिक्कन कर स्पर्शदीक्षा देकर आत्मबोध करानेके प्रसङ्गका बहर ही द्वदयमाही वर्णन है--- 'यह सन्नहकथा तुमसे परमार्थ-सिद्धिके लिये कही । यह कहकर 'अवध्तने बडे ही हर्षोत्फल अन्तःकरणसे राजा यदुको अपने हृदयसे लगा लिया और दोनों एक ही आत्मबोधमें एक हो गये। जीने जीको पकड़ लिया और सारी सृष्टिमें आनन्दका समुद्र उमड़ आया । उससे वाणीकी गति इक गयी, उलटकर बोलना वह भूल गयी । हृदयभुवनमें जब यह महान् हर्ष नहीं समाया तब वह स्वेद बनकर बाहर उमड़ पद्मा । नेत्रा-काशमें आनन्दके मेघ छ। गये और स्वानन्दवारिकी वर्षा कर ने लगे। अहङ्कारकी वेडियाँ टूट गयी, भवार्णवके उस पार पहुँच गये । प्रगाढ़ अज्ञान-—अविद्यापर जो विजय पायी उसीकी वैजयन्ती खड़ी की रोमाञ्चके रूपमें। सारा देहमाव समूल नष्ट हो गया, इसीसे देहके सब अङ्क काँपने लगे। सङ्कल्य-विकल्प जाता रहा, मनका मनोर्ध मिट गया । जीव-भाव जो कुछ था, वह सम्पूर्ण राजा यदने श्रीसद्रुक अवधूतके चरणोमें अर्पण कर दिया | वही चिह्न उनके अङ्ग-अङ्गपर दीख पहने लगा ।' अबधूत स्वयं दत्तात्रेय हैं, उन्होंने राजा यदुको आलिङ्गन कर इस प्रकार अपने स्वरूपका उन्हें अनुभव-बोध कराया । इस गुरु-शिष्य-संवादका वर्णन करते हुए श्रीएकनाय महाराजका हृदय श्रीगुरुभक्तिसे इतना भर आया कि इसके बाद ही उन्होंने अपने गुरू श्रीजनार्दन स्वामीपर किस प्रकार श्रीगुर दत्तात्रेयका अनुग्रह हुआ; इसका भी वर्णन कर दिया है | भगवान् दत्तात्रेयकी शिष्य-परम्परा बतलाते हुए महाराज कहते हैं कि ध्वहले शिष्य सहसार्जुन हुए, दूसरे यदु हुए और तीसरे कलियुगर्मे जनार्दन स्थामी हुए । गुरु कब कैसे मिलेंगे, इसी चिन्तामें जनार्दन स्वामीके दिन बीत रहे थे । सद्गविचन्तन करते-करते यहाँतक इालत हो गयी कि स्वामी तीनों अवस्थाएँ भूल गये। भगवान् भावके ही तो भूखे हैं, उन्होंने इनके सुदृद अनन्य भावको जाना । श्रीगुरु दत्तात्रेय सामने आकर प्रकट हुए और उनके मस्तकपर उन्होंने अपना हाथ रक्ता । हाथके रखते ही चिन्मय स्वरूप जाग उठा, प्रपञ्चके मूलका मिथ्यात्व प्रकट हुआ। स्वबोध ही स्वरूप है, इसकी प्रतीति हुई। कर्म करके भी अकर्ता बने रहनेकी स्थितिका जो अकर्तात्मबोध है वह उन्हें श्रीगुरुसे प्राप्त हुआ; देहके रहते हुए भी विदेहता उन्हें तत्त्वतः प्राप्त हो गयी । गृहस्थाश्रमको विना छोडे, कर्मरेखाको बिना लाँघे, अपना सब काम करते रहनेकी

अवस्थामें ही उन्हें वह बोध मिला, जो नहीं मिला करता ! और उसके मिलते ही मन अमन हो गया, उसमें मनपना कुछ रह ही न गया, वह अवस्था उनमें न समा सकी और वे मूर्छित हो गये ! तब उन्हें सचेत करके श्रीगुहने कहा कि, 'मेम सत्त्वकी अवस्था है, इसे भी पी जाओ और निजवीधमें स्थित होकर रहो !' जनार्दन स्वामी उठे और श्रीगुहकी पूजा करके उनके चरणींपर गिरे । वस, इसी अवकाशमें गुह दत्त योगमायाका आश्रय कर अहस्य हो गये !'

उपर्युक्त दोनों ही उदाहरणोंमें शक्तिपातके सभी लक्षण आ गये हैं—

देहपातस्तवा कम्पः परमानन्दहर्षणे । स्वेदो रोमाञ्ज हायेतच्छक्तिपातस्य स्वक्षणम् ॥

महाराष्ट्र-संतिशरोमणि श्रीशानेश्वर महाराजने श्रीमद्भगव-द्गीताकी अपनी शानेश्वरी ( मालार्थदीपिका ) टीकामें श्रीक-पातका इस प्रकार वर्णन किया है — 'यह दृष्टि जिसपर चमकती है अथवा यह करारविन्द जिसे स्पर्ध करता है वह होनेको तो चाहे जीव ही हो पर बराबरी करता है महश्वर श्रीशङ्करकी।'

भक्तराज अर्जुनको भगवान् श्रीकृष्णने शक्तिमात करके किस प्रकार आत्मानुभव करायाः इसका वर्णन श्रीज्ञानेश्वर महाराज करते हैं—'तब शरणागत भक्तशिरोमणि अर्जुनको उन्होंने अपना सुवर्णकद्धणविभूषित दक्षिण बाहु फैलाकर अपने हृदयसे लगा लिया। हृदय हृदय एक हो गये। इस हृदयमें जो था वह उस हृदयमें डाल दिया। हैतका नाता विना तोड़े अर्जुनको अपने-जैसा बना लिया।'

ऐसे सद्भुर सिन्छण्यको आप ही मिलते हैं। शिष्यको उनकी ढूँट् — लोज नहीं करनी पहती। श्रीज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, 'जब कर्मसाम्यकी अवस्था आती है तब सद्गुर स्वयं ही आकर मिलते हैं।'

चाक्षुषी आदि दीक्षाओं के द्वारा जो शक्तिमात किया जाता है, वह शिष्यका कर्मछाम्य होनेपर ही फलपद होता है, उससे पहले नहीं।

अधर्मधर्मयोः साम्ये जाते शक्तः पतस्यती । ज्ञानात्मिका परा शक्तिः शम्मोर्यस्मिकिपातिता ॥ तस्य शिष्यस्य विभेन्द्राः कर्मसाम्ये स्वति द्विजाः । शाम्भवी शक्तिरस्वर्णे तस्मिम्बत्तति विवृत्तमे ॥ जन्तोरपश्चिमतनोः सति कर्मसाम्ये निःशेषपाशपटरूप्छितुरा निमेषात् । कल्याणदेशिककटाक्षसमाश्रयेण

कारुण्यतो मवति शाक्सववेशवीक्षा ॥

तात्पर्य इसका श्रीविद्यारण्य स्वामीकी इस टीकासे ध्यानः में आ जायगा—

कर्मसाम्ये सर्ताति । परमेश्वरानुग्रहवशाहीक्षामंस्का-रेण भाविजन्मापादककर्मक्षयाद्वर्तमानजन्मनि च सुखदुःख-हेतुमृत्योः पुण्यपापयोः उपभोगेन क्षीणत्वात्रारम्भफल्योः सम्बातवर्तमानकर्मणोः क्षयसाम्ये सर्तीस्थर्थः ।

इस प्रकार जिस अधिकारी शिष्यमें आचार्यके दारा चाधुषी प्रभृति दीक्षाके द्वारा परमेश्वरकी शानात्मिका परा शक्तिका पात किया जाता (या शक्ति प्रेरित की जाती) है, उसीमें इस शक्तिका सञ्चार होता है।

इसपर यह शंका की जा सकती है कि इस शक्ति शब्दसे यदि अहैत चिति अभिप्रेत है तो यह तो स्व-स्वरूपभूत अनन्त और अमूर्त है, इसलिये उसका पात असम्भव है। यदि यह शक्ति स्वस्वरूपसे कोई भिन्न बस्तु है तो उसे 'शानात्मिका' और 'परा' नहीं कह सकते।

समाधान-शिक्ति यहाँ अभिप्राय चिति शिक्तिका ही है और चिति अहैतात्मस्वरूप ही है और उसका पात होना इत्यादि ओ कुछ है, औपचारिक है। श्रीमन्माधवाचार्यने इसका रहस्य इस प्रकार अपनी टीकामें लिखा है—

अयमत्र रहस्योशः —परमेश्वरस्वरूपभूतत्वेन सर्वगतायाः परशक्तेः पष्ठनासम्भवाष्ट्रिष्यस्यात्मनि प्रागेवावस्थिता सा पाशजाखावृतत्वेन तिरोहिता सती दीक्षासंस्कारेणावरणा-पगमे सत्यभिज्यक्तिमासादयन्ती पतितेत्वुपचर्यते । अर्ज्वदेशा-दथोदेशप्रसिर्धि पतनं म सञ्ज तारशमस्याः सम्भवतिति । आगमेऽप्युक्तम्—

ज्यापिनी परमा शक्तिः पतिसेखुच्यते कथम् । अर्थ्वाद्योगतिः पातो सूर्तस्यासर्वगस्य च ॥ सस्यं सा ज्यापिनी नित्था सहजा शिववस्थिता । किन्त्वयं मककर्मादिपाशवन्त्रेषु संदूता । पक्ष्याकेषु सुम्यका पतितेखुपचर्वते ॥

परमेश्वरस्वरूपा सर्वगत पराशक्तिका पात होना तो असम्मव है। अतः शिष्यमें आत्मस्वरूपभूत जो पराशक्ति

पहलेसे ही मौजूद है जो मल-कमींदि पाशबन्धने थिरी हुई है उसे ही, दीक्षा-संस्कारके द्वारा, आवरणको इटाकर, अभिव्यक्त किया जाता है। इसके इस अभिव्यक्त होनेको ही शक्तिपात कहा जाता है।

यदि केवल शिक्तपातचे ही अशानकी निष्टित होती हो तो 'तं त्यीपनिषदं पुरुषं पृच्छामि' इत्यादि भ्रुतियान्योंकी सङ्गति कैसे लगे ! दीक्षादिके द्वारा शानके प्रतिबन्धका जब नाश हुआ तब 'गुरुणोपदिष्टं साक्षान्महावचनमेव विमुक्ति-हेतुः' यह सिद्धान्त बाधित नहीं होता । शक्तिपात कैसे होता है, आगेके स्प्रोकमें यही बात कही गयी है—

तदा भिष्यस्य चिद्धे कल्पिता मोहरूपेणी। माया दग्धा भवेषिकश्चित्तदा पतित विश्रष्टः॥ इस क्लोकपर श्रीमन्माधवान्यर्थकी टीका है—

ज्ञिष्यस्य चित्र्षे स्वात्मनि चिष्क्रिकितिरोधायिका हेयो-पादेवविषेकज्ञानमाष्ट्रण्वती मोहात्मिका था मायाश्रिता स्व सिद्धद्रप्यस्यस्य स्वात्मन्यसिन्यक्तायाः परक्षकः प्रसादेन किद्धिद्रप्यस्तित्यर्थः । तदा पवति विष्रदः । मायासम्बन्ध-निवन्धनो द्वात्मनः कर्तृत्वमोक्तृत्वादिसम्बन्धस्तथाविश्वस्या-तमाः स्वोपभोक्तव्यसुखदुःस्वहेतुमृतपुण्यपापात्मककर्म-बन्धको मोगायत्वनभूतदेहेन सम्बन्धस्तथा च द्यक्तिपातेन मायाया अपसरणादायमः कर्तृत्वभोक्तृत्वादिवन्धगौथिल्ये पुण्यपापनिमित्तस्य देहसम्बन्धस्यापि गलितत्वाक्तदमिमाना-भावेन तत्यात दृष्यर्थः ।

> दर्शनास्पर्शनाच्छम्बान्ह्रपया शिष्यदेहके । जनवेद्यः समावेद्यं श्रास्भवं स हि देशिकः ॥

इत्यादि योगवासिष्ठोक्त रुखणींसे युक्त गुरुके द्वारा जब शक्तिपात किया जाता है तब शिष्यमें अभिव्यक्त होनेवाली पराशक्तिके प्रसादसे शिष्यकी अन्तःस्थ चिच्छक्तिको दाँके हुई (हेयोपादेय शानको आवृत करनेवाली) माया किञ्चित् इट जाती है और उससे देहासिमान नष्टहोता है तथा देहासिमानके नष्ट होनेसे देहपात होता है!

देहपातादि लक्षण आगममें इस प्रकार बताये हैं---देहपातस्त्रका सम्मः परमानन्दहर्षणे।

स्वेदो रोसाझ इस्पेतच्छकिपातस्य कक्षणम् ॥ निद्रा, मूर्छो, यूर्णा आदि और भी कई रुखण अन्यत्र दिवे हैं। यह जो शक्तिपातरूप परमेश्वरप्रसाद है, वह कर्म- छाम्यको प्राप्त शिष्यमें उत्त्यम होता है। उसका महत्त्व तया शक्तिपातके और भी कुछ लक्षण सूतसंहितान्तर्गत ब्रह्मगीताके चतुर्य अध्यायमें विस्तारके साथ वर्णित हैं। यथा—

प्रसादो नाम ६५२च कर्मसाम्ये सु देहिनास् । देनिकाकोकमाञ्चातो विक्षिष्टातिशयः सुराः ॥ प्रसादस्य स्वस्पं सु मथा नारायणेन च । स्द्रेणापि सुरा वक्षुं न शक्यं कल्पकोटिमिः ॥ केवछं लिङ्गान्यं सु न प्रत्यक्षं शिवस्य च । शिवायाध्य इरेः साक्षान्मम चान्यस्य चास्तिकाः ॥ अप्रणादि—

प्रहर्षः स्वरनेव्रस्कविकिया कम्पनं स्थाः। स्तोमः शरीरपातश्च भ्रमणं चोत्रतिस्तया ॥ आकारोऽवस्थितिर्देशः शरीसन्तरसंस्थितिः । अदर्शनं व देइस्य प्रकाशत्वेन भासनम् ॥ अन्धीतस्य शास्त्रस स्वत एव प्रकाशनम्। निमहानुमहे शक्तिः पर्वतारेश्र भेदनम् ॥ एवमादीनि क्रिक्सनि प्रकाशस्य सुरर्पभाः। वीवासीवतरः सम्भोः प्रसादो न समी भवेत् ॥ प्रदेशकः प्रसादस्य शिववा च शिवेन च। ज्ञायते न मया नान्येनेव नारायणेन च ॥ भवः सर्वे परिश्यज्य शिकाव्ययम् दैवतम् । तमेव शरणं अच्छेरसची मुक्तिं यदीच्छवि॥

हन सब लक्षणोंमें देहपातका महत्त्व विशेष देख पहता है---

शिष्यस्य देहे विभेन्द्रा धरिण्यां पतिते सति। प्रसादः शाहरस्तस्य हिजाः सञ्जात एव हि॥ यस्य प्रसादः सञ्जातो देहपावावसामकः। हृदार्य एव विभेन्द्रा न स भूगोऽभिजायते॥

'शिष्यका शरीर जब धरतीपर गिरे तब यही समझना चाहिये कि यह श्रष्टरका प्रसाद हुआ। जिसमें देहपात करा देनेवाला प्रसाद होता है। यह श्रुतार्य हो जाता है। उसका पुनर्जन्म नहीं होता।'

वस्य प्रसादयुक्तस्य विधा वेदान्तवास्थकः। दृहस्यविधानस्थिलां तमः सूर्योदयो यथा॥ परेसे प्रसादयुक्त शिष्यकी सारी अभिद्याको वेदान्तवास्थका विधा वैसे ही जला डालती है, जैसे सूर्योदय अञ्चकारको। कुलार्णवतन्त्रमें तीन प्रकारकी दीक्षाओंका इस प्रकार वर्णन है---

स्पर्शदीक्षः — यथा पक्षी स्वपक्षाम्यां शिशून् संवर्धयेष्ठनैः । स्पर्शदीक्षोयवेशस्तुः सादशः कथितः प्रिये ॥

'स्पर्श्वदीक्षा उसी प्रकारकी है जिस प्रकार पक्षी अपने पंखों के स्पर्श्वस अपने बच्चोंका लालन-पालन-धर्यन करता है।' जनतक बच्चा अण्डेंसे बाहर नहीं निकलता तबतक पक्षी अण्डे-पर बैठता है और अण्डेंसे बाहर निकलनेके बाद जबतक बच्चा छोटा होता है तबतक उसे यह अपने पखोंसे ढाँके रहता है।

हार्दीश्चा-स्वापत्यानि सभा कूर्सी वीक्षणनैव पोषयेस् । हारदीक्षाख्योपदेशस्तु ताहशः कथितः प्रिये ॥

'हर्ग्दाक्षा उसी प्रकारकी है जिस प्रकार कछवी अपने बन्धोंका हथ्टिमात्रसे पोषण करती है।'

ध्यानदीक्षा--यथा मस्ती स्वतनयान् ध्यानमात्रेण पोषपेत्। वेधदीक्षोपदेशस्तु मनसः स्यालयाविधः॥

•ध्यानदीक्षा मनसे होती है और उसी प्रकार होती है जिस प्रकार मछली अपने बच्चोंको ध्यानमात्रसे ही पोसती है।

पिक्षणी, कछवी और मछलीके समान ही श्रीसहुर अपने स्पर्धीत, दृष्टिमें तथा सङ्कर्यसे अपनी द्राक्ति दिष्टमें डालकर उसकी अविद्याका नाद्य करते और महाराक्यके उपदेशसे उसे कृतार्थ करते हैं। स्पर्ध, दृष्टि और सङ्कर्यके अतिरिक्त एक 'दान्ददीक्षा' भी होती है जिसका वर्णन दर्शनात्स्पर्धनाच्छन्दात्कृपया शिष्यदेहकें इस वाक्यमें पहले आ चुका है। इस प्रकार चतुर्यिधा दीक्षा है और उसका कम आगे लिखे अनुसार है—

विद्धि स्थूलं सूक्ष्मं सूक्ष्मत स्कूष्मतममपि कमतः । स्पर्शन माषणदर्शनसङ्कत्पनअस्वतश्चतुर्था तम् ॥

'स्पर्श, भाषण, दर्शन, संकस्प यह चार प्रकारकी दीक्षा क्रमते स्यूल, स्क्म, स्क्मतर और स्क्मतम है।'

इस प्रकार दीक्षा पाये हुए शिष्योंमें कोई ऐसे होते हैं, जो दूसरोंको वही दीक्षा देकर कृतार्य कर सकते हैं और कोई केवल स्वयं कृतार्य होते हैं, परन्तु दूसरोंको द्यक्तिपात करके कृतार्य नहीं कर सकते ! सार्व्य तु सकियाते गुरुबस्यस्यापि सामध्येत् । चार प्रकारकी दीक्षामें गुक्ताम्यासम्य कैसा होता है, यह आये बसलाते हैं --

### स्पर्श-स्थूकं झानं द्विविधं गुरुसास्यासास्यवस्य नेदेन । दीपप्रस्तरयोरिक संस्पर्शास्त्रनथवस्ययसोः ॥

'किसी अलते हुए दीपकरे किसी दूसरे दीवहकी घृताक या तैलाक बत्तीको स्पर्श करते ही वह बत्ती अल उठती है, फिर यह दूसरी जलती हुई बत्ती चाहे किसी भी अन्य किग्य बत्तीको अपने स्पर्शेस प्रज्वलित कर सकती है। यह शक्ति उसे प्राप्त हो गयी, यही शक्ति इस प्रकार प्रज्वलित सभी दीपोंको प्राप्त है। इसीको परम्परा कहते हैं। दूसरा उदाहरण पारसका है। पारसके स्पर्शेसे लोहा सोना बन जाता है, परन्तु इस सोनेमें यह सामर्प्य नहीं होती कि वह दूसरे किसी लोहखण्डको अपने स्पर्शेसे सोना बना सके।' साम्यदान करनेकी यह शक्ति उसमें नहीं होती, अर्थान् परम्परा आगे नहीं बनी रहती।

### शन्द-सहद् द्विविधं स्थ्मं शब्दश्रवणेन कोकिकाम्बद्योः । तथ्युतमय्रयोदिव तद्विशेषं यदासंस्यम् ॥

कीओं में पला हुआ कोयलका बचा कोयलका शब्द मुनते ही यह जान जाता है कि मैं कोयल हूँ। फिर अपने शब्दसे वही बोध उत्पन्न करनेकी शक्ति भी उसमें आ जाती है। मेघका शब्द मुनकर मोर आनन्दसे नाच उठता है, पर यही आनन्द दृशरेको देनेकी सामर्थ्य मोरके शब्दमें नहीं आती।

#### इष्टि—इश्यं सुक्ष्मतरमपि द्विविधं कृम्यां निरीक्षणात्तस्याः । पुत्र्यास्त्रयंव सवितुर्निरीक्षणास्कोकमिथुनस्य ॥

'कछवीके द्रष्टिनिक्षेपमाशने उसके वर्षे निहाल हो जाते हैं और फिर यही शक्ति उन वर्षोको भी प्राप्त होती है। इसी प्रकार सद्दुवकी करुणादृष्टिके पातसे विष्यमें शानका उदय हो जाता है और फिर उसी प्रकार करुणादृष्टिपातसे अन्य अधिकारियोंमें भी शान उदय करानेकी शक्ति भी उसमें आ जाती है। परन्तु चकवा-चकर्रको सूर्यदर्शनसे जो आनन्द प्राप्त होता है, वही आनन्द वे अपने दर्शनके हारा वृसरे चकवा-चकर्रके जोड़ोंको नहीं प्राप्त करा सकते।

सङ्करप-स्थानसमापि द्विविश्वं मल्याः सङ्करपवस्तु ततुहितुः । नृक्षिनेगरादिजनिर्माल्यस्यकुरुपवश्च श्रुवि वद्वत् ॥ भाइतिके सङ्कल्पसे उसके बन्ने निहाल होते हैं। और इसी प्रकार सङ्कल्पमात्रसे अपने बन्नोंको निहाल करनेकी सामर्थ्य फिर उन बन्नोंको भी प्राप्त हो जाती है। परन्तु मान्त्रिक अपने सङ्कल्पसे जिन बस्तुओंका निर्माण करता है। उन बस्तुओंमें वह सङ्कल्पशक्ति नहीं उत्पन्न होती।

इन सब बातोंका निष्कर्ष यह है कि सहुइ अपनी सारी शक्ति एक क्षणमें अपने शिष्यको दे सकते हैं। यही बात परम भगवन्नक्त संत तुकाराम अपने एक अमंगमें इस प्रकार कहते हैं कि 'सहुक्के दिना रास्ता नहीं मिलता। इसलिये सब काम छोड़कर पहले उनके चरण पकड़ लो। वह तुरंत (शरणागतको) अपने-जैसा बना लेते हैं, इसमें उन्हें जरा भी देर नहीं लगती।'

गुरकुपासे जब शक्ति प्रबुद्ध हो उठती है। तब साधकको आसन, प्राणायाम, मुद्रा आदि करनेकी कुछ भी आकरय-कता नहीं होती । प्रबुद्ध कुण्डलिनी ऊपर ब्रह्मरन्त्रकी ओर जानेके लिये छटपटाने लगती है। उसके उस छटपटानेमें लो कुछ कियाएँ अपने-आप होती हैं, वे ही आसन, मद्रा, बन्ध और प्राणायाम हैं। शक्तिका मार्ग खुल जाने-के बाद ये सब क्रियाएँ अपने आप होती हैं और उनसे चित्तको अधिकाधिक स्थिरता प्राप्त होती है। ऐसे साधक देखे गये हैं, जिन्होंने कभी स्वप्नमें भी आसन-प्राणायामादिका कोई विषय नहीं जाना था। न प्रन्थोंमें देखा था। न किसीसे कोई किया ही सीखी थी, पर जब उनमें शक्तिमात हुआ तब वे इन सब क्रियाओंको अन्तःस्फूर्तिसे ऐसे करने लगे जैसे अनेक वर्षोंका अभ्यास हो । योगशास्त्रमें वर्णित विधिके अनुसार इन सब कियाओंका उनके द्वारा अपने-आप होना देखकर बढ़ा ही आश्चर्य होता है। जिस साधकके द्वारा जिस कियाका होना आवश्यक है, वही किया उसके द्वारा होती है। अन्य नहीं । जिन कियाओं के करने में अन्य साधकींको बहुत काल कठोर अभ्यास करना पहता है, उन आस्नादि क्रियाओंको शक्तिपातसे युक्त साधक अनायास कर सकते हैं । यथाक्यक रूपसे प्राणायाम भी होने लगता है और दस-पन्द्रह दिनकी अविधिके अंदर दो-दो मिनटका कुम्भक अनायास ही लगने सगता है। इस प्रकार होनेवाली यौगिक कियाओंसे साधकको कोई कष्ट नहीं होता, किसी अनिष्टके भयका कोई कारण नहीं रहता, क्योंकि प्रबद्ध शक्ति स्वयं ही ये सब कियाएँ साधक-से उसकी प्रकृतिके अनुरूप करा लिया करती है। अन्यया हटयोगके साधनमें जरा-सी मी बुटि होनेसे बहुत बड़ी हानि होनेका भय रहता है जैसा कि 'इटयोगप्रदीपिका' ने 'अयुक्ताम्यास्योगेन सर्वरोगसमुद्गवः' यह कहकर चेता दिया है । परन्तु राक्तिभातसे प्रबुद्ध होनेवाली राक्तिके द्वारा साधकसे जो कियाएँ होती हैं, उनसे सरीर रोगरहित होता है, बड़े बड़े असाध्य रोग भी भसा हो जाते हैं। इससे यहस्य साधक बहुत लाभ उठा सकते हैं। अन्य साधनोंके अन्यासमें तो भविष्यमें कभी मिलनेवाले सुखकी आशासे पहले कष्ट-ही-कष्ट उठाने पड़ते हैं, परन्तु इस साधनमें आरम्भसे ही सुखकी अनुभृति होने लगती है। शक्तिका जागना जहाँ एक बार हुआ वहाँ किर वह शिक्त अपना काम करती रहती है। इस बीच साधकके जितने भी जन्म बीत जायें, एक बार जागी हुई कुण्डलिनी फिर कभी सुप्त नहीं होती।

शिक्तश्वारदीक्षा प्राप्त करनेके प्रभात् साधक अपने पुरुषार्यसे कोई भी यौगिक किया नहीं कर सकता, न इसमें उसका मन ही लग सकता है। शक्ति स्वयं जो स्पूर्ति अंदरसे प्रदान करती है, उसीके अनुसार साधकको सब क्रियाएँ करनी पहती हैं। यदि उसके अनुसार न करे अथवा उसका विरोध करे तो उसका चित्त खरण नहीं रह सकता, जैसे नींदके आनेपर भी जागनेयाला मनुष्य अस्वस्य होता है। साधकको शक्तिके अभीन होकर रहना पड़ता है। शिक्त ही उसे जहाँ जब ले जाय, उसे जाना पड़ता है और उसीमें सन्तोष मानना पड़ता है। एक जीवनमें हस प्रकार उसकी कहाँसे कहाँतक प्रगति होगी, इसका पहलेसे कोई निश्चय या अनुमान नहीं किया जा सकता। शिक्त ही उसका मार यहन करती है और शिक्त किसी प्रकार उसकी हानि न कर उसका कल्याण ही करती रहती है।

योगाभ्यासकी इच्छा करनेवालोंके लिये इस कालमें शिक्तगत-सा सुगम साधन अन्य कोई नहीं है। इस्टिये ऐसे शिक्तस्पन गुरु जब सौभाग्यसे किसीको प्राप्त हों तब उसे चाहिये कि ऐसे गुरुका कृपाप्रसाद लाम करे। इस प्रकार वर्णाश्रमधर्मका पालन करते हुए ईश्वरप्रसाद लाम करके कृतकृत्य होनेमें साधकको सदा प्रयक्षवान् होना चाहिये।

प्रसादे सति देवेशो दुर्जेयोऽपे सुरर्थभाः। शक्यते मनुजैर्दपुं प्रध्यगत्मतया सदा॥

# शक्तिपात और दोक्षा

शक्तिपात करनेवाले लोग अब भी हैं। शक्तिपातमें
गुमको थोड़ी देरके लिये शिवत्यको प्राप्त होना चाहिये।
वह पूर्ण दयासे प्रेरित होकर इस दशाको यदि प्राप्त हो और
शक्तिपात करे तो शक्तिका पतन होगा और वह कार्यवती
होगी। मैंने एक-दो गुमजोंको शक्तिपात करते देखा, पर
मेरी समझसे उनमें वह भाव न आया और इसल्यि शक्तिका
पतन नाममात्रको ही हुआ।

दीशामें भूतशुद्धि करके गुरु शिवत्यको यथासाध्य प्राप्त होकर एक हायसे शिवकी शक्तिको और दूसरेसे अपने गुरुकी शक्तिको अपने शिष्यके सिरपर अपने दोनों हाथ रखकर भरता है। यदि गुरुने ठीक कार्य किया और शिष्य सान्तिक है तो वह थोड़ी देरके लिये सान्य हो जायगा और जो मन्त्र उसे दिया जायगा वह कियाबान् होगा। एक व्यक्ति बहुत काल-से एक मन्त्र जपता था, पर उसे कुछ सनुमव नहीं होता था। एक गुक्ते भृतशुद्धि कर अति दयाके भावते प्रेरित हो उसे जगर लिखी दीक्षा दी तो अब उसे भन्त्रके अपनेसे उस मन्त्रके देवताके दर्शन होते हैं और उसे बहुत आनम्दका अनुभव होता है। एक दूसरे व्यक्तिको भृतशुद्धि कर उपनयनविधिसे गायत्री-मन्त्रकी दीक्षा दी गयी और उसमें शक्तिपात किया गया। उस समय इस व्यक्तिमें उन्नतिकी सम्भावनाके कोई लक्षण न ये; पर अब समय-समयपर उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है; कीर्तनमें उपस्थित अदृश्य देवोंके उसे दर्शन होते हैं; दूरके दृष्ट्य भी कभी-कभी सही दीखते हैं।

तीसरे व्यक्तिने किसी संन्यासीसे मनत्र लिया था। पर उसके जपनेसे उसे कोई लाम नहीं होता था। उसमें भी इसी प्रकार भूतग्राहि कर शक्तिपात किया गया और दीक्षा दी गयी और अब उसे भी मन्त्रजपमें आनन्द, दर्शन इत्यादि होते हैं।

# शक्तिपात और कर्मसाम्य, मलपाक तथा पतन

('मनोबिनोदाय')

कबीरदासकी उलटबाँसी प्रसिद्ध ही है । उनकी उलट-बाँसियोंका क्षेत्र साहित्यतक ही सीमित न था, व्यवहारजगत्में भी परीश्वार्य उसे कभी-कभी वे उतारा करते थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने किसी तक्णीको 'माई' कहकर सम्बोधित किया । उसने इन्हें साधू मानकर आदर-सत्कार किया। किसी दूसरे दिन उसीको अपनी उच्चटबाँसीकी आजमाइसके लिये ध्यापकी मेहर' ( विताकी स्त्री अर्थात् माई ) कहकर पुकारा । यह बेतरह विगड़ी और बदमाश समझकर मारने दौड़ी। .... ठीक यही दशा विक्य-प्रपञ्जकी है। 'होहईं सोइ जो राम रचि राखा', 'यदभावि न तद्भावि भावि चेन्न तदन्यथा' सोलहीं आने ठीक है। चाहे व्यवहारजगत् हो वा साधनाजगत्—वस्तुतः यह भेद भी तो सापेक्ष ही है, अन्यथा जिसे हम व्यवहारजगत् कहते हैं, वह भी तत्त्वदृष्टिसे साधनाजगत् ही है । इस विकापदेली-की घटित घटनाओंको नाम दुर्नाम देना एवं फलस्वरूप, सुखी-दुःखी होना अपने मनकी माया है।

कर्मसाम्यः, मलपाक और पतन उपर्युक्त प्रकारसे एक **डी** भावके द्योतक हैं। तीनोंमें डी, सापेक्षतः, एक उच्च स्थानसे निम्नतर स्तरपर उत्तरनाः फिसल्नाः गिरना होता है। परन्तु, यह उतार, फिसलाब, गिराब वस्तुतः ब्यावहारिक अर्थमें निन्दा पतन नहीं है। प्रत्युत शक्तिपातकी योग्य भूमिका है। कृपाछु सद्गुरु कृपापात्र शिष्यपर अपने सहज कृपाल स्थमायसे शक्ति उतारते हैं। इस प्रक्रियाको 'शक्तिपात' करना कहते हैं। इस प्रक्रियामें मुख्य कार्य सद्गुरुका ही है। शिष्यकी ओरकी तैयारी तो एक प्रकार नहींके बराबर है। शिष्यकी तैयारी केवल इतनी ही है कि यदि वह त्रिगुणोंमेसे किसी एकके उत्कर्षके कारण विषमा बस्थामें होता है तो सदूर उस विषमताको उत्कर्ष गुणके प्रपातसे दूर करते हैं। गुणोत्कर्षके इस प्रपातको ही कर्म-साम्य, मलपाक एवं पतन कह सकते हैं। कर्मसाम्यमें सन्वोत्कर्ष, मलपाकमें राजसोत्कर्ष और पतनमें तामसोत्कर्षसे प्रपात किया-कराया जाता है। कर्मसाम्यमें साधक एवं गुरु दोनोंकी, मलपाकमें केवल गुरुकी और पतनमें साधक तथा गुर किसीकी भी नहीं, स्वेन्छाका रात सम्बन्ध होता है। यदि साधक और गुरुके इस स्वेच्छापूर्वक शात सम्बन्धको

अलग कर दें तो मूलतः स्वरूपचे ये तीनों एक ही कहे जा सकते हैं।

जैसे किसी आधारपर कोई सम वस्त्र रखनेके लिये उस आधारको भी साम्यायस्थामें लाना पहता है, उसकी ऊँचाई-नीचाईरूपी विषमताको उचित काट-क्रॉटदारा दूर करना पहता है और इस प्रक्रियामें सुगमता उच्चस्थलके काटनेमें ही है, निम्नको उच बनानेमें नहीं; उसी प्रकार किसी सामक-को शक्तिके अवतारका योग्य आधार बनानेके लिये उसके गुणवैषम्यको उत्कर्ष-गुणके दूरीकरणद्वारा हटाया जाता है। तामान्यतः अन्य साधनमार्गमें सत्त्वोत्कर्षका अपकर्ष नहीं किया जाता। प्रत्युत वह उत्कर्ष इतना बढाया जाता है कि रजोग्रण और तमोग्रण सर्वथा आच्छन हो जायँ और सन्त्राणके चरम उत्कर्षद्वारा एक प्रकारकी साम्यावस्था स्थापित हो जाय । परन्तु, शक्तिपात-प्रक्रियामें सत्त्वोत्कर्षका भी सापेक्ष अपकर्ष कराया जाता है। कारण, शक्तिपातके आधार-पात्रमें यदि कुछ भी सिक्रयता शेष रहे तो यह प्रक्रिया सफल नहीं हो सकती। जैसा कि ऊपर कहा गया है। शक्तिपातके पात्रकी एकमात्र योग्यता परिपूर्ण निष्क्रियता (complete passivity) है। कहनेकी आवस्यकता नहीं कि परिपूर्ण निष्क्रियता किसी एक गुणके चरम उत्कर्ष तथा फलस्वरूप अन्य दोकी विलीनतासे नहीं हो सकती। कारण, किसी भी एक गुणके चरम अन्कर्षमे निष्कियता नहीं होती, प्रत्युत उस गुणकी सर्वोपरि सकियता होती है।

इस प्रकार, उपर्युक्त परिपूर्ण निष्कियता के संस्थापनमें किसी भी गुण भावका एकाझी प्रावस्य वाधक होता है-शुभ-अग्रुभ दोनों प्रकारकी वासनाओं संस्थापदर्शी प्रवस्ता सानुक्ल नहीं होती। फलतः अमोषदृष्टि कल्याणदर्शी सद्गुरु कृपापात्र शिष्यके स्वभाव-संस्कारोंकी एकाझी प्रवस्ताको सुशक्ता होती है, उसे सद्गुरु लोकेषणाके ग्रुभकायोंमें नियुक्त कर उसकी उस प्रवस्ताको दूर करते हैं। जहाँ सद्गुरुको साझात् कृपादृष्टिमे यह कार्य होता है, वहाँ स्वय साधक के मनमें तथा संस्ताकी दृष्टिमें भी इस सत्वोत्कर्षके त्यागरे क्लानि, निन्दा आदिके भाव नहीं उठते। परन्तु, जहाँ सद्गुक्की साझात् कृपादृष्टि नहीं होती और यह कार्य परम गुरु, परम

नियन्ताके अमोध विधानसे बळात् पर सहजरूपमें होता है, वहाँ स्वयं साधकके मनमें समय-समयसे ग्लानि, संकोच आदि तथा संसारकी दृष्टिमें निन्दा, आलोचना आदिके मान उठते हैं। पर यह किया चाहे सद्गुककी साधान् कृपादृष्टिमें हो अथवा परम गुरु, परम नियन्ताके अमोध विधानसे हो, दोनों ही अवस्थाओं में परिणाम एक ही होता है—शक्तिपातकी योग्य भूमिकाका निर्माण। जहाँ इस उत्कर्षका त्याग सद्गुरुके साधान् आदेशसे होता है, वहाँ तो यथासमय शक्तिसद्धार होता ही है, इसमें कहना ही क्या; पर जहाँ परम गुरुका अमोध विधान इस कियाको कराता है, वहाँ भी वैराग्यशक्ति, विक्राहिक, विचारशक्ति, अवतार—पात—होता ही है।

शुद्ध शुभ वासनाओंके प्रावस्यको इस प्रकार दूर करने-की प्रक्रियाको कर्मशास्य कह सकते हैं। इसमें उतार होनेपर भी श्रमकार्य ही होते हैं और साधक तथा गुरु दोनोंकी स्बेच्छासे होते हैं। इसीलिये कहा गया है कि कर्मसाम्यमें सरबंब और गृह दोनोंकी स्वेच्छाका ज्ञात सम्बन्ध होता है । पर जहाँ यह उतार सापेक्ष शुभाश्चम वासना प्रावस्थते होता है और फलतः साधकको अपेक्षाकृत अग्रुम कार्यो। उदाहरणार्थ गृहस्थाश्रममें प्रवेश, सन्तानीत्पादनादि प्रापश्चिक क्यवहारोंमें रत होना पड़ता है। वहाँ इस प्रक्रियाको 'मलपाक' कह सकते हैं । मलपाकमें अञ्चभ वासनाएँ अपने परिपाकसे अपने-आप इट जाती हैं। इसमें, गुरुकी स्वेच्छाकी ही प्रधानता रहती है, साधककी नहीं । कारण, कोई भी साधक स्वेच्छापर्वक विना आदेशके ऐसे प्रसङ्घीमें पहनेके लिये हृदयसे तैयार नहीं होता । यह प्रक्रिया भी यदि सद्गुक्की साक्षात् कृपादृष्टिमें हो तो स्वयं साधकको भी अधिक शेंप नहीं होती और संसार भी क्षमाकी दृष्टिसे देखता है। महाप्रभ गौराञ्चदेवके आदेशसे नित्यानन्दकी गार्डस्थ्याश्रमकी स्वीकृतिसे इसपर पूर्ण प्रकाश पहता है । वहाँ न तो नित्या-नन्दको स्वयं झेंप माञ्चम पहती है न संसार ही उनपर घणाकी हृष्टि डालता है। पर यदि यही मलपाक परम गुरुके अमोघ विधानसे हो तो अल्पघीर साधक और दोषदर्शी संसार दोनोंके मनोभावोंमें महान् अन्तर आ जाता है। परन्तु इसे कदापि भूलना न चाहिये कि मूलतः एवं परिणामतः यह प्रक्रिया दोनों रूपोंमें एक ही है।

कर्मसाम्यमं केवल शुमः, मलपाकमं शुभाशुम सिश्रित तथा पतनमं केवल अशुभ संस्कारों-भावों-यासनाओंकी प्रविखता होती है। फलतः पतनमें एकमात्र अशुभ कर्म ही होते हैं। उसका न तो साधक ही स्वेच्छापूर्वक अभिनन्दन करता है, न संसार ही क्षमाइष्टिसे ग्रहण करता है, उसमें साधककी आत्मग्लानि और संसारकी फटकार होती है। इसी लिये पतनकी सर्वतोमखी निन्दा, आलोचना, होती है। यहाँतक कि तन्त्र-शासके कुछ प्रसङ्गीको छोडकर पतन-क्रियाको साधनाका अन्न कोई माननेको तैयार ही नहीं है । पर यहाँ भी हमें सदा समरण रखना चाहिये कि 'पतन' केवल 'पतन' ही नहीं है। प्रत्यत शक्तिपातरूपी उल्थानका पूर्वपीठ है। प्रत्येक पतनक्रियाकी परिसमाप्तिपर ज्ञात वा अज्ञात देवी शक्तिपात होता है। यही कारण है कि 'पतन' के अन्तिम अन्तमरण और दूसरे अङ्ग (सुरति) के अनन्तर बल्कि इनके सारणमात्रसे 'स्मशानवैराग्य' हो जाता है और कहनेकी आवश्यकता नहीं कि तीव एवं सम्बा वैराग्य केवल इन योगपलमात्र ही है। **इ**मशानवैराग्योंका प्राथिश्वासिमें इतनी प्रखरता है कि महाकामी स्वनासधन्य पतनप्रेरित गोस्नामी तुलसीदासको निष्कामी-भगवत्कामी-रागी--बना देता है । करण स्पष्ट ही है । कर्मसाम्य तथा मरुपाक जहाँ कई दृष्टियोंसे पतनसे श्रेष्टतर माने गये हैं। वहाँ एक दृष्टिसे पतनसे निम्नतर हैं । चाड़े कितने ही उच्च कोटिके साधक एवं गुरू कर्मसाम्य और मलपाक्रमें क्यों न हीं; पर एकान्ततः निर्मिमानी नहीं हो सकते, अभिमानावशेष रहता ही है । पर पतनके साधक पतित और उसके परम ग्ररू परमेश्वरमें यह विशेषता है कि यहाँ अभिमानका मान कुछ भी नहीं रहता है। यही कारण है कि पतनके योग्य आधारपर शक्तिपात अलौकिक होता है। असोध होता है। इसीलिये संसारकी प्रायः सभी महान् विभृतियाँ, विशेषतः भक्त-समदाय अपनेको पितत्। पितत्नमें नामी। प्रिस्ड पातकी। पित्समः पातकी नास्तिः कहकर संसारके परितक्ष जीवोंसे अश्रधार गिरवाकर प्रशान्त करता है । इस प्रकार, पतन सचमुच परम उत्यानका प्रधान एयं प्रतीत होता है ।

अन्तमें, यह स्पष्ट कह देना है कि उपर्युक्त मंक्तियाँ केवल 'मनोविनोदाय' हैं। पलतः, न तो इनके शास्त्रीय आधारकी ओर दृष्टि रक्खी गयी है और न इन्हें स्वीकार कराने-के आग्रहकी ओर ही। फिर भी इसके अवलोकनसे यदि हममें सिंहण्युता आ जाय तो बस है। साथकके लिये सिंहण्युता अद्धाके बाद अद्वितीय महस्त्रकी वस्तु है। जिसे हम पितत समझकर घृणा कर रहे हैं, उसके प्रति यदि हमारे ये भाव हो जायेँ कि पशुपतिके अमोत्र संरक्षणमें यह अपने परमपदके पथपर अग्रसर हो रहा है तो क्या हम कभी उससे घृणा कर सकते हैं? कदापि नहीं। इसीलिये तो इस दृष्टिकी फल-श्रुति हैं -- भोगो योगायते सम्यग् दुष्क्रतं सुक्कतायते। योगायते च संसारः कुरुधर्मे कुलेख्वरि॥ इस कुलसे दूर-विमुख-रहना ही परम व्याकुलता (वि + आ + कुलता)है।



# रहस्यरहित रहस्य

( प्रेम और सत्य )

(लेखक---'प्रलाप')

अनेकों वर्ष संख्य विचार और सावधान प्रयोग करके मैंने जो कुछ पाया उससे यही नतीजा निकलता है कि **सत्तत**, सुदृढ और अविचल भावसे सरयका आचरण करना और प्रेमभाव तथा सहानुभूतिको बढ़ाये चलना, यही सबसे सुगम, सबसे स्पष्ट और सबसे अधिक अमोघ साधन है। एव शास्त्रोने एक स्वरते इसी बातको माना है 'सत्याजास्ति परो धर्मः ।' 'अहिसा परमो धर्म: ।' आदि हिन्दूधर्मके शास्त्रसिद्धान्त सर्व विश्रत ही हैं । ये ही सिद्धान्त बौद्धधर्मके भी हैं । ईसामसीह-का भी सबसे यही कहना था कि 'तुमलोग पहले भगवानुके राज्य और उनके दिव्य गुणोंकी इच्छा करो। और ये सब चीने तुम्हारे साथ जुट जायँगी ।' योग अथवा अध्यात्म साधनाका भी तो यही सार है, नथापि यह शिक्षा इतनी स्पष्ट और आपाततः इतनी सगम है कि यह स्पष्टता और सुनोधता ही सामान्य साधकोंकी बुद्धिको चक्करमें डाल देती है और उत्साहके साथ इसे घारण करनेमें वे असमर्थ हो जाते हैं । जीवनमें सुख नहीं, साधनपथ बड़ा विकट है, मन और इन्द्रियोंको वशमें ले आना हुँसी-खेल नहीं, यह सब हमलोग कहा करते हैं। परन्तु जो कुछ कठिन, दुस्साध्य-असाध्य है उसीकी ओर इसलोगोंकी कुछ ऐसी आन्तरिक प्रवृत्ति है कि हम-लोग उसकी ओर दौड़ते हैं और राह चलते यदि सब रोगोंकी कोई अचुक पर मामूली दवा मिलती है तो उसपर हमें विश्वास नहीं होता, इम उसपर हैंस देते हैं, उसकी अन्यर्थता-पर हमें गहरा सन्देह होता है । होमियोपैथिक औषधकी गोलियोंको हममेंसे बहतेरे इसीलिये कोई चीज नहीं समझते कि अनमें कोई ताब, तेजी या तीतापन नहीं होता । अञ्चर्ध शक्तिके साथ प्रतिकृष्ठ वेदना और किसी प्रकारकी अदिखता-का होना जरूरी समझनेके हमलोग आदी हो गये हैं। हम-लोग बचपनसे ही 'सस्य' और 'ग्रेम'की प्रशंसा बराबर सुनते सार अंश ३९

आये हैं। इसी अति परिचयके कारण ही उनके वस्तुगत
गुणींसे हमारी ऑखें अन्धी हो गयो हैं। हम समझते हैं कि
यह सब वच्चोंके लिये भूलावा है, इतनी मामूली-सी बातमें
भला रक्खा ही क्या है। परन्तु यदि हमलोग अपने ऋषिसुनियोंके वच्चोंपर कुछ मी विश्वास रक्खें और उनके अनुशासनींका पालन करके देखें तो बहुत जरूद ही हमें यह
पता चलेगा कि सत्य और प्रेमका आचरण इतना आसान
तो नहीं है जितना कि सामान्यतः इन नामोंसे स्चित होता
है; यही नहीं, प्रत्युत इनका आस्थापूर्वक पालन करने लग आइये तो पद पदपर ऐसी कठिनाइयाँ सामने उपस्थित होंगी
कि आपके निश्चय और सहिष्णुताकी पूरी परीक्षा होगी,
आपके उच्चमोत्तम गुण बाहर निकल आयेंगे और इस प्रकार
उन गुणींका विकास होगा जिन्हें मानवसमाजके महान्
आचार्योंने मनुष्यकी परम सिद्धिके लिये अत्यन्त आवश्यक
माना है।

सत्य सीधी-सादी, सबकी समझमे आनेवाली चीज है, प्रेम और सहानुभूति भी ऐसी ही है। इनके बारेमें कोई वात दुर्वोध नहीं है। कोई गृप्त चीज नहीं, कहींसे बद या आच्छादित नहीं। तथापि ज्यों ही आप इन सत्य और प्रेमको अपने जीवनके सिद्धान्त बना लेंगे, त्यों ही आप यह अनुभव करने लगेंगे, आप के उत्तमोत्तम कमों और गमीरतम श्राक्तियोंपर इनका कितना बोझ पड़ता है। इनके लिये आपको अपने सब विचारों, मायों और कमोंमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी और कमशः आपके मनकी एकाम होनेकी शक्ति खूब बढ़ेगी और यह आपके मनकी एकाम होनेकी शक्ति खूब बढ़ेगी और यह

भगवान्का राज्य और क्या है ! सत्य और प्रेमका ही तो राज्य है; और सब देवी गुण उसी राज्यकी प्रजा हैं। इस प्रकार सत्य और प्रेमके प्रथपर सचाईके साथ निरन्तर चलकर आप एक तरपत्ने ऊपर भगवद्राज्यमें पहुँचते हैं और दूसरी तरफ़्ते उस भगवद्राज्यको पृथ्वीपर उतार लाते हैं।

योग जो सबसे कठिन साधना है, कहीं मिलन और कहीं समल कहकर लिखत किया गया है । दोनों ही सही अभिधान हैं, पर 'मिलन' में समझता हूँ कि अधिक अभिव्यञ्जक है। अब, मिलनका सर्वोत्तम उपाय क्या प्रेम ही नहीं है, जैसे कि द्वेष विगाइका निश्चितनम उपाय है ? और क्या परमात्माके साथ सायुज्य अर्थात् उनके स्वरूपके साथ संयोग या मिलन ही हमलोगोंके जीवनका परम लक्ष्य नहीं है ? और क्या सत्य और प्रेम परमात्माके ही स्वरूप नहीं है ? और विग सत्य सत्य और प्रेम परमात्माके ही स्वरूप नहीं है ? और यदि प्रेम तथा सत्य—सत्य और प्रेम प्रगानको

ही खरूप हैं और सौन्दर्य तथा आनन्दका उनके हुद्योंमें नियास है तो हम क्यों न इन्हीं सरल स्वाभाविक गुणोंके द्वारा सीधे ही उनके समीप चल चलें !—आसन, प्राणायाम, मुद्रा, मन्य, कुण्डलिनी-चक और न जाने क्या क्यांके फेरमें क्यों पड़ें और इन रास्तोंकी जोखिमें क्यों उठावें ! योगी श्री-अरविन्द ठींक ही तो कहते हैं कि हमारी भागवती माता ही हमें सीधा सच्चा रास्ता दिखाती हैं, वे ही प्रकृतिके रूपमें प्रकट हैं; और प्रेम तथा मत्य उन्हींकी सन्तान हैं । इसलिये प्रेम और स्वयक्त स्वागत है, ये ही हमारे रक्षक हैं जो कभी गलत रास्तेपर नहीं जाते और चाहे जहाँ चाहे जिसके द्वारा पहचाने भी जाते हैं।

# महासिद्धि, गुणहेतुसिद्धि, क्षुद्रसिद्धि और परमसिद्धि

( लेखन-पं० श्रीरामचन्द्र कृष्ण कामन )

श्रीमद्भागवतान्तर्गत एकादश स्कन्धके १५ वें अध्यायमें श्रीभगवान्ने उद्भवको उपर्युक्त सिद्धियाँ और उनके साधन बताये हैं। उस विवरणपर श्रीएकनाथ महाराजकी भी बड़ी सुन्दर टीका है जिसके आधारपर ही यह लेख दिखा जाता है

महासिद्धियाँ आठ हैं । इनमें (१) अणिमा, (२) महिमा और (३) लघिमा देहसम्बन्धी मिद्धियाँ है। 'अणिमा' सिद्धिसे देहको अणु परमाण्-परिमाण छोटा बनाया जा सकता है। श्रीहनमानजीने श्रीमीताजीकी खोजमें अण रूपसे ही लङ्कामें प्रवेश किया था। भाहिमा शिद्धिसे देहको चाहे जितना बड़ा था भारी बनाया जा सकता है। समुद्रलङ्कन करते समय इन्मानुजीने अपने शरीरको पर्वतृप्राय बनाया था। 'रुधिमा' सिद्धिने दारीर कपासने भी हरुका, हवामे नैरने लायक बनाया जा सकता है। (४) 'प्राप्ति' इन्डियोंकी महासिद्धि है । (५) ध्राकाम्यः परलोकगतः अदृश्य विषयोंका परिज्ञान करानेवाली सिद्धि है। (६) 'ईशिना' माया और तदंशभूत अन्य शक्तियोंको प्रेरित करनेवाली मिद्धि है। (७) 'वशिता' कर्मोंसे अलिम रहने और विषय भोगमें आसक्त न होनेकी सामर्थ्य देनेवाली सिद्धि है। (८) ख्याति त्रिभुवनके भोग और वात्र्यित मुखोको अकस्मान् एक साथ दिलानेवाली सिद्धि है ।

ये अष्ट महासिद्धियाँ भगवान्में स्वभाधगत हैं, भगव-दितरोंको महान् कष्ट और प्रयाससे प्राप्त हो सकती हैं। मगवान् और भगवदितर सिद्धोंके बीच वैसा ही प्रमेद है। जैसा प्राकृतिक लोहचुम्यक और कृत्रिम लोहचुम्यकके बीच होता है।

गौण मिद्रियाँ दस हैं -( १ ) 'अनुर्मि' अर्थात् क्षुधा, तृपा, शोक मोह, जरा मृत्यु इन पड़ कर्मियोमें देहका बेलाग रहना । ( २ ) 'दूरश्रवणसिद्धि' अर्थान् अपने स्थानसे चाहे जितनी दूरका भाषण मुन लेना । ( इस समय यह काम रेडियो कर रहा है। योगी अपने अवणेन्द्रियोंकी शक्तिको यटाकर यह काम कर हैते हैं।)(३) दूरदर्शनसिद्धिः अर्थात् त्रिलोकमे होनेवाले सब दृश्यों और कार्योंको अपने स्थानमें बैटे ही देख लेना ( यह काम इस समय टेर्ल्यवजन कर रहा है । योगी अपने दर्शनेन्द्रियकी शक्तिको विकसित कर यह काम घर बैठे कर लेते हैं सजयको व्यासदेव की कृपाम दुरश्रवण और दुरदर्शन दोनों सिद्धियाँ प्राप्त थी।)(४) भमोजवर्मितः अर्थात् मनोवेगसे चाहे जिस जगह शरीर तुर्रत पहुँच सकता । ( चित्रलेखाको यह सिद्धि तथा दूर-दर्शनसिद्धि भी नारद भगवान्के प्रसादसे प्राप्त हुई थी ) ( ५ ) 'कामरूपसिद्धि' अर्थान् चाहे जो रूप धारण (६) (परकायप्रवेशः अर्थात् अपने शरीरसे निकलकर दूसरेके शरीरमें प्रवेश कर जाना। ( श्रीमत् शंकराचार्यका परकायप्रवेश सर्वश्रुत है · ) ( ॰ ) 'स्बच्छन्दमरण' अर्थात् ( भीष्मजीके समान ) कालके वशमें न होकर स्वेच्छासे कलेवर छोडना । (८) 'देवकीडानदर्शन'

अर्थात् स्वर्गमें देवता जो कीडा करते हैं, उन्हें यहाँसे देखना और वैसी कीडा स्वयं कर सकता ! (९) 'यथासङ्कर्य- संसिद्धि' अर्थात् सङ्कस्थित वस्तुका तुरंत प्राप्त होना, सङ्कस्थित कार्योका तुरंत सिद्ध होना । (१०) 'अप्रतिहतगति और आज्ञा' अर्थात् आज्ञा और गतिका कही भी न सकता । (इस सिद्धिसे सम्पन्न योगीकी आज्ञाको राजा भी सिर ऑखों चढाता है। ऐसे योगी चाहे जहाँ जा आ भी सकते है।)

शुद्रसिद्धियाँ पाँच हैं—(१) 'तिकालकता'—भूतः भविष्यः, वर्तमान इन तीनों कालोंका ज्ञान । ( महर्षि वास्मीकिजीको यह सिद्धि केवल अखण्ड राम-नाम-स्मरणसे प्राप्त हुई थी और इसीस वे श्रीरामचन्द्रजीके जन्मके पूर्व रामायण लिख सके।)(२) 'अहन्द्रता'—शीत-उष्णः सुखन्दुःखः, मृदु कठिन आदि इन्होंके वशमे न होना ( ऐसे सिद्ध पुरुप इस समय हिमालयमें तथा अत्यत्र भी देखे जाते हैं।(३) 'परचित्ताद्यभिक्षता' दूसरोंके मनका हाल जाननाः दूसरोंके देखे हुए स्वफ्रोंको जान लेना इन्यादि। ( इसीको आजकल प्याट रीडिंग' कहते हैं।)(४) 'प्रतिप्रम्म'-अमि, वायु, जल, राम्त्रः, विष और सूर्यके तापका कोई असर न होना।(६) 'अपराजय' सबके लिये अजेय होकर सवपर जयसम करना।

इन सब प्रकारकी सिद्धियोंको प्राप्त करनेके लिये अनेक प्रकारके साधन हैं, मनमे तरह-तरहकी कामनाएँ रक्खे हुए लोग इप्टिक्सिके साधनमें महान् कप्ट सहते हैं। परन्तु नगवान् कहते हैं कि, इन अनेक प्रकारके साधनीके विनासन सिद्धियो-की प्राप्ति जिस एक धारणांस होती है वह मैं दुझे बतलाता हूँ

### जितेन्द्रियस्य दान्तस्य जितश्वासारमनो भुनेः । मद्यारणां धारयतः का सा सिद्धिः सुदुर्श्वमा ॥

पश्चक्तानेन्द्रियों और पश्चक्रमेन्द्रियोंको जिसने शम दमसे जीता है, प्रस्तर वैराग्यके द्वारा जिसने प्राण और अपानको अपने वरामें किया है, विवेकवल्स जिसने अपने चित्तको सावधान बनाया है और मेरे निरन्तर चिन्तनसे जिसने मनोजय लाम किया है और इस प्रकार जो सत्त मेरा ही ध्यान करता है, उसके लिये कौन-सी सिद्धि दुर्लभ है ?'सब सिद्धियाँ उसकी दासियाँ बनकर सदा उसके समीप रहती हैं। पर उसको चाहिये कि यह इन सिद्धियोंका अपने स्वार्थमें प्रयोग न करें!

सिद्धियाँ किसीको जन्मतः। किसीको दिव्य ओषधियाँसे। किसीको मन्त्रसे, किसीको तपसे और किसीको योगाभ्याससे प्राप्त होती हैं। साँपका वायुभक्षण करके रहना, मत्स्यका जलमें तैरना, पक्षीका आकाशमें उद्दना, ये जन्मतः प्राप्त सिद्धियाँ हैं । राजइसका नीरक्षीरियवेक, कोकिलका मधुर स्वर, चकोरका अन्द्रामृतप्राशन, ये भी जन्मसिद्ध सिद्धियाँ हैं। ओपधियोंसे माप्त होनेवाली सिद्धियोंके सम्बन्धमें श्रीएकताथ महाराज अपनी टीकामें बतलाते हैं --धमंगलवार-की चतुर्थी अर्थात् अंगारकी चतुर्थीका वत श्वेतमन्दारके नीचे बैठकर जो कोई बराबर इक्कीस वर्षतक करता रहेगा उसे उस वृक्षके नीचे श्रीगणेशजीकी मूर्त्ति मिलेगी और उससे उसे सब विद्याओंका ज्ञान प्राप्त होगा तथा उसका घर धन-धान्यसे भरेगा । अजानषृक्षका लासा चाटनेवाला आदमी अजर अमर हो जाता है । नित्य कडूआ नीम खाने-वालेपर कोई विष असर नहीं करता। पातालगांचडीका मुख प्राधन करनेवालेको देहदुःखसे कोई क्लेश नहीं होता। प्तिकातृक्षकी जड़ महाशक्तिकी एक मूर्ति ही है। इस जड़को हाथमें रखकर कोई चाहे तो अप्सराओंके बीचमें चला जा सकता और उनसे कीडा कर सकता है। ऐसी-ऐसी कितनी ओषधियाँ है, जिनसे विलक्षण सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। परन्तु इन्हे पाना सचमुच ही बद्दा कठिन है।' तपसे होने-वाली सिद्धियोंके विभयमें बतलाते हैं कि, 'कुच्छु, पराकु, चान्द्रायण आदि बन, मेधकी जलधारामें बैठ रहना, जलमें खड़े होना, ये सब ऐसे साधन हैं कि जिस भावनासे इनमेंसे जो कोई साधन किया जाता है, उससे वही सिद्धि पाप्त होती है ।' मन्त्रसिद्धिके प्रसङ्घमे कहते हैं----

प्रात्मर शवपर बैठकर अनुष्ठान करे तो उससे प्रेतदेयता प्रसन्न होते हैं और नूत, मिक्य, वर्तमान अर्थात् त्रिकालके ज्ञानकी सिद्धि होती है। सूर्यमन्त्रका अनुष्ठान करनेसे दूरदर्शनसिद्धि प्राप्त होती है। मन्त्र जैसा हो और जैसी बुद्धि हो वैसी ही सिद्धि मिलती है।

इन सब सिद्धियों के रहनेका एक निधान योगधारणा है। आसन दृढ़कर प्राणापानको एक करके जो योगधारणा करता है, उसे सब सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। ऐसा होनेपर भी भगवान कहते हैं कि यह सब कुछ भी न करके जो मुझ एक परमात्माको अपने हुदयमें धारण करता है, सब सिद्धियाँ उसके चरणतले आ जाती है और चारों मुक्तियाँ स्वभावसे ही उसकी दासियाँ होकर रहती हैं। अनेक सिद्धियोंकी धारणासे मेरी सलोकता, समीपता और सक्त्पता भी नहीं प्राप्त होती, सायुज्यताकी तो कोई बात ही नहीं!

जो मेरे अन्व अनन्यमक्त मुक्तिको भी छोड़कर मेरी भक्तिमें ही नित्य तृप्त होते हैं, वे मेरे लिये पूज्य हैं।

## परम सिद्धि अर्थात् परमानन्द-प्राप्ति

मनुष्यका सारा प्रयास आनन्दलाभके लिये हैं। उपर जिन सिद्धियों के लाभके प्रचण्ड घटारोपका कुछ वर्णन हुआ, उन सिद्धियों का लक्ष्य भी आनन्द ही होता है। पर आनन्द भी परखकर प्रहण करना चाहिये। आनन्द तीन प्रकारके हैं—हिन्द्रयगम्य, मनोगम्य और बुद्धिगम्य हिन्द्रयगम्य आनन्द पशुका, मनोगम्य आनन्द मनुष्यका और बुद्धिगम्य आनन्द देवोंका होता है। इसके भी परे विश्वद्ध बुद्धिगम्य आनन्द है जो बुद्धिप्राह्ममतीन्द्रयम्' है, उसे सत या भक्त लेते हैं। इसको परमानन्द कहते हैं। संत कनीरदास कहते हैं—

गुपत होकर परगट होने, जाने मधुरा कासी। ब्रह्मरन्त्रसे प्राण निकलि, सत्य लाकका नसी।। सोई कचा ने कचा ने। नहीं गुरूका नचाने।।

बड़ी बड़ी सिद्धियोंसे प्राप्त होनेवाला आनन्द शासत आनन्द नहीं है, परमानन्द नहीं है। वैसा आनन्द लेनेवाले योगीको कबीर साहब 'कबा' ही बतलाते हैं, उसे 'गुरुका बबा, नहीं मानते। इसलिये बास्तविक कस्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको ऐसे आनन्दके पीछे न पड़कर परमानन्द की प्राप्तिमें ही प्रयक्तवान् होना चीहिये। यही सच्चा पुरुषार्थ है। इस परमानन्दका साधन श्रीभगवान् बतलाते हैं -

निर्गुणे ब्रह्मणि मयि धारयन् विदादं मनः । परमानन्दमामौति यत्र कामोऽवसीवते ॥

इसपर श्रीएकनाथ महाराजकी टीका है- चित्तदेवता सत्त्वगुण है, इन्द्रिय रजोगुण है और विषय तमोगुण। यही

परमानन्दका आवरण है। परमानन्दको छिपा रखनेवाले ये ही प्रकृतिके तीन गुण हैं, ये ही परमानन्दकी प्राप्तिमें अधक हैं। इन तीन गुणोंको छो**ड**कर जो मेरे नि<u>र्</u>गण ब्रह्मस्वरूपका ध्यान करता है। वह परमानन्दलाम करता है। ( निर्मुणका अर्थ है प्रकृतिसुर्णोंके परे जो 'दिन्यसुण' है वह । भगवानुका सगुण साकाररूप प्राकृत नहीं बल्कि दिव्य है। गीतामें भगवानने कहा ही है कि 'जन्म कर्म च में दिव्यम्'; इस दिव्य जन्म कर्मको जो तत्त्वतः जान लेता है वह देह छोड़कर मुझे प्राप्त होता है, पुनर्जन्मको नहीं ! ) मेरे ध्यानसे परमानन्दलाम होता है और इस आनन्दमें उसकी सब इच्छाएँ विलीन हो जाती हैं। सूर्योदयके होते ही चन्द्रसहित सब नक्षत्र जिस तरह छप्त हो जाते हैं। उसी तरह परमानन्दमें करोड़ों इच्छाएँ मिलकर शेष हो जाती हैं। इन्द्रियसखकी वातें तो मारे लज्जाके जहाँ-की-तहाँ ही ठंडी हो जाती हैं । भगवान् कहते है,—हे उद्धव ! सुनो । जबतक परमानन्द नहीं मिलता तबतक लाख उपाय करनेपर भी कामकी निवृत्ति नहीं होती । इसलिये प्रत्येक साधकको परमानन्द पानेमें ही यलवान् होना चाहिये। यही परम सिद्धि है। यह भगवानुके सगुण-निर्मुण ध्यानसे प्राप्त होती है। ( पर यह ध्यान तीत्र होना चाहिये। ) अन्य सिद्धियोंके लिये जितना प्रयास किया। जाता है, उतनेसे ही परम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मक्तवर तुकाराम कहते हैं

सायन यही सिद्धियोंका हे सरह और सुख्याम । श्रीमोपरञ्जाम हेता रह मुखस आठी याम ॥

सर्तोका यह अनुभव है कि अखण्ड नाम स्मरण अथवा नामोन्बारणसे ही सब सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । परम कार्याणक भगवान् सब साधकोको ऐसी ही सद्बुद्धि प्रदान करें ।

### लालब

बद्दा मीठा चरपरा, जिभ्या सब रस लेय। चोरों कुतिया मिलि गई, पहरा किसका देय॥ माखी गुड़में गढ़ि रही, पंख रह्यो लपटाय! हाथ मलै भी सिर धुनै, लालच बुरी बलाय॥

## पश्चभूतोंकी धारणा

यह स्थूल संसार जिसे जनसाधारण वज्रके समान ठोस देखते हैं, स्वमके दश्योंसे भी अधिक हलका और सारहीन है। कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंका भार केवल मन सम्हाले हुए है और वह जबतक उस भारकी याद नहीं करता तबतक किसी प्रकारका दुःख उसे नहीं होता, जब वह स्थूल बस्तुओं के स्मरणमें ही अपनेको खो बैठता है। भूल जाता है। तब मानो उखपर सौ-सौ पहाडोंके भार आ जाते हैं और वह अनसे दबकर अधोगामी होने लगता है और लघु से-लघुनर होकर जड़प्राय हो जाता है अधिकाश लोगोंका मन अपनी विद्यालता, शक्ति और ज्ञानको भूलकर एक शरीरकी प्रवृत्तियों में इतना अधिक फँस गया है कि अपनेकी शरीरके अतिरिक्त और कुछ समझता ही नहीं; और विश्व ब्रह्माण्डके उदयन और विजयनकी तो बात हो क्या, उनकी कल्पनासे ही मुर्कित हो जाता है । मनकी यह दुर्बछता बहुत दिनोंसे अभ्यस्त है और इसीके कारण संसारके सारे दुःख-इन्द्र है। यह मन, जो कि चिन्मय है, जबतक पुनः अपने चिन्मयत्वका अनुभव नहीं कर छेगा तबतक सुखी और शान्त नहीं हो सकता; इसके लिये भावनाकी, अभ्यासकी आवस्यकता है। संतोने, शास्त्रोंने इसीके लिये अनेकों प्रकारके साधन बतलाये हैं। उनमेंसे एक प्रमुख साधन पञ्चभूतोंकी धारणा है। इसके द्वारा मनको धीरे धीरे अल्पताके कारा गारसे निकालकर अखण्ड-स्वातन्त्र्यमें, जो कि अनन्त है, स्थापित किया जाता है। वास्तवमें यही उसका स्वरूप है। स्वरूपकी उपलब्धि ही इस साधनाका उद्देश्य है, यद्यपि मार्गमे सभी प्रकारकी सिद्धियाँ भी मिलती हैं।

पञ्चमृत हैं — पृथियी, जल, तेज, बायु और आकाश। हनकी धारणाका अर्थ है कमशः चित्तको इन्हीमें बाँधना । यद्यपि ये सब चित्तमें बाँधे हुए हैं, तथापि वर्त्तमान कालकी शरीरप्राय मनोकृतिको देखते हुए, जपर उठानेका यही कमिक उपाय मालूम पड़ता है। इन पाँच भूतोंमसे सबसे पहले पृथियोंकी धारणा की जाती है। उस धारणाका यह खरूप है कि ये पाँचों भूत, जो इन्द्रियोंसे बाहर दीख रहे हैं, सबके सब मनके अंदर हैं। इस मनुष्यश्रीरोमें पैरसे लेकर जानुपर्यन्त पृथियी-मण्डल है। उसका वर्ण हरतालके समान पीला है, उसकी स्थिति चंतुष्कोण है, उसकी स्थिति चंतुष्कोण

प्राणे!को स्थिर करके पाँच घटिकापर्यन्त उपर्युक्त धारणा करनी बाहिये , यह धारणा करते-करते ऐसा अनुमय होने लयता है कि मैं एक शरीरमें आबद्ध अथवा शरीर नहीं हूँ । मैं सम्पूर्ण पृथिवी हूँ । ये बड़े-बड़े नदी-नद् मेरे शरीरकी नस-नाड़ियाँ हैं और सम्पूर्ण जीवोंके शरीरके रोग अथवा आरोग्यके कीटाणु हैं । समस्त पार्थिव शरीर मेरे अपने ही अन्न है । धरण्ड-संहितामें कहा गया है कि पूर्वीक्त प्रकारसे पृथिवीकी धारणा करके जो उसे हृदयमें प्राणोंके साथ चिन्तन करते हैं वे सम्पूर्ण पृथिवीपर विजय प्राप्त करनेमें समर्थ होते है । शारीरिक मृत्युपर उनका आधिपत्य हो जाता है और विद्ध होकर वे पृथिवीतलमें विचरण करते हैं । योगी याजवस्वयने कहा है कि पृथिवी-धररणा सिद्ध होनेपर शरीरमें किसी प्रकारके रोग नहीं होते !

जल-धारणा इस प्रकार की जाती है --जानुसे लेकर पायु-इन्द्रियपर्यन्त जलका स्थान है । किसी-किसी आचार्यके मतमें जानुसे लेकर नामिपर्यन्त जलका स्थान है। परन्तु योगी याश्चल्क्य यह बात नहीं मानते ! जलमण्डल शक्का चन्द्रमा और कुन्दके समान खेत-वर्ण है, इसका बीज अमतमय 'वं' है। इसके अधिष्ठात्री देवता चतुर्भुज, पीताम्बरधारी, गुद्ध-स्फटिक मणिके समान श्वेत-वर्ण मन्द्र मन्द्र मुस्कराते हुए परम कोमल भगवान् नारायण् हैं। इस जलमण्डलका चिन्तन करके प्राणोंके साथ इसको इदयमे है आवे और पांच घटिकापर्यन्त चिन्तन करे। इसके चिन्तनसे ऐसा अनुभव होने लगता है कि मैं जल-तत्त्व हैं। प्रियवीका कण-कण मेरे अस्तित्वसे ही स्निम्ध है । स्वर्गीय अमृत और विष दोनों ही मेरे स्वरूप हैं। कुसुमोंकी सुकुमारता और पाषाणोका विण्डीभाव मेरे ही कारण है। पृथिवी मेरा ही परिणाम है। मैं ही प्रथिवीके रूपमें प्रकट हुआ हूँ । मैं ही नारायणका आवास-स्थान हूँ । अनुभवी सन्तोने कहा है कि जल घारणा सिद्ध हो जानेपर समस्त ताप मिट जाते हैं। अन्तःकरणके विकार धुरू जाते हैं। अगाथ जलमें भी उसकी मृत्य नहीं होती।

अभि-भारणा इस प्रकार की जाती है—पायु-इन्द्रियसे लेकर हृद्वयपर्यन्त अभि-मण्डल है। इसका वर्ण रक्त है, आकार त्रिकोण है। इसका मुख्य केन्द्र नाभि और 'र' बीज है। इसके अधिष्ठात्री देवता कह हैं। इनका चिन्तन करते हुए प्राणोंको स्थित करे । जब यह धारणा सिद्ध हो जाती है, तब ऐसा अनुभव होता है कि मैं अभि हूँ । सम्पूर्ण वस्तुओका रंग-रूप जो ऑखोंने देखा जाता है मैं ही हूँ । मिण्योकी चमक-दमक, पुर्णोका सौन्दर्य और आकर्षण मेरे ही कारण है । स्प्रं, चन्द्रमा और विद्युत्के रूपमें मैं ही प्रकाशित होता हूँ । जल और पृथिवी मेरी ही लीला हैं । सबके उदरमें रहकर में ही शरीरका धारण और वीषण करता हूँ । सबके नेत्रोंके रूपमें प्रकट होकर में ही सब कुछ देखता हूँ । समस्त देवताओंका शरीर मेरेद्वारा बना है । पाँच घटिका-पर्यन्त अमि-धारणा सिद्ध होनेसे कालचकका भय नही रह जाता । साधकका शरीर यदि धायकती हुई आगमें डाल दिया जाय तो वह जलता नहीं । इस धारणामें कदका चिन्तन इस प्रकार किया जाता है: कद्र भगवान मध्याह्व कालीन स्पर्क समान प्रखर तेजस्वी हैं, आँखें तीन हैं । सम्पूर्ण शरीरमें भस्स लगाये हुए हैं, प्रसक्तासे वर देनेको उत्सुक हैं ।

वायुधारणा इस प्रकार की जाती है –हृदयरे लेकर भीहोंके बीचतक वायु-मण्डल है। इसका वर्ण अञ्चन-पुञ्जके समान काला है । यह अमूर्त तत्त्व-शक्तिरूप है, इसका बीज है (यं) | इसके अधिष्ठात्री देवता हैं--ईश्वर | प्राणीको स्थिग करके हृदयमें इसका चिन्तन करना चाहिये। इसकी भायना जब पाँच घटिकातक होने लगती है, तब ऐसा अनुभव होता है कि मैं बायु हूँ | अग्नि मेरा ही एक विकास है | इस अनन्त आकाशमें सूर्य, चन्द्रमा, पृथिवी आदिको मैंने ही-धारण कर रक्खा है। यदि मैं नहीं होता तो ये सब इस शून्य-में निराधार कैसे टिक पाते ? मेरी सत्ता ही इनकी सत्ता है। प्रत्येक वस्तुमें जो आकर्षण विकर्षण शक्ति है, वह मै ही हूँ । ये ब्रह्माण्ड-मण्डल मेरे क्रीड़ा-कन्द्रक है, मै गतिस्वरूप हूँ, सबकी गतियाँ मेरी कला हैं। समद्रमें में ही तरक्कें उछालता हूँ। बड़े बड़े दुक्षोंको झकझोरकर मैं ही पुष्प वर्षा करता हूँ । स्वका स्वासोच्छ्यास बनकर मैं ही सबको जीवन-दान कर रहा हूँ । मेरी गति अवाध है । शास्त्रोंमें कहा गया है कि यह वायु-धारणा सिद्ध होनेपर साधक निर्द्धन्द्व भावसे आकाशमें विचरण कर सकता है। जिस स्थानमें वायु नहीं हो, वहाँ भी यह जीवित रह सकता है । वह न जलसे गलता, न आगसे जलताः न वायुरे सुखता । ब्रुडापा और *मी*त उसका स्पर्श नहीं कर सकती।

आकाशकी धारणाका प्रकार निम्नलिखित है---भौंहोंके

बीचमे मूर्वापर्यन्त आकाशमण्डल है। समुदके ग्रुद्ध-निर्मल जलके समान इसका वर्ण है। इसका बीज है 'हं'। इसके अधिष्ठात्री देवता हैं-आकाशस्वरूप भगवान् सदाशिव! शुद्ध-स्फटिकके समान स्वेत-वर्ण है, जटापर चन्द्रमा हैं, पाँच मुख, दस हाथ और तीन आँखें हैं । हाथोंमें अपने अख-राख लिये हुए, दिन्य आभूषणोंसे आभूषित, वे समस्त कारणोंके कारण, पार्वतीके द्वारा आलिक्कित, भगवान् सदाशिव प्रसन्न होकर वरदान दे रहे हैं। प्राणींको स्थिर करके पाँच घटिकापर्यन्त धारणा करे । इसका अभ्यास करनेसे ऐसा अनुभव होता है कि मैं आकाश हूँ। मेरा स्वरूप अनन्त है। देश, काल मुझमें कल्पित हैं। मैं अनन्त हँ, इसलिये मेरा कोई अंश नहीं हो सकता । मेरी सम्पूर्ण विशेषताएँ मनके द्वारा आरोपित है , मन ही मुक्समें हृदयाकाश और बाह्याकाशकी कल्पना करता है। मैं घन हूँ, एकरस हूँ। न मेरे भीतर कुछ है और न तो यहर। मैं सन्मात्र हूँ । इस आकाश-धारणाके सिद्ध होनेपर मोक्षका द्वार खुल जाना है, सारी सृष्टि भनोमय हो जाती है। सृष्टि और प्रलयका कोई अस्तित्व अथवा महत्त्व नहीं रह जाता, मृत्यके वाच्यार्थका अभाव हो जानेसे केवल उसका लक्ष्यार्थ शेष रहता है, जो अपना खरूप है।

इन धारणाओका साधारण कम यह है कि पहले पृथिवी-मण्डलका चिन्तन करके उसको जलमण्डलमें विलीन कर दे, जलमण्डलको अग्निमण्डलमे, अग्निमण्डलको वायुमण्डलमे और वायुमण्डलको आकाशमें। इस प्रकार कमशः कार्यको कारणमे विलीन करते हुए सबसे। परम कारण सदाशियमे स्थापित करें और अन्ततः सदाशिवको आत्मस्वरूप, परमात्मम्बरूप जानकर उन्हींके स्वरूप-रूपसे स्थित हो जाय। इस विषयमें अनुभवी योगियोंका ऐमा उपदेश है कि प्रत्येक मण्डलका चिन्तन करते समय प्रणवके द्वारा तीन तीन प्राणायाम करके कार्य मण्डलको कारण मण्डलमें इवन कर दे!

### ॐ अमुकमण्डलम् अमुकमण्डले जुहोमि स्वाहा ।

इसी प्रकार सम्पूर्ण मण्डलोंका लय करके अपने शुद्ध स्वरूपमें स्थित हो जाना चाहिये।

ब्रह्मवेता परम योगी देव-वैद्य अश्विनीकुमारोंने कहा है कि सबके शरीर पाद्मभीतिक हैं, इन शरीरोंमें तीन तत्त्व हैं— बात, पित्त और कफ । पद्मभूतोंकी इस धारणांसे ये तीनों तत्त्व श्रुद्ध हो जाते हैं। अभिभारणांसे बातज दोष, प्रथिमी और जलधारणासे श्रेष्मज दोष निश्चत हो जाते हैं। वायु-धारणासे पित्तज और स्ठेष्मज दोष नष्ट हो जाते हैं। आकाश-धारणासे त्रिदोषजनित सम्पूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं।

पञ्चभूतोंकी इस धारणांसे कैसे-कैसे विचित्र अनुभव होते हैं, इसका बद्दा सरस वर्णन योगवाशिष्ठान्तर्गत निर्वाण-प्रकरणके उत्तराईमें अद्वासियें सर्गते बानवे सर्गतक हुआ है। उसको पढनेसे आनन्दका बद्दा विकास होना है। विस्तार-भयसे यहाँ उसका उल्लेख नहीं किया जा सकता। साधकोंकी वहीं उसका अनुशीलन करना चाहिये। इस धारणासे यह अनुभूति तो बहुत ही शीप्र होने लगती है कि यह स्थूल प्रथम मनोमय है। आगे चलकर मनकी चिन्मयताका अनुभव होता है और यही जंडस्भूति और जंडत्ववासनामें शस्य अन्तःकरणकी शुद्धि है। जब इस शुद्ध अन्तःकरणमें तत्वको स्वीकार करनेकी योग्यता आ जाती है तब उस विशुद्ध एकरसतत्वका बोब होता है। यह बोध ही समस्त साधनोंका चरम और परम फल है। शा०

## पश्चामि-विद्या

( लेखक---पण्डिन श्रीजीहरीलालजी शर्मा, मांख्ययोगा वार्य, विद्याश्चरीण, विद्यासगर )

उपनिपदोंकी अनेक विद्याओं मेंसे एकका नाम है पञ्चामि विद्या । यह पुनर्जन्मका सिद्धान्त बतानेवाली विद्या है । मृत्युके अनन्तर किमका जन्म होता है और किसका नहीं, और जिनका होता है उनका किस प्रकार होता है ! इन बानोका समावेश इस विद्यामें है ।

स्थूल्हागरको त्यागनेपर जीव स्क्ष्महारीरके साथ ही साथ स्थानान्तरको जाता है और फिर एक निर्दिष्ट कमसे वापस आता हुआ जन्मान्तरमे स्थूलहागरको पाता है। उपानपद्में इस तत्त्वको निम्म प्रकारमे समझाया है। अभिमे किसी वस्तुकी आहुति डालनेपर उस वस्तुका क्यान्तरमे परिवर्तित होकर हवामें उद्ध जाना हम सभीके अनुभवमे आया है। तीलामर घी अभिमे डालनेस वह स्युग्ध्यम्य धूमके रूपमें बदलकर वायुमें मिल जाता है। धी और उसका उत्तरकालीन परिवर्तित रूप तत्त्वहाहिसे एक ही वस्तु है, रासायनिक विक्लेपणको प्रक्रियांके ही कारण घोमें इतना परिवर्तन हो जाता है और इस परिवर्तनका कारण अभि है।

इस प्रत्यक्ष दृष्टान्तकी सहायताको लेते हुए ऋषियोंने अतलाया है कि किस प्रकार एक देहको छोड़नेसे दूसरे देहको ग्रहण करनेतक जीवका शरीर अनेक रासायनिक परिवर्तनों-को प्राप्त करता है।

मृत जीवका स्क्ष्मभूतमय शरीर श्रद्धा कहा जाता है और 'अप्' भी कहलाता है, क्योंकि उस समय उसमें जल तत्त्वकी प्रधानता रहती है। इस श्रद्धाका संयोग होता है 'सोप' से और जहाँ यह सयोग होता है, उसीको 'परलोक' कहते हैं। यह प्रथम रासायनिक परिवर्तन भूमिसे ऊर्ध्व प्रदेशमें अन्तरिक्षमें होता है। अतएव इसे परलोक कहते है। परलोकरूपी प्रथम अक्षिमे 'श्रद्धा' की आहुतिसे इस प्रकार 'सोम' होता है।

यही 'सोमरस' पर्जन्यरूपी अझिमें पङ्कर 'वर्षा' रूपमें परिवर्तित होता है। अतएव पर्जन्य द्वितीय अझि है।

तदनन्तर वर्षाका जल अञ्चरूपमें परिवर्तित होता है और पृथिवीमें इस प्रकारके परिवर्तन होनेके कारण पृथिवीको तृतीय अग्नि कहा जाता है !

यह अब फिर वीर्यरूपमें परिवर्तित होता है और पुरुष-शरीरमें इस परिवर्तनके होनेके कारण पुरुषको चतुर्थ अबि कहा जाता है।

अन्तमें वीर्य ही गर्भरूपमें परिवर्तित होता है और पत्नीमें इस परिवर्तनके होनेके कारण वह पञ्चम अग्नि कहलाती है।

इस प्रकार पाँच अग्नियों (Stages of transformation) में होता हुआ 'श्रद्धा' नामक द्रव्य भार्म' रूपमें आता है। गर्भ वीर्यसे, वीर्य अन्नसे, अन्न वर्षासे, वर्षा सोम-से और सोम श्रद्धारे होता है।

श्रद्धाते लेकर गर्भतक पाँच दशाएँ वतलायी गयी है। जीव अन्तःकरणप्रहित ही इन पाँचों दशाओं में रहता है। जिस प्रकार गर्माशयमें स्थित रजोवीर्यसे अलक शरीरमें जीव और उसके स्थ्मशरीरका सम्पर्क रहता है, उसी प्रकार वीर्यमें, अलमें, वर्षामें और शेममें भी जीवके साथ अन्तःकरणका सम्पर्क रहता है। प्रयम देहत्यागके अनन्तरकी अवस्थाको श्रद्धा कहा गया है। यह यह स्थिति है, जिसमें जीवकी अग्रिम यात्राका निश्चम होता है। 'यो यच्छूद्धः स एवं सः'।

जन्मभर सक्तमोंके अनुष्ठानसे मरणानन्तर भी श्रुभ श्रद्धा ही रहती है और दुष्कमोंके आचरणसे दुष्ट श्रद्धा रहती है . अग्निम जन्मका निर्णय हो जानेपर जीव अपने अन्तःकरणके स्वथ-ही-साथ सोमावस्था, जलावस्था, अलावस्था, वीर्यावस्था और गर्मावस्थाके स्थूल पञ्चभूतोंमें निवास करता है और अन्तिम अवस्थासे ही भूमिपर जन्म लेता है। जन्मानन्तर प्रस्मग्ररीरसंयुक्त जीवसे अधिष्ठत स्थूलश्ररीरमें ही बास्थ, यौवन और जराका परिणाम होता है।

इस प्रकार श्रद्धा वा कर्मानुसार जीव संसारमें आवारामनका चक्कर काटता रहता है और चौरासी छाख योनियोंमें धूमता फिरता सुख-दुःखमोहात्मक दशाओंमें रमता रहता है।

जन्म मरणके चक्रको पितृयान भी कहा जाता है और कृष्ण गति भी । अज्ञानका रंग काला माना गया है, अतप्त अज्ञानसे होनेवाले जन्म मरणको कृष्ण-गति (Black Route) कहते हैं।

इसके विपरीत ज्ञानका वर्ण शुक्क माना गया है और इसिंटिये शानसे होनेवाटी मुक्तिकी दशाको शुक्क गति कहते हैं। शुक्क गतिको देवयान भी कहते हैं।

शुक्क गतिमे अन्तःकरण वा सूक्ष्मशरीर भी हट जाता है। तब आत्मा अपने विशुद्ध रूपमें निवास करता हुआ चिदानन्दका उपनोग करता है।



# भीमा और नीराके पवित्र सङ्गमपर

( लेखक—'शल्त')

(१)

अभी सुर्योदय होनेमें विशेष विलम्ब था अरुणोदयकी अरुणिया भी स्पष्टरूपमे नहीं दीख रही थी। शयुमण्डल शान्त या, मलयज पवनके शीतल झौंके रह-रहकर छ आया करते थे। इतनी शान्ति थी उस समय कि दूध भी सोये हुए में जान पड़ते थे, तारे ठिटके हुए और चन्द्रमा समुद्रके पात । भीमा और नीराके सङ्कमपर जो विद्याल बटबक्ष या. उसकी एक लम्बी शाखापर दो खंत पक्षी जाग रहे थे और कैवल वेही जाग रहे थे। जैसे भीमा शान्त यी और नीरा चञ्चल, वैसे ही उन दोनों पश्चियोंमें भी एक गम्भीर वा और दूसरा उत्सुक । गम्भीर पक्षी बड़ा था और चञ्चल छोटा। छोटे पक्षीकी आँखें इधर उधर दौड जाती थी और कोई नयी वस्त देखकर बह पूछ बैठता था कि यह क्या है । उस शान्तः नीरव अक्सवेलामें केवल दो ही प्रकारके शब्द थे--एक तो नीरा नदीकी कलकलम्बनि और दूसरे उस चञ्चल पक्षीके चापत्य-मिश्रितः उत्सुकताभरे शलोचित प्रश्न ।

भीमा और नीराके मधुर सङ्गमकी ओर, जो दो प्रिय संस्थियोंके मिलन-जैसा आनन्दभय था, दृष्टि जाते ही छोटे पक्षीको एक नयीन दृश्य दीख पड़ा। एक युवक, जिसकी रेख अभी भिनी नहीं थी, झीनी सी चादरसे अपना शरीर ढके हुए। स्वस्तिकासनसे ध्यानमग्न बैठा हुआ था। न उसकी साँस चलती दीखती थी और न उसके शरीरमें र्तानक भी स्पन्दन था। उसके जीवनका चिह्न इतना ही या कि वह शान्त, स्थिर और गम्भीर मुद्रासे बैठा था। छोटा पक्षी उसको जाननेके लिये चञ्चल हो उठा । उसने बड़े पक्षीको सम्बोधित करके पूछा - भीया! यह कीन है, क्या कर रहा है ! तम तो अन्तर्यामी हो, इसके सनकी सारी वातें जानते हो। मुझे बताओं । इसके चित्तकी स्थिति जाननेके लिये मेरे मनमें बड़ा कुतुइल है। बड़ा पक्षी, जो हर या। उस समय बड़े शान्त भावते उस युवककी और ही देख रहा या। मानो युवकके हृदयकी प्रत्येक गति विधि उसकी आँखोंके सामने हो। और वह उसे देख-देखकर सुग्ध हो रहा हो । इंसने छोटे पक्षीको सम्बोधन करके कहा—बत्सल ! मैं प्रायः ब्रम्हारे प्रश्लोको टाल दिया करता हूँ । इसका यह कारण नहीं है कि मैं तुम्हारी उपेक्षा करता हूँ। बात इतनी ही है कि जब मैं स्थूल जगत्को छोदकर सुरुग जगतके किसी गम्भीर रहस्यके चिन्तनमें संलग्न रहता हूँ, तब तुम इतने उचले प्रश्न करते हो, ऐसी चर्चा छेड देते हो, जिसके कहने-सुनने, समझने-समझानेमें

रुचि ही नहीं होती। परन्त आज अभी इस समय जो तुमने मभ किया है, यह इस अवसरके अनुकूल ही है; क्योंकि जो में मनकी आँखोंसे देखा रहा हैं, वही दुम पूछ रहे हो। कितनी तन्मयता है उस युवकर्में, कितनी लगत और तलीनताके साथ तत्पर है वह अपनी साधनामें ! ऐसा मालम पहला है कि साधनाका सम्बा मार्ग यह कुछ क्षणों में ही समाप्त कर देगा। मैं तो इसके अन्तर्देशके दर्शनसे ही ध्यानस्य हो रहा हूँ। ध्यान करनेवाला किस प्रकार ध्यान कर रहा है। उसके चित्तमें इस समय किन-किन भावोंका उदय और विलय हो रहा है, उसके चित्तके चब्तरेपर कौन कौन-सी मर्तियाँ आकर नाच जाती हैं। उनको देखकर यह फिस प्रकार आनन्दविभोर हो जाता है-इन वार्तोकी कल्पनामे ही अन्तःकरणमें एक अपूर्व सुख-शन्तिका अनुभव होता है। इस समय यह घीर युवक भगवान्की मधुर और मोइक लीलाओं में रम रहा है; इसके मन, प्राण, शरीर और रोम-रोममें भगवानकी दिव्यता अवतीर्ण हो रही है। इसकी एक एक बृत्ति भगवानुको लेकर ही उठ रही है और भगवानमें ही विलीन हो रही है। इस समय यह एवित्रताः शास्ति और आनन्दकी त्रिवेणीमें उन्मजन-निमञ्जन कर रहा है। इन उतरा रहा है। कितनी मस्ती है इसमें ! देखी तो सही, इसके शरीरमेंसे प्रकाशकी कैसी किरणें निकल रही हैं! इसका मुख्यमण्डल ज्योतिर्मय हो रहा है, इसके हृदयसे शान्ति और आनन्दकी धारा प्रवाहित होकर आसपासके सम्पूर्ण जह-चेतनको एक दिव्य प्रेम और रससे सराबोर कर रही है। ऐसा जान पडता है कि यदि इसी प्रकार इसका ध्यान चलता रहा तो योडे ही समयमें इसकी सम्पूर्ण प्रकृतिका परिवर्त्तन हो आयगा और न केवल इसका अन्तःकरण ही। बल्कि स्थूलशरीर भी अत्यन्त दिव्य और नारायणमय हो जायगा ।

वत्सलने कहा—'हे राजमराल ! शिव मगवान्की कुपासे आपको महान् सिद्धि प्राप्त हैं; आप दूरकी यस्तु देख एकते हैं; दूसरेके मनकी बात जान सकते हैं; भूत और भविष्य, दूर और निकटकी सभी वस्तुएँ आपके लिये करामलक्षवत् हैं। आपसे कोई भी रहस्य अज्ञात नहीं है। आप मेरी उत्सुकताको मिटानेके लिये कृपा करके यह बतलाइये कि इसने किस प्रणाली और किस कमसे ध्यान किया है, जिससे हसे इतनी तन्मयता प्राप्त हो गयी।' राजमरालने कहा— 'खत्सल ! यह विषय अस्यन्त गोपनीय है, फिर भी तुम्हारे आग्रह और प्रेमको देखते हुए न बताना अनुस्वित जान पहला है। इसलिये सावधानीसे सनो । मैं तुम्हें इसके ध्यानकी गाढताका कारण बतलाये देता हैं । नित्य कर्म - सन्ध्यावन्दन आदिके नियमपूर्वक अनुष्ठानसे इसके सम्पूर्ण अक्तों और इन्द्रियों के देवता अनुकल तथा प्रसन्न हो गये हैं। वे ध्यानकी खिरतामें किसी प्रकारका विभ नहीं जालते । ध्यानके समय वे स्वयं ही इसके शरीर और इन्टिवींको स्थिर और अविचल कर देते हैं। यम-नियमके पालनसे और इस इद निश्चयसे कि 'अब मैं कभी पाप कर्म नहीं करूँगा पाप वासनाएँ तो इसके चिसमें उठती ही नहीं। प्राणायाम और विचारके द्वारा इसने शम कर्मकी धासनाओंका भी तनकरण सम्पन्न कर लिया है। भूत शक्कि और मन्त्र चैतन्यकी क्रियासे इसके अन्तः करण और इप्र-मन्त्रमें भी विशिष्ट शक्तिका विकास हो गया है और अब यह इच्छा करते ही एकाम हो जाता है । कितना निरुद्ध और भावप्रवण हो गया है इसका चित्त, इस बातको आज मैंने प्रत्यक्ष देखा । आज ब्रह्मवेलाके पूर्व ही जब यह यहाँ आकर बैठा और मेरे देखते-देखते ही अन्तर्मख होकर भावलोकमें प्रवेश कर गयाः तब मैं आश्चर्यन्त्रकित हो रहर था।

('इस युवकने पहले अधि प्राकारकी भावना की, अन्भव किया कि भेरे चारों तरफ एक ज्योतिर्मंद चहारदीवारी है और उसके बीचमें में सुरक्षितरूपसे बैठकर परमात्माका चिन्तन करने जा रहा हूँ । किसी प्रकारकी दुर्भावना और दुर्वासनाएँ मेरा स्पर्श नहीं कर सकतीं।' यह दृढ निश्चय करके इसने अपने सर्वाञ्जमें कीर्ति आदि शक्तियोंके साथ केशवादिका न्यास किया, जिससे इसके शरीरकी सम्पूर्ण अपवित्रताएँ धुल गर्या और शरीरमें दिव्यता आ गयी । तत्पश्चात् पीठन्यास करते हुए इसने सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमण्डल और लोकोंको यथास्थान शरीरमें स्थापित किया । इसने क्रमशः ऐसी भावना की कि यह सम्पूर्ण जगत् ब्रह्ममें स्थित है, इसके अधिष्ठान ब्रह्म हैं। इसलिये यह सम्पूर्ण जगत् ब्रह्ममय है, ब्रह्मस्वरूप है। ब्रह्मकी वह शक्ति भी बहा ही है। जिसने ब्रह्ममयी प्रकृतिको धारण कर रखा है। ब्रह्ममें आधारशक्ति, अधारशक्तिमें प्रकृति, प्रकृतिमें एक ब्रह्माण्डमण्डलको धारण करनेवाले व्यक्तरूपसे विराजमान कुर्म भगवान् और उनके आधारपर स्थित शेष भगवान्। जिन्होंने यह पृथ्वी धारण कर रखी है। पृथ्वीपर अनन्त विस्तृत उत्ताल तरक्रींसे तरकायमान धवलातिबयल श्रीरमागर जिसमें नाना प्रकारके रक्क विरक्के कमलीके आसपास अनेकों इंस. सारस आदि दिव्य पक्षी क्रीडा कर रहे हैं और

जिसके मध्यमागमें वहा ही विचाल सास्त्रिकताका साम्राज्य खेतद्वीप है—हिलोरें ले रहा है। खेतद्वीपमें लताओं के कुआ में मिण्योंका सुन्दर मण्डप है और उस मण्डपके अन्तर्गत प्रेमके पुष्प और आनन्दके फलोंचे परिपूर्ण एक दिव्य कर्ष्यकृष्ठ है। जिसकी दिव्य सुरिभिसे सारा संसार सुवासित हो रहा है। कर्ष्यकृक्षके नीचे मिण्योंकी वेदी है और उसपर रक्षजिटत सिंहासन है।"

राजमरालने कहा-''प्यारे वत्रल ! अभी थोडी ही देर पहलेकी तो बात है, इन्हीं दिव्य वस्तुओंकी भावना करते करते यह युवक इस स्थल सारका उल्लब्धन कर गया है और दिव्य लोकमें प्रविष्ट हुआ है। वहाँ जाते ही इसने उस रवसिंहासनपर जो अपने सान्त स्वरूपमें अनन्तको छिपाये हुए या और अनन्त होनेपर भी सान्त दीख रहा या। द्वादशकलात्मा सूर्य) घोडशकलात्मा चन्द्रमा और दशकलात्मा अफ्रिको देखा और कमशः और भी अन्तर्जगत्में प्रवेश करता गया । वहाँ इसने सत्त्व, रज, तम-इन तीनों गुणींको देखाः तीनों अवस्थाएँ इसके सामने नाच गयीं; उनके अभिमानी भी आये और नमस्कार करके चले गये। इसने आत्मा, अन्तरात्मा और शानात्माको प्रत्यक्ष देखा । इस विश्रद्ध प्रेम और शानके राज्यमें, जहाँ दोनोंका एकत्व है, पहुँचते ही इस युवकके सामने भगवानका लीला-लोक प्रकट हो गया है। इस समय यह नारायणके शक्क-चक्र-मदा-पद्मधारी। वर्षाकालीन मेधके समान सुन्दर, पीताम्बर ओढ़े हुए, मधुर, मञ्जल, मञ्जलमय खरूपकी सेवा कर रहा है। इसने अभी कुछ ही क्षण पहले भगवात्का चरणामृत लिया है, उन्हें अपने हायसे माला पहनायी है, अनेकों प्रकारके फल-मूल और व्यञ्जनके नैवेद्य लगाये हैं। और प्रेमपूर्वक आग्रह करके भगवानको खिळाये हैं। कितने प्रेमी हैं भगवान्, प्रेमका प्रतिदान तो केवल वे ही जानते हैं। वे नित्यतृप्त हैं और अपनी अखण्ड महिमामें स्थित हैं, फिर भी प्रेमपरवहा होकर अपने भक्तींके लिये क्या-क्या नहीं करते ? मगवान्ने इसकी सेवा स्वीकार की है, इसे अभवदान दिया है और अपनाया है। इस समय प्रेमभुग्ध होकर आरती करता हुआ यह भगवान्के सामने नाच रहा है और इसके शरीरमें कमशः आठों सान्त्रिक भाव उटय हो-होकर अपनेको सार्थक कर रहे हैं .''

वत्तल्मे पूछा—'राजमराल ! तुम्हें तो इसका भविष्य भी हात है; अब आगे क्या होगा, यह बतलानेकी कृपा करो ।' राजमरालने कहा —''अब प्रातःकाल होनेपर आया । मुझे यहाँचे बहुत दूर, पण्डरपुरले पत्रास मीलपर गुप्तिलक्ष भगवान शक्करका दर्शन करने जाना है; इसलिये मैं तो अब चलता हूँ । इसका ध्यान अभी शीष्ठ टूटनेवाला नहीं, इसका धरीर भी नारायणमय हो जायगा । अभी तो मैं चल्यूँ।'' वस्सलने कहा -'राजमराल ! मुझे भी अपने साय ले चलें।' राजमरालने अनुमति दी और दोनोंने एक ही साथ वहाँसे यात्रा की ।

#### (२)

महाराष्ट्रमे भगवान् शक्करके आठ लिङ्ग अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। उनमें सात प्रकट हैं और आठवाँ गुप्त । बड़े महादेव, जो कि हरिहरात्मक लिङ्गमूर्ति है, शिवाजीके पूर्वजोंके द्वारा चिरकालसे पुजित हैं। उनके दर्शनमात्रसे आज भी जीवोंके अन्तरतलमें एक अलैकिक पवित्रताका सञ्चार होता है। वहाँसे थोड़ी ही दर, एक कोसके लगभग टो पर्वतीकी सन्धिमें भगवान् शङ्करका गुप्त लिङ्ग है, वहाँ हरे-भरे, सुन्दर-सुन्दर कुक्ष हैं। बारहों मास बहनेवाले झरने हैं। दो-तीन छोटे-छोटे कुटीर हैं, जिनमें कभी कभी दो-एक साध रह जाते हैं और कभी कोई नहीं रहता। ग्राप्तलिक भगवानुके ठीक जपर पर्वतशृङ्खपर पीपलके कई बहु-बहु इक्ष हैं। उनमें एक तो मानो वहाँके बुक्षोंका राजा ही है । थोड़ी हवामें भी जब उनके पत्ते खडखड़ा उठते हैं। तब ऐसा जान पहता है मानो भगवान् शङ्करका डमरू बज उठा हो । उस स्थानकी अनन्त महिमा है और अनन्त सौन्दर्य है। राजमराल प्रतिदिन वहीं जाकर झरनेमें स्नान करते. शिवकी पूजा करते, पीपलपर बैठकर उनका ध्यान करते । यही उनका सहज कर्म था । न इसमें परिश्रम था और न क्रियता । जैसे स्वभावतः प्राण चला करते हैं, वैसे ही उनके शरीरसे यह क्रिया हुआ करती थी।

प्रतिदिनकी अपेक्षा आज कुछ विशेषता थी। रोज वे अकेले रहते थे, आज दो थे। जब वे नित्य-कृत्य समाप्त करके बढ़ी शान्तिसे पीपलकी एक शास्तापर बैटे, तब बत्तललने पूछा— भैया! उस युवककी क्या स्थिति होगी, अस उसका इस समय क्या भाव होगा! वह क्या अनुभव करता होगा! राजमराल उस समय व्यानस्य हो रहे थे, वे किसी भी प्रभका उत्तर देना नहीं चाहते थे। वस्तल उनका रख देखकर चुप हो रहा। परन्तु उसके मनमें इस बतकी कही छटपटी थी कि उस युवककी क्या स्थिति है। योड़ी देरके बाद बत्तलने देखा राजमरालकी आँखोंसे आँखुकी

भारा बह उही है, क्षरीर काँप रहा है, सारे शरीरपर स्वेद-बिन्द हैं और मुख्यमण्डल प्रेमकी ज्योतिसे जगमगा रहा है । राजमरालकी यह दशा देखकर वत्सलको उनके शरीरकी बढी चिन्ता हो गयी और यह उन्हें अपने पक्को पक्के हवा करने लगा एवं अनेको प्रकारसे उन्हें जगानेकी चेष्टा करने लगा । बहुत उपचारके बाद अब वे होशमें आये और स्वस्थ हए, तब वत्सलने पूछा --'मैया, यह तुम्हारी क्या दशा हो गयीथी ? किस अनुभूतिमें तुम इब गये थे ? दुन्हारे लिये ऐसी कौन-सी अनहोनी बस्त है। जिसे देख-सुनकर या सारण करके तम विद्वल हो जाते ही ! मेरे प्रश्नको सुनातक नहीं । यदि कोई अत्यन्त रहस्यकी बात न हो तो बतलानेकी कृपा करो ।' राजमरालने बड़े प्रेमसे कहा—''भाई वस्तल! द्रम तो मेरा समग्र जीवन ही पूछ रहे हो । मैं जब अपने जीवनकी अतीत घटनाओंका स्मरण करता हूँ तो भगवानुकी अहैतुकी कृपा, उनके प्रेम और अपने मस्तकपर उनके वरद कर-कमलौंकी छत्रछाया देखकर उन्हींके स्मरणमें विद्वल हो जाता हूँ । मुझे अपने तन-बदनकी सुधि नहीं रहती । देखो न मैं क्या था, क्या हो गया ! कहाँ तो एक पक्षी इंस और कहाँ भगवानकी इतनी महान कपा ! मेरा जीवन धन्य हो गयाः प्रभक्ती क्रपासे (\*\*

'सारी घटना समरण हो आयी है, कहे विना रहा नहीं जाता' यह कहकर राजमरालने फिर बोलना आरम्भ किया-''तुम कैलासपर्वतको तो जानते ही हो। यहाँसे यदि वहाँ जाना हो तो शत शत पर्यतमालाओंको पार करना पहता है। वहीं गौरीशहर चोटीके पास बढ़ा विशाल मानस-सर है, जिसमेंसे मक्ति और शतके समान ब्रह्मपुत्र और सिन्ध-ये दोनो नद प्रवाहित हुए हैं । मैं उसी मानस-सरका निवासी हैं । मैं वहाँ अकेला न या कोटि-कोटि इंस वहाँ निवास करते हैं। उन्होंमें एक मैं भी था। सब-बे-सब मानस सरमें कीडा करते थे, कमलोंसे खेलते थे; सब-के-सब शुद्ध सास्विक थे। प्रेमी थे और नीर-क्षीरियवेकी थे। एक बारकी बात है-सभी इंस इकड़े थे, अपनी विवेकशक्तिकी चर्चा चल रही यी । इंसोंकी जाति बडी विवेकवती है, पानीमैंसे दधको अलग कर लेती है; यही सबसे महान, जाति है। ऐसी एक भी समस्या नहीं, जिसे यह हल न कर सके । उसी सभामें एक प्रश्न किहा-- 'हमलोग जो मोती चुगते हैं, वे क्या बीज हैं ! उनकी उत्पत्ति कैसे; किससे !' इस प्रभक्त उत्तर सहसा कोई नहीं दे सका । अन्तमें यह निर्णय हथा

कि सब लोग इस प्रभपर विचार करें। जो इसका ठीक-ठीक उत्तर देगा, वह इमलोगोंका राजा होगा और मानस-सरके बीचोबीच जो सबसे बढ़ा कमल है, वही उसको आसनके रूपमें प्राप्त होगा। जिनकी विचारशक्ति प्रस्तर थी, उन्होंने उस खानको प्राप्त करनेके लिये प्रयक्त आरम्भ किया। छ: महीनेकी अवधि रक्सी गयी।

प्सेरे मनमें न तो उस स्थानका प्रलोभन था और न मेरी विचारशक्ति ही प्रखर थी। परन्त यह प्रश्न मेरे चित्तमें भी उठा कि जो मोती हमलोग चुगते हैं, वे क्या हैं; इन्हें किसने, किसलिये बनाया है ? केवल मोतीके ही सम्बन्धमें नहीं। सम्पूर्ण जगतुके और अपने सम्बन्धमें भी यही प्रश्न उठ खडा हुआ । मैंने अबतक कोई साधन-भजन तो किया नहीं याः सत्तकका अवसर भी कम मिला था। ऐसी स्थितिमें मैं स्वयं क्या विचार सकता ! सामने केवल निराद्या ही-निराद्या थी। आशायीतो वसः एक-गौरीशक्ररकी चोटीपर रहनेवाले भगवान शहरको पानेकी—जिन्हें मैंने कभी देखा नहीं या. बहाँतक जानेकी मुझमें शक्ति नहीं यी। परन्त जिनके पास आकाशमार्ग ने जाते हुए सिट्टों, संतों, ऋषियों और देवताओं-को मैं देखा करता था। आधा थी सो केवल उनकी ही। चित्तते प्रश्न टलता नहीं था। समाधानका कोई उपाय न या । चित्तमें इतनी व्याकुलता हुई कि जीवन भार हो गया। भला, वह जीवन किस कामका जिसमें एक तिनकेका भी यदार्थ ज्ञान नहीं है-और तो क्या, अपने आपका भी शान नहीं है। अब मैं चलूँगा भगवान् शक्करके पासः यदि रास्तेमें मर जाऊँ तो इस अशानाबुत जीवनसे वह मरना भला ही है: और यदि जीते-जी वहाँतक पहुँच जाऊँ तो सारा भेद आप ही खल जायगा । ऐसा निश्चय करके में उडा--गौरीशङ्करकी उस चोटीपर चढनेके लिये, जहाँ अवधातके वैशमें भगवान शकर निवास करते 🖁 ।

'भें उद्दा, उद्दता ही गया; न जीवनका मोह या न लोम। इसलिये कहाँकी परवा भी न थी। कितनी दूरतक कुहरा पद्दा और कितनी दूरतक अध्धकार, कहाँ जादेखे दिदुरकर गिर पद्दा, कहाँ टोकर खाकर—इन सब बातोंकी कोई याद नहीं है। आगे चलकर तो मेरा शरीर उद्द रहा है या नहीं—यह भी भूल गया, केवल मन-ही-मन उद्दता रहा। जब होशमें आता तब शरीर भी उद्दता और मूर्ज्जित हो जाता तो कहीं गिर पद्दता। एक बार ऐसे जोरकी टोकर स्था कि में तिलमिला उदा, शरीर केवल हो गया; परन्तु ऐसी आहबर्य-

जनक घटना घटी कि मैं अलग या और शरीर अलग । शरीरको ठोकर लगनेसे मुझे तिनक भी व्यया नहीं हो रही थी । मैं स्वयं आइचर्यन्विकत हो बोल उठा-'अरे ! तो क्या में शरीरसे अलग हैं ? क्यामेरा शरीर ही धायल होकर पड़ा है, उसके साथ मन मूर्जिल नहीं हुआ ? शरीर एक व्यक्ति है, मन भी एक व्यक्ति है। जगतके सम्पूर्ण शरीर और मन भिन्न-भिन्न व्यक्ति हैं। शरीरसे मनका और मनसे शरीरका सम्बन्ध है। ये जब जागरित रहते हैं तब पृथक्-पृथकः सबप्त अथवा प्रलीन रहते हैं तब एक; यही समस्त व्यक्तियों की एक समष्टि है। मोती स्थूल है, मेघ सूक्ष्म है; समुद्र कारण है, उसमें मेघ और मोती अभिन्न हैं। स्थूल जगत् सूक्ष्म जगत्में, दोनों कारण-जगत्में और मैं सबसे प्रयकः सबको देखनेवाला । सङ्गरे कारणका क्या सम्बन्ध है ! मैं ही तो कारणको देख रहा हुँ ? यह कारण मेरे अंदर है या बाइर ! अंदर है तो मुक्षरे भिन्न क्यों ! क्या मैं ही कारण बन गया है ? मुझ अनन्त, एकरस, निर्धिकार, देश-काल-सजातीय-विजातीय-स्वगतभेदरहित बस्त-परिच्छेदश्चन्य, चिद्धनमें कार्य-कारणकी परम्परा कैसी ? केवल मैं-ही मैं हूँ। ऐसा निश्चय होते ही मैं समाधित्य हो गया । कोई प्रश्न नहीं रहा ! न आकुलता यी, न शान्ति; बस, केवल मैं या ।

'जब मेरी समाधि टूटी और मैंने अपने शरीरकी ओर देखा तो वह कैलाक एक शिखरपर मगवान गौरीशक्करकी गोदमें या और वे अपने कृपा-कटाक्षोंसे उसे सीचते हुए मुस्करा रहे थे। माताकी वह स्नेहमधी मूर्ति, पिताका वह कोकोत्तर करदान आज भी मेरी ऑखोंके सामने नाच रहा है। उन्होंने अपने कर-कमलेंके स्पर्शत मुझे जीवनदान दिया और मैं सचेतन होकर उनके चरणोंके पास लोटने लगा। उनका वह कर्पूरोज्ज्वल श्रीविमह, उनकी वह ककणामयी मूर्ति कभी मुलायी नहीं जा सकती। उनकी आकारे मैं इंसोंमें लौट आया; मेरा अशान नष्ट हो गया, सम्मूर्ण समस्याएँ सुलझ गर्यी।

''छठा महीना पूरा होते-न-होते, उसी मानस-सरमें फिर हंसोंकी पञ्चायत हकड़ी हुई; सबने अपने-अपने विचार मुनाये! एकने कहा—'स्वाती नक्षत्रपर जब सूर्य आते हैं, तब सीपमें वर्षाका कल पड़नेंसे भोती बनते हैं। इसल्यि सीप और मेघ तो निमित्त-कारण हैं और जल उपादान-कारण। इसी कमसे मोतीकी उत्पत्ति होती है। जलमें बो मोती निहितस्पसे रहता है, वह स्वाती नक्षत्रकी सूर्य-रिनयों

और सीपके संयोगसे अभिन्यक हो जाता है। मोती एक बस्तु है—कारणरूपमें नित्य और कार्यरूपमें अभिन्य। इसिक्षये उसकी पवित्रता अक्षुण्ण है। उसके कारणस्वरूपपर इष्टि रखी जाय तो वह कभी दुःखद नहीं हो सकता।

'दूसरेने कहा— ध्यदि कारणमें सन वस्तुओं का अस्तित्व अलग-अलग स्वीकार किया जाय, तब तो उनका पारस्परिक सम्बन्ध जुड़ना असम्मद हो जायगा। जल पृथक् वस्तु है और उसमें स्थित मोती पृथक् वस्तु है। दोनोंका परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है — ऐसा मान लें तो जलसे मोतीके अभिव्यक होनेका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। इसिलये कारणमें स्व बस्तुओंकी अलग अलग सत्ता है, ऐसा मानना युक्तिसक्त नहीं है। कारण एक है, उसके परिणाम ही भिन्न-मिन्न कार्य हैं। मोती, सीप, मेघ, सूर्य, समुद्र और जगत्की समस्त भिन्नताएँ मूलतः एक ही बस्तुके परिणाम हैं। इसिलये प्रिय-अप्रिय और अनुकूल-प्रतिकृतका भेद केवल कार्यपर हिष्ट रखनेके कारण है। यदि यह स्थूल हिष्ट निवृत्त करके वस्तु-हिष्ट रखो जाय तो शोक मोहके लिये कहीं स्थान ही न रहे। इसिलये मोतीको मोतीके रूपमें नहीं, उस अदितीय कारणके रूपमें देखना ही निःश्रेयस है।

'भी भी वहीं या, मेरे मनमें भी बोलनेकी आयी और मैं बोल उटा—भाई ! जब यह निश्चय किया जाता है कि कारण-दृष्टिसे सब एक ही हैं, तब निश्चय करनेवाला अपनेकों किस कोटिमें मानता है ! उसका अस्तित्व तो निर्विवाद है और उसे किसी-न-किसी कोटिमें भी होना ही चाहिये ! ऐसी स्थितिने यह प्रस्त उठता है कि निश्चय करनेवाला में कार्य हूँ अथवा कारण । यदि में कार्य हूँ तो कारणको जान ही नहीं सकता । और यदि कारण हूँ तो यह सम्पूर्ण जगत् भेरा ही परिणाम होना चाहिये ! परन्तु मैं परिणामी तो नहीं हूँ ! क्योंकि मेरा ज्ञान और साखित्व एकरस, निर्धिकार है; कार्य-कारण-परम्पराकी प्रत्येक स्थितिकों मैं ज्ञानता हूँ ! मैं ज्ञानस्वरूप हूँ और यह कारण-कार्य-परम्परा मेरी दृष्टिके अन्तर्गत है । मुझ अन-तर्भम हृष्टि और हस्य सम्पद्ध ही नहीं । यह कारण-कार्य-परम्परा एक विवर्त है, जो स्वरूपमें सर्वया असम्भय है । कहाँ मोती और कहाँ जल । सब मैं-ही-मैं हूँ ।'

"मेरी बात सबके समझमें नहीं आयी। कोई-कोई हस विषयको अशेय कहकर मौन हो गये और किसी-किसीमे इसे अस्त्रीकार कर दिया। परन्तु बात यहींतक नहीं यी, सर्वश्रेष्ठ

# कल्याण



कैलामवासी शिव

कमलके सिंहासनपर बैठना मी या। इंसीमें मतमेद हो गया। उस कोलाहलमें कुछ निर्णय कैसे होता ? परन्तु भगवान् शक्करने बड़ी कुण की। वे माँ गौरीके साथ उसी सर्वश्रेष्ठ कमलपर प्रकट हो गये। अकस्मात् स्वकी आँखें उनकी ओर खिच गयीं और उनके सामने सबके सिर सुक गये। मगवान्ते कहा—'हंसो! तुम्हारें समने जो प्रश्न है, वह केवल मोतीके सम्बन्धमें नहीं है; वह तो सम्पूर्ण जगत्के सम्बन्धमें है और अपना आपा भी उससे अलग नहीं है। यह सम्पूर्ण जगत् निर्विकार आत्मस्वरूप ही है। न इसका आरम्म है, न परिणाम और न विवत। यह एकरस, सद्धन, चिद्वन और आनन्दपन है। ऐसी स्थितिमें राजमरालकी बातें ही सत्य हैं और वही सर्वोच आसनके अधिकारी हैं।'

''भगवान शहरकी अहैतको कवाको देख मैं चिकत -स्तिमित हो रहा था । परन्तु जब उन्होंने सर्वोच आसनकी बात कही, तब मेरी मन्धता भन्न हुई और मैंने उनके चरणोंके पास जाकर आर्तस्वरसे प्रार्थना की-'हे प्रभो ! इस उपाधिसे मेरी रक्षा कीजिये, ऐसे काममें न तो मेरी एचि है और न प्रवृत्ति । अवस्य ही मेरे मनके सक्य प्रदेशमें इस विषयकी कोई गुप्त वासना होगी। जिसके कारण आप ऐसा कह रहे हैं; अन्यया मैं तो यही चाहता या कि कहीं एकान्तमें रहकर आपके चरणोंका चिन्तन किया करूँ और फिर कभी इस जंजालमें न पहुँ।' मेरे भाई-बन्धु और जातीय लोग तो यही चाहते ये कि मैं वहीं रहूँ और उन्होंके समान संसारके शंश्रदोंमें फेंसा रहें | परन्तु मेरा अतिशय आग्रह देखकर भगवान शक्करने मुझे मक्त कर दिया और अब मैं उनकी कृपासे स्वच्छन्द विचरण करता हैं। उनके स्वरूप और कृपाकी कभी विस्सृति नहीं होती। जगतुकी परस्परविरुद्ध घटनाओंसे मेरे चित्तमें कभी किसी प्रकारका धौभ अयवा विकार नहीं होता । मैं प्रत्येक अवस्थामें ही अपनी मुक्तिको जानता और अनुभव करता हूँ । जब भगवान्की कृपा और वे घटनाएँ मुझे स्मरण हो आती हैं, तब मैं विह्नल हो जाता हैं न अपने शरीरकी सुधि रहती है न जगत्की ।"

 समय हो गया; आओ, आजकी रात्रि वहीं चलकर व्यतीत की जाय।" राजमरासकी बातते वत्सलका ध्यान भक्क हुआ और रोनोंने पण्डरपुरकी यात्रा की।

#### (₹)

निस्तब्ध निशीध । भीमा नदीका पायन तट । विहलनाथके मन्दिरसे घोड़ी दूर, जहाँ भगवानके चरण-चिह्न हैं,
ठीक सामने एक वृक्षपर दो पक्षी बैठे हुए थे। यदि कोई
देख सकता तो यही देखता कि उनके शरीर निष्कम्प हैं
और उनके चित्तमें केवल पण्डरीनाय भगवानकी स्मृति
है। चिरकालतक वे वैसे ही बैठे रहे। वे देख रहे थे कि
विहल भगवानकी आरती हो रही है और उनकी श्रीमूर्तिपर
बार-बार एक दिव्य ज्योति आती है और छिप जाती है।
धण्टा-घड़ियाल बज रहे हैं और विहल, विहलकी आकाशमेदी व्यक्ति दिशाएँ मुखरित हो रही हैं। बहुत समयतक
वे इसी ध्यानमें मग्न रहे। जब ऑप्सें खुली तब उन्होंने
देखा सामने भगवानके वे ही चरण-चिह्न विद्यमान हैं, जो
भगवानने संसारी जीवोंके कल्याणार्थ यहाँ रख छोड़े हैं।

कुछ समयके बाद वत्सलने फिर वही प्रश्न दुहराया---'अब उस युवककी क्या स्थिति होगी। क्या करता होगा वह १ राजभराल ! तमसे तो उसकी कोई भी स्थिति छिपी नहीं है। कपा करके बतलाओं न 11 अब राजमरालको भी उसकी कथा कहनेमें आपत्ति नहीं थी। क्योंकि अब वे बातचीत करने की भूमिमें उतर आये थे। उन्होंने कहा-- ''अब उसकी स्थितिका क्या पूछना है। वह भगवानको प्राप्त करके कृतार्थ हो गया । इमलोगीके वहाँसे चलनेके बाद उसकी साधना इतनी तेजीसे बढ़ी कि भगवानकी आरती करते-करते बेसुघ होकर वह उनके चरण-कमलोंमें लोट गया। उस दिव्य लोकमें उसका दिव्य शरीर भगवानका स्पर्श और आलिक्सन प्राप्त करके आमल परिवर्तित हो गया और वह भगवान्के श्रीविग्रह-जैसा ही चिन्मय और आनन्दमय हो गया ! आनन्दकी इस बाद्से उसका स्थूलशरीर, जो भीमा और नीराके सङ्कमपर बैठा हुआ या, प्रभावित हुए विना नहीं रहा और उसमें भी स्पष्ट चिन्मयता आ गयी। जब उसकी आँखें खुर्ली और बाह्य जगतकी ओर उसने देखा तो वहाँ भी बही हस्य, जो अन्तर्जगत्में उसने देखा या । उसकी टकटकी बँध गयी । वह इस प्रकार निर्निमेध नयनींसे निहारने छगा कि उसके सारे प्राप और सम्पूर्ण अन्तःकरण उस रूपमाधुरीके पानमें मस्त हो गये, प्रणाम करनेकी भी स्मृति न रही। भगवान्ने स्वयं अपने कर-कमलों ने उठाकर उसका आलिक्सन किया और उन्ने अपने साथ ही अपने दिव्य धाममें ले गये। उसका जीवन सका जीवन हो गया, उसके जन्म-जन्मकी आराधना सफल हो गयी और वह भगवान्का साक्षिष्य प्राप्त करके कृतकृत्य हो गया।"

यत्सलने पूछा— 'राजमराल ! उसकी अवस्या तो बहुत छोटी थी, दीर्घ कालतक उसने कुछ साधन भी नहीं किया; फिर भगवान्की कृपाकी यह दिव्य अनुभूति इतनी जल्दी उसे कैसे प्राप्त हो गयी ?' राजमरालने कहा— ''भगवान्की कृपाके लिये अवस्या अयवा साधनाकी कुछ भी अपेक्षा नहीं है, वे तो निष्कारण ही सबके ऊपर कृपा और प्रेमकी अनवरत वर्षा किया करते हैं । जिसका अन्तःकरण ग्रुद्ध हुआ, जिसके इदयमें उसके लिये सची व्याकुलता हुई, उसीने उसका अनुभव किया । पूर्वजन्ममें तीन तपस्या करनेके फलस्करण उसका अन्तःकरण ग्रुद्ध हो गया था, यासनाएँ नष्ट हो गयी थीं और भगवद्याप्तिकी उत्कट उत्कण्ठा जाग गयी थी । यही कारण है कि विना किसी साधनाके ही उसे भगवद्याप्ति हो गयी ।''

वत्तरुने राजमरालसे पूछा — भीया, क्या उसके पूर्व-जन्मकी साधना बतलानेकी कृपा करोगे ?' राजमराल बोले---''बत्सल! जिस दिन पहले-पहल उस युवकसे मेरी जान-पहचान हुई थी, उसी दिन उसने अपने पूर्वजन्मकी बार्ते मुझे बतायी थीं-जो कि अन्तःकरणके शुद्ध होनेपर घ्यानके समय स्वतः ही उसके चित्तमें स्फरित हुई थीं ! उस सुबकने मुझसे कहा था- 'पूर्वजन्ममें में एक ब्राह्मण या, विशेष शहस्त्रशन तो या नहीं, यों ही किसी प्रकार अपना जीवननिर्वाह कर छेता। कोई सुख नहीं यातो कोई दुःख भीन था। परन्त्र एक बातसे मुझे बड़ी चोट लगी। जिनका मैं विश्वास करता, उन्होंसे घोखा खाना पहता। सब-के-सब खार्यके सङ्गी, निःस्वार्य कोई बात पूछनेवाला भी नहीं । मेरे जीवनमें सबसे वडी व्यथा, सबसे बड़ी पीड़ा यही थी । और इससे छटकारे-का कोई उपाय नहीं था। एक महात्माने मेरी यह मनोदशा ताड ली और क्रपा करके उन्होंने मुझे एक साधन बतलाया। वह साधन शारीरिक नहीं, मानसिक था; इसल्पि उसके अबुद्यनमें मुझे कोई कठिनाई नहीं माल्य हुई । स्योंकि मन-ही-मन तो न जाने क्या-क्या सोचता ही रहता था। फिर एक

निश्चित बातके सोचनेमें आपत्ति ही क्या हो सकती थी। हाँ। प्रातःकाल कुछ विशेष किया करनी पहती थी।

'दो घड़ी रात रहते उठकर आवस्थक कृत्योंसे निकृत्त होकर स्थिर आसनसे बैठ जाता । दोनों अँगूठोंसे दोनों कान बन्द करके, दोनों तर्जनीसे दोनों आँख, दोनों मध्यमासे दोनों नाक और दोनों हायकी अनामिका और किनष्ठा अञ्चुलियोंसे पुखका स्पर्श करते हुए प्राण, मन और आत्माकी एकताका चिन्तन करता । कुछ दिनोंतक ऐसा अम्यास करनेसे मौंहोंके बीचमें कुछ स्पन्दन माल्म होने लगा । उससे कुछ-कुछ आनन्दका विकास हुआ और साधनामें मन लगने लगा। फिर तो कमशा बहुत-से नदी, नद, पर्यत, समुद्र और मूर्तियोंके दर्शन होने लगे ! घण्टा, शक्क और मृदक्कनी ध्वनियोंके साथ-दी-साथ वंशीके स्वर भी खुनायी पहते । भ्रमरोंका मधुर गुझार भी गूँजता ही रहता । मैं प्रायः बाह्य चिन्तनसे विरत हो जाता और उसीके आनन्दमें मस्त रहता ।'

"एक प्रक्रिया उन्होंने और बतायी थी—'जन मैं सन्ध्या-वन्दन आदि नित्य-कर्म करके बैठता तो ऐसी भावना करता कि मेरी नामिमें जो स्वाधिष्ठान वक है, उसमें एक त्रिकोण कुण्ड है; उस कुण्डमें चिन्मय अग्नि प्रज्वलित हो रही है और मेरे दुष्कर्म, दुर्भाव और दुर्गुणकी आहुतियाँ पड़कर मस्म हो रही हैं। मनके खुवासे 'ॐ अहंतां जुहोमि स्वाहा' इस कमसे एक एक दोष हूँट-हूँद हवन करता! थोड़े ही दिनोंमें मुक्के बड़ी पवित्रताका अनुभव हुआ और मेरा जीवन सहाचारमय बन गया। इस पवित्रता और सदाचारते मेरी एकामता बढ़ी और मैं श्रीकृष्णका ध्यान करने लगा।

'श्रीकृष्णके घ्यानमें मुख्यता लीलाकी ही थी, प्रातःकाल में प्रातःकालकी लीलाओंका ही चिन्तन करता। में भावकी आँखोंसे देखता श्रीकृत्यावनधाममें सबसे बड़ा, सबसे मुन्दर, सबसे विचिन्न नन्दबादाका राजमहल है। उसके मणिमय ऑगनमें अनेको दासियाँ दूध और दही मय रही हैं। वे घीरे-घीरे श्रीकृष्णकी लीला और नामोंका भी गायन करती जा रही हैं। नीलमणिके चबूतरोंपर पढ़े हुए दूध और दहींके बिन्दु इतने मनोहर जान पड़ते हैं कि ऑखें उधरसे हटती ही नहीं। नन्दरानी दासियोंको आज्ञा कर रही हैं— कोई न बोले; मेरा लक्षा, मेरा कन्हेया, अभी सोया हुआ है; कहीं किसीकी कर्केश ध्वनिसे उसकी नींद न टूट आय।' सभी दासियों बड़ी सावधानीके साथ अपने-अपने काममें

सबग हैं। श्रीकृष्ण एक सजे हुए कमरेमें मिण-रक्काटित श्रव्याध्यर सीय हुए हैं और दूसरोंकी दृष्टिमें सीते हुए होनेपर भी स्वयं जाग रहे हैं। उनके मुखकमलपर कृपा, प्रेम और आनन्दकी ज्योति स्पष्टरूपसे झलक रही है। ऐसा मालूम होता है वे अब बोल उठते हैं, तब बोल उठते हैं। अब नन्दरानी कहती हैं कि मेरे लिखाकी नींद न दूंटे, कलका यका है, तब उनके होठोंपर मुस्कराइटकी एक रेखा खिंच जाती है। माँके वास्तर्यका दर्शन करनेके लिये आँखें खुलना चाहती हैं। पर वे उन्हें बन्द कर लेते हैं। माँके प्रेमका स्परण करके उनके खरे शरीरमें रोमाझ हो आता है। उसे वे रोक नहीं सकते, परन्तु माँके लिये और उसके प्रेम तथा आनन्दके लिये वे सोये ही रहते हैं। उनकी यह गाढ़ निद्रा तबतक नहीं टूटती, जबतक माँ उनके पास जाकर नहीं जगाती।

**'स्**योंद्यके पहले ही बहुत-से ग्वालवाल ऑगनमें **१कडे** हो जाते हैं, बलराम भी उनके साथ हो छेते हैं और वे सब-के-सब इस प्रतीक्षामें खड़े हो जाते हैं कि श्रीकृष्ण कब उठें और कब उनके दर्शन-स्पर्शनसे हम धन्य हो । कोई कहता-भेरी माँ तो अभी आने ही नहीं देती थी। मैं उससे पछा खुड़ाकर भाग आया । कोई कहता कि कन्हैयाके विना न बछहे दूध पीते हैं न गौएँ पिन्हाती हैं, इसलिये गौओं के पास न जाकर में यहाँ चला आया ।' म्वालवालोंकी उत्सुकता देखकर नन्दरानी श्रीकृष्णको शय्याके पास जाकर कहती हैं-- 'छछा। द्वस्हारे बाबा तुम्हें बिना जगाये ही गोठको चले गये। वे जानते थे कि गौएँ पिन्हायेंगी नहीं, तुम्हें देखे विना । फिर भी प्रेमवश उन्होंने तुम्हें जगाना उचित नहीं एमझा ! म्बालबाल तुम्हारी प्रतीक्षामें खड़े हैं, बलहोंकी आँख भी तुम्हारी तरफ लगी है। उठो, देखो, आज कित्ना सुन्दर सूर्योदय हुआ है।' वे श्रीकृष्णके सिरहाने बार्ये हायके बल लटककर दाहिने हाथसे उन्हें सहलाने लगती हैं और श्रीकृष्ण अँगड़ाते हुए, देह तोड़ते हुए, जँभाते हुए उठकर श्राच्याके एक ओर बैठ जाते हैं -चरणकमलोंको एक ओर लटकाकर । वे अपने हार्थों सोनेकी झारीमें पानी लाती हैं। श्रीकृष्णका मुँह भोती हैं। उनके विखरे बालोंको सँबारती हैं

और फिर कस्सूरी-केसरका तिलक करके, यह कहकर बाहर जाने देती हैं कि 'बहुत जल्दी लीट आओ, जिससे कलेऊमें देर न हो।' ग्वालोंमेंसे कोई उनका हाय पकड़ लेता है, कोई बाँसुरी, कोई पीताम्बर पकड़ लेता है तो कोई कमरसे ही लियट जाता है। इस प्रकार सब नाचते-कृदते, इसते-खेलते, उछलते-कृदते बाहर जाते हैं और मैं अपनी भाव-दृष्टिसे यह सब देख-सुनकर मुग्ध होता रहता।'''

राजमरालने वत्सलसे कहा.—''यह सब कहते हुए उस युवकका कण्ठस्तर गहूद था, आँखोंते आँस्को धारा बह रही थी और सारे शरीरमें रोमाझ हो रहा था। उसने आंगे कहा.—'परन्तु मेरी यह भावना पूर्ण नहीं हो सकी। मेरे चित्तका एक सुधुप्त संस्कार जाग उठा और तबतक में उससे नहीं बंच सका, जबतक मेरी मृत्यु नहीं हो गयी। परन्तु उन्हीं साथनोंका यह फल या कि मुझे हस जन्ममें सहुद और स्त्र्राधनकी प्राप्ति हुई और अब मैं कुछ-कुछ अपने लक्य-की ओर बढ़ रहा हूँ।'''

राजमरालने बत्सलको सम्बोधन करके कहा—''इसके बाद उस युवककी जैसी स्थिति हुई, तुम सब जानते हो। भगवान् की कुपासे ही ऐसे संतींके दर्शन होते हैं। धन्य है वह भूमि, जहाँ ऐसे प्रेमी भक्त भगवान्का स्मरण, चिन्तन करते हैं! उसके दर्शनसे, वहाँके जल-वायुके संस्पर्शसे चित्तमें पवित्र भावनाओंका उद्रेक होता है। भीमा और नीराके सङ्गरपर, जहाँ बैठकर उस दिन वह युवक ध्यानमम था, जहाँ भगवान्ने प्रकट होकर उसे अपनावा था, आज भी वे ही हस्य, यदि कोई भावकी आँखसे देखे तो दीख सकते हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम भी अपना शेष जीवन वहीं ब्यतीत करें।'' बत्सल्यने कहा —'हाँ, ठीक तो है; चिल्ये, वहीं चलकर रहा जाय।' दोनों चल पड़े।

बहुत दिनोंतक लोगोंने देखा कि दो श्वेत पक्षी बड़ी गम्भीरताचे अपना जीवन व्यतीत करते हैं उस वटबृक्षपर, जो प्राचीनकालसे स्थित है भीमा और नीराके पदिश्र सङ्गरमपर।

# नीचे बनो

ऊँचै पानी ना टिकै, नीचे ही ठहराय। नोचा होय सो भरि पिंचै, ऊँचा प्यासा जाय॥ सब तें छचुताई भली, लघुता तें सब होय। जस दुतियाको चंद्रमा, सीस नवै सब कोय॥ ─य

## साधन-समीक्षा

( लेखक-साधु प्रवासाधनी )

'कस्याण'-सम्पादकने साधनाष्ट्रमें लेख भेजनेके लिये अनुरोध किया है और पन्नके साथ एक विषय सूची भेजी है। विषय-सूचीके आकार-प्रकारको देखकर ही चित्त धवडा जाता है और यह निश्चय करना कठिन हो जाता है कि इन विषयों मेरे किस विषयपर लेख लिखना चाहिये । साधन सब-के प्राणकी वस्त है, किसीसे भी साधनके विषयमें मतामतकी जिशासा करना अभद्रता समझी जाती है: क्योंकि इससे साधकके सम्बन्धमें प्रश्नकर्त्ताका राग-द्वेष उत्पन्न हो सकता है। अतएव किसीका भी साधनाको जाननेके लिये औत्सुक्य प्रकट करना सङ्गत नहीं है । मैं कुछ ऐसे महामहोपाध्याय स्मनोंके विषयमें जानता हूँ कि उनकी साधना दूसरी होनेपर भी वे बेदान्ती बनकर दूसरे पक्षके मतका सण्डन करके लोगोंमें अपनेको बेदान्ती बतलाते हैं, साय-ही साथ वे अपने शिष्योंको कौलप्रथाके अनुसार देवीकी उपासनाका उपदेश करते हैं। ऐसी अवस्थामें खण्डनखण्डखाद्यकारका क्लोक हमें याद आता है---

#### एकं ब्रह्मास्त्रमादाय नान्यं गणयतः क्रिस्त् । भारते न भीरनीरस्य भक्तः सक्ररकेलिए ॥

सम्मादक महाश्चयका उचीम जीवोंके कल्याणके लिये होते हुए भी जो लोग साधनासम्बन्धी लेख भेजेंगे, उनमें अनेकोंको अपने भतका खापन करके परमतका खण्डन करना पहेगा। मुझे यहाँ ऐसा करनेकी इच्छा न होनेके कारण शास्त्रानुसार साधकोंके लिये जो कुछ सार्वजनीनभाषचे प्रकट किया जा सकता है, उतना ही इस लेखमें व्यक्त कलँगा। साधक होनेके लिये क्या-क्या करना चाहिये (क्या प्रयम कर्चव्य है), यही यहाँ दिखाया जायगा। इसल्येय साधन-समीछा अर्थान् साधनका विचार ही यहाँ किया जायगा। एक भावकने कहा है—

'अदर कर हदे रेखो आदरिणी इयामा माके । मन तुमि देखो आर आमि देखि आर येन केह ना देखे ।'

'आदरणीया स्यामा माँको आदरके साथ द्वरयमें रक्लो। हे मन ! तुम देखो और मैं देखेँ । और कोई मी न देखने पाने ।' साधन सबके लिये प्रियतम बस्तु है। जो वस्तु जितनी प्रिय होती हैं। उसे उतना ही छिपाकर रक्ला जाता है।

भानका भूसा बाहर पड़ा रहता है, उसे कोई चुराने नहीं जाता । धानको गोल्डेमें रखना पहला है । सोने-चाँदीको बहे जतनसे सन्दक्षके भीतर बक्समें भरकर रखते हैं। उसी प्रकार गुरूपदिष्ट अभीष्ट स्यामा माँको भी इदयमें छिपाकर रखना पहता है, जिसमें उसे कोई दूसरा देख न ले। व्यवहार-में भी देखा जाता है कि सभी लोग अपनी खीको शहरचारिणी बनाये रखनेकी प्राणपणसे रक्षा करते हैं । किसी बन्ध-बात्धवके घर आनेपर स्त्रीके साथ हेंसी-मजाक नहीं किया जाता, इसीलिये आजकलके मनचले बाबू लोग उपपकी रखते हैं । जिस दिन बन्धु बान्धवादिके साथ मद्यपान करके खेल तमाशा करनेकी आवश्यकता समझते है। उस दिन उस उपप्रकीको बुलाकर खूब नाच-गान, आमोद श्रमोद करते रहते हैं: परन्त अपनी खीके सम्बन्धमें यदि कोई भद्दी मजाक कर बैठला है तो तलवार लेकर उसका सिर काटनेको तैयार हो जाते हैं । साधनके विषयमें भी इसी प्रकार समझना चाहिये । कोई किसी प्रकारकी साधना करे, उससे पूछनेपर वह चुप हो जायगा और कहेगा कि इससे तुम्हें क्या प्रयोजन है। यहींसे दलबन्दीका सप्तपात होता है। नाना प्रकारके साधक एक ही कथावाचककी कथा सुनने जाते हैं : इनमें कथाबाचककी जो कथा जिसके राधनके लिये उपयोगी होती है, वह वही कथा प्रहण करता है, दूसरी कथाका त्याग करता है । कथाबाचक यदि अपने मताग्रह-विशेषसे किसी साधनपर कटाश्च कर बैठता है तो उसे विद्यम्बना भोगनी पहती है। अतप्रय सर्वसाधारण-के लिये जो अनुकुल और हितकारी होता है, कथाबाचक अपना मताग्रहविशेष छोडकर उसी बातको कहते हैं । एक आदमीके लिये जो हितकारी है। दसरे आदमीके लिये यही अनिष्टकारी हो सकता है। इसी कारण साधन, भोजन और औषध---ये तीन कभी सब लोगोंके लिये एक नहीं हो सकते । इछीलिये सुयोग्य चिकित्सक ही प्रकृति देखकर विभिन्न दिचके लोगीके लिये विभिन्न साधन, औषध और भोजनकी व्यवस्था करते हैं।

जिसकी जिस विषयमें आसक्ति होती है, उसे उस विषयसे हटाकर दूसरे विषयमें लगानेकी चेष्टा करने-से वह उस विषयमों तो छोड़ ही नहीं सकता, उसटे उपदेशके प्रति उसकी अश्रद्धा ही उत्पन्न हो जाती है। इसल्ये कोई महायुच्य प्रकृति जाने विना किसी व्यक्तिको साधनमिषयक कोई उपदेश नहीं देते । जिस विषयमें उतका अभिनिवेदा देखते हैं, उतको उसी विषयका उपदेश देकर क्रमशः वहींसे सस्ता दिखलाकर वही उपाय बतलाते हैं। जिससे यह श्रेयलाम कर सके कतर्क, विषयासक्ति। देहात्मबुद्धि और बुद्धिकी मन्दता - ये चार साधकके प्रबल विष्ठ हैं । इनके रहते साधनाका उपदेश कार्यरूपमें परिणत होते नहीं देखा जाता इस्टिये साधकको सबसे पहले इन सबका त्याग करना पहला है। अविश्वाससे ही कुतके उत्पन्न होता है। निजकी कोई बृद्धि नहीं और शास्त्रों-का भी अध्ययन नहीं किया, तो भी अपनी साधारण बृद्धि की प्रेरणांसे किली एक मनमाने मतको उत्तम मानकर शास्त्री तथा महापुरुपोके बचनोकी जो अवशा की जाती है। उसे कृतर्क कहते हैं। शास्त्र और गुरुवाक्यके ऊपर दृढ विश्वास करके इस दोपको दूर करना चाहिये। अविश्वासके विना कुतर्क नहीं उत्पन्न होता । आविश्वासी-को उपदेश देनेसे कोई फल नहीं मिलता . एक सची घटनाका यहाँ उल्लेख करता हैं कुमिला शहरके भमीप ही दुर्गापुर एक गाँव है । उस श्राममें एक अति बृद्धिमान् और शानवान् साधु रहते थे। उनमे उपदेश देनेकी असाधारण शक्ति यी , उनके गणींसे मुग्ध होकर बहुत लोग बाहरसे उनका उपदेश सनने वहाँ जाया करते थे . वे भी जो जिस प्रकारका अधिकारी होता या उसी प्रकारका उसे उपदेश देकर बिदा करते थे, किसीमें बृद्धि भेद नहीं उत्पन्न करते थे। एक दिन एक मत्सन्त्री कृमिला के एक डिप्टी सहग्रको सम् लेकर उनके समीप उपस्थित हए । डिप्टी साहबको अभिमान था कि मैं विशेष ज्ञानवान् हुँ, इसलिये वे साधको प्रणाम करना भी उचित न समझकर बुट पहने ही उनके पास बैट गये। साध महाराज सबके साथ बातचीत करते रह गये और डिप्टी सहबको देखकर भी उनका उन्होंने कोई सम्मान नहीं किया । यह देखकर डिप्टी साहब अपने अभिमानमें ही फूले जा रहे थे। अन्तमें उपेक्षाका भाव देखकर डिप्टी साहबने स्वयं ही प्रश्न किया; ''महाशय ! कुछ ज्ञानका उपदेश दीजिये ।" साधने कहा--"हरिनाम लो ।" क्रिप्टी बन्दर आदि अनेक अर्थ होते हैं; शब्दमें क्या रक्ला है, जो आप हरिनाम खेनेको कहते हैं । मुझे तो शानीपदेश

कीजिये !'' डिप्टी साहबके यनन सुनकर भी साधु महाराज कोई उत्तर न देकर अन्यमनस्कके समान दूसरीके साथ बातचीत करते रहे। एक बार, दो बार, तीन बार—इस प्रकार उपेक्षासूचक वाक्य डिप्टी साहबसे सुनकर साधु बहुत ही रूखे स्वरसे जैरसे बील उठे-'च्य रह साला।' यह सुनते ही डिप्टी साहबके मस्तकपर मानो बजाबात हुआ। वे क्रोघरे अन्धे होकर बूट लेकर साधुको मारनेके लिये उठ खड़े हुए। वहाँ जो लोग उपस्थित थे, वे डिप्टी साहबको पकडकर शान्त करने लगे। साधु महाराजने धीरेसे बहा - 'मैंने तो आपको गाली नहीं दी, आप इस प्रकार कोधान्ध होकर मझे मारनेके लिये क्यों तैयार हो रहे हैं?' डिप्टी साहबने कहा- '-तमने अभी सक्का 'साला' कहा और अब कहते हो कि मैंने गाली नहीं दी ! तुम्हारे-जैसे मिथ्याचादी पापण्डी धुर्त्त साधु मैंने बहुत-से देखे हैं, अभी तुमको इसका पूरा मज़ा चलाता हूँ । तुम जानते नहीं कि मैं कीन हैं। तुमको अभी जेल मेज सकता हैं ।'' साधने कहा-- ''महाशय, आप डिप्टी हो सकते हैं, मैने तो आपके प्रश्नका उत्तर ही दिया है। इससे यदि मुझे जेल जाना पढ़े तो कोई दुःख नहीं, परन्तु आप विचार करके मझे जेल भेजें। विना विचारे जेल भेजनेसे आपका ही असराघ होगा 😕 डिप्टी साहबने कहा — ''उत्तर दिया आपने 'साळा' गाळी देकर 🗥

साधुने कहा - ''आप बार वार पृछ रहे थे कि 'हरि' शब्द में कीन मी शक्ति है। मैंने आपके लिये केवल एक 'साला' शब्दका प्रयोग किया। 'साला' स्त्रीके माईको कहते है। मैं अन्यसे ही ब्रह्म नारी हूँ, मैंने कभी स्त्रीसहवास नहीं किया। मेरे वाक्यसे आप मेरे साले नहीं हो सकते, अर्थात् मैं आपकी बहिनने विवाह नहीं कर सकता। यह 'साला' शब्द आपको क्रोधान्ध बनाकर मुझे मारनेका उद्योग करा रहा था। यदि शब्द मे कोई शक्ति न होती तो 'साला' शब्द आपको हस मकार कोधमें पागल कैसे कर सकता ?'' डिप्टो साहबको अब होश आया, उनकी समझमें आया कि शब्द में भी शक्ति होती है। डिप्टो साहब हरिनाम लेनेके भी अधिकारी न थे, क्योंकि अविश्वासने और विद्याके मदने उन्हें अन्धा बना रखा था। परन्तु हरिनामके गुणसे मनुष्वका सारा मद दूर होकर वह साधनके उपयुक्त बन सकता है, इसीलिये साधुने उनको हरिनामका उपदेश दिया था।

साधनका द्वितीय प्रतिबन्ध है विषयासक्ति । विषयोंमें

आसक्ति रहते साचन प्रहण करनेपर भी आलस्यादिके कारण साधनमें अग्रसर नहीं हुआ जा सकता! शास्त्रोंका और स्क्रानोंका संग करके यह दोष दूर किया जाता है।

देहात्मबुद्धिसे ही भोगासक्ति उत्पन्न होती है, देहमें आत्मबुद्धि रहते उपदेश कार्यकारी नहीं होता । बार बार देहकी नश्चरतादिका विचार करनेसे यह दोव निवृत्त हो सकता है।

एक प्रकारके ऐसे मनुष्य भी देखे जाते हैं, जिनमें उपर्युक्त तीनों प्रतिबन्ध नहीं रहते । वे अविस्वासी भी नहीं होते, विषयमें उनकी आसक्ति नहीं होती और देहात्मबुद्धि भी नहीं होती। परन्तु पूर्वजन्मके कमोंके फल्से उनकी बुद्धि-में ऐसी जडता होती है कि सैकड़ों बार समझानेपर भी वे कुछ भी समझ नहीं सकते। इस प्रकारके मुमुसु ध्यान करके या गुरुकी सेवा करके अपनी बुद्धिकी जडताको दूरकर साधनमें नियुक्त हो सकते हैं।

#### साधनका प्रयोजन

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारो पुरुषार्थ कहाते हैं। जिनके लिये अर्थ और काम ही परम पुरुषार्य होता है, उनकी ससारी जीव कहा जाता है। अर्थ और कानके सिवा जगत्में वे किसी वस्तको सध्य नहीं समझते। वे कभी किसी धर्मका सेवन करते भी हैं तो केवल काम और अर्थके लिये ही। शरीरके सखसे जरा भी बाधा आनेपर वे धर्मका त्याग कर देते हैं। ऐसे लोगोंको संसार्शनष्ट जीव कहा जाता है। ये लोग बार-बार जन्म और मृत्युके अधीन होकर संसारमें ही चक्कर कारते रहेगे। अर्थीपार्जन करके भी जो लोग इस संसारमें सुख नहीं पाते, ऐसे डोग धर्मार्थ दानादि करके परलोकके साधनका सग्रह करना आवश्यक समझते हैं। ये लोग पुरुषार्थी तो हैं। परन्तु आत्यन्तिक पुरुषार्थी नहीं हैं। साधनके द्वारा जो वस्त प्राप्त होती है। कभी न कभी उनका नाश होता ही है। स्वर्गादि भोगोका भी नाश देखनेमें आता है। इसीलिये खर्गांदिये किसी किसीकी उपेक्षाबुद्धि हो जाती है। खर्मके तथा इहलोकके सुखोंमें जिनकी विरक्ति होती है। वे ही मोक्षकी जिज्ञासाके अधिकारी हो सकते हैं। देखा जाता है कि एक साधनके द्वारा समस्त कार्य सम्पन्न नहीं होते। कुठारके द्वारा लकही चीरी जाती है। परन्तु कलम बनानेके लिये छुरीकी ही आवश्यकता पहती है। तलवारके द्वारा मनुष्य और कृष्माण्डादिको भी काटा जा सकता है, परन्तु तरकारी

बनानेके लिये कोई तलवारका स्थवहार नहीं करता । प्रत्येक कार्यके साधन पृथक्-पृथक् होते हैं ! सर्वप्रधान करणको ही साधन कहते हैं, जैसे अग्नि भोजन पाक करनेका साधन है। पाक करनेके लिये जल, जावल और पात्रादिका प्रयोजन होनेपर भी अभिके बिना पाक नहीं होता । अनएव अभिको ही साधन कहा जाता है। जलके बदले दूध, बदुलीके बदले लोटा, चावलके बदले आह आदि हो सकते हैं: परन्त पाकके लिये अभि ही चाहिये। इसी प्रकार सब कार्यों के लिये साधनविशेष होते हैं। जो लोग सामयिक द:खोंकी निवृत्तिके लिये भूत-पिशाचादिकी पूजा करते हैं। उन लोगोंको अञ्चि जलादि सामग्रीसे मन्त्रादि साधन समह करना पडता है। जो लोग भगवान्के वैद्धण्ठमें जानेके इच्छक हैं। उन्हें भक्ति और शरणागतिरूप साधन संग्रह करना पडता है जिन्हें मोक्षकी उत्कट इच्छा होती है। उनको साधनचत्रष्टय सम्पन्न होकर वेदान्तका विचार करके आत्मा और अनात्माके विचारके द्वारा जीवात्मा और परमात्माके एकत्वज्ञानके साधनको ग्राम्न और गुरुरे जानकर उसीका अवणः मनन और निविध्यासन करके तत्त्वज्ञान पानेका यन करना पडता है। इसीलिये वार्तिककार लिखते हैं ~

> पुरुवाधींपदेष्ट्रस्वाद्यद्वत् कार्ये प्रमाणता । त्रथेकारम्ये विशेषाद्वा पुमर्थातिशयखनः ॥ प्रमानिष्टस्य सम्प्राप्तिमनिष्टस्य च वर्जनस् । इच्छन्नपेक्षते योग्यभुपायमपि ग्रामादि किञ्जिद्यासं प्राप्तुमिष्टमिहेच्छति । हेमादि विस्मृतं किञ्चित्करस्थमपि किप्सिति॥ कण्टकादि जिहासित । परिहार्यतयानिष्ट रज्ज्वो सर्पादि किश्चिष स्वक्तमेव जिहासति ॥ नियतीपायसाध्यत्वाहवाप्यपरिहार्ययोः विधितः प्रतिपेधाश्व साधनापेक्षता भवेष् ॥ अज्ञानान्तरितस्वेन सम्प्राप्तस्यक्तयोः याधारम्यक्रानती नान्यत्पुरुषार्थाय कृष्यते ॥ (बू०सा०वार्तिक, सम्बन्ध-वार्तिक ८८,३-८)

कमंके द्वारा इहलोकके भीग्य प्राप्त होते हैं। कारीर यह करनेसे वर्षाके प्रवल प्रतिबन्धक नष्ट हो। जाते हैं और बृष्टि होती है। यह यज्ञरूप कर्मका फल है। अतएव यज्ञ कर्मका साधन है। निष्काम कर्म और अहैतुकी भक्ति बैकुण्टके साधन हैं। योग और ज्ञान मोक्षके साधन होते हैं। इनमेंसे किसीके लिये योग अनुकूल होता देखा जाता है और किसीके लिये विचार अनुकृष्ट होता देखा जाता है। इसीलिये सगनान्ने गीतामें दो प्रकारके उपाय बतलाये हैं ! समस्त प्राणिधर्मको तीन भारोंमें विभक्त कर कर्म, भक्ति और ज्ञान श्रेयःप्राप्तिके उपायरूपसे गीतामें बतलाये गये हैं। सबके अधिकार और रुचि समान नहीं होते। इसी कारण साधन भी विभिन्न होते हैं। देखना होगा कि साधक क्या चाइता है। यदि उसे किसी पार्थिव वस्तुकी कामना है तो मोक्षके साधन बतलानेसे उसे कोई लाभ नहीं हो सकता। वह अपनी इच्छाके अनुकुल वस्तुको पानेके लिये ही लालायित रहेगा , भजनको भी वस्तुप्राप्तिका साधन ही समझेगा । अतएच रोग देखकर जैसे ओषधिकी व्यवस्था की जाती है, उसी प्रकार साधककी इच्छाके अनुसार साधन बनलाया जाता है। ठीक-ठीक साधनकी प्राप्ति होनेपर वस्तु सिद्ध करनेमें देर नहीं होती । इसलिये जो जिस विषयमें अभिन्न हैं। उनसे उसीके साधनकी शिक्षा लेकर प्रथम इच्छा-की पूर्त्ति करके तत्र मोक्षकी चेष्टा करनी चाहिये । जो छोग देशोद्धार करनेके लिये योगसाधन करेंगे, उनके मोक्षके मार्गमें प्रतिबन्ध होनेंस उन्हें मोक्षकी प्राप्ति नहीं होगी । सारी इच्छाओंकी निवृत्ति ही मोक्ष है , मोक्षके लिये जो लोग साधन-भजन करते हैं। उनके लिये किसी विषयकी इच्छा न करना ही कर्त्तव्य है। यहाँतक कि उन्हें कौतहरुवदा या खेलके लिये भी कभी सिद्धि या स्वर्गादिकी इच्छा नहीं करनी चाहिये । आममें जाना है, यह सोचते हुए बैठ रहनेसे ही कोई ग्राममें नहीं पहुँच सकता। यहाँ चलना ही साधन है। अर्थके लिये व्यापारादि साधन करने होंगे | स्वर्गादि भोगके लिये यश, दम, दया आदि साधनींका संग्रह करना होगा। मोक्षके लिये सर्वत्यागरूप उपर्यंत ही एकमात्र साधन है। जिस कर्मका जो साधन है, उसको उस कर्मकी सिद्धिके लिये उपयुक्त रूपमें संग्रह करना होगा । रज्जुमें सर्वभ्रम होता है, वहाँ बैठकर प्राथायाम या गरुङ्ग मन्त्रका जप करनेसे सर्पभ्रम दर न होगा। वस्तुका स्वरूपशान ही वहाँ साधन है। रोशनी लेकर आते ही सर्पभ्रम दूर हो जायगा । रज्जुका शान होते ही सर्पश्रम चला जायगा । इस विश्वप्रपञ्चका कारण अज्ञान है । शानके द्वारा इसके अधिष्ठानका बोध होते ही विश्वप्रपञ्चकी निवृत्ति होकर मोध्वकी प्राप्ति होगी। मिध्या पदार्थके प्रति कभी ज्ञानी पुरुषकी प्रवृत्ति नहीं देखनेमें आती ! मिथ्याका इट निश्चय होनेपर उसमें साधककी प्रवृत्ति श्रीण हो जाती है। प्रवृत्ति न होनेसे जन्म नहीं द्वीता और जन्म न होनेसे दुःख नहीं होता। इस प्रकार अज्ञानकी निवृत्ति होनेसे दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है। दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति और परमानन्दकी प्राप्ति एक ही बात है।

### गृहस्वकी साधना

स्वरणीश्रमधर्मेण श्रद्धया गुस्तोषणात् । साधनं प्रमवेरपुंसां वैराम्यादिषतुष्टयम् ॥

वर्णाश्रमधर्मका जो लोग नियमानसार पालन नहीं कर सकते, वे क्या किसी प्रकारकी साधना कर सकते हैं ? सबसे पहले वर्णाश्रमधर्ममें तीनों वर्णोंके लिये जिन नित्य-नैमित्तिक कर्मीका विधान है। उनका निष्काम भावते पालन करना पड़ता है। मन, यचन और शरीरके द्वारा जो कछ किया जाता है। उसका फल भगवानको समर्पण कर देना पहला है और कर्त्तव्य-अद्विसे ही सारे कार्य करने पडते हैं। ब्राह्मण-क्षत्रिय और वैदयकं यहोपवीत धारण करते ही उनका गायत्री-मन्त्रमें अधिकार हो जाता है। यथाशक्ति तीन माला गायत्री-जप करनेसे शरीर राख हो जाता है। रात्रिमें जो पाप किया जाता है, प्रातःसन्ध्याद्वारा वह पाप नष्ट हो जाता है । सार्य-सन्ध्याके द्वारा दिनमें किये गये पापोंका नाश हो जाता है। असावधानताके कारण मनः बचनः कर्मसे जो पाप हो जाते हैं उन्हींका नाश सन्ध्याद्वारा हो सकता है। जो पाप जान बुझ कर किये जाते हैं। उनके नाशके लिये प्रायश्चित्त करना पड़ता है। मूर्खको द्रव्यदानादि प्रायश्चित्त करके पाप दुर करने पड़ते हैं। पाप दर होनेसे मन प्रसन्न होता है, शरीर नीरोग और सन्दर हो जाता है । इस प्रकारकी अवस्था प्राप्त होनेसे ही मनमे विषयमांगरं विराग और गुरुकी प्राप्तिकी हच्छा उत्पन्न होती है । सकतके फलका परिपाक होनेसे संतींकी सङ्गति प्राप्त होती है । उससे विधि और निषेधका ज्ञान होता है तथा सदाचारमें प्रवृत्ति होती है। सदाचारमें प्रवृत्ति होनेसे ही अशेष दुष्कृतींका नाश हो जाता है। उससे अन्त:-करण अत्यन्त निर्मल हो जाता है। तभी सदु इके कृपा कटाध-के लिये मन व्याकुल हो उठता है । गुरुष्के कूपा-कटाक्षमें ही सब प्रकारकी सिद्धि पात होती है। सब प्रकारके बन्धन अप्र होते हैं। अयमार्गके सब विष्न नष्ट हो आते हैं। सब प्रकार-के श्रेयःसाचन स्वय ही आकर उपस्थित होते हैं। जन्मान्ध-को जिस प्रकार रूपका शान नहीं हो सकता, उसी प्रकार सद्गरके उपदेशके दिना तत्त्वशानकी प्राप्ति नहीं है। सकती । अतएव सद्दर्भ कृपा कटाधने लेगमात्रसे ही तत्त्वज्ञान हो जाता है। इस प्रकार त्रिपादविभूति उपनिषद्में गुरू करने- का प्रयोजन कहा गया है । जिन लोगोंका कुलगुरुमें विश्वास न हो, उनको निम्नलिखित उपाय करना चाहिये। इस उपायसे उत्तम श्रद्धालुको एक वर्षमें और मध्यम श्रद्धालुको तीन वर्षमे गुरुकी प्राप्त हो सकती है। गुरुप्राप्तिको ही शास्त्रोंमें एक सिद्धि कहा गया है। गुरुप्राप्त होते ही समझना चाहिये कि भवसागर पार करनेको नौका मिल गयी। प्रयक्त करनेसे एक जन्ममें, और प्रयत्नमें शियलता करनेसे तीन जन्ममे मनुष्य इतार्थ हो सकता है ऐसा किसी महात्माका वचन है।

साधनकी प्राप्तिके पूर्व साधनके लिये तैयार होनेके उद्देश्यसे साधनार्थीको प्रतिदिन तीन हजार गायत्रीका जप करना चाहिये तथा निम्नलिखित यनत्र बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिये। इसके द्वारा भगवत् कुपासे शीष्ट्र ही गुइकी प्राप्ति हो जाती है। उपयुक्त गुइके प्राप्त होनेपर अपनेको उनके चरणोंमें अर्पण करके वे जैसी आजा दे, वैसा ही करना चाहिये। परन्तु किसी पाषण्डी वेशधारीके घर आते ही उस गुरु मानकर तन-मन धन अर्पण करनेकी मृर्यता भी नहीं करनी चाहिये। साधु निष्काम, निःस्पृह और अहैतुकी कृपा करने वाले होते हैं। जो अपना कोई स्वार्य सिद्ध करना चाहता है, उसको गुरुके रूपमें स्वीकार करके घोरणा नहीं खाना चाहिये।

आगे दिये जानेवाले यन्त्रके मध्यमें चित्र लगाकर ध्यान करनेसे ग्रद्ध चित्तमें गुरुकी मूर्ति दीख पहेगी, तब संश्वरहित होकर उन्हींको गुरु मानकर उनके आज्ञानुसार चलना चाहिये । दस-बीस पोथियाँ इकडी करके अपने मनसे ही एक साधनाकी विचड़ी बनाकर कुछ स्तोत्रों और मन्त्रोंका संग्रह कर कभी देवीका, कभी देवताका मन्त्र जप, ध्यान और योग करके व्यर्थ समय नष्ट नहीं करना चाहिये ! ऐसा करनेसे कोई साधनमें अग्रसर नहीं हो सकता । अपने विचारके ऊपर विश्वास न होनेसे ये कोई फल प्रदान नहीं कर सकते । विश्वाससे ही मन्त्रका परू प्राप्त होता है । जो जिस विषयका अभ्यास नहीं करता, उसके द्वारा उस मन्त्रको ग्रहण करनेसे भी कोई फल नहीं मिल सकता ! सिद्ध महापुरुषसे मन्त्र ग्रहण करनेपर उस मन्त्रका प्रश्चरण नहीं करना पहला। मन्त्रके साथ ही गुरुकी शक्ति शिष्यके शरीरमें प्रवेश कर जाती है। सिद्ध गुरुके न मिलनेकी स्थितिमें मन्त्रोंको तन्त्रोक्त नियमोंके द्वारा क्रोधन करके पुरश्वरण करना पहला है ! भगवान् सदाशिवने ३ करोड़ मन्त्रोंकी रचना की है, सिद्ध परुषोंके सिया अन्य किसीके द्वारा इन मन्त्रोंके दिये जानेपर इनका फळ नहीं प्राप्त होता । इसीलिये सिख गुकको खोजना पड़ता है । उनसे मन्त्र ग्रहण करनेपर सब विम दूर हो जाते हैं । शरीरके रोगी होनेपर योगके द्वारा या मन्त्र-जपके द्वारा शरीरको शुद्ध करना पड़ता है । जो लोग कुछ भी न करके या गायनी-मन्त्रका जप किये बिना ही साधन करते जाते हैं। उनके शरीरमें नाना प्रकारको व्याधियाँ उत्पन्न होकर साधनमे बिन्न उपस्थित कर देती हैं । व्याधि होनेपर साधन नहीं किया जा मकता । इसलिये व्याधिनाशकें निमित्त गायत्री या प्रणवका जप करना होता है ।

### 'रक्षोप्तं मृत्युतारकं सुदर्शनं महाचकम्'

नृसिहपूर्वतापिन्युपनिषद्के पञ्चमाच्यायमे इस प्रकारके यन्त्रका उल्लेख है। देवताओने प्रजापतिम कहा कि अनुष्टप मन्त्रराजमें हमारे लिये नार्रासेंह महाचक्रका वर्णन कीजिये। यह सब कामनाओंको सिद्ध करनेमं समर्थ है और योगिजन इमे मोक्षका द्वार कहा करते हैं , प्रजापतिने कहा कि यह सुदर्शनचक पडक्षर हुआ करता है इसके पट पत्रोंसे षडक्षर रहते हैं। छः ऋतुएँ होती है, उन्हांके परिमाणसे इनकी संख्या होती है। इनके मध्यम सामि होती है। नाभिमें जिस प्रकार रवके और होते हैं। उसी प्रकार इस नाभिमं पट् पत्र होते हैं बाहर मायादारा कृताकारमें परिवेष्टित होता है । आत्माको माया स्पर्श नहीं कर सकती-इसीलिये माया बाहरका आवरण है। इसके बाहर अग्रक्षर पद्म रहता है। अष्टाक्षरा गायची होती है। गायचीके समान ही इसकी संख्या होती है। बाहर मायाका परिवेष्ट्रन होता है इसके बाहर द्वादशदल पत्रका चक्र होता है। द्वादशाक्षर जगती छन्द होता है। उसकी संख्याके अनुसार पदाके पत्रोकी सख्या होती है । बाहर मायाका वेपन होता है । इसके आगे पोडशदलविशिष्ट चक्र होता है, परुपकी घोडश कलाएँ होती ं उनकी संख्याके अनुसार ही इनकी संख्या होती है ! मायाव राहररा बाहरसे वेष्टित होता है। इसके बाहर बत्तीस दलो-का पद्म रहता है । अनुष्टपुके बनीत अक्षर होनेके कारण इसकी संख्याके साथ इस पद्मका मेल हो जाता है। इसक बाहर मायाका बेप्टन है। अराके द्वारा यह यन्त्र सुबद्ध होता है। वेद ही इसके अरा है और छन्द ही इसके पत्र ।

इस सुदर्शन महाचकके मध्यमें नाभिके अंदर ॐकार रखना पड़ता है। पड़् दलेंके मध्यमें घडक्षर सुदर्शन रहता है। अष्टाक्षर ५ॐ नमो नारायणाय' मन्त्र अष्ट

# रक्षोघं मृत्युतास्कम् सुदर्शनं महाचक्रम्।

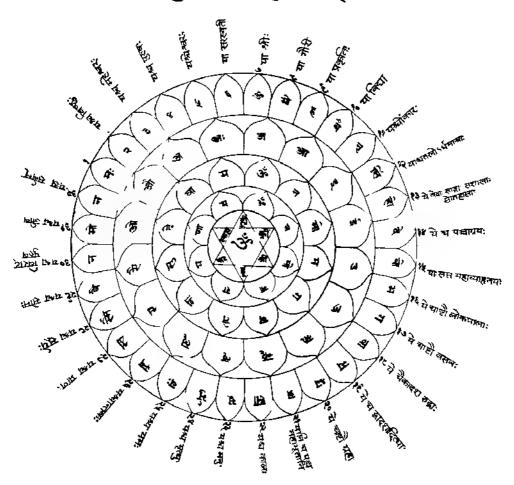

पत्रीपर लिखना होता है। द्वादश पत्रीमें द्वादशदल वासुदेव-मन्त्र (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय) लिखना होता है। षोडशदलमें मातृकासे प्रारम्भ करके विन्दुपर्यन्त (अ, आ आदि) पोडशाक्षर लिखने होते हैं। बनीस दलोंमें बनीस अक्षरका मन्त्रराज नारसिंह अनुष्ट्य लिखना होता है। यह सुदर्शन महाचक सर्वकामद, मोक्षद्वार, ऋखाय, यजुर्मय, साममय, ब्रह्ममय और अमृतमय होता है। इसके सम्मुख यसुगण वास करते हैं। दक्षिणमें आदित्य, पश्चाद्वागमें विक्वेदेव और उत्तरमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर वास करते हैं। नामिमें सूर्य और चन्द्रमा वास करते है और पार्श्वमे यह ऋक्द्रारा आदृत होता है। जिस दिन इस चकको धारण करे, उस दिन एक गोदान करना चाहिये।

### मोक्षका साधन

धर्म, अर्थ, काम और मोश्च-इन चार प्रकारके पुरुषार्थी-में मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है, यह निर्विवाद है। यही कारण है कि मुक्तिके लिये हिन्द्र, जैन, बौद्ध, मुसल्मान, ईसाई आदि मभी जाति, एवं धर्म सम्प्रदाय सदासे साधन करते आ रहे हैं । मन्त्र तन्त्र-यन्त्रके द्वारा मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो सकती, ये मोक्षकी प्राप्तिके साधनमें सहायतामात्र करते हैं। वैराग्य ही ज्ञानका मुख्य साधन है। वैराग्यकी प्राप्तिके लिये ही वर्णाश्रम धर्मोंका पालन करना पड़ता है। यह बात पहले दिखलायी गयी है। वर्णाश्रमधर्मोंके पालनके द्वारा मनके कुछ शह होनेपर अर्थ और काममें विज्ञा उत्पन्न होती है। धर्मके फलको उनकी अपेक्षा श्रेष्ठ समझकर धार्मिक पुरुष धर्मके लिये अर्थ अर्थ ही क्यों, स्नीतकका भी त्याग करनेको तैयार हो जाते हैं। धर्मसे अर्थ और कामका सिद्ध होना स्वामाविक है, परन्तु अर्थते धर्म होना कठिन है। अर्थका स्वभाव ही यह है कि वह मनुष्यको कृपण बना देता है काममें आसक्त पुरुष कमी धर्मकी प्राप्ति नहीं कर सकता। इसी कारण भुजा उठाकर व्यासजीने कहा है

## कर्ध्वबाहुर्विरौन्येष न च कक्षिष्ट्रणोति मे। धर्मादर्यश्च कामश्च स किमर्थं न सेम्बते॥

शास्त्रीमें स्वर्गीदिका जो फल बतलाया गया है, उसे सुनकर तथा अनित्य द्रन्योंद्वारा जो प्राप्त होता है, वह नित्य नहीं हो सकता --इस प्रकारके विचारके द्वारा धर्मका फल अन्तवन्त जानकर सुमुखु पुरुषकी धर्ममें भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इस प्रकारके पुरुष योग, जान या भक्तिमेंसे किसी एक साधनका आश्रय लेकर मोक्षके लिये प्रयास करते हैं। इनके साधनीका विभिन्न रूपोंमें अनेकों लेखक वर्णन करेंगे और समय-समयपर इस भी 'कल्याण' में वर्णन करते आ रहे हैं। यहाँ सब साधनोंको विस्तारपूर्वक देना असम्भव है। अतएव उक्त ज्ञान, योग और भक्तिमेंने किसी एक साधनको अपने अनुकुल जानकर साधक प्रयन्न कर सकते हैं। उनमेंसे सब साधकोंको जो साधन अवश्य करने पड़ते हैं, यहाँ में उन्होंका वर्णन कलँगा। साम्प्रदायिक भेदभावको छोड़कर सबको ये साधन समानरूपसे करने पड़ते हैं। इनका पालन किसे विना मोक्षकी प्राप्ति असम्भव है।

कामजनित लोभसे कोध उत्पन होता है और शत्रुके दोपोंको देखकर इसकी इद्धि होती है। क्षमाके द्वारा क्रोधका उपराम होता है। सङ्कल्पसे काम उत्पन्न होता है, कामके निरन्तर सेवित होनेसे उसकी वृद्धि ही होती है, कभी उसका हार नहीं होता । विचारके द्वारा कामसे विरत होनेपर अर्थान सङ्कल्प त्याग करनेपर तथा स्वादु भोजनकी स्पृहा त्यागनेपर काम नष्ट होता है। परास्याको दयाके द्वारा दूर करना पहता है। अज्ञानसे मोह उत्पन्न होता है, पापके अभ्यासके द्वारा इसकी बृद्धि होती है, प्राज्ञका सङ्क करनेमे मोह नष्ट हो जाता है । विरुद्ध शास्त्रोंके देखनेसे संशय उत्पन्न होता है, तत्त्वज्ञान-की प्राप्तिसे संशयकी निवृत्ति होती है । प्रीतिसे शोक उत्पन्न होता है, प्रियवियोगका शोक अत्यन्त कष्टपद होता है। अनिष्टकारी समझकर शोकका त्याग करनेसे ही मन स्वस्थ होता है । क्रोथ और लोभसे परासुया उत्पन्न होती है, निर्वेद और दयाके अभ्याससे उसका क्षय होता है । अहितका सेवन तथा सत्यका त्याग करनेसे मार्त्सर्य उत्पन्न होता है। साधजनी-की सेवा करनेसे मास्तर्य दूर होता है। कुलके ज्ञान तथा ऐश्वर्यसे मद उत्पन्न होता है, इनके स्वरूपका ज्ञान होनेसे वह नष्ट हो जाता है । कामसे ईर्ष्या उत्पन्न होती है और उसमें हर्प प्रकाशित करनेसे उसकी और भी वृद्धि होती है। प्रज्ञाके द्वारा उसका नारा किया जाता है । द्वेषपूर्ण वचनींसे कुत्सा उत्पन्न होती है, लोककी गति देखकर वह कुत्सानष्ट हो जाती है। शत्रकी समृद्धिका नाश करना असम्भव जानकर तीव असूया उत्पन्न होती है। उसके ऊपर करणा करनेसे वह असुया दूर हो जाती है। दीन दुखीको देखकर कुपाका पादुर्भाव होता है; उसमें जब धर्मनिष्ठा देखी जाती है; तभी कृपाकी शान्ति हो जाती है । क्वेभूतोंके अज्ञानसे ही छोभकी उत्पत्ति देखनेमें आती है। भोगकी अस्थिरताका चिन्तन करनेसे किसी वस्तुके प्रति लोभ नहीं रह जाता ।

सास्विक भोजन करनेसे मनुष्य निद्राको जय करनेसे समर्थ हो सकता है। उपस्थ और उदरकी रक्षा पैयीवलम्बन-के द्वारा करनी चाहिये। चक्ष और ओक्षकी रक्षा मनके द्वारा करनी चाहिये। मन और वाक्यकी रक्षा कर्मके द्वारा करनी चाहिये। मन और वाक्यकी रक्षा कर्मके द्वारा करनी चाहिये। मन और वाक्यके द्वारा दुष्ट चिन्तन करने पर भी कर्मके द्वारा उसका निरोध करना चाहिये। प्रमाद ही मयका कारण है। अप्रमादके द्वारा भयको दूर करना चाहिये। दम्भको साधुकी सेवाके द्वारा दूर करना चाहिये। उसका कारण है। अप्रमादके द्वारा प्रयक्तो दूर करना चाहिये। अप्रमादके द्वारा प्रयक्तो दूर करना चाहिये। उसि और ब्राह्मणको प्रणाम और उनकी पूजा करनी चाहिये। देवताओंको प्रणाम करना चाहिये। किसी को भी अप्रिय वचन न कहना चाहिये। जिससे हिंसा होती है या किसीके मनमें दुःख होता है, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये।

ध्यान, अध्ययन, दान, सत्य, ही (लजा), सरलता, क्षमा, शीच, आचार, चित्तशुद्धि, इन्द्रियजय – इन सबके साधन के द्वारा तेजकी बृद्धि होती और पापेंका नाश होता है। साथक का सारा प्रयोजन इनके द्वारा विद्ध होता है तथा विज्ञान भी उत्पन्न होता है। वस्तुकी प्राप्ति और अप्राप्तिमें एकरस रहनेने पाप नष्ट हो जाते हैं। लधु आहारके द्वारा काम कोधको जय करके अद्यापदके लिये प्रयास करना चाहिये। मन और इन्द्रियोंको एकाप्र करके राश्विके पूर्वार्द्ध और परार्द्ध में मनको आत्मामें श्वित करना चाहिये। पद्ध इन्द्रियोंको यदि एक इन्द्रिय भी छिद्रयुक्त हो तो उस इन्द्रियके द्वारा उसकी प्रज्ञा बस्तालसे जलके सम्मान बाहर निकल जाती है। मत्यजीवी जिस प्रकार कुमत्स्यको पहले पकड़कर अन्य मत्यजीवी जिस प्रकार कुमत्स्यको पहले पकड़कर अन्य मत्यजीवी जिस प्रकार कुमत्स्यको पहले पकड़कर अन्य मत्यजीवी किस प्रकार कुमत्स्यको प्रकार साधकको मनस्पी दुष्ट मत्स्यका पहले निग्नह करके तब अन्य इन्द्रियोंका निग्नह करना चाहिये।

करणे घटम्य या बुद्धिर्घटीत्पत्ती न सा मता ।
एवं धर्मास्युपायेषु नान्यद्वर्मेषु कारणम्॥
पूर्वे समुद्दे यः पन्थाः स न गच्छति पश्चिमम्।
एकः पन्था हि मोक्षस्य तन्त्रे विस्तरतः श्रणु ॥
भमया क्षीअमुच्छिन्नात् कामं सङ्करपर्वजनात् ।
सन्वसंसेवनाद्वीरो निद्वां चच्छेतुमहंति॥

रक्षेत्रकासं **अप्रसादा**ज्ञयं क्षेत्रज्ञशीखनात् । इच्छा हेवं च कामं ध भैवेंण विनिवर्त्तवेतः॥ भूमं संमोद्यसावर्त्तमस्यासादितिवर्त्तयेत निद्वां च प्रतिमां चैव ज्ञासम्यासेन तत्त्ववितः॥ दितजीर्णमिताशनात् । उपद्रवांसधा रोगान कोर्भ मोहं च सन्तीषाहिषयांस्त्रस्वदर्शनात्॥ अनकोशादधर्म जवेदर्भमवेक्षया । आयरया च जयेदाशामर्थं सङ्गविवर्जनातः॥ अनित्यत्वेन च स्तेष्टं क्षांची योगेन परिवतः। कारुग्येनातमतो मानं तच्यां च परितोषतः॥ उत्थानेन जयेत्तन्त्रां वितर्के निश्चयाक्रयेत्। भीनेन बहुभाष्यञ्च शौबेंग च भयं स्यजेत्॥ यच्छेद्वारुमनसी शुद्ध्या तां यच्छेरकातचञ्चसा। ज्ञानमारमाव**को**धेन यरछेदारमानमाध्मना ॥ तदेतदुपशान्तेन ध्यमिकर्मणा । बोद्धवर्ष योगदोषात् समुष्टिका पञ्च यान् कवयो विदुः ॥

( महा० झान्ति० २७४ ह १३ )

अध्यातमरामायणके अरण्यकाण्डके चतुर्थ सर्गमें जीवातमा-का ज्ञान किस प्रकार होता है। इसका वर्णन है । जीवात्मा और परमातमा पर्यायवानक ऋद हैं, इनके बीच मेट बिद्ध नहीं करनी चाहिये। अमानिता, अदम्भ, अहिंसा, क्षमाः, सरलताः, मनः, याणी और शरीरके द्वारा सद्वरकी सेवाः बाह्य और आन्तर शीच, एत्कर्मनिष्ठता, शरीर मन वाणीका निम्रहः विषयके प्रति वैराग्यः निरहद्वारताः समस्त विषयों से जन्म मृत्यु-जग आदिकी आलोचना, पुत्र-घन-दारा आदिमें आसक्तिका त्यागः, रनेह श्रन्यताः, इष्ट और अनिष्टकी । प्राप्तिमे समिचता, अनन्यरूपसे सब पदधौमे सर्वत्र भगवन्द्रायका दर्शन, जन-समूहके समायमका त्याग, ग्रुद्ध देशका सेवन, मूर्ख और जन समृहके प्रति अर्रात, आत्मशानके लिये सर्वदा उद्योगः, नेदान्तशास्त्रकाः अवलोकनः—इन सब साधनीसे तथा इनके विरोधी राधनीके त्यागरे जीवात्माका श्रान होता है। गीतामें तेरहमें अध्यायके ८वें फोकरो लेकर १२ कोकतक यही बात कही गयी है।

#### साधना तत्त्व

( हेस्स्य-पं॰ भीडन्भानजी शर्मा)

विषय गम्मीर और व्यापक है; अति तुन्छ जीवसे लेकर महत्तम देवाधिदेवतक सभी साध्याके साध्य हैं। जिसे जिस साध्यको पानेकी इच्छा हो, उसके लिये उसकी साध्या मौजूद है। साधना यदि निष्काम होगी तो उसका फल किसी भविष्य कालमें सर्वोत्कृष्ट (पर अज्ञात) मिलेगा और यदि सकाम होगी तो तत्काल मिल जायगा। साधना कोई भी हो, उसके साथ सावधानी अवश्य रखनी होगी; अन्यया साध्य रूठ जायगा और साधना विगड़ जायगी।

- (२) यदि आपको ब्रह्मकी साथना करनी हो तो नित्यानित्य-विवेकके द्वारा फलभोगका त्याग कर शम-दमादिकी विपुल सम्पत्तिका संग्रह करना होगा और चलते फिरते, खाते-पीते, उठते-वैठते मनको ब्रह्ममें ही लगाना होगा। अंक्षिण का स्वरूप क्या है, यह जाननेके लिये चराचर सृष्टिके प्रत्येक प्राणी-पदार्यको ब्रह्मका प्रतिरूप मानकर सर्वेत्र उन्हींका अनुसन्धान करना होगा।
- (३) यदि आएको भैरवः भवानीः हनुमानजी या अन्य किमी भी देवी-देव, भूत प्रेत, यक्ष, राक्षर, गन्धर्व अथवा डाकिनी शाकिनी। आदिको साधना करनी हो। तो सर्वेष्रयम सद्गुदके समीप रहकर इनके मन्त्र, साधना, गुण और स्वरूपका ज्ञान प्राप्त कीजिये और इनका अभ्यास हो जानेपर साधनामें मन लगाइये। उक्त देवींमें कोई सत्वगुणी, कोई रजोगुणी और कोई तमोगुणी है। इसलिये सत्वगुणी और रजोगुणी देवोंके साधन-मनत्र वेदों और मनत्रशास्त्रोंसे और तमोगुणीके माली, तेली, धोबी और चमार आदिस प्राप्त कीजिये । इसी प्रकार सत्त्वगुणी तथा रजोगुणी देवोंके स्वरूप श्रुपिप्रणीत स्तोत्रोमें आये हुए ध्यानेंसे और तमोगणीके प्रकृतिकी ताल्कालिक विकृतिसे लोजिये । इन सब बातोंको जान कर साधना कीजिये। यह ध्यान रखिये कि साधनाके समय सत्त्व-गुणी देवोंके समीपमें, रजोगुणी देवोंके सामने और तामसीके पृष्ठभागमे बैठकर उनके प्रत्यक्ष दीखते हुए या ध्यानादिसे जाने हुए स्वरूपको हृदयमें रखकर यथाविधि अप कीजिये और विनयी बने रहिये । इस प्रकार करते रहनेसे अगर आपकी साधना अनुकूल हुई तो उसकी अवधि समाप्त होनेके पहले सास्त्रिकी देवता उस काममें आपकी अरुचि

पैदा करेंगे, रजोगणी उसमें देर लगावेंगे और तमोगणी बाबा डालेंगे। ऐसी अवस्थामें आप धैर्य, ददता और संलग्नतामें मजबूत रहेंगे तो आपकी साधना सफल हो जायगी और कदाचित् कुछ गहबद होगी तो बना-बनाया काम विगड जायगा । उचित तो यह है कि साधनासम्पन्न होने-तक सब तरहरे सावधान रहें और साध्य देवको साक्षात ब्रह्म मानकर उसमें मन लगावें । अगर आराध्य देवको प्रत्यक्ष करना हो तो श्रद्धाः अस्यासः साधना और ंलग्नताकी विशेष बृद्धि करें। उससे ब्रह्मा, विष्णु, महेशादि या तो स्वप्नमें दर्शन देंगे या किसी अदृष्टपूर्व विलक्षण दृश्यके रूपमें कुछ कहेंगे । सूर्यं, शक्ति या हनूमान्जी आदि गो, द्विज, बदुक या महाकाय मर्कटके रूपमें दर्शन देंगे । भैरव-भवानी वा भोमियाँ आदि सिंह, स्वान या सर्पादिके द्वारा मिलेंगे। यक्ष राक्षम या गन्धर्वादि पशु-पक्षी या नारीके रूपमें नजर आवेंगे । भूत प्रेत और पिशाचादि मेड, ऊँट या मैंसे आदि बनकर दीखेंगे। यक्षिणी नवयुक्ती-जैसी माद्रम होगी और डाकिनी अपने ही विकृत वेषमें आवेगी। इनमें जिनको भी आप प्रत्यक्ष करना चाहेंगे वही आपको उक्त प्रकारसे दर्शन देंगे। किन्त ऐसे अनुष्ठानोंमें अनेक आपत्तियाँ आती हैं । कई एक देवता प्रत्यक्ष होनेके पहले कुछ ऐसे दृश्य उपस्थित कर देते हैं जिनको देखकर सामान्य साधक सहम जाते या वेसव हो जाते है और अन्तमें उनका बिगाइ हो जाता है। अतः ऐसी भावनाके बदले शान्त अशान्त सभीको ब्रह्मके रूपमें परिणत करके सान्त्रिकी साधना करें तो अच्छा है।

(४) यदि आप्र मन्त्र-तन्त्र या कृत्या साथना चाहें तो इस विषयके शाखोंका अध्ययन या अवलोकन कीजिये। रहस्य-ज्ञानके विना यों ही किसी सत्यात्रको सत्ताहीन करनेके लिये 'ह्यान्ह्यीं,हुं,फट्'से मन्त्रशाखोंकी समाप्ति और दूसरोंके सुत दारा और सम्पत्तिको मिटानेके लिये सेहका सूला, कुमारीका स्त्र, चाकका डोरा और पड़ोसीकी झाडू आदिसे तन्त्रशाखोंकी हतिश्री करना अच्छा नहीं। इनका अनर्थकारी अधम फल तत्काल नहीं तो अन्तकालतक अवस्य मिलता है। अत्रएय इनकी अपेक्षा-

'के ममो भगवते वासुदेवाय', 'के ममा शिवाब', 'के

नमो बकतुण्डाय', 'ॐ नमः स्याय', 'ॐ नमः शक्र्ये' 'ॐ नमो इनुमते' और 'ॐ नमः परमारमने'

- आदिके अखण्ड प्रयोगोंसे मजोंका और गन्ध-पुष्पादिसे शोभित, धृतपूर्ण बित्तयोंसे प्रश्वित और अनुष्ठानियोंके द्वारा पृजित प्रकाशमान दीपकको चौराहेमें रखकर दभ्योदनादि की बिल देनेके द्वारा तन्त्रोंका और जनपदनाशादि उत्पातोंके उपशमनार्थ अखण्ड रामध्विन, अहोरात्र होमाहुति, शतसहस्रायुत चण्डीप्रयोग और प्रतिदिनके प्रीतिमोज आदि-की कृत्याओंका प्रचार करना अच्छा है। ऐसे मन्त्र-तन्त्र और कृत्याके अमिट और अमित फलसे अझोसी पड़ोसी और आप सकु दृग्व मुखी रहंगे और आपका यश फैलेगा।

(५) यदि आपको किसी भनुष्य' की साधना करनी हो तो साध्य चाहं मा-याप, भाई-बहिन, स्त्री-पुत्र, गुरु-पण्डित, अमीर-गरीयः धनी या निर्धन कोई हो, आप उनमें ब्रह्मका अस मानकर उसी भाँति साधना कीजिये जिस भाँति आराध्य देवकी करते हैं । सबसे पहले आप उनके खान पान, व्यवहार और म्बमावको जान लीजिये और फिर उनके मन या मिजाजके मापिक साधिये। ये जो भी चाहें, कहें, करावें उसको तरंत कीजिये और सब कामोमें तत्परता दिखाते हुए मीठे बर्तावमे उनको बरावर्ती बना लीजिये , उनके कहे मुताबिक करनेसे कभी देर, मकोच या न्यनता न होने दीजिये। साधनाकं समय अगर आपको धूप, वर्षा या मर्दी आदि सतार्वे तो उनको भी सह व्येजिये । इस भाँति करनेमें यदि आपकी साधना सकाम होगी तो साध्य आपको अपना करीर-तक देनेमें भी मंकीच नहीं करेंगे आर निष्काम होगी तो सर्वस्वसे बढकर शुभाशिष् मिलेगी। जिसका पर परमातमा देंगे और बहु अभिट रहेगा ।

(६) यदि आप हाथी, घोड़े, गाय, बैल बा मेंस आदि की साधना करना चाहे तो इनमें भी उमी अहाका अदा मान कर सानुराग साधना कीजिये और ठीक समयपर चारा-दाना:पानी, सफाई और तैमाल आदिके सिवा प्यार दुलार भी करते रहिये। इस माँति करनेमें आपकी साधना सकाम होगी तो उनसे आप हर तरहका काम लेंगे, हर तरहका लाभ उटावेंगे और दूध, दही, घी, छाछ या मलाई आदि पौष्टिक पदार्थ आपको मिलते रहेंगे —िजनसे स्वास्थ्य और आयुकी वृद्धि होगी। और यदि साधना निष्काम होगी तो मरणानन्तर उनके हाइ, दाँत, चमड़ेका और उनकी सन्ततिका पूरा लाभ (आपको नहीं) पर आपके पुत्रादिकों या पड़ोसियोंको) अवस्य मिलेगा ।

(७) यदि आप तोता, मैना या मुर्गे आदि पश्चियोंकी साधना करना चाहें तो वे भी उसी वापके बेटे हैं, उनको भी उसी माँति शाधिये और मैना आदिको पहरे राम' रटाकर मुक्तिमार्गमें लगा दीजिये। साम ही मुर्गे आदिसे विषमिश्रित मोजनादिकी परीक्षा करवाकर अपाहिज बुसुक्षितोंकी प्रापरक्षा कीजिये। यदि यह साधना सकाम हो तो उक्त पश्चियोंको बेचकर पैसे पैदा कीजिये और निष्काम हो तो उनको खुले मैदानमें यमायोग्य दाना-पानी देकर पश्चिमात्रका पालन कीजिये। इस प्रयोगसे आपको जात होगा कि मनुष्योंकी अपेक्षा पश्च-पश्चियोंके आहार-विहार, वर्ताव-व्यवहार कितने उत्हर होते हैं।

(८) यदि आप हुन्न, वाटिका, वनस्पति या अजादि-की साधना करना चाहे तो बड़ी खुशीकी बात है। खुब मन लगाकर कीजिये। उनमें भी उसी बढ़ाका अंश है जिसका बढ़ा।विष्णु,महेशमें हैं! इनकी साधना यदि सकाम करोगे तो 'इक्षों' से फल-फूल, छाया और काइसमह होगा। 'वाटिका' ते पुष्प-सुगन्ध और स्वास्थ्यप्रद शुद्ध वायु मिलेगा, 'वनस्पति' से औपधनिर्माणके साधन और 'अज्ञ' से भरण-पोषण और उदरदरीका पूरण आदि अनेक लाभ होगे। और यदि निष्काम होगी तो इनसे आपको होनेवाले सभी सुख-लाम या स्वास्थ्य साधन दूसरोंको मिलेंगे, जिसमे आपका यश, पुष्य और नाम पीढ़ियाँतक मौजूद रहेगा।

(१) यदि आपको इन साधनाओं में यह सन्देह हो कि ससारक अगिल प्राणी, पदार्थ या देवादि सभीमें अकेले ब्रह्मका अंद्रा कैसे आ सकता है तो इसकी निवृत्तिके लिये आप मुँह देखनेके शीशेको फोड़कर अगिणत दुकड़े कर दीजिये। वे गोल, चौकोर, चिपटे, घट्कोण, छोटे बड़े, वारीक—कैसे भी हो, सबको दुपहरीकी धूपमें रख दीजिये। उनके समीप ही अनेक प्रकारके पात्रोंमें थी, दूध, दही, छाछ, जल, तेल आदि पदार्थ भर दीजिये और वहीं हर तरहके प्रकाशमान वस्त्र, शक्त, आभूषण और वर्तन रखवा दीजिये और फिर उन सबको अलग-अलग या एक साथ देखिये। उन सबमें ब्रह्मके प्रत्यक्ष स्वरूप तेजःपुक्ष अगदाधार और सहस्त्रों किरणवाले सूर्यका जो प्रतिविग्व आकाशमें दीखता है वहीं यथावत् (ज्यों-का त्यों) दीखेगा और साक्षत सूर्यकी माँति उन सब

धस्तुओं में दीखनेवाले प्रतिविभ्यते मी ऑखों में चकाचौंध आयेगी । इससे आप जान सकेंगे कि सूर्यकी मॉति ही ब्रह्मका अंदा भी सबमें प्रविष्ट रहता है और उसी तरह सब काम यथावत् करता है !

(१०) साधनाके अनेक प्रकार हैं। उनमें प्रतिदिनकी सेवाके सिथा (१) एक सी आठ तुल्सी-मंबरियोंसे विष्णुकी, (२) अर्कपुष्प, विस्वपन्न, पार्थिवपूजन और बद्रामिषेकसे शिषकी, (३) प्रति परिक्रमार्मे मोदक अर्पण करनेसे गणेशकी, (४) रक्तचन्दन और लाल कनीरके पुष्पेंसे युक्त १०८ अर्घ्यंता, नमस्कार और परिक्रमणसे स्पंकी, (६) रामायणके प्रकारके पुष्पेंकी सी पुष्पाञ्चलियोंसे 'बाक्ति'की, (६) रामायणके

पाठके साय तिलोंके तेलके अविश्वित अभिवेकते हृत्मान्जीकी, (७) नाम-जपके साथ जम्मक-पुण अर्पण करनेसे सीताकी, (८) दूर्वाक्कुरोंके अभिवेकते गौरीकी, (१) तैल्लाराते
भैरवकी, (१०) मूँग-भातते 'भौमियाँ' की, (११)
जलार्पणते पीपलकी, (१२) सूत्रापणते 'चट' की, (१३)
गुइमिश्रित गोधूमचूर्णदिने गौकी, (१४) स्त्रे अन्नराधिते कपौतमण्डलकी, (१५) आश्रयदानादिते अपाहिजोंकी और
(१६) मनस्तुष्टिके प्रीत्युपहारोंते परिवारकी साधना विशेष
रूपते सम्पन्न हो सकती है। उपासनाके प्रन्योंमें इनके विधिविधान विस्तारपूर्वक लिखे हैं। उनको देखकर यथोचित
कार्य करें।



# वैदिक कर्म और ब्रह्मज्ञान

( लेखक—श्रीवसन्तकुमार चटवी, एम्०, ए० )

पावचात्त्य विद्वानोंकी यह कल्पना है कि वैदिक कर्मकाण्ड और औपनिषद ब्रह्मशतमें परस्परविरोध है। डा॰ विंटरनिज टिखते हैं कि 'जब ब्राह्मणलोग यश्र यागादिके निर्श्वक शास्त्रमें प्रवृत्त थे, तब अन्य लोग उन महान् प्रश्नोंके विचारमें लगे थे जिनका पीछे उपनिषदींमें इतनी उत्तमताके साथ विवेचन हुआ है। १ (हिस्टरी आफ संस्कृत लिटरेचर पू० २३१ ) मि॰ मैकडानेल कहते हैं कि 'उपनिषद यदाप ब्राह्मणबन्धीं-के ही भाग हैं। क्योंकि हैं वे उन्होंके शानकाण्डके विस्तारस्वरूपः तथापि उनके द्वारा एक नये ही धर्मका प्रतिपादन हुआ है, जो वैदिक कर्मकाण्ड या व्यवहारके सर्वया विरुद्ध है। (हिस्टरी ऑफ संस्कृत लिटरेचर ए० २१८) इन विद्वान् प्रोफेसर-को यह नहीं सुझा कि एक ही अन्थके दो भाग एक-दूसरेके विरुद्ध कैसे हो सकते हैं। जो लोग भारतीय संस्कृतिकी परम्परा-में नहीं जन्मे, नहीं फले-फूले, उन विदेशियोंको तो इस गलतीके लिये धमा किया जा सकता है। उनका जन्म-जात संस्कार ही वैदिक कर्मकाण्डके विरुद्ध है। उनकी तो यह समझ है कि ये वैदिक कर्म अन्धविद्यासकी उपज हैं। आत्मशानसे इनका कोई सरोकार नहीं , परन्तु हम उन अग्रगण्य आधुनिक भारतीय विद्वानोंको क्या कहें जो बैदिक कर्मकाण्ड और औपनिषद असरानके इस पारचात्त्व विदानीं-द्वारा कस्पित परस्परविरोधका ही अनुवाद किया करते हैं ! क्या उन्हें भी यह नहीं सकता कि श्रीमत् शक्रराचार्य और भीरामानुजाचार्य-जैसे महान् प्रतिभाशाली व्यक्तिगोंमें इतनी

समझ तो अक्क्य रही होगी कि यदि ब्रेट्डोंके कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्डमें परस्परविरोध है तो दोनों ही काण्ड सत्व नहीं माने जा सकते ! यह बात स्मरण रहे कि श्रीराङ्कराचार्य और श्रीरामानुजाचार्य तथा भारतके सभी प्राचीन आचार्योंने यह माना है कि बेद, जिनमें उपनिषद् भी आ जाते हैं, अपीक्षेय हैं अर्थात सर्वया सत्य हैं।

इस कर्मकाण्ड और जानकाण्डके परस्परिवरोधकी करपना जिस आधारपर की जाती है, उसका यदि इस परीक्षण करें तो हमें यह देखकर आक्चर्य होगा कि इतने बड़े-बड़े विद्वान् मूलमें ही इतनी बड़ी गलती कैसे कर गये। वैदिक कर्मकाण्ड-की यह फलश्रुति है कि इत कर्मोंके आक्ररणसे स्वगंकी प्राप्ति होती है। उपनिषदींने कहीं भी इसका खण्डन नहीं किया है। इसके विपरीत उपनिषदोंके अनेक वाक्य इसके समर्थक हैं। इसके दो अक्तरण नीचे देते हैं—

'तचे इ वे तिहिष्टापूर्ने क्षतिमत्युपासते ते चान्द्रमसमेब कोकमभिजबन्ते ।' ( अभोपनिषद् १ ९ )

'जो लोग यत्र करना, वापी-कूप-तङ्गागादि खुदवाना और वगीचा लगवाना आदि इष्टापूर्तस्य कर्ममार्गका ही अवलम्बन करते हैं, वे चन्द्रलोकको प्राप्त होते हैं।' (चन्द्रलोक स्वर्गका ही एक भेद है)।

एतेषु वर्षस्ते आक्रामीषु वर्षाकाकं चहुत्तवी आदशकत् ।

#### सं नयन्त्येताः सूर्वस्य रहमयो यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः॥ (मुख्यक्ष०१।२।५)

'इन दीप्तिमान् जिह्नाओं में जो ययाकाल आहुति देता हुआ अग्निहोत्र करता है, उसे वे आहुतियाँ सूर्यकी रिमर्यों-के साथ मिलकर वहाँ ले जाती हैं, जहाँ देवताओंका एक पति सबसे ऊपर निराजता है।

मुण्डकोपनिषद् स्पष्ट ही बतलाता है कि वैदिक कर्मकाण्ड सभा अर्थात् अन्यर्थ फलप्रद है । यमा-

> 'तदेतत् सस्यं सन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपट्यन्' (सुण्डक० १:२ १

'ऋषियोंने मन्त्रोंमें जिन कमीविधयोंको देखा, वे सल्य हैं।' प्रथमतः मन्त्र प्रकट हुए, तब उन मन्त्रीके साथ वैदिक कर्म करनेकी विधियाँ ब्राह्मणग्रन्योंमें समाविष्ट की गर्या। ये ब्राह्मणग्रन्य वेदोंके ही अंग हैं और अपौर्ष्वेय बेदमन्त्रोंसे ही निकले हैं। इस प्रकार बेद मन्त्र-ब्राह्मणात्मक हैं, जैसा कि 'यज्ञपरिभाषासूत्र' में महर्षि आपस्तम्य कहते हैं—

'मन्त्रपाञ्चणयोर्वेदनामधेयम् ।' 'बेट नाम मन्त्रों और ब्राह्मणीका है ।'

वैदिक कर्म और औपनिषद मानके बीच परस्परियोध केवल आधुनिक पण्डितोंकी कल्पना है, यह बात इससे भी स्पष्ट हो जायगी कि उपनिषदोंने कितने ही स्थानोंमें वेदोंके मन्त्रभागसे प्रमाण उद्धृत किये हैं —यह कहकर कि 'तदेतद् श्रृ-चाभ्युक्तम्' अथवा 'तदेष क्लोकः' इत्यादि (अर्गात् श्रृक्मे ऐमा कहा है, अथवा वेदमन्त्र ऐसा है)।

ब्रह्मकी महिमाका वर्णन करते हुए एक जगह मुण्डकोप-निषद्में यह मन्त्र आता है—

तस्सादचः साम यजुँधि दीक्षा यक्षाइश्व सर्वे कसवो दक्षिणाइच । संबक्षादक्ष यजमानक्ष लोकाः सोमो यत्र पदते यत्र सुर्यः॥

(२ | १ : ६)

'उन परव्रक्षसे ऋग्वेदः, सामबेदः, यजुर्वेदः, दीक्षाः, यज्ञः, ऋतुः, दक्षिणाः, संदत्त्वरः, यनमान और विविध लोकः, जिनमें चन्द्र और सूर्व चलते हैं, प्रकट हुए हैं।' कठोपनिषद्में यह देखा आता है कि निचकेताको अक्षशान देनेके पूर्व उन वैविक क्षेत्रोंको करनेकी दीक्षा दी गयी, जिनसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है।

इस प्रकार यह सर्वया स्पष्ट है कि उपनिषद् वैदिक यशेंद्वारा स्वर्गकी प्राप्तिका होना धोषित करते हैं। परन्तु इस विषयमें यह मी तो कहा जा सकता है कि यशेंसे स्वर्ग-लाम भले ही होता हो, पर उपनिषदोंका लक्ष्य तो स्वर्ग नहीं प्रत्युत मोक्ष है और इसल्लि उपनिषद् ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कोई अपना समय और शक्ति वैदिक यश-यागादिमें ल्यर्थ ही ल्यय किया करे। परन्तु यह कुतर्क ही है। उपनिषद् तो स्पष्ट ही विधान करते हैं कि यश करो। स्नातकके समावर्तन-संस्कारमें आचार्य शिष्यको स्पष्ट ही आदेश देते हैं कि —

देवपितृकार्यास्यां न प्रमदितस्यम् । (तै०उ०१।१२।२)

ंदेवों और पितरोंके लिये यज्ञ करनेमें कभी प्रमाद न करना ।' मुण्डकोपनिषद्के उपसंहारमे यह कहा है कि.-

## तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां वदेत झिरोवतं विधिवद्यस्तु चीर्णम् ॥

(मुण्डक,०३२१०)

ध्यह ब्रह्मविद्या उन्होंसे कहे, जिन्होंने विधिपृर्वक शिरोबत (एक वैदिक यहा) सम्पन्न किया हो। कठोपनिपट्की कथामें वैदिक यहाँकी विद्या पहले बताकर तब ब्रह्मविद्याको बतलाना इसी बातको ही तो सुचित करता है कि ब्रह्मविद्याका अधिकार वैदिक कर्मका विधिपूर्वक पालन करनेसे ही प्राप्त होता है।

फिर भी यह प्रक्त किया जा सकता है कि यदि वैदिक कर्म स्वर्गके ही देनेवाले हैं तो जो मनुष्य स्वर्ग न चाहता हो। मोक्ष ही चाहता हो। उसके लिये वैदिक कर्मकी आवस्यकता ही क्या हो सकती है ? इसका उत्तर बृहदारण्यकोपनिषद्के इस बचतने मिलता है —

'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदियन्ति यज्ञेन दानेन तपसामाशकेन।' (४।४।२२)

'ब्राह्मणलोग बेदाध्ययनसे तथा कामनारहित यह, दान और तपसे उस (ब्रह्म) को जाननेकी इच्छा करते हैं।' इस वचनमें अनाशकेन (कामनारहितेन) पद विशेष अर्थपूर्ण है। इसका यही सर्थ है कि वेदोक्त यक्कादि कर्म जब आस्पिकाहित किये जाते हैं, तब उनसे स्वर्गत्वम होता है और जब आस्पिकरहित किये जाते हैं, तब काम-कोधादिकोंसे मुक्त होकर कर्ताका चित्त धुद्ध हो जाता है । यही बात गीताने हन स्टोकोंसे कही है—

यज्ञदानतपःकर्म न त्याञ्यं कार्यमेव तत् । बज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥ प्तान्यपि तु कर्माणि सङ्गं स्थक्त्वा फळानि च । कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतसुक्तमम्॥

(१८ : ५-६)

'यर, दान, तप आदि कमें त्याच्य नहीं हैं, अवस्य करणीय हैं; क्योंकि वे मनीवियोंको पावन करते हैं। इन कर्मोंको भी आसक्ति और फलेच्छाको छोड़कर करना चाहिये, यही मेरा निश्चित उत्तम मत है।' उपनिषद्के 'अनाशकेन' पदको ही गीताके 'सङ्गं स्यक्त्या फलानि च' शब्दोंने विश्वद किया है।

अब उपनिषद्के उस मन्त्रका मी बिचार कर लीजिये, जिसमे आधुनिकोंको बैदिक कर्म और औपनिषद सानमें परस्परविरोध देख पड़ता और यह कहनेका मौका मिलता है कि उपनिषदोंने तो वैदिक कर्मकाण्डका खण्डन किया है। मन्त्रार्थका लीक तरहसे बिचार करनेपर अवस्य ही यह प्रतीत होगा कि खण्डन वैदिक कर्मकाण्डका नहीं, बल्कि उसके पलस्वरूप स्वर्गभोगकी इच्छाका खण्डन है। मन्त्र इस प्रकार है -

> प्लबर होते अस्टा यहरूपा अष्टादकोक्तमवरं येषु कर्म । एतच्क्रेयो येश्रीमनन्दन्ति मृदा जरामृत्युं ते पुनरेवापि यन्ति ॥

(मुण्डक०१।२।७) अर्थात् 'जिनपर शानवर्जित कम अवलम्बित है—ऐसी ये अडारह यश्वसाधनरूप नौकाएँ अहद हैं। इन्हें जो अेय जानकर इनका अभिनन्दन करते हैं, वे मूद है। वे फिरसे जरा

जानकर इनका अभिनन्दन करते हैं, वे मूट है। वे फिरसे जरा और मृत्युको प्राप्त होते हैं।' यहाँ यहाँ को 'अहड नौकाएँ' कहा है; क्योंकि ये नौकाएँ मृत्युसागर पार नहीं करातीं, ब्रह्मविद्या ही मृत्युसागरके पार पहुँचाती है। इसका यह मतलब तो नहीं हुआ कि इन यशोंका कोई प्रयोजन ही नहीं है। इसके पूर्वके दो मन्त्रोंमें यह बात कही जा चुकी है कि जो लोग यह करते हैं, वे मृत्युके पश्चान् स्वर्गको जाते हैं। इस मन्त्रसे यह भी न समझना चाहिये कि इसका अभिप्राय यहाँके खण्डनमें हैं, कारण, अन्य मन्त्रीमें, जो पहले उद्भृत किये जा जुके हैं, यहाँका आग्रहपूर्वक विधान किया गया है। यहाँ 'अददाः' पदसे इतना ही स्चित किया गया कि यही अन्तिम और सबसे यही चीज नहीं है।

आधुनिकोंके चित्तमें यह शक्का उठ सकती है कि वैदिक यशोंके करनेसे मनकी शब्दि कैसे हो सकती है। इसका समाधान यह है कि मनकी जो विविध कामनाएँ हैं जो आत्मवस्यताके न होनेसे ही उत्पन्न होती हैं। मनकी मिलिनता या अञ्चिद्ध हैं । वैदिक कर्मकाण्ड आत्मसंयमकी शक्तिको ही बढाता है। केवल बाह्य विधिका ही सम्पादन यथेष्ट नहीं होता । आत्मश्रद्धि और शानप्राप्तिकी सची अभिलाषा भी होनी चाहिये। जहाँ ऐसी इच्छा होती है, वहाँ बाह्य विधिसे बढ़ी सहायता मिलती है। मनुष्य शरीर भी है और खरीरी जीव भी। वह जबतक अपने शरीरको योग्य नहीं बना लेता, तबतक यह आध्यात्मिक उन्कर्षका अधिकारी नहीं होता। एक दूसरे ढंगरे भी इस प्रश्नपर विचार किया जा एकता है। हमारा चित्त अनेक प्रकारके कुकर्मींस मिलन हो। गया है। इन सब मलोंको हटानैके लिये सत्कर्मों-का किया जाना आवश्यक है। संस्कर्म कराना ही वैदिक कर्मकाण्डका उद्देश्य है इंशोपनिषदका यह बचन है कि मोक्षके लिये अविद्या और विद्या दोनी आवस्पक हैं। विद्याक विना केवल अविदासे काम नहीं चलता: अविदाके विना केवल विद्या उससे भी खराब है। श्रीमद्रामानुजाचार्यने विदासे अर्थ प्रहण किया है ज्ञानका और अविदासे शास्त्रोक्त कर्मका-एक साधनाका तात्त्विक अङ्ग है और दूसरा व्यावहारिक। शास्त्रोक्त कर्मोंके करनेसे चित्त शुद्ध होता है और तब ब्रह्मविद्याः श्रयण करनेसेः पलवती होती है। अगुद्धचेताको उस श्रवणसे कुछ भी लाभ नहीं हो सकता । ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिमें साधनरूपसे वैदिक कर्मोंकी फलवत्ता भगवान वेदव्यासने ब्रह्मसूत्रोंमें प्रतिष्ठित की है -

सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरथवत् । (१।४.२६)

अर्थात् परम ज्ञानके लिये वेदोक्त कर्मोंका आचरण वैसे ही आवश्यक है, जैसे एक स्थानसे दूसरे स्थानको जानेके लिये घोड़ेकी सवारी आवश्यक होती है। घोड़ेके साय जीन और लगाम आदिकी भी जरूरत होती है। इसी प्रकार परम ज्ञानकी प्राप्तिमें केवल बेदानुवचनसे ही काम नहीं चलता, बल्कि बेदोक्त कर्म करनेकी भी आवश्यकता बहती है। (श्रीरामानुजाचार्यकृत श्रीभाष्य)

## विश्वित्वाच आक्षमकर्मापि । ( १ । ४ । १२ ) सहकारिकेन च । ( ३ । ४ । ३१ )

—हन स्त्रोंमें यह स्पष्ट सहा गया है कि आअमधर्मोंका पालन भी ब्रह्मविद्यामें साधक होता है और आहारादिके विषयमें भी शास्त्रविधिसे युक्त आचरण सहकारी होता है। काम क्रोधादि विकार ईश्वरध्यानमें वाधक होते हैं। वेदोक वर्णाश्रमधर्म काम क्रोधादिकों जीतनेकी सामर्थ्य देता है। यह सच है कि वर्णाश्रमधर्मके आवरणके विना जप, तप, उपवास और दानसे भी ब्रह्मशान प्राप्त किया जा सकता है। इसस्योग्योपनिषद्के रैंक, इस्टारण्यककी वाचक्रयी, महाभारतके भीष्म किसी आश्रममें नहीं थे अर्थात् उन्होंने वर्णाश्रमधर्मके विद्वित कर्मोका विधियुक्त आचरण नहीं किया, तथापि वे ब्रह्मविद्या अम कर ब्रह्मशानी हुए। मनुसंहिताका यह बचन है—

### जन्मेनापि च संसिद्धिक्राहरूको नाझ संशयः। कुर्योदन्यद्य वा कुर्योत्मीत्रो ब्राह्मण उच्यते ह (२१८७)

स्राश यह कि 'जपसे भी ब्राह्मणको संसिद्धि प्रात होती है, चाहे यह कोई अन्य कर्म करे या न करे। वेदव्यासने इस वचनका 'अपि च सम्पंते' (११४।३७) इस सूत्रमें प्रामाण्य दरसाया है। तथापि जप-तप-दानादिकी अपेक्षा वर्णाभ्रमधर्म ही ब्रह्मप्रातिमें अधिक फलग्रद है—

#### अतस्थितरज्ज्यायो किङ्गाच । (महासूत २ । ४ । ३९)

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि परम श्रानकी प्राप्तिके साधन-में बाह्य आन्दरणके नियमनकी भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि आन्तर अभ्यासकी !

# न्यासका प्रयोग और उसकी महिमा

न्यासका अर्थ है स्थापन । बाहर और भीतरके प्रत्येक अक्षमें इष्टरेवता और मन्त्रका स्थापन ही न्यास है। इस स्थूल्झरीरमें अपवित्रताका ही साम्राज्य है, इसिल्ये इसे देवपूजाका तथतक अधिकार नहीं जयतक यह छुद्ध एवं दिव्य न हो जाय । जयतक इसकी अपवित्रता बनी रहती है, तयतक इसके स्पर्य और स्मरणये चित्तमें ग्लानिका उदय होता रहता है। ग्लानियुक्त चित्तप्रसाद और माबोद्रेकसे सूत्य होता है, विश्लेप और अवसादसे आकान्त होनेके कारण बार-बार प्रमाद और तन्द्रासे अभिभूत हुआ करता है। यही कारण है कि न तो वह एकतार स्मरण ही कर सकता है और न विधि-विधानके स्थाय किसी कर्मका साक्षीपाङ्क अनुष्ठान ही। इस दोषको मिटानेके लिये न्यास सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इसरोक प्रत्येक अवस्वमें जो क्रियाशक्ति मुद्धित हो रही है, इत्यक्ते अन्तरालमें जो भावनाशक्ति मूर्व्छित है, उनको बगानेके लिये न्यास अव्यर्थ महौधिष्ठ है।

न्यास कई प्रकारके होते हैं। मातृकान्यास, स्वर और वर्णोंका होता है। मन्त्रन्यास पूरे मन्त्रका, मन्त्रके पदोंका, मन्त्रके एक-एक अश्वरका और एक साथ ही सब प्रकारका होता है। देवतान्यास शरीरके बाह्य और आन्यन्तर अङ्गोंमें अपने इष्टदेव अथवा अन्य देवताओं के यदास्थान न्यासको कहते हैं। तत्त्वन्यास वह है, जिसमें संसारके कार्य-कारणके रूपमें परिणत और इनसे परे रहनेवाले तत्त्वींका शारिरमें यथास्थान न्यास किया जाता है। यही पीठन्यास भी है। जो हार्योकी सब अक्कुलियोंमे तथा करतल और करपृष्ठमें किया जाता है, वह करन्यास है। जो त्रिनेव देवताओंके प्रसङ्गमें षडङ्ग और अन्य देवताओंके प्रसङ्गमें पश्चाङ्ग होता है, उसे अङ्ग न्यास कहते हैं। जो किसी भी अङ्गका स्पर्श किये विना सर्वाङ्गमें मन्त्रन्यास किया जाता है, वह व्यापकन्यास कहलाता है। श्रम्चादिन्यासके छः अङ्ग होते हैं—सिरमें ऋषि, मुख्यमें छन्द, हृदयमें देवता, गुद्धस्थानमें बीज, पैरोंमें शक्ति और सर्वाङ्गमें कीलक। और भी बहुत से न्यास हैं, जिनका वर्णन प्रसङ्गानसार किया जा सकता है।

न्यास चार प्रकारसे किये जाते हैं। मनसे उन-उन स्थानोंमें देवता, मन्त्रवर्ण, तत्व आदिकी स्थितिकी भावना की जाती है। अन्तर्नांख केवल मनसे ही होता है। बहिन्यांख केवल मनसे भी होता है और उन-उन स्थानोंके स्पर्शसे भी। स्पर्श दो प्रकारसे किया जाता है, किसी पुष्पसे अथवा अक्कुलियोंसे। अक्कुलियोंका प्रयोग दो प्रकारसे होता है। एक तो अक्कुल और अनामिकाको मिलाकर सब अक्कोंका स्पर्श किया जाता है और दूसरा भिन्न-भिन्न अक्कोंके स्थशंके

क्तिये भिन्न-भिन्न अङ्कुलियोंका प्रयोग किया जाता है । विभिन्न अक्टलियोंके द्वारा न्यास करनेका क्रम इस प्रकार है -- मध्यमा, अनामिका और वर्जनीते हृदय, मध्यमा और वर्जनीते छिर, अङ्गरेसे शिखाः दसीं अङ्गलियोंसे कवचः तर्जनीः मध्यमा और अनामिकाले नेत्र, तर्जनी और मध्यमाले करतल-करपृष्ठमें न्यास करना चाहिये । यदि देवता त्रिनेत्र हो तो तर्जनी मध्यमा और अनामिकारे, दिनेत्र हो तो मध्यमा और तर्जनी-से नेत्रमें न्यास करना चाहिये। पञ्चाङ्गन्यास नेत्रको छोडकर होता है। बैष्णवींके लिये इसका क्रम भिन्न प्रकारका है। ऐसा कहा गया है कि अञ्चठेको छोड़कर सीधी अङ्गुलियोंसे हृद्य और मस्तकमें न्यास करना चाहिये। अक्टेको अंदर करके मुद्दी बाँधकर शिस्त्राका स्पर्श करना चाहिये। सब अङ्गुलियोंसे कवच, तर्जनी और मध्यमासे नेत्र, नाराचपुद्रासे दोनों हार्योको ऊपर उठाकर अङ्गठे और तर्जनीके द्वारा मस्तक के चारों और करतलध्यनि करनी चाहिये। कहीं कहीं अङ्गन्यासका मन्त्र नहीं मिलता, ऐसे स्थानमें देवताके नामके पहले अक्षरसे अञ्जन्यास करना चाहिये ।

शास्त्रमें यह बात बहुत ज़ोर देकर कही गयी है कि केवल न्यासके द्वारा ही देवत्वकी प्राप्ति और मन्त्रसिद्धि हो जाती है । हमारे भीतर-बाहर अन्त्र-प्रत्यक्रमें देवताओंका निवास है, हमारा अन्तस्तल और बाह्य शरीर दिव्य हो गया है—इम भावनासे ही अदम्य उत्साह, अद्भृत स्फूर्ति और नवीन चेतनाका जागरण अनुभव होने लगता है। जब न्यास सिद्ध हो जाना है, तब तो भगवानुने एकत्व स्वयंसिद्ध ही है। न्यासका कवच पहन लेनेपर कोई भी आध्यारिमक अथवा आधिर्देविक विघ्न पास नहीं आ सकतेः जब कि दिना न्यासके जप, ध्यान आदि करनेपर अनेकों प्रकारके विश उपस्थित हुआ करते हैं । प्रत्येक मन्त्रके, प्रत्येक पदके और प्रत्येक अक्षरके अलग अलग ऋषि, देवता, छन्द, बीज, शक्ति और कीलक होते हैं। मनत्रसिद्धिके लिये इनके ज्ञान, प्रमाद और सहायताकी अपेक्षा होती है। जिस ऋषिने भगवान शङ्करसे मन्त्र प्राप्त करके पहले-पहल उस मन्त्रकी साधना की यी। वह उसका ऋषि है। वह गुरुखानीय होनेके कारण मस्तकमें स्थान पाने योग्य है। मनत्रके स्वर-वर्णोंकी विशिष्ट गतिः जिसके द्वारा मन्त्रार्थ और मन्त्रतत्त्व आन्छादित रहते हैं और जिसका उच्चारण मुखके द्वारा होता है, छन्द है और वह मुखमें ही स्थान पानेका अधिकारी है । मन्त्रका देखता, को अपने इदयका घन है, जीवनका सञ्चालक है, समस्त

मार्चोका प्रेरक है, हृदयका अधिकारी है; हृदयमें ही उसके न्यासका स्थान है। इस प्रकार जितने भी न्यास हैं, स्वका एक विशान है और यदि ये न्यास किये जायें तो शरीर और अन्तःकरणको दिव्य बनाकर स्वयं ही अपनी महिमाका अनुभव करा देते हैं। अभी थोड़े ही दिनोंकी बात है न्याका और सरयूके सङ्घमके पास ही एक अध्याचारी रहते थे, जिनका साधन ही था न्यास। दिनभर ने न्यास ही करते रहते ये। उनमें बहुत-सी सिद्धियाँ प्रकट हुई थीं और उन्हें बहुत बड़ा आध्यारिमक लाभ हुआ था। यहाँ संक्षेपसे कुछ न्यासोंका विवरण दिया जाता है—

#### मातकान्यास

ॐ अस्य मातृकामन्त्रस्य शह्म ऋषिर्गायत्रीच्छन्दो मातृका-सरस्वती देवता हुछो बीजानि स्वराः शक्तयः होँ कीलकं मातृ-कान्यासे विनिधोगः ।

---यह विनियोग करके जल छोड़ दें और ऋष्यादिका न्यास करें । सिरमें —ॐ ब्रह्मणे ऋष्ये नमः । मुखमें —ॐ गायत्रीच्छन्दसे नमः । हृदयमें —ॐ मातृकासरखत्ये देवताये नमः । गुह्मस्थानमें —ॐ हल्स्यो बीजेस्यो नमः । पैरीमें —ॐ स्वरेस्यः शक्तिस्यो नमः । सर्वाङ्गमें —ॐ क्ष्रीं कीलकाय नमः । इसके पक्षात् करन्यास करे—

8 अं कं खंगं घं हं आं अझुटाम्यां नमः।
8 में इं चं छं जं झं अं ईं तर्जनीम्यां स्वाहा।
8 में उं टं ठं इं दं णं जं मध्यमाम्यां वषट्।
8 में तं थं दं धं नं ऐं अनामिकाभ्यां हुम्।
8 में गं फं इं भं में औं किनिष्टाभ्यां वौषट्।
8 में पं रं छं वं शं इं सं हं छं अं करतककरप्रष्टाभ्यास् अस्ताय कट्।

इसके अनन्तर इस प्रकार अञ्चन्यास करे -ॐ अं कं स्थं गं घं छं थां हृदशय नमः ।
ॐ इं खं छं जं झं अं ईं शिरसे स्वाहा ।
ॐ उं टं टं ढं गं जं शिखाये वचट् ।
ॐ एं तं थं दं धं नं एं कवचाय हुस् ।
ॐ आं पं फं बं भं सं ऑं नेम्रक्रमाय बौचट् ।
ॐ अं यं रं छं वं गं षं सं इं छं झं अः अस्वाय कट् ।

इस अङ्गन्यासके पश्चात् अन्तर्मातृकान्यास करना चाहिये। शरीरमें छः चक्र हैं; उनमें जितने दल होते हैं, उत्तने ही अक्षरोंका न्यास किया जाता है। इसकी प्रक्रिया सम्प्रदामानुसार मिछ भिज्ञ है। यहाँ वैष्णवींकी प्रणाली लिखी जाती है।

पायु इन्द्रिय और जननेन्द्रियके बीचमें सिवनीके पास मुलाधारचक्र है। उसका वर्ण सोनेका सा है और उसमें चार दल हैं। उन चारों दलोंपर प्रणवके साथ इन अक्षरींका न्यास करना चाहिये ---ॐ वं नमः, श नमः, षं नमः, सं नमः । अनुनेन्द्रियके मूलमें विद्युत्के समान पड्दल स्वाधिष्ठान कमल है, उसके छः दर्लोपर प्रणवके साथ इन अक्षरीका न्यास करना चाहिये - ॐ वं नमः, भं नमः, मं नमः, यं नमः, रं नमः, ल नमः । नाभिके मूलमें नील मेधके समान दशदल मणिपूरकचक है, उसमें इन वर्णोंका न्यास करना चाहिये -ॐ ड नमः, ढुं नमः, णं नमः, तं नमः, यं नमः, दं नमः, ध नमः, नं नमः, पं नमः, फं नमः ) हृदयमें स्थित मुँगेके समान लाल हादशदल अनाइतचक्रमें---ॐ के नमः, खं नमः, गं नमः, घं नमः, ईं नमः, चं नमः, छं नमः, जं नमः, इं नमः, जं नमः, टनमः, टंनमः। कण्डमें धूमवर्ण षोडश-दल विशुद्ध चक है; इसमें —ॐ अं नमः, आं नमः, इं नमः, है नमः, उ नमः, कं नमः, भ्रां नमः, ऋ नमः, लं नमः, लूं नमः, एं नमः, ऐं नमः, ओं नमः, औं नमः, अं नमः, भः नमः । भूमध्यस्थित चन्द्रवर्ण द्विदल आज्ञाचकमें—ॐ हं नमः, शं नमः । इसके पश्चात् सहस्रारपर, जो कि स्वर्णके ममान कान्तिमान और समस्त स्वर-वर्णींसे भूषित है। त्रिकोणका ध्यान करना चाहिये । उसके प्रत्येक कोणपर हु, ट. श्र ये तीनों वर्ण छिन्ने हुए हैं । उसकी तीनों रेखाएँ कमशः 'अ'से, 'क'से और 'थ'से शुरू हुई हैं। इस त्रिकोणके बीचमे सृष्टि-स्थिति-लयात्मक विनदुरूप परमात्मा विराजमान है । इस प्रकारके ध्यानको अन्तर्मातकान्यास कहते हैं ।

## वहिर्मात्कान्यास

इस न्यासमे पहले मातृकासरस्वतीका ध्यान होता है, वह निम्नलिखित है—

पञ्चाशिक्षिपिभिनिभेभक्तमुखदोःपन्मध्यवक्षःथकां भास्त्रन्मीकिनिबद्धचन्द्रशककामापीनतुङ्गसनीम् । मुद्रासक्षगुणं सुधाक्यककशं विशास हस्तम्बुजै-विश्वाणां विशद्भभां त्रिनयनां वाग्देवतामाश्रये ॥

पचास स्वर-वर्णोंके द्वारा जिनके मुख, बाहु, चरण, किट और वक्षःस्वल पृथक्-पृथक् दील रहे हैं, सूर्यके समान चमकीले मुकुटपर चन्द्रखण्ड शोमायमान है, यक्षःख्ल बड़ा और ऊँचा है, कर-कमलों में मुद्रा, बद्राख्यमाला, सुधापूर्ण कलका और पुस्तक धारण किये हुए हैं, अक्क-अक्करे दिक्य ज्योति विखर रही है, उन त्रिनेत्रा बाग्देवता मातृकासरखतीकी में शरण प्रष्टण करता हूँ।' ऐसा व्यान करके न्यास करना चाहिये। इस न्यासमें अक्कुलियोंका नियम अनिवार्य है। इस्लिये उन उन स्थानोंके साथ ही अक्कुलियोंकी संख्या भी लिखी जा रही है। न्यास करते समय उनका ध्यान रखना चाहिये। संख्याका सक्केत इस प्रकार है—१—अक्कुठा, २—तर्जनी, ३—मध्यमाः ४—अनामिका और ५—कनिष्ठा। जहां जितनी अक्कुलियोंका संयोग करना चाहिये वहाँ उतनी सख्या लिख दी गयी है।

ललाटमें—ॐ अं नमः ३, ४ । मुखपर— ॐ आं नमः २, ३, ४। आँखोंमें —ॐ इ नमः, ॐ ई नमः १, ४। इसी प्रकार पहले ॐ और पीछे नमः जोइकर प्रत्येक स्थानमें न्यास करना चाहिये। कार्नोमें — उंत्र करा। नासिकार्में अन् ऋं १,५।कपोलोपर— तुं, लं २,३,४। ओष्टमें - एं३। अधरमें---ऍ ३। ऊपरके दाँतोंमें---ओं ४। नीचेके दाँतोंमे -औ ४। ब्रह्मरन्ध्रमें -अं३। मुखमें अः४। दाहिने हाथके मूलमें कं ३,४,५। केहुनीमें -ख ३,४,५। मणिबन्धमें -गं। अङ्कलियोकी जड्में -घ। अङ्कलियोंके अप्रभागमें - ड . इसी पकार बायें हाथके मूल, केहनी, मणियन्ध, अङ्गलीमृल और अङ्गस्यप्रमें न्यं छ जं हां ञ । दाहिने पैरके मूलमें, दोनी सन्धियों में, अङ्गुलियों हे मुलमें और उनके अग्रभागमें --ट ट डं ढं णं। बार्ये पैरके उन्हीं पाँच स्थानोमें—तं य दं धंन। दाहिने नगलमें---पं, बावेंमें---फ और पीठमें --वं ( यहाँतफ अङ्गुलियोंकी संख्या केंद्रनीयाली ही समझनी चाहिये), नामिमे 🕒 मं १, ३, ४, ५ । पेटमें नां १ से ५ । हृदयमें यं । दाहिने कन्धेपर—रं ! गलेके ऊपर— लं ! बार्ये कन्धेपर—वं ! हृदयम दाहिने हायतक दां। हृदयसे बाये हायतक घं। हृदयसे दाहिने पैरतक सं । हृदयसे बायें पैरतक हं। हृदयस पेटतक — लं । हृदयसे मुखतक — क्षं । हृदयसे अन्ततक हथेछीसे न्यास करना चाहिये ।

### संहारमादकाग्यास

बाह्यमातृकान्यास जहाँ समाप्त होता है। वहींसे सहार-मातृकान्यास प्रारम्भ होता है। जैसे द्वदयसे लेकर मुखतक — ॐ सं नमः। मुखसे पेटतक—ॐ लं नमः। इस प्रकार उलटे चलकर ललाटतक पहुँच जाना, यह संहारमातृकान्यास है। इसके पूर्व वह ध्यान किया जाता है—

## भक्षक्षणं इरिणपोतमुद्दमटङ्गं विद्यां करैरविरतं दचतीं त्रिनेत्राम् । भर्जेन्दुमीक्ष्मक्ष्णमरविभद्दसमां वर्णेश्वरीं प्रणमत सन्मारमञ्जाम् ॥

'जो अपने चार करकमलोंमें सदा बद्राधकी माला, इरिण-बावक, पत्थर पोकनेकी तीखी टाँकी और पुस्तक लिये रहती हैं, जिनके तीन ऑखें हैं और मुकुटपर अर्द्ध चन्द्रमा हैं, धरीरका रंग लाल है, कमलपर बैटी हुई हैं, सानोंके भारसे धुकी हुई उन वर्णेक्षरीको नमस्कार करो ।' संहारमातृका-न्यासके सम्बन्धमें कुछ लोगोंकी ऐसी सम्मति है कि यह केवल संन्यासियोंको ही करना चाहिये । बाह्य मानृकान्यासमें अक्षरोंका उच्चारण चार प्रकारसे किया जा सकता है । केवल अक्षर, विन्दुयुक्त अक्षर, सविसमें अक्षर और विन्दु-विसर्गयुक्त अक्षर । विशिष्ट कामनाओंके अनुरूप इनकी व्यवस्था है । इन अक्षरोंके पूर्व बीजाक्षर भी जोड़े जाते हैं । वाक्सिदिके लिये ऐ, श्रीवृद्धिके लिये श्री, सर्वसिद्धिके लिये नमः, वशी-करण है लिये क्री और मन्त्रप्रसादनके लिये आ जोड़ा जाता है । मन्त्रशास्त्रमें ऐसा कहा गया है कि मानृकान्यासके चिना मन्त्रसिद्ध अयन्त कठिन है ।

#### पीठन्यास

देवताके निवासयोग्य स्थानको 'पीठ' कहते है। जैसे कामाख्यादि स्थानविशेष पीठके नामसे प्रसिद्ध हैं । जैसे बाह्य आसनविशेष शास्त्रीय विधिके अनुष्ठानसे पीठके रूपमें परिणत हो जाता है, वैसे ही पीठन्यासके प्रयोगसे साधकका शरीर और अन्तःकरण शुद्ध होकर देवताके निवास करने योग्य पीठ बन जाता है। वर्तमान युगमें जो दो प्रकारके पीठ प्रचलित हैं, समन्त्रक और अमन्त्रक उन दोनोंकी अपेक्षा यह पीटन्यास उत्तम है, क्योंकि इसमें बाह्य आलम्बनकी आवश्यकता नहीं है। यह साधकके शरीरमें ही मन्त्रशक्ति, भावशक्ति, प्राणशक्ति और अचिन्त्य दैवी शक्तिके सम्मिश्रणसे उत्पन्न हो जाता है। बिचारदृष्टिसे देखा जाय तो पीठन्यासमें जितने तत्त्वींका न्यास किया जाता है वे प्रत्येक इर्रारमे पहलेसे ही विद्यमान हैं। स्भृति और मन्त्रके द्वारा जन्हे अञ्यक्तरे व्यक्त किया जाता है, उनके सूक्ष्मरूपको स्यूलरूपमें लाया जाता है। यह सृष्टिकमके इतिहासके सर्वथा अनुकुल है और यह साधकको देवताका पीठ बना देनेमें समयं है । इसका प्रयोग निम्नलिखित प्रकारसे होता है —

प्रत्येक चतुर्यन्त पदके साथ, जिनका उल्लेख आगे

किया जा रहा है, पहले ॐ और पीछे नमः ओहक्स यवा-स्थान न्यास करना चाहिये—औसे ॐ आधारशक्तये नमः। इसी प्रकार कमशः सबके साथ ॐ और नमः जोहकर न्यासका विधान है।

हृदयमें —आधारशक्तये, प्रकृत्ये, कूर्माय, अनन्ताय, पृथिष्ये, झीरसमुद्राय, श्वेतद्वीपाय, मिनमण्डपाय, कल्पवृश्लाय, मिनवेदिकाये, रबसिंहासनाय।

दाहिने कन्धेपर—धर्माय
वार्ये कन्धेपर ज्ञानाय
वार्ये कन्धेपर ज्ञानाय
वार्ये करपर—वेराग्याय
दाहिने करपर—ऐक्शव्याय
मुखपर—अधर्माय
वार्ये पार्वार्ये—अज्ञानाय
नाभिमें अवैराग्याय
दाहिने पार्श्वमें—अनैक्बर्याय

फिर हृदयमें-अनन्ताय, पद्माय, अं सूर्यमण्डळाय ह्यदश-कलायने, उं सोममण्डळाय घोडशकलायने, मं बह्विमण्डलाय दशकलायने, सं सच्चाय, रं रजमे, सं तमसे, आं आत्मने, अं अन्तराक्षमे, पं परमास्मने, हीं ज्ञानात्मने ।

सवके साथ पहले के और पीछे नमः जोड्कर न्यास कर लेनेके पश्चात् हृदय-कमलके पूर्वादि केसरीपर इष्टदेयता-की पद्धतिके अनुसार पीटशक्तियोंका न्यास करना चाहिये। उनके बीचमें इष्टदेयताका मन्त्र, जो कि इष्टदेयस्वरूप ही है, स्थापित करना चाहिये। इस न्यासंस साथकके हृदयमें ऐसा पीठ उत्पन्न हो जाता है, जो अपने देयताको आकर्षित किये विना नहीं रहता।

इन न्यासोंके अतिरिक्त और भी बहुत से न्यास हैं। जिनका वर्णन उन-उन मन्त्रोंके प्रसङ्घमें आता है। उनके विस्तारकी वहाँ आवश्यकता नहीं है। वैष्णवींका एक केशवकीर्वादि-न्यास है, उसमें मगवान्के केशव, नारायण, माधव आदि मृर्तियोंको उनकी शक्तियोंके साथ शरीरके विभिन्न अङ्गोमे स्थापित करके ध्यान किया जाता है। उस न्यासके प्रस्नमे कहा जाता है कि यह न्यास प्रयोग करनेमात्रसे साधककी भगवान्के समान बना देता है। बास्तवमें न्यासींमें ऐसी ही शक्ति है।

न्यासके प्रकार-भेदींकी चर्चा न करके यहाँ इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि सिष्टिके गम्भीर रहस्योंकी टक्टिसे न्यास भी एक अनुस्कृतीय साधन है । वर्णों के न्याससे वर्णमभी सिष्ठका उद्वीच होकर परमात्माके स्वरूपका ज्ञान और प्राप्त हो जाती है, क्योंकि जब यह सृष्टि नहीं यी, तब प्रथम कम्मनके रूपमें प्रणव प्रकट हुआ और उस प्रणवसे ही समस्त स्वरूपणोंका विस्तार हुआ । उनके आनुपूर्वी-संघटनसे वेद और वेदसे समस्त सृष्टि । इस कमसे विचार करनेपर ज्ञात होता है कि ये समस्त महान् और अणु, स्यूट एवं सूक्ष्म पदार्थ अन्तिम रूपमें वर्ण ही हैं , वर्णोंके न्यास और इनकी वर्णात्मकताके ध्यानसे इनका वास्तविक रूप, जो कि दिव्य है, दृष्टिगोचर हो जाता है और पित्र तो स्वयंत्र दिव्यता हा जाती है । समस्त नाम रूपात्मक जगत्में अव्यक्तरूपमें रहनेवासी दिव्यताको व्यक्त करनेके लिये वर्णन्यास अथवा मन्त्रन्थास सर्वोचम साधनोंमें एक है।

पीउन्यास, योगपीउन्यास अथवा तत्त्वन्यासके द्वारा भी हम उसी परिणामपर पहुँचते हैं, जो साधनाका अन्तिम लक्ष्य होना चाहिये। अधिष्ठान परज्ञहामें आधारशक्ति, प्रकृति एवं क्रमशः सम्पूर्ण सृष्टि स्थित है । क्षीरसागरमें मणिमण्डप, कल्पनृक्ष, रलसिंहासन आदिकी भावना करते-करते अन्तःकरण सर्वया अन्तर्मुख हो जाता है और इष्टदेयताका ध्यान करते-करते समाधि लग जाती है। एक और तो उस सृष्टिकमका शान होनेसे बुद्धि अधिष्ठानतत्त्वकी ओर अप्रसर होने लगती है और दूसरी और मन इष्टदेयको प्राप्त करके

उन्होंमें रूप होने रुगता है । इस प्रकार परसानन्दमयी अवस्थाका विकास होकर सन कुछ भगवान् ही है और भगवान्के अतिरिक्त और कोई अन्य सत्ता नहीं है, इस सत्यका साम्रात्कार हो जाता है।

सिरमें ऋषि, मुखमें छन्द और हृदयमें इष्टदेवताका न्यास करनेके अतिरिक्त जब सर्वाङ्गमें—यों कि हो कि रोम-रोममें स्थातिक देवताका न्यास कर लिया जाता है, तो मनको इतना अवकाश ही नहीं मिलता और इससे मधुर अन्यत्र कहीं स्थान नहीं मिलता कि वह और कहीं बाहर जाय । शरीरके रोम रोममें देवता, अणु-अणुमें देवता और देवतामय शरीर! ऐसी स्थितिमें यह मन भी दिव्य हो जाता है। जहताके चिन्तनसे और अपनी अवतासे यह संसार मनको जहरूपमें प्रतीत होता है। इसका वास्तिवक स्वरूप तो चिन्मय है ही, यह चिन्मयी लीला है। जब चिन्मयके ध्यानसे इसकी जडता निष्टुत्त हो जाती है, तो सब चिन्मयके रूपमें ही स्कृरित होने लगता है। जब इसकी चिन्मयताका बोध हो जाता है, तब अन्तर्देशमें रहनेवाला निण्कृत जैतन्य भी इस चिन्मयसे एक हो जाता है और कवल चैतन्य-ही-चैतन्य अवशेष रहता है।

यहाँ न्यासके सम्बन्धमें जो कुछ लिखा गया है, वह न्यासके स्वरूप और महिमाको देखते हुए बहुत ही स्वरूप है। इमारी परिस्थितिको देखते हुए विज्ञजन क्षमा करेंगे। शा०

## नाम और प्रेम

नाम बिन भाव करम निहं छूटै।
साधुसंग और राम अजन बिन काल निरंतर लूटै॥
मल सेती जो मल को घोतै, सो मल कैसे छूटै?
प्रेम का साबुन नाम का पानी दोय मिल ताँता टूटै॥
मेद अमेद भरम का भाँडा, चाहे पह पह पूर्टै।
गुरमुख सब्द गहै उर अंतर, सकल भरम से छूटै॥
राम का घ्यान तू घर रे प्रानी असृत का मेंह बूटै।
जन दरियाय अरप दे आपा जरा मरन तब टूढै॥

## तन्त्रमें गुरु-साधना

( लेखक----बा॰ सवानीक्षासनी मेहरा०, बी॰पस्-सी॰, दल्॰ पस्॰ पम्॰ पफ्॰)

साधनायका श्रीमणेश गुरुते ही होता है, अतएय साधनाके सभी मार्गोंमें गुरुका पद सर्वोच स्वीकार किया गया है। यों तो प्राय: सभी वर्मप्रन्योंने गुरुकी इस सर्वोचता और मिहमाका गान किया है, किन्तु तन्त्रमें गुरुकी सर्वोत्छ-ष्टताका जैसायर्णन किया गया है, वैसा अन्यत्र कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। तन्त्रने श्रीगुरु और इष्टदेवमें अभेदका वर्णन किया है। साधकके प्रति तन्त्रका वाक्य है -

यथा देवे तथा मन्त्रे वथा मन्त्रे तथा गुरी। यथा गुरी तथा स्वात्मन्येवं भक्तिकमः स्मृतः ॥ और भी—

यथा घटक्र कलकाः कुम्मइचैकार्यवाचकाः।
तथा मन्त्रो देवता च गुरुइचैकार्यवाचकाः॥
(सुन्दरीतापिनी)

'तामिच्<mark>छाविप्रहां देनीं गुरुरूपां विभावयेत्।'</mark> ( निस्पाहरयः)

लितासहस्रनामके 'गुहमण्डलक्ष्पिणी' और 'गुह-प्रिया' (श्लोक १८९-१९०) के गुहपदसे भास्कररायने अपने सौभाग्यभास्कर-भाष्यमे शिवका ही अर्थ प्रहण किया है। निर्वाणतन्त्रानुसार सिव ही गुह हैं और गुह, परम गुह, परमेष्ठी गुह एवं परात्पर गुह शिवके ही अंग्र हैं।

शिरःपन्ने महादेवसार्येव परमो गुरुः। तत्समो नास्ति देवेशि पूज्यो हि भुवनत्रये॥ तदंशं चिन्तयेदेवि बाह्ये गुरुवतुष्टयम्।

मूलाधारादि घट्चकों में सर्वोपरि स्थान श्रीगुडदेव-का ही नियत किया गया है। अधोमुख सहस्रदल-कमल-कर्णिकान्तर्गत मृणालरूपी चित्रिणी नाडीसे भूषित गुक-मन्त्रात्मक द्वादश वर्ण (इ.स.स.में इ.स.स.म करा र.स.) रूपी द्वादशदल पद्ममें अ क य आदि त्रिरेखा और इ.स. क्ष कोणसे भूषित कामकला त्रिकोणमें नाद-विन्दुरूपी मणिपीठ अथवा इंसपीठपर शिवस्यरूप श्रीगुडका स्थान है (पादुकापञ्चक १, २, ३)।

शिरः पद्में शुक्कें दशकातद्दलें केसरगते पत्रश्रीणां तस्ये परमशिवरूपं निजगुरुम् । (अश्रदाकस्य) सहस्रदलमध्यक्षमन्तरात्मानसुत्तमम् ।
तस्थोपरि नादविन्दोर्मध्ये सिंहासनोज्ञ्बसम् ॥
तस्मिन् निजगुरं नित्यं रजताचस्रसिभम्।
(अञ्चलमालिनीनन्त्र)

तन्त्रवर्णित श्रीगुरुका ध्यान शिव-शक्तिका च्यान है-

'निजिशिरास स्थेतवर्ण सहस्रद्यकमळकणिकास्तर्गतचनद्र-मण्डकोपिर स्वतुरं गुक्तवर्ण सुक्ताळक्कारभूषितं कानानन्द-मुदितमानसं सिवदानस्दिषप्रदं चतुर्भुनं ज्ञानमुद्रापुस्तक-वराभयकरं श्रिनयनं प्रसक्षवद्येक्षणं सर्वदेवदेवं वामाक्षे वामहस्तप्तळीळाकमळ्या रक्तवसनाभरणया स्वप्रियया दक्ष-भुजैनाब्विद्वतं परमशिवस्वरूपं शान्तं सुप्रसक्षं व्यास्ता तक्षरण-कमळ्युगळविगळद्युत्तवारया स्वाध्यानं प्लुतं विभाष्य मानसोपचारैराराष्य'

तन्त्रमें श्रीगुरका सर्वोच्च पद स्वीकार किया गया है, अत्तएव तन्त्रमतानुयायी साधकके लिये गुरुपूजा अत्यावस्थक मानी गयी है। गुरुपूजा विना साधककी सब साधना निष्पल होती है—

गुरुपूजां विना देवि स्वेष्टपूजां करोति यः। मन्त्रस्य सस्य तेजांसि इस्ते भैरवः स्वयम्॥ (कालीविकासकन्त्र १ । १३ )

रुद्रयामलानुसार ---

षुत्राकाले च चार्वक्ति आगच्छेच्छण्यमन्दिरम् ।
गुरुषां गुरुषुक्षो वा पक्षी वा वस्वणिनि ॥
तदा पूजां परित्यज्य पूजयेत्स्वगुरु प्रिये ।
देवतापूजनार्थं यद् गन्धपुष्पादिकञ्च यत् ॥
तत्स्यं गुरवे दचात्पूजयेक्शमन्दिनि ।
तदेव सहसा देवि देवता प्रीतिमासुयात्॥

श्रीगुरुपूजाका विस्तृत वर्णन तन्त्रोंमें किया गया है ! देवोपासनाके पञ्चाङ्गकी तरह गुरुपटल, गुरुपद्धति, गुरुकवच, गुरुस्तोत्र और गुरुसहस्रनाम ये अनेकों तन्त्र-प्रन्थोंमें नाना प्रकारसे वर्णित हैं । त्कन्द-पुराणान्तर्गत गुरुगीता प्रसिद्ध है । रहस्यामलतन्त्रका गुरुपादुकास्तीत्र एक अद्भुत चमत्कारी रहस्यमय स्तोत्र है । वामकेधरतन्त्रमें गुरुस्तव वर्णित है । कुन्जिकातन्त्रमें छः क्षीकींका श्रीगुरुस्तोत्र है। इसमें शिवरूपसे श्रीगुरुकी स्तुति की गयी है । श्रीशिवोक्त पादुकाप**ञ्चक** विख्यात है। कालीचरणकी (अमला) नामक टीकामें इसके गृढ रहस्यको खोला गया है १

तन्त्रवर्णित श्रीगुरुपूजामें सबसे श्रीगुरमण्डलार्चन है । गुरमण्डलार्चन-मन्त्र कई एक तन्त्र-ग्रन्थों में मिलता है। यह एक अपूर्व अनुत रहस्यमय मन्त्र है। प्रायः किसी एक तन्त्र-प्रन्यमें इसका विस्तृत रहस्य नहीं खोला गया है । किसी किसी तन्त्रमें कहीं कहीं इसका उछेख देखनेमें आता है । 'आम्नायससविशतिरहस्य' में इसका अधिकतर रहस्य खोला गया है। इस ग्रन्थमें आसायभेदसे देवसमृहका विभाग करके श्रीगुरुमण्डलके देवताओंका उल्लेख किया गया है। यह प्रन्थ अभीतक अप्रकाशित है। इसकी एक इस्तलिखित प्रति जम्मूमें श्रीरघनाथजीके मन्दिरके यस्तकाल्यमें सरक्षित है। एक इस्तर्शिखत प्रति मण्डीनरेश राजा सर योगेन्द्रसेनके चित्र-भण्डारमें भी विद्यमान है। तीचे श्रीगुरुमण्डलार्चनके विचित्र मन्त्रका विस्तारपूर्वक विवरण कई एक तन्त्र-प्रत्योंसे संग्रह करके लिखा जाता है। इस लेखमें अधिकतर 'आस्नायसप्तविंशतिग्हस्य' का आश्रय लिया गया है । जहाँ कहा मतभेद है, वहाँ अन्य तन्त्र-ब्रन्थोंमें वर्णित मेदादि स्पष्ट कर दिये गये हैं। श्रीगुरू-मण्डलार्चनके समय साधक पृथक् पृथक् देवताका मन्त्रसहित नाम उच्चारण करके अन्तमें 'श्रीपादुका पूजशामि तर्पयामि नमः' ऐसा उचारण करते हैं । इस टेखमें देवताओंके मन्त्र सेखके अधिक विस्तृत हो जानेके भयसे और उनके गुह्यतम होनेके कारणसे प्रकाशित नहीं किये जाते।

मन्त्र-ॐ श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणवतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौषं बदुकन्नयं पद्युगं द्वीकमं मण्डलम् । वीरानष्ट चतुष्कषष्टिनवकं वीरावलीं पञ्चकं श्रीमनमाजिनिमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम् ॥

## १. श्री० श्रीलक्ष्मी

#### २. नाषादि०

आम्रायसप्तविंशतिरद्वस्यमें इसका अधिक उलेख नहीं किया गया; किन्तु विद्यार्णव-निबन्धमें जिन ओघत्रय (दिव्य) सिद्ध और मानव ) का पोडशोपासनामें वर्णन है, वे रूपान्तरसे अञ्चायसप्तविंशतिरहस्यमें दिये हैं

#### १. दिव्यौधः

- १. श्रीदिवानन्दनाय पराशक्तवम्बर
- २. श्रीसदाशियानन्दनाय विच्छक्तयम्बा
- ३. श्रीईश्वरानन्दनाथ आनन्दशक्तवम्बा
- ४. श्रीसद्रदेवानन्दनाय इच्छाशक्तमना
- ५. श्रीविष्णुदेवानन्दनाथ शानदा<del>क्तप</del>म्श
- ६. श्रीबहादेवानस्दनाय क्रियाशक्तवम्बा

#### २ सिद्धौवः

- १. श्रीसनकानन्दनाथ
- ७. श्रीदत्तात्रेयानन्दनाय
- २. श्रीसनन्दनानन्दनाथ
- ८. श्रीरैवनानन्दनाथ
- ३. श्रीस्नातनानन्दनाय
- ९. श्रीवामदेवानन्दनाय
- ४. श्रीसनत्कुमारानन्दनाय १०. श्रीव्यासानम्दनाय
- ५. श्रीशौनकानन्दनायः
  - ११. श्रीशुकानन्दनाथ
- ६. श्रीसनन्सुजातानन्दन्यय

#### ३. मानवीषः

- १. श्रीकृतिंहानन्दनाय
- ४. श्रीमहेन्द्रानन्दनाय
- २. श्रीमद्देशानन्दनाथ
- ५. श्रीमाध्वानन्दनाथ
- ३. श्रीभास्करानन्द्रनाथ ६. श्रीविष्णुदेवानन्दनाय

## कादिविद्योपासकानामोधत्रयम् 😁

दक्षिणामूर्तिसम्प्रदायानुसारतः---

#### १. दिव्योघः —

- ५. गुक्कदेव्यम्बानन्दनाथ
- १. परप्रकाशानन्दनाथ २. परशिवानन्दनाथ
- ६. कुलेश्वरानन्दनाथ
- ३. पराश<del>्क्त</del>यम्यानन्दनायः ७. कामेश्वरंम्यानन्दनाथ
- ४. कौलेश्वरानन्दनाथ

#### २. सिद्धीधः –

- १. भोगानन्दनाथ
- रे. समयानन्दनाय
- ५. क्रिश्नानन्दनाय
- ४. सहजानन्दनाय

#### ३. मानवीषः -

- १, गगनानन्दनाय
- ५. भुवनातन्दनाथ
- २. विश्वानन्दनाथ
- ६. लीलानन्दनाय
- ३. विमलानन्दनाथ
- ७. स्वातमानन्दनाय
- ४. मदनानन्दनाथ
- ८. प्रियानन्दनाय

शानार्णव-तन्त्रके सतसे बोडशी-उपासनामें भी ओद्मश्रय-की यही परम्परा है ।

## हादिविद्योपासकानां परम्परा-

#### १. दिव्योधः---

- १. परमशिवानन्दनाय
- ५. सर्वीनन्दनाय
- २. कामेश्वर्यम्बानन्दनाथ ३. दिव्यीधानन्दनाय
- ६. प्रज्ञादेव्यम्बानाय ७. प्रकाशानन्द्रनाय
- ४. महौधानन्दनाथ

#### २. सिद्धीधः –

- १. दिव्यानन्दनाथ
- ४. अनुदेव्यम्बानन्दनाथ
- २. चिदानन्दनाथ
- ५. महोदयानन्दनाय
- ३. कैवल्यानन्द्रभाध
- ६. सिद्धानन्दनाथ

#### ३. मानवीषः ---

- १. चिदानन्दनाथ
- ५. परानन्दनाथ
- <sup>२</sup>. विश्वानन्दनाथ
- ६. मनोहरानन्दनाथ ७. स्वात्मानन्दनाय
- ( विश्वशक्त्यानन्दनाय )
- ३. रामानन्दनाथ
- ८. प्रतिभानन्दनाथ
- ८. कमळानन्दनाथ

## पोडक्युपासकानां परम्परा — विद्यार्णवनिबन्धे

- १. दिख्यौघः -
  - १, व्योमातीताम्बा
- ४. ब्योमचारिण्यम्बा
- ~. व्योमेश्यम्बा
- ५. व्योमस्यान्या
- 3. व्योमाकाम्या

#### २. भिद्वौद्यः -

- १. उन्मनाकाशानन्दनाय ६. ध्यनिमात्राकाशानन्दनाय
- २. समनाकाशानन्दनाय ७. अनाइताकाशानन्दनाथ
- ३. व्यापकाकाशानन्दनाय ८. विन्द्राकाशानन्दनाथ
- ४. शक्तयाकाशानन्दनाथ ९. इन्हाकाशानन्दनाय
- ५. ध्वन्याकाशानन्दनाथ

#### ३. मानवीघः ---

- १. परमात्मानन्दनाय
- ६. सम्भ्रमानन्दनाथ
- २. शाम्भवानन्दनाथ
- ७. चिदानन्दनाथ ८. प्रसन्नानन्दनाय
- ३. चिन्मुद्रानन्दनाथ ४. वाग्भवानन्दनाय
- ९. विश्वानस्दताय
- ५. लीलानन्दनाथ

## मन्बादिविद्यानां धरम्परा -

#### र. दिव्यीघः

१. परप्रकाशानन्दनाथ ५. अमृतानन्दनाथ

- २. परविमर्ज्ञानन्दनाय
- ६. खिद्धानन्दनाथ
- ३. कामेश्वर्यभ्यानन्दनाथ ७. पुरुषानन्दनाय
- ४. मोक्षानन्दनाय
- ८. अघोरानन्दनाय
- २. सिद्धीघः---
  - १. प्रकाशानन्दनाथ
- ३. सिद्धीघानन्दनाय
- २. सदानन्दनाय
- ४. उत्तमानन्दनाथ
- ३. मानवौधः ---
  - १. उत्तरानन्दनाथ
- ५. सिद्धानन्दनाय
- २. परमानन्दनाथ
- ६. गोविन्दानन्दनाथ
- ३. सर्वज्ञानन्दनाथ
- शङ्करानन्दनाय
- ४. सर्वानन्दनाथ

## परोपासकानामोध्त्रयम्

( परशुरामकल्पस्त्र, अष्टम खण्ड, पराक्रम-स्त्र २६ )

- १. दिव्यौधः
  - १. परा भट्टारिका
- ३. श्रीकण्ठ
- २. अघोर
- २. सिद्धौघः—
  - १. शक्तिधर
- ३. श्यम्बक
- २. को घ
- ३. मानवीघः
  - १. आनन्द
- ५. मधुरादेव्यम्बा
- र, प्रतिभादेव्यम्बा
- ३. वीर
- ६. ज्ञान ७. श्रीराम
- ४. संविदानन्द
- ८. योग

#### ३- गुरुवयम---

- १. श्रीमदुमाम्बासहित श्रीविश्वनाथानन्दनाथ श्रीगुर ।
- २. श्रीमदन्नपूर्णाम्बासहित श्रीविश्वेश्वरातन्दनाय श्री-परमगुरु |
- ३. श्रीमत्पराम्बासहित श्रीपरात्मानन्दनाथ श्रीपरमेष्ठि-गुरु ।

## ध- गणपतिः~~

श्रीमहागणपति

#### ५ पीउत्रयम् —

- श्रीकामगिरिपीठ ब्रह्मात्मकशत्त्रपदा
- २. श्रीपूर्णगिरिपीठ विष्ण्वात्मकशक्त्यम्बा
- ३. श्रीजालन्धरपीठ सद्वात्मकश<del>ुक्तय</del>म्बा

#### ६ शैरवः--

- १. श्रीमन्यान भैरव ५. श्रीरविभक्ष्य भैरव
- २. श्रीषद्चक भैरव (रविभैरव आसाय)
- ६. श्रीचण्ड भैरव श्रीफट्कार भैरव
- ४. ऐकात्मक भैरव ७. श्रीनभौनिर्मल भैरव ( एकान्त, आसाय ) ८. श्रीध्रमरभास्कर भैरव

#### ७. सिद्धौधः—

- १. श्रीमहादर्मनाम्या सिद्ध ५. श्रीमीमाम्बा सिद्ध
- २. श्रीसन्दर्यम्या सिद्ध ६. श्रीकराल्यम्बा सिद्ध
- श्रीकरालिकाम्या सिद्धः
   श्रीखराननाम्या सिद्धः (विश्वादर्यम्बा सिद्ध आम्नाय)८. श्रीविधिशालीनाम्बा सिद्ध
- ४. श्रीत्रियाणाम्या सिद्ध ( विद्यालक्ष्यम्बर (शचीबीजाम्बा सिद्ध आसाय)

### ८- बद्धकत्रयम्-

- १. श्रीस्कन्द बदक ३. श्रीविरिश्च बदक
- २. श्रीचित्र बटक

#### ९. पदयुगम् —

२. श्रीविमर्शचरणम् १. श्रीप्रकाशचरणम्

### १०. इतीक्रमः---

- १. श्रीयोन्यम्बा दृती
- २. श्रीयोनि सिद्धनाथाम्बा दृती
- ३. श्रीमहायोन्यम्बा दूती
- ४. श्रीमहायोनि छिद्धनाथाम्बा दुनी
- ५. श्रीदिच्ययोन्यम्या दुती
- ६. श्रीदिव्ययोनि सिद्धनाथाम्बा दुती
- श्रीशक्क्योन्यम्बाद्ती
- ८. श्रीशङ्कयोनिसिद्धनाथाम्बा दृती
- ९. श्रीपद्मयोत्यम्त्रा दूती
- १०. श्रीपद्मयोनि सिद्धनायाम्या दृती आसायसप्तविंशतिरहस्यमें केवल आठ दृतियाँ बर्णित है। प्रयम और दितीय नहीं ।

#### ११. मण्डलम् --

- १. सोममण्डल
- ३. अधिमण्डल
- २, सूर्यमण्डल

#### १२. बीरा अप्र—●

- १.श्रीसृष्टिवीरभैरव
- ६. श्रीमृत्युवीरमैरव ७. श्रीमद्ववीरभैरब
- २. श्रीरियतिषीरभैरव
- ८. श्रीपरमार्श्वीरभैरव
- ३. श्रीसंहारवीरभैरव ४. श्रीरक्तवीरभैरव
- ९. श्रीमार्तण्डवीरमैरव
- ५. श्रीयमबीरभैरव
- १०. श्रीकालाग्निकदवीरभैरव

### १३ चतुष्कषष्टिः—

श्रीमञ्जलानायः, चण्डिकाः, कन्तकाः, पटहाः, कर्मः, धनदाः गन्धः गगनः मतन्त्रः चम्पकाः कैवर्तः मातङ्करमः सूर्यभक्ष्यः नमोमस्यः, स्तौतिकाः, रूपिकाः, दंष्ट्रापूज्यः, धूम्राक्षः, ज्वालाः गान्धारः गगनेश्वरः भाषाः महामायाः नित्याः शान्ताः विश्वाः, कामिनीः, उमाः, श्रियाः, सुभगाः, सर्वेगाः, रुक्ष्मीः, विद्याः मीनाः असताः चन्द्रः अन्तरिक्षः सिद्धाः श्रद्धाः अनन्ताः शम्बराः उल्कः त्रैलोक्याः भीमाः राक्षसीः मालनाः प्रचण्डा, अनुङ्गविधि, रवि, अनुभिमता, नन्दिनी, अभिमता, सन्दरी, विश्वेशा, काल, महाकाल, अभया, विकार, महा-विकार, सर्वगा, सकला, पूतना, शार्वरी, व्योमा । ६४

#### १४. नवकम--

- १. सर्वसंक्षोभिणी
- ६. सर्वमहाङ्करो
- २. सर्वेविद्राविणी
- ७. सर्वलेचरी ८. सर्ववीजेश्वरी
- ३. सर्वाकर्षिणी ४. सर्ववशङ्करी

- ९. सर्वयोति
- ५. सर्वोनमादिनी

## आम्रायसप्तविंशतिरहस्यके अनुसार—

- १. तुरीयाम्बा
- ७. ताराम्बा
- २. महार्धाम्बा
- ८. (१. वनदुर्गाम्बा,
- ३. अश्वारुढाम्बा
- २. जयदुर्शाभ्या
- ४. मिश्राम्बा
- ३. महिषमर्दिनी दुर्गीम्बा)
- ५. बाग्वादिन्यम्बा
- ९. मुद्रानवकाम्बा
- ६. महाकाल्यम्या

## १५ वीरावली 🕝

- १. श्रीब्रह्मवीरावली
- ४. श्रीईश्वरवीरावली
- २. श्रीविष्णुकीरावली
- ५. श्रीसदाशिववीरावली
- श्रीरुद्ववीरावली
- ( प्रत्यमें 'वीर' की गणना ८ है कि.न्तु ग्रन्थोंमें १० दिये हैं।)

| १६- पञ्चकस्⊶                                                                                          | २. श्रीमहा                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १. पञ्च लक्ष्मयः—                                                                                     | श्रीअमृतपीठेश्वरी कामदुघाम्बा                                                                                      |
| <ol> <li>श्रीमहालक्ष्मीश्वरीवृन्दमिष्डतासनसंरियत ग्यजननी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी श्रीविद्याल</li> </ol> |                                                                                                                    |
| २. श्रीमहाःश्रीएकाक्षरत्वस्मीलक्ष्मपम्बा                                                              | चीवचनेक्षी साम्हणस्य                                                                                               |
| ३. श्रीमहाःशीमहाः श्रीमहालक्ष्मीलक्ष्म्यम्या                                                          |                                                                                                                    |
| ४, श्रीमहाः<br>श्रीविशक्तिलक्ष्मीलक्ष्यस्या                                                           |                                                                                                                    |
| ५. श्रीमहाः<br>श्रीसर्वेसाम्राज्यलक्ष्मीलक्ष्म्यम्या                                                  | जननी अधिद्यारताम्या                                                                                                |
| २. पञ्चकोश—                                                                                           | २. श्रीमहाः                                                                                                        |
| <ol> <li>श्रीमश्रकोदोश्चरीवृन्दमण्डितासनसंस्थिता जननी श्रीविद्याकोद्याम्यः</li> </ol>                 | सर्वसीभाग्य-                                                                                                       |
| २. श्रीमहाः<br>श्रीपरज्योतिःकोशाम्बा                                                                  | ४. श्रीमहा                                                                                                         |
| ३. श्रीमहाः<br>श्रीपरनिष्कलशाम्भवीकोशाम्बा                                                            | श्रीमुदनेश्वरीरजाम्बा<br>५. श्रीमहा                                                                                |
| ४. श्रीमहा ''''                                                                                       | श्रीवाराहीरकाम्बा                                                                                                  |
| श्रीअजपाकोशाम्बा<br>५. श्रीमहाः                                                                       | इति पञ्चपश्चिका१७- श्रीमनमाहिनी                                                                                    |
| श्रीमातृकाकोशाम्यः<br>३. पञ्च करपलता                                                                  | જું- અં આશ                                                                                                         |
| २. ५२ करपळतः<br>१. श्रीमहाकल्पलतेश्वरीवृन्दमण्डितासनसंस्थि                                            | <b>१८ मन्त्रराज्ञ</b> —                                                                                            |
| सौभाग्यजननी श्रीविद्याकल्पलनाम्बा<br>२. श्रीमहा                                                       | श्रीनृसिंहमन्त्र                                                                                                   |
| श्रीत्वरिता कल्पलताम्बा                                                                               | उपर्युक्त विवरणमे तान्त्रिक उपासनाकी गम्भीरता स्पष्ट<br>होती है । तन्त्रवर्णित श्रीगुरू आजकलके नाना आडम्बर-        |
| ३. श्रीमहाः<br>श्रीपारिजातेश्वरी कल्पलताम्या                                                          | भूषित गुरुसं सर्वथा भिन्न हैं। तन्त्रानुसार श्रीगुरु इष्टदेवके                                                     |
| ४. श्रीमहाः<br>भ्रीत्रिपुटा कल्पलताम्बा                                                               | ही रूप हैं। और जिस प्रकार तन्त्रमतानुयायी साधक गुर<br>साधना करते हैं उससे न केवल मन्त्रदाता गुरुकी पूजा होती       |
| ५. श्रीमहा                                                                                            | ····· है, किन्तु स्वेष्टदेयाभिन्न शिव-शक्तिसागरस्यस्वरूप नाद्विन्दु-<br>कलातीत परमानन्द तत्वकी पूजा होती है और यही |
| श्रीपञ्चयाणेश्वरी कल्पलताम्या<br>४. पञ्च कामदुषा                                                      | तन्त्रवर्णित श्रीगुरू और भीगुर्दशाधनाकी अन्दुत सर्वो-                                                              |
| १. श्रीमहाकामदुवेश्वरीवृन्दमण्डितासनसंस्यि                                                            |                                                                                                                    |
| सौभाग्यजननी श्रीविद्या कामदुषाम्या                                                                    | भीआदिना <del>थचरणारविन्दार्पणमस्</del> दु                                                                          |

## दिव्य चश्चका उन्मीलन

( हेलक---श्रीचित्रगुप्तसम्बर्ध )

प्रत्येक जीवात्माके रिप्पें तीन नेत्र होते हैं। एक नेत्र बंद रहता है और दो खुले होते हैं। यानी एक नेत्र गुप्त होता है और दो प्रकट होते हैं। उस गुप्त या प्रधान नेत्रको पण्डितलोग दिव्य चस्रु कहते हैं। उस असली ऑसको योगीलोग शिवनेत्र कहते हैं और उस नूरेनज़रको साधक-लोग तीसरा नेत्र कहते हैं।

सर्वसाधारणका जो यह विश्वास है कि शिवनेत्र केवल शङ्करजीके शरीरमें है, वह अमपूर्ण है। योगविदा घोषित करती है कि तीसरा तिल सबमें विद्यमान है और जो भी चाहे, भगवान् शङ्करकी तरह, अपने दिन्य चक्षुका उन्मीलन कर सकता है—फिर चाहे उससे आग निकाली जाय या पानी; क्योंकि वहाँ पञ्चतत्त्वका एक केन्द्र रहता है।

शिवनेत्रमें ब्रह्मका, दाहिने नेत्रमे कालका और बायें नेत्रमें शिक्तका निवास है। इन तीनों अंशोंकी स्युक्तावस्था ही परमेश्वरका रूप है। विराट्में जो आत्म मण्डलकी त्रिपृटी है, ये तीनों नयन उसीकी छाया हैं। शिवनेत्रका सम्बन्ध ब्रह्मसण्डलसे, दाहिनेका सूर्यमण्डलसे और बायेंका सम्बन्ध चन्द्रमण्डलसे है। शिवनेत्रसे विचार उत्पन्न होता है, दाहिने नेत्रसे इच्छा पैदा होती है और बायेंसे किया उत्पन्न होती है।

## दिच्य चक्षुका प्रमाण

प्रत्येक घटमें दिव्य चक्कि होनेका एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। जब आप सो जाते हैं, तब ये बाहरी दोनों नेत्र बंद हो जाते हैं। फिर आप जो स्पना देखते हैं, वह उसी भीतरी नेत्रके प्रकाशसे देखते हैं। दिव्य चक्किका प्रकाश बाहरी दुनियामें तबतक नहीं हो सकता, जवतक उसका बाकायदा उन्मीळन न किया जाय। परन्तु दिव्य चक्किका प्रकाश भीतरी दुनियाँमें—(सूक्ष्म जगत्, कारण जगत् और आत्मजगत्में) स्वय भरपूर रहता है। इसी कारण स्वप्नमें जो इन्छ होता है, वह दिखायी पदता है। सपनेको मन नहीं देखता; क्योंकि मनमें देखनेकी शक्ति नहीं होती । अगर मन ही देखता तो अपने मनका आकार क्यों दीखता ? सपनेमें अपना मन आकार धारण कर लेता है और सपना देखनेवालेकी सुरत धारण कर लेता है। अगर मन ही देखता होता तो आप अपने मनका धारण किया हुआ साकार कैसे देख सकते थे ? सपनेमें आपस्टित सभी बातें दिखायी दिया करती हैं। शिवनेत्रका प्रकाश ही आपके मनका आकार आपको दिखलाता है। अतः सपनोंका दीखना मनकी शक्तिके अन्तर्गत नही—दिल्य चक्षुकी शक्तिके अन्तर्गत है। सिनेमाके परदेपर जोखेल होता है, यह फिल्मकपी मनकी लीला जरूर है; मगर उस लीलको प्रकाशित करनेका श्रेय उस रोशनीको है, जो उत्परसे आकर उस परदेपर पढ़ रही है। बिजलोरू प दिव्य चक्षु ही परदेपर प्रकाश हालता है। तभी सब खेल दिखलायी पड़ते हैं।

### उन्मीलनका विधान

पद्मासनसे बैठो । नेत्रींको बन्द करो , जीभको ता इकी ओर चढ़ा लो । अपने भ्यानको दोनों भृकुटिके मेलकं स्थानके—यानी नाककी जहसे -दो अङ्कुल ऊपर जमाओ । यह भ्यान सिरके बाहरी भागपर न होना चाहिये—भीतरी भागपर होना चाहिये । भ्यानके समय 'रीव' मन्त्रका जाप मनसे करना चाहिये ।

#### फल

जिनका दिन्य चक्षु खुल गया है, उनको ज्ञान और शक्तिसे काम लेनेका अधिकार प्राप्त हो जाता है। उनको सब स्थानोकी घटनाएँ दिखलायी पड़ने लगती हैं। उनका मन घीरे धीरे स्वयं एकाग्र हो जाता है। अपने और परायेके भविष्यका हाल मालूम हो एकता है। अपना जीवन बदाया जा सकता है। देवदर्शन प्राप्त होता और स्वास्थ्य बढिया रहता है।

## मन ही साधन है

( छेस्सन--श्री'चक्रपाणि')

साध्यको अपेक्षा साधकको होती है, साधककी अपेक्षा साध्यको होती है। अर्थात् पहले साध्य, पीछे साधक और तथ साधन ! साध्य कोई बस्तु साधकके पहलेले है, साधक उसीकी इच्छा करता है और उसका यह इच्छा करना ही साधन बनता है। इष्ट (जिसकी हम इच्छा करते हैं) साध्यहै, इच्छा साधन है और साधक इन दोनोंका संयोजक है। यह साधक कीन है, जो साध्यकी इच्छा करता है!

यह मन है, जिसकी इच्छा ही उसकी गति है। हम जो चाहते हैं, वहीं तो करते हैं और वहीं तो होता है। संसारमें क्या हो रहा है ! युद्ध । युद्ध ही सही ! पर क्या यह हमारी इच्छाओंका ही संघर्ष नहीं है ? जगत्में जितने जीव हैं, सब किसी-न-किसी बस्तको पानेकी इच्छा करते हैं और ये इच्छाएँ एक दूसरीले टकराती हैं-यही संघर्ष है, यही युद्ध है। एंसारमें यद न हो, यह भी एक इच्छा है और वह कभी युद्धकी इच्छाको दवाती और कभी स्वयं उसमे दवती है। इमलिये संसारमें शान्ति और युद्ध दोनों ही बने रहते हैं। यदि कहीं ऐसा हो जाय कि कोई जीव कोई इच्छा ही न करे तो यह असम्भव है। पर क्या कभी ऐसा हो सकता है? इम अपनी ही बातको देखें तो यह कहना पहेगा कि एक क्षण भी हमारा ऐसा नहीं बीतना। जब हम किसी इच्छाके वरामें न हों । प्रत्येक क्षण हम अपनी इच्छाके पीछे चल रहे हैं ये इच्छाएँ (हमारी अपनी ही ) कभी कभी इतनी परसारविरोधिनी होती हैं कि इच्छाके उदयकालमें तो हमें उनके परस्परविरोधी फलोंका अनुसान नहीं होता, पर पलोदयकालमें ये फल इसने परस्परविरुद्ध होते हैं कि हम घवरा जाते हैं कि यह क्या हो रहा है। ऐसा मालूम होता है कि हमने ऐसी विकट संघर्षमय परिस्थितिकी तो कभी इच्छा नहीं की थी। ईश्वरने यह क्या कर दिया ! हमने अपनी परस्पर-विरोधिनी इच्छाओंका कोई खाता नहीं रक्खा है, इसलिये हम हिसान फैलाकर यह नहीं देख सकते कि यहाँ हमारे जिम्मे क्या देना पावना है। पर इतना तो स्पष्ट है कि इच्छा ही हमारी पूँजी है और उसीसे उसका भ्याज बढ़ता जा रहा है और ब्याजरे पूँजी भी बढती जा रही है । यह एक प्रकारका साधन ही तो है; क्योंकि इम जब इच्छा करते हैं, तब किसी साध्यको पानेकी ही इच्छा करते हैं और जो इच्छा करते हैं वही करते हैं, वही होता है। इस साधनको शिष्ट लोग साधन नहीं कहते; क्योंकि यह शिष्टोंके विचारसे मनुष्योचित साध्यका साधक नहीं; बिल्क बाधक है—न्याधन है। 'साधन' शब्दका भी प्रयोग करना हो तो हम कह सकते हैं कि यह बन्धनका साधन है; मुक्तिका नहीं। पर मुक्ति साध्य हो या बन्धन, साधकका साधन है मन ही —इसमें कोई सन्देह नहीं। कहा भी है—

#### सन एव मनुष्याणां कारणं बन्धसोक्षयोः।

अच्छा तो अब यह विचारें कि मनुष्योचित सामान्य साध्य क्या है १ 'सामान्य' शब्दका प्रयोग हम इसलिये करते हैं कि जितने मनुष्य हैं) उन सबकी मति भिन्न भिन्न है और उसके अनुसार साध्य भी सबके भिन्न-भिन्न अर्थात् विशेष विशेष हो सकते हैं। एव मनुष्योंका मनुष्यके नाते एक सामान्य साध्य है, उसीको इम मनुष्योचित सामान्य साध्य कहते हैं । यह सामान्य साध्य सब मनुष्योंका है और प्रत्येक मनुष्यका भी, इसीलिये इसे सामान्य साध्य कहते हैं। कोई मनुष्य इस सामान्य साध्यके विना मनुष्य नहीं रह सकता; क्योंकि मन्ष्यका जो सामान्य लक्षण है, यह उसमें नहीं है। यह साध्य नया है ? साध्य सदा ही इतना ऊँचा होता है कि वहाँतक हमारे हाय नहीं पहुँचते और पहुँचानेकी हमें इच्छा होती है । अर्थात् वह अवस्था मनुष्यकी सामान्य अवस्थारे ऊँची होती है। इस अवस्थाको हमलोग अमानव, अलौकिक अथवा दिव्य कहते हैं। मनुष्यके नीचेकी योनियोंमें एक ऐसी सोपानपरम्परा देख पड़ती है, जिसमें प्रत्येक सोपानके जीव अपनेसे ऊपरके सोपानके जीवोंको देखते हैं और सम्भव है उन्हींकी अवस्थाको साध्य मानकर अपना जीवन उसीकी प्राप्तिमे लगा देते हैं और इस क्रमने अन्तमें मनुष्यदोनिको प्राप्त होते हैं । पर मनुष्ययोनिमें आकर इसके ऊपरकी योनि उतनी स्पष्ट नहीं देख पड़ती जितनी कि पशु-पक्षियोंको मनुष्ययोनि देख पड़ती है । मनुष्यका अनित्यः दुःखमय लौकिक जीवन ही उसे नित्य सुखमय दिन्य योनिकी सत्ताका भान कराता है । उस सत्ताको पाना ही मनुष्यका साध्य है, मनुष्य ही उसका साधक है और उसे प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाला उसका भन ही उसका साधन है।

यह धाधन हम कैसे करें ! यह धाधन क्या है !—मन ! साध्य क्या है !—मनुष्यके मनके ऊपरकी स्थिति ! वस्तु उसीमें इस मनको लगा दो—साध्यमें साधनको लगा दो । 'लगा दो' कहनेसे भी नहीं होगा ! संसारमें हम अपने मनको लगाते हैं; क्योंकि मनुष्य उसकी इच्छा करता है और जिसकी इच्छा करता है, उसे यह पा लेता है । कैसे ! मनको लगाकर, मनको तन्मय करके, मनको उसीका सङ्कल्य और कमें करनेमें प्रवृत्त करके, मनको उसीके सामने इकाकर, उसीको साध्य मानकर साधनसहित उसका रास्ता चलकर । इसीलिये मनके ऊपर मनुष्यका जो महान् अमानय अलैकिक अमृत आनन्दमय साध्य है, जो साधकके पहलेसे वहाँ स्थित है और जिसने ही यह साधन---मन मनुष्यको दे रक्खा है, उसीकी यह वाणी है---

मन्प्रना भव सङ्गक्ती मचाजी भी नमस्कृत । सामेबैध्यसि युक्तवैदसात्मार्ग मत्त्ररावकः ॥

जहाँ साध्य सामने हो, साधकका मन तत्परायण हो, वहाँ साध्य-साधक-साधनकी सिद्धिमें और क्या चाहिबे ! साधनकी सीदीपर जिसने पैर रक्खा, वह साधनके ऊपर साध्यका हाथ पकड़कर ही उसके समीप जा रहा है। यह साधन है मन, इसीका साध्यके साथ योग होना मनुष्यजन्मका छह्य है।

سامكا

## साधन-रहस्य-सार

(लेखक--श्री 'सुदाम' नैदर्गीय)

#### दर्षि ज्ञानसभी कृत्वा पञ्चेद् ब्रह्मसमं जगत्॥

सवका ध्येष एकमात्र अविनाशी, अतृप्तिकर, परम पूर्णानन्द ही है। स्वर्गादि सुख, सिद्धिवैभव और दिग्विज-यादि विकारी अपूर्ण प्रकृतिक्षेत्रगत पदार्थ हैं; इनसे यह पूर्णानन्द नहीं मिल सकता। सिबदानन्दस्करण परब्रद्ध ही उस पूर्णानन्दके अधिष्ठान हैं। उससे मिन्न किसी भी फलके लिये किये जानेवाले साधन बन्धन ही हैं। कारण 'यदल्यं तन्मत्यम्', 'भूमा नै तत्सुखम्', 'नाल्ये सुखमित्ति', 'आनन्दो ब्रह्मेति'—यही श्रुति सिद्धान्त है और यही संतींका अनुभव है। इसलिये ब्रह्मानुभवके विना कभी किसीको पूर्णानन्द न मिला न मिल सकता है। अतः इस सर्वोत्तम ध्येयको छोद और किसीके लिये कोई साधन नयों किया जाय !

यह ब्रह्मतत्त्व सर्वत्र-सर्वव्यापक है, अतः हमारे अंदर भी है; केवल अंदर ही नहीं है, हम स्वयं तद्द्प ही हैं— 'जीवो ब्रह्मैव नापरः ।' इस प्रकार यद्यिप ब्रह्म एकको प्राप्त है, तथापि कल्पनाके इस घटाटोपमें उसका कहीं पता नहीं चलता । 'हम कौन हैं !' इसीका हमें कोई पता नहीं है । हम बहे जा रहे हैं अपने आपको मुलाकर कल्पनाके प्रवाहमें न जाने कहाँ किस ओर! इसलिये पहले अपने आपको हूँदना होगा, इसके विना मुखका पता लग नहीं सकता ।

प्रकाशकी ओर देखते-देखते यदि हठात् इम अपनी दृष्टिको छायामें, अन्वकारमें ले जायें तो यहाँ इम सहसा कुछ भी न देख सकेंगे, केवल अन्वकार ही देखेंगे। परन्तु दृष्टिको वहीं कुछ समय स्थिर करके रक्ते तो अन्वकारमें छिपी रक्ती वस्तुओंको भी वह देख सकेगी, अन्वकारमें उसे प्रकाश मिलने लगेगा। यही बात हमारी चित्तवृत्तिकी भी है। बाह्य व्यवहारोंमें लगी हुई वृत्ति अंदरकी वस्तुओंको कैसे हुँदे! अंदर उसका घबरा जाना ही स्वाभाविक है, इसीलिये कुछ दिन इसे अंदरके विचारमें स्थिर करना होगा। इससे अंदर देखनेकी इसकी शक्ति बहेगी।

गॅदले, चञ्चल और अँधेरे पानीके ही जमें पड़ी हुई किसी चीजको अथवा अपनी परछाईको कोई कैसे देख सकता है ! मल, विक्षेप और आवरणसे युक्त बुद्धि मी, हती प्रकार, आत्मतेजको प्रत्यक्ष कैसे कर सकती है ! निर्मल, निश्चल और प्रकाश (शान) युक्त बुद्धि शाल्मानुभवमें समर्थ होती है । कपड़ा सीनेके लिये सुईकी जरूरत होती है, कुदाल-की नहीं । स्ट्मातिस्ट्म जो आत्मतत्त्व है उसके साथ युक्त होनेके लिये, उसी प्रकार, अत्यन्त स्ट्रम बुद्धिकी आवस्यकता होती है; स्यूल बुद्धिसे वहाँ काम नहीं चलता । अर्थात् आत्मानुभवके लिये चित्तकी शुद्धि, मनकी स्थिरता और बुद्धिकी स्ट्मता होनी खाहिये और जिस उपायके करनेसे यह काम वन आय, उसीको हम साधना कहेंगे । सद्यन्यों और साधु-संदोंने कहाँ जहाँ जो-को साधन बताये हैं, उन सक्का मर्म यही है । साधन चाहे जितने भी कठिन हीं; पर जिनसे यह काम न बनता हो वे साधन नहीं। केवल भ्रमविलास हैं .

बहुत लोग परमानन्दलाभकी इच्छासे साधनमें लगते हैं। परन्तु रहस्यको न जाननेवाछे इन साधनोंसे कोई लाभ उठाते नहीं नज़र्र आते। प्रायः यही देखनेमें आता है कि लोग साधनके सौन्दर्य, काठिन्य और वैशिष्टयका ही अधिक आदर करते हैं और कठिन साधनोंके पीछे पड़ जाते हैं। परन्तु साधनके बाह्यरूपमें क्या रक्खा है! परमार्थदृष्टिसे उसका कोई विशेष महत्त्व नहीं। बृत्तिको सुधारनेका काम है, यदि वह धर बैठे होता हो तो यही सबसे अष्ठ साधन है. कहते भी हैं भन चंगा तो कठीतीमें गङ्गा।

बहुतेरे यही रोना रोते हैं कि 'हमने कितने ही साधन किये, जप किया, दान किया, तीर्थयात्रा की, कितने बत किये, पर चिनकी शुद्धि नहीं हुई; मन जहाँ पहले भटका करता या, वहीं अब भी भटकता ही है ! आखिर ऐसा क्यों होता है ?' बात यह है कि इन बेचारोंको यही पता नहीं है कि चित्त है क्या चीज और जब यही नहीं जानते, तब शुद्ध और स्थिर तो किसको करें और कैसे करें ' इसल्बिये चित्त क्या है, यह पहले जानना चाहिये; तब उसे शुद्ध और स्थिर करना अनायास ही हो जायसा ।

आप जो चिन्ता या चिन्तन करते हैं। आपके इस स्वभावको ही चित्त कहते हैं। चित्त कोई स्वतन्त्र पदार्थ है ही नहीं यह कहना कि चित्त शुद्ध नहीं होता, केवल अपनी मुखंता प्रकट करना है । यदि अशुद्ध चिन्तन करते ही रहेगे तो सैकड़ों साधनोंके करने में भी क्या होगा ? जबतक आप शुद्ध चिन्तन न करेंगे, तबतक बाह्य साधनोंस कुछ भी न होगा । हाँ, यह बात सही है कि 'हम अशुद्ध चिन्तन न करेंगे' केवल ऐसा निश्चय कर लेनेसे ही चित्त शुद्ध हो जाता हो यह बात नहीं है । कारण, आप सोसारिक सुखकी इच्छा तो करते ही होंगं - सुख, सौन्दर्य और प्रेमकी अनुभूति तो आपको जगत्में होती ही होगी। यदि ऐसा है तो इनका चिन्तन भी आप अवस्य ही करेंगे, वह कैसे छट सकता है ? और फिर इस हालतमें अन्य साधनींकी भी क्या आवश्यकता है { इसमें तो केवल एक ही साधन है और वह है विवेक। विवेक इसी बातका कि सुख, सौन्दर्य, प्रेम सत्तरमें सचमुच ही है या यह केवल कल्पनाविलास हैं; शान्ति भी इस संसार-में संसारके किसी पदार्थसे किसीको मिलती है या केवल ऐसा भ्रम होता है ? यहाँ मेरे पराये यथार्यमे कौन है ? कौन कबतकके मेरे साथी हैं और उसके बाद नहीं ? अन्तमें फिर यह मृत्यु क्या है ? इसकी हम क्या समझें ? कैसे इसका सामना करें ? इत्यादि। यह बिनेक जैसे-जैसे होता जायगा। वैसे-ही वैसे कामना और आसिक्त कम होती जायगी और भगवद्गुण और महिमाका श्रवण करनेसे श्रद्धा-मिक्त बढ़ती जायगी। इस प्रकार चिक्तका विरागानुरागयुक्त होना ही चिक्तग्रुद्धि है ! उपाय सरल है, पर जो अपने चिक्तको ग्रुद्ध करना चाहें उनके लिये। चिक्तग्रुद्धिकी आवश्यकता तो तब ही प्रतीत होती है जब विवेक हो चुकता है; उससे पहले विवेक ही साधन है और इसके लिये सत्सङ्क करना चाहिये और सद्भन्योंको पढ़ना-सुनना चाहिये।

मन स्थिर क्यों नहीं होता ? मनका स्वरूप है मानना, मनन करना । आप मला-बुरा, सन्धा खुटा सर्व कुछ तो माना करते हैं, चोह जो मनन करते रहते हैं; तब मन स्थिर हो तो कैसे ? आप मानना, मनन करना छोड़ दीजिये; मनका कही कोई चिह्न भी बाकी न रहेगा । वेयल ऊपरी साधनोंसे कुछ न होगा ।

मनन यदि किसी तरह बन्द न होता हो तो भगवाम्की किसी मृतिका ही मनन करो, इसी एक संस्कारमें मनको लगा दो, इसीके समरण ध्यानमें मनको केन्द्रीभृत कर दो; इससे मन रिधर होगा। परन्तु चित्त जवतक ग्रुद्ध नहीं होता, तवतक मनको रिधर करना सुलभ नहीं होता । वैराग्यसे चित्तशुद्धि और अन्याससे रिधरता होती है

'अभ्यासेन तु कीन्तेय वैसायेण च गृहाते ॥' (गीतः)

मनकी कल्पनाओंके प्रवाहमें बहना छोड़ दो। और तटस्य होकर साक्षीरूपसे उन्हें देखते रहो तो मन स्थिर ही समझो।

कोई कोई पूछते हैं, हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होगा! बड़े बड़े पण्डितों और तपस्तियोंकी जहाँ दाल नहीं गलती, वहाँ हमें कीन पूछता है! बहुत प्रन्थ देखे, मेस लिया, आश्रम-धाम हूँ है, सतोंकी सेवा-टहल की; पर आत्माका कोई पता नहीं चला! ठीक ही तो हुआ। आत्मा क्या बाहर है, बनों और जंगलोंमें है, मठों और आश्रमोंमें है ! और क्या उसके लिये पण्डित या तपसी होना पहता है! जो कुछ किया, आपने अच्छा किया; अब चुपचाप बैठिये, बाहरी प्रन्योंको रख दीजिये—अंदरका प्रन्य पहिये ! मन-बुद्धिके मूलका पता लगाइये और इन मन-बुद्धिको जाननेवाले जो आप हैं, उन

अपने आपको पहचानिये। मनको अत्यन्त सुरिधर रखकर अपने आपको हूँ हिये, पता लगा लीजिये; पता चल जायगा। बुद्धिको सुक्स करनेके लिये महायाक्यके विवरण, अवण, मनन और निदिध्यासनकी बड़ी आवस्यकता है। पर मन्यचचनेंसे आत्मविषयक (विशेषण या लक्षणके अनुसार) कल्पना और तर्क मत कीजिये। बहा या आत्मा-नामसे किसी अन्य पदार्थ को हुँदना नहीं है, अपने आपको ही तो जान लेना है!

'हम' या 'मैं' इस शन्दका प्रयोग आप जिस वस्तुके लिये करते हैं, उसे शान्ति और युक्तिके साथ अपने अंदर ही हुँदिये । मूलमें 'मैं', 'हम', 'अहम्' आदि शन्द नहीं हैं; केवल एक आत्मसत्ताका स्वतः स्फूर्त सतत बोधमात्र है । 'मैं' पनकी माषा और कल्पनाको अपनेसे हटा दो; 'मैं और मेरा' का जो-जो कुछ लगाव है, सय अपनेसे अलग कर दो! समरण-विस्मरणसे रहित होकर स्वभावमें स्थिर हो जाओ । इस स्वभावको जाननेवाला (प्रकाश करनेवाला) आपका जो स्वरूप है, वही आप हैं! अपनी सत्ताको स्फुरित न करके स्वस्थ रहो । बस, यही आप हैं; यही आत्मस्वरूप है। 'स्वरूप कहते हैं 'उस अरूपको जो तस्वनिरसनके परे हैं।' (रामदास)

सबको जाननेवाली, त्रिगुण सस्कारको भी जाननेवाली जो चेतना है उसे भी आप ही प्रकाश्वित करते हैं। उस चेतनाको पहचानो और फिर उसे पहचाननेवालेको भी पहचानो; पहचाननेकी तब कोई चीज न रहेगी, रह जायगा केवल आत्मस्वरूप। 'जाननेवालेको जहाँ जान लिया, वहीं मैपनका मूल कट गया (रामदास)।' जरा गहराईके साथ, शान्तिके साथ हुँदो; जिसकी सत्तासे हुँदा आयगा, वहीं आप हैं। दूँदनेकी उपाधिको छोड़ो, छोड़नेकी उपाधिसे बचो। तब जो कुछ रहा, वह आत्मस्वरूप ही है।

मन जब स्थिर होता और कल्पना नष्ट होती है, तब क्या रहता है ! 'कुछ नहीं' यही प्रत्यय होता है । इस 'कुछ नहीं' (शून्य ) का अभिमान मत धारण करों (कारण, अभिमानधारकत्व ही जीवत्व है ) । इस लयकों जो प्रकाशित करता है, वही आत्मा है । 'तुकाराम कहते हैं कि जब मन लीन हो जाता है, तब जो कुछ रहता है, वही तुम हो ।' 'वहीं बहा में हैं' यह भावना भी आपका ही मन्तव्य है । इसे भी छोड़ो और केयल आप-ही-आप रहो—'केवलं छत्तामान-स्वरूपं भावं परं ब्रह्म' इति श्रुतिः । युक्तिले इसका अनुभव करो, पर अन्य होकर नहीं ।

त्रिपुटी कोई हो, वह आपका सत्ताविलास है। ध्याता, शाता आदि भी आप नहीं हैं, आपकी केवल एक लहर है। अथवा अग्पके आश्रयमें क्रीडन करनेवाली कल्पनाके कार्यानुसार आपपर होनेवाले वे मिथ्या आगोप हैं। ध्याता ध्यान-ध्येय, शाता-शान-शेय इत्यादि त्रिविध वस्तुओंको जो प्रकाशित करता है वहीं आत्मा है। वहीं आप हैं। त्रिप्ता अतिकम करके देख लीजिये, तन्मय हो जाहये। किसी प्रक्रियासे हो, अपनी सहज आत्मास्थितको अनुभव करना हो तो सब साधनोंका सार है। अनुभवी महात्माओंका आश्रय प्रहणकर अन्तर्युक्ति सीख लीजिये और अनुभव करिये; बस, इतना ही काम है।

गुरू कृषा त्रेहि नरपर कीन्ही तिन्ह यह जुगति पिछानी । नानक कीन भयो गांबिद सँग ज्यां पानीमें पानी ॥

उस युक्तिको जानना ही यथार्यमे गुरुकूषा है।

सारा ससार एक महास्वम है। केवल कल्पित नाम-रूपसे सब भेद देख पहते हैं। परन्तु यथार्थमें आंस्त, भाति, प्रियत्वके सिया और कुछ भी इस संसारमें नहीं है। ससार ससाररूपसे मिथ्या और सिक्ट्यानन्दरूपसे सत्य है अर्थात् जगत् या देहकी कल्पना आदि मिथ्या और एक तत्त्व ही अखण्ड है। मेदभावकी कल्पना जहाँ छूटी, वहाँ सम एक ही है। इस प्रकार यथार्थ जानकर जो लोग अखण्ड अनुसन्धन करते हैं, वे स्वानन्द-सिन्धुमे खेलते हुए अन्तमे उसीके साथ सर्वथा समरस हो जाते हैं। जो कुछ प्राप्तव्य है, यही है

त्तात्पर्य—

(बु॰) परमानन्दिहि ध्येय है, है वह हरिका नूर । दूर दूर क्या सोचता, है सबमें मरपूर ॥ है सबमें भरपूर, सिबदानन्द वहां तू । मृषा नाम अरु रूप, छाड अध्यास तुही तू ॥ बाह करपना छोड़, मृषा तज मैपन बंधहि । गह जा चुष्प सुदान ! सहज तू परमानन्दिहि ॥

### अनाहत नाद

( लेखक---स्वामी नथनानन्दजी सरस्वती )

संत-समाजका एक बड़ा भारी भाग अनाहत नाद या अनहद नादका उपासक है। कबीर, रैदास, नानक और राधास्त्रामीने केवल अनहद-योगका प्रचार किया था। उक्त आचार्योंने, अपने-अपने अलग-अलग मत या सम्प्रदाय कायम किये और उनको अनहद नादका साधन बतलाया।

विराट्में जितने मण्डल हैं- उनमेंसे दस मण्डलींने शब्द भी जारी किये हैं। इन मण्डलोंमें प्रत्येक भण्डल अपना एक शब्द रखता है। विराट्में कुल छत्तीस मण्डल है और वेसन अपना-अपना एक एक शब्द रखते हैं। परन्तु केवल दसका शब्द प्रकट स्वरमें चालु है और शेष छन्दीस मण्डलीके शन्द स्वररूपने गुप्त आवाजमें चात्र रहते है। उपर्युक्त ३६ मण्डल अलग अलग अपना रंग, रूप, शब्द और अधिकार रखते हैं। उन सबकी अर्द्धमात्राएँ अलग हैं। उनके बीज यानी शिव भी अलग-अलग हैं। अत्येक मण्डलसे जो सूत्र यहाँ आता है, यह स्वर या शब्दके रूपमें ही होता है। इसराज नामक बाजेमें जो ३६ तार होते हैं. वे ३६ मजिलके स्मारक हैं और ३६ प्रकारके अनाहत नादके द्योतक हैं। दस प्रकारका अनहद कानमे सुना जाता है। बाकी २६ प्रकारका अनहद—जो स्वररूप है--केवल अनुभवके कानसे सुनायी पड़ता है। वे लोग यथार्य नहीं जानते, जो अनहदको केवल दस ही प्रकारका जानते या मानते हैं। कारण यह कि जो दस मण्डल अखण्ड अर्द्ध-मात्राके नीचे अर्द्धचन्द्राकार धेरेमें आबाद हैं - वहींसे प्रकट शब्द हुआ करता है और अनहद नादके जितने प्रचारक संसारमें आये, वे सब उन मण्डलींके ही शिव लोग ही थे। अखण्ड अर्द्धमात्रासे लेकर पूर्णमात्रातक जितनी मज़िलें हैं----था जितने मण्डल हैं, उनके शिव या कारण-शरीर इस मायिक भूमिकापर नहीं आये। इसीलिये उनके मण्डलोका स्वर लोगोंको सुनायी नहीं पड़ा । हाँ। परमरम्य भविष्य महाकालमें वे सब इस भृमिपर अवतार लेंगे। उसी समय छत्तीस तारवाला इसराज बजेगा ! तबतक दस तारवाली सारंगी बजाते रहिये।

## अनहदसे लाभ

१-अगर भरते समय किसी नादको एकड लिया जाय

तो मृतककी आत्मा उसी मण्डलमें जा पहुँचेगी, जहाँसे वह शब्द आ रहा है।

२ नादके पश्किको यमदूत नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वे मण्डल यमलोकसे बहुत ऊँचे हैं।

२-नादके अम्यासीकी बुद्धि विकसित होती रहती है। उसकी समझमें सत्यका प्रकाश आने लगता है।

४ -नादके अभ्यासीको एकदम किसी-न-किसी स्वर्गके मण्डलमें स्थान मिल जाता है। जिस तारको एकद्रकर रूह चढ़ेगी, उसी तारकी सरकारमें यह जा पहुँचेगा। परन्तु पाप पुण्यके चक्रसे वह भी सुरक्षित नहीं। जब उसका पुण्य समाप्त होगा, वह फिर अपने पाप भोगनेके लिये इसी भूमिपर उतार दिया जायगा।

५-नादके अभ्यासीपर कामादि पाँची शैतानी तत्त्व अपना प्रभाव कम डाल सकते हैं।

#### अनहद नाद

नवर मण्डलका नाम स्वरहेया शब्द उसकी उपमा संहारक देवका लोक शब्द पायजेवकी झङ्कार-सी पालक देवका लोक सागरकी लहर-सी सुजक देवका लोक भदक्क-सी सहस्रदलक्षमल ¥ शक्र-सी आनन्द-मण्डल तुरही-सी मुरली सी चिदानन्द-मण्डल सचिदानन्द मण्डल बीन-सी अखण्ड अर्द्धमात्रा सिंहगर्जन-सी नफीरी-सी असम मण्डल अलख मण्डल बुलबुल-सी उपर्युक्त १० मण्डल अपराके इलाकेमें हैं और शेष २६ मण्डल पराके इलाकेमें हैं।

#### नादका अभ्यास

प्रातःकाल सीचादिसे छुटी पाकर किसी एकान्त स्थानपर चले जाओ । सुरदा आसन लगाओ यानी सीधे लेट जाओ । हायके दोनों अँगूलेंसे दोनों कान बंद करो । अपने ही घटमें शब्द सुनायी पड़ना शुरू हो आयगा । अपनी दायीं औरके शब्दोंको सुनना चाहिये । वार्यी औरके शब्द मायाके हैं और त्याक्य हैं।

## साधनाकी एक भाँकी

मन कल्पनाओंका पुद्ध है। सुपुतिमें जो कल्पनाएँ विलीन रहती हैं, वे ही स्वप्रमें और जागरितमें उठा करती हैं और जिन वस्तुओं और घटनाओंका परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है, उनका बनावटी सम्बन्ध औड़कर व्यवहारकी विद्याल एवं जिटल परम्परा खड़ी कर देती हैं। मैं तो कभी कभी इन कल्पनाओंके जालमें ऐसा उलझ जाता हूँ कि उनसे छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। ऐसा अनेकों बार होता है। किसी किसी दिनकी कल्पनाएँ बड़ी मनोरखक और लाभधद हो जाती हैं, पीछे उनके स्मरणसे भी मनोरखन और लाभधद हो जाती हैं। एक दिन ब्रह्मवेलामे, जब कि वृत्तियोंको निस्सङ्कल्प करके मुझे शान्त भायसे बैठा रहना चाहिये था, जिन कल्पनाओंके प्रवाहमें मैं वह गया था, उनका स्मरण किया जाता है।

दरबार लगा हुआ या । बहुत से दरबारी मौन-भावने अपने-अपने स्थानपर बैठे थे। सबसे ऊँचे आसनपर अपनी धर्मपत्नी बुद्धिदेवीके साथ महाराज अहङ्कार विराजमान थे। उस सभाके सदस्योंमें मूर्तिमान् रूपसे दसइन्द्रिय, पाँच प्राण, पाँच मृत और मन उपस्थित था। कुछ अव्यक्तरूपसे थे और कुछ छोटे-मोटे दूसरे लोग भी थे; परन्तु उनका कोई विशेष महत्त्व नहीं था, यह विश्वाल सभा-मण्डप और उसकी प्रत्येक क्रिया मेरी आँखोंके सामने थी। पग्नु मैं कहाँ हूँ और किस स्पमे देख रहा हूँ, यह मुझे पता नहीं था; मैं केवल देख रहा था। राजासाहबने मनको बुलाया और कहा कि यहाँ जितने सदस्य उपस्थित हैं, उनको एक-एक करके मेरे सामने लाओ; मैं उनका परिचय, जीविका और उनके जीवनका उद्देश्य जानना चाहता हूँ। मनने हाथ जोड़कर उनकी आशा विरोधार्य की।

एक अधेड छिकि साथ मन उनके निकट उपिस्सित हुआ। अहक्कारने पूछा, 'तुम कीन हो ?' उस खीने उत्तर दिया, 'मेरा नाम पृथिवी है ।' उन्होंने पूछा, 'तुम्हारी जीविका क्या है ?' पृथिवी—'मुझे जीविकाके छिये कोई प्रयंत्व नहीं करना पड़ता। मुझे प्रयंक समय सदी, गर्मी, हवा, और अवकाश मिलता रहता है और सहज रूपसे ही मैं समस्त मृत-प्राणियोंको धारण किये रहती हूँ । न मुझे कोई चिन्ता होती है और न तो अद्यान्ति। यही मेरी जीविका है और

इिंम में लिंग रहती हूँ। अहङ्कार— शुम्हार जीवनका उद्देश्य क्या है ?' पृथिवी— 'मेरा स्वतन्त्र जीवन ही क्या है कि उसका कोई उद्देश्य हो ? जिसने मुझे अस्तित्व दियाः जिसने मुझे अस्तित्व दियाः जिसने मुझे अस्तित्व दियाः जिसने मुझे प्रश्तिकी गोदसे निकालाः जो मुझे धारण किये हुए है, वह जैसे नचाता है नाचती हूँ। मेरी एक-एक चेष्टा उसके इश्वारें ही होती है। शायद इससे वह रीझता हो; परन्तु मैं उमको रिझाती हूँ, ऐसी बात नहीं। मेरा कुछ उद्देश्य नहीं और उसके उद्देश्यका मुझे पता नहीं। भरा कुछ उद्देश्य नहीं और उसके उद्देश्यका मुझे पता नहीं। अहङ्कार— 'यह यदि तुम्हें पानीमें गला दे, आगमें जला दे, तुम्हारा अस्तित्व नष्ट कर दे तो क्या तुम्हें दुःल नहीं होगा ?' पृथिवी — 'विल्कुल नहीं। उसकी इच्छा ही मेरा जीवन है और मृत्यु मी वही है। जीवन-मृत्यु नहीं हैं, उसकी इच्छा है फिर अन्तर क्या ? मेरे चित्तमें दुःल और सुखकी कल्पना ही नहीं उउती। ' अहङ्कार 'अच्छा, जाओ अपने स्थानपर रहो। तुमसे कुछ नहीं कहना है।'

मन एक दूसरे सदस्यके साथ पुनः उपस्थित हुआ। अहङ्कार 'तुम्हारा नाम ?' आगन्तुक सदस्य -'जल !' अहङ्कार 'क्रम्हारी जीविका क्या है ?' जल 'मुझे चाहे जो अपने काममें लावे, मै आपत्ति नहीं करता । पृथिवी मुझसे स्निग्ध हो, सूर्य मेरा पान करे, वायमण्डल मुझसे शीतल हो और में आवश्यकताके अनुसार उनका उपयोग कर हूँ। दस, यहीं मेरी जीविका है। इसके लिये न मुझे चिन्ता करनी पड़ती है न कोई अम । अहङ्कार 'तुम्हारे जीवनका उद्देश्य क्या है ?' जलः 'यह मैं नहीं जानता। जिसने मुझे अस्तित्व दिया है, उजीवित किया है, उसीकी प्रेरणासे बादलसे पर्वतपर, पर्वतमे भूमिपर, भूमिसे समुद्रमें और समृद्रसे बादलमें धूमा करता हूँ। जो घुमाता है, वह इसका रहस्य जानता होगा ।' अहङ्कार —'तब इस यात्रामें तुम्हे रसका अनुभव होता होगा, कभी यह बन्द हो जाय तो ! जल--भीने कभी नहीं चाहा या कि मुझे कोई बुमाने, यह भी नहीं चाहता कि यह धूमना बन्द ही जाय । जब धूमने-न-धूमनेकी इच्छा ही नहीं है, तब मेरे लिये कोई भी परिस्थित नीरस कैसे हो सकती है? अहद्वार - 'द्वम्हें कोई जला दे, सुखा दे, नष्ट कर दे तब ?' जल---(जल जाऊँगा, सुख जाऊँगा, मष्ट हो जाऊँगा।) अइङ्कार— 'तुम्हें दुःख नहीं होगा ?' जल—-'न, बराबर

ही तो हैं सब । जब जीना दूसरेकी इच्छारे, तब मरना भी दूसरेकी इच्छासे। दूसरेकी इच्छा ही अपना जीवन है। न इसमें दुःख है न सुख । अहङ्कार - विक है, जाओ।

मनने एक तेजस्वी मृतिंके साथ प्रवेश किया अहङ्कार 'कौन हो तुम ?' अग्नि 'मैं अग्नि हूँ ।' अहक्कार-- 'क्या जीविका है दुम्हारी १' अग्नि— 'जिसकी जितनी इच्छा हो, महरसे उष्णता और प्रकाश ले ले। मैं भी वायु, जल, पृथिवी आदिका उपयोग कर लेता हैं। यही मेरा स्वरूप है , न इसमें मेरा कर्तृत्व है और न आसक्ति ही ।' अहङ्कार--- 'यह किसलिये करते हो तम हैं' अप्रि 'कोई कराता है सङ्गसे।' अहङ्गार 'न करावे तो ?' अग्नि -'नहीं करूँगा ।' अहङ्कार-- ध्यह तुम्हें नष्ट कर देतो ?' अप्रि 'नष्ट हो जाऊँगा।' अहङ्कार—'यह समन्य तुम्हें कहाँने प्राप्त हुआ ?' अग्नि - ध्यह भी उसीका दिया हुआ है। मुझे अभिमान थाकि मुझर्में भी कुछ शक्ति है; पर उसने मुझे अनुभव करा दिया कि वह शक्ति उमीकी है, मैं जो कुछ हूँ उसीका हूँ। चाहे वह नष्ट कर दे या रक्त्वे, उसकी मौज !' अहङ्कार -'अच्छा, जाओ तम '

गायुकी बारी आयी । अहङ्कारके पूछनेपर उसने कहा भी वायु हूँ । मेरी जीविका है –सक्चर्ष । मैं विद्युत, प्राणशक्ति और अधिका निर्माण करता हूँ । संसारकी सम्पूर्ण गतियाँ मेरा आश्रय देती है ।' अहङ्कार—'इतनी शक्ति तुममें कहाँसे आयी, वायु ?' वायु—'जहाँसे मैं आया ! ये मेरो शक्तियाँ है –यह तो कहनेकी बात है । यह सब सहज रूपसे होता है, मेरे सोच-विचारकर िन्यं विना ही । मे तो एक यन्त्र हूँ । मेरी यन्त्रता भी किसीकी हच्छा ही है, तब मेरी क्या विशेषता है अह्झार -ध्यदि तुमसे ये सारी शक्तियाँ छीन ली आयें तो ?' वायु इसका अर्थ है कि मैं भी छीन लिया जाऊँगा । जिसका मैं हूँ, जिसकी ये शक्तियाँ हैं, वे यदि खींच ले अपने आपमें, अथवा नष्ट ही कर दें तो इससे बढकर प्रसन्नताकी बात क्या होगी ?' अहङ्कार—'ठीक है, तुम जा सकते हो !'

आकाशने उपस्थित होकर अहक्कारके प्रश्नेका उत्तर देते हुए कहा—'मैं आकाश हूँ! अक्काश और शब्द ही मेरा खरूप है! मैं चारों भूत और उनसे बने हुए पदार्थोंको धारण करता हूँ। यह भी उन भूतोंकी दृष्टिसे ही मैं कह रहा हूँ। मेरी दृष्टिमें तो वे पराये नहीं हैं. मुझे वे नहीं दीखते। जय मैं देखता हूँ, मैं ही दीखता हूँ इसमें बनावट नहीं है, विमुका यह सहज स्वरूप ही है। अहङ्कार—ध्यदि कोई दुम्हारा नाश कर दे तो? आकाश—'उस नाशक रूपमें तो मैं ही रहूँगा।' अहङ्कार—'मान लो तुम रहो ही नहीं, तब ?' आकाश—'उम समय अवस्य ही वह रहेगा जिसका मैं हूँ, जिसमें मैं हूँ। यदि मेरा अस्तित्व नष्ट होकर उसका अस्तित्व प्रकट हो एके तो मेरा नष्ट होना ही अच्छा है।' अहङ्कार—'परन्तु तुम नष्ट हो जाओ और वह प्रकट न हो तब ?' आकाश—'अवस्य ही वह उसकी आँखिमचीनी होनी। उसकी ठीलाके लिये मेरा मिट जाना ही खर्चेत्तम है।' अहङ्कार—'तुम पाँचोंका समर्थण पूर्ण है।'

अहङ्कारकी प्रेरणासे मन एक ऐसे व्यक्तिको छेकर उपस्थित हुआ जो एक होनेपर भी पाँच रूपोंमें दीख रहा या। यों समझिये कि एक मृतिं थी और चार उसकी छाया। पुछनेपर उसने बतलाया कि भिरा नाम प्राण है। एक होनेपर भी स्थानभेद और क्रियाभेदसे समष्टि और व्यष्टि दोनोंमें ही मै पाँच प्रकारका हो जाता हूँ । जगत्में जितनी भी चेष्टाएँ हो रही हैं। मेरेद्वारा । स्थूल जगत् यदि किया है तो मैं उसके अंदर रहनेवाली शक्ति हूँ।' अहङ्कार--- 'तुम समष्टि हो या व्यष्टि ?' प्राण —'यों तो मैं समष्टि ही हूँ, मुझमें व्यष्टिका भेद है ही नहीं। परन्त, यह कहनेकी बात है। मैं व्यष्टि हॅं और इस प्रकार व्यष्टि हैं कि सम्पष्टिको जानता ही नहीं।' अइङ्कार---- 'तत्र तुम अपना मोह और बन्धन खीकार करते हो।' प्राण-अजी हाँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे ही कारण शरीर जीवित है और रुधिराभिसरण, पाचन आदि कियाएँ मेरे ही द्वारा होती हैं यहाँतक कि मेरे विना पलक भी नहीं गिर सकती । अहङ्कार - धह शक्ति तुम्हारे अंदर कहाँसे आयी ?' प्राण —'मैं तो समष्टि-प्राणसे शक्ति लेता हैं और समष्टि परमात्मासे ।' अहङ्कार—'यदि तुम्हें छक्ति न दी जाय तो ?' प्राण—'मैं तो वैंसी स्थितिकी कल्पनासे ही काँपने लगता हूँ । मेरी रग-रगमें मृत्युकी भयानकता भरी हुई है। अहुद्वार - 'तब तो तुम्हारे अंदर समत्वका अभाव है ।' प्राण—'सत्य है ।' अह्ङ्कार 'इस विषमताके अपराध-का दण्ड भोगना पहेगा तुम्हें।' प्राणः 'दण्ड तो मैं अभी भूगत रहा हूँ । जितना दण्ड मैं भीग रहा हूँ इस समय, इससे अधिक और क्या दण्ड होगा ?' अहन्द्रार – 'अवस्य ही तम बन्धनमें जकड़े हुए हो। परन्तु इससे छूटनेका उपाय भी यही है कि तुम और भी बॉध दिये जाओ। तुम्हारी किया सीमित हो जाय। इडा और पिक्कलांके मार्गमें समरूपसे चलते रहो, यह समता सुषुम्णाका रूप धारण कर ले। तुम्हारा घटना-बढना और स्वेच्छाचार सर्वया बन्द हो जाय, तुम मेरे सामने रहा करो। एक क्षणके लिये भी मेरी ऑखांसे ओझल मत होओ। तुम्हारे लिये जो यह दण्डकी व्यवस्थाकी गयी है, यह तुम्हारी उद्देष्यहीनतांके कारण है। अवस्य ही इससे तुम्हें दुःख होगा, परन्तु बह तुःख तुम्हारे वर्तमान सुखसे तो बहुत ही उत्तम होगा। तुममें जन्म और मृत्युके प्रति समस्य नहीं है, परमात्माके प्रति समर्पण नहीं है, उद्देष्यकी ओर तुम्हारी गति नहीं है। इसल्विये प्राण! तुम केंद्र कर लिये गये। मेरी ऑखांके सामने स्थिर भावसे खहे रहो। प्राण खड़ा हो गया। परन्तु वह बहुत ही धीरे-धीरे काँप रहा था।

अहङ्कारने मनसे कहा-- (इन्द्रिय दस हैं) सबकी मेरे पार लानेकी आवस्यकता नहीं है। उनकी सम्मतिसे एक प्रमुख इन्द्रियको छै आओ, जो सबका प्रतिनिधित्व कर सके।' तत्क्षण मनने आज्ञा शिरोधार्य की और इन्द्रियोंकी सम्मतिसे वागिन्द्रियको लेकर उपस्थित हुआ। इन्द्रियोंके सम्बन्धमें प्रश्न करनेपर धाकुने कहा —'हमलोगीकी संख्या दस है— पाँच शानेन्द्रिय हैं और पाँच कर्मेन्द्रिय । कर्मेन्द्रिय शानेन्द्रियोंके प्रकमात्र हैं। जैसे---नेत्र कोई स्थान देखना चाइता है तो पैर वहाँ पहुँचा देते हैं। त्यक् स्पर्श करना चाहती है तो हाय उसका स्पर्श करा देते हैं--इत्यादि । प्रधानता शानेन्द्रियोंकी ही है, उनकी जीविका और उनके जीवनके उद्देश्य भिन्न-भिन्न हैं। कोई शब्दजीवी है तो कोई स्पर्वाजीयी और कोई रूपजीयी । उनके जीवनका उद्देश्य है अपने-अपने विषयोंकी पूर्णता प्राप्त करना। जैसे कान चाहता है मधुर शब्दोंके केन्द्रमें स्थित होना, आँखें चाहती हैं रूपराशि और त्वक सुकोमल स्पर्श । कट शब्द, असुन्दर रूप और रूक्ष स्पर्श आदिसे उनका द्वेष भी है। सभी अपने-अपने लक्ष्यकी पूर्ति भिन्न भिन्न दिशामें मानते हैं। इसीसे उन्होंने अपने जीवनमें दन्द्रकी सृष्टि कर रक्खी है।

अहङ्कार-'क्या उन्होंने भगवान्के भी सम्बन्धमें कुछ विचार किया है ! उन पाँचींने यह भी सोचा है क्या कि हम सबके उद्देशकी पूर्ति एक ही भगवानुमें होती है !' वाक-

'नहीं । वे अपने-अपने उद्देश्यको प्रथक्-प्रथक् समझते हैं और उनकी धारणा है कि इनकी पूर्णता ही भगवान है। अहन्नार~ 'अहाँ उन विषयोंकी आशिक अभिव्यक्ति रहती है, वहाँ क्या वे भगवत-रसकी अनुभति नहीं प्राप्त करते ? जिन्हें वे कट, रूक्ष एवं अप्रिय समझते हैं उनमें भी तो उनके जीवनका उद्देश्य किसी न किसी रूपमें है ही ? फिर वैषम्य भावसे द्वेष-की सृष्टि करके दुःखी होना उनका अपराध है। इसलिये उनको इसका दण्ड मिलना चाहिये । वाक-वे दण्ड भोगने-को तैयार नहीं हैं।' अहङ्कार-'यही तो उनका सबसे बड़ा अपराध है। पहला अपराध उनका यह है कि उन्होंने रूपः रसः, गन्धादि सबके केन्द्रस्वरूप भगवान् ही हैं---इस बातको स्वीकार नहीं किया । दुसरा यह है कि अन्होंने सर्वत्र अपने प्रिय उद्देश्यको ही नहीं देखा और द्वेषकी सृष्टि की। इन्द्रको जन्म देकर उन्होंने सारे ससारको दुःखमय बना दिया अव दण्ड भोगनेको भी तैयार नहीं। इसलिये मैं उन्हें दण्ड देता हैं कि वे अपने अपने गोलकोंमें स्थिर हो जायें। न बाहर जायें न भीतर । एक इंच भी यदि इघर-उधर हटीं, राग वदा प्रिय वस्तुओंकी ओर बढ़ीं और द्वेषवद्य अप्रिय वस्तुओं-की ओरसे इटीं तो उन्हें नष्ट कर बाला जायगा 12 बाक-'भगवन्, यह तो इन्द्रियोंके लिये मृत्यु दण्ड है।' अहङ्कार- जी जीवित रही हैं। उन्हें मरना भी पहेगा। जीवन और मृत्यकी एकरसताका अन्भव करना ही प्रत्येक व्यक्तिका भाष्य है, परन्तु यह मृत्य वर्तमान जीवनसे सुन्दर है। सव सावधान हो जायँ । मेरी आजा इसी क्षणसे जारी है ।' वाक जहाँ की-तहाँ रुच रह गयी । समस्त इन्द्रियाँ अपने अपने स्थानमें गृह गयीं । अब उस समामण्डपमें मन, बुद्धि और अहक्कारके अतिरिक्त और कोई नहीं था। मै केवल देख रहा था ।

बुद्धि देवीने मनसे कहा—'और कोई हो तो उसे मेरे सामने ले आओ।' मन—'जब इन्द्रियाँ स्फूर्तिग्रुत्य हो चुकी हैं, तब में और किसीका शान कैसे प्राप्त करूँ और किसे लाऊँ ? मैं तो स्वरूपग्रुत्य हो रहा हूँ।' बुद्धिने मुसकराते हुए कहा 'तुम हो हो क्या ?' मन 'में वासनाओंका पुञ्ज हूँ। मेरे अंदर भूत, भविष्य और वर्तमानकी कोटि-कोटि वासनाएँ सिक्षत हैं।' बुद्धि—'परन्तु अब तो वे नष्ट हो जायँगी, क्योंकि उन्हें पूर्ण करनेवाली इन्द्रियाँ अब हिल-डोलतक नहीं सकतीं।' मन—'में उनके नीवित होनेतक प्रतीक्षा करूँगा। अधस्य ही इस समय में ग्रुन्य-ता हो रहा हूँ। मेरी बासनाएँ क्षीण हो रही हैं और मैं मर रहा हूँ । परन्तु नहीं, नहीं; में मरना नहीं चाहता । सुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो ।'

मुद्धि-'अन तुम्हारी रक्षा असम्भव है, तुमने अपनेको और सारे संसारको भुन्ध कर दिया ! जिसके हो, उसको नहीं जाना ! यन्त्र होनेपर भी यन्त्रताका अनुभव नहीं किया ! जीवन और मृत्युकी समतामें तुमने ही वैषम्यका आरोप किया और उसे हद किया ! अमृतको विष बना दिया तुमने ! तुम्हारे अपराधका यही समृत्वित दण्ड है कि तुम नष्ट हो जाओ हाँ, तुम नष्ट हो जाओ !' देखते-ही-देखते मनके सरीरकी छाया भी नहीं रही वहाँ, केवल बुद्धि और अहङ्कार दो ही व्यक्ति थे ! मैं केवल देख रहा था !

बुद्धिने अहङ्कारसे कहा 'अव हम और तुम दो ही है, मेरा जीवन तुम्हारे आश्रयसे ही है। तुम न रहो तो मैं रह महीं सकती अवतक यथाशक्ति तुम्हारी सेवा करती रही हूँ। परन्तु तुमने भुझे अपना रहस्व नहीं बताया। मला, यह भी कोई प्रेम है? जिनका जीवन समर्पित है, तुमने उनकी प्रशंसा की है; जिनमें अहता थी, आसक्ति थी और ममता थी उन्हें तुमने दण्ड दिया है। परन्तु क्या तुम्हारा जीवन समर्पित है? क्या तुमने भी बही अपराध नहीं किया है, जो उन लोगोंने किया है? तुम्हारे पास इन प्रश्नोंका क्या उत्तर है?

अहङ्कार-- 'तुम्हारे प्रश्न हम दोनोके लिये ही हितकर नहीं है। मैं जान-बुझकर इस रहस्यको छिपाये हए या । उसका मेद खोल देनेपर न तुम रहोगी न मैं।' बुद्धि — 'यह तो तुम्हारे कथनके ही विरुद्ध है। अभी तुम हित अहित और जीवन मृत्यमें समत्वका पाठ पढ़ा रहे ये । हम दोनोंका नाश हो जाय, यह स्वीकार है; परन्त हम सत्यके ज्ञानसे विश्वत रहे। यह स्वीकार नहीं !' अहङ्कार - 'इस प्रकार आत्मनाश क्यों किया जाय ।' बुद्धि---''कहाँ आत्माका ज्ञान ही नहीं, वहाँ आत्मनाश कैसा 🕻 'क्यों' का प्रश्न तो वह कर सकता है जो आत्माको जानता हो , मेरा प्रश्न प्रयों। नहीं 'क्या' है।'' अहङ्कार—'अञ्चल तो लो, जानो, यह सब मेरा एक खिलवाड या। इन्द्रियोंके साथ रमना, तुम्हारे साथ सोचना, फुलकर बैंटे रहना और सो जाना-यह सब मेरी एक लीला थी। केवल दिखाबाभर था। मैंने सब क्रछ किया, पर मैं कुछ नहीं था। मैं एक पोल हूँ, मैं एक प्रतीति हैं। व्यवहारमे व्यवहारी बनकर रहा, साधकोंमें साधकके रूपमें प्रतिष्ठित हुआ, परमार्थियोंमें परमार्थी हो गया। किसीने पूजा की और किसीने तिरस्कार । परन्तु न में व्यावहारिक हूँ न प्रातिभासिक, पारमार्थिककी तो बात ही क्या है। मैं हूँ नहीं, और तुम देखों, मैं नहीं हूँ । बुद्धिने ऑख उठाकर देखा, वास्तवमें अहक्कार नहीं है ! वह किंकर्तव्यिमूढ़-सी हो गयी । उसने चिकत होकर कहा — 'अरे ! जिसने सब कुछ किया वहीं कुछ नहीं, आक्षर्य है । परन्तु तब यह सब किया ही क्यों ! ठीक है; यदि यह सब नहीं करते तो आज मैं उन्हीं प्रतीतियों में उलकी रहती । यह अवसर ही न आता, जिससे मैं सत्यकों जान पाती । करनेसे ही कुछ न करनेका बोध होता है । उनका करना ठीक था, उनका कहना ठीक था। वे कुछ नहीं ये और मैं भी कुछ नहीं हूँ । उनके विना मैं कैसी ! वास्तवमें मैं कुछ नहीं हूँ ।

मैंने देखा बुद्धि भी नहीं है, परन्तु मै देख रहा हूँ। सभामण्डप भी नहीं है, परन्तु मैं देख रहा हूँ । मैंने इतने बड़े प्रपञ्चके माव और अमाव दोनोंको अपनी आँखोंसे देखा । पञ्चभूतः प्राणः, इन्द्रियः, मनः, बुद्धिः और अहङ्कार— इतना ही क्यों, निखिल दृश्यप्रपञ्च मेरी आँखोंके सामने नाचकर अहब्य हो गये और मैं उनकी इस कार्य और कारण दोनों ही अवस्थाओंको देखता रहा और केवल देखता रहा। परन्त यह देखना क्या है ? मैं देखनेवाल कौन हूँ ? यदि ये सब होते तो इनका अभाव न होता। परन्तु ये जब नहीं रहे तो इनका अस्तित्व ही सन्दिग्ध है। सन्दिग्ध ही क्यों, है ही नहीं। तब किसे कौन देख रहा था ! मैं ही मैंको देख रहा था ! भला, कर्ता कर्म कैसे हो सकता है ! कर्त्ता कर्म नहीं हुआ था, साक्षी साक्ष्य नहीं हुआ था । कर्ता और कर्म, साक्षी और साक्ष्य-दोनों ही प्रतीतिमात्र हैं और सदस्त अर्थात मैं ('मैं' पदका लक्ष्यार्थ ) प्रतीत-अप्रतीत सबका अधिष्ठान है और वस्तुगत्या सब कुछ है। केवल मैं-ही-मैं हूँ 🛭

विचारोंकी धारा यहाँ आकर समाप्त हो गयी और मैं स्थिर एवं निष्कम्प स्वरूपसे स्थित हो गया । अवस्य ही उस्य समय समयकी स्फुरणा नहीं हुई । जब मैंने आँखें खोलीं, तब सूर्योदय हो रहा था । मेरी आँखोंके सामने उन कल्पनाओंका तृत्य होने लगा । पश्चमहाभूतोंका समर्पण, प्राणोंकी स्थिरता, इन्द्रियोंकी सजा, मनकी मृत्यु और अहश्कारका खोखलप्पन—सव-का-सव मुझे स्मरण हो आया और मुझे माद्म हुआ कि मेरी इस कल्पनामें परमार्थक

साथ ही व्यवहारके सम्बन्धमें बहुत-सी उपादेय बातें हैं। बिद प्राण, इन्द्रिय आदि अपनी विषयताओं, इन्होंका परित्याग करके पद्मभूतोंके समान यन्त्रवत् व्यवहार करने लग जायें तो इनके निरोधकी कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। वे स्वय निरुद्ध हो जाते हैं यदि ये समर्पित भावसे काम नहीं करते तो

इनके निरोधकी आवस्यकता है और वही आवस्यकता इस कस्पनामें अभिव्यक्त हुई है और उसका फल भी प्रत्यक्ष है।

क्या यह कल्पना केवल मनोरक्षन है अथवा इसने कुछ साधनाका मार्ग भी स्पष्ट होता है !

## अमृत-कला

(लेखक-यो० वीपार्थनाधजी)

सहस्रदल कमलके मध्यमें जो सिंहाधन है, उसके नीचे दो कलाओंके दो केन्द्र--जंकशन हैं एकका नाम है---अमृत-कला और दूसरीका नाम है-मृत्यु-कला !

एक तस्य तो सहस्रदल कमलकी शाहीसे नीचेकी तरफ उतरता रहता है। उसका रंग जुगनू-जैसा है उस तत्त्वको देखते ही शहदसे भी सौ गुना (धुर — मधुर सुगन्धित स्वाद) अपने-आप आने लगता है। अगर उसे पी लो, तो फिर क्या बात! उसी तत्त्वको यानी उसी 'शाहीसून'को उसी अझसूत्रको अमृत-कला कहते हैं। उसको जाननेशाला सर्वदा तथा सर्वथा १६ सालका रहता है इसीलिये इस अमृत कलामें 'घोडशी' नामक शक्ति निवास करती है। घोडशी अथवा अमृत कलापर विचार तभी किया जा सकता है, जब उसके जाननेशले काफ़ी हीं।

सहस्रदल कमलके 'शिव शक्तिसयुक्त सिंहासन' के नीचे जो 'कर्णिका' है, वहींसे अमृत कलाका तत्त्व यानी सोता या सूत्र जारी है और जो सहुरुका लाइला लहका उस सोतेका 'आबेहयात' पीने लगता है, वह खुद घोडशी बन जाता है। पोडशीकी शक्ति ही सहस्रदल कमलके परमात्माकी आत्मा है।

वहाँपर कैयल्यरूपसे केयल अमृत-कला ही है। मगर जीयनके उस चन्द्रकी जो चाँदनी वहाँ फैली है, उसे मौतका घोर अन्यकार जकड़े हुए हैं इसलिये वहाँ मौतका भी जंकशन है। एक हीकर भी वहाँ दो हैं —चाँदनीरूपी जीवन है, अन्यकाररूप मरण है। वहां दोनों महातत्त्व रहते हैं। सिंहातनके नीचे दो घटाएँ हैं—एक अमृतमयी और दूसरी मरणमयी।

## अमृत-कलाके काम

१-अपने साधकको दीर्ध जीवन देती हुई जीवन-मरण-की शिक्षा देती है। २ अपने साधकको बुढापा और मौतसे बचाये रखती है।

३-अपने साधकको ऐसे महात्माओंसे मिलाती रहती है। जो बहुत दिनोंसे उसके विद्यार्थी हैं —ताकि उसका ज्ञान विस्तृत हो।

#### अमृत-कलाके सूत्र

अधृत-कलाका सूत्र कुण्डलिनीके भीतर होता है। जिनकी कुण्डलिनी जाप्रत् नहीं हुई, उनको अभृत-कलाका परिन्यय नहीं हो सकता। उनके लिये अमृत-सूत्र होनेपर भी नहीं है । क्योंकि सहस्रदल कमलवाला वह अमृतवर्षण कुण्डलिनीकी नागनी ही पी जाती है। जीवारमाको पीनेके लिये वह प्राप्त नहीं होता।

भूगोलकी महुमग्रुमारी दो अरब है। उसमे बहुत थोड़े ही व्यक्ति अमृत-कलारं सम्बन्ध रखते हैं, शेष सब मृत्यु कला से सम्बन्ध रखते हैं। जो अमृत-कलारें नहीं गया, वह मृत्यु कलामें स्वयं फॅस जाता है। इस प्रकार प्रायः समस्त सभार मृत्यु-कलासे परिचय रखता है और बह सबके लिये मृत्युको अनिवार्य देखता है।

अमृत कला चाहती है कि सारा संसार अमर हो जाय। परन्तु वह कुण्डलिनी-आबद्ध होनेसे अपना पूरा काम सफलसापूर्वक नहीं कर सकती। मृत्यु-कला कुण्डलिनीसे आबद्ध नहीं है, इसलिये उसका प्रभाव सर्वत्र सर्वदा पड़ा करता है।

जो लोग कुण्डलिनीबद्ध है, उनके लिये अमृत कलाका परिचय नीचे लिखे साधनोंसे प्राप्त हो। सकता है। बाहरी जगत्के कतिपय पदार्थोंमें भी अमृत-कलाकी कला विद्यमान है और वह अमरत्यका प्रचार करती रहती है। जगत्में

बहुत योड़े अमर लोग ऐसे हैं, जिन्होंने सद्गुम्कूपासे कुण्डलिनीको जात्रत् करके अमृत कला प्राप्त की है। शेष सब अमर लोग बाहरी पदार्थोंसे अमर हुए हैं।

१-अमृत-कलाका एक सूत्र प्रत्येक खीमें मौजूद रहता है ! किसी खीकी दाहिनी आँखमें होकर वह सूत्र नीचेकी तरफ उत्तरता है और किसीकी वायीं आँखमें होकर । जिस नेत्रमें गुलाबी रंगत छात्री हुई हो, समझलों कि उसी तरफले अमृत-कलाका सूत्र आ रहा है । खीको सीधा लिटा देना चाहिये और उसीनसको हाथके अँगूटेसे रगड़ना चाहिये, जो अमृतवाहिनी नस है ! इस साधनसे अमृत प्राप्त हो जाता है । उसे थो डाल्का चाहिये । वह पानीमें मिलता नहीं है । अमृतका रंग हिंगुल-सा मुरख होता है । शहद सा वह गादा होता है । उसमें कस्त्री की खुराबू होती है । किसी चीज़में मिलता नहीं । पारेकी तरह अपनी सत्ता अलग रखता है । पीनेमें अत्यन्त मधुर । ससारकी सारी मधुरता मात हो जाती है । कम से कम एक छाँक पीनेसे अमृतत्व प्राप्त होता है ।

२-हिमालय-प्रदेशमे सजीवन बूटी नामक एक जड़ी होती है। उसकी पहचान यह है कि अँधेरी रातमें उसका हर एक पत्ता जुगनूकी तरह चमकता है। उस्काण जीकी जब अकाल मृत्यु आयी थी, तब इसी बूटीने उनको अमरत्व प्रदान किया था। सिद्ध पुरुषोंमें बहुतेरे इसी सञ्जीवनीद्वारा टीर्घजीवी हो सके हैं।

३-जीमका जो हिस्सा नीचे जुड़ा रहता है, उसके। कटवा देना चाहिये और मस्खनके सहारे उस जीमको खींच खींचकर लग्ना करना चाहिये। इसके बाद शीर्पासन स्न्याना चाहिये। नीचे सिर और ऊपर पैर करके खड़ा होना चाहिये। कानोंको हायोंके दोनों अँगूठोंसे बंद करना चाहिये! नेत्र भी बंद रखने चाहिये। ताल्की तरफ जीभको बढ़ाना चाहिये! अमृत कलाका जो अमृत घटमें प्रकट होता है, उसको इस साधनद्वारा जीभसे पीना चाहिये! इस साधन-वालेके सामने कुण्डलिनीका कपट हार जाता है।

अमर-कलावाल सर्वदा जीवित रहेगा, ऐसी बात नहीं है। अमर-कलावालेकी मौत उसीके अधिकारमें हो जाती है। वह जब मरना चाहे, मर भी सकता है। अपना जीवन-मरण अपने हाथमें कर लेना ही अमृत-कलाका लक्ष्य है।

जीवनके तीन दर्जे हैं (१) मर (२) अमर (३) अविनाशी। जो सी सालके भीतर मर जाते हैं, उनको मर कहते हैं। अमर लोग अपनी इच्छा-शक्तिद्वारा मरनेवालोंको मारा करते हैं। जो अपनी मृत्यु अपने हाथमें रखते हैं — जिनको जीवनका स्वराज्य मिल गया है, उनको अमर कहते हैं। वे या तो अपनी इच्छासे मरते हैं या कोई दोष हो जाने के कारण उनको कोई अविनाशी मार डाळता है। रावण था अमर राम थे अविनाशी। रावणने अपना काल अपनी चारपाईसे बाँध रक्ता था। इसका मतळब यही है कि रावणकी मीत उसीके हाथमें यी। वैसा ही हुआ भी। उसने जान-बूशकर एक अविनाशीसे तकरार की और जानसे हाथ को बैठा।

आशा है कि इस लेखने पाठक लोग यह बात समझ गये होंगे कि अमृत कलाद्वारा सबको दीर्घजीयन प्राप्त करने-का अधिकार है :

~<del>>>#</del>€ ~

# शरीरका गर्व न करो

गर्थ भुलाने दें ह के, रिच रिच बाँधे पान । सो देही नित देखि के, जोंच सँवारे काम ॥ सुंदर दें ही पाय के, मत कोई करे गुमान । काल दरेरा खायगा, क्या बूढ़ा क्या ज्वान ॥ इस जीने का गर्व क्या, कहा दें ह की प्रीत । बात कहत बह जात है, बाक की सी भीत ॥ दें ही होय न आपनी, समुद्दा परी है मोहि । अबही तें तजि राख तूँ, आखिर तजि है तो हिं॥

—**-मस्ट**कदासर्ज

## महापुरुष-पूजा

( लेखक — शास्त्रवाचस्पति डा० प्रभुदक्तजी शास्त्री, एम्० ६०, पी-एच्० डी०, नी० एस-सी०, विद्यासागर )

सत्यकी उपलब्धिक नानाविध साधन हैं हमारे आध्यात्मिक अधिकारकी जो विभिन्न भूमिकाएँ हैं, उन्होंके अनुरूप कर्म, भक्ति और जानकी एक साधन-परम्परा है। पर इसी साध्यका एक इससे भी सुग्रम साधन है और वह है महापुरुषोंके चरित्र और आचरणका तत्त्वतः अनुकरण करनेका अभ्यास करना। हिन्दू-शाखोंने सत्सङ्गको सर्वेदु:खहर भेषज कहा है ('सता सङ्गो हि भेषजम्')। महापुरुषोंका सामीप्य भी, अध्यात्मकी दृष्टिने, बङ्गा कल्याणकारी होता है। इसीलिये तो भारतवर्षमें साधु-महात्माओंकी सेवा और आदर करनेकी परम्परा अवतक अखण्डरूपसे चली आयी है।

महापुरुष विक्षा-दीक्षांसे महान् नहीं बनाये जाते, वे जनमतः ही महान् होते हैं। उनकी चाहे कोई अलग जाति न हो, पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनमें महत्यातिकी योग्यताका अद्भुत सञ्चय होता है। मनुष्य कर्मके विविध क्षेत्रोंमे महत्ता लाभ कर सकता है, पर भौतिक महत्ताकी अपेक्षा बौद्धिक महत्ता श्रेष्ठ होती है और जहाँ कोई वास्तविक बौद्धिक महत्ता होती है वहाँ उसके पीछे आध्यात्मिक पृष्ठ भूमि भी होती ही है। किसीकी बास्तविक महत्ता उसके चरित्र से प्रकट होती है।

जो लोग धन कमानेमे लगते और वाह्यजीवनके सव सुर्खोका संग्रह करते हैं, उनका बहुन लोगोंपर बड़ा प्रभाव होता है, परन्तु यथार्थमें ये लोग महान् नहीं होते । हममेंसे बहुतेरे ऐसे हैं जो, अच्छी नीयतके होते हुए मी, आसुरी सम्प्रदाका ही पीछा करते हैं वास्तविक महत्ता उम देवी सम्प्रदाके साथ एकत्व-लाभ करनेसे ही मिलती है, जिसका वर्णन श्रीमद्भगवद्गीताके सेलहबं अध्यायमे हुआ है। महान् पुक्ष महान् तभी माने जाते हैं जब ये सत्य, अभय, सत्व-संशुद्धि, परोपकार, क्षमा, इन्द्रियनिग्रह, असंसक्ति, अक्रीध, अद्धेप और अनहंकारिताका ही जीवन व्यतीत करनेका पूरा-पूरा प्रयक्ष करते हैं।

महान् पुरुषोंकी दी कक्षाएँ हैं—एक वे जो इस अध्यात्म-पथपर हैं और अधिकाधिक सदाचार-सिद्धि लाभ कर रहे हैं और दुस्रे वे जो सिद्ध हैं। पूर्वोक्त भी हैं तो महान् ही; पर उत्तरीक्त ही महापुरुष हैं। ऐसे सिद्ध महापुरुष सामान्य विधि-निषेषके परे पहुँच जाते हैं और उनका जीवन राग द्वेष, हर्ष श्रोक, लाभालाभ, जय-पराजयादि इन्होंसे रहित अक्यूतका-सा होता है। इस अवस्थामें उनके लिये कुछ भी शास्त्रोक्त कर्त्तव्य नहीं होता, उनका आचरण ही उनका शास्त्र और अधिकार होता है। उनके उदाहरण देखकर सामान्य लोगोंका कहीं बुद्धि भेद न हो, इसल्विये वे उस अवस्थामें भी वैसे ही आचरण करते हैं, जैसे दूसरे लोग करते हैं।

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् । जोषयेस्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् ॥ (गीता ३ २६)

महापुर्वाके लक्षणोंको एक दूसरी ही पृष्ठ भूमिसे देखना भी मनोरज्ञक होगा । इसके लिये उदाहरण स्वरूप हम विगत शताब्दीके एक ऐसे तत्ववेत्ताको लेते हैं, जिन्हे लोगोंने यथावन् समझा ही नहीं है । ये तत्ववेत्ता है—नीच्छे (१८४० १९००)।

यूरोपके तत्वज्ञानके इतिहासमें नीच्छे ( Nietz-che ) की महापुरुप कल्पना एक अनोखी चीज है। इस विषयमे उनके विचार बहुत उद्घोषक है। 'दंज स्पेक जरशुष्ट्र' (१८८३) इस नामकी अपनी पुस्तकमें उन्होंने 'सुपरमैन' (महापुरुष) शब्दका बारम्बार प्रयोग किया है। बनाई शाने इस शब्दका प्रयोग करना आरम्भ किया, इसीसे प्रायः यह शब्द अंग्रेजी भाषामें चल पड़ा। नीच्छेके भी पूर्व नेपोलियन, गेटे ( Goethe ), हाइने ( Heine ), शोपनही अर ( Schopenhauer ), बागनर ( Wagner ), विस्मार्क आदि 'सुपरमैन' कहे जाते थे। इन व्यक्तियाको अवस्य ही सद्युरोपियन, अति राष्ट्रिय अथवा उच्चतर मानव कहा जा सकता है, परन्त इनमें नी-हेके 'महापुरुष'—लक्षण नहीं है।

बहुत लोगोंकी यह धारणा है कि नीच्छेका महापुरुष कोई महाकाय, महाबल, महाविजयी दानय है जिसको देखते ही मनुष्य भयभीत होकर जमीन चूम लें। परन्तु वस्तुतः नीच्छेने इस कल्पनाका खण्डन ही किया है और यह माना है कि नम्रता और शान्तिमें जो शक्ति है यह दूसरी शक्तियोंसे अष्ठ है तथा लोगोंको डराना धमकाना और रीदना-कुचलना उसके लिये कोई जरूरी बात नहीं है, बस्कि उसके द्वारा सामान्य जनसमुदाय स्थस्य और उपकृत ही होगा। 'मलेबुरेके परे' ( Beyond Good and Evil ) नामकी
अपनी पुस्तकर्में 'मनुष्योंका स्वमायसिद्ध स्वामी' इनके
विचारसे, यह मनुष्य है 'जो किसी इष्ट कार्यका नेतृत्व करे,
संकल्पको कार्यमें परिणत करें, श्रृतमें निषायान् हो, खीको
अपने वद्यमें रक्ले, यदमादाको दण्ड दे और उत्वाह दे,…
जिसका क्रोच अपने वद्यमें हो और तलवार अधीन हो,
दुर्बल, दु:स्वी, दलित मनुष्य और पद्य भी प्रसन्नतासे जिसका
में ह ताकें और जिसके होकर रहें।'

महत्ताका मूल है जान और जान है शक्ति ( जैसा कि बहुत समय पहले बेकनने कहा है )। बुद्धिका बल शारीरिक वल और मीतिक पराक्रमसे श्रेष्ठ है और वस्तुतः तत्ववेचा ही स्वसं महान् पुरुष हैं। नीच्छेने यह मी लिख रक्खा है कि शक्ति दूसरोंको अपने अधीन करनेमें ही नहीं, बल्कि उनके हृदयोंको जीतनेमें है, अन्यथा वैसी शक्ति 'अपूर्ण' ही होती है। यदि नीच्छेके तत्त्विचारका यही वास्तविक ममें है तो शबुके साथ उदारता और क्षमाका व्यवहार करने और उसका जो कुछ है उसे लौटा देनेकी जो भारतकी पुरातन रीति है, उसके साथ नीच्छेका यह विचार मिलता-जुलता है। यही बात एक शाचीन इटालियन अन्यकारने वड़ी मूर्वीके साथ यों कही है कि, 'विजय करना तो वही जानता है जो क्षमा करना जानता है।'

यदि महान् पुरुष सामान्य मनुष्योकेने नहीं होते बिलक कई बातोंमें विदिष्ठ होते हैं तो इसमे यही सिद्ध होता है कि सब मनुष्योंमें उन्नति करनेकी एक सी समता नहीं होती। अर्थात् सब मनुष्य स्वतन्त्र और समान नहीं, बिलक सभी एक दूसरेने भिन्न होते हैं: और इनमें कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो ता बननेके लिये ही पैदा हुए होते हैं और फित इन नेताओंसेन भी बुछ ही ऐसे होते हैं जो सिद्ध महापुरुप हों। कर्मीवगक-सम्बन्धी हमारे सिद्धान्त ('कर्मसापेक्षस्वान्') से ही जीवनके इस तर तम भावकी सङ्गति लगती है। नीच्छे भी इन नेदोंको, इस 'श्रेष्ठ-किनष्ठ भाव' को, इस अधिकार भेदको बहुत कुछ बैसा ही मानते हैं, जैसे हिन्दू गुण-कर्म-विभागसे वर्ण-भेदकी सिद्ध मानते हैं।

श्रेष्ठ कनिष्ठ भावको इस प्रकार माननेके कारण नीच्छे स्वभावतः ही प्रजातन्त्रको राज्यकी सर्वोत्तम व्यवस्था नहीं मानते । जब यह बात है कि महान् पुरुष ही अपने स्वगत विशिष्ट गुणोंके कारण ही नेतृत्व तथा शासन करनेके लिये वैदा हुए होते हैं, तब प्रजातन्त्र तो केवल निम्न और मध्यम श्रेणीके लोगोंका राज्य हुआ, उत्तम श्रेणीक्वारा शासित उत्तम राज्य नहीं। इसलिये नीच्छेके विचारमें प्रजातन्त्र 'राज्य-स्यवस्थाके क्षीण होनेका ही एक रूप है, महान् पुरुषों और शिष्ट जनोंपर विश्वास न होनेका ही एक चिक्क है।'

नीच्छेका यह भी सिद्धान्त है कि महान् पुरुष अपने कर्त्तव्योंका पाठ अपनेसे वाहरकी किसी संस्थासे नहीं प्रहण किया करते, उनका सर्वप्रधान कर्त्तव्य 'आत्मसम्मान' होता है। महान् पुरुष, जहाँ कहीं भी हों, सदा 'असंसक्त' रहते हैं। उन्हे एकान्तमें आनन्द मिलता है, वे स्वयं बहुत कुछ एकाकी होते हैं। 'महान् जो कुछ हुआ करता है, वह हाट-बाटसे दूर ही हुआ करता है।'

महान् पुरुषोंका एक दूसरा लक्षण यह है कि उनका जीवन सादा और संयत होता है । वे दुःखको भी आत्मिसिद्धिके लाभके लिये तपके तौरपर सहर्ष स्वीकार करते हैं । दुःख सहनेकी क्षमता सचयुच ही महत्ताका ही एक चिह्न है । महान् पुरुप दारिदय और दैन्यको प्रसन्नता पूर्वक सहते हैं । जो कुछ मिध्याप्रयुक्त, मिध्याज्ञात या मिध्यानिन्दित है, उसे ये बचाते हैं । ये उच्चतर वातावरणमें उठ जाते हैं, केवल कभी-कभी नहीं, प्रत्युत वही रहते ही हैं । ये आत्मसंयमके अभ्यासी होते हैं, अपने चिन्नकी वृत्तियोंपर अय-लाभ करते और असंगत्तिको यदाते हैं, यहच्छालाभसन्तुष्ट रहते और अपने जीवनके लिये कृतज्ञ होते हैं ।

सिद्ध महापुरुपमें ये सब गुण होते हैं, पर महत्तर-रूपमें । सिद्ध महापुरुपोंका कोई समाज नहीं होता । महापुरुप अपनी ही एकान्त महिमामें स्थित रहता है । उसमे बच्चेकी सी सरलता होती है, कभी-कभी वह हँस पड़ता है तो वह सोनेकी-मी चमकवाली उसकी हँसी बिलक्षण ही होती है । 'सबसे अधिक दुःख उठानेवाला पड़ा मनुष्य ही तो है और उसीने हँसना ईजाद किया!'

एक मनुष्य दस इजार या दस लाख मनुष्योंके बराबर है, 'यदि वह सर्वोत्तम हो'। ऐसा मनुष्य कौन है १ वही— महापुरुष । महापुरुष मनीषी भी होता है और साथ ही कर्मी भी। वह सदा ऐसी परिस्थितियोंका स्वागत करता है, जिनमें बद्धी विपत्ति और बद्धी भारी जोिलम है, क्योंकि आपत्कालमें ही वैयक्तिक पुरुषत्वको बढ़नेका अवसर मिलता और यह अपने महत्त्वको प्राप्त होता है। ऐसी विपजनक परिस्थितियोंसे ही मनुष्य और भी बलवान् होकर बाहर निकलता है। इस कोटिके मनुष्य ही महापुरुषका साहस्थ-लाभ करते हैं।

इन विचारोंसेयहप्रकट हुआ कि हर कोई पुरुष मनुष्योंका नेता नहीं हो सकता । नेतृत्वका भी एक सहजसिद्ध अधिकार होता है । सिरिगनतीसे या चौट गिनकर बढ़े बढ़े प्रश्न इस नहीं किये जा सकते । कुछ ही लोग होते हैं जो अपने सहज अधिकारसे नेतृत्व कर सकते हैं, बहुजन-समाजका काम इतना ही है कि वह उनकी आश्राका गालन करे । यही उद्यक्तिकां रास्ता है । जिन लोगोंके मन उत्तम कोटिके नहीं हैं, उन्हें शासन करनेके बजाय आश्राधारक होना चाहिये ! बौद्धिक महत्ता शासक होनेकी क्षमताका चिह्न है, यह बौद्धिक महत्ता आवक होनेकी क्षमताका चिह्न है, यह बौद्धिक महत्ता अवक्य ही ऐसी होनी चाहिये जो आध्यात्मिक महत्ताकी ओर आगे बढ़े ! सचा नेतृत्व पूजनीय है और सच्चे महान पुरुषोंका नेतृत्व ही जो-जो कुछ हमलोगोंके चाहने योग्य है, उसे पानेका सबसे नजदीकका रास्ता बना देता है । इस प्रकार महापुरुप-पूजा परम पुरुषार्थकी प्राप्तिका बहुत ही अच्छा साधन है ।

~ 30 A C. B.

## शरणागति-साधन

( लेखक-पं व श्रीराजमङ्गलनाथजी त्रिपाठी, एम् ६ ए०, एल्-एल्० बी०, साहित्याचार्य )

इस त्रिगुणात्मिका सृष्टिमें तापत्रयसे विमुक्त होने के लिये लोक कल्याणकामनासे राग-द्वेपरप्रन्य ऋषियों ने अनेक मार्गोंका अन्वेपण करके समस्त सिद्धियों को सुल्म कर दिया है। प्रत्येक साधक अवस्थामेदके अनुसार कल्याण सिद्धिक लिये किसी-न-किसी साधनका अवलम्बन करता है और साधनानुकूल सिद्धियाँ भी प्राप्त होती ही हैं। परन्तु भगवान्की लीला विचित्र है। महामायाकी कृपासे मन कामिनी-काञ्चन-कीर्तिक पाद्यमें बेतरह फँसा है; फँसना उसका स्वभाव है। अतः इस पादासे मुक्त होना सहज नहीं है। सृष्टिक भ्रमजालने मृक्तिकी युक्ति भगवन् शरणागितमें ही सृष्ट सकती है। शास्त्रोंके तथा गीतादि सद्यमन्योंके अनुशीलन और तपःपूत भक्तोंके तथा गीतादि सद्यमन्योंके अनुशीलन और तपःपूत भक्तोंके सत्सङ्कके द्वारा विवेक उत्पन्न होता है। परन्तु हरिकृपांके विना तो वह भी सम्भव नहीं। भक्तानु लक्तु स्वार्ण तुलसीदासजी कदाचिन् इसी सकटमे बोल उठे थे —

'हे हिरि, कवन जतन अस भागे ?
देखत सुनत निचारत यह मन निज खमाव नहिं त्यागे ॥
सगति ग्यान नैराग्य सकल सावन यहि लागि उपाई । (परंतु)
काउ मल कहहु देउ कलु कोऊ असि नामना न जाई ॥'
ऐसा वासनासक है यह मन ! यह उस पतिङ्केंसे भी
नेदन है जो जलनेके हेतु ही अग्रिमे कृदता है। अनन्त
लौकिक शक्तिशाली अर्जुनको भी कल्याण-साधनामें मनकी
परवशताकी विकट स्थितिका अनुमव हुआ था। अखिल
साधनाओंके प्रवर्तक करणारिन्धु योगेश्वरने युक्ति वतलायी-—

'अम्यासेन तु कीन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।' ---साधकका काम इतनेपर भी नहीं चला।किन्तु उसकी आर्ति इतनी बदी कि दयासागरको और भी उमझना पड़ा । भगवान् बोले—सब छोड़कर मेरी शरणमें आ जाओ, सम्पूर्ण काम अपने-आप बन जायँगे । यही तो मूल साधना है । उसका रहस्य है (एकै साथै सब साथै।) एकान्त ज्ञानके साथक कवीरको भी मनके ममत्वकी प्रबलता खली । बोले

'में मंता मन मारि रे शान्दा करि करि पीस। तब सुख पावें सुंदरी ब्रह्म शरूको सीस॥

किन्तु मन हमारी कोरी चेतावनीसे सचेष्ट कैसे हो ? उसमें अनासिक भावका उदय तो तब होगा जब उसे तपकी अपिसे तपा लिया जाय । आसिक के समस्त उपकरणोंको मगवद्मीत्यर्थ भगवान्को ही समर्पण कर दिया जाय । अनन्यशरणागित रूप स्थानामें भक्ति, ज्ञान, वैराग्यादि सब साधनोंका समावेश हो जाता है । आत्मसमर्पण करते ही साधककी स्थितिमें महान् परिवर्तन होता है । अनन्यशरणागितिसे मन-माया मिलनका विच्छेद होना अवश्यम्भावी है । फिर मोहपाशकी श्रृह्वलाओंके दूटनेमें विलम्य नहीं लगता । अर्जुनने कहा या-

नष्टो मोहः स्मृतिर्रूक्षाः खायसादान्मयाच्युतः । स्थितोऽस्मि गतसन्देष्टः करिन्ये वचनं तव ॥
— यह उक्ति साधकोंकी आद्याको निरन्तर टढ़तर करने- वाली है ।

अर्जुनकी विजय हुई । समस्त संसारने विस्मयान्वित हो विस्फारित नेत्रोंसे देखा । न देखनेवालोंके लिये, सोते हुओंको जगानेके लिये संजयने अपनी अमरवाणीको अन्तमें सुनाया -

> यत्र योगेसरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । तत्र श्रीविजयो सूतिर्धृता नीतिर्मतिर्मस ॥

### साधन-सत्य

( लेखक -डाक्टर इरिइरनाथनी हुक्, एम्० ए०, डी० लिट्० )

ज़मीन फोइकर जब नदीका पानी पहाड़ी घाटीमें निकल आया तब उसने यह किसीरे न पूछा कि समुद्र किथर है और मैं किस मार्गसे उसके पास पहुँचूँ ! जोशसे मतवाली वह नदी कुदती-फाँदती छलाँग भरती बस चल पड़ी । उसके इ.दयमें तो एक अनन्त समाया हुआ था। उसके दिलने कहा----'त् चल ५इ, पूछ मत, पृथ्वीके चारो ओर समुद्र-ही-समुद्र है ।' यह दौड़ पड़ी । पत्यर उसे देखकर इँसते थे । वे, बद्दे-बद्दे पत्थर, उसके शस्तेमें जा बैठे, उसका मार्ग रोकनेके लिये —उसे प्यारेसे न मिलने देनेके लिये। कैसा कहा पत्यर-सा उनका कलेजा था ! लेकिन नदी दीवानी थी । जो पत्थर असके मार्गमें रोक डाले पढ़े थे। उनसे भी वह विना प्यारेसे मिले, विना गले लगाये, आगे न बढी । प्यार भरे हृदयमें भूणा कहाँ ? जिन पत्थरोंने उसे टक्करें खिलायीं, उनके प्रति भी उसने प्रेम अर्पित किया, अपने स्नेइ-स्पर्शेसे उनका ताप हरण किया, अपने प्यारसे उनकी विषमता हरी और उन्हें सुडौल बनाया । जो पत्थर उसे दीवानी कहते ये, उसे हँसते थे। वे वहीं पढ़े रहे और वह प्रेममस्तीभरी नदी हज़ारी

मील दूर निकलकर जिसके मिलनके लिये यह पागल थी उससे एक होकर सुख पा सकी । जिसके मनमें दीवानापन होता है, वही प्यारेको प्यास होता है! मीरा श्रीकृष्णको प्यासी इसिलये हुई कि वह प्रेम-दीयांनी थी। अपना स्यानापन ही हमारा सबसे बढ़ा वैरी है!

जबतक यह दीवानापन नहीं होता तबतक कोई मन्त्र क्या करेगा ! साधना मनसे या बुद्धिसे नहीं होती । साधना एकाङ्की प्रयक्ष नहीं है । साधना सर्वाङ्की है, चौबीसों घंटोंकी एक एक क्षणकी, प्रेम-बाइ, जिसमें मन, बुद्धि, वाणी, स्वत्थ सब कुछ बह चलें ।

और जब ऐसी प्रेम बादमें वह चले तो मन्त्र कैसा और क्या पथ पूछना ! जिधर पाँच ले जायँगे उधर ही प्यारा है । जो नाम निकलेगा वहीं मन्त्रवत् होगा ! साधन पथके लिये मन्त्र केवल एक है प्यारेका नाम; प्रियतमके हज़ारों नामोंमेसे वहीं, जिसे लेते ही प्रेमी अधीर हो जाय, उसके शरीरमें पुलकाविल हो जाय और ऑलोसे अटूट जलधार बह चले !

## इन्द्रादि देवोंकी उपासना

( लेखक --गङ्गोत्तरी निवासी परमहंस परिवानकाचार्य श्रीमदद्गिवस्वामी शिवानन्द ने सरस्वती )

ब्रह्मा दक्षः कुवेरो यमवरूगमरद्विह्नचन्द्रन्द्ररुद्दाः शैष्य नद्यः समुद्राः ब्रह्मणमनुजा देख्यान्धर्वनागाः । द्वीपा नक्षत्रतारा रविवसुमुनयो व्योमभूरव्यिनी च संस्त्रीना यस्य सर्वे वशुषि स भगवानु पातु वो विक्वरूपः ॥

हम देखते हैं, उपासना-जगत्में उपासक अनन्त हैं। कोई सौर हैं, कोई गाणपत्य हैं, कोई रीव हैं, कोई शाक हैं और कोई वैष्णव हैं। इसी प्रकार और भी कई तरहके उपासक हैं। अतः प्रक्त होता है कि देवता कितने हैं?

भगवान् अनन्त विभृतिमय हैं। वे विक्वेच्यर, विक्वरूप और विक्वमय हैं। जल, स्थल, मक्त्, ब्योम सभी उनसे ब्याप्त हैं। वे सबके आधार और सर्वमय हैं। इन्द्रादि देवशरीरों में उनका अंद्रा सम-भावसे विद्यमान है। समस्त देवों में वे अपने पूर्ण अंद्रासे विराज रहे हैं—इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। इसीसे हमारे शास्त्रों में देव-देवियोंकी आराधनाका इतना विशद और विस्तृत विधान है। इसीसे हिन्दुओं के देव-देवी असंख्य हैं, अगणित हैं, उनकी संख्या तैंतीस कोटि बतायी जाती है! तथा इसीसे इन्द्रादि समस्त देवताओं में भी हिन्दुओंकी पूर्ण आराध्यबुद्धि देखी जाती है! यद्यपि आराध्यदेव 'एकमेवादितीयम्' ही है, तथापि आराध्यते तारतम्यानुसार हिन्दुओंके उपास्पदेव तैंतीस कोटि भी हैं! आराध्यके सम्यन्धमे सभी संशाएँ सम्भव हैं, क्योंकि जो सर्धमय, सर्वस्वरूप और सर्वशक्तिमान् हैं, उन मगवान्के लिये क्या सम्भव और क्या असम्भव हो सकता है? अपने आराध्यके विषयमें अभिज्ञता प्राप्त करने में लिये कुछ काल गुरुदेवकी शरणमे रहनेका नियम है। हिन्दुओं यह बात सदासे चली आयी है। उनकी अस्थि, मजा और धमनियों में यही शिक्षा गूँज रही है कि 'देवता एक है और वही तैंतीस करोड़ भी है।' हिन्दुओं के योगी, ऋषि, और तपस्थी, हिन्दुओं दे दे, वेदान्त और उपनिषद्, हिन्दुओं के पुराण, उपपूराण और संहिता, हिन्दुओं के

गाईस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास तथा हिन्दुओं की साकार-निराकार सब प्रकारकी उपासनाएँ पर्यायक्रमले यही शिक्षा दे रही है कि, 'देवता एक है, देवता अनेक हैं, देवता अमन्त हैं—देवता विराट् हैं, देवता अल्प हैं एवं देवता अणु-परमाणुमात्र हैं।' इसीसे मातेश्वरी श्रुति भी श्रवण-मधुर स्वरमें कहती है—'बृहच तहिव्यमचिन्त्यरूपं सूक्ष्माच तत्त्क्षमतरं विभाति।'

अतः विराट्की विशाल धारणाको अपने लिये विषम समझकर पीछे हटनेकी आवश्यकता नहीं है, तुम भगवान्के अणुरूपका ही आश्रय लेकर आगे बढो । इससे भी तुम कँची-से कँची साधनापर बढ़ी आसानीसे अधिकार प्राप्त कर लोगे । अतएब देवता असंख्य हैं । ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, काली, तारा, महाविद्या; राम, कृष्ण, वामनः मत्स्य, कूमें, वाराह; नृसिंह, परशुराम, बुढ़; कल्कि, कपिल, दत्तात्रेयः इन्द्र, चन्द्र, सूर्य, वरण, यम, बुबेर—ये सभी देव हैं । यहाँतक कि श्रीहनूमान्जी भी हिन्दुओं यहाँ देवताके रूपमें पूजित होते है । वस्तुतः इन सब स्पोंमें वे एकमान विश्वरूप विश्वरेश्वर ही विराजमान हैं । ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरादि विभिन्न नाम और रूपोद्वारा भी उन्होंकी उपासना होती है, हाँ, नाम और रूपवी विलक्षणताके कारण उनकी पूजापदितमें भी मेद अवस्य है ।

श्रीमद्भगवद्गीताः, नवम अध्यायमे पाण्डुकुलभूरण अर्जुनमे श्रीमगवान् कहते हैं—

येऽप्यत्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्त्रिताः । तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥ २३ ॥ श्रद्धं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेष च । न तु मामभिज्ञानन्ति तत्त्वेनातक्ष्यवन्ति ते ॥ २४ ॥ यान्ति देववता देवान् पितृन्यन्ति पितृवताः । भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ॥ २५ ॥ १हे अर्जुन ! जो लोग अन्य देवताओं में भक्ति माव

भी अर्जुन! जो लोग अन्य देवताओं में भीके भाव रखकर अद्धापूर्वक उनकी आराधना करते हैं, वे भी अविधिपूर्वक मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि में ही सारे यजीका
भोक्ता और अधिष्ठाता हूँ । वे मुझे पूर्णतया जानते नहीं
हैं, इसीसे परमार्थरे पतित हो जाते हैं । उनमें जो देवोपासक
होते हैं, वे देवताओं के पास जाते हैं, जो पितृगणकी पूजा
करनेवाले होते हैं, वे पितृलोकों में जाते हैं और जो भूतपूजक
होते हैं, वे भूतोंको प्राप्त होते हैं । किन्तु जो मेरी उपासना
करते हैं, वे भूझे ही प्राप्त कर लेते हैं ।

तारार्य यह है कि एकमात्र सिद्धदानन्दस्थरूप में ही परमेश्यर हूँ। मुझले मिल कोई अन्य देवता नहीं है। लोग जो मेरी ओर लक्य न रखकर इन्द्रादि अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, यह उनका भ्रम ही है, क्योंकि अपने निज रूपसे में सर्यदा अप्राकृत प्रपञ्चातीत सिद्धदानन्द तस्य हूँ।

तुम एकामचित्त होकर यदि सावधानीसे विचारोगे तो तुम्हें स्पष्टतया माळुम होगा कि वे सब देवगण मेरे ही गौण अवतार हैं। जो लोग मेरे वास्तविक तत्त्वको समझकर उन उन देवताओंकी मेरे गुणावताररूपसे उपासना करने हैं। उनकी यह उपासना वैध-विधियक्त अर्थात उन्नतिकी सोपानरूपा मानी जाती है। और जो उन्हें नित्य समझकर पूजते हैं, वे मोहपक्कमें फॅसकर ऋयीजालके फन्देमें पड़ प्रमादसे अविधिपूर्वक असार और अनित्य मुखकी ही उपासना करते है। इससे उन्हें निन्य फलकी प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि मैं ही समस्त यशोंका भोक्ता और प्रमु हूँ। किन्तु वे मुक्के जान नहीं पाते, इसलिये स्वर्गपदपर पहुँचकर फिर भोग समाप्त होनेपर वहाँसे लौट आते हैं। इस प्रकार जो लोग अन्यान्य देवताओंकी ही उपासना करते हैं, वे अनित्य और असर वस्तुका आश्रय लेनेके कारण उम देवताके अनित्य लोकको ही प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जो पितृ गणकी उपासना करते हैं, वे पित लोकको। और जो मुतोंको पूजते हैं, वे भूत-लोकको जाते हैं। किन्तु जो नित्य चित्स्यरूप मेरी उपासना करते हैं, वे तो अन्तमें मुझको ही पाते हैं । तात्पर्य यह कि देवोपासकोंको देवगण, पितृपूजकोको पितृगण एवं भूतोपासकोंको भूतगणकी प्राप्ति होती है तथा मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उन उपासकोंको फल देनेमें मेरा कोई पक्षपात नहीं है । मेरा तो यह अटल नियम है कि सब जीयोंको निर्पेक्ष भाष्ये उनके कमोंका पर देता हैं। अपने भक्तोंसे भी मैं कोई विशेष वस्त नहीं चाहता। मुझे तो वे जो कुछ पत्र, पुष्प, फल, जल भक्ति भावसे भेट कर देते हैं, उसीको बड़ी प्रसन्नतामे स्वीकार कर लेता हूँ। उस शुद्धचित्त भक्तकी भेंटको मैं तत्क्षण भक्षण कर लेता हैं।

पत्रं पुष्पं फर्क तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तद्दं भक्त्युपङ्कतमक्तामि प्रयतात्मनः ॥ (गीनः ९ । २६ )

किन्तु जो अन्य देवताओंकी उपासना करनेवाले होते हैं वे यदि बढ़े परिश्रमसे बहुतसी सामग्री जुटाकर बड़े आइम्बरके साथ ऊपरी श्रद्धाले मेरी पूजा करते हैं तो में उसमें से कुछ भी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वे किसी न किसी निर्मित्त या फलकी इच्छाने ही ऐसा करते हैं। ऐसे उपासकोंको जिस-जिस कामनासे जिस-जिस देवताकी उपासना करनी चाहिये—इसका विवरण श्रीमद्भागवत, द्वितीय स्कन्धके तीसरे अध्यायमें इस प्रकार दिया है—-

बहाणस्पतिम् । बहावर्च सका मस्त यजेत इन्ड्रमिन्द्रियकामस्तु प्रजाकामः प्रजापतीन् ॥ २ ॥ देवीं मार्या तु श्रीकामस्तेजस्कामो विभावसम् । वस्कामी वस्य रुदान्वीर्यकामोऽथ वीर्यवान् ॥ ३ ॥ अज्ञासकामसर्वादेनिं स्वर्गकामोऽदितेः सुतान् । विद्यान्देवाम् राज्यकामः साध्यानसंसाधको विशाम्॥ ४ ॥ आयष्कामोऽद्यिनी देवी पुष्टिकाम हर्ला यजेत् । प्रतिष्ठाकामः पुरुषो रोदसी खोकमातरी॥ ५॥ रूपाभिकामी गन्ववीन्स्रीकामोऽप्सरवर्वशीम् । आधिपस्यकामः सर्वेषां यजेत परमेष्टिनम् ॥ ६ ॥ यजं यजेचशस्कामः कोशकामः प्रचेतसम्। विद्याकामस्त्र गिरिशं दाम्पत्यार्थ उसां सतीम् ॥ ७ ॥ धर्मार्थ उत्तमक्लोकं तन्तुं तन्त्रन्यितुन्यजेत् । रक्षाकामः पुण्यजनानोजस्कामी मरुत्रणान् ॥८॥ राज्यकामो मनुन्देवान् निऋ तिं त्वभिचरन्यजेत् । कामकामी यज्ञेस्रोममकामः पुरुषं परस् ॥ ९ ॥

भीजेंस अहातेंजकी इच्छा हो यह अहाजीकी, जिसे इन्द्रियांकी पर्वताकी अभिलाका हो यह इन्ट्रकी, जिसे प्रजाकी इच्छा हो यह दक्षादि प्रजापतियोंकी, जिसे सौमाय्यकी कामना हो यह दुर्गादेवीकी, जो तेज चाहता हो यह अभिकी, जिसे धनकी इच्छा हो यह यसुगणकी, जिसे धीर्यकी कामना हो यह रहकी, जो अञ्चकामी हो यह अदितिकी, जो स्वर्गकी इच्छा रखता हो यह दादश आदित्यांकी, जिसे राज्यकी अभिलामा हो यह विश्वेदेवोंकी और जो देशकी प्रजाको अपने अधीन करना चाहता हो यह साध्याणकी उपासना करे । जो दीर्घायु चाहता हो उसे अभितीकुमारोंकी, जिसे पृष्टिकी इच्छा हो उसे शस्यस्थामला वसुन्धराकी, जो प्रतिष्ठाकामी हो उसे अन्तरिक्षकी, जो रूप चाहता हो उसे गन्धवींकी, जिसे स्त्रीकी इच्छा हो उसे उर्वशी आसराकी तथा जो सबका आचिपत्य चाहता हो उसे प्रजापतिकी आराधना करनी ऱ्याहिये । यशकी इच्छावाला यसभगवान्की उपासना करे । जो कोशकी कामनावाला हो यह वरुणदेवकी उपासना करे । विद्याभिलाधी श्रीशङ्करकी आराधना करे और दाम्पत्यकी इच्छावाला उमा देवीका पूजन करे। जो धर्मसञ्जय करना चाहता हो उसे श्रीनारायणकी जो सन्तान-वृद्धिकी इच्छावाला हो उसे पितृगणकी, जिसे रक्षाकी कामना हो उसे क्योंकी, जो बल चाहता हो उसे मरुद्रणकी, जिसे राज्यकी इच्छा हो उसे मनुओकी, जो अभिचार करना चाइता हो उसे राक्षसोंकी, जो भोगोंकी इच्छा रखता हो उसे चन्द्रमाकी और जिसे कोई इच्छा न हो उसे परमपुरुष परमात्माकी उपासना करनी चाहिये। १ इस प्रकार लोकमें भिन्न भिन्न कामनाओंसे भिन्न भिन्न देवताओंकी आराधना की जाती है। जो लोग किसी वस्तुको पानेके लिये देवताकी उपासना करते हैं वे उसे पाकर ही कृतकृत्य हो जाने हैं। अतः उन्हें किसी अन्य परमार्थतत्त्वको पानेकी अवेक्षा नहीं होती । किन्तु जिनकी उपासना परमार्थतत्त्वकी उपलब्धिके लिये होती है, वे अन्तमें भगवत्तत्त्वस्वरूप मझको ही पा लेते हैं। क्योंकि वे प्रकारान्तरसे तत्परतापूर्वक अन्य देवतामें भी मेरी ही उपासना करते है।

इसके आगे भगवान् अर्जुनका कर्तन्य बताते हैं। वे कहते हैं — 'अर्जुन! तुमने धर्म धीर और कर्म-बीर रूपमे इस मर्त्यलोकमें मेरे साथ अवतार लिया है। तुम निरन्तर मेरी लीलापुष्टिमें नियुक्त हो। इम्लिये तुम मेरे सकाम या निष्काम भक्तोंमें ही नहीं गिने जा सकते। दुम्हारे द्वारा तो निष्काम-कर्म और शान दोनोंस मिली हुई भक्तिका अनुष्यान होना चाहिये। अतः दुम्हारा यही कर्तव्य है कि----

यस्करोषि यद्श्नासि यज्जुक्षोषि ददासि यत्। यत्तपस्यसि कीन्तेय तस्कुरुष्य मद्र्पणम्॥ (गीना ९ । २७)

'तुम जो कर्मानुषान करो, जो भोजन करो, जो इवन करो, जो दान दो और जो तप करो यह सब मुझे ही अर्पण कर दो।' दूसरे--- 'अतः द्वम सूलमें अपने कर्मको ही मुझे अर्पण करते हुए भक्ति-भावरे उसका अनुष्ठान करो इस्से द्वम कर्मजनित ग्रुभाग्रुभ फलसे मुक्त हो जाओगे एवं कर्मार्पणरूप त्यागरे युक्त होकर मुक्ति-लामपूर्वक मेरे स्वरूपमूत तत्त्वको प्राप्त कर सकोगे।'

अतः भगवानके उपर्यक्त शब्दोंसे यह निश्चय होता है कि इन्द्रादि देवताओं के उपास्कों को भी यदि भगवदकों का समागम होनेसे भगवानके प्रति अविचल भक्ति भाव उत्पन्न हो जाता है तब तो उन्हें परम पुरुषार्यकी प्राप्ति समझनी चाहिये, नहीं तो उनका सारा प्रयास व्यर्थ ही है । वे किसी-न किसी लौकिक या अलौकिक वस्तुको पाकर ही अपनेको कृतकृत्य मान बैठेंगे। परन्तु यदि इन्द्रादि देवताओंकी भी परमातमबुद्धिते ही उपासना की जाय तो उसका पर भी परमात्माकी प्राप्ति ही होगा । भगवद्बुद्धि होनेसे किसी भी देवताकी उपासनाके फलमे न्यूनाधिकता मध्यें होती । यही बात भगवान बादरायणने भी कही है---'विक्रस्पोऽविशिष्टफलत्यात्' ( ब्र० सू० २ | ३ । ५९ ) किन्तु जिन्हें किसी वस्तुकी इच्छा नहीं है अथवा जो पूर्वोक्त सारी ही कामनाएँ रखते हैं वे भी रमस्त देवोंके आधारभूत श्रीहरिकी उपासनादारा अपना अभीष्ट-लाभ कर स्कते हैं। क्योंकि जिस प्रकार मूटको सींचनेसे दृक्षके पत्ते, शाखा और स्कन्ध सभीका पोपण हो जाता है तथा प्राणीको खराक मिल जानेसे सभी इन्द्रियाँ सचेत हो जाती हैं; वैसे ही श्रीइरि-की पूजासे समस्त देवताओंकी पूजा हो जाती है । यही बात मक्तशिरोमणि देवर्षि नारदजी कहते हैं -

> सथा तरोर्मूकनिषेचनेन तृष्यन्ति तस्कन्धभुजोपशास्ताः। प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणां तथेन सर्वोर्ह्णमन्युतेज्या॥ (श्रीमद्वार्थः ११,१४)

परमपुरुप सम्बदानन्दमय भगवान् विष्णु समीके उपास्यदेव हैं । शौर, गाणपत्य, शाक, शैव कोई भी हों-सभी सम्प्रदायोंके साधक भगवान् विष्णुकी आराधना कर एकते हैं। जो जिस देवताके मन्त्रमें दीक्षित हैं, उन्हें उस मन्त्रके देवता या देवीकी ही उपासना करनी चाहिये-यह तो ठीक है, किन्तु उपकी वह उपासना श्रीविष्णुभगवान्की प्रसन्नताके लिये ही होनी चाहिये । प्रत्येक साधकको प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष-भावसे पूजा या श्राद्ध-तर्पणादिके समय हृदयकी निर्भरता, प्राणींकी वेदना और आन्तरिक एकामता के साथ श्रीविष्णुभगवान्के प्रति ही अपनी सारी साधना लगा देनी चाहिये । अतः उपासकके कामनाकान्तः वासना-विजडित, कामकोधादिकछपित चित्तकी श्रद्धिके लिये सर्वदेवशिरोमणि सर्वाराध्य सर्वशक्तिमान् श्रीविष्णुभगवान्की उपासना ही परम उपयोगी एव मङ्गलमयी है। जिस प्रकार जल मेघादिकमसे सूर्यसे उत्पन्न होकर फिर वाष्पादिकमसे उसीमें लीन हो जाता है तथा जैसे स्थावर जङ्गम समस्त प्राणी पृथिवीसे उत्पन्न होकर अन्तमें उसीमें समा जाते हैं, वैसे ही यह चेतनाचेतनस्यरूप समस्त प्रपञ्च भगवान् इरिसे उत्पन्न होकर अन्तमें उन्होंमें लीन हो जाता है। अतः –

स्वस्यस्तु विश्वस्य स्वरूः प्रसीदवां
ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया ।

मनण भद्गं भजताद्धोक्षजे
आवेश्यवां नो मतिरप्यहैतुकी ॥

हे अशरणशरण ! हे जगत्मते ! विश्वका मङ्गल हो । दुष्ट पुक्त अनुकूल हो जायँ । समस्त प्राणी आपसमें मिल-कर कत्याणकामना करें । उनका मन अपने मङ्गलकी और प्रवृत्त हो और हमारा चित्त अकारण ही आपमें लग जाय ।





श्रोमासिन्यू

# शोभा-सिन्धु

मोहन-बदन बिलोकत अस्वियन उपजत है अनुराग । तर्गन ताप तलफत चक्कोरगति पिवत पियुष पराग ॥ लाचन नलिन नये राजत रति पूरन मधुकर भाग ! मानहु अछि आनंद मिले मकरंद पिवत रतिफाग ॥ भँवरि भाग अक्टी पर कुमकुम चंदन बिंदु विभाग । चातक सोम सक्रधन धनमें निरखत मन बैराग !! कुंचित केस मयुर चंद्रिका मंडल सुमन सुपाग। मानहु भदन धनुष-सर लीन्हें बरसत है बन बाग ॥ अधरविंच विहँसान मनोहर मोहन ग्ररली मानह मुधा-पर्योधि घेरि घन ब्रजपर बरसन लाग ॥ कंडल मकर कपोलनि झलकत श्रम-सीकरके दाग । मानदु मीन मकर मिलि कीडत सोभित सरद-तड़ाग्।। नासा-तिलक प्रसन पदवि पर चिबुक चारु चित खाग । दादिम दसन मंदगति ग्रुसकनि मोहत सुर-नर-नाग ।। श्रीगोपाल रस रूप भरी है 'दूर' सनेह सोहाग । ऐसो सोभा सिन्धु बिलोकत इन अँखियनके भाग ॥

—सूरदासजी

## इन्द्रादि देवोंको उपासना

हमारे पूर्वजोंका भी एक युग था। उनकी धन-सम्पत्ति पूर्ण थी, शारीर आरोग्य था, परिवार सुखी था, सबके हृदयमें शान्ति थी, संसारके व्यवहार उनके लिये क्रीड़ा कौतुक थे, उनके स्मरण करनेसे अड़े-अड़े देवता आ जाते थे, इच्छा मात्रसे उनका शारीर ब्रह्मलोकतक जा सकता था, उनके रय और विमानोंकी गति अप्रतिहत थी, हजारों कोस दूरसे किसी भी बस्तुको वे देख लेते थे, सुन लेते थे, जान लेते थे, प्रविष्य और भूतका, दूर और निकटका व्यवधान उनके लिये नगण्य था। समस्त वस्तुओंका शान उनके करामलकत्त्व या। जिस्पर प्रसन्न होते वरदान देते, जिस्पर कष्ट होते दण्ड भी देते। उनमें निग्रह-अनुग्रहकी पूर्ण क्षमता थी। स्वर्गके देवता उनकी सहायताके लिये अपेक्षा किया करते थे। प्राचीन प्रन्थोंमें इस बातके अनेको प्रमाण हैं। वे केवल मनगढन्त नहीं, ऐतिहासिक हैं, सन्य हैं।

परन्तु आज इस कहाँ हैं ? इमारे पास अपनी कहनेके लिये एक बिन्ता जमीन नहीं। पेट भरनेके लिये दो रोटी नहीं। दर्भिक्षः महामारीः अतिष्टष्टिः अनावृष्टिः दर्दैव और अत्याचारींसे पीडित होकर आज हम सखसे सो नहीं सकते. एक क्षणके लिये मनको समाहित करके शान्तिका अनुभय नहीं कर सकते । चाहे धनी ही या गरीव, शरीरके भोगी और उपकरणोंके लिये ही इतने चिन्तित हो रहे हैं कि इस केवल स्थुलताओं के बन्धनमें ही जकड़कर मोइग्रस्त और बस्त हो रहे हैं और इसीमें इतने उलक्ष गये हैं कि इस बातका पता ही नहीं रहा कि इन स्थूलताओं और स्थूल बन्धनोंके कपर हमारा एक सुक्ष्म रूप है और उसके भी संगी, साथी, सहायक और भी बहतसे लोग हैं। जिनके द्वारा शारीरिक और मानसिक दुःखोंसे त्राण पाया जा सकता है और जिनके क्षय सम्बन्ध कर लेने मात्ररे लौकिक, पारलीकिक और पारमार्थिक उन्नतिको बहुत कुछ सरल बनाया जा सकता है। जो लोग केवल स्थुल्झरीरको सत्य समझकर इसीको मुस्ती करना चाहते हैं, जो केवल स्थृल जगत्के उलझनोंमें लगे हुए हैं, यदि वे वंसारमें एकच्छत्र सम्राट् हो जायें तब भी वे पूर्ण नहीं हो सकते; क्योंकि कोई-न-कोई अम्मव उनके साथ लगा रहेगा। कारण स्थूल जगत्का जीवन सुस्म जगत्की अपेक्षा बहुत न्यून है और इमारा द्वदय स्थूल जगतकी नहीं, सूक्ष्म जगतकी वस्तु है ।

अध्यात्मवादी हमें क्षमा करें । हम उनके चरणोमें सिर रखकर प्रार्थना करते हैं कि आप जहाँ हैं वहाँचे विचार नहीं कर रहे हैं : जहाँ आपको पहुँच जाना चाहिये; वहाँसे विचार करते हैं। इस स्थल जगत और भगवन्त्राप्तिके दीचमें एक सूक्ष्म जगत् भी है। जो कि आध्यात्मिक उन्नतिमें सीढीका काम करता है । उसकी सहायता लिये विना आप अध्यात्म-पथपर अग्रसर हो रहे हैं, इसका यह अर्थ है कि आप विना किसी सहारेके, विना किसी अवलम्बनके आकाशमें विचरण करना चाहते हैं। यदि आप स्थानसे ही यात्रा प्रारम्भ करते, जहाँ कि आप वास्तवमे उलक्षे हुए हैं, तो आप देखते कि इन स्थूलताओं के भीतर एक महान् सूक्ष्म लोक है, जिसमें इस लोककी अपेक्षा अधिक ज्ञान, अधिक शक्ति, अधिक सख और अधिक सुव्यवस्था है। वहाँके शासक स्थल ज्यानुपर भी आधिपत्य एखते हैं और वहाँकी प्रगति एवं प्रकृतियोंमे उनकी मुख्य प्रेरणा रहती है। जैसे यह स्थलशरीर आप नहीं हैं, इसके अंदर रहनेवाले जीव हैं; वैसे ही पृथ्वीमें, जलमें, आंग्रमें, वायुमें, चन्द्रमें, सर्वमें, प्रत्येक ग्रहमण्डल और भिन्न भिन्न पदार्थीमें एक दिन्य जीव निवास करता है, जिसको पृथ्वीदेवता, अभिदेवता आदि नामसे कहते हैं, ये स्थूल पृथ्वीमण्डल, जलमण्डल आदि जिनके शरीर हैं। इनकी एक सुक्यवस्थित राजधानी है, सेवक हैं, सहायक हैं, न्यायाधीश हैं और राजा हैं। पृथ्वीकी नियमित गति। जलकी नियमित भारा। अभिकी उष्णता, स्थूल जगत्के रोग शोक, इन्हींके द्वारा नियन्त्रित हैं, मर्यादित हैं। इनका एक संगठित राज्य है और उनके पद और पदाधिकारी, उनके समयकी अवधि, सब कुछ नियमसे होता है । कोई प्रत्येक युगर्मे बदलते हैं, कोई प्रत्येक मन्यन्तरमें बदलते हैं। कोई प्रत्येक कल्पमें बदलते हैं। कभी-कभी इस पदींपर अड़े बड़े तपस्वी जीव भी जाते हैं और कभी कभी ब्रह्मलोकसे आधिकारिक पुरुष भी भेजे जाते हैं। देवताऑके राजः इन्द्र हैं । न्यायाधीश धर्मराज हैं । धनाध्यक्ष कुबेर हैं । इन सबके आचार-व्यवहार, सामर्थ्य-शक्तिके वर्णन वेदोसे लेकर कार्व्यातक सम्पूर्ण संस्कृत-साहित्यमें और बाइविल, कुरान आदि अन्य धर्मोंके बन्धोंमें भी मिलते हैं।

इमारे पूर्वजीको जो ऐसी महान् शक्ति प्राप्त हुई थी। वह इन्हीं देवताओंकी उपासना और सम्बन्धका फल था।

यह स्थल जगत् तो सुरम जगत्की प्रतिच्छाया मात्र है। सहम जगत्ते सम्बन्ध होनेपर और उसमें अधिकार प्राप्त होने-पर स्थल जगत्में मनमाने परिवर्तन किये जा सकते हैं। लौकिक उच्चति करनेकी इच्छा हो तो वह सरलतासे सिद्ध हो सकती है। ये देवोपासनाके छोटे-से-छोटे फल हैं। जो लोग इससे ऊपर उठते हैं। स्थल शरीर और स्थल जगतको क्षणिक समझकर सक्स जगतमें ही विहार करना चाहते हैं. वे देवो-पासनाके द्वारा स्वर्गमें कल्पभरके लिये स्थान प्राप्त कर सकते हैं । वे अपनी तपस्या और उपासनाके अनुसार इन्द्र हो सकते हैं। और इन्द्रकी तो बात ही क्या, अक्षातक हो सकते हैं। देवोपाधनाके द्वारा यह सब कुछ बहुत ही सुलभ है। इस युगमें सबसे बढ़ा हास इस देवोपासनाका ही हुआ है। अध्यातमवादियोंने यह कहकर कि 'हम ब्रह्मलोकतकके मोगपर लात मारते हैं' और आधिभौतिकोंने यह कहकर कि 'सहम लोक कोई वस्त ही नहीं है 'देवोपासनाका परित्याग कर दिया । वर्तमान समय इस बातका साक्षी है कि दोनों ही अपने अपने प्रयासमें असफल हो रहे हैं। अधिकाश अध्यातमवादियोंका बैराग्य उन लोकॉके न देखनेके कारण अथवा उतपर विस्वास न होनेके कारण है। यह कितने आश्चर्यकी बात है कि जो लोग इस जगत्के एक पुष्पके सौन्दर्य और सौरम पर छुमा जाते हैं। वे सुक्त लोकोंके अतलनीय भौगोपर लात भारनेकी बात कहते हैं । आधिभौतिकों के सम्बन्धमें यहाँ कुछ कहना अप्रासक्षिक है। क्योंकि उन बेचारोंको इस विध्यमें कछ भी शात नहीं है । क्या ही अच्छा होता कि वे हमारे प्राचीन इतिहासोंको सत्य मानते और श्रद्धायक्त विवेक्से काम लेकर देवताओंके अस्तित्व एवं महत्त्वको मानते और उनकी सहायतासे शीष्र से शीष्र अपने लक्ष्यतक पहुँच जाते ।

इस क्यनका यह भाव कदापि नहीं है कि अध्यातमवादी उन लोकों के बैमबसे विरक्त न हों! विरक्त तो होना ही चाहिये, परन्तु वह विरक्ति आत्मवज्ञना नहीं हो, पूर्ण हो! पूर्ण वैराग्यमें देवताओं की उपासना बाधक नहीं साधक ही है। देवता कह हों तो इन्द्रियों और मनका संयम अत्यन्त कठिन हो जाता है। क्योंकि वे इनकी अधिष्ठातु-देवता हैं। इसीसे प्राचीनकालमें ऋषिगण यश-यागादिके हारा इनको सन्तुष्ट किया करते थे। देवताओं की उपासनामें मुख्यता राजस्य, बाजपेय आदि वैदिक यहांकी ही है। समस्त वेदान्ती और भक्त आचार्योंने एकस्वरसे स्वीकार किया है कि ये यश, देवोपासना आदि यदि सकाममावसे किये जाते हैं, तो इस लोककी समसा कामनाओंको पूर्ण करनेवाले होते हैं और परलोकमें इन्द्रत्व और पारमेष्ठयको भी देनेवाले होते हैं, और यदि ये ही कर्म निष्काम-भावसे किये जाते हैं तो अन्त:करणको शद्ध करके मगवानकी मक्ति अयवा तत्त्वरानके हेत् होते हैं। चाहे सकाम हो या निष्काम, किसी भी अवस्थामें देवोपासना लाभदायक ही होती है। जो लोग इन्द्रियोंका संयम करके मनको एकत्र एवं परमात्मामें स्थिर करना चाहते हैं। उनके लिये भी देवीपासना बढी सहायक सर्यकी उपासनारे, जो कि उनके सामने बैठकर गायत्री-के जपसे होती है, ब्रह्मचर्य स्थिर होता है और आँखें बरे विषयीपर नहीं जातीं । नित्य और नैमिक्तिक कर्मोंमें देव-पुजाके जितने भी मन्त्र हैं, उनमें कहा गया है-- अभूक देवता मेरी इन्द्रियोंको सयत करें, मनको विधयोंसे विमुख करें और अपरार्घोकी पनराष्ट्रति न हो, ऐसी कपा करें।' सन्त्या और पञ्चमहायह जैसे नित्यकर्म भी एक प्रकारसे देवोपासना ही हैं और देवताओंकी सहायता प्राप्त करते रहनेके लिये ही आर्य जीवनसे उनका घनिष्ठ सम्बन्ध जोड दिया गया है।

वर्त्तमान युगमें सर्वसम्मतिसे यह स्वीकार कर लिया गया है कि गीता अभ्यात्मशास्त्रकः एक उज्ज्वल प्रकाश है। इसकी गम्भीरता। महत्ता और तात्त्विकता सर्वमान्य है। गीता प्रन्थमें प्रसङ्ख्यश कई बार देवपूजाका उल्लेख हुआ है। साचिक पुरुषोंका वर्णन करते हुए स्पष्ट शब्दोंमें कहा गया है कि सात्त्विक पुरुष देवताओंकी पूजा करते हैं ·यजन्ते सात्त्विका देवान्'। शारीरिक तपोमे सर्वप्रथम स्थान देवपुजाको ही प्राप्त है। इसके अतिरिक्त और भी अनेक खलोंमें जैसे यहके साथ प्रजाकी सृष्टि बतलाते हुए कहा गया है कि यहके दारा द्रम उन्नति करो । यह द्रम्हारी समस्त कामनाओंको पूर्ण करे । वहाँ स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य यशके द्वारा देवताओंको प्रसन्न करे और देवता मनुष्योंको उन्नत करें । इस प्रकार एक दूसरेके सहकारी अनकर परम कस्थाण प्राप्त करें। आगे चलकर तो यह भी कहा गया है कि संसारकी सम्पूर्ण सुख सम्पत्ति देवताओंसे ही प्राप्त होती है। इसलिये उनकी चीज उनको दिये विना जो भोगते हैं, वे एक प्रकारसे चोर हैं—'स्तेन एव सः'। भगवान्की यह वाणी प्रत्येक साधकको सर्वदा स्मरण रखनी चाष्टिये कि इस यज्ञ-चक्रका जो अनुष्ठान नहीं करता, वह इन्द्रियोंके भोगोंमें रमने-वाला पापी व्यर्थ ही जीवन धारण करता है। भगवानके ने वचन इतने स्पष्ट हैं कि इनकी टीका-टिप्पणी आवस्यक नहीं है। हाँ, यह बात अवस्य है कि भगवान्ने सकामताको हेय बतलाया है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि कर्मका ही त्याग कर दिया जाय। यह करके यहका फल नहीं चाहना यह गीताका सिद्धान्त है! उपासना न करनेवालेकी अपेक्षा तो उपासना करनेवाला श्रेष्ठ ही है। चाहे वह सकाम-भावसे ही क्यों न करता हो। पुराणोंमें और उपासनासम्बन्धी अन्धोंमें ये बार्ते बहुत स्पष्टरूपसे लिखी हुई हैं.

परमार्थदृष्टिसे परमात्माके अतिरिक्त और कोई वस्त नहीं होनेपर भी व्यवहारदृष्टिसे सब कुछ है और ज्यों-का-त्यों सत्य है। इसलिये यदि स्थल लोक सत्य है, तो सूक्ष्म लोककी स्त्यतामें कोई सन्देह नहीं रह जाता । फिर इनकी उत्पत्तिका कम और इनकी व्यवस्था भी स्वीकार करनी ही पडती है । मूलतः इस सृष्टिके कर्ताः धर्त्ताः हर्त्ता एकमात्र ईश्वर ही हैं। वही परम देव हैं । उन्होंको कत्त्रोपनकी दृष्टिसे ब्रह्माः धर्त्तापनकी दृष्टिसे विष्णु और हर्त्तापनकी दृष्टिसे शिव कहते हैं। ये तीनों नाम एक ही ईश्वरके हैं। इसलिये ये भी परम देव ही हैं । इन तीनोंमेंसे ब्रह्मकी उपासना प्रचलित नहीं है: क्योंकि वे अपने कामको स्वामाविकरूपसे करते रहते हैं और सृष्टिके लिये प्रार्थना करना आवश्यक नहीं है । संसारकी रियतिके लिये अथवा संसारसे मक्त होकर परमातमा-को प्राप्त करनेके लिये उपासना की जाती है। यही कारण है कि विष्णु और शिवकी उपासना अधिक प्रचलित है। एंसारकी विभिन्नताओंके स्वामीके रूपमें गणेशकी और प्रकाशकके रूपमें सूर्यकी उपासना होती है । इन सबके साथ थीं कड़िये कि सबके रूपमें भगवानकी अचिन्त्य शक्ति है। इसलिये केवल शक्तिकी भी आराधना होती है। इस प्रकार विष्ण, शिव, सूर्य, गणेश और शक्ति -ये पाँची भगवान ही हैं। इसल्प्रिये उपास्यदेवोंमें इन्हींका मुख्य स्थान है। जिस देवताकी जो शक्ति होती है वही उसकी पत्नी है और शक्ति-मान्के साथ शक्तिका अभेद है । सामान्य देवताओंसे विलक्षण होनेके कारण इन पाँचोंकी गिनती देवताओं में नहीं होती। समय-समयपर इन सभीके अवतार हुआ। करते हैं और इस प्रकार निखिल जगतुकी रक्षा-दीक्षा होती है।

स्इस जगत्के देवताओं में अनेकों भेद हैं। ब्राह्मस्वर्गके देवता, माहेन्द्रस्वर्गके देवता और भीमस्वर्गके देवता, इनमें कुछ तो प्रवारूपचे निवास करते हैं और कुछ अधिकारीरूप-से। उनके शरीरमें स्यूख पश्चभूत बहुत ही न्यून परिमाणमें होते हैं और पृथ्वी, जलकी मात्रा तो नहीं के बराबर होती है। इसीसे उन्हें पार्थिय भोजनकी आवश्यकता नहीं होती, केवल स्पनेसे या अमृतपानसे ही उनका जीवन परिपृष्ट रहता है। आसस्यर्गमें तो गन्ध या पानकी भी आवश्यकता नहीं होती, इसिलये यश-यागादिका सम्बन्ध अधिकांद्य माहेन्द्रस्वर्गसे ही है। भीमस्वर्गके देवता पितर हैं।

देवता दो प्रकारके होते हैं। एक नित्य देवता और दूसरे नैमित्तिक देवता । नित्य देवताओंका पद प्रवाहरूपसे नित्य होता है। जैसे प्रत्येक प्ररूपके बाद इन्द्रपद रहेगा ही। ऐसे ही दिक्पाल, लोकपाल आदिके भी पद हैं। इनके अधिकारी बदलते रहते हैं किन्तु पद ज्यों-का-त्यों रहता है। इस समय जो बिल हैं, वे ही आगे इन्द्र हो जायेंगे। इनके बदलनेका समय निश्चित रहता है ! यह नियम प्रत्येक ब्रह्माण्डमें चलता है। नैमित्तिक देवताका पद समय-समयपर बनता है और नष्ट हो जाता है। जैसे कोई नवीन प्राप्तका निर्माण हुआ तो उसके अधिकारीके रूपमें नये बाम-देवता बना दिये जायँगे । नवीन गृहके लिये नवीन वास्तु-देवता भी नियक्त कर दिये जायँगे । परन्त उस आम और घरके टूटते ही उनका वह अधिकार नष्ट हो जायगा । प्राम-देवताकी पूजारे ग्रामका और यह-देवताकी पूजारे यहका कल्याण होता है। अब भी भारतके गाँवोंमें किसी-न-किसी रूपमें भ्राम-देवता और यह देवताकी पूजा चलती है ।

देवताओंकी संख्या नहीं हो सकती । जितनी वस्तुएँ हैं। उतने ही देवता हैं। इसीसे शास्त्रोंमें देवताओंको असंख्य कहा गया है। तैंतीस करोइका हिसाब अक्षपादने दिखलाया है। कहीं कहीं देवताओंकी एंख्या तैतील इज्ञार तैतील सौ तैंतीस कही गयी है। मख्यतः तैंतीस देवता माने गये हैं। उनकी रूपा इस प्रकार पूरी होती है । प्रजापति, इन्द्र, द्वादश आदित्य, आठ वस और ग्यारह रुद्र । निरुक्तके दैवत-काण्डमें देवताओंके स्वरूपके सम्बन्धमें विचार किया गया है। वहाँके वर्णनरे यही तात्मर्य निकलता है कि वे काम-रूप होते हैं; वे स्वेन्छासे स्त्री, पुरुष अथवा अन्यरूप भारण कर सकते हैं । वेदान्त-दर्शनमें कहा गया है कि देवता एक ही समय अनेक स्यानीमें मिन्न-भिन्न रूपसे प्रकट होकर अपनी पूजा स्वीकार कर सकते हैं। देवताओं के सम्बन्धमें और भी बहत-सी क्रातव्य बातें हैं, परन्तु बिस्तारभयसे उनका उस्लेख नहीं किया जा सकता है । अपने लोकमें वे शिस रूपरे निवार करते हैं, वही उनका स्थायी रूप माना जाता है। उसी रूपमें उनका

ध्यान एवं उपासना की जाती है । वेदों में प्रायः सभी देवताओं का वर्णन आया है; जैसे इन्द्रके लिये 'वज्रहस्तः पुरन्दरः'। उनके कर्मका भी वर्णन है कि वे वर्षा अधिपति हैं और धूत्रवध आदि कर्म करते हैं। वैदिक यज्ञों के द्वारा देवताओं की जिस प्रकारसे उपासना की जाती है, यहाँ उसका सिक्षप्त दिग्दर्शन भी सम्भव नहीं है। तान्त्रिकपूजा-पद्धतिक अनुसार कुछ देवताओं के ध्यान और मन्त्र लिखे जाते हैं।

#### 175

इन्द्रका वर्ण पीला है, उनके धारीरवर मयूर-पिच्छके सहद्य सहस्र नेशोंके चिह्न हैं, उनके एक हायमें वज्र है और दूसरेंमें कमल । अनेकों प्रकारके आभ्वण धारण किये हुए हैं। दिक्पितियोंके स्वामी इन्द्रका इस प्रकार ध्यान करना चाहिये। इन्द्रका मन्त्र है —ॐ इं इन्द्राय नमः।

#### अग्नि

अग्निका शाहन छाग है। सात स्वालाएँ निकलती रहती हैं, ग्रारीर स्थूल है, पेट लाल है; भोंह, दादी, बाल और ऑस्बें पिङ्गल वर्णकी हैं। हाथमें स्द्राक्षकी माला और शक्ति है। अग्निका मन्त्र है ॐ अग्नये नमः।

#### क्रबेर

कुबेर धनाध्यक्ष हैं। उनके दो हाथ हैं और शरीर नाटा है। पीताम्बर घारण किये हैं। सर्वदा प्रसन्न रहते हैं। यक्ष-गुह्मकोंके स्वामी हैं और धन देनेवाले हैं। इस प्रकार कुबेर-का ध्यान करके उनके मन्त्रका जप करना चाहिये। कुबेरका मन्त्र है——ॐ नमः कुबेराय।

#### वास्तुदेव

बास्तुदेवका शरीर सोनेके रंगका है । उनके शरीरसे लालिमा निकलती रहती है। कानोंमें श्रेष्ठ भुण्डल हैं। अत्यन्त शान्त सोमाग्यशाली और सुन्दर वेश है। हाथमें दण्ड है। सब लोगोंके आश्रय एवं विश्वके वीज हैं। जो प्रणाम करता है, उसके भयको नष्ट कर देते हैं। ऐसे वास्तु-पुरुषका भ्यान करना चाहिये। इनका मन्त्र यह है -ॐ बास्तुपुरुषाय नमः।

देवताओंकी उपासनारे सभी प्रकारके अभाव पूर्ण हो सकते हैं। अनुकूल होनेपर ये भगवद्याप्तिमें भी सहायक होते हैं। इसलिये इनकी उपासना करनी चाहिये। भिज-भिन्न देवताओंकी उपासनापद्धति भी पृथक्-पृथक है। जिसकी उपासना करनी हो, उसकी पद्धतिके अनुसार करनी चाहिये।

# इन्द्रादि देवोंको उपासना

( छेखक - मुखिया श्रीविद्यासागरजी )

कानूनकी किताब ही कानून नहीं है। कानून केवल वाजीरातमें ही नहीं है। वेद, भीता, रामायण, कुरान और इंजील भी कानूनी कितावें हैं। गीतामें एक दफा में आयी है कि —

'जनताको चाहिये कि वह देवोंको सन्तुष्ट करे और देवोको चाहिये कि वे जनताको सन्तुष्ट करें।'

(गीता १ (६)

इस दक्षापालक दक्षापर किसीने भी ध्यान नहीं दिया । इस दक्षाके अंदर खेतीका प्राण रख दिया गया है—इसकी खबर किसीको नहीं हुई। बद्दे-बद्दे नेताओंकी टीकाएँ बहुत प्रसिद्ध हुई। मगर उन्होंने भी इस दफाकी आवश्यक व्याख्या करना जरूरी न समझा। अंग्रेजीवालोंने तो इस दफाका मुताला अश्रद्धाके साथ किया है। वे सोचते हैं कि गीतामें भी कहीं-कहीं भुदी दफाएँ। मौजूद हैं। क्योंकि अंग्रेजीवाले देवता और प्रेतींमें विश्वास लाना नपुंसकता समझते हैं, चाहे कोई शक्का करे और चाहे कोई तर्क करें कि देव और भूत हैं ही नहीं इस संसारमें वह सब है कि जिसका नाम सुना जाता है। रूपके विमा नाम पड़ेगा कैसे ? जिसका रूप है उसका नाम भी है। जिसका नाम है, उसका रूप मी है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जिसे देखा नहीं उसे हम नहीं मान सकते। यह उन्होंने कब देखा कि उनकी माता ही उनकी जननी है! सुना हुआ क्यों मानते हैं ? फिर देवोंको देखनेका आपने कब प्रयक्त किया ! जो लोग देव दर्शनकी क्रिया बाकायदा करते हैं, वे देवताओंको देखते हैं और जो लोग भूतोंका आवाहन बाकायदा करते हैं, वे भूतोंको भी देखते हैं ! आपके बँगलेपर जाकर कोई देव या भूत आपको हाजिरी नहीं देगा। घरसे निकले स्कूलमें सुस गये, स्कूलले मागे तो घरमें आ टपके। फिर जब नौकरी मिली तो स्कूलले बजाय दफ्तरसे पाला पड़ा। भला, ऐसे अनजान आदमी क्या जाने कि देवता होते हैं या नही और

भूतयोनि, सास्तिमिक है या काल्पनिक ! ऐसे ही लोग कहा करते हैं कि गीतामें भी मुर्दापन है और रामायणमें भी विरोधाभास है ! वे लोग अपने दिमागका मुर्दापन नहीं देखते, अपने दिलका विरोधाभास नहीं देखते !

संसारका जीवन खेतीपर निर्भर है। चौकीदारसे लेकर बादशाह तकका सम्बन्ध खेतीसे है। संसरका समस्त विशान, समस्त विद्याएँ, समस्त कलाएँ, समस्त व्यापार और समस्त कारसानोंकी जह खेती है। खेती ही जीवनका जीवन है और खेती ही प्राणींका प्राण है, अतः खेतीके विषयमें सबको एकमत होना चाहिये।

दिन-रातके चौबीस घंटोंमें कम-से-कम तीन बार जीवोंको अनाजसे जीवनीशक्ति लेनी पहती है। भोजनके सिवा जिन बब्बोंद्वारा लोगोंकी इखत सुरक्षित रहती है, वे भी खेतीसे ही प्राप्त होते हैं। अतः खेतीके मामलेमें सबको मदद देनी चाहिये।

यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि संसारकी सञ्चालक एक हजार शक्तियों में चार शक्तियों प्रधान हैं। वे हैं—
(१)हल, (२)कल्प (सरस्वती), (३) रुपया (लक्सी) और (४)लाठी (बले)। इन चारोंमें प्रधान खेती है। अतः खेती के बारेमें सबको दिलचस्पी लेनी चाहिये और विशेष आत्माओंको तो दिलचस्पी लेनी ही चाहिये।

मनुष्य नर-नारियोंका ही जीवन खेतीसे सम्बद्ध है -ऐसा नहीं। नर नारी, पशु-पश्ची और भूत-देवता भी अपने-अपने जीवनका निर्वाह खेतीसे ही किया करते हैं। अतः समस्त सचराचरको मिलकर खेतीकी उन्नति करनी चाहिये; क्योंकि अञ्चपूर्णाके द्वारके सभी मिखारी हैं!

'खरके उसी मुख्य कार्य लेतीकी आज पूर्ण दुर्दशा है। भारतमें जो आशिक्षित हैं, जिनके किये अन्य कोई उद्योग नहीं हो सकता, वही लोग खेती करते हैं। अर्थात् उत्तम कामका सम्पादन निकुष्ट लोग करते हैं-पित भला सफलता हो तो कैसे १ हसी कारण कृषि-कला मुद्दां हो रही है। भारतमें हस समय प्रति-वीघा एक मनकी उपजका औसत लग रहा है। इस गिरी हुई उपजके कारण भारतीय किसान आधा पेट रहकर यमयातना सहता है। कितानोंके हाहाकारी चीत्कारने सारा भूगोल काँप रहा है।

सरकारने खेतीका महकमा अलग कायम किया है। उसके

प्रधान अफतर 'डायरेक्टर आफ एग्रीकरूचर' कहलाते हैं । यह महकमा जगह-जगह फार्म खोले बैटा है । लाखों क्यया सालाना खर्च किया जा रहा है । प्रायः फार्म घाटेपर चल रहे हैं । इसका कारण यह है कि बास्तवमें अंग्रेज जाति कृषिकलाको नहीं जानती । इसके सिवाः खेतीके कामसे देवताओंका अटूट सम्बन्ध है और देवताओंके नामसे इन लोगोंको बुखार चढ़ आता है !

यूरोपमें घनवान् और शानवान् लोग खेती करते हैं। वे लोग विज्ञानकी सहायतासे खेती करते हैं। वीज, खाद, खुताई और सिंचाईके कामीमें निपुण हैं। इसी कारण उनकी उपजका औरत की वीघा दस मन है। पर वैज्ञानिक उस्लेंसे ही कृषि-कलामें परिपूर्णता नहीं आ सकती। यूरोप-वाले प्रत्येक कलामें अपनेको एम्० ए० मानते हैं, जो उनका कोरा भ्रम है। कान्त और कृषिमें वे लोग पूरी तौरसे फेल हुए हैं। अतः मारतीय अधिक्षित किसान और यूरोपीय सुशिक्षित किसान—दोनों ही कृषि-कलामें पूरे 'बुद्धू' प्रमाणित हो चुके हैं। वर्तमानकी अधूरी कृषि कलापर सफलताकी आशा लादना पूरी चकालस है।

संसारमें जितने चकवतीं सम्राट् हुए हैं, एकको छोड़कर उनमें के किसीको भी परिपूर्ण कृषि कला प्राप्त नहाँ हुई। केवल महाराजा रामने कृषि-कलाका परिपूर्ण विधान प्राप्त कर लिया था। जवतक भूगोलका कृषिक्षेत्र महाराजा रामके विधानको स्वीकार नहीं करता, तबतक यह खुद भी भूखों मरेगा और दूसरोको भी मारता रहेगा।

महाराजा रामको खेतीकी पूरी कला विदित थी, इसीलिये भारतमें दस हजार सालनक खेती खूब पूली और खूब फली। रामराज्यमें न तो कभी ओले पहें और न कभी जुवार पड़ा। न कभी अनावृष्टि हुई और न कभी जित्रृष्टि हुई। न कीइनेंने उपजकों चौपट किया और न स्राजने बीजको सुखाया। न कभी चूहे आये और न कभी टिड्डी आयी। भला, यूरोपके कृषिकलाविशारद लोग और भारतीय खेतीके डायरेक्टर लोग जवाब दें कि उनके पास ओला, पाला, तुषार, कीइा, अनावृष्टि और अतिवृष्टिके लिये क्या माकूल जवाब है! इतना ही नहीं, रामराज्यमें कियानोंको जोतना और बोना भी बद रखना पड़ा। जिसने जिस खेतमें जो चीज को दी वही दस इजार सालतक बराबर पैदा होती रही। मना यह कि उपज इरसाल बदती जाती थी।

किसानका काम था खेतीकी निकाई करना और खेती काटना ! जोतना और बोना बन्द | जिस तरह जावाकी खेती एक साल वो देनेसे दस सालतक चलती है, उसी तरह रामराज्यके सभी बीज सर्वदा स्वयं उसा करते ये । कृषि-कला जब परिपूर्ण होती है तब नर-नारी, देव पितर, भूत प्रेत और पशु-पक्षी अनाजसे तृप्त हो जाते हैं । बचा हुआ अनाज ही खाद बनकर खेतमें डाला जाता है —इतनी उपज बढ़ जाती है ।

महाराजा रामने कृषि कलाको दो भागोंमें बाँट दिया या -(१) बाह्यज्ञगत्के ५ साधन और (२) अन्तर्जगत्-के ५ साधन । बस, यही परिपूर्ण कृषि-कलाकी चाभी उनके पास थी।

### बाहरी साधन

(१) अच्छी जुताई, (२) अच्छी खाद, (३) अच्छा बीज, (४) अच्छी निकाई और (५) अच्छी सिंचाई।

#### भीतरी साधन

इन्द्रादि देवोका साधन — (१) इन्द्र, (२) सूर्य, (३) पृथ्वी, (४) वायु और (५) गणेशके यज्ञ;

यों तो देवतालोग तैंतीस प्रकारके होते हैं। परन्तु खेती के काममे उपर्युक्त पाँच देवताओंका ही सहयोग पर्याप्त है। इन पाँचों देवताओंका सम्मिलत यह रामनवमीके दिन समस्त भारतमें जारी करा दिया गया था। राम राज्यने उन वैदिक मन्त्रोंको खोज निकाला था कि जो खेतीके सहायक देवताओंके लिये वेदने निश्चित किये हैं।

मान लीजिये कि लेतीके काममें १० पदार्थ सहायक हैं। ५ वाह्यजगत्के साधन और ५ अन्तर्जगत्के साधन । अब यदि कोई १० आवश्यक पदार्थोमेंसे केवल ५ पदार्थोकी ही सहायताथे ही मुकम्मिल खेती करनेका बीड़ा उठावे तो यह कैसे हो सकता है। खेतीके काममें कुदरतने इन्द्रादि देवताओंकी सहायता अनिवार्थ कर दी है। मगर मूर्ख मनुष्य उसके बायकाटपर तुला हुआ है और मजा यह कि वह कृषि-कलामें पूर्णता भी चाहता है।

जब सूर्य, वायु, गणेश, पृथ्वी और इन्द्र आपकी खेती-में काम करेंगे, तब क्या आप उनको उनकी मजदूरी यसके रूपमें अदा नहीं करेंगे ! नहीं करेंगे, तो वे भी अपना काम सीधा नहीं करेंगे बल्कि उस्टी माला फेर देंगे, जैसा कि वर्तमान समयमें हो रहा है ! यदि देवोंको तृप्त किया आय और वे लेगा मदद न दें या अनुकूल आन्वरण न करें तो उनपर मुकदमा कायम हो सकता है और गीताकारकी अदालतमें उनको शर्मिन्दा किया जा सकता है । लेकिन विना उनको तृप्त किये उनसे काम लेनेका अधिकार गीता नहीं देती कि जो न्यायानुकूल उचित भी है ।

## इन्द्रादि देवोंकी उपासनाका फल

१—गणेदा≔लेतीमें चृहा, टि**ड्डी** और दीमकसे रक्षा करते हैं।

२ -सूर्य-किरणींद्वारा खेतीका क्षोघण नहीं---पोषण करते हैं।

२--पवन--अनुक्ल समयगर बादलीको लाते हैं।

४-पृथ्वी=3पज बढ़ाती है ।

५-इन्द्र≈ठीक समयपर जलकी उचित वर्षा करते हैं।

सरकार प्रत्येक गाँवमें प्रामसुधार योजनाके अनुसार पंचायत' कायम करा रही है। उन पचायतोंको तीन काम दिये गये हैं -(१) प्रामको सप्ताई, (२) प्राममें साक्षरता-प्रचार तथा (३) प्रामके मामलोंका निपटारा। परन्तु जन्नतक इन्द्रादि देवताओंकी पूजाकी व्यवस्था न होगी, तवतक न खेतीसे पूरी सफलता मिलेगी, न ग्रामसुधार ही होगा।

अतएव इन्द्रादि देवोंकी उपासना आवश्यक है, उसके विना न तो सांसारिक जीवनकी अन्यान्य इन्छाएँ पूर्ण हो सकती हैं और —

भ मुकिम्मल खेतीका कामयाच प्रोग्रामः ही बन सकता है।

गोविन्दके गुण गाओ

दादृ देही देखताँ सब किसही की आह । जब छग साँस सरीरमें गोविंदके गुण गाह ॥ — यह औ

### साधनाका प्रथम पद

( लेखन,---अदिवराजजी विकावाचस्पति )

मनुष्यको किसी भी लक्ष्यको सिद्ध करना हो तो सबसे पहले उसे यह दृढ निश्चय करना चाहिये कि उसको अमुक लक्ष्य अवस्य ही सिद्ध करना है। सिद्ध करनेकी इच्छामें जबतक दृढ़ता न आवे तबतक उसको सिद्ध करनेके लिये प्रश्चत्ति नहीं होती, यदि प्रश्चति हो भी तो उस प्रश्चतिमें बल न होनेसे कार्य अधूरा ही रह जाता है। ऐसे लोग जो कार्य प्रारम्भ करके बीचमें ही छोड़ देते हैं, मध्यम कोटिके कहलाते हैं। वे मनुष्य जो किसी प्रकारकी आश्चक्षांके कारण कार्य करनेके लिये प्रश्चत ही नहीं होते, अधम कोटिके मनुष्य कहलाते हैं, परन्तु जो मनुष्य सब प्रकारकी आश्चक्कांके परिहारका उपाय करके प्रवल इच्छाके साथ कार्यको सिद्ध करनेमें लग जाते हैं और अवस्य सिद्ध कर डालते हैं, वे उत्तम कोटिके मनुष्य कहलाते हैं।

दुर्व्यसनोंमें पहे हुए अनेक मनुष्य जानते हैं कि हमें दुर्व्यसन छोड़ना चाहिये, उससे हमारी हानि है, तो भी वे आश्रद्धाओं के कारण छोड़नेंमें प्रवृत्त ही नहीं होते, तथा बहुतसे प्रवृत्त होकर भी स्क जाते हैं हद सङ्कल्पका चल एक ऐसा बल है, जिसके द्वारा मनुष्य कटिन से-कठिन कार्यके भी पार पहुँच जाता है। मनुष्यका इतना ही कर्तव्य है कि हदताके साथ अपनी व्यक्तिगत शक्तिके द्वारा कार्य करना आरम्भ कर दे। यदि ऐसे हद सङ्कल्पके साथ कार्य आरम्भ हुआ है कि जो कदम आगे बढ़ चुका है वह पीछे नहीं हटेगा— कार्ये वा साध्येयं देहं वा पातयेयम्' तो उस कार्यको सिद्ध करनेके किये जितने भी साधन चाहिये वे यथासमय अवस्य ही उपस्थित हो जायेंगे। इसमें कुछ भी संशय नहीं है।

कार्यको सिद्ध करनेकी इच्छामें जो प्रयल हदता है वह तप है। इस तपके कारण ही मनुष्य स्वस्पे च्युत करनेवाले तथा बीच-बीचमें आनेवाले अवान्तर विपयोंमें मटकनेसे बच जाता है, उनसे विरक्त रहता है। जबतक कार्य समाप्त नहीं हो जाता तबतक मनके अंदर ध्यह कार्य मुझको अवस्य ही पूरा करना है? ऐसी आचृत्ति स्मातार बनी रहती है।

इस आवृत्तिके लगातार यने रहनेका नाम 'अभ्यास' है। इस अभ्यासके कारण ही लक्ष्यच्युति नहीं होती। तप ही अभ्यास और वैराग्य दो भागोंमें बँट जाता है। व्यवहारमें अपने-अपने कार्योंको करते हुए इमलोग अभ्यास और वैराग्यका साधन कर सकते हैं। अभ्यास और वैराग्यके द्वारा चित्तकी चञ्चलता शान्त होती है और कार्य सिद्ध होता है। तपकी वृद्धिके साथ चञ्चलता दूर होनेसे कमशः सन्वगुणकी वृद्धि होती है। जितना ही अधिक सन्वगुणका उदय होता है, उतना ही अधिक मनुष्य लक्ष्यके समीप होता है।

साधकका सबसे प्रथम पद लक्ष्यको सिद्ध करनेके लिये चित्तमैं विद्यमान अग्रुद्धिको दूर करना है। तपके द्वारा चित्तमें रजोगुण (चक्कलता) और तमोगुण (अपकाश, अम्बृत्ति) के मलीको दूर करना ही सबसे प्रथम पद है।

# सोते क्यों हो ?

कबीर सीया क्या करै, जागिके जपो मुरार । एक दिना है सोवना, उंबे पाँच पसार ॥ कबीर सोया क्या करै, उट्टिन रोवे दुक्छ । जाका बासा गोरमें, सो क्यों सोवे सुक्छ ॥ कबीर सोया क्या करै, आगनकी कर चौंप । ये दम होरालाल है, विनि गिनि गुरुको सौंप ॥

# माया, महामाया तथा योगमायाका भेद

( लेखक---वो० श्रीपारसनाथजी )

पुस्तकींके पढ़नेसे ही मायाः महामाया और योगमायाका मेद नहीं माद्म हो छकता । इस विषयको वस्तुतः वही जान सकता है कि जिसे समाधिके द्वारा अनुभव करनेकी क्षमता प्राप्त हो ।

परमात्माने जय जगत्-प्रपञ्च रचनेकी इच्छा की तय इच्छाशक्ति पैदा हुई । वही साकार इच्छाशक्ति जगत्-रचनामें पुख्य कारण है ।

कर्त्री इच्छादेवीने ही तीन प्रकारकी मायाको उत्पन्न किया । उन्हींको योगमायाः महामाया तथा माया कहते हैं।

परमात्मामें समस्त तत्व धनतत्त्व हो रहे हैं। योड़े-से धनतत्त्वको लेकर इच्छाशिकने योगमायाके द्वारा समस्त तत्त्वोंका पृथक्करण किया। मिले हुए तत्त्वोंको अलग अलग किया और उन सब तत्त्वोंको नक्श्रेमें अपने आप ही योगमाया व्यापक होकर बैठ गयी। एकने लेकर दम शक्क्रतककी पूरी संख्याको बनाया है इच्छाशिक्तने, परन्तु एकको दूसरी सख्याको बुदा करना और हरेक संख्याको कीमत स्थिर रखना न्यह योगमायाका काम है। सृष्टिके परिपूर्ण हिरण्याभेमें तदाकार व्यापकता रखना योगमायाका काम है। कलम बतौर इच्छाशिक्त है। परन्तु, कलमके अक्षरोंमें जो व्यापक स्थाही है-वह योगमाया है मेरी रायसे इस लेखकी सुरखींमे एक कमी रह गयी है। मायाके भेद तीन नहीं-चार हैं। अबतक चारों रूपोंकी आलोचना न की जायगी, मायामण्डलसे पूरी जानकारी न हो सकेगी। पूरी सुरखी यो है—

'माया, महामाया, योगमाया तथा **इ**च्छाशक्तिका भेद ।'

## इच्छाशक्तिकी परिभाषा

जब सृष्टि नहीं थी तब केवल परमान्मा था। एकाएक उस परमतस्वसागरमें यह विचार पैदा हुआ कि 'हर्मी-हम हैं—अब यह देखना चाहिये कि हममें कैसा शान है और कितनी शक्ति है ?'

यह जानकर भी कि सम्पूर्ण ज्ञान एवं सम्पूर्ण शक्तिके क्रेन्द्र हमीं हैं, परमात्माने अपने ज्ञान और शक्तिको लेकर खेलनेकी इच्छा की । उसी परमात्मीय इच्छाशक्तिने समस्त सार अंग ४४—— जगत्की रचना की है। इसलोग जितनी इच्छाएँ किया करते हैं, वे सब उसी इच्छाराक्तिसे निकलती हैं और उसीमें लय होती हैं अतरव कर्जी इच्छाराक्ति है। लोग कहते भी हैं कि—'यह भगवान्की इच्छासे हुआ!' यह बात कोई नहीं कहता कि अमुक काम भगवान्ने किया। यही कहा जाता है कि भगवान्की इच्छासे हुआ। अगर यह कहा जाय कि अमुक घटना भगवान्ने की तो वह गळत है; क्योंकि भगवान् दृष्टा हैं, कर्जा नहीं। कर्जा इच्छारूपी परमात्मा हैं। परमात्मा निगकार है और इच्छाराक्ति साकार है । भगवान् भी शक्तिको लेकर ही साकार हैं। इच्छाराक्तिने जो जगत्का चित्र बनाया है, उसीमें भाया, महामाया तथा योगमायाका विवरण मौजूद है।

#### योगमायाकी परिभाषा

भगवानुकी इञ्डाशक्तिके द्वारा बनाये हुए जगतुमें जो आपक शक्ति वर्तमान रहती है, उसको योग-माया कहते हैं , योगमाया नक्या है, योगमाया ही साकारता और प्रत्येक आकारकी महिमा है । योगमायारूपी मकानके भीतर, माया एव महामायाका निवास है । योगमायाकी क्षमताः माया और महामायाकी क्षमताले कहीं अधिक है । माया और महामायाका सञ्चालन योगमाया करती है और योगमायाका सञ्चालन इच्छाङाक्ति करती है। इच्छाशक्तिको इजिनका डाइवर मानना चाहिये। रमचा इजिन बतौर योगमाया मानना चाहिये ! ठीक समयपर सूर्य निकलना है । केवल बारह घंटेके लिये सूर्य निकलता है। पूर्यका निकालना और छिपाना योगमायाके हायमें है। योगमाया बाहे तो महीनेभरतक रात ही बनी रहे। वह चाहे तो छः महीनेकी रात कर दे। वह चाहे तो छः महीनेतक सूर्यदेव तपते ही रहें। वह चाहे तो जयद्रथ-बाला सूर्व कर दे। है भी और नहीं भी। सूर्य नहीं—सृष्टिके प्रत्येक परमाणुपर योगमायाका परिपूर्ण अधिकार है । सूर्यसे केवल उपमा दी गयी है । समस्त आध्यात्मिक और भौगोलिक परिवर्तन योगम्ययाके द्वारा ही होते है । परन्तु स्वयं योगमाया कुछ नहीं करती । यह इच्छाशक्तिके द्वारा आज्ञः पाकर आज्ञानुसार काम करती है। संसारका प्रत्येक अवतार इस इच्छाशक्तिका ही अवतार है। इसी कारण— योगमायाजी अवतारके अधीन रहती हैं। योगमायापर केवल इच्छाशक्तिका शासन रहता है। इच्छाशक्तिका जो शासन माया तथा महामायापर चान्त्र होता है वह योगमायाके हारा ही सञ्चालित किया जाता है।

#### महामायाकी परिभाषा

जगत्के दो विभाग हैं—(१) त्रिगुण और (२) त्रिगुणातीत । जगत्को आदमी जैसा एक साकार मान लीजिये। छातीले पैरतक त्रिगुण है, यानी मायाका अधिकारक्षेत्र है और छातीले चोटीतक महामायाका अधिकारक्षेत्र है । उसे त्रिगुणातीत कहते हैं । विराट्के अंदर महामाया एवं माया —दोनोंके स्थान हैं । अधोगतिके भागकी व्यवस्थापिका माया है और ऊपरी भागकी मैनेकर महामाया है । निरंजन चक्र यानी सहस्रवल-कमलसे लेकर—अथाह मण्डलतककी निगरानी महामाया करती है । इसके अलावा—विवाहका काम महामाया अपने हाथमें रखती है । अधोक्र-जीवनरूपी विवाहका भेद महामाया ही छिपाये हुए है । जीवन-मरणका कारण महामाया ही है ।

#### मायाकी परिभाषा

सन्। रज और तम नामक तीनों गुणोंमें खेलनेवाली शक्तिको माया कहते हैं। पञ्चतत्त्व और तीन गुण—इन आठ चीजोंका जो जगत् है। उसकी व्यवस्थापिका माया है। प्रतालसे लेकर सहस्रदल कमलतक जो सृष्टि है। उसकी स्वामिनी माया है। महामायाके आषे जगत्में जो सृष्टि है। उसमें न तो स्थूल पञ्चतत्त्व शामिल है और न स्थूल तीन गुण ही।

### निष्कर्ष

उपमाके तौरपर यों समझना चाहिये कि मकानकी बनानेपाली — चनारूपी मकानकी कर्यी— इच्छादाक्ति है। गोया इच्छादाकि ही रचनाके मकानकी मालिक है।

मकान ही योगमाया है। उस मकानमें एक माता और एक पुत्री रहती है। माता महामाया है और पुत्री माया है। मायांके काममें महामाया दखल दे सकती है। परन्तु महा-मायांके काममें माया दखल नहीं दे छकती। महामायांके कितने ही भेदोंको माया जानती भी नहीं है। छतः माया-की अफसर महामाया है; परेन्दु दोनोंके स्थान और दोनोंके काम अलग-अलग हैं! माया और महामायापर योगमायाका शासन है। परिक-र्तनोंकी सूचना, नये आर्डर और विचित्र घटनाएँ, योग-मायाके द्वारा महामाया और मायापर प्रकट होती हैं। परन्तु योगमायाकी अफसर इच्छाशक्ति है।

इच्छाशकि जगत्को बनानेवाली और जगत्का सञ्चालन करनेवाली महाशक्ति । दुःखान्सक तथा मुखान्तक दो नाटकोद्वारा जगत्में ईश्वरीय तमाशा करनेवाली महा देवी ! जगत्के प्रथम प्रभातते दुःखान्सक नाटक शुरू किया गया, पित्र सुखान्सक नाटक शुरू होगा । दोनों खेलोंके विधिवधानकी जिम्मेवारी तथा जवाबदेही, इच्छाशक्तिपर है । इच्छाशक्तिका आर्डर योगमायापर उत्तरता है । वह महा माया तथा मायापर सीधा हुक्म जारी नहीं करती: क्योंकि इच्छाशक्तिका सम्बन्ध केवल योगमायासे है ।

भेलमाया—हिरण्यगर्भमें साकारता, विभिन्नता तथा प्रत्येक आकारका महत्त्व योगमाया प्रदर्शित करती है! उस घेरेका नाम हिरण्यगर्भ है, जिसमें योगमाया फैली हुई रहती है। योगमाया अपने अपरके आईरोंकी तामील महामाया तथा माया—दोनोंपर करती रहती है। आईरकी तामीलपर योगमाया गौर भी रखती है। ऐसा नहीं है कि योगमाया महामायाको आईर दे और महामाया मायाको दे। दोनोंसे योगमायाका अलग अलग सम्बन्ध रहता है। चूँकि महामाया और मायाके दो विभिन्न जगन् ई, इसलिये एक दूसरेसे कोई लास लगाव नहीं है

महामाया—यह परा विद्यावाले कर्ष्य जगत्की व्यवस्थापिका है। सिद्धों और देवताओं पर महामायाका राज्य है। महामाया अपना अफलर योगमायाको मानती है। यह यह नहीं जानती कि योगमाया स्वतन्त्र नहीं है और वह इच्छाशक्तिके द्वारा परिचालित है। महामायाका इच्छाशक्ति के बोर्र परिचय नहीं है। विवाह और जीवन-मरणकी समस्या महामायाके हायमें रहती है। इन तीनोंके गुप्त भेदोंसे वह किसीको भी जानकार नहीं होने देती।

माया पञ्चतत्त्व और त्रिगुजपर राज्य करती है। मनुष्य, पशु और पक्षी आदि सभी जीवींपर उसका शासन है। वह अपरा जगत्की स्वामिनी है।

यही इन चारों मायाओंकी वास्तविक परिभाषा है।

#### सत्यसाधन

( हेस्कु-बेदाचार्य पं॰ श्रोवंशीधरजी मिश्र 'मीमांसावासी' )

संसारमें एक सत्यसाधन ही ऐसा है कि जिसके साथ छेनेपर एव नियम बतादि अपने-आप ही सघ जाते हैं। स्नातकके सब नियम छिलकर सूत्रकार इसी बातको कहते हैं— 'सत्यवदनमेव वा' (पा॰ ग्र॰ सू॰ २।८।८) अर्थात् यदि स्नातक अन्य नियमोंका पालन न कर सके तो सत्य भाषणरूप नियमका ही पालन करे, उसीसे सब नियमोंका पालन हो जाता है। संभ्रेपमें 'सत्य' शब्दके अर्थ निम्न-छिखित हैं।

श्रीमती श्रुति सत्यको परअझ परमात्मा कहती है--'सत्यं ज्ञानसन्तर्सं बद्धा ' (तै० ३० २ ११ ११)

पुराणमें 'सत्य' शब्दका अर्थ

यथार्थक्यनं यक्षः सर्वछोकसुरूपयुम् । तस्सरयमिति विज्ञेयमसर्यं तद्विपर्यथः ॥ ( प्रवप्राण )

'सन लोगोंको सुख देनेवाला जो यथार्य कथन है, उसी को सत्य कहते हैं, उसने विपरीत असत्य (मिथ्या) कहलाता है '

'सस्यं च त्रिकासाबाध्यस्यम्' इति वेदान्तिनः।

'तीनों कालमें जो अवाधितरूपसे रहे, उसे सत्य कहते हैं-ऐसा वेदान्ती मानते हैं।'

'यद्यार्थज्ञानविषयस्यं सस्यस्वम्' इति नैयायिकः ।

भैक्तिकलोग यथार्य ज्ञानके विषयको सत्य कहते हैं। अस्तु !

यह निर्विवाद सिद्ध है कि सब शास्त्रोंमें, सब धर्मोंमें, सब सम्प्रदावोंमें और सब आश्रमोंमें सबसे अधिक सत्यका ही महत्त्व है । ऐसा कोई धर्म, सम्प्रदाय तथा आश्रम नहीं, जिसमें स्त्यको सबसे पहला साधन न माना गया हो । साक्षात् बेद भगवान्की आज्ञा है--

'सत्यं वद्' 'सत्याक प्रमहितक्यम्' (तै॰ उ० १ । ११ । १) सत्य बोलो । सत्व बोलनेसे कभी प्रमाद मत करो । 'अस्ते इत्यस्ते वर्षः चरिज्यामि तब्धकेयं तन्ये राज्यसाम् । इदमहमनृतास्तत्वसुपैमि' ( श्रु० व० सं० १ ६५ )

ंहे बतके स्वामी अग्निदेय ! मैं बतका आचरण करूँगा। तुम्हारी सहायताचे उसको मैं कर सकूँ, वह मेरा सफल हो। यह मैं खुठचे छुटकारा णकर सत्यको मान्त होता हूँ। अर्थात् मिथ्यामाषण छोडकर सत्यभाषण करनेका नियम कर रहा हूँ।

> रङ्का रूपे व्याकरोक्सस्यानृते प्रजापतिः। अश्रद्धामनृतेऽद्धाष्ट्रद्धार सस्ये प्रजापतिः॥ (शुण्य०सं०१९०७)

'प्रजापतिने देखकर सत्य और सूठ इन दोनों रूपोंको अलग किया; सूठके लिये मनुष्यके हृदयमें अश्रद्धा पैदा कर दी और सत्यके लिये श्रद्धा पैदा कर दी।'

सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय समासम् वस्ती पस्तृधाते । तयोर्थस्मर्थं यतरदजीयस्तिदेस्तोमोञ्यति हन्स्यासन् ॥ ( ऋ० सं० ७ । १०४ , १२ )

क्तानवान् मनुष्य इस बातको अच्छी तरह जानता है कि असत्य और सत्य वाक्य आपसमें स्पर्धा करते हैं, इन दोनोंने सत्य अधिक सरल है और परमात्मा उसकी रक्षा करते हैं तथा असत्यका नाश करते हैं।

ये ते पाज्ञा वरूण सहस्रक्ष त्रेषा विष्यन्ति विषिता रूपन्तः । छिनन्तु सर्वे अनृतं धदन्तं यः सत्यवाद्यति तं सूकन्तु ॥ ( अर्थवे० ४ । ४ । १६ - ६ )

ंहे बरुण ! जो दुम्हारी तीन तरहकी सात सात फॉर्से गाँधनेवालो हैं, वे सब मिष्यामाधण करनेवालेको बाँधें और जो सत्यबादी हैं, उसको छोड़ दें। ' उपनिषदोंमें भी सत्यकी बहुत प्रशस्त है —

'सस्यञ्च स्वाध्यायप्रवचने च''तिहः तपस्त्रह्रितपः'। (तै० उ० १ । ९ । १)

सत्य बोलनाः स्वाध्याय करनाः प्रवचन करनाः यह सब तप है।

'सरप्रमेच अपसे मानृतं सर्पेन पन्धा विततो देवपानः ।

#### वेनाकमन्त्रपृषयो सातकामा यत्र तस्सायस्य परमं निधानस् ॥ ( मण्डक ० ३ । १ । ६ )

'सत्यकी जीत होती है, श्रुठकी नहीं, सत्यसे देवयान-मार्ग विस्तृत है, जिस मार्गसे तृष्णारहित उपासक छोग वहाँ जाते हैं, जहाँ वह सर्वोत्कृष्ट सत्यसाधनका स्थान है।

> 'सस्यं ब्रह्म' 'देवाः सत्यमेदोपासते'। ( इद्दार ५ । ५ । १ /

•सत्य ही ब्रह्म है। देवता सत्यकी ही उपासना करते हैं। 'तस्माल्यस्यं वदन्तमाहुर्धर्मं वदतीति।' (ब्रह्म ११४११४)

इसिल्ये सांसारिक लोग भी सत्यभाषण करनेवालेको भ्यह धर्ममय यचन बोलता है' ऐसा कहते हैं।

अश्वमेश्रसहस्रं च सत्यं च तुलया एतम्। अश्वमेश्रसहस्राह्य सत्यमेच विशिष्यते॥

•हजारो अश्वमध यागोंको और सत्यको यदि दुलासे तोला जाय तो हजार अश्वमेध यज्ञोसे एक सत्य ही विदिष्ट पड़ता है।

> नासिः सस्यम्मो धर्मो न सस्याद्विद्यते परम् । न हि तीवतरं किञ्चिद्नुशादिह विद्यते ॥

्इस संवारमे वत्यके समान कोई धर्म नहीं तथा सव्यसे अधिक कोई उत्तम नियम नहीं और झुठसे बढ़कर कोई तीखीं यस्तु नहीं है। इस सत्यरूप धर्ममें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैक्य, शुद्ध, अन्त्यज, पुरुष, ख्री — इन सबका समान अधिकार है। इसके सेवन करनेमें छोटे-से-छोटा मनुष्य भी बड़ा बन सकता है। सत्य बोळनेवाला पुरुष निःस-देह निर्मीक होता है और उसमें आत्मबल अधिक होता है।

सत्य बोलनेवालेको निन्दा स्तुतिका भय नहीं होता --

#### 'निन्दन्तु मीतिनिपुणा यदि था स्तुवन्तु ।'

यह सत्यसाधन वस्ततः कोई कठिन मार्ग नहीं है. अपित अस्यास करनेपर बहुत ही सरल है । इसका प्रकार यह हो सकता है कि मन्त्र्य पहले यह सक्कल्प करे-अपाजसे में अकारण मिथ्याभाषण कभी नहीं कहेँगा । इस प्रतिज्ञाका पालन इस तरह हो सकता है — प्रतिदिन भन्नध्य यह विचार करें कि मैंने कल किठनी बार मिथ्या भाषण किया और असक मिथ्या भाषणकी जगह सत्य बोलनेसे भी कार्य चल सकता था, यह मैंने वहा अनुचित किया । और भगवानसे क्षमा माँगे कि 'भगवन ! मैने बड़ा अपराध किया, अब आगे ऐसा नहीं करूँगा ।' ऐसा करते करते कुछ दिनोंमें पूर्ण अभ्यास हो जायगा तब यह प्रतिश करे कि चाहे प्राण भले ही चले जायँ, किन्तु मिध्याभाषण कदापि नहीं करूँगा ) बहधा लोग ऐसा कहा करते हैं कि 'सत्य बोलनेसे सासारिक कार्य नहीं चलता। भ्यष्ट उनकी सरासर भूल है। एव कार्य अच्छी तरह चल सकता है। इस समय भी ऐसे महापुरुष हैं, जो एत्य ही बोलते हैं उनके सब कार्य चलते ही हैं। इतिहासको देखिये, राजा हरिश्चन्द्र, महाराज अधिष्ठिर कैसे सन्यवादी थे ? जिनका नाम आज भी अजर अमर है ।

जयं हमलोगोंने सत्यको छोड़कर मिध्याका आश्रय लिया, तभीमे बढ़ी बढ़ी आपत्तियोंका सामना करना पढ़ रहा है। जिस समय इस देशमें सत्यका खूब प्रचार था, उस समय यह धन-धान्यसे समृद्ध या और सब लोग मुखपूर्वक रहते थे। अब भी सस्यका प्रचार होनेसे सब मुख मिल सकते हैं। अतः मनुष्यमात्रका कर्तव्य है कि ययासाध्य सत्यका प्रचार करें। सत्यका प्रचार व्याख्यानोंसे नहीं होगा। वह होगा स्वयं सत्यका आदर, सत्यका पाठन और सत्यकी प्रतिज्ञा करनेसे। शीविश्वनायजीसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस देशमें पुनः सत्यका प्रचार हो

सत्याचास्ति परो धर्मः ।

一治療は一

# रूखी रोटी अच्छी

रूखा सुक्षा साइ कै, उंद्रा पानी पीव। देखि विरानी सूपको, मत छछचावे जीव॥ कवीर साई मुज्छ को, रूसी रोटी देय। सुपकोमाँगत में डर्क, (कर्डुं) रूसी छीनि न छेय॥

# साधना और नारी

( लेखिका-—कुमारी औशान्ता शास्त्री )

जीवनका चरम रुक्ष्य -- जीवका चरम रुक्ष्य आनन्द ही है। संसारमें जितने प्राणी हैं ये सब एकमात्र आनन्दकी ही खोअमें हैं। दुःखर्में रहना मनुष्य तो क्या, कोई भी प्राणी नहीं चाइता । अतः सुखके लिये ही मनुष्यका सारा प्रयक्त है। इसीको पानेके लिये वह या तो भोगोंकी ओर दौड़ता है या उनकी ओरसे उदासीन होकर अपवर्गकी खोजमें लग जाता है । जिसे अपवर्गकी प्राप्ति हो जाती है उसे तो फिर कुछ करना नहीं रहता। किन्तु जो लोग भोगों में रम रहे हैं उनकी दौह-धूप कभी शान्त नहीं होती। वे एक से-एक बढकर विलास-सामग्री सञ्चित करते हैं; नित्य नये-नये आमोद-प्रमोदके साधनींका आविष्कार करते हैं । परन्त क्या इनसे उन्हें शान्ति मिलती है १ ये तो उनकी भोगलिप्सको बढाकर उन्हें और भी अधिक अशान्त कर देते हैं। इनके माया जालमें फँसकर वे और भी अधिक भटकने स्माते हैं। इनके पीछे भटकते हुए शान्तिकी आशा रखना तो ऐसा ही है जैसे कोई घृतकी धारा छोड़कर अग्निको शान्त करना चाहे ! आजकल हमारी दशा ऐसी हो रही है जैसे किसीकी सुई गुम हो घरमें, और यह प्रकाश न होनेके कारण उसे दूँढे शाजार-में । हमें शान्ति पानेके लिये कहीं बाहर जानेकी आवश्यकता नहीं है, वह जहाँ खोयी है उसे वहीं ढूँढना चाहिये। शान्ति का घर तो तुम्हारा हृदय ही है। तुम अज्ञानान्धकारके कारण उसे उपलब्ध नहीं कर रहे हो। तनिक ज्ञानदीपक जलाओ, यह तरत तम्हें मिल जायगी।

उस सबी शान्तिके मिल्नेपर भोग विलास तथा शौकशृक्कारके सकामक रोगोंसे तुम्हें सदाके लिये विल्कुल छुटकारा
मिल जायगा और तुम्हें वह पद प्राप्त होगा नहीं पहुँचनेपर
किसी प्रकारका भय नहीं रहता, मृत्युकी भी मृत्यु हो जाती
है और फिर कभी उस्त स्थितिसे पीछे नहीं छौटना पहता।
'तमेव विदित्यातिमृत्युमेति नान्यः पन्या विद्यतेऽवनाय',
'यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम', 'यस्मिन्गता न
निवर्तन्ति भूयः', 'न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते' इत्यादि
श्रुति और समृति भी इसी परमपदका महत्त्व गा रही हैं।
इस पदको जान छेनेपर सनुष्यकी कोई अभिलाघा शेष नहीं
रहती। उसे जो पाना होता है वह सब मिल जाता है और
वह योगसूनोंके भाष्यकारकी भाषामें ऐसा अनुभव करने
ख्याता है—

'प्रासं प्रापणीयम्, क्षीणाः क्षेतस्याः क्षेताः, छिन्नः क्लिष्टपर्यो भवसंक्रमो यस्याविच्छेदाजनिस्या स्नियते सृत्वा च जायते ।' (यो० मा० १ ४६)

'मृहो जो पाना था वह मिल गया, जिन्हें क्षय करना था वे ह्रेश क्षीण हो गये, जिसका छेदन न होनेसे जीव अन्यकर मरता और मरकर जन्म लेता है वह संसारचक अपनी प्रनिथर्यों के शिथिल हो जानेसे कट गया।' इस परमपदका साक्षात्कार हो जानेपर क्या नहीं मिल जाता ! हृदयकी गाँठ खुल जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं तथा सारे कर्म श्रीण हो जाते हैं। अतः मनुष्यका प्रधान कर्तव्य इस परम-पदको प्राप्त कर लेना ही है।

साधना-इससे यह तो निश्चय हो गया कि परमात्माकी प्राप्तिके िया मनुष्यकी कोई अन्य गति नहीं है, यही उसका अन्तिम लक्ष्य है। अब देखना यह है कि इस लक्ष्यकी ग्राप्तिके लिये किस प्रकारकी साधना आवश्यक है। ऐसा कीन उपाय है, जिससे सुगमतासे इसकी उपलब्धि हो सकती है। गीतामें भगवान्ने योगकी बहुत प्रशंसा की है। यहाँतक कि उन्होंने योगीको तपस्ती, ज्ञानी और कर्मीस भी बहुकर बताया है—

तपस्यिभ्योऽधिको योगी झानिभ्योऽपि मनोऽधिकः। कर्मिभ्यङ्चाधिको योगी तस्माधोगी भवार्जुन॥ (६।४६)

एक दूसरी जगह वे कहते हैं 'ध्यानेनास्मनि पश्यन्ति केचिदास्मानमास्मना ।'
(गीता १३ '९४)

'कई लोग ध्यानके द्वारा आत्माका अपने अन्तःकरणमें साक्षात्कार करते हैं।' अतः भगवत्प्राप्तिका सर्वेत्तिम साधन योग ही है। इसीका निरूपण करनेके लिये महर्षि पतक्किलेने योगस्त्रनामक एक स्वतन्त्र दर्शनकी रचना की यी। उसमें—

'यसनियमासनप्राणायामप्रस्याहारश्चारणाध्यानसमा**धयो**-ऽ**ष्टावङ्गानि**।' (२ । २९)

इस स्त्रद्वारा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार,

धारणा, ध्यान और समाधि—ये योगके आठ अक बताये हैं। इससे पहले सूत्रमें इनके अनुष्ठानका फल बताया है—'योगाक्वानु-ष्ठानादद्यद्विध्ये ज्ञानदीतिया विवेकच्यातेः'— 'योगके अङ्गी-का अनुष्ठान करनेसे अञ्चद्वि दूर होनेपर विवेकच्यातिपर्यन्त ज्ञानका विकास हो जाता है।' इन योगाङ्गोमें सबसे अन्तिम समाधि है, यही योगसाधनकी सर्वोत्कृष्ट सीदी है। इसकी उपयोगिता और महिमाका वर्णन जगह जगह किया गया है। भगवान शक्कराचार्यजी समाधिमुखको वाणीका अविषय और केवल अनुभवग्राह्य ही बताते हैं—

समाधिनिधूतमलस्य धेतसः निवेशितस्यास्मनि यस्सुसं भवेषः । न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदम्तःकरणेन गृह्यते ॥ ( विवेकसृहामणि )

अतः योग ही भगवत्प्राप्तिका सर्वोत्तम ताधन निश्चित होता है।

अधिकारिनिर्णय-अव विचार यह करना है कि इस योगसाधनाके अधिकारी कौन हैं ! यस्तुतः भगवत्यातिकी योग्यता तो मनुष्यमात्रमें है । मनुष्ययोनि है ही साधनाद्वारा भगवान्का साक्षात्कार कर लेनेके लिये । अतः मनुष्यमात्र इसका अधिकारी है । किन्तु 'मनुष्य' का अर्थ केवल पुरुष हो नहीं है, 'मला कर्माणि सीव्यन्तीति मनुष्याः' इस न्युमित्ति के अनुसार स्त्रियों भी मनुष्य ही हैं । अतः स्त्रियोंको भी योगसाधनाका वैसा ही अधिकार है जैसा कि पुरुषोंको । इस सभी भगवान्के पुत्र और पुत्रियों हैं, अतएय उनके पास पहुँचनेके लिये किसीको स्कायट क्यों ! परम पिता परमातमा तो बहे न्यायी हैं, उन्हें कोई पक्षपात कैसे हो सकता है ! वे तो अपनी पुत्रियोंको पुत्रींकी अपेक्षा भी अधिक प्यार करते हैं ।

कुछ लोगोंका विचार है कि क्रियाँ तो मन्दमति, अपवित्र और अवला हैं; उनमें भगवद्भजनकी योग्यता नहीं है और न उनका योगमार्गमें प्रवेश ही हो सकता है! परन्तु ऐसी बार्तोमें सार कुछ भी नहीं है। शारीरिक दृष्टिने तो खी पुरुष सभी अपवित्र हैं, समीके शरीरोमें हुड्डी, मास, क्षिर आदि अपवित्र वस्तुएँ ही भरी हुई हैं। परन्तु यदि पुक्पोंके समान क्षियों में मगवरसाक्षात्कारकी उत्कण्ठा और योग्यता है तो वे भी उसके अधिकारसे विश्वत कैसे की जा सकती

हैं ! साधनामें तो भद्दा और सरलतासे ही अधिक सफलता मिल ककती है और ये गुण बुद्धिमधान पुरुषोंकी अपेक्षा हृदयमधाना नारियोंमें अधिक हैं । इसिल्ये कोई कारण नहीं कि खियोंको साधनमें सफलता न मिले ! खी कोई ऐसी घृणित वस्तु नहीं है, घृणाके योग्य तो पुरुषोंकी अपनी ही मोग-लिप्सासे उत्पन्न हुई उनके प्रति आसिक ही है ! यदि खीरूप और खीनाममें ही कोई दोध होता तो साक्षात् श्रीमगयान् हो जगजननी दुर्गाके रूपमें क्यों पूजे जाते ! और मालुक भक्त उन्हें 'करणामयी माँ' कहकर क्यों पुकारते ! भगवान्ने तो स्वयं गीलामें कहा है—

#### 'कीर्तिः श्रीबोक्च नारीणां स्मृतिर्मेशा श्रीतः क्षमा ॥' (१०।३४)

भीं क्रियोंमें कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेथा, धृति और क्षमा हूँ।' जिस प्रकार ये सात देवियाँ भगवान्की विभूति हैं वैसे ही साधना देनी भी तो की ही हैं। वे स्नेह और श्रद्धारे स्वागत करनेवाली अपनी सजातीया नारिवोंने से दुर-दूर रहना ही क्यों चाहेंगी ? अतः मगवत्प्रीतिके लिये किसी जातिविशेष या लिक्कि विशेषकी आवश्यकता नहीं है, भ लिक्के धर्मकारणम्।' भगवान्को तो जो निक्छलभावसे भजता है, वही प्यारा है भ्यों मद्भक्तः स में प्रियः।' गीनामें वे स्वय कह रहे हैं —

## मां हि पार्य व्यवाश्रित्य चेऽपि स्युः वापनीनयः । स्थियो वैद्यस्तवा स्नृतास्तेऽपि वान्ति परां गतिम् ॥

( % ३२ )

दि पार्थ ! मेरा आश्रय लेकर तो जो पारयोनियाँ तथा की, वैस्य और शुद्ध हैं, वे भी परमगति लाम कर लेते हैं।' इससे अधिक भगवान्के भजन और भगवत्गातिमें सबका अधिकार घोषित करनेवाली और कीन विधि होगी! अतः इसमें कोई सन्देह नहीं कि ब्रियोंको भी ब्रह्मशानका पूर्ण अधिकार है। दे भगवान् भी पुरुषकी अपेक्षा स्नीकी उत्कृष्टता घोषित करते हुए कहते हैं—

### 'उत्तरका की शक्षीयसी पुंसी भवति वस्यसी। अदैवन्नादराधसः' ( ऋ० ५। ५। ६१। ६)

( उत ) यह प्रसिद्ध है कि ( अदेवन्नात् ) देशार्चन-हीन और ( अराधसः ) ईश्वराराधन न करनेवाले ( पुंसः ) पुरुषमें ( स्त्री ) स्त्री ( शहीयमी ) प्रशस्तकर और ( वस्यमी ) अधिक धर्मनिष्ठ होती है ।' इन सब बातोंसे निश्चय होता है कि साधनाका अधिकारी कोई लिक्कविशेष नहीं है, अपितु पवित्रता ही साधनाकी सीदी है। यह चाहे पुरुषमें हो चाहे स्त्रीमें ।

गृहस्थाभम और साधना—बहुत टोगोंका विचार है कि गृहस्थाभम साधनमें बाधक होता है, परन्तु बात ऐसी नहीं है। एक अनुकूल साधीके मिल जानेथे तो किसी भी मार्गमें अग्रसर होनेमें सुविधा ही रहती है। अतः यदि स्त्री और पुरुष परस्पर विवाहनन्धनमें बँधकर भगवत्प्राप्तिको ही अपना लक्ष्य बनाकर चलें तो अपनी संयुक्तशक्ति तो वे अकेलेकी अपेक्षा अधिक सरलताले ही संसारको पार कर सकते हैं। वेदभगवान भी कहते हैं—

'गा दम्पती समनसा सुनुत आ च घावतः। देवामो निश्वयाशिसः' ( ऋ०८। ५ ३१। ५)

'जो दम्पति एक साथ एकमन होकर प्रार्थना-उपासनाके द्वारा परमात्माके निकट जाते हैं, उन्हें कदापि क्लेश पीडित नहीं करते।' अतः विवाहयन्थनसे तो हम सब प्रकारके लौकिक और पारलैंकिक बन्धनोंको सुगमतासे खोल सकनेके लिये ही बँधते हैं -मोगोंमें बँधनेके लिये नहीं।

ग्रहस्थाश्रम एक प्रकारका शिक्षालय है। यहाँ मनुष्य प्रेम करना सीखना है। ब्लीको पति और माँको बचा दे दिया जाता है और कहा जाता है कि क्लो इसपर अभ्यास करो, फिर इस अभ्यस्त प्रेमको पतियोंके पति परमात्मापर आरोपित कर देना।' इस प्रकार इस पाठशालामें रहकर ब्ली और पुरुष प्रभुषेमका ही पाठ पढते हैं।

साधनकी सुविधा भी यहस्थाश्रममें कम नहीं है। यहाँ की और पुरुष कार्योंका विभाग हो जाने के कारण उनकी जिम्मेवारीका नोझा भी हल्का हो जाता है। पुरुष धरकी चिन्तासे मुक्त होकर द्रव्योपार्जन करता है और क्री धनसंग्रहकी चिन्तासे छूटकर घरका प्रवन्ध कर लेती है। उसे किसी प्रकारकी आर्थिक चिन्ता नहीं रहती। चित्तकी एकाप्रतामें निश्चिन्तताकी बड़ी आवश्यकता है। इसके सिवा घरहीके भीतर रहनेसे उसे बहुत-सी संसारी बातोंको सुननेका भी अवसर नहीं मिलता तथा साधनके लिये समय भी खूब मिल जाता है। भगवानको दूँदनेके लिये तो कही याहर जानेकी आवश्यकता है नहीं। ये तो सर्वत्र विराजमान हैं। ऐसा कौन-सा स्थल है जहाँ उनका अस्तित्य नहीं है। अतः भारतीय नारियोंका इषर-उधर

न भटककर घरमें रहना भी उनकी साधनाके लिये तो सहायक ही है। भगवान, कहीं बाहर नहीं हैं, वे तो हमारे अन्तःकरणोंमें ही बिराज रहे हैं। इस उन्हें इन चर्मचक्तुओं से नहीं देख सकते। उन्हें देखनेके लिये तो मन-मन्दिरके कपाटोंको खोलनेकी आवश्यकता है। जब उन्हें खोलकर हम शानदीपकसे देखेंगे तभी उनकी झाँकी होगी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि स्त्रियों के पास साधनों की कमी नहीं है, कमी है साधनाकी, जिससे वे अझातान प्राप्त करके उस स्थितिपर पहुँच जायँ। जिससे, ये सांसारिक मोग तो क्या, देवताओं के 'इह आस्यताम्, इह रम्यताम्, कमनीयोऽयं भोगः' इत्यादि प्रकोभन भी हमें तिलभर विचलित न कर सकें।

बिक्षा और साधना हमारे देशकी खियाँ प्रायः पड़ी-लिखी बहुत कम हैं। अतः किन्हीं-किन्हीं बहिनोंका विचार है कि इस साधना कैसे कर सकती हैं, हम कुछ जानती तो हैं नहीं। परन्तु वे सब मानें कि जिन्हें वे पढ़ी लिखी और समझदार समझती हैं, वे इस विद्यासे कोशें दूर हैं। बहुत सम्मव है उनकी अपेक्षा तो, जिन्हें आजकलकी भाषामें अशिक्षिता कहा जाता है वे बहिनें इस दिशामें अधिक उनति कर सकें, क्योंकि इनकी अपेक्षा उनमें श्रद्धा और हद अध्यवसायकी मात्रा अधिक है। इन लौकिक भाषाओंको कितना ही सीख लो अध्यातमकी ओर बढ़नेमें तो इनका मूल्य शूल्यके ही बराबर है। सीखना तो उस एक ही विद्याको चाहिये, जिसे जान लेनेपर सब कुछ जान लिया जाता है। ध्यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। असका नाम है ध्वक्षविद्या।

कुछ उदाहरण-यह बात कभी नहीं समझनी चाहिये कि स्त्रियाँ ब्रह्मकान नहीं पा सकती । इतिहासमे इसके अनेकों उदाहरण हैं। महाराज जनककी ब्रह्मसम्दमें जब याश्चन्द्वयों अपने को सबसे बड़ा ब्रह्मकानी घोषित करनेके लिये अपने शिष्योंको गीएँ ले जानेकी आशा दी तो ब्रह्मचादिनी गागींने उस समय उनसे जैसे-जैसे प्रश्न किये हैं उनसे उसकी ब्रह्मकता स्पष्ट सिद्ध होती है। भगवान् श्रङ्कराचार्य और मण्डनमिश्र-जैसे उनस्ट विद्वान् एवं तत्वशैंका शास्त्रार्थ हो और उनकी मध्यस्थता करनेवाली भारती ब्रह्मविद्याशून्य हो —यह सम्भव नहीं है। भारती स्वयं मण्डन-मिश्र-जीकी स्त्री यी —गाईस्थ्यधर्मका ही पालन करती थी।

फिर मी बह पूर्ण ब्रह्मवेत्री थी। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि ग्रहस्याश्रम ब्रह्मसानमें बाधक नहीं है।

सुलमा अझवादिनी थी—यह तो प्रसिद्ध ही है। वह अझाश होनेपर भी यहस्थाश्रममें प्रवेश करनेको तैयार थी। इसिलये नहीं कि उसे सासारिक मोगोंकी इच्छा थी, अपित इसिलये कि में अपनेसे अधिक अझिनष्ठ पति पाकर अपनी तिष्ठाको और भी सुदृढ बना सकूँ। किन्तु ऐसा कोई अझिनष्ठ कर न मिलनेसे ही यह ब्रह्मचारिणी रही। इसी प्रकार लोगासुद्रा आदि और भी कई महिलाएँ अपनी ब्रह्मनिष्ठाके लिये प्रसिद्ध हैं। इसिलये यह कहना ठीक नहीं कि लियाँ ब्रह्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकतीं। स्त्रियाँ तो जगजननी हैं, वे ही सबकी आदिगुरु हैं। यदि उनमें ब्रह्मजानकी योग्यता नहीं होगी तो औरोंमें आवेगी कहाँसे हैं।

ब्रह्मश्चानके अनिधिकारी-तो फिर इसके अनिधिकारी कौन हैं ! इस विषयमें उपनिषदें कहती हैं ---

नाविरतो दुश्वरिक्षक्षाशास्त्रो नासमाहितः। नाशास्त्रमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्॥ (कठ०१।२,२४)

भ्जो व्यक्ति दुराचारसे दूर नहीं रहता, जो अशान्त है, जिसका मन चञ्चल है और जो अशान्तिचत्त है यह इसे शानपूर्वक प्राप्त नहीं कर सकता। इसके सिवा भगवान् कहते हैं —

नात्यदनतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनदनतः। न चाति स्वप्नशीस्त्रय जाग्रतो नैव चार्जुन॥ ्गीता ६। १६)

भी अधिक खानेवाला है अथवा जो बिलकुल नहीं खाता तथा जो बहुत सोता है और जो जागता ही रहता है, उससे योग नहीं हो सकता। निर्मा है, वह योगसाधनमें विशेष उन्नति नहीं कर सकता। अतः स्त्री हो अथवा पुरुष जो -अशान्त, असंयमी और चन्नलचित है, वह योगसाधनमें विशेष उन्नति नहीं कर सकता। अतः स्त्री हो अथवा पुरुष जो -अशान्त, असंयमी और चन्नलचित है, वही योगका अनिवतारी है और उसीको ब्रह्मविद्या भी नहीं मिल सकती।

उपसंदार-इससे निश्चय होता है कि जिन्हें योगमार्गमें

चलना हो उन्हें अपने जीवनको नियमित बनाना चाहिये। जो नियमसे काम करता है, उसे ही सर्वत्र सिद्धि प्राप्त होती है---

> युक्ताहारविद्वारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । युक्तस्यप्नावबोधस्य योगो भवति दुःसद्वा ॥ (गीता ६ । १७)

्शिसका आहार विहार नियमित होता है और जिसकी कमीमें भी नियमित प्रश्नुत्ति होती है तथा जो नियमानुसार स्रोता और जागता है उसीको दुःखहारी योगकी प्राप्ति हो सकती है।

अतः स्त्री हो अथया पुरुष जो नियमनिष्ठ है, उसीको योगश्री वरमाला पहनाती है । इसलिये माताओं और बहिनोंको चाहिये कि अपने स्नीत्वको हेयदृष्टिसे न देखकर जीवनको नियमित बनार्चे । घरहीमें रहते हुए घरके सब कार्मीकी नियमसूत्रमें बाँधें और योगसाधनाद्वारा ब्रह्मको प्राप्त करनेका प्रयत्न करें। यदि स्त्रियाँ ही इस ओर प्रवत्त न होंगी तो होगा कौन ? उन्हींके धंस्कार तो बच्चोंमे भी आदेंगे। अतः मानवजातिमें ब्रह्मविद्याका प्रसार करनेके लिये माताओं को स्वयं ब्रह्मशान प्राप्त करके अपनी सन्ततिको ब्रह्मविद्या प्रदान करनी चाहिये। देखिये। मदालसाने अपने चारी पुत्रींको ब्रह्मशानी बनाया था । माँ तो वह फुटी है, जिससे उसी प्रकारके कई बीज निकलेंगे। अतः उसके लिये तो पुरुषोकी अवेक्षा भी साधनाकी आधिक आवश्यकता है। यद्यपि नारीका जीवन ही साधनामय है। उसने अपने पति। पुत्र एव अन्यान्य सम्बन्धियोंके लिये अपना क्या नहीं दे रक्ला है ? इस प्रकार आत्मोत्सर्गपूर्वक सेवाधर्मको निभाते हुए यद्यपि उसने परम पिता परमात्माके आदेशका खूब अच्छी तरह स्मरण रक्ता और पालन किया है। तथापि इस आज्ञापालनके साथ हमें उस पिताको भी नहीं भूल जाना चाहिये ! जब हम पिताकी आजाओंका पालन करती हुई उनके पास जाकर कहेंगी, 'पिता, बजा आये तेरे आदेशको' तो क्या पिता झट हमें गोदमें उठाकर प्यार न करेंगे ? उस समय हमें क्या मिलेगा ? 'आनन्द ! आनन्द ! परम आनन्द 🤌

# संतमतमें साधना

( लेखक--श्रीसम्पूर्णानन्द मे )

भारतके धार्मिक जगतके इतिहासमें संतमतका एक विशेष स्थान है। संतमत उस प्रकारका सम्प्रदाय नहीं है, जैसे कि वल्लभ या मध्वया किसी एक पुरुषद्वारा प्रवर्तित दूसरे सम्प्रदाय हैं; वह एक धारा है जो आजसे लगभग पाँच सी वर्ष पहले प्रकट हुई और अबतक वह रही है। सबसे पहले उसके सम्बन्धमें कवीर साहबका नाम उल्लेख्य है; फिर नानक, दाद, दरिया, चरणदास, सहजोबाई, ग़रीबदास, पल्ट्रदास, मळूकदास आदिने अपने अपने समयमें इस धाराको पुष्ट किया। बहुत से अग्रेजोंकी और उनकी माँति सोचनेवाले कुछ भारतीय विद्वानोंकी यह राय है कि संतमत एक सप्रहात्मक (eclectic) सम्प्रदाय है। जिसमें कुछ बातें हिंदूधर्म और कुछ बातें इस्लाम से लेकर मिलादी गयी हैं। ये लोग संतींको सुधारकमात्र मानते हैं। उनका ख़याल है कि हिंदू-मुसलमानोंके आपसी सगड़ोंको और दोनोंमें प्रचलित कुरीतियोंको देखकर कुछ दबाल ईश्वरभक्तोंने समाजके कल्याणके लिये एक सरल मार्ग निकाला, जिसपर दोनी सम्प्रदाय मिल-जुलकर चल सर्के। उन्होंने एक ईश्वरकी भक्तिका उपदेश किया, खुआछूत और जात-पाँतकी निन्दा की; भूत-पेतकी पूजा, कुर्वानी, बलिदान आदिका निषेध किया; पीर, औलिया, कबकी वन्दना-से लोगोंको रोका;सदाचारकी महिमा बतलायी, हिंदू मुसलमान-को मिल जुलकर रहना सिखाया। इनमें कई अब्राह्मण थे। कुछ जन्मना हिंद भी नहीं थे । संस्कृत तो इनमेंसे स्यात ही कोई आनता या, इसल्यि इन्होंने अपने उपदेश हिन्दीमें दिये । इस कारण पण्डितवर्ग तो इनसे अपसन्न हुआ, पर जनतामें खूब प्रचार हुआ ।

ये बातें कुछ हदतक सच हैं। संतोंने निःसन्देह एक ईश्वरकी निष्ठा सिखायी, कुरीतियोंका निषेच किया, भेदबुद्धिका खण्डन किया। पर इसका कारण यह नहीं या कि वे समाज-सुधारक थे। वे संत ये और संतोंके उपदेशों-में वे बातें स्वभावतः आ जाती हैं। इसके लिये उनको दस धर्मों-की पोषियोंसे सामग्री जुटाकर भानमतीका कुनवा जोड़नेकी आवश्यकता नहीं पहती!

भारतमें मुसलमानी शासनकी स्थापनाने एक विचित्र परिस्थिति उत्पन्न कर दी | हिंदुओंका राज्य चला गयाः सार्व अंश्वेष्ट उनका गौरच नष्ट हो गया, विभूति छुट गयी, देवस्थान भ्रष्ट हो गये, स्वामिमान जाता रहा। विद्या और कलाके लिये स्फूर्तिका दार बंद हो गया। मौलिक रचनाओं की जगह टीकामन्थोंने ली, जीवित काव्योंके स्थानमें परतन्त्र रजवाड़ों के दरवारों में पलनेवाली अधम कोटिकी शृङ्कारी तुक-वंदीकी थैली फट पड़ी। जो जाति ऐसी आपन अवस्थामें पढ़ जाय, उसकी अधोगतिका ककना कठिन होता है; उसका तो शतमुख विनिपात अवस्थमभावी हो जाता है। पर अभी हिंदू जातिके दिन अच्छे थे, उसकी आत्माकी अमर ज्योति नष्ट नही हुई थी। उसमें दे किरणें निकलीं, जिन्होंने अधेरे घरोंको फित्र प्रकाशित किया और मृतप्राय प्राणियोंको अमृत पिलाकर पुनरुजीवित किया।

एक किरण तो भक्तिमार्गकी थी । इस मार्गको तस्सी। स्र, मीरा आदिने प्रशस्त किया । दुर्वलींसे कहा गया कि हिम्मत मत हारो, तुम्हारा बल मगवान है । यहाँ तुम्हारी कोई न सुने; पर वह तो सदा तुम्हारे पास है, तुम्हारे दु:ख-सुखका साक्षी है। तुम्हारी सुनता है। तुम्हारी भक्तिपर रीझकर तुम्हारे लिये सब कुछ करता और कर सकता है। जो आज विजित ये उनको उनके पूर्वजोंके, राम और कृष्णके, गौरवकी स्मृति दिलायी गयी; वर्णाश्रमधर्मकी मर्यादा रखते हुए ऊँच-नीच सभीके समने भक्तिका थाल परसा गया । उपदेशकी माधा हिन्दी थी, इसलिये सबने ही इस रसका आस्वादन किया। कुछ मुसलमान कुलमे उत्पन्न व्यक्तियोतकपर इसका प्रभाव पड़ा । दीन-दुखिया हिंदूजाति मरते मरते बच गयी । मै इस विषयपर विस्तारसे यहाँ नहीं छिख सकता; पर इतिहासने ऐसा कई बार दिखलाया है कि विजित, दरिद्र, दुखी जातियों में भक्तिसम्प्रदाय और भक्तिसाहित्यका उदय हुआ है । जितना भक्तिसाहित्य हमारे देशमें पिछले चार-पाँच सौ वर्षोंमें निकला है। उतना पहले कभी नहीं बना । स्वतन्त्र आयोंके, जो सभ्य जगत्के गुरु और विशाल साम्राज्योके खामी थे, मुँहसे यह गाना कम ही निकल सकता या 'निर्वल के बल राम'। जो स्वयं बली था, वह उपासनाकालमें भी अपनेको मूल नहीं सकता था। इसका प्रमाण उन ओजस्त्री मन्त्रोंमें मिलता है, जिनमं वैदिक आर्य इन्द्रादिसे बल या विजयका बरदान माँगते हैं। जहाँ भिक्तकालीन हिंदू रोता गिड़गिड़ाता है, वहाँ वैदिक आर्य इस प्रकार बात करता है जैसे कोई अपने इकको माँग रहा हो और लेकर छोड़नेकी सामर्थ्य रखता हो।

जातिकी आन्मासे जो दूसरी किरण निकली, उसका ही नाम सतमत है । इस आकाशके कुछ नक्षत्रोंके नाम मैं ऊपर गिना चुका हूँ । यही छोग संत कहलाते हैं इन्होंने सगुण-साकारकी उपासनाके स्थानमें निर्गुण-उपासना, योग और ब्रह्मविद्याका उपदेश दिया । यों तो भक्तिमार्गमें भी कुँच-नीचका भेद नहीं होना चाहिये; फिर भी उसमें जिन साधनोंका प्रायः काम पड़ता है --मन्दिर, पूजाको सामग्री आदि -वह बहुतोको अप्राप्य है । तुल्सीदासजीने कलियुगके ठक्षणोका वर्णन करते हुए शुद्रोंके सम्बन्धमे जो कुछ ठिखा है। उससे यह प्रतीत होता है कि इन बड़े आ चायाके भाव क्या थे। पर योगाभ्यासके लिये तो कोई बाहरी साधन नहीं चाहिये , पूजाकी सामग्रीके लिये पैसे नहीं चाहिये । इसलिये यह मार्ग सचमुच सबके लिये सुलभ, सुराम है। कठिन अवस्य है, पर सबी भक्ति भी तो कोई दिल्लगीकी चीज न होगी। इसलिये इधरकी ओर अधिक व्यापक आकर्षण हुआ ! नाई, धोबी, जुलाहा, मोची, जन्मके मुसलमान भी आये; ऊँची जातिवाले भी आये ।

इस मार्गमें एक और विशेषता थी । सवा जीवन केवल चुपचाप साँस लेनेमें नहीं है ! उसका लक्षण है जागृति, क्रियाशीलता । सजीव प्राणी इस आसरे नहीं बैठा रहता कि कोई सुक्षपर आक्रमण करे तो में अपनेको किसी प्रकार यचा लूँ: वह आक्रमणकारीपर आमे बढ़कर आक्रमण करता है ! मिक्तमार्गने मुमूर्ड हिंदूजातिमें जान डाली, संनमतने सिक्त्यता प्रदान की ! केवल अपने कोनेमे पड़े रहनेके बदले मुसलमानोंके दोपोंका खुलकर निदर्शन होने लगा ! योगीमें बल होता है, आत्मविश्वास होता है । उसकी वाणीमें अपूर्व शक्ति होती है ! इससे जनतामें भी आत्मिक्सिरता आयी ! उसी आत्मिक्सिरताकी एक कली सिक्स सङ्गठन और महाराजा रणजीतसिंहके राज्यके रूपमें खिली ।

इन बातोंके साथ ही दो और बातोंको भूल न जाना चाह्यि । सतमत और भक्तिमार्ग कोई नये आविष्कार न थे ) दोनोंकी परम्परा बहुत ही प्राचीन कालमे चली आ रही है । इसके अतिरिक्त यह भी स्परण रखना चाहिये कि दोनों- के बीच कोई ऐसी ऊँची दीवार न थी, जो एक मार्गको दूसरे मार्गसे विलक्कुल पृथक् कर दे । पतक्किने 'ईश्वरप्रणिधानाद्वा' सूत्रमें ईश्वरचिन्तनको भी योगका एक मार्ग माना है । जो योगाम्यासके मार्गपर आरूद होगा उसमें भी उन श्रद्धादि गुणोंका होना आवश्यक है, जो भक्तिके लक्षण हैं। भक्तको जब एकाप्रना प्राप्त होगी, तब उसको भी वैसे ही अनुभव होंगे, नैसे कि योगीको होते हैं। इस बातका प्रमण्ण हमको अपने यहाँके आध्यात्मिक साहित्यमें पूरा पूरा मिलता है। एक ओर तो संतमतके आचायोंकी रचनाओंमें भक्तिमावसे ओत्योत बाक्य मिलते हैं, दूसरी ओर भक्तिसम्प्रदायके प्रवर्तकोंके प्रन्योंमें योगके अनुभवकी झलक आती है। उदाहरणके लिये नीचे दो अवतरण देता हूँ।

यहत्या कवीर साहबके प्रधान शिष्य धर्मदासजीकी रचना है। दासन दीने नाम सनेही। तम बिन दुख पाने मेरी देही द्वावित तुम बिन रटत निम दिन, प्रगट दासन दीजिए। बिनति सुन, प्रिय स्वामियाँ। बर बाउँ वित्वंव न कीजिए। अन्न न भावे, नींद न आवे, बार बार मोहि बिरह सतावै॥ बिबिय बिनि हम भईं स्थाकुरु, बिन देखं जित्र ना रहै। तपन नन, जिब उठत उबाला, कठिन दुख अब को सहै॥ नैनन चलत सजल जलपारा, निस दिन पंथ निहार तुम्हारा॥ इत्यादि

दूसरा मूरसागरसे लिया गया है -

अपुनपी आपुनही में पायो । सन्दहि सन्द नयो उनियास सतगुरु मेद बनायो ॥ सूर्याम समुझे की यह सिन मनहीं मन मुसकायो । कहि न जाय या सुखकी महिमा उसी गुँगो गुड़ खायो ॥

भक्तिमार्ग सतमतसे पहले चल चुका या। उसने जो वैष्णव वातावरण पैदा कर दिया था, उसका प्रभाव संतीपर भी पड़ा था। उन्होंने भी ईश्वरके लिये विष्णुके पर्याय हरि, माधव, गोपाल, राम आदि शम्दोंका प्रयोग किया है। इसका एक कारण यह भी था कि कशीर साहबने, जो आदि संत कहलाते हैं, प्रसिद्ध वैष्णय आचार्य रामानन्दजीसे पहले पहले दीक्षा प्राप्त की थी।

जहाँतक आध्यात्मिक सिद्धान्तकी बात है, संत लोग प्रायः सभी शाङ्कर अद्भैतमतको मानते थे। 'प्रायः' मैंने इसलिये कहा है कि किसी-किसीने शुद्धाद्देत मत और निशिश-देत मतका भी प्रतिपादन किया है; दैतसादी इनमेंसे कोई भी न या। इस लेखमें संतोंके दार्शनिक विवारोंकी विवेचना करना अप्रासिक्कि होगा, क्योंकि इसका मूल विषय सम्बना है; फिर भी उदाहरणके लिये में कुछ अवतरण देता हूँ। सुन्दरदासजी कहते है—

बक्क निरीह निरामय निर्मुन, निरय निरंजन और व मार्ग । बक्क अखंडित है अध करध, बाहिर मीतर बक्क प्रकारी॥ बक्कहि सुच्छम स्यूल तहाँ रुगि, बक्कहि साहब, बक्कहि दासै। मुंदर और क्षक्षु मत जानहु, बक्कहि देखत बक्क तमार्ग॥

एक जगइ पलटूदासजी कहते हैं---

कोटिन जुग परके मई, हमही सिरजनहार । हमहीं सिरजनहार, हमिंड करता के करता , अकर करता नाम, आदि में हमहीं रहता॥

---इत्यादि

यह वही माय है, जो छान्दोग्य उपनिषद्में 'आहं मनु-रभवं सूर्यश्च' इत्यादिसे व्यक्त किया गया है ।

दादूदयालजी कइते हैं---

तन मन नाहीं, मैं नहीं, नहिं माया, नहिं जीव । दादू एके देखिए, दह दिस मेरा पीव ॥

जीवन्मुक्तके वर्णन अनेक स्थलींपर आये हैं। दृष्टान्तके रूपमें में उनमेसे दोकी उद्भृत करता हूँ। पहलेमे चरणदास-जी कहते हैं---

ज़ हो एक दूसरा नासे।
बंध मुक्तिकी रेटे न साँसे॥
मृतक अवस्था जीवत आवे।
करम रहित अस्थिर गति पावे॥
जब कोइ मिंतर, वैरी नाहीं।
पाप पुन्य की पैरे न छाँही॥
म्यान दसा पेसी किर गाई।
करमदास सुकदेव बताई॥

दूसरेमें कवीरसाहब यों कहते हैं-

भर्म, कोई सतगुरु संत कहाते, नैनन अरुख रुखाये। होउत डिगै न बोरुत बिसरे, जब उपदेश इद्वावे॥ प्रान पूड्य किरिया ते न्यारा, सहज समाधि शिखावे। द्वार न रूपे, पवन न रोके, नहिं अमहद अरुझाते॥ यह मन जाय जहाँ रुग, जबहीं परमातम दरसाते। करम करें निःकरम रहें, जो ऐसी जुगत ऊखाउँ। सदा बिलास त्रास नहिं मन में, भोग में जीग जगाउँ। --इत्यादि

एकायको छोड़कर संतोंने निश्चितरूपसे पुस्तकें नहीं लिखी हैं। उनको कुछ स्फुट रचनाएँ मिलती हैं, जिनको समय-समयपर उनके शिष्योंने लिख लिया था। इनमेंसे जो गाने लायक हैं उनको 'शब्द' तथा शेषको-जो प्रायः दोहा, सोरठा आदि छन्दोंमें हैं —'साखी' कहते हैं।

अब में इस लेखके मूल विषय 'साधना' की ओर आता हैं। इतना तो पहले भी सक्केत किया जा चुका है कि ये लेग योगाम्यासको मोक्षका साधन प्रतिपादित करते हैं। पत्रज्ञलिके अनुसार 'अभ्यासवैराग्याम्या तकिरोधः' अर्थात् अभ्यास और वैराग्यसे चित्तकी इत्तिका निरोध होता है, दूसरे शब्दोंमें योगमें सिद्धि प्राप्त होती है। वैराग्यका उपदेश देनेवाले पद संतोंकी वानियोंमें मरे पड़े हैं। मैं केवल एक उदाहरण देना प्यांस समझता हूँ—

नाहक गर्व कर हो अंतहिं खाक में मिति जायगा । दिना चारि को रंग कुसुम है, मैं मैं किर दिन जायगा ।। बातुक मंदिल हहत बार निहं, फिर पाले पिटतायमा । रिच रिच मंदिल करक बनायो, ता पर कियो है अबारा ।। धर में चोर रैन दिन मुसिहं, कहहू कहाँ है बासा । पिटिर पटंबर भयो लाहिला, बन्यो लेल मदमाना ।। वैजी चक मिते सिर अपर, लिन में की निपाता । मेकु धीर निहं धैरे बावरे, ठीर ठीर चित बाते ।। देवहर पूजत तीर्य नेम बत, फोकट को रँग राते । कार्से कहँ, कोठ संग न साथी, खलक सबै हैराना ।। कहैं गुलाल संत पुर असी, जम जीतो है दिवाना ।।

बैराग्यवृत्तिको हट रखनेमें सत्तक्क्ष्में बड़ी सहायता मिलती है। इस सम्बन्धमे उदाहरणके लिये जरणदामजीकी एक सासीको उद्घुत करना काफी होगा —

> तप के बरस हजार हों, सतसंगति धड़ि एक । तो मी सरबरि ना करें सुकदेव किया विवेक ॥

विना एक अच्छे गुककी सहायताके योगाभ्यास करना और उसमें सफलता प्राप्त करना यदि असम्भव नहीं तो बहुत कठिन अवश्य है। बहुतन्सी ऐसी बातें हैं, जिनको अनुभवी व्यक्ति ही समझा सकता है; बहुत सी ऐसी भूलें हैं, जिनको वही दूर कर सकता है। कभी-कभी तो गलती कर देनेसे योगाभ्याससे शरीर और मिलाष्कके लिये भयावह परिणाम खड़े हो सकते हैं। उपनिषद्का उपदेश है— 'स गुक्मेवाभिगष्छेत् समित्याणिः श्लोषिय ब्रह्मनिष्टम्।' दुःखकी बात यह है कि आजकल 'गुक्' शब्द तो चारों ओर मारा-मारा फिरता है; परन्तु इस बातकी छानबीन नहीं की जाती कि जो लोग गुक्क बनते हैं, वे ब्रह्मनिष्ठ हैं भी या नहीं। यदि सौभाग्यसे सद्गुक् मिल जायँ तो फिर यह पुराना वाक्य सर्वया सार्यक होता हैं—

## यस्य देवे परा भक्तिर्यया देवे तथा गुरौ। तस्वैते कथिता क्षर्याः प्रकाशन्ते महारमनः॥

संतीने सद्गुक-महिमामें सचमुच कलम तोड़ दी है। यहाँपर तो केवल योड़े-से ही उदाहरण दिये जा सकते हैं— बिनु सद्गुरु कोउ भेद न पावा। धरती से आकास की धावा।। (क्कान)

दादू काहै काल मुख, अधे लोचन देइ। दादू ऐसा गुरु मिल्या, जीव ब्रह्म करि लेड ॥ (दादू) गुरु चरनन पर तन मन बाकेँ। गुरु न तर्जू, हरि को तजि डाकेँ॥ (सहजोगाई)

सतगुरु अदि अनादि है, सतगुरु मध अरु मूल । सतगुरु कूँ सिजदा करूँ, एक पतक नहिं भूल ॥ ( सरीक्दास )

सतनुरु मारा बाल भिर, डोला नाहिं सरीर । कहु चुंबक क्या कर सकें, सुझ लागे बोहि तीर ॥ सतनुरु मारा तालकर, सब्द सुरंगी बान । मेरा मारा फिर जिये, तो क्षन्न गहें कमान ॥

(कर्बन्द)

ऐसा सद्गुरु धन इत्यादिका भूखा नहीं होता। बह जिसको अधिकारी समझेगा, उसको अवस्य ही सदुपदेश प्रदान करेगा। जो शिष्य बननेका हौस्छा रखता हो, उसमें अटल श्रद्धा और अयाह धीरता होनी चाहिये। उसको पलटू साहब यह परामर्थ देते हैं—

> पड़ा रहे संत के द्वारे, धका धनी का खाय । कबहुँ तो धनी निवाजिहें, काज सहअ होइ आय ॥

पत्रक्षित्ने योगको अष्टाङ्ग कहा है। कुछ लोग उसको इस कारण पडङ्ग भी कहते हैं कि यम और नियम केवल योगी ही नहीं वरं मनुष्यमात्रके लिये उपयोगी हैं। 'तोंने नियोषरूपसे योगकी कोई पोयी तो लिखी नहीं है, इसलिये पडड़ा-अधाकका शास्त्रीय निवेचन भी उन्होंने नहीं किया है। परन्तु जो बातें यम-नियममें परिगणित हैं, इनपर उन्होंने बहुत जोर दिया है। उदाहरणस्वरूप कवीरकी कुछ साखियाँ देता हूँ—

जुआ, चोरी, ससस्तरी, न्याज, घूस, पर नार ।
जो चाहै दीदार को, पती बस्तु -निवार ॥
कामी, कोषी, लालची, इन से मिक न होन्न ।
मिक करे कोई सूरमा, जाति, नरन, कुल खोन ॥
गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान ।
जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान ॥
मिर जाउँ, मार्गू महीं, अपने तन के काज ।
परमारण्यके कारने मोहि न आवे ताज ॥
साँचे को साँचा मिलै, साँचे काल न खान ।
गुरु पसु नर पसु नारि पसु, बेद पसु संसार ।
मानुष सोई जानिए, जाहि बिबेक बिचार ॥
निदक नियर राखिए, अँगन कुटी छवाय ।
बिनु पानी, साबुन बिना, निरमल करै सुमाग ॥

योगाभ्यासकी कई रीतियाँ प्रचलित हैं। इनमें लक्ष्यगत कोई भेद नहीं है। मुख्य भेद धारणा अर्थात् चित्तकी बृत्तिको एकाग्र करनेके अन्तर्भुख साधनके सम्बन्धमें है । श्रुतिमें भी इस प्रकारकी कई रीतियाँ भिन्न भिन्न विदार्ओंके नामसे परिगणित हैं। प्रायः सभी एंतोंने जिस प्रक्रियाका मुख्यतः उपदेश किया है, उसे 'सुरत शब्दयोग' कहते हैं। यह कोई नृतन आविष्कार नहीं है, परन्तु संतकालके पहले इसका स्यात इतने विस्तारसे अवलम्बन नहीं हुआ । सुरतः जिसे सुरित भी कहते हैं, 'स्रोत' शब्दका अपश्रंश है । दर्शनप्रन्थों में स्रोतका अर्थ है 'चित्तवृत्तिप्रवाह'; अतः सुरत शब्दयोग वह पद्धति है। जिसमें शब्दकी धारणा की जाती है अर्घात चित्तकी बृत्तिका प्रवाह शब्दमें रूप किया जाता है । इन्टका किसी बाह्य मन्त्रसे तात्पर्य नहीं है। शरीरके भीतर और शरीरके बाहर एक प्रकारकी ध्वनि बरावर हो रही है। जिसे अनाहत-जो बिना किसी प्रकारका आघात किये हुए उत्पन्न हो-कहते हैं। संतीने इसे अनहद कहा है। गुरू-पदिष्टमार्गसे अभ्यास करनेसे इस ध्वनिकी होर हाय आ जाती है और फिर उसके सहारे चढ़कर चिसकी वृत्ति बीचकी

भूमिकाओंको पार करती हुई असम्प्रशत समाधिपदमें सहज ही लीन हो जाती है। नादिविन्दूपनिषद्में इसका वर्णन इस प्रकार आता है—

ब्रह्मप्रणवसन्धानं नादो ज्योतिर्मयः जिदः । मेघापायेंऽग्रमानिव ॥ ३० ॥ स्बयमावि भेषेदारमा यत्र कुत्रापि वा नादे छगति प्रथमं मनः। तत्र तत्र स्थिरीभूत्वा तेन सार्धं विक्रीयते॥ ३८॥ सर्वेषिन्सं समुस्सुज्य सर्वचेष्टविवर्जितः । नाइमेवानुसन्द्रधासादे चित्तं विस्तियते ॥ ४३ ॥ नियामनसमर्थोऽयं निमादो निशिताहुराः । वाग्रायते ॥४५ ॥ नाडोऽन्तरक्रसारक्रवन्धने इसी प्रकार ध्यानविन्द्रपनिपद्में भी बतलाया है। अनाहर्भ तु यन्छन्दं तस्य शब्दस्य यत्परम् । त्रस्परं विन्दते यस्तु स योगी छिन्नसंशयः॥३॥ शिवसंहिता आदि ग्रन्थोंमें भी अनाहत ध्वनि और उसके द्वारा चित्तवृत्तिके उपशमका वर्णन आया है ।

इसी ध्यनिका आश्रय लेकर योगीको अन्तरमें आदि-ध्यनि अर्थात् प्रणवका अनुभव होता है। पतञ्जलि कहते हैं कि प्रणव अर्थात् ॐकार ईश्वरका वाचक है। ॐकारके अकार, उकार, मकार—इस प्रकार दुकहें करके अनेक प्रकारसे अर्थ किये गये हैं। योगीकी दृष्टिमें ॐकार आदि शब्द अर्थात् पाश्चमौतिक जगत्का आदिम रूप, शब्द-तन्मात्राका सूक्ष्मातिसूक्ष्म सार, इसील्यि पाञ्चनौतिक जगत्में ईश्वरकी पहली अभिन्यक्ति है। इसील्यि यह उसका वाचक या पवित्रतम नाम कहा जाता है। श्रुतिमें प्रणवकी अनेक प्रश्नास्त्यों हैं। यथा—

सर्वे बेदा यश्यद्मामनन्ति
तपार्श्ति सर्वाणि च यहदन्ति ।
यदिण्डन्तो ब्रह्मचर्ये चरन्ति
तत्ते पद्रसंग्रहेण ब्रवीम्योमिस्येतत् ॥१५॥
एसक्येवाक्षरं ब्रह्म क्षेतव्हयेवाक्षरं परस् ।
एसक्येवाक्षरं झास्ता यो यदिण्डति तस्य तत् ॥१६॥
(कठोपनिषद् दितीय बहा))

जिस प्रकार गैदिक प्रन्यों में ॐकारको प्रणव, उद्गीय आदि अनेक नामींसे पुकारा गया है उसी प्रकार संतोंने इसे प्राय: नाम या सत्तनाम (सत्यनाम ) कहकर पुकारा है । सत्यनामकी अपार महिमाका उन्होंने भी बार-बार वर्णन किया है। वे भी कहते हैं कि नादके पूरे जो भूमिका है, वह निःशब्द 'अनामी' लोक है। इस सम्बन्धमें कुछ अवतरण देता हूँ:—

ओरेम्कार पानी अरु पवन । सूर्य, श्वंद्र, श्वंति, महि, मत्रम । ओरेम्कार पूजा अरु मान । ओरेम्कार जप संजम व्याम ॥ ओरेम्कार तप सेंजम व्याम ॥ ओरेम्कार तप सेंप्रम मान । ओरेम्कार तप सेंप्रम मेंका ॥ ओरेम्कार गुरू अरु वेळा । ओरेम्कार रह रासी मेंका ॥ ओरेम्कार निरंतर बानी । जिन जानी तिन गुरुमुख जानी । (नानक

सत्तनाम निज सार है, अमरलोक को जाय।
कह दिश्या संतपुष्ठ मिले, संसय सकल मिटाय ॥(विश्वा)
मूल्मंत्र निज नाम है, सुरत सिंधु के तीर।
गेवी बानी अरसमें सुर नर घरें न घीर॥(गरीव)
ता पर अकह लोक है माई, पुष्ठ अनामी तहाँ रहाई।
जो पहुँचें जानेंगें वाही, कहन सुनन से न्यारा है॥(कबीर)

संतींने सुरत शब्दयोगको ही निदिध्यासनकी प्रधान प्रक्रिया माना है। वे इसीको 'भजन' भी कहते हैं। अभ्यास करते-करते योगीको जो अनुभव होते हैं, उनका वर्णन क्वेताश्वतरोपनिषद्में अति संक्षेपमें इस प्रकार हुआ है—

नीहारभूमार्कानलानिकानां
स्वचोत्रविद्युस्कटिकाशनीनाम् ।
एतानि रूपाणि पुरःसराणि
ब्रह्मण्यभिष्यक्तिकराणि योगे ॥११॥
एध्वयन्तेजोऽनिकले समुस्थिते
पञ्चारमके योगगुणे प्रकृते ।
न तस्य रोगो न जरा न मृर्युः

प्राप्तस्य योगानिसयं शरीरभ्॥१२॥ इत्यादि। (अध्याय १)

इसी विषयका नादिवन्दु आदि उपनिषदोंमें किञ्चित् अधिक विस्तारसे वर्णन है । योगदर्शनके विभूतिपादमें 'नाभिचके कावव्यूहरानम्', 'सुवनशानं सूर्य्ये संयमात्' इत्यादि सूत्रोंद्वारा कुछ और विस्तार किया गया है । तन्त्र-ग्रन्थोंमें भी कहीं कहीं अच्छा वर्णन आया है ।

संतोंने भी इस अनुभवका वर्णन किया है और मेरा तो विस्वास है कि संस्कृत-प्रन्योंमें भी इस सम्बन्धमें इससे स्रुटित भाषाका प्रयोग नहीं किया गया है । योगीको अभ्यासके प्रसादसे चतुर्दश भुवनमें कोई भी वस्तु अशात नहीं रह जाती, वह अणिमादि सिद्धियोंका स्वामी हो जाता है। यह असम्भव है कि जो अनुभव स्वसंवेच है, जो पद 'नेति नेतीति वाज्यम्' है, जहाँ मन और वाणीकी पहुँच नहीं, उसका वर्णन शब्दीं में किया जा सके । हाँ, नीचेकी कुछ वातें बतलायी जा सकती हैं—वे भी संकेतोंद्वारा। इस वर्णनका भी रस उसीको मिल सकता है, जिसकी इस मार्गमें कुछ गति हो । दूसरा इतना ही अनुमान कर सकता है कि किसी प्रकारकी विचित्र और आनन्दमयी अनुभूति होती होगी । मैं नीचे कुछ अवतरण इस सम्यन्धके भी देता हूँ । इनमें कुछ पारिभाषिक शब्द भी आये हैं। इनमेंसे सभी योगविषयक संस्कृत-ग्रन्थोंमें पाये जाते हैं।

अमहद तालदम थेई थेई बाजै । सकल मुबन जाकी ज्योति बिगते॥ ब्रह्मा बिस्नु खड़े सिव द्वार । परम ज्योति सों करें जुहारे॥ गगन मैंडल में निरतन होय । सतगुरु मिलै तो देखें सोय॥ आठ पहर जन बुल्ला गाजै । भक्तिमाव भाषे पर छाजै॥ बुद्धा सदिव ) उतर देखो घर में ज्योति पसार । बिन् बाजे तहें धुनि सब होते, बिगसि कमरू कचनार ॥ पैठि पताल सुर ससि बाँवै, सावै त्रिकुटी द्वार । गंग जम्नके वारपार बिच, भरतु है अमिय करार ॥ **इँ**गता पिंगता सुसमन सोवी. बहत सिसर मुख धार । मुस्त निस्त से बैठु गणन पर सहज उठै भनकार ॥ सोहं डोरि मूल गहि बाँची, मानिक भरत लिलार । कह गुलाल सतगुरु बर पायो, भरो है मक्ति मंडार ॥ ( गुळाल साहव )

निर्वान निर्मुन नाम है, जप लाग अनहद तान की ।
विमल म्यान विराग उपजै, धँसत घारा ध्यान की ॥
ध्यान धरकै सिसर देखी, जिकर रासंकार की ।
जपत अजपा गगन देखी, लखी एक मस्पालची ॥
दिहिने घंटा सेख बाजै बाएँ किंगरी सार्रेंगी ।
मधुर मुरली मध्य बाजै, ज्योति एक विराजती ॥
यही है एक कथा निर्मुन दूसरी नहीं जानते ।
जगजिवम प्रानिह सोधिकै छुटि जात आवागमन ते ॥
( अगजीवन साहब )

बाबा बिकट पंथ रे ओमी, ताते छोड़ सफल रस मोगी। परवस सिद्धि गनेस सनाओं मूल कमल की मदा। किलियम् जाप जपी हरि हीरा, मिटै करम सब छुट्टा ॥ करम बाग पर सेस बाय है, तास होत उदगारम । दोने जीत जनम जुग जोगी अवगत खेल अपारम् ॥ नामि कमरू में नाद समोऔ नागिन निद्रा मारी। दो फुंकार संखिनी जीतौ उर्पे नाम निचारो॥ क्रियदे कमल सरत का संजम निरत कला निरस्वाँसा । सोहं सिंघ रील पद कीजै ऐसे खढ़ो अकासा॥ कंठ कमल से हरहर बोलै घोड़स कला उगानी। यह तो मध भारत सतगुरु का पंथ बुझ ब्रह्मस्यानी !! त्रिकृटी मद्धे मुरत दरसै दो दल दरपन माहीं। कोट जतन कर देखा भाई बाहर शीतर नाहीं। वह तो सिंघ दोउ से न्यास कही कहाँ ठहराए। सुन बेसून मिलै नहीं भौरा, कहां रहत घर पाए। अनुहुद्द नाद बजाओ जोगी, बिना चरन चल नगरी । काया कासी छाँडि चलोगं जाय बसौ मन मधरी॥ धरती धृत अँकार न पाऊँ मेहदंह पर मेरा। गगन मैंडल में आसन करहूँ तो सनगुरू का चेला 🛭 तिल परमान ब्रह्म दरवाजा, तिस घाट हे जाऊँ। चीटी के पग हस्ती बाँधूं अधर धार टहराऊँ॥ दिल्ति देस में दीपक जोहूँ, उत्तर धरूँ घियाना । पछिम देसमें देवल हमरा, पूरब पंथ पयाना॥ पिंड ब्रह्मांड दोऊ से न्यारा आम स्थान गोहराऊँ। दास गरीब अगम गति आबै सिंधै सिंध भिलाऊँ॥ ( सराबदास )

आगासी सर मिन्नया नीर, ता महँ कवँक बहुत बिस्टीर । मीरा कोमधा ताँकी गंध, मानक बंकी विश्वमी संध बारह सोलह सम करि गहै, आसण् सहिज निरान्मु वंश् बेतली होरी गुडि ठावै, नानक कहै जोग इडँ पावे मेरह डंड सूचा करि राखै, गुरु प्रसाद अमितु रस चाखै दोने शराह इंकठी घरै, नानक बंकै जीवत मरे उन्हें पीण उन्हें काया, शबिद अनाहद अन्द बजाया धुनि अंतर मनु राखै थीरु, नानक बोकै अउठि फकीरु

गलनके बीचमें ऐन मैदान है, ऐन मैदानके बीच गही सहस दक्त कैंवलमें मैंबर गुंजारहै, कैंवलके बीचमें सेत कही इहा औ पिंग्ला सुसमना घाट है, सुसमना घाटमें लगी नहीं मुन सगर भरा सतके नामसे, तेहिके बीचमें सुरित हली अछै एक वृष्ठ है तेहिके डारिमें, पड़ा हिंडोलना प्रेम झुड़ी अमीरस चुवै सोह पियत एक नागिनी, नागिनी मारिके बुंद रही। बंकके नालपर तहाँ एक ऊँच है, तेहुँके सीस चिह जोति बड़ी जोतिके बीचमें तहाँ एक राह है, राहके बीचमें नाद चड़ी नादके बीचमें तहाँ एक रूप है, स्पको देखिके रह तमछी दास पलडू करे होय आरूढ़ जब, संतको सहज समाधि मुझी ( पलडू साहब)

महरम हाँच सो जाने साथो, ऐसा देस हमारा।।
बेद कतंब पार नहिं पावत, कहन सुनन सो न्यारा।
जाति बरन कुल किरिया नाही संच्या नेम अचारा॥
बिन जल बुंद परत जहाँ नारी, नहिं मीठा नहिं खारा।
सुन्न महलमें नौबत बांजे, किंगरी बीन सितारा॥
बिन बादर जहाँ बिजली चमके बिन सूरज उजियाँरा।
बिना नैन जहाँ मीती पोंडे बिनु सुर सब्द उचारा॥
जो चित जाय ब्रह्म नहाँ दासे आंग अपम अपारा।
कहैं कबीर वहाँ रहनि हमारी, बृह्म गुरम्स प्यारा॥
(कबीर साहब)

अन्तमे में दो शब्द अपने दादागुरु बाबा रामलालजीके देना चाहता हूं:

- (१) और पुरुक्षरी बी ममाला । दरसे अमृत ज्योति रसाला ॥ दमह दिया महँ दामिन दमकै । दिहमें बाम रिब चंदा चमकै ॥ हित चक त्रिकुटी रह छाई । फिनपिति रूप अजब दरसाई ॥ स्थाम स्वरूप निरंजन झरकै । दीप शिखा सम माया दमकै ॥ त्रिम् न त्रिदेव बहुत दरसाईाँ । रंग आरंग बरनि नहीं आहाँ ॥ कोटि शेटि अद्धांड तमासा। रामकाल चढ़ि लखत अकासा ॥
- (२) मृल मंत्र कार बंध बिचारी । वर चक्र हि नव सोबहि नारी ॥ संगिक मेरुद्ध ठहराना ! सहज मिलावे प्रान अयाना ॥ बक नाल गर्हे मन मृता ! बिहँसत अध्वमत दल कृता ॥ पिछम दीसा लागि किवारी । सत्बुं जी सन लेह उचारी ॥ जस मकरीका लागा तागा । वैसेहि प्रेम बढ़ै अनुरागा ॥

उत्तरा पवन चढे जस मीना । है सतगुरु का मारग झीना ॥ अजवा जाप विकित धुनि ध्याना । संधि सब्द महें पवन समाना ॥ आदी सब्द औहें डॅन्कारा । उठे सब्द धुनि रारंकारा ॥ इसी दिसा होइंगे उँजियारा । झलकत जगमग जीनि अपारा ॥ गीबि मिले जब गैब समाना । है अलमस्त अमीरस पाना ॥ कानदंड नाहीं जम त्रासा । देखत गैबी गैब तमाना ॥ जो अस चलै सून्य मिल जाई। ता कर आवागमन नसाई॥ रामकाल कोड बिरला पावा। निरंपन धनी निसान नचावा॥

में समझता हूँ कि इतने अवतरण पर्याप्त हैं ! जैसा मैंने ऊपर लिखा है, इनका और इनके जैसे दूसरे पदीका रसास्वादन वही कर सकता है, जो इस मार्गपर चल रहा है। जो मनुष्य अपने अनुभवके कारण या किन्हों ऐसे महात्माओं के वचनोंको प्रमाण माननेके कारण, जिनका उसको सत्सक्त भात हुआ हो, योगको मोक्षका उत्कृष्टतम साधन मानता है वह प्रकृत्या संत्वानीकी ओर आकृष्ट होगा; और मेरा ऐसा विश्वास है कि उसका इसमें परम कत्याण होगा। आजकल ऐसा कहनेका दस्तूर-सा चल पड़ा है कि इस युगमें योगाभ्यास नहीं किया जो सकता; और मृमुधुओंसे दूसरे साधनोंके नाम लिये जाते हैं, जो योगकी अपेक्षा अधिक सुलभ और सुकर हैं। योग कठिन है, इसमें कोई सन्देह नहीं। पत्रञ्जित कहते हैं—

#### 'स तु दीर्घकालनेरन्तर्थ्यसत्कारासेवितो दहभूमिः।'

जिस चित्तका निम्नह गीताके शब्दोंमें बायुके बाँधनेके समान दुष्कर है, उसकी दुत्तियोंका निरोध सङ्ज नहीं हो सकता । निरन्तर सतर्क रहनेकी आवश्यकता पड़ती है। पदे-पदे पतनकी सम्भावना है। कबीरने योगीके इस मानस रणक्षेत्रका इन शब्दोंमे अच्छा वर्णन किया है

साथ संग्राम है, बिकट बेहा जती, सती और सूरकी चाल आगे। सती धमसान है फलक दो चारका, सूर धमसान परू पक कांगे। साथ संग्राम है रैम दिन जूझना, देह पर्यंतका काम भाई। कहत कब्बीर टुक बाग ढीली करें, उकट मन गगनसे बमी आई॥

इसितये कोमलबुद्धि लोगोंका, जो दोनों हाथ चाँदी चाहते हैं, चित्त इस मार्गले घवराता होगा। परन्तु किया क्या जाय ! दूसरा वास्तविक मार्ग है भी नहीं। आजसे दो हज़ार वर्ष पहलेकी बात है। एक मिश्री राजकुमार रेखागणित पढ़ रहा था। उसने घवराकर अपने अध्यापकसे पूछा 'क्या इन तथ्योंके सीखनेका कोई सरल उपाय नहीं है! उत्तर मिला— 'नहीं, नरेशोंके लिये स्लागणित सीखने-का कोई अलग मार्ग नहीं है। उसी प्रकार मृमुशुओंके लिये भी कोई सरल मार्ग नहीं है। हाँ, अधिकारिभेदसे अनेक प्रकारकी यहा, याग, जप, पूजा आदि उपासना पद्धतियाँ हैं, जिनसे सत्त्वकी शुद्धि होती है और अपात्र कमशः पात्रस्ल प्राप्त करता है। इनकी उपयोगिता अस्वीकार नहीं की जा सकती ! इनमेंसे कई तो योगके अङ्गोपाङ्गोंके पर्यायमात्र हैं—जैसे नियमोंमें परिमणित ईश्वरप्रणिधानकी भक्ति नामसे महिमा गाना । भगवती श्रुति भी किसी दूसरे मार्गका प्रतिपादन नहीं करती । संतमतके आचायोंने दिखला दिया है कि इस युगमें भी यह द्वार पहलेकी ही भाँति खुला है ।

सिद्धियोंकी प्राप्ति भी योगका एक परिणाम है। पतझलिजी कहते हैं

'ते समाधातुपसर्गा व्युत्वाने सिद्ध्यः।'

संतोंने भी इसी दृष्टिसे सिद्धियोंकी निन्दा की है पर उनकी और संकेत भी किया है। उनकी विभूतियोंकी बहुत-सी कथाएँ प्रसिद्ध हैं। पर इन बातोंका उक्षेख करना मैं अनावश्यक समझता हू। \*

#### ~<del>¦∋‡</del>G·~

# संतोंकी सहज-शृन्य-साधना

( लेखक-आचार्य श्रीक्षितिमोहन सेन शास्त्री, एम्० ए० )

मध्ययुगके भक्त और साधकगण बहुत समय गुइकी बुलना स्न्यसे करते हैं। जीवनके सहज विकासके लिये सून्य-एक मुक्त आकाशकी ज़रूरत होती है। गुरु भी ऐसा ही होना चाहिये। इसीलिये रज्जवजीने कहा 'सतगुरु सून्य समान है' (गुरुदेव अंग, ५६)। ये 'सून्य' और 'सहज' शब्द बौदों, निरजन और नाथपंधी योगियों, सहजियों और वाउल आदि सतों में मी हैं। मध्ययुगके भी बहुतरे साधक अपनेको सहज्जपंधी कहते थे। देखा जाय, इसका अर्थ क्या है ?

धर्म सहज हो तो यह सहज सकल बाधाहीन होकर अनन्त आधारको चाहता है—यही शून्य है। इसीलिये सभी सहज-बादी किसी-न किसी रूपमें शून्यको स्वीकार करते हैं। 'शून्य' का भावात्मक जीवनाधार महाकाश न मिले तो कोई भी जीवन-बीज अङ्कुरित नहीं हो सकता। इसीलिये सहजमतमें गुरुको ग्रन्थ कहा गया है। यदि गुरु अपने व्यक्तित्वसे शिष्यके व्यक्तित्वको दबा दे तो धर्म-जीवन अङ्कुरित होनेके बदले पिस जायगा। इसीलिये शून्य ही गुरु है और गुरु शून्य है।

प्रत्येक अक्कुर जीवन्त होकर उठने समय श्र्य आकाशकी ओर अपने प्राणींको प्रकाशित करता है। अतिशय क्षुद्र जो अक्कुर है और अद्भरतम जो पृष्प है, यह भी अपने मस्तक-पर अनन्त श्र्य आकाशको न पाये तो अपने उस छोटे-से जीवनको विकस्ति नहीं कर सकता। आकाश यदि श्र्य-न होकर ठोस हो तो सारा जीवन दयकर तहम-नहस हो जाय। इसी तरह समस्त प्रकारके जीवनके विकासके लिये एक

नोट:-भोगके सब पारिमाधिक शब्दोवा, जो संत्रवालीमे आय ह, अर्थ लिखना न तो उचित है न सम्भव । फिर भा मै उन लोगोकी
सुविधाके लिये, जो संस्कृतके योगसाहित्यसे मिलान करना चाहें, दो-एक वातोंकी ओर सङ्गेत कर देना चाहता हूँ

इडा, पिङ्गला और सुषुण्या नाडियोंको प्रायः इंगला, पिंगला, और सुख्यमना और साकेतिक मापाम गङ्गा, थमुना और सरम्बना कहा गया है। इडा और पिङ्गला ही चन्द्र और पूर्व है। मेल्टरण्ड पृष्ठास्त्रि है। सुषुण्या उसीके बोचमेसे जानेवाली नाडी है, जिसका संग्रीजी नाम स्पाइनल कार्ड है। इसी नाडीमे वे छः विशिष्ट स्थान है, जिनकी पट्चक कहते हैं। चक्रोंके नामों और स्थानका स्थीरा इस प्रकार है:—

| चकका नाम    | स्थान                      | वकका नाम        | स्थान                 |
|-------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|
| मूलाधार     | मेरुदण्डका सबसे नाचा स्थान | अनाहत           | हृदय                  |
| स्वाधिष्ठान | योनि                       | विशुद्ध         | ब,ण्ड                 |
| मणिपूर      | नामि                       | -<br>आ <b>श</b> | नेप्रोंके कीचमें; तिल |

इत चर्नोंके क्षमश. गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, अविद्या और पुरुष अधिष्ठात, देवता हैं। इत चर्नोंके ऊपर सहत्वदक क्षमक या सहारार, ब्रह्मरका व्यादि वे स्थान हैं, जो मेरदण्डसे ऊपर मस्तिन्किमें हैं। जिस स्थानपर इंडा और पिङ्गका सुषुन्यासे भिन्कर अपनी-अपनी दिशा बदल देती हैं अर्थात् दक्षिण नाडी बाम और वाम नाडी दक्षिणकों और चली जाती है, उसको त्रिकुटी या बिकुटीसङ्गम कहते हैं। प्रत्येक चक्रके साथ कैसा कमल सम्बद्ध है, किस स्थानपर कौन-सी वायु है, कैसा न द है, सिपणी अर्थात् इण्डलिनीका स्थान कहीं हैं। और वह किस प्रकार कर्ष्यगामिनी बनायी वा सकती है, ये सब अदातः योगसम्बन्धी पुस्तकों और मुख्यतः अपने अनुभवसे ही अनिनेकी बातें हैं।

प्रकारकी शृत्यता जरूरी है। जहाँ प्राणका विकास नहीं है, वहाँ इस शृत्यताका प्रयोजन नहीं हो सकता है; किन्तु जहाँ कहीं प्राण है, वहीं उसके विकासके लिये शृत्यताका प्रयोजन है। वर्म और मान भी तो जीवन्त वस्तु हैं, इसीलिये इनके विकासके लिये भी शृत्यताका एक अनुकूछ आकाश चाहिये। परन्तु यह शृत्यता नास्तिधर्मात्मक वस्तु नहीं है।

रामानन्दश्वारामें गुरुपरम्पराचे प्रचलित एक नमस्कार इस प्रकार है --

> नमो समो निरंजन समस्कार गुरुवेषतः । बन्दनं सर्व साधवा परनामं पारंगतस्॥

यह न हिन्दी, न संस्कृत प्रणाम बहुत पुराना है । दादूने अपने नामसे इसे चलाया है —

'बृाबृ नसी निरंजनं नमस्कार गृहदेवतः'—इत्यादि
अर्थात् निरञ्जनको प्रणाम करता हूँ, उन्हें समझनेके
लिये प्रणाम करता हूँ गुरुदेवताको । गुरु उसी अनादि
अनन्त निःसीम निरञ्जनको समझनेके सुगम उपाय हैं। किन्तु
यदि रास्ता ही हमें सीमायद्ध कर दे तो ! इसीलिये मुक्तिका
पथ खुला रखनेके लिये कहा गया 'बन्दनं सर्व साधवा!'
जितने भी साधक हीं और जिस भावसे भी उन्होंने निरञ्जनको
प्राप्त किया हो, उन्हें नमस्कार । ऐसा करनेमे ही यह
प्रणाम सीमायद्ध नहीं होगा । समस्त संकीणिता और समस्त
सम्प्रदायिकताकी वाधा पार कर जायगा । तभी यह प्रणाम
होगा (पारंगतः' अर्थात् समस्त सीमाके पार गया हुआ सीमाहीन प्रणाम ।

इसीलिये गुरु यदि शून्य हों तो किसी विपत्तिका डर

नहीं । यह श्र्यता ही आत्माके विहारकी सहज भूमि है, इसी सहजर्में आत्माकी नित्य केलि और आनन्द-कल्लोलका स्थान है । यहीं संगीत और कलाकी उत्पत्ति है, क्योंकि कलामात्र ही अनन्तमें आत्मारूपी इंसके सहज संगीतका कलोल है (दादू परचा अंग ६१)!

मक्तप्रवर सुन्दरदासने अपने सहजानंदनामक प्रथमें लिखा है कि हिंदू हो या मुसलमान-यदि साधक वाह्य आचार) अनुष्ठान और कृतिम कर्मकाण्ड न माने, ऊपरी भेष और चिह्न न धारण करे, अन्तरमें सहज अग्निशिखा जला रक्के, सहज ध्यानमें मन्न हो, सहजमें ड्रूवकर सहजभावसे ही रहे, तब उसके जीवनमें सहज ही भगवान्का नाम अपने आप निःशब्द भावसे ध्वनित होता रहता है । कृत्रिम जप-तपकी कोई जुरूरत नहीं होती (सहजानंद ग्रंथ २-४)। इसी ग्रंथमं अन्यत्र (२९) कहा गया है कि स्मरण, ध्यानयोगके लिये ये कालाकाल नहीं मानते, सहजमें डूबकर ये कृत्रिम विचार वे भूल जाते हैं । सहज सर्वय्यापी निरञ्जनमें हूबकर साधक विश्व-जगत्की सव साधनाओंके साथ योगयुक्त होता है। क्वीरदासने नाना भावसे नाना स्थानपर इस सहजावस्थाकी बात कही है। दादूने कहा है कि 'कुछ नाहीं' का नाम घरके सारा संसार भरम रहा है। इसीलिये भीतरके देवताको जोडकर व्यर्थ ही बाहर चक्कर मार रहा है---

कुछ नाहीं का नावें चिर भरम्या सब संसार ।
पूजनहार पासि हैं, देही मा हैं देव ।
दादूता कों छाड़ि करि, बाहरि माँडी सेव ॥
(साच संग १४६,१४८)

سال

# प्रार्थना

में अपराधी जनम का, नखसिख भरा विकार ।
तुम दाता दुख-मंजना, मेरी करी सम्हार ॥
अवगुन मेरे बापजी, बकसु गरीबनिवाज ।
जो में पृप्त कपृत हों, तक पिता को छाज ॥
औगुन किये तो बहु किये, करत न मानी हार ।
भावे बंदा यकसिये, भावे गरदन मार ॥

---कबीर

# श्रीमद्भागवतकी साधना

( लेखक -- सेठ बीकन्डैयालालजी पोदार )

साधनका विषय अत्यन्त व्यापक होनेके कारण बहुत जटिल है। फिर श्रीमद्भागवतमें निरूपित साधनोंपर लिखनेका अधिकार तो महानुभाव विद्वानोंका ही है। मेरे-जैसे अल्पस-द्वारा इस विषयमें दु:साहम किया जाना अवस्य ही अनिधिकार चेष्ठा है। अतएव इस धृष्टताके लिये में क्षमाप्रार्थी हूँ।

अन्य परिमार्थिक प्रन्थोंमें जिस प्रकार ऐहिक, पारलैंकिक और पारमार्थिक श्रेयस्कर अनेक साधनोंका निरूपण किया गया है, उसी प्रकार यद्यपि श्रीमद्भागवतमें भी सभी प्रकारके साधनोंका निरूपण मिलता है, किन्तु ऐहिक और पारलैंकिक कामनाओंके लिये योगिकियाओंद्वारर उपलब्ध होनेवाले सर्वोपिर अणिमादि सिद्धियोंके साधनोंके विषयमें भी श्रीमद्भागवतमें स्वयं भगवान्ने अपने परम भक्त उद्धवके प्रति यह आजा की है—

अन्तरायान् वदन्त्येता युक्षतो योगधुत्तमम् । मया सम्पद्यमानस्य कालक्ष्यपणहेतवः॥ (११।१५ ३३)

इमके द्वारा स्पष्ट है कि श्रीमद्भागवतमे कल्याणमार्गके पियक भगवद्भक्तों के लिये तो अणिमादि सिद्धियाँ भी केवल समयको व्यर्थ नष्ट करनेवाली ही बतलायी गयी हैं। अतः श्रीमद्भागवतका लक्य पारमार्थिक श्रेयके साधनोंका निरूपण ही है। उनमें भी प्रसङ्कानकूल अनेक स्थलोंपर साख्यः योग और श्रान-वैराग्य आदि विभिन्न साधनोंका अधिकारि-भेदसे निरूपण किया गया है। जैसा कि सूत्ररूपमें भगवान् श्रीकृष्णने—

योगास्त्रयो भया प्रोक्ता नृणो श्रेयोविधिस्तया । ज्ञानंकर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुन्नचित् ॥ निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिष्ट कर्मसु । तेष्यनिर्विण्णिसत्तानां कर्मयोगस्त कामिनाम् ॥ यदच्छवा मत्कयादी जातश्रद्धस्तु यः पुमान् । म निर्विण्णो नातिसको मक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः ॥

(श्रीमद्भा०११।२०।६–८)

--- इन वाक्योंमें कहा है कि मैने मनुष्योंके कल्याणकी इच्छारे जान, कर्म और भक्ति--- इस प्रकार तीन योग बतलाये हैं। इन तीनोंके सिया और कोई चौया साधन नहीं है। इनमें जो कर्मफलोंको दुःखरूप जानकर उनका त्याग करने वाले संन्यासी हैं, वे ज्ञानयोगके अधिकारी हैं। जो लोग कर्मोंको सुखरूप समझकर कर्मोंसे विरक्त नहीं हुए हैं — जिनको संसारसे वैराग्य नहीं हुआ है, वे कर्मयोगके अधिकारी हैं. और इनके अतिरिक्त अकस्मात् किसी भाग्योदयसे जो लोग मेरी कथा आदिके कहने सुननेमें अद्धा उत्पन्न हो जानेपर कर्मोंके फलोंमें न तो अत्यन्त आसक्त हैं और न अत्यन्त विरक्त ही है, वे भक्तियोगके अधिकारी है। किन्तु श्रीमद्भाग्यतमें कदाचित् ही कोई ऐसा स्थल हो, जहाँ विभिन्न स्थनोंके वर्णनमें भगवद्भक्तिको सर्वोपरि प्रधानता न दी गयी हो। देखिये

प्रीणनाय मुकुन्दस्य न दृत्तं न बहुत्तता ॥ न दानं न तपो नेज्या न शौर्यं न प्रतानि च । प्रीयतेऽमलया भश्या हरिरन्यद्विडम्बनम् ॥ (शीमद्वाक ७३७ । ४१, ५२)

परम भक्त श्रीप्रह्वादजी दैत्यवालकोंके प्रति कहते हैं कि 'वृत्त, बहुशता, दान, तप, पूजा, शीच और श्रतादिसे मुकुन्द भगवान् प्रकन्न नहीं हो सकते; वे तो केवल विशुद्ध भक्तिमें ही सन्तुष्ट होते हैं। भक्तिके सिवा और सब विडम्बनामान है। '

भगवान् कपिलदेव भी माता देवहृतिजीसे यही कहते हैं

न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यिखिलासीन । सरकोऽस्ति शिवः पन्या योगिनो मझसिद्धये ॥ (श्रीमद्गा० ३ ( २० । १९ )

योगिजनोंको ब्रह्मप्राप्तिके लिये कत्याणकारक मार्ग भक्तिके समान कुसरा कोई नहीं है। और भी

> प्तावानेव क्रोकेऽस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः । तीन्नेण मक्तियोगेन मनो मरयपितं स्थिरम् ॥ (श्रीमद्गा० ३ । २५ । ४४)

'इस संसारमें तीत्र भक्तियोगद्वारा मनको स्थिर करके भुक्तमें लगाना ही मनुष्योंके लिये एकमात्र निःश्रेयसकारक है।'

भगषान् श्रीकृष्णने स्वयं उद्भवजीके प्रति यह स्पष्ट कहा है—

## बालगोपाल



अञ्याद्वधाकोषनीलाम्बुजरुचिररुणाम्माजनेत्रोऽम्बुजरुथो बालो अङ्गाकटीरस्थलकोलनरणिकिङ्किणीको मुकुन्दः । दोर्भ्यो हैयक्कवीनं दधदतिविमलं पायसं चिश्ववन्दो गोगोपीगोपकीतो रुरुनुक्कविलसन्दुण्यस्थिनं वः॥

न सावयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्भयः। म स्वाध्यायसापस्थागो यथा अक्तिर्ममोर्जिता ॥ (श्रीमद्भा० १११४४०)

'हे उद्धव! मुझमें बढ़ी हुई भक्ति जिस प्रकार मुझे यश कर सकती है उस प्रकार न योग, न ज्ञान, न धर्म, न वेदाध्ययन, न तप और न त्याग ही मुझे वहा कर सकते हैं।'

प्रश्न हो सकता है कि भगवद्भक्तिको इस प्रकार सर्वोपिर महत्त्व दिये जानेका क्या कारण है, जब कि श्रुति-स्मृतियों में एवं श्रीमद्भागवतमें भी अन्य साधनोंका भी महत्त्व प्रति-पादित है ! इसका समाधान श्रीमद्भागवतके निम्नालिखित वाक्योंद्वारा हो जाता है—

ये ने भगवता प्रोक्ता उपाया झारमरूअये। अञ्चः पुंसामविदुषां विद्धि भागवतान् हि तान्॥ यानास्याय नरो राजका प्रमाचेत कहिँचित्। धाविक्रमील्य वा नेत्रे न स्लल्जे पतेदिह॥ (११।२।३४,३५)

योगीश्वर कवि श्रीजनक महाराज्ये कहते हैं कि 'हे राजन्! भगवान्ने स्वयं श्रीमृखते जो धर्म अगस्पतस्वकी उपलब्धिके लिये बतलाये हैं -जिनके द्वारा सर्वसाधारण अल्पह जन भी सुखपूर्वक—सहज ही भगवत्प्राप्ति कर सकते हैं, वे ही भगवत्प्रायि कर सकते हैं, वे ही भगवत्प्राये प्रमादको प्राप्त नहीं हो सकता—जिस प्रकार राजमार्गमें ऑख बंद करके भी दौड़ते हुए मनुष्यको गिरनेका भय नहीं होता, उसी प्रकार भगवत धर्मोंमें प्रवृत्त होकर ऑख मूँदकर दौड़ते हुए चलनेपर भी किसी प्रकारके विषका खटका नहीं होता! अर्गन् अन्य श्रीत स्मृतिविद्यित धर्मोंके साधनोंमें कुछ भी त्रुटि होनेपर साधक पथन्नछ हो जाता है। किन्द्र भगवद्यक्तिमें श्रीत स्मृतिविद्यित धर्मोंका यथावत अनुष्ठान न होनेपर भी भगवद्यक्त कहापि पथन्नछ नहीं हो सकता। और देखिये—

रयक्रवा स्वधर्म श्रहणाञ्च हरे-भंजन्नपकोऽय पतेत्तको यहि । यत्र क वाभद्रमभूद्युष्य किं को वार्थ आसोऽमज्हों स्वधर्मतः ॥ (श्रीसङ्ग्रह १,५११ ७)

 अगवान्के वतलाये पुर 'श्रद्धामृतकथायाम्' आदि धर्मोका वर्णत आगे चलकर किया गया है। — लेखक देवर्षि नारद भगवान् वेदव्यास्त्रीये कहते हैं—नित्य-नैमित्तिक खर्धमां चरणको त्यागकर भगवद्गक्ति करता हुआ पुरुष यदि भक्तियोगकी परिपक्त अवस्थाको प्राप्त न होकर मर जाय अथवा भक्तिमार्गसे च्युत हो जाय तो भी क्या उस पुरुषका कभी अमङ्गल हो सकता है ! कभी नहीं । इसके विपरीत भगवद्गक्तिको न करके केवल कर्म-बन्धनमें फँसाने-वाले धर्मोको करते-करते जो लोग मर जाते हैं, उनको क्या फल मिलता है ! अर्थात् उस धर्मके प्रतिफलसे कुछ काल स्वर्गादि सुख मोमकर पुनः उनको दुःखमय संसारचक्रमें ही घूमना पहता है । यद्यपि श्रीमद्भगवद्गीताके—

न **दु**ख्सिदं जनवेदज्ञानां कर्मसङ्गिनास्। जोषयेत् सर्वकर्मोणि विद्वान् युक्तः समाचरन्॥

- इस भगवद्वास्यमें अल्पज्ञोंके लिये कर्मोंका साधन उपादेव बतलाया गया है, किन्तु वह ज्ञानके जिज्ञासुओंके लिये ही कहा गया है। क्योंकि ज्ञानके लिये अन्तः करणकी शुद्धि परमावस्थक है और वह निष्काम कर्मोद्वारा ही प्राप्त हो सकती है। किन्तु भक्ति तो अनपेक्ष ही अन्तः करणकी शुद्धि करनेवाली है। कहा है-

> केच्दिकेवरूया अक्ष्या वासुदैवपरायणाः । अर्घ धुन्वन्ति कान्स्न्येन नीहारमिव आस्करः ॥ ( श्रीमङ्का० ६।१।१५ )

श्रीमद्भागवतमं तो मक्तिरहित ज्ञानको भी केवल क्लेश कारक ही बतलाया गया है-—

श्रेयः जुतिं भक्तिसुदस्य ते विभो इस्पन्ति ये केवस्रबोधसम्बद्धे । तेषामसौ क्रेशस एव किप्पते नान्यस्था स्थूकतुषावदातिनाम् ॥ (१०१४४)

मगवान् श्रीकृष्णकी स्तुतिमें ब्रह्माजी कहते हैं— हे स्वामिन् ! समस्त श्रेयोंकी मूळ खोत जो आपकी मक्ति है, उसे न करके जो पुरुष केवल शुष्क शानके लिये परिश्रम करते हैं, उनको केवल क्षेत्रमात्र ही प्राप्त होता है । जैसे धानके छिलकोंको कूटनेवालोंको सिवा क्षेत्रके और कुछ हाय नहीं लगता।

—इत्यादि अनेक वाक्योंद्वारा स्पष्ट है कि श्रीमद्भागवतका चरम सिद्धान्त भगवद्भक्तिका प्रतिपादन ही है। किन्तु भक्तिका महस्य प्रतिपादन करनेवाले वाक्योंका तार्त्यर्थे सानादि सावनोंको इय बतलानेका नहीं । यस्तुतः उनका अभिप्राय यह है कि ज्ञानादि अन्य सभी साधन भक्तिसायेक्ष हैं—वे स्यतन्त्ररूपसे भक्तिके विना भगवत्यातिमें सहायक नहीं हो सकते । कहा है—

#### नैकर्म्यमप्यस्युत्तभाववर्तितं

न शोधते ज्ञानमर्क निश्लनस् । कुतः पुनः शखदभद्गमीखरे न चार्षितं कर्मथदप्यकारणस् ॥ (बीसद्वा०१ ५।१२)

महर्षि व्यासजीके प्रति देवर्षि नारदजी कहते हैं—'राग-देषादि उपाधिरहित अझतादात्म्यकारक कान भी जब भक्तिके विना शोभित नहीं होता—मोक्समे सहायक नहीं हो सकता, तब साधन और फल दोनोंमें दुःख देनेवाले सकाम कर्म भगवान्के अर्पण हुए विना किस प्रकार मोक्षकारक हो सकते हैं ?' क्योंकि—

#### आर**द्या क्र**च्छ्रेण प<sup>ं</sup> पदं ततः पतन्त्यभोऽनादतसुच्यवक्ष्ययः ।

'अन्य साधनीं द्वारा महान् क्लेशसे परमपदको पा लेनेपर भी आपके चरणारिवर्न्दीकी भक्ति न करनेवाले वहाँसे नीचे गिर जाते हैं।'

इसके सिया एक बात और भी है । मगवान् स्वयं आज्ञा करते हैं---

तस्मान्मद्रक्तियुक्तस्य योगिनो वै भदासमः । न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रयो भवेदिष्ट् ॥ यस्कर्मभिर्यत्तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत् । योगेन दानवर्मेण श्रेयोभिरितरैरिपे॥ सर्वं सद्गक्तियोगेन मञ्ज्ञो कभतेऽज्ञसा। (श्रीमद्भा०११ २०।३१-३१)

'अतएव मेरे भक्तको — ऐसे भक्तको जिसने आत्माको मुझमें छीन कर दिया है एवं जो मेरी भक्तिसे युक्त है — शान और बैराग्य आदि भेयके अन्य साधनोंकी आवश्यकता नहीं रहती। जब कि कर्मकाण्ड, तप, शान, बैराग्य, योग, दान और धर्म एवं अन्यान्य श्रेयके साधनोंसे जो पल प्राप्त होते हैं, वे सब मेरे भक्तको केवल भक्तिवोगद्वारा अनावास ही प्राप्त हो जाते हैं।'

ऐसी परिश्यितमें हानादिके लिये अत्यन्त क्रिष्ट साधनोंका

किया जाना आवश्यक नहीं । इसके विकद्ध सुराम मार्गको महण न करके गहन मार्ग ही जिनको वाञ्छनीय है, उनके लिये श्रीमद्भागवतमें भी इच्छानुसार ज्ञानयोगादि अनेक मार्गोका निर्देश किया ही गया ै।

#### भक्तिके मेद

यों तो मिक्तप्रन्थों में मिक्कि अनेकों भेद-प्रमेद कथन किये गये हैं। उन सक्की स्पष्टसाके लिये यहाँ स्थान कहाँ। संझेपमें साधारणतया भक्तिके दो भेद हैं—साध्य भक्ति और साधन-मक्ति।

साध्य भक्तिका ही नामान्तर परा भक्ति या प्रेमलक्षणा भक्ति है । प्रेमलक्षणा भक्तिके अधिकारी भगवान्के अनन्य भक्त ही होते हैं, जिनके विषयमें भगवान्ने स्थय कहा है---

न पारमेष्ठणं न महेन्द्रधिष्ण्यं न सार्वमौमं न स्साधिपस्यम् । न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा मध्यपितासमञ्जलि महिनान्यत् ॥ (श्रीमद्भा ० ११ । १४ ) १४ )

्जिलने मुझमें मन अर्पण कर दिया है वह मेरा अनन्य भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्माजीका पद, इन्द्रका आसन, चक्रवर्ती साम्राज्य, लोकाधिपत्य, योगर्जानत सिद्धियाँ ही नहीं, किन्तु मोक्षपदकी भी इच्छा नहीं करता है।' अतः परा मिक्तका परमानन्द अनिर्धचनीय है। परामिक्तप्राप्त भगवान्के मर्कोको देहानुसन्धान भी नहीं रहता, उनकी परमानन्दम्यी अवस्थाका वर्णन योगीश्वर कथिने इस प्रकार किया है —

शृथवन् सुभव्राणि स्थाङ्गपाणेजन्मानि कर्माणि च यानि कोके ।

गीतानि नामानि तद्र्यंकानि
गायन् विल्लाो विचरेदसङ्गः ॥

एवंवतः स्वप्रियनामकीर्त्याः
जातानुरागो हुवचित्त उरवैः ।

इसस्ययो रोदिति रौति गायस्युम्मादवशृथ्यति लोकबाद्यः ॥

(श्रीमद्रा० ११ . २ । ३९-४० )

'नकपाणि भगवान्ते मुन्दर मङ्गलमय-ऋत्याणकारी जन्म और कमोंकी कथाओंका अषण करता हुआ एवं उन अन्म- कर्मों के अनुसार महाजनींद्वारा गाये गये नामों का लोक ल्ला छोद्दकर गान करता हुआ भगवान्का अनन्य भक्त संसारमें अनासक रहकर विचरता है। इस प्रकार अपने प्रियतम भगवान्के नाम-कीर्तनादिका बत धारण करते हुए जब प्रेमी भक्तको अनुराग उत्पन्न हो जाता है, तब वह प्रेमसे द्रवितिचत्त होकर विवशतया कभी तो—भगवान्को भक्तांसे पराजित समक्षकर -अहहास करने लगता है, कभी यह यिचार कर कि हा! इतने कालतक में भगवद्विमुख क्यों रहा -रोने लग जाता है, कभी दर्शनोंकी उत्कट उत्कण्डासे चिलाने लग जाता है, कभी भावावेशमें भगवच्चित्र-गान करने लगता है और कभी-—लोकातिरिक्त लावण्यस्विन्धु भगवान्के स्वरूपका दर्शन करने न्ह्योंद्रेकपूर्वक प्रेमपिभोर और उत्मत्त होकर नाय करने लगता है।

#### भक्तिके साधन

भक्तिका सर्वोपरि प्रधान एवं प्रथम साथन सत्सङ्ग है। भगवान्ने स्वय श्रीमुखसे आज्ञा की है—

न रोध्यति मां योगो न सांस्थं धर्म उद्भव । न स्वाध्यायसापस्त्यागो नेष्टापूर्व न दक्षिणा ॥ वतानि यश्रद्धन्यांसि तीथोंनि नियमा यमाः । यथावरुन्थे सस्सङ्गः सर्वसङ्गापदो हि माम् ॥ । शीमद्वा ११।१२ । १०२ )

ंहे उद्धव! यद्यपि योगी, साल्यी, धर्मी, वेदाध्ययन, तर्षी, त्यागी, इष्टीपूर्त, दान, बत, यज्ञ, बेद, तीर्ध, यम और नियमादि वे सभी मुझे प्रसन्न करनेके साधन हैं। किन्तु जिस प्रकार अन्य समस्त सङ्गोंको निवारण करनेवाले सत्सङ्गके द्वारा मैं वशीभूत हो सकता हूँ, उस प्रकार योगादि उपर्युक्त साधनोंसे नहीं।

सन्सङ्गको इतना महत्त्व इसलिये दिया गया है कि भगवद्गतिः सन्सङ्गके विना उपलब्ध नहीं हो सकती।

- १. अक्तन, प्राणायामादि अष्टाङ्गयोग <sup>।</sup>
- २. तस्वोंके वितेचनात्मक प्रकृति-पुरुषके स्वरूपका हान ।
- ३. सामान्य तथा अद्विंसा आदि ।
- कुच्छ्वान्द्रायणादि ।
- ५. संन्यासधर्म ।
- ६. इष्ट —अक्षिद्वीश्रादि कर्म और पूर्व-पूर्व, नालान, देवस्थान, याग आदिका निर्माण ।

राजा रहूगणके प्रति परमहंस जङमरतजीने कहा है— रहूगणैतत्तपसा न याति न चेज्यया निर्वपणाद् गृहाहा । नच्छन्यसा नेव जस्ताग्निसूय-विंना सहरणहरजोऽभिषेकम् ॥

(क्षीमद्वा० ५। १२। १२)

'हे रहूगण, भगवस्तत्वका ज्ञान, महापुववींके चरणोंकी रज जबतक सिरपर धारण नहीं की जाती, न सपसे, न सजादि कमोंसे, न अलादिके दानसे, न संन्याससे, न बेदाध्ययनसे, न जल, अग्नि और सूर्यकी उपासनासे प्राप्त हो सकता है ।' सत्सङ्ग हो प्राप्त हो सकता है ।' सत्सङ्ग हारा सगवद्धक्तिका आविभाव किस प्रकार होता है, इस विपयमे भगवान् किपल्देव कहते हैं —

सतां प्रसङ्गान्मम् वीर्यसंविदो
भवन्ति हरकर्णरसायनाः कथाः ।
तज्जोषणादाञ्चपवर्गजरमिनि
श्रदा रतिभीकिरनुकमिष्यति ॥
(श्रीमदा० ३ , २५ । २५ )

स्तिपुरुपोंके निरन्तर सङ्गमें मेरे माहात्म्यसूचक चिरत्रोकी कानोंमें सुधा बरसानेवाली हृदयाकर्षिणी कथा होती है। उन कथाओंके श्रद्धापूर्वक सेवनले शीव्र ही हिर मगवान्में कमदा: श्रद्धा, रति और भक्ति बदती जाती है।

सत्सङ्कते पश्चात् भगमद्भक्तिके अनेक साधन बहुत-से प्रसङ्कीपर श्रीमद्भागवतमें बतलाये गये है। स्वयं भगवान्ने भी उद्धवजीसे कथन किया है -

> श्रद्धामृतकथायां मे शश्वनमद्वुकीर्तनम् । परिनिद्धाः च पूजायां म्नुतिभिः स्तवनं मम ॥ श्रादरः परिचयांयां सर्वाङ्गेरभिवन्दनम् । मद्रक्षपूजाम्यधिका सर्वभूतेषु मन्मितिः ॥ मद्र्येष्वङ्गचेष्टाः च वचसा मद्रगुणेरणम् । मर्व्यपंगं च मनसः सर्वकामविवर्जनम् ॥ मद्र्येऽर्थपरियागो भोगस्य च सुखस्य च । षृष्टं दृतं हुतं जसं मद्र्यं यहसं तपः ॥ पृवं धर्मसंनुष्याणासुद्धसारमिवोदिनाम् । मिस्नुत्रायते भक्तिः कोऽन्योऽधीऽस्याविश्वष्रते ॥

> > श्रीसद्भाव ११ । १९६२०--२४ )

अर्थात् निरन्तर अमृतके समान मेरी कथामें अद्धान मेरे नामों और गुणोंका करिन, मेरी प्रकामें आवरन निष्ठान रतियोंद्वारा मेरा स्तवन, मेरी परिचेंथीमें आदर, सर्वाक्रेंसे मुझे प्रणाम, मेरे भक्तोंकी विशेषरूपसे पृजा, सब प्राणियोंमें मुझे देखना, मेरे लिये सारे अर्ज्ञोंकी चेटा, धार्ताळापमें भी मेरे ही गुणोंका वर्णन करना, मनको मुझमें अर्थण करना, संस्तिक सभी कामनाओंका त्याण करना, मेरे निमित्त इर्च्य, भोग और सुखका त्याण करना, मेरे लिये ही यर्ड, दान, होम, जप, तप और इत आदि सब कर्म करना । हे उद्धव! इन धमोंके द्वारा आत्मनिवेदन करनेवालेको मेरी प्रेमलक्षणा मिक्त प्राप्त हो जाती है । फिर उसके लिये कुछ भी साधन अथवा साध्य शेष नहीं रह जाता ।

यहाँ यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि जैसे अन्य कोई साध्य वस्तु प्राप्त हो जानेपर उसके साधनोका त्याग कर दिया जाता है, वैसे यहाँ प्रेमलक्षणा भक्तिके जो श्रवण, कीर्तन आदि साधन हैं, उनका त्याग नहीं किया जाता; क्योंकि अवण, कीर्तनादि साधन तो प्रत्युत उत्तरीत्तर मिकको सहस्रगुण परिवर्द्धन करनेवाले ही हैं और भक्तके अति प्रिय हैं।

#### साधन-भक्ति

उपर्युक्त भगवद्राक्यों में जो प्रेमलक्षणा भक्तिके साधन कथन किये गये हैं, उनमें अवणादि बहुत-सी साधन-भक्तियोंका समावेश हो जाता है। प्रधानतया---

> श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पार्सेवनम् । श्रवनं वन्दनं दास्यं सख्यमास्मनिवेदनम् ॥

श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य और आत्मिनवेदन —यह नवधा मित्त बहुमतसे साधन-मित्त ही है। इनमें प्रत्येकका वर्षन श्रीमन्द्रागवतमें अनेक स्थलींपर बहुत विश्वदरूपसे किया गया है और वह प्रातिष्ठक भी है, किन्तु विस्तारभयसे इनके विषयमें स्पष्टीकरण इस लेखमें नहीं किया गया है। यह भी महत्त्वपूर्ण विषय है, अतएव स्वतन्त्र लेखमें विश्वदरूपसे लिखने योग्य है।

#### ----

- रै. यहाँ निरन्तर ( क्रश्वत् ) का सम्बन्ध कथा आदि समी साधनोंके साथ है।
- २. आबाइनादि षोडशोपचार पूजा।
- २. संग्यान् के सर्वेदर आहिका परिमार्जन आहि, जैसा कि 'सम्मार्जनोपलेपाभ्यां सेकामण्डलवर्त्तने' । गृहशुत्रूषणे महां दासवस्थर-मायवा ॥' (संमिद्धा० ११ । ११ । २०) में कहा है ।
  - ४ दोनों पैर, दोनों हाथ सीघे पसारकर रण्डके समान सीधा होकर सिर, मत, मुद्धि और वाणीसहित लाहाङ्क प्रणाम करना ।
- ५. भगवान्के आराधनके निमत्त उद्यान-निर्माण, उत्सवादिके किर्बाहके किये आमादिककी जीविक। निभारत्य, जैसा कि मागवाके ११. २७ । ३८-३० श्रोकोंमे कहा है । अक्रोका प्रयोग करना , जैसा कि 'स वै मनः कृष्णपदार्रावन्योः ' '' 'इत्यादि भगवाके ९ । ४ १८ –२० तक तीन श्रोकोंमें अम्बरीधके प्रवस्तामे सारे अक्रोका सम्बान्के किये प्रयोग विद्या जाना कहा गया है।
  - ६. भगवान्के निमित्त मन्दिर और उत्मवादिमें द्रव्य ब्यय करना
  - जीकिक भीग और सुखोकी तो दान हा क्या, कैलोक्यके ऐश्वर्यके लिये भी भवतान्के भजनका त्याग त करना कहा है -- त्रिमुबनविष्यदेत्यंडव्यकुण्ठस्मृतिरिजिनात्मसुरादिभिविष्ययात् । ज चलि भगवत्यदार्यक्त्वालमिक्यकेमिय यः स वैण्यात्रयः ।
     (श्रीमद्भाण ११ २ ५ ५३)
  - ८. जैसा कि मगवान्ने श्रीमद्भगवद्गीनामें भी कहा है---यत्करोपि यदश्रासि थब्जुहोषि ददासि यत्। यत्तपस्मसि कीन्तेय सस्करण मदर्पणम् ॥
    (९ १ २७)

## भागवती साधना

( लेखक-पं व श्रीवलदेवजी उपाध्याय, एम् ० ए०, साहित्याचार्य )

श्रीमद्भागवत संस्कृत-धार्मिक-प्रन्थीमें एक अनुपम स्थान रखता है। उसके समान अन्य प्रन्थ मिलना विस्कृत असम्भव-धा है—वह प्रन्थ जिसमें पाण्डित्य तथा कवित्य दोनोंका मणिकाञ्चन योग हो, सिवा इस प्रन्थरक हमारे लिये सुलभ नहीं है। 'विद्यावतां मागवते परीक्षा' इस सुप्रसिद्ध लोकोक्तिसे प्रन्थकी दुरूहताका परिचय भी पर्याप्तमात्रामें हो सकता है। अतः भागवतमें किस साधना-पद्धतिका किस प्रकार उछले किया गया है, इसका ठीक-टीक वियेचन भागवतके पारहश्चा विवेचक विद्वान् ही साङ्गोपाङ्करूपसे कर सकते हैं; परन्तु फिर भी अपनी बुद्धिसे इस विषयका एक छोटा सा वर्णन पाटकोंके सामने इस आशासे प्रस्तुत किया जाता है कि अधिकारी विद्वान् इसका यथातय्य विस्तृत निरूपण प्रस्तुत करें।

इमारे देखनेमे भागवती साधनाका कुछ विस्तृत वर्णन द्वितीय स्कन्धके आरम्भमें तथा तृतीय स्कन्धके कपिलगीता-वाले अध्यायोंमें किया गया मिलता है । कपिलकी माता देवहृतिके सामने भी यही प्रक्ष या कि भगवान्के पानेका स्लभ मार्ग कीन-साहै । इसी प्रश्नको उन्होंने अपने पुत्र कपिलजीसे क्रिया, जिसके उत्तरमें उन्होंने अपनी माताकी कल्याण-बृद्धिसे प्रेरित होकर अनेक ज्ञातन्य वार्ते कही है। परन्तु सबसे अधिक आवश्यकता थी इसकी राजा परीक्षितको। उन्होंने ब्राह्मणका अपमान किया था; सातवें दिन उन्हे अपना भौतिक पिण्ड छोड़ना या । यस, इतने ही स्वस्पकारमें उन्हें अपना कल्याण-साधन करना था। बेचारे बढ़े विकल थे, बिलकुल बेचैन थे । उनके भाग्यसे उन्हें उपदेष्टा मिल गये शकदेव-जैसे ब्रह्मज्ञानी । अतः उनसे उन्होंने यही प्रश्न किया-हे सहाराज, इतने कम समयमें क्या कल्याण सम्पन्न हो सकता है ! पर शुकदेवजी तो सब्बे साधककी खोजमें थे । उन्हें ऐसे साधकके मिलनेपर नितान्त प्रसन्नता हुई । शकदेवजीने परीक्षितसे कहा कि भगवान्से परोक्ष रहकर बहुत से वर्षोंसे क्या लाभ है ? भगवान्से विमुख रहकर दी जीवन पानेसे भला, कोई फल सिद्ध हो सकता है ! भगवान्के खरूप-को जानकर उनकी सकिथिमें एक क्षण भी विताना अधिक लाभदायक होता है । जीवनका उपयोग तो भगवश्वर्चा और भगवद्गणकीर्तनमें है। यदि यह शिद्ध न हो सके, तो दीर्ध जीवन भी ष्ट्रचीतलपर भारभूत है। खट्वाञ्चनामक राजर्षिन है इस जीवनकी असारताको जानकर अपने सर्वस्वको छोड़कर समस्त भयोंको दूर करनेवाले अभय हरिको प्राप्त किया। तुन्हें तो अभी मात दिन जीना है। इतने कालमे तो बहुत कुछ कल्याण-साधन किया जा सकता है।

इतनी पूर्वपीठिकाके अनन्तर शुकदेवजीने भगवती भागीरथीके तीरपर सर्वस्व छोडकर बैठनेवाले राजा परीक्षितसे भागवती साधनाका विस्तृत वर्णन किया । अष्टाञ्क योगकी आवस्यकता प्रायः प्रत्येक सार्गमें है । इस भक्तिमार्गमें भी बह नितान्त आवश्यक है । उन्होंने कहा कि साधकको चाहिये कि किसी एक आसनपर बैठनेका अभ्यास करके अस आसनपर पुरा जय प्राप्त कर है। अनन्तर प्राणींका पूरा आयमन करे। संशारके किसी भी पदार्थमें आसक्ति न रक्खे । अपनी इन्द्रियोपर पूर्ण विजय प्राप्त कर छे। इतना हो जानेपर साधकका मन उस अवस्थामे पहुँच जाता है। जब उसे एकाग्रता प्राप्त **हो** जाती है । अपने मनको जिस स्थानपर लगावेगा, उस स्थान-पर वह निश्चयरूपसे टिक सकेगा । अभी भगवान्के स्यूल रूपका ध्यान करना चाहिये। भगवान्के विराट् रूपका ध्यान सबसे पहले करना चाहिये । यह जगत् ही तो भगवान्का रूप है । 'हरिरेव जगजगदेव हरिहरितो जगतो नहि भिन्न-तनुः ! इस जगन्के चौदहीं लोकीमें मगवान्की स्थिति है। पाताल भगवान्का पादमूल है। रसातल पैरका पिछला। भाग है, महातल पैरकी एखी है, तलातल दोनों अङ्गाएँ हैं, सतल जान-प्रदेश है और दोनो ऊरु वितल तथा अतल लोक हैं । इस प्रकार अधोलोक भगवत-शरीरके अधोभागके रूपमें है। भूमितल जबनस्थल है तथा इससे ऊर्ध्वलोक ऊपरके भाग हैं। सबसे ऊपर सत्यलोक या ब्रह्मलोक भगवानुका मस्तक है। इस जगइपर भागवतकारने भगवानके विराट रूपका वर्णन यहे विस्तारके साथ किया है। जगतुकी जितनी चीज़े हैं। वे सब भगवानुका कोई-न-कोई अंग या अंश अवस्य हैं। जब यह जगत भगवानुका ही रूप ठहरा। तब उसके मिल-भिन्न अगोंका भगवानके मिल-मिन्न अवयब होना उचित है । यह हुआ भगवान्का स्वविष्ठ—स्वुल-तम खरूप । साधकको चाहिये कि इस रूपमें इस प्रकार अपना मन लगाये, वह अपने स्थानसे किञ्चन्यात्र भी चलायमान न हो । जबतक भगवान्में भक्ति उत्पन्न न हो जाय, तबतक इस स्थूलरूपका ध्यान नियतरूपसे साधक-को अपनी नित्यक्रियाओं के अन्तमे करना चाहिये। कुछ लोग इसी साधनाको श्रेष्ठ समझकर इसीका उपदेश देते हैं।

पर अन्य आचार्य अपने भीतर ही हृदयाकाशमें भगवानुके स्वरूपका ध्यान करना उत्तम बतलाते हैं और बे उसीका उपदेश देते हैं। आसन तथा प्राणपर विजय प्राप्त कर लेनेके अनन्तर साधकको चाहिये कि अपने हृदयमें भगवानके खरूपका ध्यान करे। आरम्भ करे भगवानके पादसे और अन्त करे भगवानुके होठौकी मृदल मध्र मुसुकानमे । 'पादादि यावडसित गदाभृतः' का नियम भागवतकार बतलाते हैं । नीचेसे आरम्भ कर ऊपरके अडों-तक जाय और एक अङ्गका ध्यान निश्चित हो जाय, तब अगले अङ्गकी ओर बढ़े। इस प्रकार करते-करते पुरे म्बरूपका ध्यान दृढ रूपरे सिद्ध हो। जाता है। इस अरहके ध्यानका विश्वद वर्णन तृतीय स्कन्धके २८ वें अध्यायमे किया गया है । पहले पहल उस रसिकशिरोर्माणके पैरसे ध्यान करना आरम्भ करें। श्रीभगवान्के चरण कमल कितने सुन्दर हैं! उनमें बज्र, अङ्करा, ध्वजा, कमलके चिह्न विद्यमान है तथा उनके मनोरम नख इतने उज्बल तथा रक्त है कि उनकी प्रभासे मनुष्योके हृदयका अन्धकार आप-से-आप दूर हो जाता है। श्रीमागीरथीका उद्गम इन्हींने दूआ है । ऐसे चरणों में चित्तको पहले लगावे । जब वह वहाँ स्थिररूपसे स्थित होने लगे,

तय दोनों जान्ओंके ध्यानमें चित्तको रमावे। तदनन्तर ललित पीताम्बरसे शोभित होनेवाले ओजके खजाने भगवानुकी जङ्काओंपर ध्यान लगावे । तदनन्तर ब्रह्माजीके उत्पत्तिस्थानभूत कमलकी उत्पत्ति जिससे हुई है, उस नाभिका ध्यान करें । इसी प्रकार वक्षःस्थल, बाह, कण्ठ, कण्ठस्थ मणि, इस्तस्थित शक्क, चक्र, पद्म, गदा आदिका ध्यान करता हुआ भगवानुके मुखारविन्दतक पहुँच जाय । तदनन्तर कृटिल कुन्तलसे परिवेष्टितः उन्नत भूरे सुशोभितः मीनकी भाँति चपल नयनोंपर अपनी चित्त बृत्ति लगावे। मनुष्योंके कल्याणके लिये अवलार धारण करनेवाले भगवान्के कपारसरे सिक्त, तापत्रयकी शमन करनेवाली चितवनकी अपने ध्यानका विषय चनावे । अन्तमे भगवानके होटोंपर विकसित होनेवाली मन्द मसकानमें अपना चित्र लगाकर बस, वही हढ धारणासे टिक जाय । वहाँसे टले नहीं । वही अन्तिम स्थान ध्यानका हुआ। पर इस स्थानपर निश्चितरूपसे स्थित होनेका प्रधानतम उपाय हुआ मक्तियोग । जबतक हृदयमें भगवान्के प्रति भक्तिका सञ्चार न होगा, तब-तक जितने उपाय किये जायँगे वे सर्वया व्यर्थ सिद्ध होगे ! अष्टाङ्क योग भी तो बिना भक्तिके छुछा ही है। नीरस ही है। भक्ति होनेपर ही तो भक्तका प्रत्येक कार्य मगवानुकी पजाका अञ्ज हो जाता है, अनः इस भक्तिका पहले होना सबसे अधिक आवश्यक है ।

अतः भागयतकारको प्वोंक्त प्रकारको ही साधना अभीष है, क्योंकि ध्रुव आदि भक्तोंके चरित्रमें इसी प्रकारकी साधनाका उपयोग किया गया मिलता है।

#### ~35,756.8°~

# भजनमें जल्दी करो

भजन आतुरी कोजिये और बात में देर ॥ और बात में देर जगत् में जीवन थोरा। मानुष-तन धन जात गोड़ धरि करों निहोरा॥ काँच महल के बीच पवन इक पंछी रहता। दस दरवाजा खुला उड़न को नित उठि चहता॥ माजि लीजें भगवान पही में भल है अपना। आवागीन छुटि जाय जनम की मिटे कलपना॥ पखदू अटक न भीजिये चौरासी घर फेर। भजन आतुरी कीजिये चौरासी घर फेर। श्रीभगवान् भक्तिप्रिय हैं, वे केवल भक्तिसे जितने सन्तुष्ट होते हैं उतने पूजन, यह और झससे नहीं होते। सगवान्की पूजाके लिये ये भाउ पुष्प सर्वोत्तम हैं-श्रहिंसा, इन्द्रियनिग्रह, प्राणियोपर हया, क्षमा, मनका निग्रह, ध्यान, सत्य और श्रद्धा। इन भाउ प्रकारके पुष्पोंसे पूजा करनेपर भगवान् बहुत ही प्रसन्न होते हैं।

सूर्य, अपि, ब्राह्मण, गौ, भक्त, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी—ये सभी मगवान्की पूर्णा भगवान् हैं अर्थान् इनको भगवान्त पूर्णा भगवान् समझकर इनकी सेवा करनी चाहिये। इनमें गौ और ब्राह्मण प्रधान हैं, जिसके पिनुकुल और मातृकुलके पूर्व पुष्प नरकोमे पहें हों, वह भी अब श्रीहरिकी सेवा पूजा करता है तो उन सक्का नरकसे उसी क्षण उद्धार हो जाता है और वे स्वर्गमें चले जाते हैं। जिनका चिक्त विश्वमय वासुदेवमे आसक्त नहीं है, उनके जीवनमें और पशुक्ती तरह चेष्टा करनेस क्या लाभ है!

### किं तेषां जीवितेनेह पशुवसेष्टितेन किम्। येषां न प्रवणं सित्तं वासुदेवे जगन्मये॥

अब श्रीमगवान्के ध्यानकी महिमा सुनिये - हे राजन् ! अधिरूपधारी दीपक जैसे वायुरिहत स्थानमें निश्चल भावसे जलता हुआ सार अन्धकारका नाध करता है, वैसं ही श्रीकृष्णका ध्यान करनेवाले पुरुष सब दोषोंसे रहित और निरामय हो जाते हैं । वे निश्चल और निरादा होकर वैर और प्रीतिके बन्धनोंको काट डालते हैं और शोक, दुःख, मय, द्वेप, लोम, मोह एवं भ्रम आदि इन्द्रिय विषयोंसे सर्वथा छूट जाते हैं । दीपक जैसे जल्दती हुई शिखांके द्वारा तेलका शोपण करता है, वैसे ही श्रीकृष्णका ध्यान करनेवाला पुरुष ध्यानल्पी अधिसे कर्मोंको जलाता रहता है । अपनी अपनी स्थिति और रुचिके अनुसार भगवान्के निराकार और सकार दोनों ही रूपोंका ध्यान किया जा सकता है । निराकारध्यान करनेवाले विचारके द्वारा शनहिष्टे इस प्रकार देखें —

वं परमात्मा हाथ पैरवाले न होकर भी सब वस्तुओंको

महण करते हैं और सर्वम जाते आते हैं । मुख-नासिका न होनेपर भी वे आहार करते और गन्ध सूँधते हैं । कान न होनेपर भी वे जगरपति सर्वसाधी मगवान सब बुछ सुनते हैं । निराकार होकर भी वे पञ्चोन्द्रियों के बदा होकर रूपवान, से मतीत होते हैं । सब लोकों के प्राण होने के करण वे ही चराचरके द्वारा पूजित होते हैं । वे जीम न होनेपर भी वेद शास्त्रानुक्ल सब वचन बोलते हैं । त्वक् न होनेपर भी समस्त शीतोष्णादिका स्पर्श करते हैं । वे सर्वदा आमन्दमय, एकरम, निराधय, निर्मुण, निर्मम, सर्वव्यापी, सर्वदिव्यगुणसम्पन्न, निर्मेल ओजरूप, किसीके बदा न होनेवाले, सर्वदा अपने वशमे रखनेवाले, सरको यथायोग्य सब कुछ देनेवाले और सर्वन्न हैं । उनको कोई मां नहीं उत्यन करती, वे ही सर्वमय विभू हैं ।

जो पुरुष एकान्त चित्तते इस प्रकार ध्यानके द्वारा सर्वमय भगवान्को देखता है, वह अमृतं अमृतमय परम-धामको प्राप्त होता है।

अब साकारध्यानके विषयमें मुनिये---

**ंउनका सजल मेघोंके समान श्यामवर्ण और अन्यन्त** चिकना शरीर है। सूर्वके समान शरीरका तेज है। उन जगत्पति भगवान्के चार बड़ी सुन्दर मुजाएँ हैं। दाहिनी भुजाओं में महामणियोंसे जड़ा हुआ शङ्क और भयानक असरोंको मारनेवाली कौमोदकी गदा है। बावीं भूजाओंमें कमल और चक्र शोभा पा रहे हैं। भगवान शार्च्च भनुष धारण किये हैं। उनका गला शक्क समान, गोल मुखमण्डल और नेत्र कमल-पत्रके सददा है। उन हुवी केशके कुन्दसे अति सुन्दर दांत हैं । उन पद्मनाभ भगवान्के अधर प्रवालके तुस्य लाल हैं) मस्तकपर अत्यन्त तेजपूर्ण उज्ज्वल किरीट शोभा पा रहा है। उन केशव-भगवान्के हृदयपर श्रीवत्सका चिह्न है, वे कौस्तुभ मणि धारण किये हुए हैं। उन जनाईनके दोनों कानोंमें सूर्यके समान चमकते हुए कुण्डल विराजमान हैं। वे हार, बाजूबद, कहे, करधनी और अँगुठियोंके द्वारा विभूषित हैं और स्वर्णके समान पीताम्बर धारण किये गढडजीपर विशाजित हैं।

हं राजन् ! पापसमूहका नाश करनेवाले भगवान्के साकार स्वरूपका इस प्रकार ध्यान करनेसे मनुष्य शारीरिक, वाचिक और मानसिक—तीनों पापोंसे छूट जाता





अन्याव ८८

है और सारे मनोरयोंको पाकर तथा देवताओंके द्वारा पूजित होकर श्रीमगवान्के दिच्य परमधामको प्राप्त होता है।

यं यं चानिस्त्रवेत् कामं तं तं प्रामोति निश्चितम् । प्रयते देववरीत्रा विष्णुकोकं स गच्छति ॥ (पश्चपुराणके साथारणर )

\_ -9**&**C---

## गोतामें तत्वों, साधनों और सिद्धियोंका समन्वय-साधन

( लेखक--दीवान बहादुर के॰ एस्॰ रामस्वामी भास्त्री )

ऑगस्ट कीतेने बहुत ठीक कहा है कि प्रत्येक सिद्धान्त एक पूर्वपक्ष बनता है, उसने उसका उत्तरपक्ष उत्पन्न होता और फिर दोनोंका एक महान समन्यय साधित होता है। गीता इसी प्रकारका एक भहान समन्वय-प्रनथ है। इसमे हत्त्वोका समन्वय है। साधनाओंका समन्वय है और सिद्धियों-का समन्वय है। हमलोग गीताको तबतक ठीक तरहसे नहीं समझ सकते, जनतक इसकी इस स्त्रतिके यथार्य भर्मको न समझें कि 'सब उपनिषदें भीएँ हैं। अर्जुन बछड़े हैं और श्रीकृष्ण द्वाके दूहनेवाले है तथा गीतारूपी अमृत ही द्वा है।' गौएँ भिन्न-भिन्न रगकी हो सकती हैं। उनके डील-डौल भी अलग-अलग हो सकते हैं; पर जो दुध उनसे दुहा जाता है वह शुभ्र ही होता है। और सब गौओंका दूध मिलकर एक हो जानेसे वह बड़ा ही उत्तम आहार बनता और उसमें बिविध रत लिये हुए एक रत्तका विलक्षण माधुर्य उत्पन्न होता है । यही नहीं, गीता स्वय एक 'उपनिषद्, ब्रह्मविद्या और साय ही योगशास्त्र' कहाती है। इसका यह अभिप्राय है कि गीता अज्ञानको नष्ट करती और ज्ञानका प्रकाश देती है और केवल लक्ष्मको ही परिलक्षित नहीं कराती प्रत्युत उसका रास्ता भी दिखाती है।

जिस धार्मिक आचार विचारकी भूमिपर गीता प्रतिष्ठित है, उसकी भ्यानमें रखते हुए यदि इम गीताके महत्त्वको समझनेका यव करें तो इसके समन्वयका स्वर और भी अधिक स्पष्ट सुनायी दे! आधुनिक संस्कृति धर्म और तत्त्व-ज्ञानको एक दूमरेसे अलग रखती है और इसपर उसको गर्व भी है। परन्तु भारतीय संस्कृतिका यह तरीका नहीं है! सदासे ही उसने धर्म और तत्त्वज्ञानको परस्परसम्बद्ध रस्खा है! इसी प्रकार आशा और निराशा, अहम् और इदम्, अद्देत और द्वेत, एकेश्वरत्व और बहुदेवत्व, प्रकृति और परमेश्वर, माया और लीला, त्याग और भीग इत्यादि विचारों और भायोंका एक दूसरेके साथ सर्वथा पार्थक्य हिन्दुस्थानमें कभी रहा ही नहीं है। यह भी स्मरण रहे कि हिन्दुस्थानमें इनका

लक्ष्य जीवनका सभा मार्ग ही रहा है, केवल बौद्धिक विक्लेषण-का मानस विलास नहीं । यह लक्ष्य केवल इसी जीवनके ही मार्गका नहीं या बल्कि परम जीवनके मार्गका भी । केवल न्यायशास्त्रको अथवा धर्मशास्त्रको ही हिन्दुओंने जीवनका अथ और इति नहीं माना । धर्मशास्त्रमे भी स्वत्वोंकी अपेक्षा कर्त्तव्योंपर ही अधिक ध्यान दिलाया गया है और न्याय-शास्त्रतकमें यह बात मान ली गयी है कि न्यायशास्त्रके परे भी कोई और चीज है । जगत्को (जो अपरा प्रकृति है ) मग-वान्का मन्दिर मानना, सब जीवोंको (जो परा प्रकृति है ) प्यार करना और इन दोनोंमें आत्मरूपते रहनेवाले भगवान्-की प्रगाद रागमयी भक्ति करना हिन्दू तस्वज्ञानका सार-मर्म रहा है ।

आधुनिक हिन्दू सत्त्वशोधनविद्या ( Indology ) का दिमाग तो बहुत ऊँचा है, परन्तु हिन्दू-सस्कृतिकी शोभाको उसकी आँखें अभी प्रायः नहीं देख सकी हैं। इसने वेदों में वर्णित विपयोको प्राकृत हस्योंका वैदिक देवकरण कहा है और इन देवताओंकी स्तुति, अर्चा, यजन आदिको अनेक-देवबाद और देवविद्रोपबाद आदि मनमाने नाम दिये हैं। परन्तु यथार्थमें वेदोंने इन सब देवोंको एक ही कहा है और ईश्वरको जगतुमें अन्तःस्थित तथा जगतुके परे भी माना है---'अग्नि यमं मातरिश्वानमाहः । एकं सद्विप्ना बहुधा वदन्ति ।' इत्यादि वेदोंको देवस्तृति केवल प्रकृतिपर देवत्वका आरोप था वेदोंका बहुधा देवाभिधान अनेकदेववाद नहीं है। ऋग्वेदके भूषि दिव्य प्रभृति (गोपा भूतस्य ) के व्यक्त भावस्वरूप धर्मके अनुशासनको जितना जानते थे, उतना ही प्रकृतिके विधानको भी जानते थे । अद्भैतवाद, विश्वदेवताबाद आदिकी जो आधृनिक परिभाषाएँ (मोनिष्म, पैनयीष्म ) हैं। बे बहें चक्करमें डालनेवाली हैं। हिन्दुओंका सिद्धान्त तो सदासे यही रहा है कि ईश्वर ही जगतुका उपादान और निमित्त कारण है और वह जगनमें अन्तःस्थित भी है और जगनके परे भी है तया व्यष्टिपुरुष और समष्टिपुरुष तत्त्वतः दोनों एक हैं।

'हिन्दू-तत्त्वशोधनविद्या' का यह आविष्कार है कि पुनर्जन्म बैदिक सिद्धान्त नहीं है, वेद नो स्वर्ग और नरकको नित्य मानते हैं । इस अभिनव विद्याका फिर यह भी कहना है कि उपनिपदोंके सिद्धान्त वेदांके विरुद्ध है। उपनिपदोंने वेदोंके कर्मकाण्डको तहस-नहस कर डाला । भारतीय हिन्दू-तत्त्वशोधक भी इन सब विषयोंमें तोतेकी तरह वही बात रटा करते हैं, जो उन्हें इस विद्याके उनके पश्चान्य गुरुओंने पढा दी है । इस सकुचित अन्धानुकरण प्रणालीको वेदव्यासङ्गत ब्रह्मसूत्रों और गीताके यचनोंकी समन्यय-दृष्टिके सामने रखकर देखा आय तो इसका विकृत रूप आप ही देख पहेगा और समन्बयके सिद्धान्तकी महत्ता प्रकट होगी । भगवान गीतामें कहते हैं -

## वेटेश्च सर्वेरहमेव वेद्यो बेदाम्तकृत्वेदविदेव चाहम् ॥

(१५।१५)

बात यह है कि भ्यत्य जानमनन्तम्' का सिद्धान्त और विश्वके देवताओं के अनेकत्वका सिद्धान्त - ये दोनों परस्पर-विरोधी सिद्धान्त नहीं हैं बल्कि एक ही सुसङ्गत, सुसमन्वित, एकीभृत सिद्धान्तके दो अङ्ग है। सगुण और निर्गुणके सम्बन्धमें जो अधिय विवाद पीछे चले, उनको गीताके ही समन्वय साधक वचनीसे शान्त करनेका प्रवास हुआ या। ईश्वरको जगत् सम्बन्धने देख सकते है अथवा जगद्रहित दृष्टिसे भी देख सकते हैं । ईश्वरका जगलर्जस्य और ईश्वरका आनन्द्रम्य स्वरूप इन दोनोमें भला, कौन सी वास्त्रिक धिसंघादिता है ! 'तज्जलानिति शास्त उपासीत' इस छान्दोग्य श्रुतिके साथ 'नेद यदिदम्पासते' इस केनोपनिषन्मन्त्रका कौन सा ऐसा विरोध है जो नहीं मिट सकता ? आरम्भवाद, परिणामवाद और विवर्त्तवाद क्या एक दूसरेके ऐसे शत्र हैं जिनमें मेल नहीं हो सकता १ क्या भायाको अस्त् और भ्रमके साय ही समारीन करना होगा और अविद्याको अज्ञान और अवोधके साथ ? क्या ये दोनों ही नाम-रूप साधक तत्त्व नहीं हें ! अनन्त ब्रह्मका सान्त होना वैसा ही आश्चर्यमय है जैसा जगत और जीवका ब्रह्म होना है। जीव कर्ता और भोका है और जगत वह चीज है जो बदलती रहती और इस कर्नुत्व तया मोक्तुत्वको अवसर देती है। ब्रह्म अनन्त नित्य आनन्द है । सामान्य जीवमें यह आनन्द कर्त्तु और भोक्तत्वरे आच्छन्न रहता है । अवतारीं और जीवन्युक्त पुरुषीमें यह आवरण नहीं होता । ब्रह्म अज्ञेय नहीं है किन्तु परम जेय, परम मोग्य और परम भाव्य है। 'अध मत्यों इमत्यों

भवति', 'अत्र बहा समस्तृते'।) ब्रह्म जाप्रत्, स्वद्ग, सुधूमि-इस तीओं अवस्थाओंके परे हैं । वह तुरीय क्या, बल्कि तुरीयातीत अवस्था है । यह जाग्रत्-स्वश्ररहित सुषुतिकी अवस्था है। अहन्द्रारको विवेक और वैराग्य, भक्ति और अवण-मन्त-निदिध्यासनके द्वारा परिश्रद्ध करके बाह्मी स्थिति में पहुँचाना होगा।

मेरे कथनका यह अभिभाय नहीं है कि भारतीय तत्त्वज्ञान मै केवल यह कहना चाहता हूँ कि बृद्धिशील नहीं था बैदिक ऋषियोंको ऊँचे से ऊँचे तत्त्वोंके प्रत्यक्ष दर्शन हुए थे, आप इसे दर्शन या अन्तःस्फ़र्ति जो चाहे कह लीजिये। इनके इन स्वान्भवीका पीछे विविध प्रकारसे समन्वय हुआ और जो सबसे महान् समन्वय हुआ, वही यह गीता है ! प्रोफेसर रानडे ठीक ही कहते हैं कि 'उपनिषदोंमें कोई एक ही दर्शनप्रणाली नहीं है, बल्कि कितनी ही प्रणालियाँ हैं जो पर्वतश्रेणियोंके समान एकके ऊपर एक उठती-सी देख पड़नी हैं और अन्तमें एकमेवाद्वितीय ब्रह्मको प्राप्त होती है। हिन्दू इस सिद्धान्तको मानते है कि जगत् अनित्य जीर दःखमय है। फिर हिन्दुओंका यह भी मिद्रान्त है कि जीवन परमानन्दका ही उद्रेक है । जो छोग इन दोनीं सिद्धान्तींको एक दूसरेको काटनेवाले समझते हैं, वे यह नहीं जानते कि हिन्दू जगत्को स्या समझते हैं । अज्ञान और राग ही मृत्यु और दुःखके कारण हैं: ज्ञान, त्याग और योग आनन्दके साधन ।

रागद्वेषवियुक्तेस्त आस्मवइयैर्वि घेयास्मा विषयानिन्द्रियेश्वरन् । प्रसादमधिगच्छति ॥ (गीना२ ६४)

धर्म, अध्यात्मशास्त्र और योग-र्तानी उपनिषदीमें आकर एक हो जाते हैं। शाण्डिल्य जो कुछ कहते हैं उसके विरुद्ध याज्ञवल्क्यके कथनको मत ढूँढ् लाइये, प्रत्युत दोनोंके वचनोंमें दोनोंके अनुभवों और अनुशासनोंकी जो परस्पर पूर्त्ति है उसपर ध्यान दीजिये ।

यहाँतक इमने उपनिषदींकी इसिंछये चर्चा की कि अमतक लोग ब्रह्मसूत्रीदारा साधित समन्वयकी दृष्टिसे उपनिषदोंकी ओर नहीं देखेंगे तबतक गीताको भी कटापि नहीं समझ सकते । ये तीन ग्रन्थ ही तो हमारे प्रस्थानवय हैं। गीतामें उपनिषदोंका स्वाद आ ही जाता है। गीताके कई क्लोक कठोपनिषदसे लिये गर्ने हैं—जैसे ध्य एवं बेलि इन्तादम् • • • • जायते म्रियते • • • • इन्द्रियाणि पराण्याहु • • • •

इत्यादि, जो गीताके द्वितीय अध्यायके १९, २० और ४२ वें स्त्रीक हैं। माथ भी कई उपनिषम्भन्त्रोंके गीतामें ज्यों-केन्स्यों आये हैं—जैमे भन कर्म लिप्यते नरें (ईशावास्य) उपनिषद्का यह भाव लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्मसां इस प्रकार गीता (५।१०) में प्रतिध्वनित हुआ है। पुरुष प्रकार गीता (५।१०) में प्रतिध्वनित वृक्ष अभिन्यों चशुषी चन्द्रस्यों यह मन्त्र गीतान्तर्गत विश्वरूपवर्णनके पूर्वरूप हैं। कटोपनिषद्में जिस ससाररूप अश्वर्यवर्णनका बीज है। अन्य अनेक उपनिषम्मन्त्र गीतामें प्रतिध्वनित हुए हैं।

यदि इस गीताके साधन-समन्वयको ध्यानमें ले आहे तो इससे बड़ा लाभ हो सकता है यदि इस साधन समन्वयका इम तच्चोंके समन्वयके साथ तथा सिद्धियोंके समन्वयके साथ समन्वय कर ले। गीता अध्याय २ के ५४ वें स्टोकका भाष्य करते हुए श्रीमत् शक्कराचार्य कहते हैं —

'सर्वश्रेय द्वाध्यात्मशास्त्रे कृतार्थकक्षणानि यानि तान्येव साधनाम्युपदिस्यन्ते यकसाध्यत्कात् ।'

'अर्थात् अध्यासमशास्त्रमें सर्वत्र ही जिसके जो लक्षण बतलाये गये हैं, वे हो उसकी प्राप्तिके साधनरूपसे उपदिष्ट होते हैं, क्योंकि ये यत्नमाध्य है।' इस प्रकार गीतामे मुक्त पुक्रवके जो लक्षण बतलाये गये, वे ही मुक्तिके साधन हैं। साधनसमन्ययमें जो बात मुख्यतया ध्यानमे रखनेकी है, वह यह है कि साधनमात्र ही साधककी आत्मभूमिका तथा जगत् और ईश्वरसम्बन्धिनी उमकी भावनाके अनुरूप ही हुआ करता है। साधनसम्बन्धी इस मूल सिद्धान्तका ध्यान न गहनेसे ही जगत्में नाना प्रकारके धार्मिक और साम्प्रदायिक शगहें हुआ करते हैं।

गीताके तेरहमें अध्यायका यह बाईसवाँ श्ठोक बड़े महत्त्वका है

> उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोका महेश्वरः। परमारमेति चाप्युको देहेऽस्मिन् पुरुषः परः॥

इससे यह मालूम होता है कि जीवालमा जो परमालमाले अभिन्न है, भिन्न-भिन्न दृष्टियोंसे देखा जा सकता है। इस उसे उसके जगत्वम्बन्धकी दृष्टिसे देख सकते हैं, जगत्में देख सकते हैं और जगत्में पृथक् भी देख सकते हैं। इस इसे जगत्में निमग्न भोक्तारूपमें या जगद्व्यवहारी कर्त्तारूपमें था मनके द्वारा होनेवाले कार्योंके अनुमन्तारूपमें अथवा साक्षी या सक्ष या निरमेक ब्रह्मरूपमें देख सकते हैं। ये विभिन्न भाव साधकके आत्मसाक्षात्कारके विभिन्न स्तर है। इस श्लोक-की नीलकण्ठी टीका इस प्रकार है---'पहले यह बसला चुके है कि गुणसङ्ग ही जन्मका कारण है। यह स**न्न चार** प्रकारका होता है-पुरुषका अपलाप और गुणोंकी ही प्रधानता हो अथवा प्रत्वको अन्तर्भृत करके गुणौंकी प्रधानता हो अयवा गुणोंकी समप्रधानता हो या गुणोंकी अप्रधानता हो। पहले देह, इन्द्रिय, मन आदिरूप गुणसङ्घातको ही आत्मा जानकर भोक्ता बनता है। जैसे चार्यकादि । दसरे। गुणोंकी प्रधाननासे अपने अंदर वास्तविक कर्नृत्वादि का अभिमान करके भर्ता बनता है -जैसे तार्किकादि। तीसरे, गुणोंकी समप्रधानतासे उस भोक्तृत्वको, जो यथार्थमें गुणगत ही है, स्वयं असङ्ग होते हुए भी अपने अंदर वस्त्र-मं भहातक (भिलावे)के चिह्नके समान, अनुमित दे लेता है— जैसे साख्य । चौथे, गुणधर्मोंका अपनेसे कुछ भी लगाव न देख कर यह गुणोद्वारा होनेवाले कार्यका केवल दर्शक अर्थात् उपद्रष्टा होता है, जैसे अपने यहाँ साक्षी। इन चारों प्रकारके गुणसङ्कियोंमे अपद्रष्टा उत्तम है, अनुमन्ता मध्यम, मर्चा अधम और भोक्ता अधमाधम है। वही जब गुणोंको वहामें करके कीडा करता है, तब महेश्वर कहाता है। सृष्टि-स्थिति-प्रख्यका कर्ता जो जगदन्तर्यामी प्रभु है, वही गुणोंको दर करके परमात्मारूपसे स्थित और उक्त होता है । इस प्रकार एक ही इस देहमें विद्यमान है जो पर है, गुणातीत है, जो गुणोंको अपने अंदर प्रलीन करके अखण्डैकरसरूपसे स्थित है । आत्मा गुणसकुरे प्रड्विध होता है । इसका यही प्रभाव है , अनुमन्ता, मर्स्ता और मीक्ता । इन रूपोसे यह बद्ध होता है। उपद्रष्टाः महेश्वरः परमात्मा--- इन रूपोमें नित्यमुक्त एकमात्र है।'

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हमें आत्माकी इस कर्नु त्य भोक्तृत्व-अनुमन्तृत्व-भावनासे उठकर साक्षित्व और परमात्मा-के साथ एकत्वके भावको प्राप्त होना होगा । जीवात्मा और परमात्माका परस्पर सम्बन्ध बतलाते हुए गीता कहती है कि परमात्मा माता, पिता, बन्धु और स्वामी हैं और जीव उन्हींका एक अंद्रा है जो उनसे, अभिन्न है ।

पिताहमस्य जगतो माता घाता पितामहः । वेष्यं पविश्वमोक्कार ऋक्साम यहरेव च॥ गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुक्र्य । प्रमनः प्रस्यः स्थानं निधानं बीजमन्ययम्॥

( 4 | 24, 24)

मभैवांशो जीवस्त्रोके जीवभूतः सनातनः । (१२४७) क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत । (१३ । २)

क्या ये सब विभिन्न अनुभव परस्परविसंवादी हैं ! कदापि नहीं। ये मिलन और एकत्वके उनगेत्तर उच्च स्तरों के अनुभव है!

इसी प्रकार मगुण और निर्मुण ब्रह्म, अन्तर्भाव और वरमभाव, मानुभाव और पितृभाव, पितभाव और ईश्वरभाव इन सबमें जी सामझस्य है, उसे साधना होगा। गीताके द्वादशाध्यायमें यह बतलाया गया है कि सगुण ब्रह्मके उपासक और निर्मुण ब्रह्मके उपासक दोनों ही एक ही ब्रह्मको पाते हैं -

ते प्राप्तुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः । (१२०४) तेषामहं समुद्धत्तं मृत्युसंसारसागरात् । (१२०७)

अपनी पुरुष Problems of The Bhagavad Gita में जो 'कल्याण-कल्पतक' में प्रकाशित हो चुकी है। मैंने 'ब्रह्मयोग' (५ ! २१ ) और 'मद्योग' (१२ !११ ) के भावोंको स्पष्ट करनेका यज किया है। इनमें जो भेद है वह स्तरोंका नहीं है, बल्कि ये दो प्रकारके अनन्त नित्य धाम हैं और दोनों ही परम आश्चर्य और आनन्दमय हैं। अर्जुन श्रीकृष्ण को परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र, शास्त्रत पुरुष, आदिदेव, अज और विभ (१०।१२), ये विशेषण लगाते 🖁 , दूसरे अध्यायके ७२ वें क्ष्रोकर्मे तथा नवें अध्यायके २४ से २६ तकके कोकोंमें ब्रह्मनिर्वाण' की विशेषरूपसे चर्चा हुई है और उतने ही विशिष्टरूपसे 'ब्रह्म'को परम अक्षर और आठर्वे अध्यायके तीसरे और चौथे कोकमें 'बासदेव' को अधियज्ञ कहा गया है। तेरहवें अध्यायके १२ से १७ तकके श्लोकोंमें 'होय' परब्रह्मका विस्तृत वर्णन है और फिर उसी अध्यायके १४ वें क्ष्रोकमें मगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि मैं अमृत अव्यय ब्रह्म, शाश्वत धर्म और ऐकान्तिक सुखका धाम हुँ इस प्रकार भगवद्भप साध्यके सम्बन्धमें गीताका समन्वय साधकरूप जीवके समन्वयका सा ही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है ।

जगत्तसम्बन्धी जो समन्त्रय गीतामें है, वह भी इतना ही महत्त्वपूर्ण है । हमलोग इस समय जगत्की सत्यासत्यताके विषयमें एक बड़े चक्करमें पड़े हुए हैं । प्रश्न यह होता है कि यह दुःखालय है या आनन्दकन्दमें इसकी स्थिति है । गीता कहती है कि यह दुःखालय है, अशाश्वत है (८।१५) और अनित्य है, असुख है (९।३३); पर इसी जगह हम परमानन्दका सुधास्यादन भी कर सकते हैं— 'प्रसाद-मिथा-छिति' (२ ६४), 'प्रसादे सर्यदु:लानां हानिरस्योप-जायते' (२।६५) (पाँचर्वे अध्यायके २३ से २६ तक के क्षोक भी देखिये।), 'मुखेन ब्रह्मसंस्पर्धमस्यन्तं मुखमस्तृते' (६।२८), 'मुसुलं कर्तुमव्ययम्' (९।२)। दुःख और मृत्युका कारण तो काम है। गीतामें मृतिका और वट, मुवर्ण और मृत्युक्त, रज्जु और सर्प, शुक्तिका और रजत, महमूमि और मृत्युक्त, ऐन्द्रजालिक और इन्द्रजाल इत्यादि प्रचलित उदाहरणांका कोई पता नहीं है। श्रीकृष्ण केवल आकाश और वायु (९।६, १३।३२) तया सूर्य और पृथ्वी (१३।३३) का उदाहरण देते हैं, जगत उत्यक्त किया भगवान्ने, धारण करते हैं उसे भगवान् और भगवान् ही उसमें स्थापक हैं। सूर्य, चन्द्र, अग्निका जो तेज है यह उन्हींके तेजले निकला है (अ०१५, श्लोक १२ से १८ तक)।

दसवें अध्यायमें जगत्को भगवान्की विभृति कहा है। जगत् उत्पन्न होता है भगवान्से और भगवान्में ही लय होता है। भगवान्की महिमाने इसकी महिमा है और इसकी सत्यता पराश्रित है। जब हम निरपेक्ष ब्रह्मका विचार करने हैं और जगत्को उसका एक अशास्त्रक्त मानते हैं, तब हम विवर्त्तवादसे काम लेते हैं। जब हम अपनी दृष्टिको प्रत्येक कल्पमें आबद्ध न रखकर जगन्के पुनः-पुनः उत्पन्न होने और लीन होनेका दृश्य एक साथ देखते हैं। तब वह परिणाम-बाद होता है। जब प्रत्येक कल्पमें अपनी दृष्टिको परिसीमित करते हैं। तब अपरम्भवाद ग्रहण करते हैं। रही माथाकी बात, वह बहुत कुछ मायिक ही है। मायावादके प्रवर्त्तक श्रीमन् शङ्कराचार्य नहीं हैं। न यह बौद्धोंके शून्यवादका ही स्विधान है। माथा वस्तु उपनिषद्की है। ईशायास्पर्के - -

### 'हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुख्य् ।'

( सूर्यके सुवर्णपात्रके द्वारा सत्यका मुख छिपा हुआ है । ) -इस मन्त्रमे माथाका भाव स्पष्ट आ गया है । मुण्डको-पनिषद्में वर्णित हृदयम्भिय मायाका ही एक दूसरा रूप है । बृहदारण्यकके--

'असतो मा सङ्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृश्वोमी अमृतं गमय ।'

इस मन्त्रमें माथा एक तीतरे ही रूपेमें तामने है। कठोपनिषद्के अधुवेषु धुनं तत् वे पद और एक रूपमें मायाको पेश करते हैं। माया कहनेसे भ्रम और मिथ्यात्वका बोध होता है। भायां शब्दका प्रयोग शक्ति अर्थमें भी होता है ( इन्ह्रो मायाभिः पुरुष्ठण ईयते )। श्वेताश्वतर उपनिषद्में मायाः प्रकृति और शक्ति न्तीनों शब्द एक ही अर्थमें प्रयुक्त हुए हैं ( माया तु प्रकृति विद्यानमायनं तु महेश्वरमः देवात्मशक्ति स्वगुणैनिंगूढाम् )। गीतामें भगवान्ने भायां शब्दका प्रयोग अपनी प्रकृति और शक्तिके अर्थमें किया है - प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवान्यात्ममायया। ( ४।६ ) प्रेवी होषा गुणमयी सम मायां ( ६।१४ ) भाययापहृतकानाः ( ६।१५ ) प्रेवर सर्वभूतानाम् भायया । ( १८ )।

इस प्रकार एक दृष्टिसे ज्यान् ईश्वरको छिपाता है, तूसरी दृष्टिसे ईश्वरको प्रकट करता है। जब जगन्से ईश्वरका छिपना होता है, तब मायाका अर्थ है मनुष्यके मनका भ्रम; जब उससे ईश्वरका प्राकट्य होता है तब मायाका अर्थ है विद्या। जब हम अनेकको एकके ही व्यक्त रूप देखते हैं, तब मायाका अर्थ है द्यक्ति। जब हम एकको अनेकमे और अनेकको एकमें, विभिन्नतामें एकता और एकतामें विभिन्नता देखते हैं तब मायाका अर्थ है प्रकृति। जब हम अनेकको एक ही देखते और नानात्वको केवल अध्यारीप, तब मायाका अर्थ होता है भ्रम या मिष्यात्व। सूर्य मेघनिर्माण करता है और उसके छोटे छोटे जल विस्तुओंके सावकोंपर इन्द्रधनुष चमकाता है, जिसमें तरह-तरहके रंग देख पहते हैं; ये सब रंग अनेक हैं, फिर भी हैं तो एक ही।

इसी दृष्टिसे गीताके साधनोंका जब हम विचार करते हैं तो यह देख पड़ता है कि इसमें सामन्ययिक सिहण्युता और सिहण्यु समन्वय भरा हुआ है। साध्यस्यरूप भगवान् इसमें सबको ग्रहण कर रहे हैं।

मम बरमोतुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वेशः। (२।२३;४११)

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मिथ से तेषु चाप्यहम्॥ (९।२९)

श्रीकृष्ण भावके भूखे हैं। बाह्य आडम्बरके नहीं

(९१३०, ३१) । स्त्कर्म करनेवाला पुरुष कभी दुर्गितिको नहीं प्राप्त होता (६।४०)। भगवान्के मक्तका कभी नाश नहीं होता (९।३१)। गीता किसीकी श्रद्धा-बुद्धिमें भेद नहीं उत्पन्न करती (३।२६)। साध्य सबका एक है और वह है नित्य अनन्त परमानन्द। इसे पानेके अनेक रास्ते हैं। जनकादिकोंने कर्मयोगके द्वारा इसे प्राप्त किया (३।२०)। इस कर्मयोगमें ध्यान और ज्ञान भी शामिल हैं, पर शानोक्तर कर्ममें इसकी जह है।

योगयुक्तो विश्वद्धाध्मा बिजितासमा जितेन्द्रियः । सर्वभूतासमभृतासमा कुर्वज्ञपि न किप्यते ॥ (५१७)

यह 'बोग: कर्ममु कौरालम्' है, क्योंकि बन्धनके साधनको यह मोक्षका साधन बना लेता है। यह पारस माण्य है, जिससे संसारको लोहा मोक्षका सोना बन जाता है। यह बोगसमत्व है (२।४८), गीता कर्मका सन्यास नहीं सिखाती, बल्क कर्ममे संन्यास तिखाती है; कर्मसे मुक्त होना बताती है। सारा गीता-रह्स्म, अवस्य ही, कर्मयोग ही नहीं है। ध्यान या राजयोग, कानबोग, मिक्तयोग -इन सबके साधकोंको गीतामें मोक्षकी प्राप्ति कहीं गयी है। कर्मयोगमें ध्यान, मिक्त और जानका अश भी है ही। अकेला -इन सबसे रीता कर्मयोग कोई मोक्षसाधन नहीं है। श्रीकृष्ण सभी मागोंको एक से-एक बढ़कर बतलाते हैं, पर अपना उदाहरण कर्मयोगके प्रसक्त में हो देते हैं—यह विशेष बात है (३।२२से२४)। तेरहचें अध्यायके रक्षे आर २५ वें इलोकोंमें अनेक मार्ग एक म संकलित हैं . उनमें सबसे सुगम और सुनिश्चित मिक्तयोग ही है—

भक्त्या स्वनन्यया शक्य अहमेर्वविघोऽर्धन । इत्तातुं ज्ञब्दुं च तत्त्वेन प्रवेब्दुं च परंतप्॥ (११ ५४)

गीताका लक्ष्य वहीं है, जो उपनिषदोंका है अर्थात् निःश्रेयसकी प्राप्ति । मार्ग कोई हो, यदि वह ईस्वरकी और ले जानेवाला है तो उसीसे चलकर मनुष्य उसके पास पहुँच सकता है । सब उसीके मार्ग हैं, सबका एक लक्ष्य है, सब भगवान्की ओर जा रहे हैं । इस प्रकार जानकर अपने मार्गपर चलता हुआ जो भक्तिभावसे भगवान्को भजता है, वह भगवज्ञान, भगवस्प्रेम और भगवदन्भृतिको प्राप्त होता है। इदं शानमुपाश्रिस्य मम साधर्म्यमागताः। सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रकये न स्वथन्ति च॥

ब्रह्मभूतः प्रसन्ताध्या न शौत्वति न काङ्कति । समः सर्वेषु भूतेषु मञ्जन्तिं रूमते पराम् ॥ भक्त्या मामभिजानाति यावान् यक्षास्मि वस्वतः । ततो मां तस्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ॥ १८०४४-५५)

\_-**>#**& ~

( १४1 २)

## गीतोक्त साधन

(हेसका प० श्रीकलाधरजी त्रिपाठी ,

#### (१) साधन-फल

'अनित्यममुखं छोकसिमं प्राप्य भजस्य माम्॥' (गीता ९१३३)

इन सोलह अक्षरोमें पोडशकलासम्पन्न पुरुषोत्तम मगवान् श्रीकृष्णचन्द्रजीके सुन्दर गीतोपदेशका सार है। सभी प्राणी भुख चाहते हैं, परन्तु उन सबका सुख एक ही प्रकारका नहीं है। अपनी अपनी प्रकृतिके अनुसार कुछ लोग तो आत्मबृद्धिके प्रसादसे उत्पन्न सुखमें ही रमते हैं (गीता १८ ३७); कुछ विषय और हन्द्रियोंके संयोगसे जो सुख होता है, उसमें ही अपने को कृतार्थ मानकर उसकी प्राप्तिके ल्विये अनेक कर्म करते हैं (गीता १८। ३८) और कोई-कोई निद्रा, आलस्य एव प्रमादमे उद्भृत सुखमें ही अपनेको सुखी समझते हैं (गीता १८। ३९)

जो मनुष्य भगवान्का भजन जिस रूपमें करते हैं, भगवान् उसी रूपमें उनका मनोरथ पूर्ण कर देते हैं (गीता ४।११); इसीलिये वेदमें भगवदर्शन (वेदैश्च सर्वेरहमेव वेदाः) और स्वर्गादिके सुस्तका सम्पादन (गीता २।४३) दोनोंका ही विधान है।

यज्ञार्थ ( भगवदर्थ ) कर्मके अतिरिक्त जो कर्म किया जाता है, वह बन्धनका कारण होनेसे ( गीता ३ । ९ ) उसके कर्साका जीवन ही व्यर्थ है ( गीता ३ । १९ ) । एतदर्थ वेदार्थको जानकर, देवी प्रकृतिके आश्रित पुरुष नित्य-सुखस्वरूप भगवानकी सेवा निरन्तर निष्काम भावसे करते हैं ( गीता ९ , १३ ) और अपने साधनके अनुसार उत्तम, ऐकान्तिक, आन्यन्तिक तथा अक्षय सुख पाते हैं । परन्तु जिनकी रजोगुणी वृत्ति सकाम साधनमें लगी हुई है, वे भगवान्को जानकर भी स्वर्गादि भोगोंके प्राप्त्यर्थ भगवान्की विधिवन् उपासना करते हैं (गीता ९ । २७ ), भगवान् उनकी

वेदविहित कर्म करनेके कारण अभीष्ट फल प्रदान करते हैं: परन्तु कुछ समयके पश्चात उनका कर्म पल श्रीण हो जाता है ( गीता ९ । २१ )। इंछ ऐसे भी मनुष्य हैं, जो देवताओं-को ही कर्मफलका दाता जानकर सकामभावसे देवताओंकी उपासना करते हैं: उनकी कामनाको भी भगवान परा कर देते हैं। इनका फल भी अन्तवान् होता है; अतएव ये नित्यस्वसे विचत ही रहते हैं इनके अतिरिक्त आसरी सम्पत्तिसे सम्पन्न, तामसिक प्रकृतिके कुछ ऐसे भी हैं जो अज्ञानवश भगवानकी सत्ताको न मानकर वेदविषद्ध कर्म करते हैं। ये लोग बारंबार अधम योनिको प्राप्त होते हैं (गीता १६ । १५ २०) यदापि ये भी ईश्वरके अंश, चेतन और 'सहज अमल सन्वरामी' हैं तथापि राक्षमी, आसुरी और मोहिनी प्रकृतिके वशीनत होकर, जड और बेतनमें प्रनिध पह जानेसे, मोघरान, मोघाशा तथा मोघकर्ममें फँसे हुए (भीता ९ । १२) नित्यस्खप्रद भगवद्भजनको त्यागकरः, विषय-दर्शनः, विषय-कामना और विषय सस्तके निमित्त वर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप संसारी अने रहकर अनेक दुःख भोगते हैं । इन संसारी जीवोंके समक्ष, विश्वरूप भगवान्के स्थानपर, विस्वपट उदघाटित रहता है और शब्द, स्पर्श आदि विषयोंके सम्बन्धरे इनका आत्मा विषयद्वारा सर्वेषा आच्छन रहता है, जिसके कारण इनको भगवदर्शन नहीं होता---

### 'नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः।'

परन्तु जब इन दीन अस्पन्न जनींपर दीनानायकी कृपा होती है, तब विद्यपटल पलट जाता है और प्रत्येक जड एव चेतन पदार्थमें विश्वातमा भगवानका अनुभव होने लगता है । अर्थात् श्वासुदेवः सर्विमितिः अथवा श्लीय राममय सब जग जानीः की अनुभृति होती है और उस समय प्रत्येक कर्म भगविजिमित्त किया जाता है ।

فتستقيم بثر

भगवान्के परम कृपापात्र मक्त अर्जुनने भी तदर्थ कर्म न करनेवाले, मोषज्ञानिविचेता संखारी जीवोंके उद्धारके लिये धर्मसम्मूद्भेता मनुष्योंके समान लीला की थी। उस समय वे स्वजनोंके जीवनकी मोषाद्या (कामना) में ही मुख मान रहे थे (गीता १।३३)। अत्रष्य कुलधर्मकी रखाके अर्थ चिन्ता करते हुए (गीता १।३८-४०) पिण्डोदकिकियाको ही पितरोंके उद्धारका एकमात्र उपाय जाननेके कारण, उसके लुम हो जानेके भयमे निःशस्त्र रहकर अपने विपक्षियोंद्वारा मारे जानेके भोधकर्म? में ही कन्याण समझ रहे थे (गीता १।४२-४६)।

अपने प्रिय सखाको संशास्त्र मोहग्रस्त मनुष्योके समान बाते करने देग्वकर नथा शिष्यभावमे शरणागत होनेपर (गीता २ ७) मगयानने लोकहितके निमित्त अपने मतका उपदेश किया है और उसके अनुष्टानके लिये जो विधि बनलायी है उसमें कर्म, त्रवासना और ज्ञानका निष्कर्ष है; अतएब वह समीको उपादेय है।

कर्मयोगी ( गीता ६ । ४७ ), मगवान्के भक्त ( गीता १२ । २० ) और गुणातीत शानी ( गीता १४ । २६ ) -सभी इस अनुष्ठानमें तत्पर हैं: जीवन्मुक्त प्राणी भी इसका रसास्वादन करते हैं

सुक समकादि मृत बिकात, तेर शत्रम कारत अजहाँ। (विस्वयात्रिका)

#### *(२)* साधन

सिय सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यातमचेतसा । निराज्ञीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्य विगतज्वरः ॥ । नीजः । ३ । ३० /

भगवान्ने अपने उपर्युक्त मतद्वारा प्रत्येक मनुष्यके लिये इस साधनका उपदेश दिया है कि साधक ससारके विपयोकी आशा (कामना) और ममताको त्यागकर, शोकरहित हो शास्त्रविहित कर्म करते हुए कर्मफलको भेरे अर्पण करे।

मनुष्यका यह स्वभाव है कि वह थोड़े-ते ही प्रयासद्वारा बहुत बद्धे फलकी आकाङ्का करता है अर्थात् खल्य परिश्रमसे ही महती सिद्धि चाहता है। इसलिये द्रयालु गुरु ( मगयात् ) ने अपने आर्त शिष्य अर्जुनको ऐसे ही सुलम सामनका उपदेश किया है, जिसकी थोड़ी सी साधना करनेपर मी सार अंट पर — संसारके अल्पन दुःखी जीवींका महान् भयसे उद्धार होता है (गीता २।४०)।

जिस तरह कुशल वैद्य रोगीके रोगका ठीक ठीक निदान माल्म करके रोगका उपचार करता है उसी तरह भगवान्ने भी संतरके दुःखने ग्रस्त जीवों के दुःखका मूल कारण अधिया प्रान्थ, हृदयग्रन्थ अर्थान् अविद्याक, कामना , और कर्मको , जानते हुए, जो श्रीगीताम मोघशान, मोघाशा और मोधकर्मके नामने कथित है, उनको दूर करनेके लिये क्रमकाः अध्यात्मचेता बनने, निराशीः एवं निर्मम होने तथा शाख-विहत कर्मोका एल अपने अर्पण करनेकी शिक्षा दी है।

इसी ईश्वरप्रणिधानको महर्षि पत इलिने अपने क्रिया-योगमें मुख्य मानते हुए इसीने सम्मधिनिद्धि§का उपदेश किया है। और महर्षि ज्यासजीने अपने माध्यमें ईश्वरप्रणि-धानका अर्थ 'मन कर्मोंको परम पुरुष (परमेश्वर ) के अर्पण करना' किया है।

भगवान्के उपर्युक्त मतका अनुष्ठान करनेके, जिसका उपद्दा श्रीमन्द्रगवद्गीता (३ । ३०) मे है, साधक पञ्चक्रेशसे मुक्त हो जाता है-जिनका वर्णन इसी मतके आगे और पिछ-के दो दो श्रोकोमें है। अर्थान् कर्मफलके सन्याससहित ईश्वरमें कर्म अर्थण करनेसे अविद्याजनित आसक्ति नहीं रहती (गीता ३ । २५ )। अध्यातमचेता होकर सेवकके समान स्वामीके प्रसन्नतार्थ कर्म करनेसे भी कर्म करता हूँ इस प्रकारको 'अस्मिता' नष्ट हो जाती है (गीता ३ , २७)। निराह्मीः होकर कर्म करनेस कर्मफलके प्रति रागादि नहीं रहते (गीता ३ , ३४) और निर्मम होनेसे अभिनिचेश दूर हो जाता है, साधक स्वधर्म साधनमें हो मरणके भयके बदले निधनको श्रेय समझता है (गीता ३ । ३५ )।

भगवान्के इस सुगम एवं सुलभ मतमें सब कमेंके सन्यासका आशय यह है कि साधक जो शास्त्रविहित कर्म करता है (जिस प्रकार अर्जुनका शास्त्रोक्त कर्म युद्ध था) -जिसके न करनेसे सिद्धि, सुख और सद्गति नहीं मिलती

 अवद्या भगवान्कां न गानना, आस्मशान न होना अर्थात् सांस्रिक पदार्थोकी ईश्वरसे पृथक स्वतन्त्र मन्ता समझना

† कामना पदार्थीया स्वाधीत सत्ता जानकर उनके पानेकी इच्छा।

📫 ६र्भ- रतके पानेक लिथे कर्मका अनुष्ठान ।

🖇 'सम विसिद्धिरीश्वरप्रशिधानाद' ( बो॰ द० )

(गीता १६ १ २३ २४) - वह कर्म अर्थात् यक्षः दानः, तपक और यक्षमे वचे हुए अमृततुस्य अन्नका भोजन भगवान्का नाम छेकर करना चाहिये और उसका फल भगवदर्पण कर देना चाहिये (गीता ९ । २७)। ऐसा करनेसे उसको समाग्रभ फलका कर्मबन्धन नहीं होगा।

इसलिये अद्वैतमतके प्रयक्तिक आस्तिकदिरोमणि स्वामी श्रीशक्कराचार्यजीने भी 'ग्रीय सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य' का अर्थ गीता २ । २० के भाष्यमें 'परमेश्वरके लिये सेवकके समान सब कर्म करना' किया है । और श्रीरामचरितमानसमें परमभक्त काकभुशुण्डिजीका भी यही मत है —

> सेवक सच्य भाव बिनु भन्न न तरिक उरगारि । मजहु राम पद प्रंकन अस सिद्धांत विचारि ॥ ( उत्तरकाण्ड )

और अद्वैतमतके आचार्य श्रीविद्यारण्य स्वामीने अपने विख्यात ग्रन्थ पञ्चदशीमे अविद्या-कामना-कर्मरूपी हृदय-ग्रान्थके निवारणार्य वैराग्य, ग्रोध और उपरितका जो वर्णन किया है, उसका आधार भी भगवान्का यही मत है; अर्थान् कर्मफळका त्याग 'वैराग्य', अध्यात्मचेता होना 'बोध' और निराशीर्निर्मम होना 'उपरित' है।

तथा भक्तिमार्गके आचार्य श्रीवलभाचार्यजीने सासारिक विषयोंके प्रति अनासिक और भगवचरणेंग्में आसिक होनेके लिये विद्याके जो पाँच भेद —साल्य, योग, तप, बैराग्य और भक्ति बतलाये हैं, उनका सिद्धान्त भी भगवान्के इस मतमें उपदिष्टसाधनों अर्थात् कर्मपलके संन्याम तथा अध्यात्म-चेता, विगतज्वर, निराशी और निर्मम होनेपर निर्मर है। इसीलिये भगवान्का यह मत कर्मयोगी, भक्तियोगी और शानयोगी समीकी साधनाके लिये है।

#### (३) साधक

ये मे सवसिदं निरयमनुविद्यन्ति मानवाः । अञ्चायन्तोऽमस्यन्तो सुन्यन्ते तेऽपि कर्मभिः॥

(गीता ३ : ३१)

जो मनुष्य श्रद्धापूर्वकः दोषदृष्टिको त्यागकर अर्थात् इन्द्रियसयमः मननः ज्ञानतत्परता और निष्ठाद्वारः इन्द्रियः मन और बुद्धिके दोशोंको दूर करके भगवान्द्वारा उपदिष्ट मतके अनुसार अनुष्ठान करते हैं, वे कर्मकथनसे छूट जाते

\* देव-द्विज-गुरु-प्राञ्च-पूजनादि सारिवक्ष नप

हैं। साधकको यह बुद्धियोग भगवान्का प्रेमपूर्वक भजन करनेसे प्राप्त होता है (गीता १०। १७)।

निर्गुणमतसे इस स्कुणमतमें यह विशेषता है कि निर्गुणोपासक अपने उद्धारका भार स्वयं अपने ही ऊपर छे लेता है, जिसमे उसकी अनेक विभोका सामना करना पड़ता है; परन्तु सगुणब्रह्म भगवान्का भक्त अपने समस्त कर्मोंका फल दयासागर भगवान्को सौपकर निश्चिन्त हो जाता है।

इसीलिये ज्ञाननिष्ठ साधक, सब प्राणियोंके सुद्धद् पुरुषोत्तम नगवान्की सर्वप्रकारसे सेवा करके कृतार्थ होते हैं (गीता १५ । १९-२० ) ।

यद्यपि भक्तजन, सर्वभूतहितरत होकर, अहिन्हा भगवान्की वेबामे ही मग्न रहते हैं और जन्म-मरणके त्रास्से अभ्य होनेके लिये भगवान्से प्रार्थना न करके उनके स्नेहकी ही कामना करते है---

कुटिक कमें के जाहिं मोहि जहँ-जहँ अपनी बरिआई । तहँ तहँ अनि छिन छोह छाड़ियो कमठ अंडको नाई ॥ (बिनवर्णातका)

तथापि मक्तभयहारी भगवान् उनको केवल सम्पूर्ण विमोंसे ही पार नहीं कर देते (गीता १८।५८) अपितु उनका योगक्षेम भी खबंबहन करते हैं (गीता १।२२)।

केवल सदाचारी भक्तोपर ही भगवान् अनुप्रह करते हों, यह बात नहीं है; प्रन्युत यहि दुराचारी भी भगवान्की सेवा करने लगें तो वे भी धर्मातम और साधु होकर शान्ति पाते हैं (गीता ९ । ३०-३१) )

एतदर्थ सभी मनुष्योंकी शोभा भगधान्की नेवा करनेमें है---

> करना सिंधु मक्त चिंतामनि सोमा सेवतहूँ। (बिनयपविका)

परन्तु जो साधक भगवान्के उपर्युक्त मतमें उपिद्द सम्पूर्ण साधनको एक साथ करनेमें असमर्थ हैं, उनकी सुविधाके लिये भगवान्ने नैष्कर्म्यसिद्धिका यह सोपान बताया है कि साधक परमात्मामें मन और बुद्धि लगाकर अध्यात्म-चेता वनें (गीता १२।८); जो ऐसा नहीं कर सकते, वे अभ्यासके द्वारा संसारकी समस्त कामनाओंको छोड़कर अर्थात् निराशी: होकर केवल मगवहर्मनकी इच्छा करें

## करुयाण ---

#### CO TO



नैहरान्युजस्यामलकोशलाङ्गं सीतालमारोपितवासभागम् । पाणौ महासावकचारुचार्पं समामि रातं रहुवंशनायम् ॥

(गीता १२। ९); जिनके लिये यह भी अद्यान्य हो, वे भगवदर्य कर्म करें (गीता १२। १०) और जो इसमें भी अद्यक्त हों, वे कर्मफलकी ममता त्यागकर कर्म करें (गीता १२। ११)।

अवस्य ही ऐसी दशामें सम्बक्षको तत्त्वदर्शी शानितृष्ठ गुरुके समीप आकर साधनका अभ्यास करना चाहिये। क्योंकि विना गुरुके शान नहीं होता—गुरु यिन होइ कि ग्यान ११

भगवान्के साधनका तत्त्व समझनेके लिये श्रीगुरुकी शरणमें जानेके पूर्वसाधकको श्रद्धावान्, ज्ञानतत्वर, संवतेन्द्रिय, गुरु-शुश्रूपादिसे सुक्त और परिप्रश्न करनेकी मितिसे सम्माब होना चाहिये- -जैसा कि भगवान्ने अर्जुनको उपदेश किया है (गीता ४ । ३४, ३९) और छान्दोग्योपनिषद्में भी भूमविद्याके प्रकरणमें साधकके लिये इन्हीं सब अर्थान् श्रद्धा, विज्ञान, मित, कि निष्ठा (गुरु-शुश्रूपादि) और कृति (इन्द्रियसयम) को आवश्यक बतलाया गया है।

इन्हीं पद्धसाधन अर्थात् श्रद्धाः, ज्ञान, मति, इन्द्रियसंयम और निष्ठाका वर्णन रामचरितमानसमें काकभृशुण्डिजीने इस प्रकार किया है—

सदगुरु बैद बचन बिसासाई ! संजम× यह न विषय के आसा ॥
रघुपति भगति सजीवन÷ मूरी ! अनूपान श्रद्धा मति पूरी ॥
गहि विधि मलेहिं सो रोग नसाहीं ! नाहिं त जतन कोटि नहिं जाहीं ॥
जानिश तब मन विरुज गोसाँई । जब उर बल बिराग अधिकाई ॥
सुमति दुष्या बाढ्इ नित नई । विषय आस दुर्बलता गई ॥
विमल ग्यान जल जब सो नहाई । तब रह राम भगति उर छाई ॥
( उत्तरकाण्ड )

ऐसे साधनसम्पन्न साधककी स्थितिका वर्णन गोस्वामी-जीने इस प्रकार किया है---

आनकी बीवन की बिल कैहीं।

चित कहै राम सीयपद परिहरि अब न कहूँ चलि जैहीं ॥१॥

- मति—अर्थाद् मननपूर्वेक परिश्रस करना ।
- † निष्ठा-—गुरुक्क्रभूगदितत्परस्तं अक्कविकानाय ।

( छा ॰ उ॰ शाङ्करमाध्य )

🗜 कृतिरिन्द्रियसंयमध्यत्तेकामताकरणं च ।

( छा० उ० साङ्करभाष्य )

- ६ 'गुरुके वचनमें विश्वास' से निष्ठाका तात्पर्य है।
- 🗴 इन्द्रियसँयम अर्थात् कृति
- ÷ छान्दोग्योपनिषद्भें भी भूमाको असृत कहा गया है।

उपजी उर प्रतीति सपनेहुँ सुक्ष प्रमु पर निमुख न पैहाँ । मन समेत या तनु के बासिन्ह इहे सिखानन देहाँ ॥२॥ अननि और कथा नहिं सुनिहीं, रसनाँ और न गेहाँ । रोकिहाँ नयन निलोकत औरहि, सीस ईसही नेहाँ ॥३॥ नातो नेह नाथ या किर सब नातो नेह बहेहाँ ॥ यह छत्र भार ताहि नुलसी जग जाको दास कहेहाँ ॥४॥

इस विनयमें भगवान्के उक्त मतमें उपदिष्ट सभी साधनेंं कका समन्वय रुचिर रूपमें मिलता है। यथा—

(१) 'जानकीजीवन की बलि जैहीं।'

अर्थात् जिस प्रकार श्रुतिमें देवताओं द्वारा परमात्माको भेट अर्पण करनेका वर्णन है —

ता यो वैद।स वेद ब्रह्म।सर्वेऽसमै वेदा व्यक्तिमावहन्ति। (तै०३०१।५१५)

उसी प्रकार साधक अपना समस्त कर्मभल भगवान्के अर्थण कर देता है, भगवान्पर अपना सर्वस्य निछावर कर देता है।

(२) 'चित करै राम सीयपद परिहरि अब न कहँ चित जैही ।' भगवान्के चरणचिन्तनके अतिरिक्त किसी अन्य विषयमें चित्तका न लगना ही अध्यात्मचेताका सन्दर लक्षण है ।

(३) 'उपजी उर प्रतीति सपनेहुँ सुख प्रभु पद निमुखन पैहों। मन समेत या तन् के बासिन्ह इहै सिखावन देहों॥ श्रवनिन और कथा नहिं सुनिहों रसनाँ और न गेहों। राकिहों नयन विलोकत ओरहि, सीस ईसही नैहों॥

अर्थात् भगवान्के विवा किसी दूसरे विषयकी कुछ भी कामना न करना और अनणा नयन आदि इन्द्रियों तथा मनको सब ओरसे खींचकर भगवद्विषयमें स्थिर कर देना ही अध्यात्मचेताके साथ-साथ निराशीः होना है।

\* इस विनयको पहली, दूसरी और तीसरी पद्धिमें पद्धदशी-विद्वित वैराग्यके कारण, स्वरूप और फल, चीयी और याँचवाँ पद्धिमें बोधका कारण, छठीमें स्वरूप और फल तथा सातवीं और आठवीं पद्धियोमें उपरित्येक कारण, स्वरूप और फलके लक्षण कामशः समाविष्ट हैं। इसी प्रकार श्रीविक्तभाचार्यजीका 'सांख्य' पहली पद्धिमें, 'योग' चौथी, पाँचवाँ और छठी पद्धियोमें, 'तप' और 'भक्ति' तीसरी पद्धिमें तथा 'वैराग्य' सातवीं और आठवाँ पद्धिमें वर्णित है। (४) 'नातो नेह नाथ सो करि सब नाता नेह बहैरी ।' यह अध्यात्मचेताके साथ सासारिक विपयोमें ममला न रखनेका उन्कृष्ट उदाहरण है ।

(५) 'मह छन मार ताहि तुलमी जन जाको दास कहैती ।'
और यदि सासारिक सम्बन्धोंको तोड़ देनेसे कोई बुरा
माने तो इसकी चिन्ता भी साधककी नहीं रहती। वह
संसारकी सब निन्दा स्नृतिका भार भगवानको सीपकर शोक
एवं सन्तापसे रहित हो जाता है। यही विगत ज्वर हो जाना
है।

इमीलिये अनित्य सुखको छोड्कर परमात्माका भजन करनेसे परमानन्दकी प्राप्ति होती है। इस भजनसे भगवान्की उस सेवासे तात्पर्य है जो भगवान्को प्रिय हो, अर्थात् जो भगवान्को रिचकर हो। भगवान् सब प्राणियोंके सुद्धद् हैं तो हम सब सेवकोंको भी सर्वप्राणियोंके हितमें रत रहना चाहिये; भगवान् साधुओंके परिचाणके लिये अवतार लेते है, इसीलिये हमलोगोंको भी साधुसेवी होना चाहिये; मगवान् धर्मकी संस्थापना करते रहते हैं तो हमारे लिये भी भगवान्के आक्षान्सार धर्मका पालन करना उचित है; भगवान् आलस्यरहित सब कर्मोंमें बर्त रहे हैं, अत्यय हमलोगोंको भी शास्त्रविहित स्वव्याश्रमोचित कर्तव्य कर्ममेलने रहना चाहिये (गीता१८।४५) इन कर्मोद्वारा भगवान्की सेवा करनेसे ही हमलोगोंको सिद्धि मिल सकती है (गीता १८।४६) और असक्त बुद्धिसे निष्काम होकर भगवान्की सेवा करनेपर नैष्कम्येसिद्धि (गीता १८।४९) अर्थात् परम मुक्कि प्राप्ति होती है (गीता १८।४९)। सध्यक चाहे तो नित्य विभ्तिके सुख्यमें और चाहे भगवान्की लीलायिभ्तिमें रमण कर सकता है। अवस्य ही उसको संसारसे मुक्त होकर श्रीचरणोंमे पहुंचनेका अधिकार प्राप्त हो जाता है।

सब माधन कर सुक्त सुहाबा। ज्यान राम सिव दरमन पादा ॥ , रामधीरनमानस )

#### ~~\$\##\#

# प्राणशक्तियोग और परकायप्रवेशविद्याका पूर्वरूप

( लेखक ---पण्डित श्रीव्यम्बक भारकर शास्त्री खरे )

प्राण क्या है, प्राणशारीर क्या है—इत्यादि विषयोंका विस्तारपूर्वक विवेचन अवतक किसी ग्रन्थमें नहीं मिला ! इस कठिन काममें हाथ डालनेका हेतु यही है कि इस लेखको पढकर इस विषयका विचार करनेमें पाठकोंकी प्रवृत्ति हो प्राणशक्ति क्या है और प्राणशक्तियोग किसको कहते हैं ! इसीका अहापोह, इसल्ये, इस लेखमें किया जायगा । विषयका सम्यक् उद्दोधन हो, इसके लिये इसके नीचे लिखे अनुसार आठ विभाग किये हैं—

(१) प्राण क्या है ? (२) प्राणमय शरीर किसको कहते हैं ? (३) प्राणायाम क्या है ? (४) अन्नमय कोशके सःग प्राणमय कोशका क्या और कैसा सम्बन्ध है ? (५) प्राणायामके द्वारा प्राणमय शरीरको अन्नमय कोशके वाहर निकाल ले जानेकी प्रक्रिया। (६) जीव प्राणमय कोशको अन्नमय कोशके बाहर ले जाकर किस प्रकार आपाततः स्था बुद्धिगृहीत कर्म करता है ? (७) प्राणमय कोशके शानसे लाभ। (८) प्राणशक्तियोगकी फ्लश्र्तीत।

१. सर्वसाधारण लोगोंकी धारणा यह है कि प्राणवासु ही

प्राण है। प्राणायामका वियेचन करते हुए योगमन्थों में प्राण-वायुको प्राण और प्राणायामको श्वासायाम कहा गया है। श्रीपतञ्जलि महामुनिका वचन है—'तिस्मन् मृतिश्वासप्रश्वासयो-गीनिविच्छेदः प्राणायामः। प्रच्छर्दनिवधारणाभ्या वा प्राणस्य १ अर्थात् श्वास प्रश्वासकी गतिको वद करना प्राणायाम है। अमृतनादोपनियद्में सी प्राण-प्राणायामकी ऐसी ही परिभाषा की गयी है

> 'रुचिरं रेचकं चैव बायोराक्षर्यणं तथा। प्राप्तायासाद्ययः प्रोक्तः रेचकुरुमकपूरकाः॥ क्रिः पठेदायतः प्राणः प्राणायामः स उच्यते।'

श्रीमद्भागवतमें 'दश कृत्या त्रिषवणं मासादर्याम् जितोऽ-निलः।' यह कहकर यह शतलाया है कि प्रातःकाल, मध्याह्मकाल और सार्यकाल—तीनों समय नित्य दस प्राणायाम तीन महीनेतक बराबर करें तो वह मनुष्य जितानिल हो सकता है अर्थान् वायुको जय कर सकता है। श्रीमद्भगवद्गीतामें भी 'प्राणा-पानौ समी कृत्या नासाम्यन्तरचारिणी।' अपनाने सुहृति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे।' 'प्राणान् प्राणेषु अहति' इत्सदि वचनोंके प्राणदाब्दका अर्थ प्राणवायु ही किया जाता है।

र. पुरुषमूक्तमें 'प्राणाद् वायुरजायत' यह बचन है। इसमें यह बतलाया है कि वायु तत्त्व प्राण-तत्त्वसे उत्पन्न हुआ है। अर्थात् प्राण और बायु तो मिन्न तत्त्व हैं। पृथ्वी, अप् तेज, वायु और आकादा —ये पञ्चतत्त्व यथाक्रम एक-से-एक अधिक सूक्ष्म हैं। उसी प्रकार प्राणतत्त्व भी वायुतत्त्वकी अपेका अधिक सूक्ष्म हैं।

प्राणाद्ध्ये व खश्चिमानि भूतानि अयन्ते । प्राणेन जातानि जीवन्ति । प्राणं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति ॥

-यह तैक्तिरीयश्रति है । 'प्राणी वा ज्येष्टः श्रेष्टश्च' ( छान्दोग्य ), 'प्राणो वै बलम्' ( बृहदारण्यक ), 'प्राणो वा अमृतम् । आयुर्नः प्राणः । राजा मे प्राणः ।' इत्यादि इसी आदायके उपनिषद्-यचन हैं । कासी गुरुकुलके संस्थापक श्री अभयानन्द सरस्वतीने प्राणायामविधिपर एक ग्रन्थ लिखा है। उसमे अग्णविद्यानामक अध्यायमे प्राणका वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि 'परमान्मा प्रकृतिमेंसे प्राण बनाता है ।' प्राण सामान्य और विशेष नेदसे दो प्रकारका है । प्राणतस्य सम्पूर्ण जगत्मे व्यापक है, अर्थात् दृश्य और श्रेय जगत्की अपेक्षा वह अधिक सूक्ष्म है । अथवीवेदमें प्राणकी महिमा यह कहकर गायी गयी है कि 'प्राणाय नमो यस्य सर्वमिद वशे ।' अर्थात उस प्राणको प्रशाम है, जिसके बशमे यह सारा जगत है। प्राण प्रथ्वीपर है। अन्तरिक्षमें है। चलोकमे है। चलोकमे प्राण सर्य किरणोदारा आता है और अन्तरिक्षमे स्थित प्राण वर्जन्यके द्वारा पृथ्वीवर आता है और पृथ्वीपर आनेके पश्चात यह वायुतस्थमं मिलकर रहता है । युलोकगत और अन्तरिक्ष गत प्राण ही सब जीवोकी जीवनशक्ति है। प्रश्रोपनिपद्के

'अधादित्य उदयन् यत् प्राची दिशं प्रविश्वति तेन प्राच्यान् प्राणान् रिमञ्ज सिक्षधत्ते। यहिंशणां यस्प्रतीचीं यदुदीचीं यदधो यदुध्वै यदम्तरा दिशो यस्सर्वे प्रकाशयनि तेन सर्वान् प्राणान् रिक्सिष्ठ सिक्षधत्ते।'

— इन वचनोंसे वही पता लगता है कि स्वेदेव अपने रिप्तमजालसे बुलोकका प्राण पृथ्वीपर लाते हैं। इसी प्रकार 'प्राणो हि सर्वः प्राणश्चन्द्रमाः। प्राणमाहुः प्रजापितः प्राणो विराट् प्राण, देष्ट्री प्राणं वर्षपुपासते .' इन वचनोंसे यह मान्द्रम होता है कि स्वं, चन्द्रमा, प्रजापित, विराट् आदि प्राणरूप ही हैं। 'प्राणापानी प्रीहियवी अनङ्बान् प्राण उच्यते।' इस वचनमं प्राण और अपानको ब्रीहि और यव कहकर उनका संग्रह करनेवाले अनङ्बान्

(बैल) को प्राण कहा है। इन सम बचनोंसे यही सिद्ध होता है कि प्राणतत्त्व प्राणवायुसे भिन्न है।

३. प्राणेतन्यका प्राणवायसे मिन्न होना व्यावहारिक उदाहरणुमें भी दरसाया जा सकता है । जीव जब गोर्भाशयमें होता है, तब उसे प्राणवायके मिलनेका साधन नहीं रहता: गर्भमें रहते हुए ब्राइर्स वह प्राणवाय नहीं है सकता । तथापि सातवें महीनेंस ही यह हिलने-डोलने लगता है और उसके हृदयमें रक्ताभिसरणको क्रिया होती रहती है । ऐसी हालतमें उसका जीवन भागवासुपर नहीं, बल्कि प्राणतस्वपर निर्भर करता है। मत शरीरमें प्राणवाय जा आ सकता है। पर उससे मनुष्य जी उठे, यह नहीं हो सकता। मुर्च्छित मनुष्य, जलमें इबा हुआ मनुष्य, डाक्टरके चीरा देनेके पहले दवा मुँपाकर दारीरकी स्मृति खोया हुआ मनुष्य और समाधिमें स्थित बोगी इन सबके शरीर मृतवत् हुए रहते हैं, श्वास-प्रश्वासकी क्रिया उनमें नहीं होती। परन्त्र उनके शरीरोंमें प्राणतत्त्व बना रहता है, इसलिये श्वास-प्रश्वासकी क्रिया उनमें फिरसे आरम्भ हो जाती है। कर्नल टाउनशेंडने अपनी इच्छामे अपना प्राणमय शरीर अपने अन्नमय शरीरसे बाहर निकाल लिया था । उस समय तीन सर्जनोने उनके शरीरकी परीक्षा करके यह निर्णय दे दिया था कि इनकी मृत्य हो गयी । उनकी नाडीः, रक्ताभिसरण और हृदयकी कियाएँ सब बद थी। शरीर ठडा पड़ जुका था, नसें तन गयी थीं। परन्त फिर भी कर्नेल टाउनशेंड फिरसे अपने प्राणमय शरीर-के साथ उस शरीरमें आ गये और ऐसे उठ बैठे जैसे कोई सोकर उठा हो। मास्को शहरकी एक बालिका १४ दिन मुर्छितावस्थामे थी । तीन बार उसका प्रेतसस्कार भी किया गया , पर हर बार अन्तिम क्षणमे वह जागकर उठ बैठती । महाराज रणजीतसिंहके दरबारके योगीकी कथा प्रसिद्ध ही है। छः फुट नीचे जमीनमें उन्होंने अपने आपको गाड लिया। अपरसे बहु अमीन जोती-बोयी गयी, उसकी चारी ओर सगीनका पहरा बैठाया गया । सात दिन बाद योगी महाराज के सामने बाहर निकले महाराजसे उन्होंने कहा, भी वहाँ बढ़े आनन्दमे था।' इस तरहकी योगकिया करनेवाले लोग आज भी मौजूद है। इन उदाहरणोंसे यही स्पष्ट होता है कि प्राण एक स्वतन्त्र तन्त्र है।

४. वैशिषक दर्शनमें प्राणतस्यका कोई वर्णन नहीं है, पर आकाशको ही प्राणतस्व और नित्य द्रव्य माना है। जैन-दर्शनमें आकाशतस्वके लोकाकाश और अलोकाकाश दो भेद हैं, लोकाकाद्य मर्यादित और अलेकाकाद्य अमर्यादित और नित्य हैं; द्वारीरके जीव और पुद्गल -दो भेद हैं; पर प्राण और प्राणमय कोद्यका कोई वर्णन नही है । कणाद 'अणु-अणु' कहते-कहते उसीमें मरान हो रहे और महर्षि वतक्कलि यह बतला गये कि मनःस्वयम करो और इससे विभिन्न विभूतिरूप शानमण्डारकी कुक्कियाँ अपने हाथमे कर लो, जैसे 'नाभिचके कायन्यूहज्ञानम्।' परन्तु दारीरको जीवित रखनेवाले प्राणनस्वका या प्राणमय दारीरका उन्होंने पता नहीं दिया।

५. सक्ष्म दृष्टिसे विचारिये तो सृष्टिके इस मूर्तस्यको प्राप्त होनेमें ईश्रधंकरूप, देवसंकरूप और ऋषिसंकरूप-ये तीन संकल्प कारण हए हैं। ईशसंकल्पके सूक्ष्म परमाण हुए, देवसंकलके उनकी अपेक्षा स्थूल और ऋषिसंकल्पके उनसे भी अधिक स्थल हए । ईशसंकल्पसे देव निर्माण हए और देवसंकल्पसे ऋषि और मानव निर्माण हए । ईशसकल्पसे प्रथमतः मन और अनन्तर आकाशादि अपञ्चीकृत पञ्चतन्त्र निर्माण हुए और इन अपञ्चीकृत पञ्चतन्त्रींसे पञ्चीकृत स्थल पञ्चतत्त्व उत्पन्न हुए। ईशासकल्पके ये स्थूल मूर्त्तरूप ही प्रकृति-परमाण् हैं । ईशसंकल्पसे धाता उत्पन्न हुए और उनमें 'यशपूर्व कल्पर्यामि' की भावना उत्पन्न हुई । उस भावनासे आदित्य-परमाण और उनसे सूर्यग्रहींसहित सूर्यमाला उत्पन्न हुई । इसके अनन्तर मानसपुत्रादि मानस सृष्टि हुई और फिर जारज सृष्टि । जन्मको प्राप्त होनेवाला जीव जगदात्मा सूर्यसे सर्य परमाण और फिर मनके लिये चन्द्रमण्डलसे चन्द्र-परमाण ग्रहण करता है और नीचे उत्तरते हुए वह अन्य ग्रहोंसे भी अपने प्रारम्धकर्मभौगके लिये तत्तन प्रहोपप्रहोंके शुभाश्य-फलदायी परमाण् ब्रहण करके पृथ्वीपर आता और माताकी कोखर्मे आकारा, तेज, अपू, वायु, पृथ्वी -इन पश्चीकृत तत्त्वींसे अपने प्राणशरीरके सजातीय प्राण-परमाणुओंका ंग्रह कर अपना अन्नमय शरीर निर्माण करता है और इस प्रकार पूर्वकर्मानुरूप भोग भोगनेके छिये अपने प्राणमयः मनोमयः थासनामयः, विज्ञानमय और आनन्दमय कोशीसहित भोगायतन अनमय शरीर धारण करके माताकी कोखरे बाहर निकलता है । सूर्यमण्डलसे आदित्यप्राण-परमाणु और चन्द्र-मण्डलसे चन्द्र-परमाण् लेकर जीव जब पृथ्वीपर आता है तब ज्योतिषीलोग उसकी लग्नकुण्डली और राशिकुण्डली फैलाते और तत्तद ग्रहोंका बलाबल देखकर जीवके मुख-दुःखादि भोगके स्थान और समय निर्दिष्ट कर देते हैं। इससे यह पता लगता है कि जीवके अन्नमयः प्राणमय और मनोमय कोश सूर्यसे दैनिन्दन गतिके साथ प्रसृत होनेवाले प्राण-परमाणुओं से बने हुए हैं। अर्थात् यही सिद्ध हुआ कि प्राणमय कोश के संघटक प्राण परमाणु और आसोच्छ्यासके प्राणवायु एक दूसरेसे मिन्न हैं। समस्त दृश्यादृश्य जगत् सिद्धानन्दस्वरूप है इस सिद्धान्तके अनुसार प्राण-परमाणुओं में भी सक्ता, चेतना और शान अवाधित, चिलत अथवा संघटित हैं। सूर्यमण्डलसे निकले हुए प्राण तेजोरूप हैं, इसिलये प्राणमय शरीर भी तेजोरूप हैं। साधारण मनुष्य भी स्वप्नकी अवस्थामें अपने शरीरको प्रकाशरूप ही देखता है, चाहे रात अधेरी हो और समीप कोई दीप भी जलता हुआ न हो।

६. थिआसोफिकल सोसायटीके आरा प्रवर्तक महात्माओं-का बाह्य जगत्में प्रतिनिधित्व करनेवाली मैडम ब्लावेट्स्कीने यह कहा है कि हमारे रक्तके अदर जो ग्रुभ्न और ताम्रबिन्द् हैं। उनमें ताम्रबिन्दओंके अंदरके अयरकण ही प्राण-परमाणुके घटक हैं। उनके मतले जीवन एक सूक्ष्म गति है; जिसे प्राण कहते हैं, यह एक स्वयंभू शक्ति है। यह शक्ति जगत्के धाता सूर्यसे मनुष्यको प्राप्त हुई है। यह शक्ति पृथ्वीपर काम आनेके लिये तेज, आकाश, वायके साय होकर तथा जनलोक, महलींक, स्वर्लीक और वलोकादि लोकों में से आते हुए परिषद होकर विद्यदाकर्षणरूप परमाणुओं से मनुष्यका प्राणमय शरीर निर्माण करती है । यहाँ प्राणको शक्ति कहा है। परन्तु शक्ति ( Force ) होनेपर भी उसके कार्यश्चम होनेके लिये किसी न-किसी प्रकारका साधन होना जरूरी है। विद्युत्कणोंमें प्रकाशशक्ति है और उसीका दूसरा रूप उष्णताशक्ति है। इन शक्तियोंके प्रभावशाली होनेके लिये षिद्यत्कर्णोकी आवश्यकता रहती ही है। इसलिये विद्युत्कण कहे या प्राण परमाण कहें, वे और उनकी शक्ति बायु-कण और वायुशक्तिसे भिन्न ही प्राण-परमाणु और प्राणशक्ति दोनों ही वाय-परमाण और वायशक्तिसे सूक्ष्म हैं और प्राणमय शरीर ( Astral body ) आकाश-धरीर( Ethereal body ) तथा अन्रमय हारीरकी अपेक्षा सूक्ष्म हैं। अञ्चमय शरीर और आकाश-शरीर दोनों ही कुछ ही दिन, कुछ ही वर्ष बने रहते हैं। चीन अधवा ईजिप्ट देशक्षालींके भागी?—रासायनिक प्रक्रियासे रक्खे हुए मृत मनुष्योंके ऐसे ही अन्नमय शरीर हैं (चित्र नं०१ देखिये ) । परन्तु प्राणमय श्रारीर पाँच-पाँच सी, हजार-हजार वर्षतक भी बने रहते हैं । यथार्थमें वर्ष अथवा कालकी गणना

## कल्याण 🤝



चित्र सं०१ -चीनदेशमें मृत्युके बाद सम्झालकर रक्ष्ये हुए स्थूल शरीरक पास आधा हुआ जीवका प्राणमय शरीर ! [ देखिये पृष्ठ ४०६ ४१२

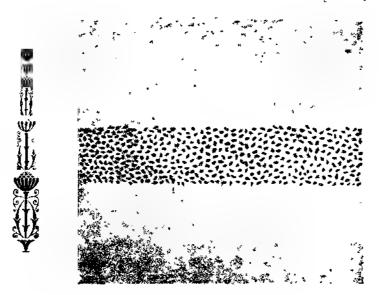





इस पृथ्वीपर ही है और अन्नमय तथा आकाशमय कोशपर उसका नियम चलता है। युलोकमे तो कालगणना है ही नहीं। पाँच सी और इजार वर्षकी जो अविष कही, वह इस कारण कि १००० वर्ष पूर्व इस पृथ्वीपर जो महातमा शरीरसे थे, वे अब भी पृथ्वीपर माध्यम (Medium) की सहायतारे उस कालकी बातें बतलाते हैं, जो इतिहासकी दृष्टिने भी ठीक उत्तरती हैं।

 रसायनशास्त्र और वैद्यशास्त्रसम्बन्धी इतने अगाध आधिष्कारोंके होनेपर भी अभीतक वैज्ञानिकोंको यह पता नहीं चला कि प्राण अथवा जीवन क्या है। डॉ॰ वानडेन बाकने लदनके 'फोरम' पत्रके जनवरी १९३५ के अक्कमें 'हम मरते कय हैं ?' इस विध्यपर एक लेख लिखा है। इस लेखमें प्रसङ्गतः प्राणकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि रक्तसे ही हृदयकी क्रिया होती रहती है, इसलिये रक्त स्वय एक महान शक्तिशाली पदार्थ है , पदार्थविज्ञानवेताओं-का विचार यह है कि हृदयकी कियासे रक्ताभिसरणकी किया होती है; यह सही होनेपर भी रक्तविन्दुओं के अंदर जो विद्युदाकर्पणशक्ति है, उसीके द्वारा जागरित शिराओंके पृक्तोंमेंसे होकर यह रक्ताभिसरणिकया होती है। शरीरके चलन-वलन व्यापारको ही जीवन मानकर यह बात कही गयी है। परन्तु आर्थर ए० बेल ( कैलिफोर्निया ) का यह कहना है कि शरीरके चलन-वलन व्यापारका चलना या चलाना मनुष्यकी मनोभूमिपर अवलम्बित है—देहस्थित जीवात्माका शरीर जब जीर्ष होता या अस्यत आचरण अथवा किसी अपधातमे भग्न या बेकार हो जाता है। तब वह अपने मनको आजा देकर स्थूलदेइके साथ अपना सम्बन्ध तोड़ डालता है। इससे भी यही बात पुष्ट होती है कि प्राणशक्ति रक्तविन्दुओंके अयस्कर्णीमें जो विद्यदा-कर्षणशक्ति है, वही है। वानडेन फ्रैंकका यह कहना है कि द्बदय और रक्ताभिसरणका नियमन शिखरी स्थान ( Medulla Oblangata ) से होता है। अपने यहाँके योगियोका भी यही मत है कि हृदयिकयाको शिखरीके द्वारा जब चाहे बंद और जारी किया जा सकता है। बालानन्द सरस्वती (वैद्यनायधामके) और अगम्य गुरु बात करते-करते अपनी नाडी और हृदयका चलना इच्छामात्रसे बद कर देते थे, इस भातको इस लेखके लेखकने स्वयं अनुभव किया है।

८. रक्तविन्दुका अयस्कण ही पाश्चाच्य विज्ञानका अणु

( Atom ) है । अणु एक सौरमण्डल या सूर्यप्रहमाला ही है। सौरमण्डलमें जैसे मध्यमें सूर्य है, वैसे ही अणुमें धनविद्युत्-केन्द्र ( Proton ) है और उसके चौतर्फा ऋणविद्यन्कण ( Electrons ) अत्यन्त वेगके साथ वर्तुल गतिसे घुमा करते हैं। धनविद्यत्कण बाहरसे शक्तिको अंदर खींचता है और अंदरसे बाहर फेंकता है। जब यह शक्तिको बाहर फेंकता है। उस समय ऋणविद्युक्तण बाहरकी कक्षासे भीतर कृद पहते हैं और जब यह शक्तिको बाहरसे अंदर खींचता है, उस समय ऋणविद्युतकण अंदरसे बाहर उछल पहते हैं। एक कक्षाने दूसरी कक्षामें ऋणविद्युत्कणीका यह ओ भ्रमण होता है, वह किसी नियमके अनुसार नहीं होता; उनकी यह किया बेरोक होती है। इनकी अनियत स्वैरवित्तका कारण क्या है। यह पदार्थिवशानवेत्ताओं के लिये बड़ी पहेली है। इन ऋणविद्यदणुओंके बहे समुदायके सम्बन्धमें कुछ नियम देख पड्ते हैं। पर व्यक्तिशः कोई ऋणविद्यदण किस समय किस गतिसे चलेगा, इसका निर्णय नहीं किया जा सकता — जैसे मानवरमाजके सम्बन्धमें समाजशास्त्रकी दृष्टिसे कुछ मोटे नियम बनाये जा सकते हैं, पर प्रत्येक व्यक्तिकी स्थिति और गतिका कोई अनुमान नहीं किया जा सकता।

९. अणुकी स्वैरगतिकं सम्बन्धमं भगवान् कणादका यह वैशेषिक सूत्र है कि 'अणुना मनसश्च आदां कर्म अहष्ट-कारितम् !' अर्थात् अणुके और मनके आदा कर्म ( या उनकी मौलिक स्वैरगति ) का कारण अद्दष्ट ही है ! अर्थात् यह गति स्वयंभू है ।

१०. ऋणाणु और धनाणु दोनोमेसे द्यक्तिकी लहरें उठा करती हैं। एडीधन कहते हैं कि ऋणाणुओं के कुछ ही प्रमानकार्य हमलोग जान पाते हैं। ऋणाणु शक्ति-तरङ्कोका केन्द्र है। उसके सम्बन्धमें हम जो कुछ जान पाते हैं, वह उसकी शक्तितरङ्कों ही। पाश्चान्य पदार्यविज्ञान ऋणाणु और धनाणुतक ही पहुँच पाया है। पर हन ऋण-धनाणुओं से शक्तिका आविमांब कैसे होता है, इसका उसे कोई पता नहीं चला है।

११. योगदीपिकामें प्राणकी इस प्रकार व्याख्या की गयी है-

प्राणो भवेत् परं महा जगल्कारणमध्ययम् । प्राणो भवेत् तथा सन्त्रज्ञानकोञ्चगतोऽपि वा ॥ क्षेत्रज्ञश्च तथा प्राणाः पश्चभूतेन्द्रियार्थकाः । प्राणार्थार्वेति सिद्धान्तः श्रुतिभिः समुदीरितः ॥ —-तात्पर्यः, ज्ञानकोश यानी विज्ञानमय कोशमे जो प्राणशक्ति है वही प्राण है। श्वासोच्छ्वास अञ्चमयकोशके प्राण-अपान हैं। प्राण इनसे अधिक सक्ष्म हैं।

१२. सच पृछिये तो ऋणागु-धनाणु प्राण-परमाणुओके मूर्त्तरूप हैं। स्वय प्राण परमाणु इनसे अधिक स्कृम और अधिक कार्यक्षम हैं ऋणाणु और धनाणुके अन्तर्गत प्राण-परमाणु प्रकाशमय हैं। यह बात पाक्षाच्य विज्ञानकी प्रक्रियासे सिद्ध है। अयर्ववेदके एकाददा काण्डकी दूस्या ऋमा है

#### नमस्ते प्राण कन्दाय नमस्ते स्तनयिववे । नमस्ते प्राण विद्युते नमस्ते प्राण वर्षते ॥

टीकाकारोंने 'स्तनियक्तने' पदकी टीका 'वियुदात्मना विद्योतमानाय' इस प्रकार की है अर्थान् प्राण विद्युदात्मक है और परम्परया प्राणमय कोश प्रकाशात्मक है, यही स्पष्ट होता है। पाश्चास्य वैज्ञानिकोंकी अब यह राय हो चली है कि सब स्थूल शारीरिक कियाएँ विद्युच्छिक्तिमें ही हुआ करती है आधर्वणवेदके उपर्युक्त मन्त्रसे इसका समर्थन होता है। इससे यह मालूम होता है कि आयोग्त्रके जिन ऋषि मृत्यिमेंने प्राण-शक्तिको अनुभव कर उसकी कार्यपरम्परा निर्दिष्ट कर दी, उन्हीके सिद्धान्तकी और पाश्चास्य वैज्ञानिक भी धीर धीरे आ रहे हैं।

१३. कुछ पाश्चात्त्य विद्वान् एक प्रवाहशील पार्थिव अहा को, जिसे इन नेत्रेंसि नहीं देख सकते, प्राण कहते हैं , मानविद्युदाकर्षण (Human magnetism) को भी कुछ लोग प्राण कहते हैं जीवमें अपनी जो एक निजी शक्ति हैं (Metabolism), उसे ही कुछ लोग प्राण जानते हैं। और कुछ जीवन-रस (Protoplasm) तथा अव्यक्त जीवन रस (Ecloplasm) को प्राण मानते हैं , परन्तु ये चारों प्राणशक्तिके गुण हैं, स्वयं प्राण नहीं।

१४. टाडियाफ नामका एक जन्तु है, जो मैंक्षेरके निद-दुर्ग पहाइके ऊपर देखा जाना है, इसका आकार ्रै, इसके बराबर होता है, जल न मिलनेपर इसकी देह स्तृज जाती है और सुलनेपर यह बरसों इस तरह निश्चेष्ट पड़ा रहता है कि यह पता नहीं लगता कि यह जीता है या मरा मरा ही समझा जाता है, क्योंकि उसमें हिलने डोलनेकी कोई किया नहीं देखा पड़तीं। परन्तु बरसों इसी हालतमें पड़े रहनेपर भी यह देखा गया है कि इसकी देहको काट-काटकर उन दुकड़ोंको किसी कासके बर्तनमें रख दिया जाय तो नी इसकी प्राणशक्ति नष्ट नहीं होती। स्वत्य अस (zero degreh) की उष्णतावाले किसी पात्रमें हेलियम (सूर्यिकरणका एक घटक पदार्थ) द्रवित करके उसमें यह सूजी देह रक्खी जाय तो यह देखा जाता है कि यह जन्तु चैतन्य होता और हिलने-डोलने लगता है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस जन्तुकी स्वय चेतन शक्ति (Metabolism) मप्ट' होनेपर भी फिरसे आ जाती है। प्राणशक्ति उसकी देहमें इतनी सेयी हुई रहती है कि वैशानिकोंके लिये एक बड़ी पहेली हो जाती है और उन्हें इस गृह प्राणशक्तिका पता नहीं चलता।

१५, इस प्रकार पश्चात्त्य वैज्ञानिकोंको असीतक प्राण शक्तिका पता नहीं लगा । हमारे यहाँके प्राचीन शास्त्रकार इस शक्तिको खूब जानते थे । प्राणशक्तिके सम्बन्धमें उन्होंने जो-जो कुछ कहा है, उसको अलग रक्ये और अपेक्षाकृत आधृतिक कालमें आवें तो प्राणशक्तिकी न्याख्या गौतमबुद्धके इस वचनमे मिलती है कि 'प्राणशक्ति सर्वेच विद्यमान है, अभेदाहै और अविभाज्य है।' अर्थात् यह नई। कहा जा सकता कि प्राणशक्ति अमुक स्थानमें है और अमुक स्थानमें नहीं , जिन सूर्य किरणोंके साथ सूर्यदेव इस विश्वपर सतत प्राण शक्तिकी वर्षा कर रहे हैं। उन सूर्यकिरणोंको यानी प्रकाशको विभाजित किया जा सकता है प्रकाशके तरङ्गवाद (Wave theory) या अन्दोलनकी क्रियाका निरीक्षण करनेने यह देख पड़ता है कि एक प्रकाश-तरङ्गके अन्तिम विन्दु और दूसरी प्रकाश तरङ्गके आरम्भ बिन्दुके बीच थोड़ा अन्तर हुआ करता है मैगास फार्स्स अथवा आइनस्टीनके अशपरमाणुवादमे भी यह बात सिद्ध होनी है कि प्रकाशका विभाजन होता है प्रकाशतर होके परस्पर आन्दोलनमें प्रकाश-विच्छेद होता है, यह बात नीचे दिये हुए उदाहरणसे स्पष्ट होती है

१६. एक मीलकी दूरीपर एक घड़ी रक्खी है। इस घड़ीमें जब एक बजनेका समय होता है, तब एक बजनेकी आवाज आती है। पर एक बजा हुआ देख पाना एक सेकंडके एक लाख छियासी हजारवें हिस्सेका अंतर देकर होता है। पदार्थका अस्तित्व और उसका दर्शन, इन दोनोंके बीच इतना अन्तर होता है। प्रकाशतरङ्कोंके प्रस्पर आन्दोलनोंके बीचका यह अन्तर है। अर्थात् प्रकाशकी सत्ता अवाधित नहीं है, उसमें स्क्सतम प्रकाश-गति-विच्छेद है। यह अनुभव अवस्य ही मानव-नेत्र, श्रोत्र और मानव-बुद्धिसे बने हुए यन्त्रोंसे होनेवाला है। यथार्थमें प्रकाशतरङ्कोंके बीच विच्छेद-सा जो कुछ देख पड़ता है, वह हरभम है।

१७. स्थामिमक वशिष्ठ प्राणकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि प्राण (Cosmic Energy) अखिल ब्रह्मण्डकी ओतप्रोत शक्ति है और प्राणियोंके शरीरोमें यह विश्लेषक्षये प्रकट होती है। एक शरीरसे दूसरे शरीरमें भी इसका आसागमन होता है। जब हम किसी रोगपीडित जीवके शरीरसे किसी अन्य शरीरबारी जीवके द्वारा रोगका हटाया जाना देखते हैं, तब यह काम प्राणशक्तिके द्वारा ही होता है।

१८. स्तम्भ १२ में मानवविद्युदाकर्षण ( Human magnetism ) को प्राणशक्तिका एक गुण बताया है। पाश्चास्य वैज्ञानिको और आविष्कारकोके प्रयक्तीकी प्रशंसा जितनी कीजिये, थोडी होगी । इन लोगोंने यह पता लगाया और आगे और लगा रहे हैं कि शरीरके स्थूल और सुक्ष्म व्यापार किन प्रकार वियुदाकर्पणनं हुआ करते हैं और शरीर-व्यापार तथा विद्यदाकर्षणके बीच कैसा सम्बन्ध है। प्राण शक्तिके अदर जो विद्युदाकर्पण है, उसीकी क्षमतासे शरीरके सब व्यापार होते हैं। यह सही हैं; परन्तु मानवविद्युदाकर्षण मनःशक्तिपर निर्भर करता है । मन और शरीरके बीच सम्बन्ध ओड्नेबाला एक महत्तर विव्देगशक्तिकेन्द्र ( मस्तिष्क ) शरीरमें है और इनी केन्द्रम विश्वच्छिक निकलकर शरीरके सब व्यापार चलानेमें समर्थ होती है। हार्बर्ड मेडिकल स्कूल-के प्रोफेसर जे० एडविन कोहनने इस विषयमें दस वर्ष लगातार प्रयोग करके जो तथ्य निकाला, यह नीचे दिया जाता है ।

१९. जीवनर्शाक्त ( Protoplasm ) के मुख्य परमाणु स्वायुवर्द्धक परमाणु हैं। इन परमाणुओं विद्युच्छिक्त निकलती है। ये ही विद्युदु-पादक परमाणु नाडीजालमें रहते हैं। इन्हीं स्वायुवर्द्धक परमाणुओं के घटक एनिमो ऐसिड ( जीवन स्वार ) में भी देख पड़ते हैं। एनिमो ऐसिड के परमाणु हाइड़ीजनके परमाणुओं की अपेक्षा चौतीस हजार गुना बड़े होते हैं। एनिमो ऐसिड के इन परमाणुओं के एक छोरपर स्वायुद्धकण और दूसरे छोरपर धनिच दुक्लण होने हैं। इस प्रकार इनके ओर छोरपर परस्परिवद्ध राक्तिवाले अणुओं के होने के कारण, एनिमो ऐसिड के ये परमाणु अक्तिविहीन होते हैं। तथापि इनसे विद्युद्धेगरूप लच्च परमाणु उत्पन्न होते हैं। अनित वे प्रायशक्ति और शरीरेन्द्रियों के बीच सम्बन्ध ओड़ ते हैं। अनन्तर कायुवर्द्धक परमाणु और एनिमो-ऐसिड परमाणु और एनिमो-ऐसिड परमाणुओं का एक मण्डल बनता है। ये परमाणु महत्तर होने के कारण इनका एक आकर्षण पुञ्ज बनता है। इस

आकर्षण पुडासे अनन्त विद्युदणु निकलते हैं। ऐसे एक छोर-पर धनविद्युदणु और दूसरे छोरपर श्रृष्णिवद्युदणु रहते हैं। इसिल्ये इन परमाणुओंको दिश्चिक्तिशाली परमाणु कहते हैं। ये दिश्चिक्तशाली परमाणु अपने-अपने स्थानमें स्थिर रहते हैं। इनके अगल-यगल जो धनविद्युत्कण हैं, उनकी ओर इन दिश्चित्रशाली कर्णोंका ऋणविद्युद्य प्रवृत्त होता है और ऋणविद्युत्कणोंकी ओर इनका धनविद्युदय।

२०. इस प्रकार द्विदाक्तिशाली परमाणुओंकी एक माला यन जाती है। एक द्विशक्तिशाली परमाणुका धनविद्यदम उससे अलग होता और दूसरे द्विशक्तिशाली परमाणुके ऋण विद्यदग्रेस जा मिलता है। एक क्षणके शतांश कालमें यह किया होती है और यराबर उसी प्रकार जारी रहती है। इन द्विशक्तिशाली कणो के कियाक अपसे एक गति निर्माण होती है और उस गतिसे देहगत नाडियोंका आकुञ्चन प्रसरण हुआ करता है, उसीसे नेत्रों और इस्त पादादि इन्द्रियोंके व्यापार होते हैं। परन्तु इस द्विशक्तिशाली परमाणके धनविद्युद्यकी अलग करनेकी किया करनेवाला कौन है, इसका पता वैद्यानिकों को नहीं चला है। यह किया करनेवाली शक्ति मन है। परन्तु मनःशक्तिके कार्यकरी होनेके लिये भागशक्तिकी अनु इलता आवस्यक है। नाडियोमें जो दिशक्तिशाली परमाण् होते हैं, उनसे शरीरके सब अवयवीकी आकुञ्चन-प्रसरण किया सतत हुआ करती है। इस क्रियाके कारण ही हस्त पादादिक इन्ट्रियों के दृष्ट कर्म होते रहते हैं: और इसी प्रकार पित्त पिण्डसे पित्तका उत्पन्न होना, छंब पिण्ड ( Thyroid ) में रसका निर्माण होना, शिखरीसे हृदय कियाका स्क्रीच विकास होना अथवा उसका बंद होना ये सब अदृष्ट कियाएँ भी होती रहती हैं। ये सब कियाएँ प्राणशक्तिसे ही होती है।

२१. इन परमाणुओं के आकारान् रूप जो खायुनर्द्धक परमाणु रक्तमें होते हैं। वर्तुलाकार होते हैं। वर्त्यरकी आकुञ्चन प्रमरण कियाके होते हुए वर्त्यरमें इनशुलिन, यायरोग्लोबिन आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं; परन्तु रक्त जब किसी चोटसे एक जगह जम जाता है, तब उस रक्तमें उन परमाणुओं का आकार छड़ी-सा लबा देख पढ़ता है। सामान्य नाडीपु अके दिशक्तिशाली परमाणु ओं के चतुर्दिक् को धनविद्युत् अयवा ऋणविद्युत्कण देख पढ़ते हैं उनके आकारसे रक्तगत परमाणु बातगुण बड़े होते हैं।

२२. द्विशक्तिशाली परमाणुओंके अन्तर्गत प्राण-परमाणु

होते हैं। प्राण परमाणु पृथक् पृथक् देख पहते हैं, पर होते हैं सब प्राणशक्तिमें एकप्र ही । इसिल्ये प्राण परमाणुओं के विभाज्य होनेपर भी प्राणशक्ति अविभाज्य है और उसके अविभाज्य होनेने नथा प्राण परमाणु भी प्राणशक्तिप्रेरित ही होनेके कारण प्राण परमाणुओं को भी अविभाज्य कह सकते हैं। मधुमिक्खयों का छना अनेकों पेशियों से युक्त होता है। परन्तु मधुमिक्खयों उसे अपना एक ही घर समझती हैं और ययार्थमें वह एक ही होता भी है। प्राण परमाणु प्राणशक्ति के कारण जैने अविभाज्य है, वैसे ही मधुमिक्खयों का छना मधुरम के कारण अविभाज्य है।

५३. यहतिक प्राण परमाणुओकी बात हुई । अब इन प्राण परमाणुओंसे घटित प्राणमय हारीर कैसा होना है ? यह विचारे । सर आठिवर लाज कहते हैं कि प्राणमय शरीरके घटक वियत्तस्य ( Ether ) के बने होते हैं। मैडम ब्लावेटस्की के मतमे वियक्तस्य और प्राणतस्य एक चीज नहीं है। उनका कहुना है कि प्राण परमाण वियत्तस्य ( Ether ) के घटकांकी अपेक्षा सुक्ष्म है , डा॰ हेनरी लिंडालका यह मत है कि अखिल ब्रह्माण्डमे जो जो शक्तियां अनुभन होती है। उन सबका मृल स्थान प्राणदान्ति है। विद्युत्का प्रकाश या गति काचके बस्य अथवा कारचनके तन्तुपर अवलिन्त्रत नहीं होती का चका बब्ब हटा देनेमें विद्युत प्रकाशित न हागी पर उसकी गति बन्द नहीं होंगी और विद्युद्गतिवाहक प्राण परमाण भी नष्ट नहीं होंगे । दूरभ्यनिय-१ (रेडिआ की सरायतामें हस दूर देशोंके शब्द सुन रुते हैं और यह यन्त्र यदि स्वराब हा आय तो हम उन शब्दोंको न सन सकेंगे. परन्त इसमें उस विदात्तरङ्गोकी गति और आक्रमण और शब्द या रूपबाहन क्षमता नहीं नष्ट होती, उसका कार्य नो होता ही रहता है।

२४. इन बातांमें यह स्पष्ट होता है कि प्राणीका बना हुआ प्राणमय शरीर स्थूलटिक्टि हस्य न होनेपर भी अपनी मचा तो रखता ही है मनुष्यकी शकल के किसी कांचरे बच्चेने पानी भरा जाय ता पानी उसमें सर्वत्र फैल जायमा और वह बर्चेन भरा हुआ देख पड़ेगा । मनुष्यके स्थूल-शरीर में प्राणमय शरीर भी इसी प्रकारने है । अन्तर इतना अवस्य है कि पानी उस काँचके धर्मनके बाहर बर्चनको भेदकर न जायगा, पर प्राणमय शरीर स्थूलशरीरके बाह्य आवरणमें अटका नहीं रहता , दिव्यटिष्टिवाले मनुष्य प्राणमय शरीरको स्थूलशरीरके अंदर-बाहर ओनप्रोत देख सकते हैं। रूप. इससे यही निष्कर्ण निकल्ता है कि मनुष्यका बाह्य शरीर जब छूट जाता है तब उसका प्राणमय शरीर स्थूल-शरीरके रहते जितना प्रभावशाली या उसमे अधिक प्रभावशाली हो जाता है। कारण, प्राणमय शरीर स्थूलशरीरकी अपेक्षा अधिक वेगवान् होता है और स्थूलशरीरके परमाणुओंकी अपेक्षा प्राणमय शरीरके परमाणु अधिक सूक्ष्म और शुद्ध होते हैं। प्राणमय शरीरके इन्द्रियोलक सूक्ष्म हाते हैं और सूक्ष्मतर इन्द्रियार्थसिक्षकर्षमें समर्थ होते हैं। स्थल द्रव्य जिस प्रकार स्थूल इन्द्रियोको सत्य भासते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म इन्द्रियोको सत्य प्रतीत होते हैं। प्राणमय शरीरके परमाणु संस्कारक द्वारा उत्तरोत्तर सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम हो सकते हैं और तब प्राणशक्तिकी गति और जानशक्ति मो असी कमने यदनी है

्द, ग्रीम देशके तत्त्वदर्शी पिथागोरसमं आजमे २५०० वर्ष पहले यह भिद्रान्त सममे रक्ता था कि सन सुष्ट पदार्थों में तीन ही तत्त्व है द्रव्य, गिन और संख्या । आश्चर्य यह है कि आधुनिक पाश्चास्य विज्ञानका सिद्धान्त इसमें मेल खाता जा रहा है। पिथागोरसका ध्राप्य' वही है जो पाश्चास्य विज्ञानिकोका विश्वव्याणी न्याष्ट्र (Universal Ether) अथवा प्राच्य शास्त्रकांग्वा आकाशतत्त्व है। पिथागोरसका भाति तत्त्व आधुनिक विज्ञानकी अणु और अणके अदर गतिमान् सृणविश्वकृष (Electron, है) प्राणमय शर्मर (Astrol body) के सम्बन्धमें डाठ विण्डामंत्री यही कल्पना ह, इस विषयमे पाश्चात्त्य वैज्ञानिकोका ज्ञान अभी यहन अश्वृण है। पिरा मी उनका यह विश्वास है के प्राणशरीरका ठीक पता जीव ही चल जायगा और वह चलेगा रमायमशास्त्रकी मेजपर ही.

२७. कुछ वर्ष पूर्व पैरिसमं सार्वराष्ट्रिक परलोकविद्या विद्यारदोकी एक सभा हुई थी। उस समय विनोदमे यह बात कही गयी थी कि एक मन्स्थित पखके बरावर प्राणमय शरीरका वजन हो सकता है। एड्र जैक्सनका यह कहना है कि प्राणमय शरीरका तील एक औम यानी ढाई तोला हो सकता है। बहुतोंका यह भी कहना है कि इमका तील कुछ हो ही नहीं सकता , पर प्राण जब एक द्रव्य है, तब उसका बजन तो होना ही चाहिये। बहुतोंका यह भत है कि वियत् शरीर (Ethereal body) और वियत् अर्थात् आकाश

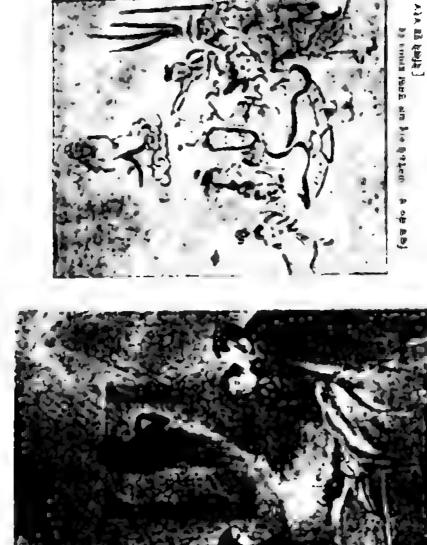

हैं है के हैं — ज्या रामक है कहत दीन में में में हैं हैं है है कि ही में में में

एक पञ्जीकृत तत्त्व है। इसिट्ये प्राणमय शरीरके साथ उसका वजन जरूर हो सकता है।

२८. हेगके डा० मान्य और जेल्ट, इन दो व्यक्तियोंने परलोकगत जीवोंके साथ वार्त्तालाप करनेके लिये डायना मिस्टोग्राफ नामका एक यन्त्र आविष्कृत किया और इसकी मददसे विना किसी मीडियमके परलोकगत जीवेकि सन्देश पाये । इस यन्त्रके छोरपर, एक अक्षर लम्बक लगा रहता है, जिसके स्पर्श होनेक साथ ही एक बड़े पतले कागजपर टाइपराइटरकी तरह अक्षर उठते जाते है। एक बारके प्रयोगमें तो एक सम्पूर्ण भाषण ही इस तरह लिख गया। बात यह हुई कि अत्यन्त मृक्ष्म स्पर्शेसे उस लम्बकपर आचात हुआ और इस आधातके होनेके लिये आधात कर एकनेयोग्य सूक्ष्म परमाणुओका आकाश-परमाणु-सघटित प्राणसय मानव-शरीर बना हुआ है। यह बात ध्यानमे आयी । इसी प्रकारके प्रयोगीका वर्णन मि० कारिंगुटनने अपने 'अर्वाचीन मनो-वैज्ञानिक दृश्य नामक ग्रन्थमे किया है , उन्होने दिखा है कि हमने अपनी प्रयोगशालामें यह सिख किया है कि आकाश परमाण-संघटित प्राणमय शरीर होता है। उन्होंने प्रयोग करके देखा है कि शरीर आकुद्धन प्रसरणशील है और आकुञ्चन प्रसरण मनुष्यकी इच्छाराक्तिपर निर्भर है । मनुष्यकी इच्छाशक्ति इस शरीरपर काम करती है अर्थात् अरीर गुरून्या वर्षणक्षम है। ्रक शक्ति ऐसी है। जिसमें शरीरके परमाणु एक जगह इकट्ठे होते हैं। प्राणमय शरीरके अणु बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। बाहरके बातायरणमें अणुओंकी जिननी घनता होती है, उननी घनना प्राणमय शरीरके अणुओं में होती है। अहरके बातावरणका दबाव बढ़नेसे शरीरके अणुआंका भी दबाव उसी हिसाबसे बढता है। ऐसे इस प्राणमय शरीरका बजन ढाई और बानी पाँच तोला होता है , प्राणमय शरीरके अणुआंका दृश्य साथ दिये हुए चित्रमें दिखाया गया है ( चित्र नं० २ देखिये )। डा० माल्य और जेल्टके मतान्सार तथा सूक्ष्म दृष्टि रखनेवाले लोगोंकी सूक्ष्म दृष्टिके द्वारा देखे हुए दृश्यके अनुसार यह चित्र चित्रित किया गया है !

२९, हैवरिहलमामके डा॰ डकन मैकडूरालने मास नामक स्थानमें एक ऐसा प्रयोग किया कि क्षय-रोगसे मरनेवाले एक मनुष्यका, मरनेसे पहले, उन्होंने वजन कर लिया। रोगीकी चारपाई एक अति मूक्ष्म भारदर्शक कॉटेपर रक्खी गयी और वजन किया गया। वजनका कॉटा ठीक लगाकर रखा गया । मृत्यु होनेके साथ ही काँटा पीछे सरका । यह देखा गया कि मृत्यु होनेके साथ ही उस हारीरका दाई औल या पाँच तोला वजन तुरंन घट गया । उच वैद्यानिकोंने भी प्रयोग करके हरको प्रत्यक्ष किया है ।

३०, मनुष्यके महाप्रयाणकालमें उसका वियत शरीर सहित प्राणमय शरीर स्थूलशरीरसे बाहर जाता हुआ कैसा देख पड़ता है ( चित्र नं० ३ देखिये )। यह स्पष्ट ही देख पड़ता है कि अलम्य शरीर और प्राण-प्रयाणकालीन प्राणमय शरीर, दोनों विलक्ल एक से ही होते हैं । बुद्धदेवके मतसे प्राणमय शरीर अणुपरिमाण हो सकता है; पर इस चित्रसे उनका मत ठीक नहीं था, यही कहना पड़ता है। ऑलियर क्रामवेलको वर्षके लिये राज्याधिकार देनेवाले विद्यापका (ऑकल्ट रिव्यू एप्रिल १९३६ ) अथवा हैम्लेटको उसके पिताका जो प्राणमय शरीर देख पड़ा और ऐसे ही ऐसे जो अन्य अनेक उदाहरण हैं, उनसे यहीं सिद्ध होता है कि स्थूल शरीरके छटनेपर मनुष्य स्थूलशरीरके ही आकारवाले प्राणमय शरीरमें स्थित रहता है और अञ्चमय शरीरवालोंके सामने प्रकट होनेके लिये वियत्तत्त्वके परमाणु संग्रह कर वह अपनी सत्ता प्रकट कर सकता है। प्राणमय शरीर और वियन शरीर को दृश्य बनानेके लिये प्राणमय शरीरके परमाणुओंका वेग अपनी मन:शक्तिसे कम किया जा सकता है और इस कियासे वह स्थलकारीरधारियांको दिखायी दे सकता है।

३१. चीन और मिश्र देशोमे मृत मनुष्यके स्यूलशरीरको कुछ रामायनिक कियाओं के द्वारा और कई प्रकारके लेय
लगाकर शरीरके ही आकारके मदूकमें सम्हाल कर रखते
हैं। वह परलोकगत जीय, जिमका वह शरीर होता है, उसे
देखनेके लिये लौट आया करना है। वह उसे देखना चाहता
है और इसी पार्थिवयन्धनने वैधकर कई परलोकगत जीव इस
प्रकार लौट आते हैं, शरीरको सम्हालकर रखनेसे चाहे वह
किसी सदूकमें रक्ष्या हो या किसी कब्रमें दफन हो—उस
शरीरकी आशासे परलोकगत जीव लौटा करते हैं,
इसमें सन्देह नहीं। कर्णप्रयागमें स्वामी भारकरा
नन्द जब समाधि ले चुके उसके वाद उनकी समाधिका
बड़े ठाउसे जब पूजन अर्चन हो रहा था, तब स्वामीजी कर्ण
प्रयागसे प्राणमय शरीरसे कोन्हापुर लीट आये, यह तो
लेखकने स्वयं देखा है।

३२. चीन देशमें भमी (रासायनिक क्रियासे सम्हालकर

रक्के हुए मृत शरीर ) को उस 'ममी' देहका परलोकगत स्वामी बीब किस प्रकार देखने आया करता है, इसका चित्र इस लेखके खाय दिया है (चित्र नं० १ देखिये।)। चीन देशमें ममीको इस प्रकार देखनेके लिये आनेवाले दृश्य प्राणमय शरीरवाले जीवको 'का' कहते हैं।

३३. चीन देशके 'लामा' साधु इन परलोकगत जीवोंका इस तरह पार्थिव आशासे वॅंधकर लौटना रोकनेके लिये तथा उनके प्रकाशमार्गसे अर्थान् देवयानमार्गसे उपरकी और अगनेके लिये एक किया किया करते हैं! China's Book of the Dead ( चीनके मृत मनुष्योंका प्रन्थ ) नामक पुस्तकमें वह प्रक्रिया दी है, वह यही है कि महाप्रयाणके समय उस मनुष्यके कानोंके पीछेकी दोनों प्राणवाहिनी नाडियोंको ( श्वास-प्रश्वास नाडियोंको नहीं ) लामा लोग इस तरह दवाकर प्रकड़ रखते हैं कि उसके प्रभावसे वह जीव महाप्रयाणके अन्तिम क्षणमें भूममार्गसे हटकर प्रकाशमार्गने चला जाता है। यह लेखक कई लामाओंसे मिला, पर इस कियाको किये हुआ उनमें कोई भी न था।

३४. श्रीमद्भगवद्गीताके ध्वासाति जीर्णानि यथा विहास नवानि एहाति "" इत्यादि श्लोकके अर्थके विषयमें बहुत भ्रम फैला हुआ है। लोग यही समझते हैं कि महा प्रयाणके बाद मनुष्य तुरंत ही दूसरी योनिमें चला जाता है। उसे अपने कर्मके अनुसार दूसरा जन्म प्राप्त होता है और पूर्वजन्ममें जो कुछ अनुभव हुआ, उसी अनुभवको बढाना उसके दूसरे जन्मका हेतु होता है। परन्तु यह बात पशुवत् इन्द्रियलोकुप जीवोंके विभयमें तो नहीं कही जा सकती। इनके जो जन्म होते हैं, वे उन्हीं पहलेके ही इन्द्रियविशिष्ट संखीको मोगनेके लिये होते हैं। मृत्युके पश्चात् जीव किस स्पितिमें होता है, इस विषयके अनेकानेक वर्णन पाश्चात्त्य परलोक-विद्याविशारदोंने अपने मन्योंमें किये हैं। गीताके उस क्लोकका आशय यह है कि जीवको इस जगतुमें इस जगतके लिये व्यवहारीमयोगी जैसा स्युलशरीर प्राप्त है। वैसा ही उसी आकारका वियत्-शरीर भी है---जिसके सात कोश हैं। मनुष्य प्रयाणकालमें स्थूलशरीर और वियत्-शरीरके सात कोशों मेंसे तीन कोश, सब मिलाकर चार शरीर यहाँ छोड़ जाता है। तयापि वियन् शरीरके चार उपशरीर सवा प्राणमय शरीरकी सहायताने वह जीव अन्तरालके पितलोकर्मे जा रहता है । कुछ कालपश्चात् वियत् शरीरके चार उपश्चारीर

नष्ट हो जाते हैं। तब वह प्राणमय कोश (Astral body) में जाता है और अपने कर्मानुरूप उच्चेस उच्चतर महर्लोकादि लोकीमें रहकर अपनी उन्नति कर सकता है।

३५. प्राणमय शरीरमें रहते हुए मनुष्य आगे अनुभव प्राप्त करनेके लिये भूलीकमें आनेकी इच्छा करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपना स्थूलशरीर विद किसी अपघातले नष्ट हुआ हो तो उसे किसी ऐसे दूसरे शरीरमें, जिसका शरीरी उसे अभी-अभी छोड़ गया हो, प्रवेश करना पड़ता है।

३६. आजसे लगभग ४० वर्ष पूर्व एक ऐसी खीको देखा या जो मराठी भाषा लिख पढ सकती थी । उसके पति प्रेंबुएट थे। उस स्त्रीके मोलहवें वर्षमें ऐसी घटना हुई कि उसके शरीरमें एक दूमरी ही खीके जीवका प्रवेश हुआ। यह दूसरी खी संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओंको खूब जानती थी। उस खीके शरीरमें इसका प्रवेश सम्भाके ६ बजेसे भोर ६ बजेतक रहा करता था। इस अवस्थामें वह अपने पतिसे अंग्रेजी और संस्कृतमें भाराचीत करती और त्याय-शास्त्रके बड़े कठिन परिष्कार भी कर दिया करती थी। इस प्रकार इसमें उस 'दूसरी खीका जो प्रवेश हुआ करता था। यह कुछ विशेष अनुभवोंको प्राप्त करनेके लिये ही हुआ करता होगा। श

३७. पूनेमें स्वर्गीय गोंदवलेकर महाराजके शिष्य श्रीहरि-भक्तिपरायण भाउत्सहन केतकर रहा करते हैं। उनकी देहमें श्रीगोंदवलेकर महाराज आकर रहते और बातचीन करते हैं। सानारामें श्रीमुलेजी महाराज बड़े अच्छे मत्पुरुष हैं, उनकी देहमें भी हली प्रकारले महान् लिद्ध आकर वातें करते हैं। सावतवाडीमें १२ वर्ष वयस्के एक पुरुष सीताराम महाराजके नामसे प्रसिद्ध थे। उनके शरीरमें उनकी वयस्के १६ वं वर्षतक एक सन आकर रहा करते थे। उस समय उनके मुखसे श्रीतुकाराम महाराजकी सी ही 'अमङ्का' वाणी निकला करती थी।

३८. हाला और मित्तगोल दो बालिकाएँ थीं। दोनों में परस्पर बड़ा स्नेह था। हाला एक किसानकी लड़की थी और बड़ी सुन्दरी थी। मितगोल किसी कालेजके मिंसिपलकी लड़की यी और पिताकी देखमालमें रहकर बिदुषी हो गयी थी। एक दिन सन्ध्यासमय दोनों लड़कियाँ गरने-बजानेके किसी जलसेमें गर्या। सीटते हुए मोटर-दुर्घटना

हुई और दोनों गतप्राण हुई। हालाके श्रारियमें कोई चोट नहीं थी, पर मितगोलका शरीर जलमोंसे छिन्न-मिन्न हो गया था। आश्चर्यकी घटना यह हुई कि किसीने (किसी अहश्य शक्तिने) मितगोलके प्राणमय शरीरको पकहकर हालाके शरीरमें डाल दिया, हाला जी उठी। परन्तु हालाका यह केवल स्थूलशरीर था, प्राणात्मा तो मितगोलका था।

३९. दोनों लहकियोंके बाप उन्हें देखने आये । हालाके भापने हालाको जीता पाया और उसे हाला कहकर पुकारा । उसने कहा, भी हाला नहीं हैं, मितगोल हूँ।' मितगोलके पितासे उसने कहा, भी मितगोल हूँ, हाला नहीं ।' उसके सामने शीशा लाया गया, शीशेमे अपना मुँह देखकर वह अकचका गयी । तब मितगोलने अपने पितासे पूछा, 'यह क्या हुआ !' उन्होंने कुछ काल विचारमें इबकर कहा, 'यह पुनर्जन्म है।' मितगोलने पूछा, 'यह कैसा पुनर्जन्म ? में हालाके शरीरमें कैसे चली गयी !? उन्होंने उत्तर दिया। 'यह तेरा नवशरीरम्रहण (Re-embodiment) है।' इसके बाद एक दिन कालेजके अध्यापकों और विद्यार्थियोंके सामने मितगोलने 'स्पिनोजाका तत्त्वशान' इस विषयपर व्याख्यान देकर यह सिद्ध किया कि भी ही मितगोल हूँ। तब सबको यह विश्वास हुआ कि यह शरीरान्तर हुआ है। अज्ञमय शरीर तो हालाका ही था, पर उसको मितगोलके प्राणमय शरीरने अधिकृत कर लिया था । किसी अन्य शक्ति-ने यह काम किया । श्रीमदाय शहराचार्यने तो स्वयं ही मुधन्याके शरीरमें प्रवेश किया था। इस नवीन सुधन्याके अगाध ज्ञानको देखकर उसके दरबारी चिकत विस्मित हए थे। मित्रगोलका परकायप्रवेश पराधित या और श्रीमत् आचार्यपादका स्वाभित । परकायप्रवेशके सम्बन्धमें आगे और लिखना है 🗆

४०. सन् १९१४-१८ के यूरोपीय महायुद्ध से डान और बाब नामके दो आदमी लड़ाईपर गये थे। ये दोनों एक वृक्तेके बड़े प्रेमी मिन्न थे। लड़ाईमें इनके मारे जानेकी खबर भी छप चुकी थी। बादके द्यारिपर कोई जखम नई। था, पर बानका किन-पिन्छिन हो गया था। किसी अदस्य शक्तिने डानका प्राणात्मा बावके शरीरमें डाल दिया और डान-बाब जी उठा। डान अपने माँ-बापसे मिलने गया, पर वे उसे कैसे पहचानते !

४१. डानकी माँने कहा, भारा डान साँवला या और

तुम तो गोरे हो' इत्यादि । पर जब डानने जीवनकी पिछली एव बातें बतायी और उसके माँ-बापने देखा कि इसका स्वभाव, बोलनेका दंग और रहन-सहन तो अपने डान-जैसा हो है, तब उन्हें निश्चय हुआ कि यह डान ही है।

४२. इन बातोंसे यह मार्स होता है कि मनुष्यका पुनर्जन्म उसके घरामें ही हो, यह बात नहीं है। अध्यातमरामायणमें भगवद्वतारोंको स्वाधीनसम्भव कहा है। सत महातमा भी अपनी इच्छासे जन्म छेते हैं। श्रीतुकाराम महाराज कहते हैं कि 'हम वैकुण्ठके रहनेवाले हैं; भगवान्ते सत्य-भावका कर्म करने मेज दिया, इसलिये चले आये।' इस प्रकार भगवद्वतार और सत्युक्यजन्म स्वाधीनसम्भव होते हैं।

४२. अन्य जीयोंके जन्म किस प्रकार होते हैं, वे स्वयं आते हैं, अथवा मेजे जाते हैं, उन्हें मेजनेवाली कौन-सी शक्ति या देव-देवी है—इसका अब किञ्चित् विचार करें।

४४. इमारे इस मूलोककी अपेक्षा सूक्ष्म और सूक्ष्मतर लोक भूवः और स्वः हैं। भुवलोंकमें रहनेवाले जीवोंमें कामदेव, रूपदेव और अरूपदेव, ये तीन एक-से-एक ऊँची कोटिके देव हैं। कामदेव प्राणमय दारीरवाले हैं। मनोमय दारीरघारी देवों-तक इनकी गति होती है। रूपदेव मनोमय दारीरघारी होते हैं और अरूपदेव वासनामय दारीरघारी अर्थात् कारणदेहशारी होते हैं। अरूपदेव कभी-कभी मनोमय दारीर धारण करते हैं। प्राणमय दारीर सहसा नहीं धारण करते।

४५. अरूपदेवोंकी कोटिसे भी उच्च कोटिके देवोंकी और चार श्रेणियाँ हैं। ये श्रेष्ठ देव महमालाधिष्ठित देव हैं। उपर्युक्त तीन देवकोटियोंसे विशेष सम्बन्ध न रखनेवाले पर पृथ्वी, अप्, वायु और तेज—इन तत्वोंपर स्वामित्व रखनेवाले चार देवराज हैं। ये इन चार तत्त्वोंके साथ पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर—इन चार दिशाओं के भी राजा हैं। पुराणों में इनके धृतराष्ट्र, विरूपाञ्च, विरुद्धक और वैश्ववण नाम बताये हैं। इनके अधीन गन्धर्व, कुम्मक, नाग और यक्ष हैं—जो निम्नकोटिके देवदूत हैं। इन चार महाराजाओं के वर्ष यथाकम शुम्न, नील, रक्त और हैम हैं। प्रत्येक धर्मग्रन्थमें किसीन किसी नामसे इन चार महाराजाओं को वर्ष यथाकम शुम्न, नील, रक्त और हम हो। प्रत्येक धर्मग्रन्थमें किसीन किसी नामसे इन चार महाराजाओं को वर्षन अवश्य हुआ है।

४६. विधाताने इन महाराजाओंको पृथ्वीपर उत्पन्न

होनेवाले मनुष्योंके कमाँका नियन्त्रण कार्य होंपा है। अर्थात् पृथ्वीपर रहनेवाले मनुष्योंकी उन्नतिके सूत्र इन्हींके हाथों में हैं। अखिल विश्वके जो कामदेव हैं, उन्हें लिपिका कहते हैं। प्राणमय शरीरवाले जीवके कर्मानुसार भुवलोंकमें उसका अधिवासकाल जब समाप्त होता है, तब ये लिपिकादेव उसके कर्माकर्मका हिसाब देखते और उस जीवको मावी अनुभवक्षित्र दिलानेके लिये दूसरे जन्मके योग्य प्राणमय शरीर निर्माण करते हैं और पृथ्वी, अप्, वायु, तेज—हन चार तत्वींके अधिपति देवराज लिपिकाके उद्देश्यानुसार उस जीवका अक्रमय शरीर गढते हैं। मनुष्यको इच्छा स्वातन्त्र्य दिया गया है और तदनुरूप कर्म स्वातन्त्र्य भी। इसलिये भूलोकमें आकर मनुष्य अपनी इच्छाके अनुसार सदसन् कर्म करता है, पिर उन्हीं कर्मों के अनुसार उसका भावी जन्म निर्दारित होता है।

४७. उपर्युक्त विवरणसे यह माल्स्म हो जाता है कि किस शक्तिने साम्म ३८ से ४१ तकमें वर्णित मितगोल और डानको दूसरे जीवके शरीरमें डाला। प्राण और प्राणमय शरीरका यहाँतक वर्णन हुआ। अन यह देखें कि अन्नमय कोशसे प्राणमय कोशका उद्गमन क्या है ?

४८. सिंड पुरुषोंने चरित्रोंसे यह पता लगता है कि कितने ही सिंड पुरुषोंने आपद्मस्त मक्तोंने संकटनिवारणार्थ योगकी प्रक्रियासे अन्नमय शरीरसे निकलकर प्राणमय शरीरसे दूर देशोंमें जाकर उन्हें बचाया है आज भी चीन देशके लामाओं यह शक्ति है और उसके अनुभवी लोगोंने यह बात लिख रक्खी है कि ये लोग प्राणायामकी सहायतासे अन्नमय कोशसे प्राणमय कोशको निकाल लंकों किया सिंड कर लेते हैं।

४९. मनमें अनेक प्रकारकी वृत्तियाँ उटा करती हैं, उनके अनुसार स्थूलश्रारिसे प्रत्यक्ष क्रियाके होनेमें प्राणमय शरीरकी क्रियाकी रोक या तो मनःश्रंथममें होती है या अयु-स्थमते । मनःश्रंथममें किया जानेवाला चित्तवृत्तियोंका निरोध ही यास्तविक प्राणायाम है और यही श्रेष्ठ कोटिका प्राणायाम है और यहां श्रेष्ठ कोटिका प्राणायाम है । यह सबसे भले ही न तथता हो, पर इससे शरीरमें कोई विगाइ नहीं होता । वायु-संयमनमें शरीरकी बड़ी सम्हाल स्थानी पड़ती है और गुरुके समीप रहकर ही इसका अम्यास करना होता है । इस लेखमें सूचित प्राणायाम मनःशंपमसे ही करना चाहिये, यही इस लेखकका मत है । उससे अन्नमय शरीरम प्राणमय शरीरको निकाल लेनेका कौशल प्राप्त होता है ।

५०. हिन्दुस्तानमें पहाडोंके अदर खोदकर बनी हुई कितनी ही गुफाएँ हैं। उनमें ५०० वर्ष पहलेके खदे हए चित्र भी हैं। परन्त इन चित्रों में अन्नमय कोशसे प्राणमय कोशके बाहर निकालनेका दृश्य दिखानेबाला कोई चित्र नहीं है । पेरूल, जलगाँच, साँची आदि स्थानोंके समीपकी गुफाओंको लेखकने स्वय देखा है। अस्तु । बहुत प्राचीन कालसे चीन देशके धर्मगुरु लामाओं में योगविषयक सब प्रकारके शास्त्रोंका अभ्यास हुआ करता या और आज भी तिञ्चतके लामाओंमें कोई कोई लामा गुरु इठयोगमें बड़े निषण होते हैं । इन लामाओं के आश्रमों और बौद्ध बिहारों में उनके गुरुऑके चित्र होते हैं । इन चित्रॉमेंसे कुछ अमेरिकन और यूरोपियन यात्रियोंको प्राप्त हुए हैं। अमेरिकाके प्रोपंसर निकोलस रोरी लासामे २० वर्षतक रहे। वे स्वयं बौद्ध हो गये। ये अपने साथ अमेरिका जो चित्र ले गये, उतमे एक चित्र अन्नमय शरीरसे प्राणमय शरीरके बाहर निकलनेका था, यह बात उन्होने अपनी 'हार्ट ऑव एशिया' नामकी पुस्तकमें लिख रक्खी है।

५१. सिलवानजे-मुलडोन और हेरेचार्ड फैरिगटन नामके दो सजनोने सन् १९२९ में ध्राणमय श्रारिका उक्षेपं (The projection of astral body) नामकी पुस्तक लिखी। उसे लदनके मेसर्स राइडर एंड को॰ने प्रकाशित किया है। इस लेखमें जो चित्र दिये गये हैं, वे सव उसी पुस्तकम प्रकाशित चित्रोकी नक्लें हं। पुस्तकप्रकाशककी भाशास ही वे इस लेखमें छापी गयी हैं। उनकी इस उदारताके लिये लखक उनका कृतरा है।

५२. स्तम्भ ५० में वर्णित चीनी लामाका चित्र सम्भ ५१ में वर्णित प्रकाशककी पुस्तकसे लिया गया है (चित्र न०४ देखियं)। लामा गुरुके इस चित्रमें शिराओं के मध्यभाग अर्थात् अस्तरत्असे एक जीवन तन्तु (सिल्वर कॉर्ड) निकला है और ऊपर उसके लोग्से उन्हीका फोटो निकला हुआ देल पड़ता है। इस प्रकारसे प्राणमय शरीरका उत्सेप जामत् अवस्थामें किया जा सकता है। पर उत्सेप होनेपर स्थूलशरीर तना बैठा नहीं रह सकता। चित्रमें स्थूल-शरीर जो तना बैठा दिखाया गया है, वह मूल है। सथापि प्राणशरीरके उत्सेपका यह अच्छा निदर्शन है।

५२. फासके मोशिये हुरावेलने भी 'प्राणमय शरीरका उत्सेष' इसी नामसे ऐसा ही एक प्रन्थ लिखा है। उसमें प्राणशरीरके उत्शेषके चित्र दिये हैं। इसी पुस्तकसे मि० मुलडोनने अपनी पुस्तकमें उपर्युक्त चित्र लिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने किये हुए कई प्रयोग सचित्र प्रकाशित किये हैं। प्राणकारीर जब स्थूलशारीरमें बाहर निकलता है, तब जैसा देख पड़ता है उसका चित्र दिया है (चित्र क्रमाङ्क ५ देखिये)। यह चित्र मि० मुलडोनने मोशिये हुरावेलकी पुस्तकसे लिया है।

५४. स्तम्भ २८ में प्राणस्य शरीरके अणुओंका चित्र है। इसके बादकी अवस्था अन्तरालमें प्राणमय शरीरका देख पड़ना है । प्राणमय शरीरकी अणूमयताका यह दश्य इस चित्र ( चित्र मं ०५ देखिये ) में देख पड़ता है । पाठकींमें जो लोग हानमार्गी ही अर्थान पञ्चीकरणका अभ्यास करके जो कुछ आगे बढ़े हो उन्हें लिख्न अथवा मुक्त शरीर, भोगायतन प्रापमय शरीर अथवा निर्माणकायका औषपत्तिक ज्ञान तो अवस्य होगा ही । लेखकको अवतक ऐसे सौ दो। सौ मनुष्योसे मिलनेका अवसर हुआ है। ज्ञानमार्गकी सत्तभूमिकाओंका विवेचन भी कई वार इन ज्ञानमार्गियोसे सुना है। परन्तु क्रियायोगके द्वारा औपर्यात्तक ज्ञानको प्रत्यक्ष अनुभव करने या करा देनेवाले बहुत ही कम व्यक्ति भिले इंटयोगी और राज्योगी सिद्ध पुरुषोंके सम्बन्धमे ऐसी बाते सुनी जाती है कि अनुक सिद्धने एक ही समयमें दो जगह दर्शन दिये । परन्त उनके दिल्यों में कोई ऐसे साधक नहीं मिलते, जो इसकी प्रक्रिया जानने हो या इस इक्तिको पानेका जिन्होंने यन किया हो। साम्प्रदायिक शिष्योकी मनोचूनि ही कुछ ऐसी देख पड़ती है कि वे अपने ग्रको इतनी यही पटवीको प्राप्त समझते हैं कि उनसे यह कहना कि हमें अम्क किया सिन्वाइये। उन्हें एक बड़ा अफराध-सा मा इस होता है, छोटे मेंह बड़ी बात मा इस होती है। अस्तु। भविष्यमें ऐसे सिद्ध पुरुप होगे, जो इन कियाओ का अपने शिष्योंको अनुभव करा देगे और उनके मृत्य कालीन कहा, भय और महाय दूर कर देंगे ।

५५. इस विषयमे और भी यहुत कुछ लिखा जा सकता है। परन्तु जो लोग इस विषयको विशेषरूपसे जानना चाहते हों, उनके लिये मि॰ मुलडोनद्वारा लिखित 'प्राणमय द्वारीरका उद्गमन' प्रन्थका निर्देश ही यहाँ कर दिया जाता है। (Mr. Muldone's Projection of Astral Body. Publishers: Messrs. Rider and Co., Paternaster Row, London E. C.) इस प्रन्थमें दिये हुए प्राणशरीरोद्गमनके प्रयोग गुरुशक्तिथिके विना भी किये जासकते हैं। इसके लिये कुछ आत्मसंयम आवस्थक होता है, प्रयोग

करनेमें समय भी बहुत लगाना पड़ता है और इन प्रयोगोकों करना ही अपना खास उद्योग बना लेना पड़ता है। आजीविकाके निमित्त जिनके पीछे बहुत-की उपाधियों लगी हुई हैं, वे इन प्रयोगोंको नहीं कर सकते। कम से कम दो महीने लगातार किसी एकान्त स्थानमें रहना होगा, आहार-विहार परिमित रखना होगा। ऐसा करनेसे मि॰ मुलडोनकों जो अनुभव प्राप्त हुए, वे चाहे जिस अभ्यासीके लिये कर तलामलकवत् हो जाउँगे। इस लेखके लेखकने वे तथा ऐसे ही अन्य प्रयोग करके देख लिये हैं।

५६. प्राच्य पद्धतिसे प्राणमय शरीरके उद्भमनका अभ्यास गुरुके समीप ही किया जा सकता है। पात इल योग स्त्रमें इसके यौगिक उपाय बताये है। मन्त्र, यन्त्र और तन्त्रके अन्योमें भी प्राणमय शरीरके उद्भमन अर्थात् परकाय-प्रवेशके साधन मिलते हैं। शौनक ऋषिका ऋषियान (२।२।१; ७।७।१)—सुषुमादि समस्कोतया निवर्त्तात्रम् 'से गुरू होनेवाले सात स्काके पाठकी यान कहना है

सुषुमादिससमुकानि जपेश्वेद्विष्णुमन्दिरे । मार्गशीर्वेऽयुतं धीमान् परकायं श्वेशयेत् ॥ निवर्त्तथ्यं जपेन् सुक्तं परकायाःच निर्मतः । कार्तिक्योऽययुनं धीमान् कीर्तिमान् विष्णुमन्दिरे ॥

शौनक ऋषिके इस प्रयोगमे मार्गशीर्प माममें परकाय-प्रवेश करनेपर इसके ग्यारह महीने बाद परकाय-निर्ममनका विधान है। यह उन्हींका स्वानुभूत प्रयोग हो सकता है

५७. श्रीमदाचशङ्कराचार्यने लिखा है कि श्रीपतझलि महामुनिके 'यथाभिमनध्यानाद्वा' इस सूत्रके अनुसार ध्यान करनेसे परकायप्रवेश सिद्ध होता है। पाश्चान्य क्रियायोगमें भी भूमध्यमें 'में इस शरीरके बाहर आ रहा हूँ 'यह ध्यान ही करनेको कहा गया है। श्रीमत् शङ्कराचार्यने इस विदाके साधनके लिये एक यनत्र भी बताया है, जिसके साध 'सीन्दर्यलहरी' के एक स्लोकका पाठ भी करना होता है। वह खोक, यह यनत्र और मन्त्र प्रक्रियासहित नीचे दिया जाता है।

५८. सौन्दर्यलहरी, क्लोक ८७—-

हिमानीहन्तः थं हिमगिरिनिवासैक्चतुरौ निशायां निदाणं निशि चरमभागे च विशदौ। वरं छद्मीपात्रं श्रियमतिस् जन्तौ समियनां सरोजं स्वत्यादौ जननि जयतश्चित्रमिह किम्॥

इस क्षोककी क्रम-संख्या और पाठ वाणाविकास प्रेससे
 प्रकाशित पुस्तकके अनुसार है।



यह यन्त्र सोनेके पन्ने
पर लिखे और इक्कीस
दिनतक इसे मधु, चित्रान्न और पायसका मोग
लगावे। उपर्युक्त कोक
नित्य सहस्र बार जपे और
इस यन्त्रको सहस्र बार हरुदी
बिक्के हुए किसी पीदेपर

लिखे। इससे परकायप्रवेशकी विद्या सिद्ध होती है।

५९. हटयोगकी स्वेचरी-मुद्रासे भी परकायप्रवेशका सिद्ध होना हटयोगके ग्रन्थोंमे लिखा है । परन्तु शारीरिक उपायोंसे खेचरी सिद्ध करनेके पूर्व खेचरीकी सिद्धिके लिये योगकुण्डल्युपनिपदने नीचे लिखा मन्त्र और यन्त्र बताया है

मन्त्र — ॐ हीं गंसं मं फंड अंस् ख्कें ग्रम् लॉ।

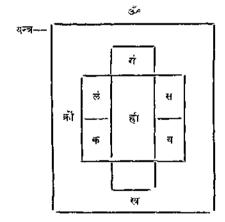

### मेलनमन्त्र

सोमांशनवर्क वर्ण प्रतिकोमेन फोन्हरेत्। तस्मात् भ्यंशकमास्यातमक्षरं चन्द्ररूपक्स्॥ तस्माद्प्यष्टमं वर्णं विकोमेन एरं सुने। तथा तत्परमं विद्धि तदादिरिप पञ्चमी॥ इन्दोख बहुसिन्ने च कूटोऽयं परिकीर्तितः।

तस्य श्रीसेचरीसिद्धिः स्वयमेव प्रवर्तते॥
—-गोगकुण्डस्युपनिषद

६०. मेकनमन्त्रराअमुक्रस्ति--क्षेचरेति । स्वाचकतया

चरतीति खेचरः इकारः, आवक्ष्यमिति धारणाशक्तिरीकारः, रेति बद्धिः, अम्बुमण्डलमिति विन्दुः । धृतस्त्वं मिलित्वा भूषितं हीमिति खेचरीबीजमार्ग्यातम् । तेनैव लिन्क्ष्योगः प्रसिद्धयति । शिष्टबीजघट्कमण्यम्बुमण्डलभूषितमिति सेगम् । सोमांशः सकारः चन्द्रबीजं तर्प्रतिलोमेम तक्षवकं वर्णमुद्धरेष् भमिति । तस्माद् भकारादचुलोमेन श्यंशकं चन्द्रबीजमारुगातं समिति । तस्मात् सकाराद् विलोमेन अपरमष्टमं वर्णमुद्धरेष् ममिति । तस्मात् सकाराद् विलोमेन अपरमष्टमं वर्णमुद्धरेष् ममिति । तस्मात् सकाराद् विलोमेन अपरमष्टमं वर्णमुद्धरेष् ममिति । तस्मात् सकाराद् विलोमेन अपर पञ्चवर्णं पनिति विद्धि । धुनरिन्दोश्च बीजं सितिस्युद्धरेष् । बहुनिः ककारचकार-विन्दुनिः युक्तोऽयं कूटः क्षमिति । आहस्य बीजानि सप्त—हीं मं सं मं पं सं क्षं हिति ।

६१. प्राच्य साधनक्रममें तत्त्वसाधन आवश्यक होता है । प्रातःकाल प्रथमतः आकाशतत्त्वके उदय होनेपर अभ्यासके द्वारा आकाशतत्त्वको बारह घटे साघे रहना पहला है। इसका जब स्थायी भाव होता है, तब खेचरी मद्रा सिद्ध करके बैठ सकते हैं। इस मुद्राका साधन करते हुए स्तम्म ५० और ५८मे दिये हुए मन्त्र और यन्त्रको साधना होता है । मन्त्रके विना भी खेचरी मद्रा सिद्ध होती है। परन्त किसी भी कार्य के सिद्ध होनेमें देवता प्रसाद और देवता साहास्य आवश्यक होता है । खेचरी सिद्ध करनेके पूर्व उसी प्रकार देवता-प्रसाद प्राप्त होनंसे वह खेचरी फलवती और सुखदायिनी होती है । खेन्दरीका साधन बबईके स्वामी कवलयानन्द अथवा स्वामी अभयानन्द या वीरभद्र, पोस्ट ऋषिकेशके स्वामी सत्यानन्दके पास जानेसे सुगम हो सकता है । स्तम्भ ५९में कुण्डस्युपनिषद्-का मन्त्रोद्धार—ही भ संम पंसंक्ष—दियाजाचुका है ، स्तम्म ५५में लिखे अनुसार पश्चात्य प्रक्रियासे प्राणमय शरीर अन्नमय शरीरके बाहर निकाल लिया जा सकता है और प्राप-मय शरीरमें जागनेपर अन्नमय शरीरसे बाहर निकल आनेकी प्रतीति भी होती है ।

६२. इस प्रकार अन्नसय शरीरसे प्राणमय शरीरको बाहर िट्या टा सकते हैं और जब यह प्रतीति होती है कि अन्नमय शरीरको छोड़नेपर इम हर तरहंसे जागते हुए रहते हैं. तब एक प्रकारका विलक्षण आनन्द होता है। यह आनन्द अपने अमरत्वकी प्रतीतिका है। यह अमरत्व केवल औपपत्तिक नहीं, प्रत्यक्ष प्रयोगिसिद्ध है। निरे औपपित्तक शानसे जो समाधान हो सकता है, उससे हजार गुना अधिक समाधान प्रयोगिसिद्धिसे होता है—यह तो इमलोग हर बातमें नित्य ही अनुभव करते हैं। इस अमृतत्वको लाभ करना ही मृत्युको

## क्रयाण इस्क



विषय में • ५ — फरस्ताक्य दोष्टनेथाला प्राथमण् प्रतिष्का याधारण् | देखिये प्राप्त १



किया ते॰ ६—स्पूत वारीरते वाहर निकते हुए बालमय वरीरबी विश्वी [रेकिने हुए ४१७

जय करना है। मृत्युकी क्रिया केवल अन्नसय शरीरके साथ प्राणमय शरीरको वॉंबनेवाले जीवनतन्तुका टूटकर अलग होना ही है। परन्तु अन्नमय शरीरमें रहते हुए ही जब हम इस जीवन तन्तु और प्राणमय शरीरको अनुभव कर लेते हैं। तब उस जीवन तन्तुके अन्नमय शरीरको छोड़ देनेपर भी साधकको मृत्युका भय नहीं होता।

६३. स्तम्म २८के साथ जो चित्र दिया है। उसके अनुसार उस अणुष्टित प्राणमय शरीरको अपने स्थूलशरीरके समीप लाकर उसका आकार अपने स्थूलकारीरमें देख पढ़े -यह उसके बादकी अवस्था है । उस चित्रका दर्शन धूमकेतुका सा है । इमारा जो स्थमशरीर है, वही हमारा प्राणमय शरीर है । जो लोग इसके अम्यासी हैं, वे निद्रावश होनेके पूर्व अपने मनमें इसी निश्चयको जागता हुआ रखकर तब सोते हैं। स्यप्तमे अनेक बार आकाशमें उडनेका अनुभव होता है। इसका मतलब यही है कि प्राणमय शरीर उस समय स्थल शरीरके बाहर निकलकर अन्तरिक्षमें नैरता रहता है । इसके बादकी अवस्था यह है कि स्थूलशरीर निद्रावस्थामें जहाँ जैसे पड़ा है, उसे बैसा ही देखते हुए उसने ४ इंचके फासलेपर उसी स्थूलकारीरकी प्रतिमृतिं अभ्यासीको देख पहती है। इस प्रकार अभ्यासीका प्राणभय शरीर स्थलशरीरस दूर चला जाता है। इस कियाका छायाचित्र साथ दिये हुए चित्रक्रमाङ्क ६में देखिये।

६४. इस चित्रमें (चित्र न०६ देखियें) चारपाईपर पड़े हुए स्थ्लशरीर और स्थूलशरीरके बाहर दीखनेवाले माणमय शरीर अथवा स्वप्तशरीरके आकारके बीच एक तन्तु जुड़ा हुआ देख पड़ता है। इसे ही जीवन तन्तु (Silver cord या Astral cord) कहते हैं। इस प्रकार प्राणमय शरीर स्थूलशरीरमें १५ फीट दूर चला जाता है । खित्रमें जैसा दिखाया है वैसा ही यह तन्तु देख पड़ता है, पीठे वह स्थ्य होता जाता है। हमारे स्थूलशरीरमें जो प्राणमावी है, उसीके साथ यह तन्तु जुड़ा हुआ रहता है। इस जीवन तन्तुके घटक प्राण-परमाणु ही हुआ करते हैं। प्राणमय शरीर इस प्रकार सहस्तें मील दूर जा सकता है। श्रीमत् आग्र शक्कार सहस्तें मील दूर जा सकता है। श्रीमत् आग्र शक्कारचार्यने इसी रीतिसे राजा सुधन्याके मृत शरीरमें प्रवेश स्थान कीर उसके पूर्व अपने स्थूलशरीरको सम्हाल रखनेके लिये अपने दिख्यों कह रक्ता था। राजा सुधन्याके कुलगुड़ और प्रधान सचिवको यह निश्चय हो गया या कि

परकायप्रवेशकी विद्यांस राजाने शरीरमें प्रवेश करके कोई महापुरुष आये हैं । इसीलिये उन्होंने यह आशा प्रचारित की कि जहाँ कहीं गिरि-कन्दराओं और गुहाओंमें जो कोई मृतवत् मानव-शरीर सुरक्षित ही, वे जला दिये जायँ ) ऐसे सुरक्षित मृतवत शरीरोंकी हुँह-खोज करनेके छिये जासूस भी भेजे गये थे। हेत यह था कि राजा सुधन्याके शरीरमें आ बैठे हए महाप्रुषका स्थलदारीर मिल जाय तो यह जला दिया आयः जिसमें उस स्यल्धारीरसे जीवन तन्त्र दूट जाय और उन महापरुषको राजाके शरीरमें ही रहना पर्ड । मन्ष्य जब इहलोकसे प्रयाण करता है। तब उसका यह जीवन-तन्त्र इट जाता है । इसे तोखना कभी-कभी इस स्थलदेहधारी जीवके हाथमें होता है और सब समय स्तम्भ ४३ में उक्त उन चार महाराजाओं के हाथमें होता है, जो जीवके नियत ऐहिक कर्मके समाप्त होते हो जीवन-तन्तको तोड डालने अथवा जीवमें ही उसे तोड़ डालनेकी प्रयत इच्छा उत्पन्न करते हैं । वहाँतक प्राणमय शरीरके उद्रमनका प्रकार वर्णित हुआ: अब उसकी क्रिया क्या है ? उसे देखें ।

६५. प्राणमय शरीरके उद्गमनकी दो कियाएँ हैं -एक विशात उद्गमनकी और सूसरी अज्ञात उद्गमनकी । अज्ञात उद्गमन निद्राकालमें होता है । अञ्चात उद्गमन मानय आतिकी निद्रावस्थाका एक आवश्यक कर्म है । यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि जायन् अवस्थामें शरीरव्यापारके चलानेमें प्राणशक्तिका जो व्यय होता है, उनकी पूर्त्ति निद्राश्रित उद्गमनसे होती है ।

६६. हेरवार्ड फैरिंगटन कहते हैं कि 'निद्राके विषयमें अक्तक अनेकों के अनेकों विचार प्रकट हुए है। कोई इसकी रासायनिक उपर्णत्त बताते हैं अर्थात् यह बताते हैं कि जाग्रत् अवस्थामें शरीरके अदर जो विषयुक्त रस उत्यक्त होते हैं, वे निद्रासे नष्ट हो जाते हैं, कुछ यह बतलाते हैं कि मनुष्यके मस्ताक्कमें होनेवाली रक्ताभिक्रणकी एक विशिष्ट किया है, जिमसे निद्रा आती है, कोई शरीरके कुछ विशिष्ट मासपिण्डोंकी कियाको इसका कारण बतलाते हैं। कोई शरीरके स्मायुओंकी शिथिलतासे निद्राका लगना मानते हैं और कोई हदतापूर्वक यह प्रतिपादन करते हैं कि बाह्म विषयोंसे इन्द्रियोंको उत्तेजित करनेवाली कोई चीज जब नहीं मिलती, तब ही निद्रा आ जाती है, इन बातोंसे निद्राके कारणका कोई पता नहीं स्लता। मनुष्यके स्थूलशरीरमें एक

प्राणमय शरीराभिमानी आत्मा है और स्यूलशरीरके बाहर सर्वत्र अनन्त अमित प्राणशक्ति भरी हुई है । निदाकालमें यह प्राणमय आत्मा स्यूलशरीरके बाहर निकलकर बाहरकी प्राणशक्तिये अपनी आक्ष्यकताभर प्राणशक्ति बटोरकर फिर अन्नमय शरीरमें आ जाता है। इस बातको माने विनर इस समस्याका कोई समाधान नहीं होता।

६७. मि० वाल्टा कहते हैं कि मानव शरीर अष्ययन्त्रवत नहीं। वल्कि विद्यद्-यनत्रके समान है । अञ्चरसरे शरीरके सब व्यापार होते हैं, यह कहना सही नहीं है: बस्कि निद्राकालमें प्राणमय आत्मा जो शक्ति सिद्धत कर रखता है, उसीसे शरीरके सब व्यापार होते हैं । अन्नरससे उसके जीर्ण स्तायओं में उत्साह लाया जा सकता है। यदि यह सानें कि अन्तरससे शरीरके स्थापार होते हैं तो निदाकी फिर कोई आवश्यकता नहीं रहती। निद्रांके बदले अन्नरस ही देनेसे निदाका काम हो जाना चाहिये। पर ऐसा तो नहीं होता। मि॰ मुलडोनका यह मत है कि हमारा प्राणमय शरीर बाह्य प्राणशक्तिका सञ्चय स्थान है । प्राणभय शरीरकी बाह्य प्राणशक्ति और स्थल मानवशरीरके मजातन्त्रजालके बीचकी लड़ी समक्षिये । स्थलक्तरीरके निद्राकालमें यह प्राणमय इसीर बाह्य प्राणशक्तिका आकर्षण कर संग्रह करनेके लिये स्थुलशरीरके बाहर निकला करता है अर्थात् अन्नमय शरीरसे उसका उद्गमन हुआ करता है । यही स्तम्भ ६१मे कथित प्राणमय शरीरकी अज्ञात उद्गमनकिया है।

६८. विशात उद्गमन (Conscious projection) दो प्रकारका है। एक है प्राच्य योगशास्त्रकी क्रियांचे सिद्ध होनेवाला और दूसरा पाश्चास्य प्रयोगसे अर्थात् स्वप्नस्थिति नियन्त्रणसे सिद्ध होनेवाला।

६९. 'बन्धकारणशैथिल्यात् प्रचारसंवेदनास चित्तस्य परधारीरावेद्यः' (पातक्षल योगसूत्र तृ० पा० सूत्र ३८)। कर्मवशात् प्राप्त होनेवाले शरीरमोगोका मोका जो जीव है, उसे उस मोगसे जो अवस्था प्राप्त होती है, उसे बन्ध कहते हैं। जब सुख-दुःख, पाप पुण्यादिके निषयमें साधकको कोई प्रतिकृल या अनुकृल वेदना नहीं होती अर्थात् इन इन्होंको उसकी चित्तवृत्ति पार कर जाती है या यह किश्चे कि उसका बन्धन विलीन हो जाता है, तब वह साधक चित्तवहा नाडीमें प्रवेश करता है। यह चित्तवहा नाडी प्रथि करता है। यह चित्तवहा नाडी प्राप्त अधिक सुक्त होती है। इसमें प्रवेश करनेपर साधक

को अपने अंदरकी तथा दुसरों के अंदरकी चित्तवहा नाडी के प्रचारका कान होता है और वह किसी चेतन-अचेतन प्राणीके द्यारिमें प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार दूसरे के द्यारिमें अवे चित्तवहा नाडी से प्रवेश करता है, तब प्रधुमित्सख योंकी रानीके पीछे-पीछे जैसे अन्य प्रधुमित्सखाँ चलती हैं वैसे ही उस साधककी चित्तवहा नाडी के पीछे-पीछे उसकी अन्य इन्द्रियाँ भी उस क्यारिमें प्रवेश करती हैं। इस प्रकार वह साधक अपने प्राणमय द्यारिसे दूसरे के स्थुलद्यारी से रहकर सब काम करता है। श्रीमदाचार्यभोक्त परकायप्रवेशयन्त्र-विधि स्तम्म ५५ में निर्दिष्ठ है।

७०. प्रमाण, विपर्वय, विकल्प, निद्रा और स्मृति-ये पाँच दृत्तियाँ हैं। इनमें जो निद्रावृत्ति है, उसके निरोधसे परकायप्रवेशकी किया सिद्ध होती है। इसलिये इसी वृत्ति-का यहाँ विचार करें। पर इससे पहले समृतिवृत्तिका भी किञ्चित विचार कर छेना आवश्यक है। स्मृतिवृत्तिके निरोध-के लिये साधकको अपने मनीमय शरीरमे अन्तर्हित होना पडता है। मनोमय शरीरमें जानेके लिये चन्द्रनाडीका निरोध करना पड़ना है चन्द्रनाडी वाम नासा रन्ध्रसे बहने-वाले शासको कहते हैं। और वह ठीक है । परन्तु यहाँ चन्द्र-नाडीका अभिप्राय उस चन्द्रनाडीस नही है। यहाँ चन्द्रनाडी प्राण-तस्त्रवाहिनी नाही है। ये नाहियाँ अनेक है और शरीरके आभ्यन्तर भागमे हैं। पाचक रसका उत्पन्न होना और बाहर निकलना, खाये हुए पदार्थामेंसे सार भाग निकाल लेना, रक्तानिसरणकी क्रियाका होना और श्वास प्रश्वासका चलना -ये सब कार्य चन्द्रनाडियोमें प्रवाहित होनेवाली प्राण शक्तिने हुआ करते हैं। पहले तत्त्वाभ्यास करके, प्रातःकाल या सायकाल चन्द्रस्वरको २ घटे २४ मिनट स्थिर रखकर उस समय खेचरीयुदा सिद्ध करके उस समताको यदि स्थिर रक्खा जाय तो चन्द्रनाडीका निरोध होता है और उससे हृदय किया बंद होती और नाडियोंमें होनेवाला रक्तप्रवाह बंद हो जाता है । उस समय प्राणमय शरीर अन्नमय शरीरमेंसे बहने लगता है। अर्थात बाहर निकलकर स्वच्छन्द्रगामी होता है। ऐसे समय अनमय दारीर स्फटिक मणि सा उज्ज्वल देख पहता है। उस समय प्रकाश-साक्षातकार होता है। दुर शब्द-श्रवण, दुरदर्शन आदि कियाएँ सिद्ध होती हैं। यही समृतिवृत्तिका निरोध है। अलमय शरीरमें लीट आते समय ऐसा प्रतील होता है कि स्थूलशरीरमें मानी सहसी जलधाराएँ एक साथ प्रवाहित हो रही हों और इससे स्थूल-शरीरमें एक विलक्षण महान् आनन्द अनुभूत होता है।

७१. निद्रावृत्तिके निरोधके लिये वरणा नाडीका निरोध आवश्यक होता है। वरणा नाडी मनोमय शरीरमें नादिनिन्दु-कला और आशावक्रतक फैली हुई है। चन्द्रनाडीकी अपेक्षा यह नाडी स्हम है और इसे मनोवहा नाडी कहते हैं। सुष्ट्रमणा नाडीके कन्द्रमं अपीत् सहस्राप्ते अंदर अतिशय आम्यन्तरमें इस नाडीका होना अनुभृत होता है। चन्द्रनाडीके निरोधसे इसका निरोध होता है और इसके निरोधसे निद्रावृत्तिका निरोध होता है। वरणा नाडीके निरोधसे निद्रावृत्तिका निरोध होता है। वरणा नाडीके निरोधसे प्रवानम्प्रमृति प्राप्त होती है। चन्द्रनाडीके निरोधसे प्राण्यमय शरीर अन्नमय शरीरके वाहर उसने पृथक् देख पड़ता है और यरणांके निरोधसे मनोमय शरीर प्राण्यमय शरीरके साथ अन्नमय शरीरके बाहर निकाल लिया जा सकता है। यही परकायप्रवेशके लिये उपयुक्त परिस्थिति है।

०२. पाश्चास्य लोगोंके प्राणमयश्रीरोद्ध मनकी किया स्तम्भ ६८ में कह अनुसार स्वप्तस्थितिनयन्त्रण है। हमलोगों का निद्राहु सिनिरोध और उन लोगोंका स्वप्तस्थितिनयन्त्रण दोनों कियाएँ प्रायः एक ही हैं। साधकको चाहिये कि पहले स्वप्तनियन्त्रणका अभ्यास करें। स्वप्नका नियन्त्रण यही है कि आज रातको अभुक प्रकारका म्वप्न ही हम देखें, यह निश्चय करके सो जाय। इस प्रकार अभ्यासने जब स्वप्नस्थितिका नियन्त्रण हो लेगा, तथ ऐसी मावना करना आरम्भ करें कि आजकी स्वप्रस्थितिमें हमाग प्राणमय शरीर अन्नमय श्रीर के बाहर अभुक स्थानमे जाय ऐसी हद भावना करके सोनेका अभ्यास करें। इस अभ्यासने यह अनुभव होगा कि प्राणमय शरीर सङ्कल्पके अनुसार तत्त्रत् स्थानमे वहुँ चता है, अभ्यासी यह अनुभव दूसरोकों भी करा दे सकता है। प्रथल सङ्कल्पकर से स्थूल पदार्थ भी स्वर्शगिक है।

यहाँतक पाश्चारयों के भिद्ध प्रयोगका वर्णन हुआ ! इन प्रयोगों को किये हुए व्यक्ति पाश्चारयों में अभी ५६ से अधिक नहीं हैं । इनमें भि० मुल्डोन, मि० आलियर फारक फ्रेंचमैन और मीशिये दुरावेलने इस विषयमें मन्य लिखे हैं । भि० मुल्डोनकी पुस्तकमेंसे अन्नमय शरीरसे प्राणमय शरीरके उद्गमनकी विधिके सम्बन्धमें कुछ सूचनाएँ नीचे देते हैं ।

७३. मत्स्य मांस और उत्तेजक पदार्थ सेवन न करे । जिस दिन प्रयोग करना हो, उस दिन उपवास करना अच्छा है । कम-से-कम प्यास बनी रहे। उसे न ब्रुकावे । हृदयकियाके बंद होनेकी योमारी जिसे हो था जो जस्द घरा जाता हो। उसे यह प्रयोग नहीं करना चाहिये। प्रयोग दिनमें न करे, प्रयोग करते समय दीपक भी न हो । चारपाईपर पीठके बल लेट जाय। दोनों आँखोंकी पुतिलयोंको भूमध्यकी ओर ले जाकर स्थिर करे और यह भावना करे कि इस बिन्दुके सभीप हैं। अनन्तर यह भावना करे कि हमारा प्राणमय शरीर उसी बिन्दुसे बाहर निकल रहा है। इस कियासे ऑखें दुखेंगी। पर है यह किया बहुत ही कार्यक्षम । एक दूसरी किया भी है। रातको जल्दी सो जाय और छगभग २ बजे रातमें उठे। ऐसी प्रवल इन्हा करे कि प्राणमय शरीरको बाहर ले जाना है। ऐसी भावना करे कि किशी इवाई जहाजमें बैठे या लिफ्टमे लाई-लाई जपर चले जा रहे हैं। इस भावनाके साथ सो जाय अथवा ऐसी भावना करे कि किसी सरीवरमें तैरते हुए या चकाकार गतिने ऊपरकी ओर जा रहे हैं, आगे पीछे अगल बगल चलनेवाले वायुकी ओर हम देख रहे हैं अथवा शङ्काकार किसी महान् शङ्करो बाहर जिंकल रहे हैं। अथवा यह भावना करे कि अग्नि ज्वाला सामने है और उसमें हम मिल गये हैं अथवा विमानमें बैंदे उत्पर जा रहे हैं। प्रयोग-बाले दिन पानी बिलकुल न पीये। जब न रहा जाय, तब नमक डालकर एक घूँट पानी पी ले, इससे प्यास बढती जायगी । जलवाले घरमें लोटा या गिलास पानी भरकर सक्ले और असपर दृष्टि गड़ाकर सो जाय और सोनेके कमरेसे वहाँ-तकका रास्ता ध्यानमं ले आवे । इससे नींदके लगते ही प्राणमय शरीर जल्से भरे उस गिलासके पास पहुँच जायगा । जिस दिन जहाँ इस प्रकार जानेकी इच्छा हो, उसीको दिनभर सोचना रहे और यह भी निश्चय कर ले कि वहाँ जाकर अमुक मन्ष्यमे मिलना है । कुछ दिन पहलेमे ही समय और स्थान निश्चित करके उस दिन और समयकी प्रतीक्षा करता रहे। भावना हट होनेसे उस दिन उस समय उस स्थानमें उसके पास आ पहुँचे, यह उस व्यक्तिको अनुभव होगा ।

७ ८. मृत्यु क्या चीज है १ कोई महावली मनुष्य, देव या दानव नहीं है, बल्कि एक अवस्थान्तरमात्र है । इस अवस्थान्तरका ज्ञान न होनेते सब प्राणी ही पूर्वजनमरमृतिके कारण मृत्युको भीषण, महाभयावह मानते हैं । छोटा बच्चा नहीं जानता कि मृत्यु क्या है, पर उससे वह उसता जरूर है; क्योंकि पूर्वजनमंसे शरीर वियोगके समय जो दु:ख हुआ या, उसकी स्मृति किसी रूपमें उसमें छिपी हुई है । 'जातस्य

हि ध्वो मृत्युः' इस वाक्यको ओर-जोरले घोषनेपर भी अथवा 'मरणं प्रकृति: शरीरिणाम्' की खूब मीमासा करनेपर मी मरणका समय तो भयपद ही मान्द्रम होता है। कितने प्राणी सिंह या साँपके समीप आते ही बेहोश होकर गिर पड़ते या भर जाते हैं , श्रीयम (नियमन करनेवाले) राजा और उनके दूतींकी एक कथा है। यमराजने दूतींसे कहा, ४०० मनुष्य ले आओ । काम पूरा करके दूत लीटे, पर उनके साथ ८०० मनुष्य थे। इसपर यमराम बिगड़े। उन्होंने कहा— मैंने ती ४०० को लानेको कहा था, ये ८०० क्यों ले आये ? दुतोंने कहा - हमलोग तो ४०० को ही ला रहे थे, पर बाकी भयसे आप ही मरे: इसलिये उन्हें भी ले आये । तात्पर्य, कभी कभी केवल भयसे ही मन्च्य मर जाता है। इस लेखकको याद है कि एक बार एक घरमें साँप निकला, उसको देखते ही उस घरका एक मनुष्य तुरंत मर गया । भयसे शरीरकी सब कियाएँ बंद हो जाती हैं। मन दुर्बल होनेसे शारीरिक शक्ति भी क्षीण होती है।

७५. मनुष्य बराबर मरते जा रहे हैं, फिर भी मनुष्य अभर होनेकी इच्छा किया ही करता है और श्रीतकाराम महाराज कहते हैं कि 'अमर होओ, अमर ही तो हो, सच-इस्र स्वयं देख लो ।' तुकारामके कथनका मतलब यह है कि तुम सूक्त्मदेहने अमर हो; मरता केवल तुम्हारा स्थूलवारीर है, तम नहीं मरते।

०६. सच पूछिये तो ऐसे उपदेशकी आवश्यकता है कि क्षम अमर हो, तुम्हारा स्थूलशरीर तुम्हारे शरीरपरके बस्नके समान है, प्राणमय शरीरका यह स्थूलशरीर वस्न ही है। प्राणमय शरीरने मनोमय शरीरमें पहुँचनेतक तुम अमर ही हो और आनन्दमय शरीरमें पहुँचनेपर तो तुम ब्रह्मस्यरूप ही हो।

७७- इस प्रकारसे जीवात्मा और परमात्माका एकत्व-सम्मादन होता है । बेदान्तकी घोषणा भी तो यही है कि अविवातमा परमात्मा एक ही हैं।' योगके क्रियाकलापसे इस ऐक्यको प्राप्त करना मनुष्यका प्रथम कर्तन्य है । वेदान्त विचारसे शब्द-लान होगा, पर स्वानुभूत ज्ञानके लिये राजयोग-का आश्रय करना ही होगा।

७८. सम्पूर्ण लेखका साराश यही है कि अलमय कोशसे प्राणमय कोश बाहर निकल सकता है और उससे अलमय कोशका अस्व्यता प्रमेय, प्रमाण और प्रत्यक्षानुभवसे खिद्ध होती है। अलमय कोशका झूटना अर्थान् लौकिक मृत्युका होना अलमय कोशके प्राणमय कोशका निकलना है, उद्गमन है, मृत्यु नहीं। इस प्रकार प्राणमय कोशकी सत्यता जैंच जानेरर अलमय और प्राणमय कोशोंका परस्पर-विच्लेट होना मृत्यु नहीं, किन्तु अवस्थान्तर है -यह बात समने आ जाती है। प्राणमय कोशसे मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय कोशकी परस्परया अनुभृति होनेपर जीव-शिवके ऐक्यको जानना ही प्राणमय शक्ति कि छिद्ध होनेकी फलश्रुति है। इसके केवल औपपत्तिक जानसे नहीं, बिल्क इसका प्रयोगसिद्ध ज्ञान होनेसे जीव-शिवके एकत्वके विषयमें कोई संशय नहीं रहेगा। इस लेखने यदि इतना काम बन जाय तो लेखकको इस बातका सन्तोय होगा कि उसके इस प्रयक्ति दिशा तो ठीक है।

इस प्रकार पाठकोंकी भनोभूमि तैयार हो और वे अमर-पदको प्राप्त करें - 'शिवोऽहम्', 'ब्रह्माहम्', 'नेह नानारित किञ्चन' इन परम सत्य बचर्नोंकी मूमिकातक पहुँचें, यही श्रीनाथ माता और राजराजेश्वरी श्रीलिलता भगवतींसे प्रार्थना कर यह लेख समाप्त करता हूँ।

मर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः । सर्वे भदाणि पदयन्तु मा कश्चित्दुःखमाभुषादः॥



#### काम

तन मन जारे काम ही चित कर डाँवाडोल! धरम सरम सब खोय के रहे आप हिये खोल॥ नर नारी सब चेतियो दीन्हीं प्रगट दिसाय! पर तिरिया पर पुरुष हो भोग नरक को जाय॥

---चरनदासजी

## तान्त्रिक साधन

( लेखक -श्रीदेवेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय बी०ए०, काव्यतीर्थ )

इस संसारमें जितने प्रकारके साधन हैं, उनमें नार प्रकारके साधन ही श्रेष्ठ हैं। प्रथम नेदिविहित साधनस्तुष्ट्यः द्वितीय सांस्व्यप्रदर्शित साधनस्यः तृतीय योगशास्त्रोक्त साधनकी रीति तथा चतुर्य तत्त्रशास्त्रोक्त साधनप्रणाली। परन्तु कलिकालमें केवल तन्त्रशास्त्रोक्त साधन ही प्रशस्त और सिद्धिपद हैं। यही शास्त्रभी अक्ति है। महानिर्वाण तन्त्रमें कहा गया है—

तपःस्वाध्यायद्दीनानां नृणामस्यायुषामपि । क्षेत्रप्रयासाशस्त्रानां कृतो देहपरिश्रमः ॥ गृहम्यस्य क्रियाः सर्वा भागमोक्ताः कर्लौ शिवे । नान्यमार्गैः क्रियासिद्धिः कटापि गृहमेधिनाम् ॥

कलिकालमें मनुष्य तपसे हीन, वेदपाठसे रहित और अल्पायु होगे; वे दुर्बलताके कारण उस प्रकारके होश और परिश्रमके सहनेमें समर्थ न होगे । अतएव उनसे दैहिक परिश्रम किस प्रकार सम्भव हो सकता है ! कलिकालमें प्रदूसलोग केवल आगमोक्त विधानोंके अनुसार ही कर्मानुष्टान करेंगे । दूसरे प्रकारकी विधियोसे अर्धान् वैदिक, पौराणिक और समार्त्तसम्मत विधियोंका अवलम्बन करके कियानुष्टान करनेसे कराणि सिद्धिलाम करनेमें समर्थ न होंगे ।

### (१) षट्चक्रमेद

तान्त्रिक सध्यन दो प्रकारका है -बहियांग और अन्तर्याग । व्यद्दियांगमें गन्य, पुष्प, धूप, दीप, तुल्सी, विल्वपत्र और नैवेद्या-दिके द्वारा पूजा की जाती है । अन्तर्यागमें इन सब बाख वस्तुओंकी आवश्यकता नहीं होती । मानसोपचारके उपकरण स्वतन्त्र होते हैं, इसमें पञ्चगृतोंके द्वारा उपचार-कल्पना करनी पद्धती है । यथा--

पृथिकारमकान्यः स्थादाकाशासमकपुष्पकस्। भूपो वाय्वासमकः प्रोक्तो दीपो वङ्गासमकः परः॥ रसाधमकं च नेवेशं पूजा पञ्जोपचारिकः।

पृथ्वीतत्त्वको गन्यः आकाशतत्त्वको पुण्यः वायुतत्त्वको धूपः, तेजस्तत्त्वको दीपः, रसात्मक जलतन्त्वको नैक्यके रूपमें कल्पना करके इस पञ्चोपन्यरद्वारा पूजा करनी पहती है। इसीका नाम अन्तर्याग है। षट्चकोंका भेद ही इस अन्तर्यागः का प्रधान अङ्ग है। षट्चकोंका अभ्यास हुए विना आत्मकान नहीं होता; नयोंकि किसी वस्तुके प्रत्यक्ष हुए विना मनका सन्देह नहीं छूटता, अतएव वास्तविक ज्ञान नहीं होता। दार्शनिक विचारोंके द्वारा केवल मौसिक ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान नहीं होता। इसके प्रत्यक्ष होनेका उपाय है घट्चक साधन।

### षट्चक्र क्या हैं ?

इडापिङ्गलयोर्नध्ये सुबुम्णा या भवेत्वलु । षट्स्यानेषु च षट्शक्तिं षट्पग्रं योगिनो बिदुः॥

इडा और पिक्कलानासक दो नाडियोंके मध्यमें जो सुकुम्णानासक नाडी है, उसकी छः प्रनिययोंमें पदाकारके छः चक संलप्त हैं। गुद्धास्थानमें, लिक्कमूलमें, नामिदेशमें, इद्यमें, कण्डमें और दोनों भूके बीचमें—इन छः स्थानोंमें छः चक यिद्यमान हैं। ये छः चक सुकुम्णा-नालकी छः प्रनिययोंके स्पमें प्रसिद्ध हैं। इन छः प्रनिथयोंका मेद करके जीवात्माका परमात्माके साथ संयोग करना पड़ता है। इसीको प्रकृत योग कहते हैं। यथा—

म योगो नभसः पृष्ठे न भूमी न रसातले । ऐक्यं जीवारमनो राहुर्योगं योगविकारदाः ॥ ( देवीभागवत )

'योगविशारदलोग जीवात्माके साथ परमात्माकी एकता साधन करनेको ही योगके नामसे निर्देश करते हैं।' और योगकी किया-सिद्धिके अंशका नाम साधन है।

अब किस स्थानमें कीन-सा चक है ? इसे कमशः स्पष्ट किया जाता है ---

गुझस्यलमें मूलाधारचक चतुर्दलयुक्त है, उनके उत्पर लिङ्गमूलमें स्वाधिश्वानचक पड्दलयुक्त है, नामिमण्डलमें मणिपुरचक दशदलयुक्त है, दृदयमें अनाइतचक द्वादश दलयुक्त है, कण्ठदेशमें विशुद्धचक षोडशदलयुक्त है और भूमच्यमें आञ्चाचक द्विदलयुक्त है। वे वट्चक सुषुम्णा-नाडीमें ग्रीयत हैं।

मानव-शरीरमें तीन लाख पनास इजार नाडियाँ हैं।

इन नाडियों में चौदह नाडियों प्रधान हैं—सुषुग्णा, इडा, पिक्कला, गान्धारी, हस्तिजिह्ना, छुहू, सरस्त्रती, पूषा, शिक्कला, गान्धारी, हस्तिजिह्ना, छुहू, सरस्त्रती, पूषा, शिक्कला, गान्धारी, यारणी, अल्यखुषा, विश्वोदरी और यशस्त्रनी। इनमें भी इडा, पिक्कला और सुषुग्णा—ये तीन नाडियाँ प्रधान हैं। एनः इन तीनों में सुषुग्णा नाडी सर्वप्रधान है और योगसाधनमें उपयोगिनी है। अन्यान्य समस्त नाडियाँ इसी सुषुग्णा नाडीके आश्रयसे रहती हैं। इस सुषुग्णा नाडीके मध्य सहमसे भी सहस्तर अक्षराय है। यह अक्षराय ही दिल्यमार्ग है, यह अमृतदायक और आनन्दकारक है। कुलकुण्डिलनीशक्ति इसी ब्रह्मरम् के द्वारा मूलाधारसे सहस्त्रारमें ग्रमन करती है और परम दिल्यमार्ग कहा जाता है।

इडा नाडी वामभागमें स्थित होकर सुष्मणा नाडीको प्रत्येक सकर्म घेरती हुई दक्षिणनासापुटसे और पिङ्गला नाडी दक्षिण भागमें स्थित होकर सुपुम्णा नाडीको प्रत्येक चकमें परिवेष्टित करती हुई वामनासापुटसे आज्ञाचकमें मिलती है। इडा और पिङ्गलाके बीच-बीचमें सुध्य्या नाडीके छ: स्थानोंमें छ: पद्म और छ: शक्तियाँ निहित हैं । कण्डिजनी देवीने अष्टधा कुण्डलित होकर सुषुम्णा नाडीके समस्त अंशको धेर रक्स्वाहै तथा अपने मुखर्मे अपनी पुँछको डालकर मादे तीन घेरे दिये हुए स्वयम्भूलिङ्गको बेष्टन करके ब्रह्मद्वारका अवरोध कर सुपुम्णाके मार्गमें स्थित हैं। यह कुण्डलिनी सर्पका सा आकार धारण करके अपनी प्रभासे देदीप्यमान होकर जहाँ निद्रा है रही हैं, उसी स्थानको मलाधारचक कहते हैं । यह कुण्डलिनीशक्ति ही धाग्देवी हैं अर्थात वर्णमयी बीजमन्त्रस्वरूपा है। यही सत्त्व, रज और तम इन तीनों गुणोकी मूलस्वरूपा प्रकृति देवी हैं। इस कन्दके बीचमे बन्धकपृष्यके समान रक्तवर्ण कामबीज विराजमान है। इस स्थानमें दिरण्ड नामक एक सिद्धलिक और डाकिनी शक्ति रहती है।

जिस समय योगी मूलाधारस्थित स्वयम्भूलिङ्गका चिन्तन करता है, उस समय उसकी समस्त पापराशि धणमात्रमें ध्वंस हो जाती है तथा मन ही-मन वह जिस वस्तुकी कामना करता है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। इस साधनाको निरन्तर करनेसे साधक उसे मुक्तिदाताके रूपमें दर्शन करता है।

मूलाबारचकके उत्पर लिङ्गमृतमें विद्युद्वर्ष पड्दल-

विशिष्ट स्वाधिष्ठाननामक पद्म है। इस स्थानमें बालनामक सिद्धलिक और देवी राकिणी शक्ति अवस्थान करती है। जो योगी सर्वदा इस स्वाधिष्ठानचक्रमें ध्यान करते हैं। वे सन्देइ-विरिद्ध विचले बहुतेरे अश्रुत शास्त्रोंकी व्याख्या कर सकते हैं तथा वे सर्वतोधावेन रोगरिह्त होकर सर्वत्र निर्भय विचरण करते हैं। इसके अतिरिक्त उनको अणिमादि गुणोंसे युक्त परम सिद्धि प्राप्त होती है।

स्वाधिष्ठानककके ऊपर नामिमूलमें मेघवर्ण मिण्पूरनामक दशदल पद्म है। इस मिण्पूरपद्ममें सर्वमङ्गलदायक
कन्नामक सिद्धलिङ्ग और परम धार्मिकी देवी लाकिनी
शक्ति अवस्थान करती है। जो योगी इस चक्रमें सर्वदा ध्यान
करते हैं, इहलोकमें उनकी कामनासिद्धिः, दुःखनिवृत्ति
और रोगशान्ति होती है। इसके द्वारा वे परदेहमें भी प्रवेश
कर सकते हैं तथा अनायास ही कालको भी बश्चित करनेमें
समर्थ हो सकते हैं; इसके अतिरिक्त सुवर्णादिके बनाने,
सिद्ध पुरुपोंका दर्शन करने, भूतलमें ओषि तथा भूगभेंमें
निधिके दर्शन करनेकी सामर्थ उनमें उरपन्न हो जाती है }

मणिपूरचक्रके ऊपर द्वदयखलमें अनाहतनामक एक द्वादरादल रक्तवर्ण पद्म है। इस पद्मकी कर्णिकाके बीचमें विद्युत्मभासे युक्त धूम्रवर्ण पवनदेव अवस्थित हैं तथा इस पट्कोण वायुमण्डलमें यं बीजके ऊपर ईशाननामक शिव काकिनी शक्तिके साथ विद्यमान हैं। कुछ लोगोंके मतने इन्हें विनयनी शक्तिके साथ बाणलिङ्ग कहा जाता है। इन बाणलिङ्गके स्मरणमाञ्चसे ट्याह्य दोनो वस्तुएँ प्राप्त हो जाती हैं। इस अनाहतनामक पद्ममे पिनाकी नामक सिद्धलिङ्ग और काकिनी शक्ति रहती है। इस अनाहतचक्रके ध्यानकी महिमा नहीं कही जा सकती। ब्रह्मा प्रमृति समस्त देवगण बहुत यब्द्युर्वक इसको सुप्त रखते हैं।

कण्डमूलमे विशुद्धनामक चलका स्थान है। यह चक पोडशदलयुक्त है और धूम्रवर्ण पद्माकारमे अवस्थित है। इसकी कर्णिकाके बीचमें गोलाकार आकाशमण्डल है, इस मण्डलमे खेत इस्तीपर आरूट आकाश इं बीजके साथ विराजित है। इसकी गोदमें अर्द्धनारीक्ष्य शिवमूर्त्त है— दूसरे मतसे इसे इर-गौरी कहते हैं। इस शिवके गोदमें पीतवर्ण चतुर्भुंजा शांकिनी शक्ति विराजित है। इस चक्रमें पञ्च स्थूल-भूतोंके आदिभूत महाकालका स्थान है। इस आकाशमण्डल-से ही अन्यान्य चारों स्थूल भूत क्रमशः चक्रकपमें उत्पन्न हुए हैं अर्थात् आकाशसे वायु, वायुसे तेज, तेजसे जल और जलसे पृथियी उत्पन्न हुई है। इस चक्रमें छगलाण्डनामक शिवलिङ्ग और शाकिनीनामक शक्ति अधिदेवतारूपमें विपाजित है। जो प्रतिदिन इस विशुद्धचक्रका ध्यान करते हैं, उनके लिये दूसरी साधना आवश्यक नहीं होती। यह विशुद्धनामक पोडश्यदल कमल ही शानरूप अमूल्य रक्तोंकी लान है। क्योंकि इसीसे रहस्यसहित चतुर्वेद स्वयं प्रकाशित होते हैं।

ललारमण्डलमें भूमध्यमें आज्ञानामक चक्रका स्थान है। इस चक्रको चन्द्रयत् श्वेतवर्ण द्विदल पद्म कहा जाता है। इस चक्रमे महाकालनामक सिद्धालिङ्ग और हाकिसी श्रांक अधिष्ठित हैं। इस स्थानमें शरक्कालीन चन्द्रके समान प्रकाशमय अध्यर बीज (प्रणव) देदीप्यमान है। यही परमहस पुरुष है जो लोग इसका शान प्राप्त कर लेते हैं। वे किसी भी कारणसे दुःखी या शोक तापसे अभिभृत नहीं होते।

पहले कहा गया है कि मुगुम्णा नाडीकी अन्तिम सीमा वहागन्य है तथा यह नाडी मेक्दण्डके आश्रयमे जपर उठी हुई है। इडा नाडी इस सुषुम्णा नाडीसे ही छोटकर (उत्तर बाहिनी होकर) आज्ञापयकी दाहिनी ओरसे होकर साम नासापुटमे गमन करती है, आज्ञाचक्रमें पिङ्गला नाडी भी उसी रीतिने बावी ओरसे घूमकर दक्षिण नासापुटमे गयी है। इडा नाडी बरणा नदीके नामसे और पिङ्गला नाडी अभी नदीके नामसे अनिहित होती है। इन दोनों नदियोंके सीच में बाराणसी धाम और विद्वनाथ शिव शोनायमान हैं।

योगीलोग कहने हैं कि आज्ञाचकके जगर तीन पीठशान हैं। उन तीनों पीठोंका नाम है —िवन्दुपीठ, नादपीठ और शक्तिपीठ। ये तीनों पीठशान कपालदेशमें रहते हैं। शक्तिपीठका अर्थ है ब्रह्मबीज ॐकार। ॐकारके नीचे निरालम्बपुरी तथा उसके नीचे वोडशदलयुक्त सोमचक है। उसके नीचे एक गुप्त पड्दल एझ है, उसे शानचक कहते हैं। इसके एक एक दलसे कमशः रूप, रस, गन्ध, रप्शं, शब्द और स्वम्र शान उत्पन्न होते हैं। इसके नीचे आज्ञाचकको स्थान है। अञ्चलको स्थान है। इस चक्रको हादशदलपुक्त रक्तवर्ण पद्य कहा जाता है। इस पद्ममें हादशदलपुक्त रक्तवर्ण पद्य कहा जाता है। इस पद्ममें

पञ्चस्थमभूतीके पञ्चीकरणद्वारा पञ्चस्यूलभूतीका भादुर्भाव होता है। इस चक्रके नीचे विद्यह्यकका स्थान है।

अब सहस्रारकी बात सुनिये। आशाचकके अपर अर्थात् धरीरके सर्वोच स्थान मस्तकमें सहस्रार कमल है। इसी स्थानमें विवरसमेत सुपुग्णाका मूल आरम्म होता है एवं इसी स्थानसे सुपुग्णा नाडी अधोम् की होकर चलती है। इसकी अन्तिम सीमा मुलाधारस्थित योनिमण्डल है।

सहस्रार था सहस्रदलकमल शुभवर्ण है। तरण सूर्यके सदृश रक्तवर्ण केशरके द्वारा रखित और अधीमुखी है। उसके पचास दलोंमें अकारसे लेकर क्षकारपर्यन्त समिन्द्र पनास वर्ण है। इस अक्षरकर्णिकाके बीचमें गोलाकार चन्द्रमण्डल है । यह चन्द्रमण्डल छत्राकारमें एक कर्ष्येषुखी द्वादशदलकमलको आबृत किये है। इस कमलकी कर्णिकामें विद्युत्-सदृश अकथादि त्रिकीम यन्त्र है । उक्त यन्त्रके चारी और सुधासागर होनेके कारण यह यन्त्र मणिद्वीपके आकारका हो गया है , इस द्वीपके मध्यस्थलमें मणिपीठ है, उसके बीचमें नाद बिन्दुके ऊपर हसपीठका स्थान है। इंसपीठके ऊपर गुरु पादुका है। इसी स्थानमे गुरुदेवके चरण कमलका ध्यान करना पड़ता है । गुरुदेव ही परम शिव वा परम बड़ा हैं। सहस्रदलकमलमें चन्द्रमण्डल है। उसकी गोदमें असर-कला नामकी पोडशी कला है तथा उनकी गोदमे निर्वाण-कला है , इस निर्वाणकलाकी गोदमे निर्वाणशक्तिरूपा मूल प्रकृति बिन्द्र और विसर्ग शक्तिके साथ परमशिवको बेष्टन किये हुए हैं । इसके ध्यानसे साधक निर्वाण-मुक्तिको प्राप्त कर सकता है ।

सहस्रदर्शास्त्रत परमद्विष-शक्तिको वदान्तके मतसे परम ब्रह्म और भाषा कहते हैं तथा पद्मको आनन्दमय कोष कहते हैं। सारव्यमतसे परमशिव शक्तिको प्रकृति-पुरुष कहा जाता है। इसीको पौराणिक मतसे स्वसी नारायण, राषा-कृष्ण तथा तन्त्रमतसे परमशिव और परमशक्ति कहते हैं।

### (२) नवचक्रसाधन

यहाँतक शियसहिताकारके मतने मुष्यम्णास्थित वर्षकाँका वर्णन सक्षेपमें किया गया। अस अन्यान्य सन्त्रोंमें कियत क्रवचकाँका वर्णन किया जाता है। यथा —

#### नरचकं कछाधारं त्रिलक्ष्यं व्योसपञ्चकम् । स्वदेदे यो न जानाति स योगी नामधारकः ॥

'शरीरमें नवचक्र, जोडशाधार, त्रिलस्य और पञ्च प्रकारके व्योमको जो व्यक्ति नहीं आनता यह व्यक्ति केवल नामधारी योगी ही है।'

नवचक ये हैं---मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विग्रुद्ध, आंग्रा, तालु, ब्रह्मरन्ध्र और सहस्रार ।

षोडशकलाशार इस प्रकार हैं—अक्रुष्ठ, पादमूल, गुह्मदेश, लिङ्गमूल, जठर, नाभि, हृदय, कण्ठ, जिद्धाप्र, तालु, जिद्धामूल, दन्त, नासिका, नासापुट, भूमध्य और नेच । जिलस्य ये हैं—स्वयम्भूलिङ्ग, बाणलिङ्ग और ज्योतिर्लिङ्ग । पञ्चल्योम ये हैं—आकाश, महाकाश, पराकाश, तत्वाकाश और सर्याकाश ।

#### प्रथम नकसाधन

पहला ब्रह्मचक अर्थात् आधारचक भगाकृति है। इसमें तीन आवर्त हैं। यह स्थान अपानवायुका मूलदेश है और समस्त नाडियोंका उत्पत्तिस्थान है, इसो कारण इसका नाम कन्द्रमूल है। कन्द्रमूलके उत्पर आधिशालाके समान तेजस्ति कामवीज 'क्षीं' है — इस स्थानमें स्वयम्भूलिक हैं। इन स्वयम्भूलिक्नको तेजोरूपा कुण्डलिनी शक्ति साहे तीन बार गोलाकार वेष्टन करके अधिष्ठित है। इस ज्योतिर्मयी कुण्डलिनी शक्तिको जीवरूपमें ध्यान करके उसमें चित्तको लय करनेसे मुक्तिकी प्राप्ति होती है।

### द्वितीय चक्रसाधन

स्वाधिष्ठाननामक द्वितीय चक्र है। यह प्रवालाङ्करके छमान और पश्चिमाभिष्ठस्वी है। इसमें उड्डीयान पीठके ऊपर कुण्डलिनी शक्तिका स्थान करनेसे जगत्को आकर्षण करनेकी शक्ति उसन होती है।

### वतीय चक्रसाधन

तृतीय मणिपूरनामक नाभिचक है। उसमें पञ्च आवर्त से विशिष्ट विशुद्वणीं है। चित्त्वरूपा मध्यशक्ति भुजगावस्थामें रहती है। उसका ध्यान करनेसे योगी निश्चयपूर्वक सर्व-सिद्धियोंका पात्र हो जाता है।

### चतुर्थ चक्रसाधन

चतुर्य अनाहतचक हुदयदेशमें अधोमुख अवस्थित है।

उसके बीचमें ज्योतिःस्वरूप इंसका यन्नपूर्वक ध्यान करके उसमें चित्तलय करना चाहिये। इस ध्यानसे समस्त जगत् बद्यमें हो जाता है, इसमें सन्देह नहीं।

#### पानम चकसाधन

पञ्चम विशुद्धनामक कालचक कण्ठदेशमें स्थित है। उसके बामभागमें इडा, दक्षिणभागमें पिङ्गला और मध्यमें सुबुम्णा नाडी है। इस चक्रमें निर्मल ज्योतिका ध्यान करके चिस लय करनेसे योगी सर्वसिद्धिका भाजन हो जाता है।

#### पप्र चक्रसाधन

षष्ठ ललना वा तालुका चक है। इस स्थानको घटिका स्थान और दशमद्वारमार्ग कहते हैं। इसके रान्य स्थानमें मनोलय करनेथे उस लययोगी पुरुषको निश्चय ही मुक्ति प्राप्त होती है।

#### सप्रम चक्रसाधन

आज्ञापुरमें भूमध्यमें भूचकनामक सप्तम कह है। इस स्थानको बिन्दुस्थान कहते हैं। इस स्थानमें धर्तुलाकार ज्योतिका ध्यान करनेसे मोक्षपदकी प्राप्ति हो जाती है।

#### अष्टम चक्रसाधन

अष्टम चक अझरन्ध्रमें है। यह चक निर्वाण प्रदान करनेवाला है। इस चक्रमें स्चिकाके अग्रमागके समान धूझाक्कर जालन्धरनामक स्थानमें घ्यान करके चित्त लय करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है।

#### नवम चक्रसाधन

नवम ब्रह्मचक्र है। यह चक्र पोडशदलमें सुशोभित है। उसमें सचिद्र रूपा अर्द्धशक्ति प्रतिष्ठित है। इस चक्रमें पूर्णा चिन्मयी सक्तिका ध्यान करनेसे सुक्तिकी प्राप्ति होती है.

इन नी चकोंमें एक-एक चक्रका ध्यान करनेवाले योगीके लिये सिद्धि और मुक्ति करतलगत हो जाती है। क्योंकि व सानने के द्वारा कोदण्डदयके मध्य कदम्बके समान गोला-कार ब्रह्मलोकका दर्शन करते हैं और अन्तमें ब्रह्मलोकको गमन करते हैं।

> एतेषां नवचकाणामेकैकं ध्यायतो सुनेः । सिद्धयो सुक्तिसहिताः करस्थाः स्युर्दिने दिने ॥ कोद्य्बद्धयमध्यस्थं पश्यन्ति ज्ञानसञ्जूषा । कर्म्यगोलकाकारं ब्रह्मकोकं ब्रजन्ति ते ॥

# कल्याण

# तुलमीदासकी माधना



हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो ।

## विनय

हारं ! तुम बहुत अनुग्रह कीन्हों ।
साधन धाम बिबुध दूरलम तनु मोहि कुपा करि दीन्हों ।।
कोटिहुँ मुख किह जात न प्रभुके एक एक उपकार ।
तदिष नाथ! कलु और माँगिहों दीजै परम उदार ।।
बिषय-बारि मन मीन मिश्र नहिं होत कबहुँ पल एक ।
ताते सहौं बिपति अति दारुन जनमत जोनि अनेक ।।
कृपाडोरि बनसी पद अंकुस परम प्रम मृदु चारो ।
एहि बिधि बेधि हरहु मेरो दुख कोतुक राम तिहारो ।।
हैं श्रुतिबिदित उपाय सकल सुर केहि केहि दीन निहोरें ।
'तुलसिदाम' येहि जीव मोह-रजु जेहि बाँध्यो मोइ छोरें ।।

— दलसीदासजी

## श्रीवल्लभसम्प्रदायसम्मतं साधना

( स्वतन्त्र भक्तिमार्ग भथवा पुष्टिभक्ति )

(लेखक देवपि पं०शीरमानाथकी शासी)

साधनते ही साध्यको प्राप्ति होती है, यह सिद्धान्त नियत नहीं है। कंसके समयमें प्रायः सबको दुःख हो रहा था । सबको दुःखाभाव साध्य था। उसके लिये पृथ्वी, ब्रह्मा और देवगणने स्तुति-स्तोत्रादि साधनोंका अनुष्ठान किया; किन्तु गँवार बजवासियोंने कौन-सा साधन किया था? उनके सब दुःख अपने आप दूर हो गये।

भगवत्यांतिमें भक्ति ही साधन है, यह सब कोई जानते और मानते भी हैं। किन्तु ब्रजनारियोंको भगवान्की प्राप्ति पहले हो गर्या और भक्ति पीछे हो पायी। ऐसी अवस्थामें साधनमे ही साध्यकी लिखि होती है, यह नियत सत्य नहीं है। हाँ, कहीं कहीं ऐसा हो सकता है।

अंग्रेजोंने आकाशगमनके लिये विमान बनाये, सैकड़ों कोसकी बातें सुननेके लिये अनेक यन्त्र बनाये, बड़े अम किये, अनेक साधन किये—यह ठीक है। किन्तु हम-आप, जिन्होंने उसके लिये कभी हाथ-पैर नहीं हिलाये, एक दिनमें ही रेलके द्वारा सैकड़ों कोसकी यात्रा कर आते हैं। घर बैठे दूरका गाना और बातें सुना करते हैं। यह क्या बात है! अपने साधनानुष्ठान करनेले ही साध्यकी प्राप्ति होती है, यह सार्वित्रक नियत नियम नहीं है। वाद-विबाद करनेके लिये यह वक्तन्य नहीं है।

इन बातेंगे यह स्पष्ट होता है कि कोई एक ऐसा मार्ग भी है जहाँ प्रसिद्ध और नियत साधनों के अनुष्ठानके विना भी पळकी प्राप्ति हो जाती है। स्वतन्त्र भिक्तमार्ग किंवा पुष्टिमार्ग ऐसा ही है। दोनों एक ही पदार्थ है। भगवानके अनुप्रहको पुष्टिं कहते ई—पोषणं तदनुप्रहः'। उस अनुप्रहसे जो भिक्त— भगवतोम प्राप्त हो। वह पुष्टिभिक्त है। यह भिक्त स्वरूपसे रागमयी है, इसलिये रागात्मिका भी कही जा सकती है। कितने ही रागात्मिका के स्थानपर रागानुगा शब्दका प्रयोग करते हैं। पर इस शब्दका अर्थ अनतक समझमें न आवे तबतक उसके विषयमें कुछ कहना माहस है। प्रागम अनुगच्छिति असी, किंवा रागस्य अनुगा रागानुगा' दोनों तरहकी व्युत्पत्ति मूळ अर्थका स्थर्श नहीं करती। रागका अर्थ प्रेम या स्नेह है, यह ठीक है; किन्तु वहीं मिक भी है। मिक यदि कोई दूसरा पदार्थ हो और वह रागका अनुसमन करती हो, तम उसे रागानुगा कह सकते हैं। 'रागस्य अनुसा' में भी बही अडचन आती है। अस्त

रागः स्नेह या प्रेम ही भक्तिपदार्थ है यह तो अनुभवकी बात है। नारदसूतः, शाण्डिल्यसूत्र और नारदपाञ्चरात्र प्रश्नति शास्त्रोंने भी स्नेहको ही भक्तिशब्दार्थ माना है—'शा व्यक्तिन् परमप्रेमरूपा' (नारदसूत्र); 'सा परानुरक्तिरीश्वरे' (शा॰ सू॰)। पाञ्चरात्रमें भी कहा है—

माहास्थ्यक्षानपूर्वस्तु सुदृद्धः सर्वतोऽधिकः । स्नेद्दो भक्तिदिति प्रोक्तस्तया मुक्तिनं चान्यथा॥

स्नेहास्मिका, रागासिका या प्रेममयी मिक्त भगवान्के अनुमहत्ते भी प्राप्त होती है -यह निर्विवाद है। इसे ही पृष्टिमिक्त भी कहते हैं। कितनोंका तो यह कहना है कि भी' नहीं, मिक्त तो भगवान्के अनुमहत्ते ही प्राप्त होती है। अहाँ हमें मिक्तके कारण अन्य साधन दीख रहे हैं, वहाँ भी भगवदनुष्रह ही साधन है। भगवान्की मिक्त भगवान्के अनुमहत्ते मिलती है, यह निर्धिवाद है। 'पृष्टि' शब्द अनुमहत्त्व खें। श्रीभागवत्के षष्ट स्कन्धका नाम ही अनुमहस्कत्य है। वहाँ इस अनुमहत्त्वा प्रमाण प्रमेय, साधन और फलके द्वारा खूब विस्तार किया गया है। मैंने भी अपने 'अनुमहमार्ग' नामक स्वतन्त्र प्रमथें अनुमहक्ता स्पष्ट विवेक कर दिया है।

अनुग्रह या पृष्टि भगवद्धमें है । भगवान्में संक्षेपसे छः प्रधान धर्म स्वतन्त्र रहते हैं और विस्तारसे अनन्त धर्में रहते हैं , भगवान्के वीर्य (पराक्रम ) विशेषको अनुग्रह कहते हैं। भगवान् शब्दकी व्युत्पत्तिमें ही छः धर्म स्थित हैं---

ऐश्वरीस समग्रस वीर्थस यहासः श्रियः । ज्ञानदैराम्यसेश्लैव पण्णां भग इतीरणा ॥

मगमस्यासीति मगवान् । भगवद्वीर्य--- अनुमहरूपा पुष्टिसे जो भक्ति प्राप्त होती हैं, वही पुष्टिभक्ति हैं । 'भक्तिः' सन्दक्त अर्थ तो यहाँ भी जो है सो ही है। भज्ति— 'मज्' प्रकृति और 'ति' प्रत्यय। 'भज्' प्रकृतिका अर्थ सेवा और 'ति' प्रत्यया अर्थ भाव। परिचर्या (चाकरी) सेवाका खुलासा है। अर्थात् भावसहित सेवाकों भीक कहते हैं। किया भावात्मक सेवाकों भी मिक्त कहते हैं। यह मार्ग ऐसा है, जहाँ साधन ही पर माना गया है। ऐकान्तिक मक्तोग भगवत्मेमको ही पर मक्त भानते हैं। 'दीयमानं न गृह्णित यान सल्येवनं जनाः।'—'मेरे मक्त मेरी प्रेमात्मक वेदाकों सिवा अन्य फल नहीं प्रहण करते', 'भगवदीयत्वेनैव परिसमात सर्वायाः' 'भगवद्रक रहनेमें ही अपना सब पर पूर्ण हुआ मानते हैं।' मेद इतना ही है कि भावसहित सेवा (चाकरी) साधन है और फलावस्थामें वहां भक्ति या सेवा मावात्मक रह जाती है। कल्यनामयी सेवाको भावात्मका सेवा नहीं समझना चाहिये।

कितने ही कहते हैं कि नारदपाञ्चरा भी माहाल्यज्ञान भी मिकिसे सम्मिलित है, फिर केवल स्नेहको ही मिकि किस तरह कहते हो । ठीक है । भाहाल्यज्ञानपूर्वस्तु यहाँ माहाल्यज्ञानको भी लिया है, पर 'पूर्वः' । प्रारम्भमें माहाल्य ज्ञान रहता है, फिर सर्वदा नहीं रहता । प्रेम होनेके बाद तो केवल स्नेह ही रह जाता है । बहुप्पनको 'माहाल्य' कहते हैं । बहुप्पनवालेमें जो स्नेह किया जाता है, वह मिकि है । बहुप्पन भगवानमें रहता है, स्नेह मक्कमें रहता है; इसलिये प्रेम तो केवल ही रहा ।

भगवान् अपने अनन्त धर्मोमेंने कितने ही जानादि
प्रिमिद्ध धर्मोका दान जीवके लिये भी करते हैं। उनमें एक
मक्ति मी है। सिबदानन्द भगवान् के प्रधानतम धर्म सन्, चित्
और आनन्द हैं। सृष्टि अवस्थामें कभी कभी भगवान्
किसी जीवको इनका दान भी करते हैं। भगवान् के सन्ते
किया, चित्से ज्ञान और आनन्दसे भक्ति या प्रेम लिया
गया है। ये तीनों ही सृष्टिमें फैले हुए हैं। सब जगत् यह
है। इस विषयकों भी हम अपने 'क्रझवाद' प्रन्थमें स्पष्ट कर
चुके हैं। भक्तिमें कियाविशेष भी है और आनन्दविशेष
मी है ही। परिचर्या (चाकरी) कियाविशेष है और
यह 'भज् प्रकृतिका अर्थ है। सहात्म्यज्ञान चिद्धिशेष है
सथा प्रेम ही आनन्दकी लहर है। यह दोनों ति-प्रत्यका
अर्थ है। प्रकृति प्रत्यार्थ मिलाकर एक भक्ति-शब्दार्थ

है । किन्तु प्रकृति-प्रत्ययार्थमें प्रत्ययार्थ ही मुख्य माना गया है । इसिल्ये प्रेम ही 'भक्ति' शब्दका मुख्य अर्थ है । साधना-वस्थामें भले माहात्म्यकान रहा आवे। पर पूर्ण स्नेह होनेपर वह नहीं रहता ।

महामहोपाध्याय पण्डितनी किसी गरीबके घर गये। उस समय चाहे उस गरीबके हृदयमें उनका स्लेह रहे या न रहे, पर माहात्म्यशान तो पूर्ण है। बड़ी हृपा की; आसन,कुर्सी, दण्डवन प्रणाम, स्तुति, स्तोभ, मेंट—ये सव माहात्म्यशानके ही आडम्बर हैं। किस्तु जब धनिष्ठ परिचय होनेसे दोनोंमें पूर्ण प्रेम हो गया, तब फिर धीरे-धीरे माहात्म्यशानके वे सव अंश (चोचले) दूर होते जाते हैं। धरतीपर बेंटे तो क्या और कुर्सीपर बेंटे तो क्या ! बरफी-पेंड्रे हुए तो क्या और दाल-मात हुआ तो क्या ! स्तुति-स्तोत्र न हुए और गाली दे दी तो क्या ! केवल स्नेह ही रह गया। अत्यय किसी मर्महने कहा है—

#### उपचारः कर्नब्यो यावदनुत्पकसौहदाः पुरुषाः । उत्पन्नसौहदानासुपचारः कैतवं भवति ॥

जबतक स्तेह न हो, तबतक माहात्म्यशानसम्बन्धिनी चेष्टाएँ हों तो ठीक है। पर जब पूर्ण स्तेह हो चुका, तब भी यदि उपचार किये आयेँ तो वह कपट मान्स्म देता है।' श्रीकृष्णने जब गोवर्धनगिरिको धारण किया तो नन्दादि गोपगणीको थोड़ी देरके लिये भगवानका माहात्म्य समझसें आया, पर थोड़ी देरमें ही वह हट भी गया। पर्वतको यद्या-स्थान रख देनेके बाद जब स्त्र लोग श्रीकृष्णसे मिलने लगे तो वह माहात्म्यदान न जाने कहाँ गया केवल प्रेम-ही-प्रेम रह गया। अत्रएच वहाँ कहा है—

### तं प्रेमवेगाशिन्युता व्रजीकसो यथा सभीयुः परिरम्भणादिभिः । गोप्यश्च सस्तेहमपूज्यन्युदा द्रप्यस्ताद्विश्चेत्रुशः सदाशिषः ॥

'गिरिराजको यथास्थान धर देनेके बाद अजनासी गोप गोपियोंका प्रेसप्रवाह भगवान् श्रीकृष्णकी तरफ दौहा। अतएव वे सब अपने-अपने अधिकारके अनुसार भगवान्से गलेसे गला, छातीसे छाती लगाकर मिले। कितनी ही गोपियाँ लोकलजासे सबके देखते पुक्षोंकी तरह न मिल सकीं तो उन्होंने भगवान्के स्नेहको वृसरी तरह प्रकाशित किया । किसीने उनपर दिध डाला, किसीने अश्वत फर्क और किसी प्रियाने भगवान्पर पानी ही डाल दिया । और जो भगवान्से उमरमे बड़ी—अथवा माता, मौसी प्रश्वति सम्बन्धवृद्धा थीं, उन्होंने 'बेटा ! नैसी उमर बड़ी हो' इन्यादि सुन्दर-सुन्दर आशीर्वाद दिये !' ऐसी अवस्थामें प्रेमके सिवा माहात्म्यजान कहाँ रहा !

- इत्यादि कारणोंसे स्पष्ट होता है, भिक्ति शब्दसे तो केवल स्नेहकारी वस्तुता मान्द्रम देती है. प्रेमके पहले माहास्प्यशान मले रहे, पर प्रेम होनेके बाद माहास्प्यशान नहीं रहता । उस समय तो केवल प्रेम ही रहता है । यह प्रेम फलरूप है । यह फलात्मक प्रेम भगवान्के अनुम्रहते ही प्राप्त होता है, इसिल्ये हसे पृष्टिभक्ति कहते हैं । भगवान्का अनुम्रह होनेमें भगवदिच्छा किंवा भगवान्के सिवा दूसरा कारण किंवा साधन नहीं हो सकता । भगवान्का अनुम्रह स्पधन साध्य नहीं । सत्कर्म, योगास्थास, भक्तिप्रभृति किसी साधनके परतन्त्र अनुम्रह नहीं है और न वह अनित्य ही है । अत्ययव वह किसी साधनके द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता ।

साधनानुष्ठानका निषेध नहीं है, पर साधनींका कुछ देना नहीं आता, जो भगवान अनुग्रह करें ही परतन्त्र रहते भी स्वतन्त्र है, नित्य है, कार्य नहीं . साधना-नुष्ठानके अनन्तर भगवान् अनुग्रह करें ही-इसका तो यह अर्घ होता है कि भगवान और भगवानका अनुबह परतन्त्र हैं, स्वतन्त्र नहीं । भगवान भक्त परतन्त्र हैं, इस प्रसिद्धिका आशय दूसरा है । भगवान् जिसपर अनुप्रह करते हैं, उसके परतन्त्र हो जाते हैं --इसका अर्थ यह है कि वे आप अपने ही परतन्त्र हैं मैं किसी प्रेमीको अपने घर निमन्त्रण देकर स्नेहसे उसकी सेवा करता हूँ तो इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि मैं उसका नौकर हूँ या परतन्त्र हूँ । मैं तो अपने खेहके बशमें अर्थात् अपने आपका ही परतन्त्र हूँ । भगवान् भी किसीके परतन्त्र नही हैं । खेहके या अनुप्रहके या भक्तके परतन्त्र रहते भी वे अपने ही तन्त्रमें हैं. स्वतन्त्र हैं। इसी तरह अनुग्रह भी स्वतन्त्र है। सभी भगवद्भर्भ नित्य पदार्थ हैं । मर्यादामार्गमें भगवान् परतन्त्र हैं, खतन्त्र नहीं । मर्यादामार्गकी रचना भिन्न है और पृष्टि मार्गकी रचना भिन्न है। मर्यादामार्गमें भगवान साधन-परतन्त्र हैं, स्वतन्त्र नहीं हैं । इस मार्गमें भगवान्को अपनी बाँधी हुई मर्यादाओंकी रक्षा करना अभीष्ट है। अतएव वे साधनोंके परतन्त्र हैं। जो कोई जैसा कर्म, जैसा शान, कि

वा जैसी भक्ति सम्यादन करेगा उसे वैसा-वैसा नपा तुला फल देना ही प**हे**गा

पर पुष्टिमिक्तमें यह नहीं है। पुष्टिमिक्तमें भगवान् । भिन्नसेतुः । हैं। भगवान्ने जब हमें पुष्टिमिक्तका दान कर दिया तब फिर भगवान् साधन-परतन्त्र नहीं, स्वतन्त्र हैं। हजार दण्डवत्-प्रणाम, यह यागादि, तत्त्वकान आदि साधन पासमें हों पर फल नहीं देते और कुछ भी साधन न करनेपर भी सब कुछ दे देते हैं। इतना ही नहीं, भक्त भी स्वतन्त्र हो जाता है साधन असाधन हो जाते हैं। असाधन साधन हो जाते हैं। अपाधन साधन हो जाते हैं। उपचारों में उपचारता ही नहीं रह जाती अतएव कहना पहता है कि पुष्टिमार्गम भगवान् स्वतन्त्र, भक्त स्वतन्त्र और भक्ति भी स्वतन्त्र है। पर उसका मूछ भगवान्की स्वतन्त्रता है। भगवान् स्वतन्त्र हैं। इसिलये भक्त और भक्ति स्वतन्त्र हैं। बहुत-से लोग इन बातोंसे चिढ़ेंगे, पर क्या किया जाय ! वस्तुका यथार्थ विवेचन तो करना ही पहता है

अब यह यिचार करना है कि 'स्वतन्त्र' शब्दमें 'स्व'का अर्थ क्या करना चाहिये। निषेध तो हो नहीं सकता अर्थात् स्वतन्त्रका अनन्त्र अर्थ हो नहीं सकता। क्योंकि शब्दकी ऐसी कोई सीधी मर्यादा नहीं, जिससे 'स्व' का निषेध अर्थ हो सके। दूसरी बात यह भी है कि अतन्त्र होनेसे ही वह परतन्त्र नहीं हो सकता। खाली जगहमे हर कोई बैठ सकता है। जो किसीका नौकर नहीं है, उसे हर कोई नौकर रख सकता है। आजतक न तो कोई पदार्थ अतन्त्र होकर पैदा हुआ है और न यह वैसे ठहर ही सकता है।

कितने ही कहते हैं कि आकाश-पदार्थ नित्य है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती, अतएव वह अतन्त्र, अनधीन या स्वतन्त्र है। किन्तु यह मान्यता आस्तिककी नहीं हो सकती। 'तस्मादा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः' इत्यदि बेदवाक्योंके अनुसार सभी आस्तिक आकाशकी उत्पत्ति मान रहे हैं। आकाशको भगवन्त्रार्थ मान लेनेपर भी आकाश अतन्त्र नहीं रह सकता, इसलिये अतन्त्र तो स्वका अर्थ नहीं।

अब स्वके तीन अर्थ बाकी रहते हैं—काता, ग्रेंय और शान; भक्त, भजनीय और भक्ति किंवा जीव, ईश्वर और प्रेम ! इनमें काता तो स्वयं ही परतन्त्र है, अतएव वह भक्तिमार्गको अधीम कैसे रख सकता है ? जीव स्वका अर्थ नहीं । देह, इन्द्रिय और बुद्धिके परतन्त्र पदार्थ स्वका अर्थ या स्वतन्त्रका अर्थ नहीं हो सकता । अत्राप्य भक्ति ज्ञातृ परतन्त्र नहीं हो सकता । यही अतिदेश भक्तिमें भी है, भिक्त भक्तपरतन्त्र भी नहीं हो सकती । अब रहा जेय-मजनीय ईश्वर! हों, यह 'स्वतन्त्र' शब्दके स्वका अर्थ हो सकता है किया है ही ! भिक्तमार्ग ईश्वर-परतन्त्र है, भगवत्यरतन्त्र है ! इसीको में स्वतन्त्र भक्तिमार्ग कहता हूँ ! इस भागको अनुग्रहमार्ग कहो, पुष्टिमार्ग कहो या स्वतन्त्र भक्तिमार्ग कहो — सब एक ही पदार्थ है । यह मार्ग जीवकृतिसाध्य नहीं किन्तु भगवत्कृत दानसाध्य है , अत्राप्य भगवत्स्रत है, स्वतन्त्र है ।

सर्ग विसर्ग आदि जिस प्रकार श्रीपृहपोत्तमकी लीलाएँ हैं, उसी तरह भक्ति, अनुग्रह या पुष्टि भी भगवान्की लीला ही हैं , भगवान् सर्ग क्यों करते हैं यह प्रश्न जैसे नहीं हो सकता, उसी तरह भगवान् अनुग्रह क्यों करते हैं—यह प्रश्न भी नहीं हो सकता । भगवान् स्वतन्त्र हैं, उनकी कीडामें प्रश्न भी नहीं हो सकता । भगवान् स्वतन्त्र हैं, उनकी कीडामें प्रश्न भी नहीं हो सकता । हमारी या हमारे बालकोंकी कीडा# में हेतु या प्रश्न हो सकता है ? अत्तर्य कहा है

#### क्रीडायामुद्यमोऽर्भस्य कामश्रिक्रीडिषान्यतः । स्वतस्त्रप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः ॥

अप्रयास, अप्रयोजन, अपनी खुशीसे कुछ-न-कुछ औधा-स्था करते रहना—इसको लीला या कीटा कहते हैं। बालकमें यह है। पालनेमें सोता हुआ बचा अप्रयास, अप्रयोजन, अपनी मर्जीसे ऑधा-सूधा कुछ भी करता ही रहता है। यह रहते भी उसमें तीन बानें हैं -उपम, काम (विलासेच्छा) और दूसरेके साथकी अपेक्षा। किन्तु मगवान् स्वतः पूर्ण हैं, तृप्त है। उद्यम विना ही सब कुछ करते है और उनके लिये कोई अन्य है ही नहीं। ऐसी असस्यामें लीला या कीडा क्यों करते हैं? यह प्रश्न हो सकता है और विदुरजीने मैत्रेयसे किया ही है। उसका उत्तर भी मैत्रेयजीने प्रश्नकर्तक अधिकारा-नुसार दिया है। किन्तु ये प्रश्न और उत्तर दोनों मर्यादामार्ग (वैदिक मार्ग) के अनुसार हैं, पुष्टिमार्ग किंवा स्वतन्त्र भक्तिमार्गके अनुसार नहीं हैं।

# लीला नाम विलासेच्छा । कार्यव्यतिरेकेण कृतिमात्रस् । न नया कृत्या वृद्धिः कार्यं जन्यते । जनितमपि कार्यं नाभिन्नेतम् । नापि कर्तेरि प्रयासं जनवति । किन्त्वनाःकरणे पूर्णे आनन्दं तदुक्लासेन कार्यंजननसङ्को क्रिया काचिद्धरायते क्रायादि । सुवोधिनी, मागा १ स्कल्ये ।

पृष्टिमार्गमें भगवान पूर्ण हैं, असक्कचित सर्वसामर्थ्यवान हैं। यहाँ उद्यम भी है, काम भी है; अन्य भी है, क्रीडेंच्छा भी है। पृष्टिमार्गीय भगवान तप्त नहीं, अतुप्त हैं; निष्काम नहीं, बिलासेच्छ है; निष्क्रिय नहीं, सक्रिय हैं; अद्वितीय नहीं, सदितीय है; निर्धर्मक नहीं, सधर्मक हैं। निर्दोष हैं, निर्गुण हैं, निर्विकार है। पुष्टिमार्गीय पूर्ण पुरुषोत्तम ईश्वर श्रीकृष्ण हैं। पुरुषोत्तमके ही रूपान्तरका नामान्तर श्रीकृष्ण है। पुरुषोत्तम आन्तरस्थरूप है, यह बाह्यस्वरूप । पुरुषोत्तम मार्यादिक भी हैं, पौष्टिक भी । श्रीकृष्ण भी मार्यादिक हैं और पैष्टिक भी । लेखका विस्तार होनेसे मैं इन वार्तीका विशेष खुलासा नहीं कर सकता । जो लोग ईश्वरको अपूर्ण और संकुचित-सामर्घ्य मान रहे हैं उनका ईश्वर अनीश्वर ही है, कहनेमात्रका इंश्वर है। इंग्टे असी ईश्वर: ! यहाँ असंदु चित सामर्थ्य ही वास्तविक अभीष्ट है । 'पूर्ण' शब्द भी असंकचित है। लोकमे कोई ईश्वर, पूर्ण या पुरुषोत्तम है ही नहीं । एक पौष्टिक इंक्बर ही ईक्बर, पूर्ण और पुरुगोत्तम है । श्रीकृष्ण वास्तविक ईस्वर, पूर्ण और पुरुषोत्तम हैं . 'पुरम्पतीति पुरुपः ' पुरुष सब दोषोंको भस्म कर दे और पुरुषोत्तम न कर सके तो वह पुरुषोत्तम कैसा ?

जो लोग श्रीकृष्णको ईश्वरेश्वर, पूर्ण और पुरुषोत्तम नही मानते उनके प्रति मेरा यह लेख नहीं है । किन्तु मेरा यह लेख करयाण के लिये हैं। कल्याण के पाठक, जो कल्याणे च्छ हैं, मुझे विख्वास है कि मुझे गालियाँ देते जायँगे, यहते जायँगे और स्थीकार करते जायँगे । मर्यादाके भयद्वर पक्षपाती लोग चाहे मुझे गालियों दें) किन्तु सल्य बात कहनी ही पड़ती है। जितने मर्यादाके ईश्वर हुए हैं वे सब वास्तविक अपूर्ण, सक्तित (अनीश्वर)सामर्थ्यवाले हैं । पृष्टिमार्गीय ईश्वर सदीप है, निर्दाय भी है। सदोच होनेसे ही हमारे कम्मका है। खतन्त्र भक्तिमार्गीय ईश्वरमें सबसे जबरदस्त दीप तो विपमता है। अर्जुनको अञ्चा कहते हैं, अर्जुनके लिये प्राण देते हैं। 'विजयरयकुटुम्बे' अर्जुनके रथको अपना कुटुम्ब समझते हैं। भीष्म, द्रोण, कर्ण आदिको मरवाना चाहते हैं । महाभारतमें अनेकत्र इस ईश्वरकी विषमता खोली गयी है। यदि वे केवल निर्दोष होते तो इमारी तरफ देखने ही क्यों ! शास्त्र जैसे पापियोंका बहिष्कार किये रहता है, वैसे वे भी इससे बचते रहते । इंक्वरकी विषमता ही गरीन और सदोघोंका जीवन है ।

अतएव कहना पड़ता है कि स्वतन्त्र मक्तिमार्गके 'स्व'

शन्दका अर्थ एष्टिमार्गीय ईस्वर है। यह भक्ति भगवानके अधीन है । भगवान ही साधन हैं । पृष्टिमार्गीय भक्तोंसे जो यह मरावान कभी-कभी धर्माचरण, ब्रह्मभाव और भजन आदि कराते हैं, यह सब इनका डॉम है । मर्यादामार्गकी रक्षा और मर्यादामानीय साधनीकी रक्षा करनेके लिये यह सब ढोंग रच रक्खा है । इसके मार्ग (अनुग्रह) में कोई साधन ही नहीं है । यह आप ही साधन है । इसके धर्म और यह धर्मी दोनों एक ही पदार्थ हैं , राजाने एक चमारको अपना दोस्त बना लिया हो तो लोग कहते हैं कि राजाने चमारको दोस्त बना लिया। या यह भी कहते हैं कि राजाके अनुमहने उसे वहा ऊँचा कर दिया। दोनों एक ही हैं। हमने एक दिन जब इस ईश्वरकी चालाकी छिपकर देख पायी तो मालूम हुआ कि मर्यादामार्गमें भी साधनोंकी आइ-ही-आइ है। वास्तवमें काम तो यही कर रहा है । सबका उद्धार करनेमें साधन तो ये स्थयं ही हैं: पर वेदकी रक्षा, ब्राह्मणींका पालन और साधनोकी रक्षा करनेके लिये कर्म, क्रान, भक्ति आदि सावनोंको आगे कर रक्खा है।

> कृष्णानुमहरूपा हि पुष्टिः कास्त्रादिषाधिका । अनुमहो लोकसिद्धो गृहभावाश्विरूपितः ॥ देवगुद्धस्वसिद्धार्थं नामध्यानार्चनादिकम् । पुरस्कृत्यः हरेवीर्थं नामादिषु निरूप्यते ॥

अनुप्रहमार्ग वेदसिद्ध नहीं है। छोकसिद्ध है—लोकमें सर्वत्र प्रचलित है। गृढ़ भावसे उसका प्रकाश होता है। भगवान् अन्य मार्गों (वैदिक मार्गों) की रक्षा करनेके लिये अपने अनुप्रहको छिपा रखना चाहते हैं। भगवान्का अनुग्रह देवगणको भी मालूम नहीं हो पाता । अतएव नाम, ध्यान, अर्चन आदि मर्यादामार्गीय साधनीकी आह रखते हैं । साधनानुष्ठानरहितका भी उद्धार करना है, दुष्ट और महा-दृष्टका भी उद्घार करना है: पर नाम-ध्यानादिको आगे रखकर । अपने वीर्यंचे ( अनुग्रह्वे ) उद्घार करना है। पर नामग्रहण, भ्यान, अर्चन आदिका यश गवाना है। सदोष अजामिलका उद्धार करना है। पर साँचे खठे नामग्रहणको आगे रखकर ! भगवन्नामसे अजामिलका मोक्ष हो गया, यह कहलवाना है । नाम, ध्यान, अर्चन आदि साधनींकी आवरू रखनी है। यह कपट यदि भगवान्में न होता तो दम पापियोंका उद्धार कीन करता ? भगवान सदोष भी हैं। निर्दोष भी हैं; इस्ते भी है, इस्ते भी हैं और इसीमें जीवका उद्धार अन्तर्निहित है। उनकी सभयता, निर्भयता दोनीं जीयोद्धारमें साधन हैं।

'भीषास्माद्दातः पवते भीषोदेति सूर्यः' यह उस ईश्वरेश्वर श्रीकृष्णकी निर्भयता है । वे सबको उराते हैं ।

> गोप्याद्दे स्वयि क्रुतागसि दाम शावद् या से दशाश्रुकािककाश्चनसम्ब्रमाक्षम् । वस्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोद्दयति भीरपि यद्विभेति॥

युधिष्टिरकी माता जब अपने भतीजे ( श्रीकृष्ण ) की भाता यशोदाने मिलने नन्द्रप्राम गर्यी तो यहाँ क्या देखती हैं कि सैकड़ों गोपिक्रियोंकी भीड़ लगी हुई है और मध्यमें श्रीकृष्ण डरे हुए रिर मुकाये खड़े हैं, आँखोंमेरे काजल-से गॅदले अथ निकल रहे हैं और कभी माताको और कभी माँके हायकी रस्तीको देख लेते हैं और फिर मुँह नीचा कर लेते हैं। कुन्तीने किसी गोपीसे पूछा कि यशोदाजी अपने बच्चे को क्यों मारती हैं तो उसने उत्तर दिया कि अजी, बड़ा अधमी छोरा है। आज इसने दहीका माट फोड़ दिया। अब लाला पिट रहे हैं । कुन्ती भगवानुकी स्तुति करते समय कइ रही हैं कि नाय ! उस समय तो मुझे वह आपका डरना, रोना और आपकी वह दशा ठीक और मृत्य मालूस होती यी; पर 'इदानीं सा मा विमोहयति'---आज वह मुझे भुलावेमें डाल रही है। जिससे काल भी डरता है, क्या वह माँचे डरे ! इरना सत्य है या निर्भयता और डराना सत्य है, कुछ समझमें नहीं आता )

किसी लॅंगोटियेने कहा है —

गोपीक्षीरघटीविद्धण्डनविधिष्यापारवार्ताविदोः पित्रोस्ताबनशङ्कया शिद्धावपुर्देवः प्रकाश्य ज्वसम् । रोमाञ्चं रचयन् इत्तौ मुक्कयन् प्रत्यक्कमुक्कम्पयन् सीकुर्वन् समसि प्रसर्पति गृहे सायं समागण्डति ॥

श्रीदामा गोपनालकने श्रीनन्द-यशोदासे जाकर कहा कि आज तो दुम्हारे श्रीकृष्णने हठीला (गोपी) की दूधकी मटकी भर रास्ते लूट ली। यह सुनकर दोनों मॉ-नाप श्रीकृष्णपर वहें गुस्सा हो रहे थे। यह बात श्रीकृष्णने जान ली। अन तो डरके मारे घरमें भोजनतक करने न खाये। पर कहाँतक ? आपितर अधिरा हुआ, बाहर डर लगने लगा।

बालक ही तो ठहरे । रातको कहीं घर आये, पर ज्वरका प्रकाश करते । सारे शरीरमें रोमाञ्च हो आया है, अङ्ग-अङ्ग कॉप रहा है ! कभी आँखोंको मूँदते हैं, कभी शीतके आवेगसे सीत्कार करते हैं । यह अनुप्रहमार्ग है, यही भगवन्मार्ग है और यही स्वतन्त्र भक्तिमार्ग है और

कितने ही कहते हैं कि हम तो गीताको और गीताके श्रीकृष्णको मानते हैं। मानो भाई !! हमारी दृष्टिमें तो गीता और भागधत दोनोंके श्रीकृष्ण एक हैं।

#### सर्वानेव गुणान् विष्णोर्त्रणंयन्ति विचक्षणाः । तेऽमृतोदाः समारुयातासत्वाक्षमानं सुदुर्छमम्॥

ंजो विजन्नपालोग श्रीकृष्णके सभी गुणींका समान भावसे वर्णन, श्रवण और समरण करते है वे अम्द्रतके समुद्र कहे गये हैं और उनके बचनामृतका पान करना बहुत महँगा है। विधापि यदि गीतापर ही किसीका प्रेम हो तो यहाँ भी यही कहा है कि जीबोद्धार करनेमें ईश्वरेश्वर पृष्टिमार्गस्थित पूर्ण पुरुपोत्तम श्रीकृष्ण ही सब साधनोंके मूळ साधन हैं। हम पहले कह चुके है कि ईश्वर मर्थादास्थित पुरुपोत्तम भी हैं और पृष्टिस्थित भी। मर्यादामार्ग भी है और पृष्टिमार्ग भी हैं और पृष्टिमार्ग भी है। साधन भी है, अनुग्रह भी है। भागवतमें दोनों है। श्रीतामें भी दोनों है। प्रत्युत गीताका उपसहार पृष्टिमार्गर ही हैं। शीतामें जहाँ यह है

समः शत्री च मित्रे च तथा मानापमानचोः । इतिरोष्णसुखदुःलेखु समः सङ्गविवर्जितः ॥

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतला नान्यगामिना । परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयम् ॥ रुक्मेणा तमभ्यर्थ्य सिन्दि विन्दति मानवः ॥

—वहीं यह भी हैं—

तेषामइं समुद्धन्तं मृत्युसंसारसागरात् । भवामि निषरात्याधं मध्यावेशित्ववेतस्यम् ॥ पत्रं पुष्पं फळं तोयं यो मे भनश्या प्रयच्छति । तद्दं भनस्युपद्दतमदनामि प्रयतात्मनः ॥

सःमसादादवाप्रोति शाश्रतं पदमस्ययम् ॥
..... सःमसादान्तरिष्यसि ।

सर्वधर्मान् परिस्यज्य मामकं शरणं ब्रज ।

इस तरह शास्त्र और अनुभवके द्वारा यह स्पष्ट होता है कि स्वतन्त्र भक्तिमार्गमें एक श्रीकृष्ण ही शरण हैं। विशेष तो क्या, मेरा सन्देह तो यह मी है कि मर्यादामार्गके सर्वसाधनोंके भीतर भी उन परम दयास भगवान्की कृपा कियी हुई है। अन्यया शास्त्रकार ऐसा क्यों कहते !—

> यस्य स्मृत्या च नामोक्रया त**रोयक्तक्रिया**दिषु । म्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमस्युतम् ॥

र्शजसके स्वरूप और नामका स्मरण कर लेनेमात्रसे तप, यह किंवा अन्य किया, हान, मिक्त आदिको न्यूनता (कमी ) सम्पूर्ण हो जाती है उन भगवान् श्रीकृष्णको मैं प्रणाम करता हूँ।'

इस्टिये -

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत।
---इतना कहकर में अपने वक्तव्यको सम्पूर्ण करता हूँ }

### ---

# शोकादि कबतक रहते हैं ?

श्रीब्रह्माजी भगवान्से कहते हैं 🗕

ताबद्भयं द्रविणगेहसुहन्निमित्तं शोकः स्पृहा परिभवो विपुलक्ष लोभः। ताबन्ममेत्यसदयग्रह आर्तिमूलं थावन तेऽक्विमभयं श्रवृणीत लोकः॥

(मोस्झा० ३३९३६)

है प्रभो ! तभीतक भन, घर और मित्रोंके कारण होनेवाले भय, शोक, कामना, तिरस्कार और लोभ रहते हैं, तभीतक समस्त दुःखोंका मूल 'यह मेरा है,' इस प्रकारकी खुटी धारणा भी रहती है, जवतक जीव तुम्हारे भयरहित चरणकमलोंकी शरण नहीं प्रहण करता।

# श्रीचैतन्य और रागानुगा भक्ति

लेखक-प्रभुपाद श्रीप्राणिकशीर गोस्वामी, प्रम्० ए०, विद्याभूषण ,

हजेर निर्मल राग ग्रुनि भक्तगण। रागमसर्गे भन्ने येन छान्नि धर्म कर्म॥

श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रमु चिरकालसे अनिर्पत जित वजप्रेमका दान करनेके लिये अवतीर्ण हुए थे, उस प्रेमका ताल्यर्थ रागमार्गीय भजनण्द्रतिसे ही है। महाप्रमुने श्रीराय रामानन्दके साथ इसी भक्तिका माधुर्य आस्वादन किया या। उन्होंने स्वयं श्रीरूप, श्रीसनातन और श्रीरघुनाधदास गोस्वामीको इस साधनाका उपदेश दिया था। स्वरूप-दामोदर आदि अन्तर् इ भक्तोंके साथ महाप्रभुने इसी मधुर रसका आस्वादन करते हुए गनीराकी नन्ही-सी कोठरीमें लगातार बारह वर्षका लगा समय विताकर जीवोंको वजमाधुरीका परिचय कराया था। महाप्रभुके द्वारा प्रवर्तिन गौहीय वैष्णवसम्प्रदायमे आज भी इस गामार्गीय भक्ति-साधनाके लिये एक विशिष्ट स्थान सुरक्षित है।

श्रीरूपगोस्यामिपादने मक्तिरसामृतकिन्धुमें इस रागमक्तिका लक्षण बतलाया है -

> इष्टे स्वारसिको रागः परमाविष्टता भवेत् । तस्मयी याभवेदक्तिः साध्य रागारिमकोष्यते ॥

रागका स्वरूपलक्षण है इच्छ विषयमें गाढ तृष्णा और तटस्वलक्षण है —इच्छमें परम आविष्टता। इस प्रकारकी रागम्यी भिक्तका नाम ही गगान्मिका भिक्त है। कोई कोई भाग्यवान् पुरुष इस रागात्मिका भिक्तकी बात सुनकर इसके प्रति छुन्ध होते हैं। रूप, रस, गन्य, शब्द और स्पर्शादि प्राकृत विषयोंको प्राप्त करनेकी प्रयल इच्छा विषयी पुरुषोंमें स्वाभाविक ही देखनेमें आती है। इन्द्रियाँ सहज ही भोगलोख्य होकर विषयोंके प्रति लिखी जाती हैं। रूपार्द विषयोंका ग्रहण करनेके लिये चक्षु आदि इन्द्रियोंका जो यह प्रवल इच्छामय प्रेम है, इसीको राग कहते हैं। यह राग वैषयिक है, किसी भाग्यवान्के हृदयमें जब भगवत् सम्बन्धसे ऐसा प्रेम प्रकट होता है, तब वही ययार्थ राग कहलाता है। भक्तिसन्दर्भमें श्रीजीवगोरवामीजीने कहा है —

'तत्र विषयिणः स्वाभाविको विषयसंसर्गेच्छामयः प्रेमा सगः, यथा चक्षुरादीनां सौन्दर्यादी । तादश एवात्र भक्तस्य श्रीभगवस्यपि राग इत्युच्यते ।' श्रीकृष्णदास कविराज महोदयने श्रीचैतन्यचरितामृतमें लिखा है—

> इष्टे गाढ तृष्णा रागस्थरूपलक्षण । इष्टे आविष्टता तटस्थलक्षणकथन ॥ रागमधी भक्तिर हय रागाध्मिका नग्म । ताहा सुनि लुक्ध हय कोन भाग्यवान ॥

रागित्मका भक्ति कामरूपा और सम्बन्धरूपा भेदसे दो प्रकारकी है। नित्यसिद्ध भक्त ही इस द्विविध भक्ति के आश्रय हैं। वैकुण्ड, अयोध्या, द्वारका आदि भगवद्यामोंमें भी रागित्मका भक्ति है; परन्तु बजवासी भक्तोमें तो यही भक्ति सुख्यरूपसे हैं। परागित्मका भक्ति मुख्यरूपसे हैं। परागित्मका भक्ति मुख्या बजवासी जनें (चै० च०)। बजवासियोंका जो श्रीकृष्णविषयक परागे है, उसीकी अनुगामिनी भित्तको परागान्गा भक्ति कहते हैं यह रागान्गा भक्ति महाप्रभु श्रीचैतन्यदेवकी विशेष देन हैं।

विराजन्तीमभिव्यक्तं व्रजनासिजनादिषु । रागासिकामनुस्ता या सा रागानुगोदिता ॥ (श्रीरूपः)

जिनके हृदयमें इस रागानुगाका उदय होता है, उनके लिये किसी शास्त्रका, युक्तिका या किसी विधि निषेधका बन्धन नहीं रहता। एक स्थानाविक प्रेमकी प्रेरणांस ही उनकी जीवन-गति चलती है, त्रजवासियोंके प्रेमकी कथा साधकको इस प्रकार लुमा लेती है कि फिर साधक अपनी योग्यता-अयोग्यताका विचार नहीं कर पाते। उनकी भजनकी प्रश्वतिको वह लोम ही जगा देता है उनके मनमें केवल एक तीत लालसा फूट निकलती है और वे परवश होकर दिन-रात उस बजयेमकी प्राप्तिके लिये ही व्याकुल प्राणसे प्रार्थना किया करते हैं।

लोमे बनवासीर भावे करे अनुमति। शास्त्रपुक्ति नाहि माने रागानुगार प्रकृति॥

इस प्रकारकी रागानुगा भक्तिका भक्तद्भुद्यमें किस प्रकार उदय होता है, इसका क्रमानुस्न्थान करनेसे पता लगता है कि इसमें साधकका अपना पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है। वजके भक्तोकी प्रमसेवाकी चर्चा सुनकर किसी



श्रोचैतन्यकी भाव-साधना

भाष्यवान्के चित्तमें जो लोभ होता है, वह लोभ ही इस रागानुगाका मूल कारण है। श्रीजीवगोस्वामी कहते हैं--

'यस्य प्रवेक्तिश्रागिवशेषे रुचिरेव जातास्ति न तु रागिवशेष एव स्वयं तस्य तादशरागसुधाकश्कशभास-समुल्लिमतहृदयस्कृटिकमणेः शास्त्रादिश्रुतास् तादश्या रागारिमकाया भक्तेः परिचाटीव्यपि रुचिजीयते ।'

वजवाधियोंकी इस रागित्मका भिक्तमें हिंच होनेपर जिनके चित्त स्फटिकमणिके सहश स्वच्छ हं, उन्हींके चित्तमें कजवाधियोंके इस रागरूपी चन्द्रमांका किरणाभास प्रतिपिछत होता है जिससे हिंच अथवा बजवाधियोंके चरित्रानुकरणका लोभ अस्पन्न हो जाता है। 'रागक्समंचिन्द्रका' में विश्वनाथ चन्नवर्ती महोदय कहते हैं 'वह लोभ भगवत्कृपाहेतुक और अनुरागिभक्तकृपाहेतुक में में से होता है। फिर भक्तकृपाहेतुक लोभमें भी प्राक्तन और आधुनिक—ये दो भेद होते हैं। पूर्वजन्ममें प्राप्त भक्तकृपाहेतुक लोभ प्राक्त है और इस जन्ममें किसी प्रेमी मक्तकी कुपाने अस्पन्न लोभ प्राक्त है और इस जन्ममें किसी प्रेमी मक्तकी कुपाने उत्पन्न लोभ आधुनिक है। जन्मान्तरमें प्राप्त नेभ होनेपर उस लोभके बाद वैसे ही प्रेमी गुरुका चरणाश्रय होता है। और आधुनिक मक्तकृपाका क्षेत्र होनेपर गुरुचरणाश्रयके बाद लोभ उत्पन्न होता है।

### तत्त्वज्ञावादिमाधुर्ये श्रुते धीर्यदपेक्षते । नात्र शास्त्रं न युक्तिश्च तक्कोभोस्पत्तिस्रशणम् ॥

वजराजनन्दन स्थामसुन्दर और उनक प्रिय वजवासियोंके प्रेम माधुर्यादिकी कथा सुननेपर बैमे ही भावकी प्राप्तिके लिये शास्त्र और युक्तिकी अपेक्षा न करके जो एक लोभका उदय होता है, उसी हे द्वारा रागानुगा भक्तिका परिचय मिलता है श्रीवल्डभाचार्यके सम्प्रदायमे इसी भक्तिमार्गको पृष्टिमार्ग कहा गया है। कही-कहीं इसे 'अविहिता भक्ति' भी कहा गया है —

'माहातम्यज्ञानयुतेश्वरत्वेन प्रभौ भक्तिर्विहिता, अन्यतः बाह्यत्वात् कामाधुराधिजा व्यविहिता', अणुमाध्य )

अविहिता भक्ति कामजा और खेहजा तथा कामानुगा और सम्बन्धानुगा भेदसे चार प्रकारकी है। श्रीजीवगोस्वामी अविहिताका निर्णय करते हुए कहते हैं

'अविश्विता रुजिमान्त्रप्रमुख्या विश्विप्रयुक्तत्वेनाप्रमूक्त-स्वात् ।'

सा॰ अं॰ ५५---

'रुचिमात्रप्रवृत्तिके कारण ही इस प्रकारकी भक्तिको अविहिता कहते हैं।' इसकी प्रवृत्तिके मूलमें किसी विधिका प्रयोग नहीं होता । भगवत्-सम्बन्धी स्नेह-कामादिमें कोई विधान नहीं होता । 'खेहकामादीना विधातुमशक्यत्वात् ।' 'मुक्ताफल' नामक प्रत्यमें श्रीवीपदेवने भी इस मक्तिको अविहिता ही कहा है , 'श्रीगोविन्दमाध्य' प्रन्थमें श्रीवलदेव विद्यासूषण इसको 'क्विभक्ति' कहते हैं — 'क्विभक्तिर्माधुर्यशानप्रवृत्ता, विधिभक्तिरैश्वर्यशानप्रवृत्ता ।'

'रुचिरत्र रागः । तदन्गता भक्तिः, रुचिभक्तिः। अथवा रुचिपूर्वा भक्तिः, रुचिभक्तिः। इयमेवःरागान्गा' इति गदिता ।

श्रीतम्बार्क सम्प्रदायके श्रीहरिव्यासजीने अपनी 'सिद्धान्त रत्नाञ्चलि' टीकामें अविहिता भक्तिका उल्लेख किया है। वे कहते हैं कि बंजके परिकर श्रीनन्द अथवा मृत्रल आदिके भावसे लोभवश अविहिता भक्तिका अनुष्ठान हो सकता है। परन्तु 'महावाणी'में उन्होंने ही सखीभावसे नित्य वृन्दावनमें श्रीराधागीविन्दकी युगल-सेवाप्राप्तिकी साधना बतलायी है। महावाणीमें दास, सखा या पिता-माताका उल्लेख नहीं है। ग्रीडीय वैष्णवोंको रागानुगा भक्तिके साथ श्रीहरिव्यासजीकी साधनाका भेद हम विषयमें मुस्पष्ट है। महायमुका सम्प्रदाय कहीं वास, सखा, पिता माताको विव्कुल बाद देकर केवल युगल भजनका निर्देश नहीं करता। 'कुजापि तहहिता न कल्पनीया।' फिर, श्रीहरिव्यासजीमें श्रीकृष्णकी देवलीलापरावणता है। परन्तु गौडीय वैष्णव केवल नरलीलामें ही माधुयोंपासक है।

इस माधुर्यका आस्वादन करनेके लिये जिनके चित्तमें सदिच्छा उत्पन्न हो गयी है, ये ही इस रागानुमा भक्तिके अधिकारी हैं , श्रीसनातन गोस्वामीने इस सम्बन्धमे भागवत-की व्याख्याके उपसहारमें कहा है

#### भक्तौ प्रवृत्तिस्य स्यात्तविकीषां सुनिश्चया । शास्त्राहोभात्तविकीर्ष् स्यातां तद्धिकारिणां ॥

कलियुगपाधनावतार श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभुने विद्या-नगरमे गय रामानन्दके साथ साध्य-साधनतत्त्वका विचार करते समय श्रीराधाकृष्ण युगल सरकारकी कुञ्जसेवाको ही सर्वश्रेष्ठ साध्य निर्णय किया है। इस साध्यकी प्राप्तिके लिये श्रीराधाजीकी प्रिय सिखयोंके अनुगत होनेके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। श्रीचैतन्यचरितामृतमें हैं

> राधा कृष्णेर कीना पड़ अति गृहतर । दास्य वात्सल्यादि भावेर ना हय गोचर ॥

ससी बिना पह हीज़ाय अन्येग नाहि गति । ससीमांबे तार बैद्ध करेर अनुमति ॥ राधाकृष्ण कुआसेवा साध्य सेट्ट पाय । सेट्ट साध्य पाइते आर नाहिक उपाय ॥

अनुगत सखीभावके छोभी साधकको निरन्तर अन्तर्मुखी मनसे सरण करना चाहिये—अपने-अपने अभीष्ठ श्रीकृष्णका और उनकी प्रियतमा श्रीराधाजी, लिखता, विशासा और श्रीरूपमक्तरी गोपीजनींका । साथ ही उन्हे श्रीहरिनाममे और लीलाकथाके श्रवणमें रत होकर श्रीवजधाममें निवास करना चाहिये। सेवाप्राप्तिकी इस साधनाके सम्बन्धमे पूर्याचार्योंने कहा है ~

### कृष्णं स्मरन् जनं चास्य प्रेष्ठं निजसमीहितम् । तत्त्रकथारतश्चासो कुर्योद्वासं बजे सदा ॥(बोरूप)

रागानुगा भक्तिमें बाह्य और आन्तर भेदसे दो प्रकारके साधन होते हैं। साधकको साधनाकी प्रारम्भिक स्थितिसे लेकर अपने साधक और सिद्ध देहके भेदको जानना चाहिये । रघुनायदास गोखामीको महाप्रभने जो शिक्षा दी है। उसे याद रखना चाहिये । प्राप्यवार्सा ( दुनियाकी चर्चा ), दूसरीं-की समालोचना करना और सुनना साधकने लिये निषिद्ध है। बंदिया चीजें लाने और बंदिया कपडे पहननेका त्याग करना चाहिये । स्वयं अमानी होकर दुसरोंका सम्मान करना चाहिये । साधकदेहसे सदा 'हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे' —इन नामांका कीर्तन करना चाहिये। मनमें सिद्धदेहकी भावना करके बृन्दावनधाममें श्रीराधागोविन्दकी सेवा करनी चाहिये। जहाँनक हो उके साधकका वृन्दावनमें रहना ही कर्तव्य है, नहीं तो मन ही-मन वृन्दावनमें रहना चाहिये । सनातन गोस्वामीको भी महाप्रभुने कहा है कि उपर्युक्त प्रकारसे रागानुगा भक्तिकी साधना करनेपर श्रीकृष्णके चरणोमें प्रीति उत्पन्न होती है, इसी प्रीतिसे भगवान् भक्तोंके वश होते हैं , इस रागानुगा भक्तिसे ही प्रेमसेवाकी प्राप्ति होती है ।

रागानुगा मिक्तमें स्मरणकी ही प्रधानता है। श्रीसनातन गोस्वामीजीने 'बृहद्भागवतामृत' प्रन्यमें इसका विस्तारसे वर्णन किया है। राग मनका धर्म है। इस साधनमें मानसिक सेवा और 'कल्प ही मुख्य हैं। रघुनाथदास गोम्वामी-के 'विलापकुसुमाक्कालि' और श्रीजीवगोस्वामीके 'सकल्प कल्पहुम' आदि यन्थोंमें रागानुगा भक्तिके अनुकृत सकल्प और मानसी सेवाके कमका वर्णन मिलता है।

#### सेवा साधकरूपेण सिद्धरूपेण चात्र हि। तद्भावहिष्सुमा कार्या अजलोकानुसारतः॥

यथानस्थित देह ही साधकदेह है और अंदरमें अपने इष्ट आंराधागायिन्दकी साधात् सेवा करनेके लिये जो उपयोगी देह है, वह सिद्धदेह है। जो ब्रजभावको प्राप्त करनेकी इच्छा रखते और उसके लिये ललचाते हैं। उनको निश्चय ही ब्रज्यासियोंके अनुगत होकर अपने साधक देह और सिद्धदेहसे कभी बाह्य उपचारोंसे और कभी मानसिक उपचारोंसे भगवत्सेवा करनी चाहिये। सिद्ध-देहकी भावनाके सम्बन्धमें सनल्कुमारतत्त्रमें कहा गया है —

#### आस्मानं चिन्तयेत्तत्र तासां मध्ये भनोरमाम् । रूपयौवनसम्पन्नां किशोरीं प्रमदाकृतिम् ॥

रागानगाके साधनमें जो 'अजातरति' साधक है अर्थात जिनको रतिकी प्राप्ति नहीं हुई है। उनको अपने लिये गुरुदेवके उपदेशान्सार सर्वीकी सङ्किनीके भावसे मनोहर वेश-भूपादिसे बक्त किशोरी रमणीके रूपमे भावता करती चाहिये । सखी की आज्ञाके अनुसार सदा सेवाके लिये उत्सुक रहते हुए श्रीराधाजीके निर्माल्यस्यरूप अलङ्कारींसे विभूषित साधकींके सिद्धस्यरूप इस मञ्जरी देहकी भावना निरन्तर करनी चाहिये । मञ्जरी स्वरूपमे तनिक भी सम्भोगकी वामना नहीं है। इसमें केवल सेवा वासना है। जो साधक 'जात-रति' हैं, अर्थात् जिनको रति प्राप्त हो गयी है, उनमें इस सिद्धस्यरूपकी स्फर्ति अपन-आप ही ही जाती है। प्रसङ्गवश यहाँ हमे । द्वीव डोपनियन-तालर्यः प्रत्यमं । दल्लिल्त प्राचीन आळवार भक्त शठारि मुनिका स्मरण हो आता है। शठारि मनिके साधकदेहमें ही सिद्धदेहका भाव उतर आया था। उन्होंने अनुभव किया था कि एक श्रीमरावान ही पुरुषोत्तम हैं, अखिल जगत् जो स्वभाव है। अन्तमें शठारिमें कामिनी भावका आविर्भाव हो गया या--

पुंस्तं नियम्य पुरुषोत्तमशविशिष्टे स्त्रीप्रायभावकथनाजरावोऽखिरुस्य । पुंसां च रञ्जकवपुर्गुणवत्त्तयापि शौरेः शढान्यिमिनोऽज्जनि कामिनीस्वम् ॥ (बंगस्य विश्वावधर्म )

गौडीय वैष्णव साधकगण भोविन्दलीलामृतः और 'कृष्णभावनामृत' आदि प्रन्यीके कमानुसार गुरु गौराङ्गदेव-के अनुगत भावोंसे श्रीराधा-गोविन्दकी अष्टकालीन लीला-का स्मरण करते हैं। इस लीलाके ध्यानमें ही मानसीपचारसे इन्छित सेवा होती रहती है। बंगालके साधक श्रीनिवास आचार्य किसी समय मन्त्ररी-देहसे श्रीराधाक्रणाठीलाका ध्यान कर रहे थे। उन्होंने देखा श्रीकृष्ण गोपीजनोंके साथ यमुनाजीमें क्रीड़ा कर रहे हैं, परन्तु द्वाय । यह क्या हुआ ? श्रीराधाके कानका एक मणिकुण्डल जलमें गिर पड़ा। संखियाँ और उनकी अनगता मुझरी दासियाँ सभी खोज रही हैं। परन्तु वह मिलता नहीं। अन्तर्देहमें इस कुण्डलकी खोजमें श्रीनिवासका एक सप्ताहका समय पूरा हो गया । साधकदेह निष्पन्द शाणहीनकी तरह आसमपर विराजित था। श्रीनियासजीकी पतनी और अन्यान्य सभी लोगोंने समझा कि श्रीनियासजीने देहत्थाग कर दिया है । बनविष्णुपुरके राजा बीरहम्मीर उन्हें देखने आये, सौसे अधिक आदमी उनके साय थे । किसी भक्तने कहा, पामचन्द्र कविराजको बलाना चाहिये। श्रीनिवास आचार्यके हृदयसे वे ही परिचित हैं। रामचन्द्र वहाँ बलाये गये। प्रभके चरणीमें प्रणाम करके रामचन्द्रने जान लिया कि ये इस समय मखरीदेहके आवेश-में हैं। रामचन्द्र भी इस दिशामें यहँचे हुए थे। वे भी अपने सिद्धदेहकी भावना करके अन्तर्जगतुमें श्रीनिवासकी अनगता दासीके रूपमें उनके साथ हो लिये। वहाँ उन्होंने देखा, अभी कुण्डलकी खोज चल ही रही है। तथीन मझरीदेहसे खोजनेक काममें चतुर रामचन्द्रको योही ही देरमें
एक कमलपत्रके नीचे श्रीराधाजीका कुण्डल दिखलायी
पड़ा। उसी क्षण उठाकर उन्होंने श्रीनिवासजीके हाथमें दे
दिया। सखी-मझरियोंमें आनन्दकी तरक्कें उछलने लगीं ।
श्रीनिवासजी अपनी गुरुपरम्परासे सखियोंके साथ श्रीराधाजीके
चरणोंमें पहुँचे और नधीन मझरीद्वारा मिला हुआ कुण्डल
उन्हें दे दिया। श्रीराधारानीने प्रसन्न होकर अपना चबायर
हुआ पान उन्हें पुरस्कारके रूपमें दिया। रामचन्द्र और
श्रीनिवास दोनों ही सोकर उठनेवालोंकी तरह सामकदेहमें
लौट आये। देखा गया कि सचमुच ही श्रीराधाजीका दिया
हुआ पान-प्रसाद उनके मुखोंमें था।

महाप्रभुका दिया हुआ यह रागानुगा-भजन विश्वका कल्याण करे।

स्वस्त्यस्तु विश्वस्य स्त्रष्टः प्रसीदवां ध्यायन्तु भृतानि शिवं मिथो धिया । मनश्र भद्गं भजताद्योक्षजे आवेद्यतां नो मतिरप्यहैतुकी ॥

'विश्वका कल्याण हो, दुएलोग निष्टुरताका त्याग करके प्रसन्न हों, समस्त जीव कल्याणका चिन्तन करें; उनके मन शान्त कल्याणमय भावको धारण करें एवं उनकी तथा हमारी सबकी मति निष्काम होकर अधोक्षज भगवान् श्री गोविन्दमें प्रवेश कर जाय।'

#### 4-245-A---

## सची बानी

जो में हारों राम को जो जीतों तो राम ॥ जो जीतों तो राम राम से तन मन ठावीं। खेलों ऐसो खेल लोक की लाज बहावों॥ पासा फेंकों ज्ञान नरद विख्यास चलावों। चौरासी घर फिरें अड़ी पौचारह नावों॥ पौचाराह सिकाय एक घर भीतर राखों। कची मारा पाँच रैनि दिन सबह मार्खों॥ पलटू बाजी लाइहीं दोऊ विधि से राम। जो में हारों राम की जो जीतों तो राम॥

## प्रेम-साधना

, हेखक--पूज्यपाद भीभोह्यानाथजी महाराज )

कारे बतिर इदक न दारम दर जहाँ। इदकक्त कारे मा व बदी कार आमदेम॥

I have no mission except Love in this world.

My mission is Love and my work is Love.

इस संसारमें मेरा छिवा प्रेमके और दूसरा काम ही क्या है ' ग्रेम मेरा सिद्धान्त है और उसीके लिये में आया हूँ ।

प्रश्न-आपको 'प्रेम' इतना प्यारा क्यों हैं ?

उत्तर-च्यूँकि यह अति सुन्दर वस्तु है और यह नियम है कि जहाँ सौन्दर्य होता है, वहाँ प्रेम होता है।

प्र०-लेकिन जब सौन्दर्य हो तो उससे प्रेम हो; मगर आप तो 'प्रेम'को प्रेम करते हैं ?

उ०-चूँकि प्रेम ही सौन्दर्य है। इसिख्ये यह प्रियतम भी है और सौन्दर्य भी।

प्र०-यह सुन्दर क्यों है ?

ट०-चूँकि सुन्दर है।

प्रo-इसके सीन्दर्यके लक्षण क्या है !

उ० यह एक ऐसा तन्य है जिसमें सब ख़ूबियाँ भौजूद हैं।

१०-प्रेम परिच्छिन (limited) है या अपरिच्छिन (unlimited)!

उ०-अपरिच्छिन्न भी है और परिच्छिन्न भी।

प्र∘ एक ही समयमें दो विरोधी बातें कैसे इकड़ी हो सकती हैंं!

उ०-विरोधी तो देखनेवालोंकी नज़रमें हैं, अपनी असिल्यतमें नहीं। यह अपिरिच्छिन्न तो अपने सामान्य रूपमें है और पिरिच्छिन्न अपने विशेष रूपमें। जिस तरह एक लकड़ीको रगहकर उसके कोनेपर आग पैदा कर दी जाय तो वह एक तरहसे तो परिच्छिन्न हुई, क्योंकि अपने विशेष रूपमें केवल एक जगह प्रकट हो रही है; लेकिन अपनी असलियतमें यह अपरिच्छित्र है, क्योंकि वह लकड़ीके हर हिस्सेमें मौजद है।

'तो प्रेमके अपरिच्छिन और असीम (unlimited) होनेका प्रमाण क्या है ?'

•सूरजके होनेका प्रमाण क्या है --सूरज खुद आप या कोई और ??

'ऑखें ?'

'टेकिन ऑस्वें स्रजको किससे देखती हैं ! उसीसे या किसी नोमवत्ती (candle) बगैरहरे !'

'उसको उसीके प्रकाशसे देखा जाता है .'

तो वसः प्रेमके अपरिच्छिन होनेका प्रमाण प्रेम खुद आप है । प्रेम संसारके हर हिस्मेमे मीजूद है । प्रेमके नरीर ससारकी स्थिति असम्भव है। प्रेमके बगैर कोई मुल्क, कौम या देश नहीं रह सकता--यहाँतक कि प्रेमके बरौर अपना आप भी नहीं रहता। प्रेम मनुष्योंमें है, पश्चओंसे है, पश्चियोंसे है। प्रेम पञ्चभूतोंमे आकर्षण (gravitation)के रूपमे प्रकट होता है । संसारका निथमितरूपसं चलना इसी प्रेमपर निर्भर है । संसारके एक परमाणुका दूखरे परमाणुकी तरफ़ खिंचना बेम ही तो है। आपने जलकी बूँदको पुष्पकी पत्तीपर रक्खा, स्रजंके प्रकाशने उसको धुँआ बनाकर उड़ा दिया, मानो वह नष्ट-सी हो गयी । वहाँसे हवाने उसको गोदमें लिया और पहाहोंपर झुला झुलाने लगी। सरदीने उसका स्वागत किया। फिर वह पानी वनाकर पहाइकी चहानींपर फेंकी गयी, वहाँसे नार्लोमें मिली, फिर दरियामें आयी और आखिर समुद्रमें जाकर समुद्रसे एक हो गयी। चारों तरफ अहराने लगी। अपने मामूली-से अस्तित्वको खोकर उसने पूर्ण और बहु आकारको धारण कर लिया।

आपने आकाशकी तरफ पत्थर फेंका, वह ज़मीनकी तरफ चला आया। उसको अपनी धरती (पृथ्वी) से प्रेम हैं। आपने मोमबत्ती (candle) जलायी, प्रकाश ऊपरको हो गया, चूँकि उसका ध्येय स्रज वहाँ मौजूद है। आपने फुटबालके tube को फाइन, उसकी हवा कुलमें दौड़कर चली गयी। हत्यादि। मनुष्य अपनेसे प्रेम करता है, अपने सम्बन्धियों और प्रिय वस्तुओंसे प्रेम करता है। संसारमें हर परमाणुमें किसी-न-किसी वस्तुके खिये-जानते या न जानते हुए आकर्षण पाया जाता है, जिसका मतलब यह है कि वह आकर्षण प्रेम है। यहाँतक कि मगधानको संसारके प्रेम है। अगर भगधानको संसारसे प्रेम न होता तो वह उसकी पैदा ही न करता। यदि कहीं सदस्य बनकर वह संसारको तोहता नज़र आता है तो उसका मतलब यह है कि वह उसको तोहकर कोई और अच्छी शक्ल देना चाहता है। संगारको उसमे प्रेम है। ससार जानता या न जानता हुआ अपने स्थेयकी तरफ जा रहा है। और सबका ध्येय अपने ध्याताके प्रेममें यहाँतक मगन है कि हर वक्त ध्याताको प्रसन्न करनेके नये-नये सामान तैयार करता रहता है।

सिकान्त समागमें कोई ऐसा परमाणु नहीं कि जिसमें प्रेम न हो और जहाँ प्रेम न होगा। वह परमाणु रह ही नहीं सकता! उसका कारण यह है कि जिसको अपनेसे प्रेम न होगा उसको अपनेने पृणा होगी; नतीजा यह होगा कि वह अपना नाहा चाहेगा और एक दिन अपनेको नष्ट कर डालेगा। क्योंकि समारमें हर परमाणु कायम रहना चाहता है और अपने नाचमें भय मानता है। इसल्ये हर परमाणुको अपनेसे प्रेम है। यही संसारमें तत्व है। मानुष्यके नित्य होनेका प्रमाण यह भी है कि हर मानुष्यको अपनी आत्मासे प्रेम है। संसारमें तमाम जीवित प्राणी या तो किसी दूसरेसे प्रेम करते हैं या अपने-आपसे। और जह पदार्थ न जानते हुए भी प्रेमके वश किसी-न-किसी ओर खिंचे जाते हैं यह है प्रेमकी अपरिन्छिनता (unlimitedness) का प्रमाण।

प्र--लेकिन जहाँ प्रेमाकर्षण एक ओर खींचता है तो दूसरेसे नफ़रत नज़र आती है; इसिलये जो स्थान नफ़रत --पुणाका होता है, वह तो प्रेमसे खाली ही हुआ !

उ०--यह भी गलत है। क्योंकि घृणा खुद तो कोई पदार्थ है नहीं, केवल प्रेमके अभावका नाम घृणा है। इसलिये पहले तो यह मानना होगा कि जहाँ प्रेम नहीं, वहाँ शून्य है। मगर यदि ग़ीरते देखें तो माल्म होता है कि घृणा उस अवस्थाका नाम है कि जहाँ हमारा प्रेम दूसरी ओर मुझता है। गोया प्रेमके दूसरी ओर मुझनेका नाम घृणा है। इसका मतलव यह हुआ कि प्रेम वहाँ भी मौजूद है, लेकिन शक्ल ऐसी है कि समझमें नहीं आता।

#### प्रेम परमेश्वर

फिर यह भी सुननेमें आता है कि प्रेम भगवान् है और भगवान् प्रेम---

'God is Love and Love is God' --क्योंकि दोनोंके गुण समान हैं। और जब दो पदार्थ एक ही गुणवाले हो जायँ तो उनका भेद केवल नाममात्रका ही रह जाता है, वास्तविक नहीं ! दो चिनगारियाँ अलहदा-अलहदा उड़ती हुई क्या हैं ! सिर्फ़ आग । इसी तरह जब प्रेम और परमात्माके गण एक हो आयें तो दोनों एक ही तो हुए। परभात्मा सखका समद्र है, प्रेम भी सखका समद्र है; परमात्मा पूर्ण सौन्दर्य है, प्रेम भी पूर्ण सौन्दर्य है, परमातमा व्यापक है, प्रेम भी व्यापक है। और अगर कोई कहता है कि नहीं, प्रेम तो परमात्माका गुण है तो हम पुछते हैं कि परमात्माका गुण किसी एक अंशमें है या सर्वोशमें । अगर एक अंशमें कहें तो बाक्री परमात्माको प्रेमसे खाली मानना पड़ेगा और आगर सर्व अंशोंमें है तो परमात्मासे प्रेम जड़कर एक है या ऐन वही होकर ? अगर ज़ड़कर एक है तो बाक्री हिस्सा जो परमारमाका बचा है कि जो इस जोड़से बाहर है, उसमें प्रेमका अभाव पाया जायगा और अगर वर्गेर जोडके परमात्मासे एक है और इम उसमें और परमात्मामें कोई अन्तर कायम नहीं कर एकते तो परमात्मा और प्रेममें फ़र्क़ ही क्या रहा ! जब अग्निको गरमीकी दृष्टिसे देखा तो कह दिया कि आग गरम है और जब गर्मीको (analyse) विश्लेषित किया या अच्छी तरह देखा तो गरमी सिवा आगके और है ही क्या १ इसलिये प्रेम परमात्माका गुण होता हुआ परमात्मासे एक है। प्रेम गुण भी है और गुणी भी। कार्यरूपमें प्रेम गुण है और कार्यकी समाप्तिपर परमात्माका ही स्वरूप है। किसीने उसका नाम प्रेम रक्खा और किसीने परमास्मा ।

प्र०--परमात्माके प्रेमस्वरूप होनेका प्रमाण क्या है ?

उ॰-सृष्टिकी उत्पत्ति और नाश परमात्मको प्रेमस्बरूप होनेका प्रमाण है।

प्र०-लेकिन जो नाश करता है, वह कौन है ?

उ०-यह भी वही है कि जो उत्पत्ति और पालन करता है। प्र-तो उसमें प्रेमका अभाव तो ज़रूर पाया ही जायगा ?

उ॰-नहीं, उसके तोड़नेमें भी प्रेम है; वह नयी चीज़ींको बनानेके लिये पुरानी तोड़ता है, एक सक्कल्पको तोड़कर दूसरा बनाता है, एकको गिराकर दूसरा कायम करता है।

प्रवन्तिक जिसको गिराता है, उससे तो प्रेम नहीं करता !

उ॰—चूँकि उसीको फिर नया बनाता है, इसलिये प्रेम ही तो हुआ।

## ब्रेम सुखरूप है

प्रेमके बरीर मुख असम्भव है। यह प्रेम ही एक ऐसी बस्तु है कि जिससे मुखका अनुभव हो सकता है। जहाँ प्रेम नहीं, वहाँ मुख नहीं। पतंगेको अगर लाख रूपयेके फ़ान्सपर छोटा-सा प्रकाश नज़र न आवे तो उसके लिये वह व्यर्थ है, और अगर एक मिटीका दीपक टिमटिमाना हुआ नज़र आवे तो वह उसपर अपना सर्वस्व निछावर कर देता है। अगर झोंएड्रीसे प्रेम है तो वहाँ मुख है, अगर महलसे घृणा है तो उसमें मुखका अभाव पाया जाता है। यहाँ नक कि प्रेम दु:खको भी मुख बना देता है।

एक समय भगवान् श्रीकृष्णका नाखून ( नख ) श्री-राषेजीको लग गयाः कई महीनीतक तो वह ज़ख्म ताजा रहा। एक दिन अचानक भगवानने देखकर पूछा कि 'राधाजी ! यह ज़रूमका निशान कैंसा है ?' तो हॅसकर जवाब दिया कि 'हाँ, आपको क्यों मारूम हो ! आप तो ऐसे दाता हैं कि सब कुछ देकर भूल जाते हैं। यह बाह दातापनका क्या प्रमाण दिया ! देकर सब कुछ भूल जाते हैं ! देखिये हम किसीको एक पैसा देते हैं तो सौ आदिमियोंको दिखाते हैं। अगर कोई इमको पैसा देते वक्त देखनेवाला न हो तो ज़ोरसे खाँसकर राष्ट्र चलतींकी नज़र अपनी ओर आकर्षित करते हैं और अपनी ऑंखें उनकी ऑंखोंसे जोड़कर उस भिक्षक को कहते हैं कि 'छे पैसा, यह है तुम्हारे सामने।' मगर बाह री दानशीलता ! दान प्रभुका कि जिसने इमको सब कुछ देकर अपना मुँह इस तरह छपा लिया कि कोई हुँढ कर तो दिखाये । शायद उनको यह ख्याल है कि कोई यह न कह दे कि यह मेरा दाता है ! लेकिन तमाशा तो यह है कि प्रभ जितना खूपते हैं, उतना ही और प्रकट हो जाते हैं। जिस तरह सूरज जब छपनेके लिये बादलका परदा मुँहपर

लेता है तो और प्रकट हो जाता है। प्रभु वान करके छुप गये। उनके छुपनेने उनको और भी मशहूर कर दिया कि देखों कैसा देता है कि जिसने हमको सब कुछ देकर अपना आप छुपा लिया। हे प्रभो! आप तो छिपे थे कि कोई आपको देख न ले, लेकिन आप तो और भी प्रकट हो गये। इसलिये अब अगर छुपना है तो दूसरा ढंग अखल्यार कीजिये, वह यह कि अगर आप छुपनेसे प्रकट होते हैं तो प्रकट होकर छुप जाइये! फिर तो आपके सामने आनेपर लोगोंको लेनेकी फिकर और झोलियाँ भरनेकी फिकर होगी। यह कहेगा ही कीन कि यह है दाता! सम्भव है लेते लेते लोग इतना भी भूल जायें कि देनेवाला है ही कीन जैसा कि रोज देखनेमें आता है कि जिसने सब कुछ दिया, उसको तो मृत्ट ही बेटे हैं।

एक बैरिस्टर साहबने एक दिन मेरे पास आकर फूल चढ़ाये । मैंने जान-बुझकर बैरिस्टर साहबको तो न देखा और फूलोंको देखना शुरू कर दिया और वह भी इस हदतक कि उनको अपनी खामोशीको इस तरह तोइना पड़ा कि भाहाराज क्या खूब, फूलोंमें इस तरह छम गये कि देनेवाले-की याद ही नहीं आ रही ।' जब मैंने उनकी यह बात सनी तो ऑख जपर कर कहा कि धड़ा आश्चर्य तो यह है कि आपकी तरफ़ देखनेरे भी आप प्रसन्न न होते; क्योंकि उस समय आपको यह शिकायत होती कि धाह महाराज ! अच्छे रहे, मेरी तरफ़ ही देखते जा रहे हैं और जो फूल दिये हैं, उनको देखतेतक नहीं। तो फिर ऐसी अवस्थामें भी आपको जुरूर शिकायत होती !' इसके बाद मैंने कहा, 'लीजिये अपने फूल, मैं बाज आया। यह आपने मुझको फूल दिये या शिकायतका दफ्तर खोल दिया ?' मैंने उनके फूल उनके हाथमें लौटा दिया तो उन्होंने फिर कहा कि 'महाराज ! इस तरह भी तो शिकायत रक्षा न हुई; क्योंकि आपने मेरे पूल ही लौटा दिये ।' तो मैंने कहा कि 'नहीं, अब तो शिकायत न रहनी चाहिये। क्योंकि मैं आपको और आपके फूलोंको एक ही नज़रसे देख रहा हूँ।' वह इँस पड़े और कहकहा लगाया ! उन्होंने पूछा 'महाराज ! इस तमाम किस्सेसे आपका भावार्थ क्या है ११

में -िछर्फ शिकायत रफ़ा करना और उसके साथ यह भी कि भगवान्ने सृष्टि बनायी और हमारे सामने रक्खी। अगर हम इसीको देखने लग जाते हैं तो उनको जरूर शिकायत होती है कि बाह अच्छे रहे, दुनियाको यहाँतक देखने लगे कि बनानेवालेका ख्यालतक नहीं आता । अगर हम इसको बिल्कुल भी न देखते तो यह शिकायत पैदा होती कि खूब ! हतनी अच्छी दुनिया बनाकर दी और ये देखतेतक नहीं। सिर्फ पुन्नहींको देखे जाते हैं। पिर यह शिकायत तो इसी तरह रफा हो सकती है कि प्रभुकी दुनिया उनके सामने रक्खें और उसको और उसकी दुनियाको एक ही नजरसे देखते जायें।

वे बहुत प्रसन्न हुए , लेकिन हम तो दूसरी तरफ आ गये! इमको तो यह कहना था कि प्रभु ऐसे दाता हैं कि देकर छुप जाते है या देकर ऐसी बात बना देते हैं कि किसीको यह पता न चले कि देनेवाला कौन था। और है भी सच। कौन कहता है कि प्रभूते मुझको यह दिया, वह दिया अक्सर यही सुननेमे आता है कि फ़लाँ कामसे इमको यह मिला, फ़लाँ business से यह प्राप्ति हुई, वर्गीरह । यह भी कोई कहता है कि प्रभुने इसको यह दिया। और अगर कोई मुँहते कह भी देता है तो अंदरने ज़रूर जानता है कि अगर हम वह काम न करते तो आज यह बात कैमे बनती । प्रमुने अपने आपको छुपानेके लिये गोवर्धनको म्बालोके डडे इसीलिये लगवाये थे, कि कोई यह न कह दे कि काम उस छोटी-सी उँगलीका था। भगवान श्रीऋष्णको माखन खानेका शौक्त या और जब माखन खाते तो झट बछड़ों के मेंहमें मल देते और जब माँ पूछती कि किसने माखन खाया हो झट प्यारी प्यारी उँगली उटाकर मुँह बनाकर यह कह देते कि जिसके मुँहको लगा होगा उसने खाया होगा । बाह-बाह ! क्या बात है ! मला भी उनके मुँहपर कि जो आरोसे यह भी न कह सकें कि इसने नहीं खाया, खानेवाले तो यह आप ही है।

इधर पश्चमृत जड और उधर आत्मा चेतन। जड बेचारा तो करेगा ही क्या, और चेतन कुछ ऐसे ढगके कि सब कुछ कर-कराकर अपने माथे कोई बात लगने दें तो फिर चतुराई ही क्या हुई ! अगर पूछ बैठिये कि आप करनेवाले नहीं तो यह और करनेवाला कौन है, तो क्षट जवाब दे देते हैं कि 'साक्षी चेता केवलों निर्मुणश्च'— इम तो केवल साक्षी हैं। इस अदापर कुर्बान !

इस सादगीपर कीन न मर आध, पे खुदा ! कहते हैं आर हाथमें तकवार मी नहीं।। एक मस्त स्त्री सङ्कीपर वैठी कहा करती थी-- जो बिगड़ी हमसे बिगड़ी, तुमसे क्या बिगड़ी १ नहीं, जो बिगड़ी तुमसे बिगड़ी, हमसे क्या बिगड़ी १ जा किया हमने किया, तुमने क्या किया १ नहीं, जो किया तुमने किया, हमने क्या किया १

बाह शह ! कैसी लीला है ! शायद दान कर छुप जाने-का मतल्य यह है कि अपने भिक्षुकोंके मनमें इस तरह अपने प्रेमकी आग भड़काकर उन्हें इधर-उधर तलाश करते देखकर खुश हों।

एक आदमी रानको सफ़ोद बस्न सिरहाने रखकर सो गया । सुबह जब यह उठा तो क्या देखता है कि उसके बद्ध रेंगे हुए थे। इतना प्रिय रंग है कि आँख झपकानेको दिल नहीं चाहता । लेकिन किसी ख्यालसे ऑखको इधर-उधर उठाना ही पड़ा कि कीन है वह रँगरेज़ कि जिसने इतना सन्दर रंग मेरे बस्त्रोंको दिया है ! जब इधर उधर नज़र न आया तो फिर सोचा और दिलमे प्रेमकी आग महक गयी कि आह, यह दयालु रॅंगरेज कौन है कि जिसने बस्त्र भी इतने सुन्दर रॅंगे और खुद भी छूप गया। इसमें तो स्वार्ध बिल्कुल नहीं । झट बस्त्रोंको पहन लिया, लेकिन फिर भी मस्त हुआ किसी औरको डूँडने लगा। वह था उसका प्रीतम रँगरेज़ कि जिसने उसके हृदयरूपी वस्नपर – उसके वस्त्रोंको रॅंगकर -अपने प्रेमका रंग चढाया था । यह धनराया, इसका धीरज ट्रुट गया और 'रॅंगरेज़-रॅंगरेज़' करने लगा। यह उन वस्त्रोंको पहनकर इधर-उधर भागा फिरता था कि कहाँ है वह प्रियतम रँगरेज़ कि जिसने इतना सुन्दर रग वर्गेर रँमाई लिये ही रँग दिया है।

यह एक तरफ़को दौड़ा कि शायद उधर वह मिल जाय; लेकिन क्या देखता है कि वहाँ एक आदमी जा रहा है कि जिसकी पगड़ीपर उसी रंगके छींटे हैं कि जैसा उसके कपड़ोंका रंग था। यह जाकर उसमे लिपट गया - 'क्यां आप ही है वह रॅंगरेज कि जिन्होंने मेरे वस्त रॅंगे थे ?' उसने रोकर कहा— 'नहीं, मैं भी उसको हूँद रहा हूँ। जिसने ये सुन्दर छोंटे मेरे कपड़ोंपर डाले हैं।' अच्छा हुआ दो प्रेमी उसके हूँदनेवाले इकटे हो गये।

क्या खब गुजरेगी जब मिल बैठेंग दीवाने दा॥

हैकिन अब यह झुछ और दूर निकल गया तो क्या देखता है कि एक आदमीकी पगड़ी उसी रंगकी है कि जिस रंगके इसके कपड़े रेंगे हुए थे। इसने उसमे भी पूछा, लेकिन उत्तर 'न' में मिला। यह कभी इधर भागता और कभी उधर दौड़ता था, मगर सिवा निराशाके और कोई बात सामने न आती थी। आखिर हार गया, थक गया। इर चीजकी हद होती है, जब इसी तलाशमें भागता-भागता यककर शिर गया तो बेहोश हो गया। मगर इसको अपनी मूर्छाका भी शान न या, म्योंकि अगर ऐसा होता तो यह होशायाल कहलाता।

मुश्रसे एक शब्सने आकर कहा कि महाराज। मैं विल्कुल अज्ञानी हूँ। तो मैंने हँसकर कहा कि नहीं, यह गलत है। उसने पृछा कि यह कैसे, तो मैंने जवाब दिया कि अगर आप विल्कुल अज्ञानी होते तो आपको यह ज्ञान कहाँसे होता कि आप अज्ञानी हैं। अपने अज्ञानका शान होना भी तो एक शान है।

कुछ देखे बाद उसको होश आया तो क्या देखता है कि उसको किसीने उठा रक्खा है और जिसने उठा रक्का है, उसके हाथ उसी रंगसे अभीतक रंगे हुए हैं (क्योंकि रॅंगरेजको भाग-दौडमें फ़रसत ही कहाँ मिली कि वह अपने हाथ घो छेता ) । उसने हैरान होकर पूछा कि आप कौन हैं, तो जबाब मिला कि मैं " । लेकिन उसने श्रट अपने रॅंगरेज़का बाजू ( हाथ ) पकड़ लिया और कहा कि अब तो बता दीजिये कि आप कौन हैं। रॅंगरेज़ने दबी जबानसे कहा कि 'मैं वही हूँ, वही हूँ कि जिसने तुम्हारे कपड़े रैंगे थे ' उसने सवाल किया कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इस तरहसे मेरे वस्त्र रँगकर छप क्यों गये, सामने क्यों न आये , रँगरेज़ने जवाब दिया कि भी यस्त्र रॅंगनेके बाद तुम्हारे दिलमें अपना प्रेम फूँककर यह देखना चाहता था कि तुम मेरे रेंगे वस्त्र पहिनकर मुझको किस तरह दूँ इते फिरते हो। और जब तुम दौड़ते फिरते थे तो मैं तुम्हारे पीछे-पीछे होता था और यह देखकर खुश होता या कि शह ! रगक्या ही अच्छा चढा !' लेकिन उससे रहा न गया और उसने फिर पूछ ही लिया कि 'यह तो बताइये कि जब छुपना ही था तो अब क्यों सामने आकर पकहे गये ?? तो रॅंगरेज़ने जवाब दिया कि 'क्या करता ! जब तुमको अपने प्रेममें मस्त होकर इस तरह गिरते देखा तो मक्षे यह ख्याल आया कि ऐसान हो कि मेरे रॅंगे वस्त्र खराब हो जायँ और तमको कोई चोट आ जाय। मला।

मैं अपने रंगको खराब होते कैसे देख सकता था ?' वह आदमी रॅगरेज़ और उसकी दथाकी तरफ देखने लगा।

शायद प्रभु देकर इसलिये भी खुप जाते हैं कि उसके दिलमे प्रेम पैदा हो ,

बसः श्रीराधेजीको कहना ही पड़ा कि प्रभो ! आप तो इतने भोले हैं कि ऐसे दान करके भी भूल जाते हैं !

भगवान्-तो क्या में ऐसा दाता हूँ कि मैं ज़ब्क लगाता हूँ ?

गंधजी—नहीं, इसको ज्ञरूम कीन कहता है ? यह तो संसारके ज़रूमोंको दूर करनेकी मरहम है। यह वह दीपक ह, जिसमें अंधकार दूर होता है; यह वह सुन्दर पुष्प है कि जिसमें काँटा है ही नहीं। यह वह दर्द है कि जिसको दवाकी आवश्यकता नहीं। प्रभी ! इसको ज़रूम न कहिये।

माबान्-शायद मेरा मन रखनेके लिये ऐसा कह रही हो !

राधिजी नहीं भगवन्, आपका मन कौन रख सकता है! आप तो ससारका मन रखनेवाले हैं, तभी तो मास्तन चोर कहलाते हैं यानी मन बोर । मास्तनका पहला हिस्सा है म और अन्तिम न, और मध्यका भाग अ और ख रह जाता है—अर्थान् अस्त या आँख । गोया आप आँख लड़ा कर मनको चुरानेवाले हैं।

प्रमहान्—(इँसकर) आपने तो हमको और भी बङ्ग चोर बना दिया। अच्छी तारीफ की!

राधेजी—जो बीमारीको चुराये, वह वैदा या डाक्टर कहलाता है; जो अज्ञानको चुराये, वह गुरु फिर जो मनको चुराये, वह सिवा भगवानुके और हो ही कौन सकता है ?

भगवान्-वह क्यों ! मला, मनके चुरानेसे फायदा !

राधिती—तमाम संसार नाम-रूपमें रहता है, नाम-रूप देश कालमें और देश-काल मनमें रहते हैं। इसलिये जब आपने किसीका मन ही चुरा लिया या अपने पास रख लिया तो फिर उसका देश-काल कहाँ रहा और अब देश-काल नहीं तो नाम-रूप कहाँ १ और जब नाम-रूप नहीं तो अपना-बेगाना कहाँ, अपने-नेगानेके अभावसे राम-देष कहाँ १ जब राग-द्रेश गरे, पाप-पुण्य भी गये और जन पाप पुण्य गये तो दुःख-मुख आप ही उद्द गये यानी बन्धन और उसका भय भी जाता रहा। आपने किसीका मन क्या जुराया। उसको तमाम दुःखोंसे ही मुक्त कर दिया। उसके तमाम आध्यारिमक, आधिदैविक, आधिमौतिक ताप नष्ट हो गये । वाह ! कैसे सुन्दर चोर हैं कि जिसका मन चुराते हैं। उसे सबसे यहा रत्न परमानन्दका दे देते हैं। या यों कहिये कि परमानन्द, जो कि प्रेमका समुद्र है, उसकी दे देते हैं, जिसका कि सन चुराते हैं। आपने जिसका मन चुराया, उसके अंदर आप और आपका प्रेम बैठ गया। अब लिया तो मन जो कि अति चञ्चल था, विश्वित या, इधर-उधर भागता था, इर समय पीड़ित रखता था और दिया वह प्रेम जिससे उसको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणाः ध्यान और समाधिकी कुळ अवस्थाएँ सहज ही प्राप्त हो गयीं । प्रेमीकी इन्द्रिया बहिर्मुख नहीं रहतीं, उसका नियम प्रभक्ती तरफ देखना होता है। प्रेमीका आसन यह है कि प्रेम उसको विह्नल करके जिस किसी भी सचिमें ढाल दे, बद्दी उसका आसन बन जाता है । प्रेमी जमीनपर पड़ा है। अश्रयात हो रहे हैं, दिचिकियाँ बँधी हैं। कभी आंखें खुलती है तो इस आशामे कि शायद कभी सामनेसे आ जायें और बद होती हैं तो इस भावने कि शायद भीतर ही उनके दर्शन हो एकें। प्रेमीको बाहरकी मामुळीसी सरसराहट भी शक्कित कर देती है कि कहीं उसका श्रीतम तो नहीं आ रहा है <sup>।</sup>

प्रेमीका आसन क्या है ? प्रेम जिल साँचेमें उसकी ढाल दे।

प्रेमीका प्राणायाम~उसको अपने प्राणीकी गतिपर काबू पानेकी आवश्यकता नहीं होती, बिक्त उसका मन प्रमुमे जुड़ जानेसे और मनकी गति ठीक हो जानेमे उसे स्वामाविक हो उस प्रकारके प्राणायामकी प्राप्ति हो जाती है जिससे प्रारमार्थिक प्रथपर वह जोरोंसे चलता जाय।

प्रेमीका प्रथाहार भन, इन्द्रियाँ स्वभावतः प्रभुकी तरफ़ दौद्रती हैं।

प्रेमीकी धारणा केवल यह है कि उसने हृद्यमें सदा प्रभुको धारण किया है।

प्रेमीका ध्यान-भगवानका ध्यान है। सार अरु ५६

प्रेमीकी समाधि-वह अपने प्रियतम और उसके सौन्दर्य-में यहाँतक विलीन हो जाता है कि फिर उसको न तो दूसरा नज़र आता है और न उसको दूसरा देखनेकी फुरसत ही होती है। वह किसी औरको देखे तो क्यों ? क्या उससे कोई सन्दर है ! और अगर कोई सन्दर है भी तो उसकी न्या ! पहलेसे फ़ुरसत मिले तो दूसरेकी तरफ़ देखे ! उसकी तो यहाँतक भी फुरसत नहीं कि प्रियतमको देखता हुआ अपनी तरफ़ भी देख सके। क्योंकि यह जानता है कि मैं जितने समयतक अपनी ओर देखूँगा अपने प्रीतमकी ओर न देख सकुँगा । दरअसल बात यह भी नहीं-अगर बह यह जानकर और इस भयसे अपनी तरफ नहीं देखता कि कहीं भीतमकी तरफ़रो आँख न इट जाय, तो भी वह शुलत है: क्योंकि ऐसा करनेसे वह अपनी तरफ तो नहीं देखता लेकिन उन विचारोंकी तरफ जरूर देखता है कि जिनमें 'अपनी तरफ़ देखनेटे अपने प्रीतमकी तरफ न देखे जाने? का भय भौजद है। यह तो अपनी तरफ, इसलिये नहीं देखता कि वह अपनी तरफ़ देख ही नहीं सकता और किसी औरकी तरफ इसलिय नहीं देखता कि उसको न तो कोई और नदार आता है और न उसको अपने प्रियतमसे इतनी फ़रसत ही मिलती है कि किसी औरकी तरफ़ देख सके।

### घ्यानकी पहली अवस्था

पहले प्रेमी प्रीतमका ध्यान करता है और यह कमज़ोर अवस्था होती है। क्योंकि ध्यान न लग सकनेकी वजहहींसे तो वह ध्यान करता है। इस अवस्थामें अभीतक प्रेमीके सनमें ससार और उसकी भावनाएँ होती है और उसके साथ आए भी होता है और पीतम भी। यह एक विचित्र कशमकशकी अवस्था होती है। वह कभी तो अपने मनको संसार-से इटाता है और कभी भगवानमें ओड़ता है। जब संसारकी तरफ़ बढ़ता है तो प्रियतमका सौन्दर्य उसके बीचमें आकर खड़ा हो जाता है और जब यह घबराकर उससे लिपटना चाहता है तो सक्षार बीचमें आ खड़ा होता है । यह है प्रेमीके ध्यान करनेकी अवस्था'। अक्सर लोग पूछा करते हैं कि 'कारण क्या है-दिनभर तो मन अच्छा ही रहता है, लेकिन जहाँ भगवान्का ध्यान किया शट ततारकी भावनाएँ तामने आ खड़ी हुई ! इस ध्यानसे तो न ध्यान करना ही अच्छा हुआ ' तो मैंने जवाय दिया कि जब तुम पहलवान बनकर बाहर निकलोगे तो तुम्हें गिरानेके लिये दूसरे पहलवान आर्थेंगे ही। अगर दम दर गये तो और वर्जिश करता. और अगर उनको गिरा लिया तो पहलवानोंके सरताज बन जाओंगे।

<u> वह—महाराज ! इन तरह तो भगवत्प्राप्तिमें देर लगती है।</u>

मैं—देर ही तो एक ऐसी चीज है कि जिससे भगवत् प्राप्तिका सुख मिलता है। अच्छा, यह तो बताइये कि अगर भूख ल्यानेपर उसी समय आपकी भूख मिट जाय तो बेचारे रसोइयेकी यह तमाम मिहनत जाया न हो जायगी कि जो उसने अच्छे-अच्छे भोजन बनानेमें लगायी है।

## ध्यानकी दूसरी अवस्था

इस अवस्थामें प्रेमी ध्यान नहीं करता बिक उसका प्रीतम उसके अदर बैठकर अपना ध्यान करवाता है। जब पतब्बेने दीपकको देख लिया नो दीपक उसके अंदर आ गया। अब देखनेमें तो यह आता है कि पतब्बा दीपकको तरफ दौड़ता है। लेकिन असलियत यह है कि दीपक पतब्बेमें बैठकर अपनी ओर आप भागता है। और यह नियम भी है कि सजातीय सजातीयकी तरफ जाता है। दीपक उसके अदरको अंदर बैठकर जलाता है और उसके शाह्य आकारको अपने अंदर खींचकर भस्म कर देता है। गोया दीपक परवानेके धरमें उसके नेत्रोंके दरवाजेंसे गृसकर उसके घरको आग लगा देता है और उसके तमाम सामानको आग लगाकर आग ही बना देसा है।

## प्रेमकी त्रिपृटी

प्रेमकी चिपुटी एकाकार इस तरह होती है-प्रेमी, प्रेम और प्रीतम । यह हुई प्रेमकी चिपुटी या Trinity । एकके बगैर दूसरा रह नहीं सकता । प्रेमी और प्रीतम एक दूसने खड़े हैं । प्रेमी प्रीतमके ध्यानमें जुड़कर जब अपना आपा खो बैटता है तो उसके इस त्याग (sacrifice) को देखकर प्रीतम उसका प्रेमी बन जाता है । प्रेमी तो प्रीतमके ध्यानमें अपना आपा खो बैठा और प्रीतम प्रेमीके ध्यानमें अपना आपा भूल गया । या यों कहिये कि जब प्रेमी न रहा तो प्रीतम भी न रहा और जब प्रेमी और प्रीतम न रहे तो प्रेम कहाँ रहा? इस तरहसे प्रेमका अन्तिम सार यह अवस्था है कि जो अनिर्वचनीय है । लेकिन यह शुन्य नहीं बल्कि वह अवस्था है कि जिसको मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ एकड नहीं एकतीं । जिस तरह कानी अपनी अन्तिम सीदीपर पहुँचकर ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेयभावसे ऊपर हो जाता है उसी तरह प्रेमी अपनी अन्तिम अवस्थामे पहुँचकर प्रेमी, प्रीतम और प्रेमके भावने ऊपर हो जाता है। यह है प्रेमीकी समाधि और ध्यानकी परिपकता। लेकिन इससे पहले जहाँतक कि धारणा और ध्यानकी अवस्थाएँ हैं, वहाँतक प्रेमी दूसरे दर्जेमें ध्यान और धारणाको प्रयक्तदारा नहीं करता बल्कि कराया जाता है। यानी प्रेम उसके अंदर बैंटकर उसको अष्टाङ्कयोगकी उन तमाम सीढियोंसे आप ही गुज़ारता जाता है कि जिनको योगी लोग प्रयक्तदारा करते हैं। जिस तरह जब दबा ला ली जाती है तो उसके बाद दबा खानेवालेको यह फ़िकर करनेकी ज़रूरत नहीं होती कि वह दबाके जरिये बीमारीको जगह-बजगहरे निकालता पिरे! यह दवाका काम है कि उस बीमारीको दूर करें और बीमारका काम है दवा खाना।

इसल्प्ये जब भगवान् किसीके मनको चुगते हैं तो उसके मनमें अपना प्रेम फूँक देते हैं जिससे उसको धारणा, ध्यान और समाधिको अवस्थाएँ आहिस्ता आहिस्ता खुद ही प्राप्त हो जाती है।

देखा, आप कितने सुन्दर चीर है कि जिमका मन चुराते हैं, उसको सब कुछ दे देते है और उसका दिल फिर चाहता है कि वह एक मन चुराये जानेपर दूसरा मन पैदा करे, ताकि आप उसको भी चुरायें ! स्पूच चोरी हे ! मन क्या चुराया, माया ही चुरा ली !!

भगवान-भहीं, हमें जल्दी है। पहले यह बताओं कि जल्म लगा कैसे और कब ?

राधेजी प्रभी, जवात्र न देना भी ठीक नहीं; इसिल्ये बता ही देती हूँ कि यह झाइम किस तरह और कब लगा। प्रभी ! एक दिन आपका हाथ अचानक बढा तो मेरे लग गया और यह है इस झस्मका कारण

भवशन्—लेकिन यह तो बताया ही नहीं कि वह लगा कब !

गवर्जी-प्रभो ! बहुत दिन हो गये ।

 भगवान्—नाख्नका ज़ल्म तो एकदो दिनमें ठीक हो जाता है और यहाँ इसको कई दिन हो गये । आखिर कारण क्या है कि अच्छा नहीं हुआ ! राधनी — खेकिन भगवांन्; मैंने कव कहा कि यह अच्छा नहीं हुआ ?

भगवान्—फिर आप कहें या न कहें, लेकिन नज़र तो आ रहा है।

गधेजी -अच्छा, अगर आपको नज़र आता है तो बताये देती हूँ कि प्रमो ! न तो यह अच्छा हुआ है और न मैं चाहती ही हूँ कि यह अच्छा हो; क्योंकि जब इस्पर अंगूर आता है, मैं इसको हाथोंसे छील देती हूँ।

भगवान्—( चौंककर ) वह क्यों ?

रांधजी-वह इसलिये कि यह हरा हो जाये और वह इसलिये कि इसमें दर्द हो और यह कायम रहे।

भगवान-वह क्यों ?

रांचजी—वह इसिलये कि जब मैं इसको छीलती हूँ तो इसमें दर्द होता है और जब दर्द होता है तो बुद्धि प्रस्त करती है कि यह किसका दिया दर्द है। तब उस आइने (शीशे) में आप नज़र आते हैं और जब आप नज़र आते हैं तो कोई दर्द ही नहीं रहता। फिर में इसको दर्द कहूँ या कुल दर्दोंकी दवा? इसको काँटा कहूँ या कुल १ इसको दुःख कहूँ या सुख १ है प्रभो ! आपके प्रेमका जख्म ओ इन दिलींपर लगा हुआ है, उसको कमी न भरने देना, ताकि उस दुःखका अभाव न हो जावे कि जिसके होनेसे और कोई दूसरा हु:ख हो ही नहीं सकता

इसल्बिये ध्रम वह पदार्थ है कि जो दुःखको सुख बना देता है अब मुख तो सुख है ही, लेकिन जिसन दुःखको भी सुख बना लिया, उसके लिये फिर दुःख रहा कहाँ ! जिस बस्तुने नुम बेम करते हो, वह सबसे सुन्दर हो जाती है !

## प्रेम खद सौन्दर्थ है

प्रेम खुद सीन्दर्य है, क्योंकि जबतक किसी पदार्थकों प्रेम न करें, यह कभी सुन्दर नहीं हो सकता । एक प्रेमीं किसीने कहा कि 'तुम्हारा प्रीतम काला है।' उसने कहा 'क्युट, बिल्कुल क्युट; उस सा तो सुन्दर कोई नहीं।' उसने कहा -भै सच कहता हूँ, यह काला है'। तो उसने फिर पूछा कि तुमने किस औजारसे देखा है। तो जवाब दिया कि 'जिलसे कुल संसार देखता है।' उस प्रेमीने कहा--भी इसका यह मतलब है कि तुमने अपने नेत्रोंसे देखा है।' उसने कहा

'हाँ'। उसने झट ही कह दिया कि 'तमी तो तुमको माल्म न हो सका कि उसका वास्तविक सौन्दर्य क्या है।' उसने पूछा-'क्या उसको देखनेका कोई और औजार है।' उसने कहा 'हाँ, वह हैं मेरी आँखें।' उसने पूछा कि 'इसमें यिशेषता क्या है। आँखें तो सब समान ही होती हैं।' उसने कहा कि 'ठीक है, लेकिन जो प्रेमक्पी सुरमा मेरी आँखोंमें पड़ा है, वह तुम्हारीमें नहीं और जबतक वह सुरमा किसी आँखमें न पड़े, सौन्दर्यका पता ही नहीं चल सकता।'

## ब्रेम स्वर्ग है

प्रेम स्वर्ग है; क्योंकि जहाँ प्रेम है, वहाँ दुःख रह नहीं सकता। दुःखका स्थरूप प्रतिकृत्वता है और जहाँ प्रेम है, वहाँ प्रतिकृत्वता रह नहीं सकती। जहाँ प्रतिकृत्वता नहीं, वहाँ अनुकृत्वता है और अनुकृत्वताका नाम स्वर्ग है।

## प्रेमी unity है

असाँ देखी काती अत घनी जा एकसे दा करे। यहलोज काती प्रेम दी जो दीसं एक करे॥

'इमने देखा है कि तलवार काटकर एकको दो जनाती है, लेकिन प्रेमकी तलवारका काम कुछ विचित्र ही है। यह दोको एक करती है।'

यह तलवार जिस दिलपर चली, वह एक हो गया । जिस सुरुकमें चली, वह एक हो गया । जिस संस्तरमें चली, वह एक हो गया और जब ईश्वर और जीवके इर्म्यान तो दोनों एक हो गये ! बाह-बाह ! कैसी विचित्र चीज़ है जो दोको एक कम्ती है !

प्रभु अकेले थे, दो हो गये और अब फिर दोसे एक होना चाहते हैं। यह है उनकी लीला और दोसे एक करना प्रेमका काम है बात तो यह है कि एकसे दो होना भी प्रेमही-का काम है, क्योंकि एकस दंग इसल्ये हुआ या कि दो होनेके बाद फिर एक हानेका आनन्द ले सके!

एक जलकी बूँदने समुद्रसे शिकायत की कि 'यह तुने क्या किया जो मुझको अपनेसे जुदर कर दिया ? इसमें सन्देइ नहीं उच्च से उच्च और सुन्दर-से-सुन्दर स्थान मुझको संसारमें प्राप्त हैं। में आँखोंमें आँस् बनकर नहीं बैठी, बस्कि फूलपर ओस बनकर बैठी हूँ; लेकिन मुझको यहाँ चैन नहीं, सन्तोष नहीं, धीरज नहीं । क्योंकि इतने उच्च और कोमल तथा सुन्दर स्थानपर होते हुए भी हवाकी लहरें मुझको बरा रही हैं कि इस तुमको नष्ट किये बनोर न रहेंगी और जब हवाकी तेज रफ्तारका ख्याल आता है तो मेरा तमाम सुख नष्ट हो जाती है। मेरा इदय कॉपने खगता है और घड़कन ग्रुक्त हो जाती है। उक्त ! यह तूने क्या किया जो मुझको अपनेसे खुदा कर दिया और इस संसारके दुःखोंमें डाल दिया, मुझे थोड़ा सा लालच देकर क्यों फेंक दिया ११ समुद्रने उत्तर दिया प्यह तो सब ठीक है, लेकिन मैंने तुझको खुदा इसलिये किया है कि तू इस खुदाई ( वियोग ) से मेरे संयोगका आमन्द ले सके।

आपको कभी यह ख्याल नहीं आता कि आप अपनेसे भिले हैं, क्योंकि आपको अपनेसे खुदा होनेका भी ख्याल नहीं आता और दरअसल आप जबतक दो नहीं होते अपना मुँह देख ही नहीं सकते। आखिर दक्षिमें भी तो अपने आपको देखनेके लिये दूसरा बनना ही पड़ता है।

तो प्रमुने केवल 'योगका आनन्द देनेके लिये यह वियोग पैदा किया है। बस, इस वियोगके पैदा करनेमें प्रेम ही है, इसलिये कि उससे संयोगका आनन्द मिल सकता है। दायरा (circle) जहाँने ग्रुक होता है, वहीं आकर मिलता है। जब बिन्दु (point) या, इरकत न थीं: जब इरकत हुई, दायरा बन गया। अब यह इरकत क्या है र नुक्रते (बिन्दु) का अपने नुक्रतेसे मिलना और यह इरकतके बाद। इसी तरह प्रमु एकसे चलकर दो बने और फिर दो बनकर एककी तरफ चल दिये। पस, इस क्रियामें सिवा प्रेमके और कुछ है ही नहीं।

### श्रेम क्या है ?

प्रेम क्या है १ त्याग -अहंकारका त्याग, खुदीका तर्क (Self abnegation)।

When shall I be free?

When'I shall coase to be-

प्रेम क्या है! योग यानी वह आकर्षण या द्वित कि जो दोको एक करती है। सारांश यह कि प्रेम ही सब कुछ है। खपने सामान्य रूपमें यह परमात्मासे एक हो रहा है और विशेष रूपमें भक्तें के हृदयमें चमकता है और जहाँ विशेषरूपमें चमकता है, वहाँ प्रेमी बनकर अपने प्रीतमको सामने रखता है और इस तरह अपने प्रीतमसे एक होनेकी कोशिया करता है।

## प्रेमके कुछ दर्जे

(१) पहली अवस्थामें - प्रेम मनुष्यके अंदर होता हुआ भी अनहुआ-सा होता है और यह माञ्रम नहीं होता कि उसका प्रीतम कौन है। वह जीवित होता है। उसमें प्रेम प्रेमके रूपमें नहीं रहता बरिक तलाशकी शक्लमें रहता है और संसारमें अपने प्रियतमको हैं दता फिरता है, लेकिन यह जानकर नहीं कि वह प्रियतमको द्वेंद रहा है। उसके अंदरका असली स्वभाव उसे प्रीतमकी तलाशमें दौडाता है, लेकिन वह समझता है कि वह संसारमें ही कुछ दूँढ रहा है। इस दर्जेमें प्रेम तो होता है, लेकिन दूसरी शक्ल अख्त्यार करके। उसकी तलाश प्रीतमके लिये ही होती है; लेकिन जिन चीजोंमें वह उसे हुँदता है, वहाँ वह नहीं मिलता। यह अजब ग्रहण और त्यागकी अवस्था होती है । एकको छोडता है तो दूसरीको पकड़ता है, दूसरीको छोड़ता है तो तीसरीको पकड़ता है। लगातार कशमकश बनी रहती है। इसे न प्रहणमें सुख होता है न त्यागमें । इसकी भूख कहीं नहीं मिटती । आखिर इसको मान्द्रम हो जाता है कि चैन यहाँ नहीं।

(२) दूसरी अवस्था—इसकी ऑंख अपने प्रियतमसे लड़ जाती है, लेकिन प्रियतम खुद बहुत दूर होता है। यह उसको पकड़ना चाहता है, लेकिन पकड नहीं सकता । इस अवस्थामें इसको एक बात तो ज़रूर प्राप्त हो जाती है यह यह कि वह समझ लेता है कि पहली अवस्थाकी दौड-धप रहस्यपूर्ण थी । उसका भावार्य यह था कि जिस चीज़की उसको तलाश थी, यह उनमें न थी कि जिनमें वह आजतक हुँदना रहा दसरी अवस्थामें जब प्रीतमसे आँख छहती है और यह उसको पा नहीं सकता तो इसके अंदर संयोग और वियोग दोनों इकहे काम करते हैं। संयोग तो इसलिये कि वह इसको पानेकी कोशिश करता है। इस अवस्थामें प्रेमीकी विचित्र हालत होती है। उस प्यारेका ध्यान बाक्री तमाम सासारिक इत्तियोंको दवा लेता है। सब ध्यान खत्म होकर एक ही ध्यान रह जाता है। इस प्रेमके आते ही बाक़ी सब मोह-जरल और इच्छाएँ गिर जाती है। लोक और परलोक इसकी दृष्टिसे यों गिर जाते हैं कि जिस तरह नेत्रोंमें सरमा डालनेसे दो आँस । इसे बाह्य वृक्तियोंको रोकने और

मिथ्या पदार्थोंको त्यागनेके लिये प्रथत जरा भी नहीं करना पहला । न वैराग्यकी किलायें ही पहनी पहली हैं और न अपने मनको बार-बार यह समझाना पडता है कि ये पदार्थ दुःखदायी हैं, भिष्या हैं, मुगतुष्णाके जलवत हैं। बल्कि ये खुद ही इन शक्लोंमें दल जाते हैं। एक प्रेमीके सामने सन्दर-से सन्दर चीजें अपने प्रियतमके न होनेपर वेकार हो जाती हैं और प्रीतमके साथ छोटे-से-छोटे पदार्थ भी बहे-से बड़े हो जाते हैं। प्रीतमके न होनेपर प्रेमीको फूल काँटे। सुल दःखा स्वर्ग नरक और ज़िंदगी मौतसे बदतर हो जाती है। प्रेमीके मनको प्रीतमके वियोगमें कोई दूसरा पदार्थ प्रसन्न नहीं कर सकता । प्रेमीका मन उसी दिनसे समारभरके प्रलोभनोंसे निश्चिन्त हो जाता है कि जिस दिन्हे उमकी आँख अपने प्रियतमसे लड जाती है । साराश यह कि ऐसे प्रेमीको नतो कोई लालच ही रहता है और न भय । लालच तो इसलिये नहीं कि वह इन चीजोंको चाहता नहीं और भय इसिलये नहीं कि उसे अपने ध्यानकी परिपक्वतामें अपने जीवनकी याद ही भुल जाती है। अगर कोई उसके पास उसके प्रियतमका नाम ले दे तो वह मरा मरा भी जी उड़ता है और भूल जाने-पर जीवनको भी भीत ख्याल करता है ।

(३) तीसरा दरजा - जब प्रेमी अपने प्रियतमको देख लेता है और उसकी समीपताको चाहने लगता है और बह आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रभुके समीप होता जाता है, यहाँतक कि प्रभुकी अत्यन्त समीपता उसको प्राप्त हो जाती है । इस अवस्थामे प्रेमीको भगवान् इर समय सामने ही नज़र आते हैं। थोड़ी भी दूरी नहीं रहती । इस उच्च अवस्थामें संसार और उसके प्रत्येमनोंका तो ज़िक ही क्या है, आसुरी इतियाँ तो नामको भी वहाँ नहीं पहाँच सकती । प्रेमीका खाना-पीना, सोना-बैटना, जागना उठना एक ही ध्यानमें लीन हो। जाता है । बह सब कियाएँ करता रहता है। लेकिन क्षणमात्रके लिये भी उसके ख्यालने अल्ह्दा नहीं होता। लेकिन इस अवस्थामे भी प्रेमीको यह ख्याल आता है कि मै प्रभुके अत्यन्त समीप हैं । इसमें भी इसको पूरा चैन नहीं मिलता, या यों कहिये कि इसका वियोग पूर्णरूपसे दुर नहीं होता; क्योंकि यह उसकी समीपताको अनुभव करता है। 'समीपता' शब्दका अर्थ यह है कि वह उसके नज़दीक है-जिसका मतलब यह है कि इसमें अभी अपना आप उसने नहीं खोया। वरना समीपता का रूपाल और दर होनेका भय भी कैसे होता ? यह अवस्था

बड़ी उच्च होती है, लेकिन हम इसको पूर्ण नहीं कह सकते । क्योंकि प्रेमीकी पूर्ण अवस्था वह होती है कि जिसमें प्रेमी खद रहता ही नहीं और समीपताका खयाल बनौर अपने हुए हो ही नहीं सकता। ऐसी अवस्थामें कभी तो प्रेमीको अभिमान और कभी भय आकर दुःख देते हैं। अभिमान तो इस बातका कि मैं पूर्ण सौन्दर्यके क़रीब बैठा हूँ और भय इस बातका कि कहीं यहाँसे अलहदान किया जाऊँ। और अक्सर इस प्रकारका भोह भी इस अवस्थामें आ जाता है कि 'देखा, आखिर इमने भगवानको पा ही लिया!' जब भगवान् अपने प्रेमीको इन वार्तीका शिकार होते देखते हैं तो उसको थोड़ा-सा परे कर देते हैं और फिर वह अपनी कोहिश-से भगवान्को पाना चाहता है, लेकिन नहीं पा सकता। इस हालतमें उसका अभिमान ट्रट जाता है और इसमें एक प्रकारकी आजिज़ी ( दीनता ) आ जाती है। अब यह समझने लगता है कि यह प्रेम मेरा अपना न था, यह प्रभक्ती देन थी; क्योंकि जबतक दीपक न जले, प्रतंगा उसमें कल ही नहीं सकता । इसलिये अहंकार और अज्ञानका तो नाश हो गया और भयका नाश भी इसलिये हो गया कि वह समझ लेता है कि जिसने इतनी कृषा करके अपनाया है। वह मझको क्यों र्पेकने लगा ।

( ४ ) चौथा दरजा-चौथी अवस्थामें प्रेमीका रहा सहा अहंकार उस भइकती हुई प्रेमकी अग्निमें जलकर खत्म हो जाता है, जिस तरह लकड़ी आगमे जलकर खत्म हो जाती है । इस अवस्थामें प्रेमी पूर्णतः अपने आपको प्रमुके अर्पण कर देता है। फिर जिधर भी देखता है, सिवा एक भगवानुके और कुछ नज़र ही नहीं आता । अपना-बेगाना, छोटा बड़ा, दोस्त-दुश्मनको देखतातक नहीं; केवल प्रभु-ही-प्रभ रह जाते हैं। शान तो इस अद्वैतवादतक गहरी युक्तियों द्वारा लाता है। लेकिन प्रेम बगौर किसी विशान (philosophy) और तर्क (logic) के इसी मिज़िल्पर ला खड़ा करता है। अब देखनेको तो प्रेमी 'प्रेमी' कहलाता है, लेकिन उसमें सिवा प्रीतमके और कुछ नहीं होता; यह है प्रेमका सर्वोत्तम लक्षण । भावार्थ यह है कि जहाँ शानयोगः, राजयोगः, कर्मयोगः भनुष्यको उठाकर यजदारा छाते हैं। यहाँ यह प्रेम प्रेमीको अपने कंधेपर उठाकर ला डालता है। भन्य है यह प्रेम ! लेकिन यह ज़रूर है कि इसकी प्राप्ति उच्चे प्रियतमकी इच्छा-पर ही निर्भर है।

ना मूद शुदम मृद नमी दानम चीस्त । अखन्मर शुदा अम दूद नमी दानम चीस्त ॥ दिल दादमो जाँ दादमो ईमाँ दादम । सुरस्त दिगर सुद नमी दानम चीस्त ॥

मैं नाश हो गया, अब मुझे अपने पहले 'होने' की याद नहीं । मैं सुलगता हुआ कोयला बन गया, मुझे धुँआका शान नहीं । मैंने हृदय, प्राण और धर्म प्रभुकी मेंट कर दिये-और मुझको सबसे बड़ा फ़ायदा यही मार्फ्स हुआ; इसके अलावा दूसरे फ़ायदेको मैं जानता ही नहीं ।

प्रश्न-- आप अपने पहले अस्तित्वको भूलकर नाश हो गये ! इससे क्या फायदा हुआ ! क्या नाश होना भी कोई फायदा है !

उत्तर बीमारीका नाश होना, अंधकारका नाश होना, बुगाईका नाश होना, परिष्ठिलन्मताका नाश होना और उस अहंकारका नाश होना, जो अपने प्रियतमसे दूर रखता है, क्या फायदा नहीं !

प्रश्न ---यह ठीक है। लेकिन बीमारीके दूर होनेपर बीमार तो रहता है, यहाँ तो आप ही नष्ट हो गये !

उत्तर —यह नारा इस प्रकारका नारा है कि जिसमें नारा कुछ भी नहीं होता यहिक अल्पजता मर्वजताके, परिच्छिन्नता अपरिच्छिन्नताके, किरण सूर्यके और जलकी बूँद समुद्रके अर्पण कर दी जाती है । जलकी बूँदको समुद्रमें फेंका, किरण सूरज-में लिपट गयी तो क्या इनका शास्त्रविक नादा हो गया ? जिस तरह जलकी बूँद समुद्रमें गिरकर नाश हो जाती है, जसी तरह अहंकार प्रभुमें मिलकर नाश हो जाता है। जलकी बेंद समद्रमें गिरकर अपने आपको फिर कभी नहीं दिखाती बस्कि समुद्रको और उमकी बड़ाईको हो सामने रखती है। कोई भूलकर भी यह नहीं कहता कि यह कतरा है। इसी तरह जब अहंकार प्रभुमें मिल जाता है तो वह अपने उस नाशसे प्रभुके अस्तित्यको दिखाता है लेकिन खुद कहीं बाहर नहीं जाता । कतरा ( बूँद ) तो समुद्रका अंश है । उसकी कोई इक उसके नाश करनेका नहीं। हाँ, जिस कतरेने जल और समुद्रसे अलइदा अपनी हस्ती मुक्तर्रर कर ली है और जो इस तरह जल और समद्रसे अलहदा बन गया है, उसको तो उमे नाश करना ही पड़ता है । यह कहता है कि मैं क़तरा हैं, मेरी एक खास इस्ती है, मैं एक

खुदमुख्तार पदार्थ हूँ । लेकिन जब वह जलको देखता है तो उसका अपना सब कुछ सिका जलके और कुछ नहीं निकलता । जलतक तो उसको अपनी अलहदा भैं कायम करनेका अख्तार नहीं, क्योंकि वह भैं जलकी है और जलके बग़ीर कतरा कुछ रहता नहीं । वस, इस दृष्टिमें कतरेको कहना पदता है कि भैं अपने प्रियतमको देखकर नाश हो गया । १ वैसे तो कुछ नाश वाश हुआ नहीं ।

नासतो विद्यंते भावो नाभावो विद्यंते सतः।
नाश हो किसका सकता था ! जलका !
वह तो एक सत् पदार्थ था !
नाम रूपका !
वे थे ही नहीं।

बस, न 'होने'का नाश हो सकता है और न 'न होने' का । हा, उस भ्रमका नाश जरूर हो गया, जिसने दूसरे की चीज़पर खुटा करूज़ा कर रक्खा था। प्रेमी खुद, जो कि अपने प्रीतमका अंश है, उस अंशको प्रीतमते अल्ह्दा करके उसपर अपना करूज़ा जमा लेता है और फिर कुछ-का-कुछ बन जाता है। कहीं शरीर है, कहीं मन है, कहीं बुद्धि है, कही प्राण है, कहीं ब्राह्मण है, ख्रांत्र है, महान्मा है, राजा है, गरीब है, अमीर हे, छोटा है, बड़ा है, शानी है, अज्ञानी है, इज्जतवाला है, क्लिमतवाला है इत्यादि। यह फिर प्रमुक्ते पित्र अश्वर खाक कर देता है और शेष जो कुछ रह जाता है, वह प्रियतमका वह अंश होता है कि जिसपर प्रेमीने अपने हुदा अहकारकी दुनिया क्रायम की होती है।

प्रेमकी अग्नि अहंकारको जला देती है और जय यह जल जाता है तो उसको पिर कभी याद भी नहीं आता कि वह या क्या। इस नादापर सौ जान कुर्यान कि जो प्रियतमसे एक कर देता है। कतरा समुंदरमे गुक्तं होकर समुंदरसे जुदा नहीं रह जाता जयतक लकड़ीका अपना अस्तित्व आगमं रहता है, उससे धुऑ निकलना रहता है, लेकिन जय जलकर ऐन आग यन जाती है तो धुऑ भी खत्म हो जाता है। इसी तरह जबतक अहंकारका कोई अंग्र भी प्रीतमके साथ रहता है, दुःख और अमका नादा नहीं होता; और जय यिलकुल मिट गया तो धुऑ खत्म हो गया। मैंने अपने प्रीतमके प्रेममें अपना दिल, प्राण और धर्म सब कुळ दे दिये।

प्रश्न-बाह्य अच्छे रहे ! सब कुछ मिलना चाहिये या या सब कुछ दे देना !

उत्तर-जिस देनेमें फायदा हो, उसका दे देना ही अच्छा है। जब दिल दिया, झगड़े खत्म हो गये; प्राण दिये, मौतसे आज़ाद हो गये। और जब साम्रारिक धर्म उनकी भेट किया तो बड़ा धर्म मिल गया, क्योंकि बड़ा धर्म यही है कि उसकी अपना मर्थस्य देकर उसमे एक हो जाये। प्रेमीको लेनेकी फुरसत ही कहाँ है ? उसे तो सब कुछ देना हो देना है। सव कुछ प्रियतमको दिया, यह तो लालचमें आकर ले गये; लेकिन प्रेमी अजीव चतुर निकला कि अपना आप उनको देकर उनके नज़दीक बैठ गया और जब कभी प्रभृने उस धनपर ये शब्द फरमाये कि 'ये हैं मेरी चीजें' तो प्रेमी फूला नहीं समाया और कहने लगा कि 'हाँ, में इनका हूँ' और दवी ज़बानसे यह भी कह दिया कि 'यह मेरे हैं।' बाह, बाह, क्या सीदा है!

(शेष फिर)

### प्रत्याहार-साधन

( परमणुजनीय श्रीश्रीमार्गंव ज्ञावरामिकंकर योगत्रयानन्द स्वामीजीके साधनसम्बन्धी उपदेशसे )

प्रत्याहार किसे कहते हैं ? प्रत्याहारका अर्थ है इन्द्रियों-को विषयों से लौटाकर ध्येय पदार्थमे सलग्न करना इन्द्रियाँ विषयको प्राप्त करना चाहती हैं भोग करनेके निमिन ! विध्यके प्रति इन्डियोंकी बहुत दिनोंसे एक प्रकारकी प्रीति ( आसक्ति ) उत्पन्न हो गर्यो है, इसी कारण इन्द्रियाँ विषयी की ओर जाना चाहती है। विषय क्या है १ रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गन्ध । ( विपूर्वक 'पीजू बन्धने' धातुले विपय शब्द बनता है ) ये विषय विशेष करके मनको वाँधे रखते है और भगवानको ओर नहीं जाने देते; इसी कारण इनका नाम विषय है । मन कभी रूपकी और, कभी रसकी और, कभी शब्दकी और, कभी स्पर्शकी और और कभी गन्धकी और दौड़ता है। यही उसका स्वभाव है । यदि ऐसी कोई वस्तु प्राप्त की जा सके। जिसमें ये सभी विषय प्राप्त हों, तो फिर इन्द्रियाँ विषयों के लिये चलायमान न होगी जिससे उत्कृष्टतर कोई रूप नही है, इस प्रकारके रूपको यदि नेत्र देखपाये, तो वे फिर अन्य किसी रूपको देखनेके लिये लालायित म होंगे । जिससे बढकर कोई मधुर रस नहीं, ऐसे रसका आखादन यदि रसना कर सके, तो वह पुनः किसी दुसरे रसका स्वाद लेनेके लिये लोलप न होगी। जिससे मधुरतर और कोई शब्द नहीं है, इस प्रकारका शब्द यदि श्रीत्र श्रवण कर सकें, तो बे पुन: अन्य किसी शब्दके अवणके लिये व्याकुल न होंगे जिल्ले बढकर कोई सुखकर त्यर्श नहीं। यदि इस प्रकारके स्पर्शका अनुभव स्पर्शेन्द्रिय ( त्वक् ) को प्राप्त हो जाय, तो बह फिर अन्य किसी स्पर्शका अनुभव करनेके लिये चञ्चल न होगी । जिससे बदकर कोई दूसरा मनोहर गन्ध नहीं, यदि माणेन्द्रिय इस प्रकारके गन्धका आद्याण - भोग कर सके, तो फिर वह किसी अन्य वस्तुके आद्याणके—उपभोगके लिये व्यस्त न होगी देखा जाता है कि जिससे उल्ह्रष्टतर रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गन्धक ही नहीं है, इस प्रकारके रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गन्धके एकमात्र आधार श्रीभगवान् ही हैं। अतएय यदि विषयों समनको हटाकर भगवान् में लगाया जाय, तभी यथार्थ प्रस्थाहार धर्मका साधन किया जा सकता है।

स्वभावतः हमारी इन्द्रियाँ विषयोकी और जाना चाहती हैं। विपयोंमें ही रहना चाहती हैं। इसीलिये उपासनाके रामय उन्हें वलपूर्वक लौटा करके भगवानुके चरणमें लगाते समय इतना कष्ट होता है। इन्द्रियाँ जो कुछ देखना चाहती हैं। सनना चाहती हैं। अथवा अन्य किसी विषयको प्राप्त करना चाहती है, उन सबको यदि तुम भगवानके रूपमें ही परिणत कर सको। नो फिर इन्द्रियोंको इन विषयोंसे छोटा छेनेकी आवश्यकता ही न होगी तथा तजनित कष्टका भी अनुभव न होगा। इन्द्रियाँ जहाँ चाहे वहाँ रहें, परन्तु रहे उसे भगवान् ही समझ-कर । भूलोकमें जो कुछ स्थित है, भुवलोंकमें जो कुछ विद्यमान है, खर्लोकमें जो कुछ है, सब कुछ राम ही हैं -यदि तुम इस प्रकारका चिन्तन कर सकते हो तो इसके परिणामस्वरूप मुर्भवः स्वः—इन तीनों लोकोंके चाहे किसी भी विषयमें इन्द्रियाँ क्यों न रहें, उससे कोई हानि नहीं हो सकती; वह भी प्रस्याद्वार ही कहलायेगा । इस प्रकारकी भावना प्रत्याहार-विद्विका एक बहत उत्तम साधन है !

—रामशरण बहाचारी

## निराकार-उपासनाका साधन

( पुरोहित पं० श्रीहरिनारायणजी, बी० ए०, विद्यासूपण )

परमात्माको स्मरण करनेके इस संशारमें प्रायः दो ही मार्ग देखे जाते हैं-(१) निराकार-उपासनामार्गः (२) साकार उपासनामार्ग । संसारके धर्मोंके इतिहास और धर्मान सारी जातियोंके अनुभक्ते यह बात प्रत्यक्ष और निर्विद्याद है । ईश्वर-स्भरण और उपासनाके विषयमें यह बात ध्यान-पूर्वक विचारनेकी है कि साधारण जनसमुदायमें —संलारमें कही भी दृष्टि डालकर देख लीजिये। यह बात मनुष्योंके नैतर्गिक, स्वाभाविक तथा अक्रत्रिम सावनाओंमें तुरत प्रकट होती है कि भगवानुको लोग अपनेसे बाहर ही कहते हैं। जानते हैं और छिखतेतक हैं। बातोंमें कही भगवानकी बात की प्रतीति या शपथ अथवा प्रमाणकी दात आती है तो साधारण जन हाय या अँगुलीको आकाशकी ओर उठाते हैं। या किसी देवालय, उपासना स्थान अथवा उपास्य देवको याद करते हैं। ध्यान पूजनतकमें साधारण आदमी ऐसा ही करते 🖁 । अपने उपास्य इष्टदेवीके स्थान, लोक और निवासस्थानी के प्रत्यीतकमें गहरे रगके साथ विस्तृत वर्णन हैं। स्वर्ग, सत्यलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, 'अर्श' और फलकः, परहोक, सचलोक (सिक्लोंके मतमें) अथवा अकाल पुरुपका लोक इत्यादि स्थानादि ईश्वरके या देवीके बताये जाते हैं। इनसे ईश्वरका अपने बाहर होनेका मानुपीय साधारण प्रकृतिका भाव जाना जाता है। सिद्धान्तकी बात्र उचकोटिके विचारोंकी बात जब आती है तो ईश्वरको सर्व व्यापक कहनेसे ईश्वरका सर्वभूत-प्राणी व्यक्तिमें वर्तमान होना कहनेसे उसका मनुष्यशरीरमे भी विराजना कहा जाता है। और बेदान्त, 'सूपी' मत, 'थिऑसाफी', 'साइकिकल' सम्प्रदाय इत्यादिमें तथा योगियों, पहुँचे हुए फक्रीरों, उच कोटिके महात्माओं में ईश्वरको हृदयमें, दिलमें, मन और बुद्धिमें, सारे शरीरमें, जीवात्मामें, आत्माका आत्मा, जीवका जीव, 'जानका जान' इत्यादि यचनींसे समरण करते हैं।

इतना-खा कहनेका उपायनाक साधनीकी नैसर्गिक स्थितिका दिग्दर्शन करा देना ही प्रयोजन है। साकार-उपायनाके शनैः शनैः निराकार उपायनाकी स्थित अंशतः प्राप्त होने लगती है, यदि सद्गुक्का उपदेश और शिक्षण भगवत्कृप और प्रारम्थं अनुकूल होता जाय। वेदी, उपनिषदीं और अदैत वेदान्तके प्रन्थों के अनुसार परमातमा

निराकार ही प्रमाणित हुआ है। यदाप कही-कहीं उसे साकार भी कहा गया है, परन्तु वहाँ साकारके कथनसे माया या प्रकृति उपहित चेतनका ही तास्त्रये है। उस दशामें ईश्वर उभयरूपहै। कहीं-कहीं उपनिषदोंमें दोनों रूपोंका उल्लेख दिखायी पहता है। यथा -

'द्वे बाव ब्रह्मणी रूपे' (बृहदारण्यक २ । ३ । १ ) ब्रह्मके दो रूप हैं तथा 'एतदी सत्यकाम ! अपर च परंच' (ब्रह्मोपनिषद् ५,२) हे सत्यकाम ! यही तो परब्रह्म है, यही अपर ब्रह्म है । और श्वेताश्वतर उपनिषद्में 'मायिन त महेश्वरम्'-परब्रह्म जब मायाले युक्त होते हैं, तव वे महेरवर हैं। और कठोपनिषद् (१।३।१५) में -'अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्' वह ब्रहा न तो कानोंसे सना जाता है न स्पर्शमें आता है, न उसका कोई रूप है; वह तो अन्यय है। उसका कुछ घटता-बढता नही है । और छान्दोग्योपनिषद्में तो 'सर्वकर्मा, सर्वकामः, सर्वगन्धः, सर्वरमः' (३ १४।२) - उसीसे वा उसीमे सब कर्म है, सर इच्छाएँ हैं, सब प्रकारकी गन्ध हे, सर प्रकारके रसादि हैं-देख कहा है । यह सगुण और निर्गुणका प्रत्याख्यान हुआ । कही-कही तो सगुण आंर निर्भुण में कोई भेद ही नहीं बताया है —बही ब्रह्म निर्मुण निराकार और बही सगुण साकार, वही पर और वही अपर ऐसा कहा है । यथा-मुण्डकोपनिषद् (२।२।८)में 'तस्मिन् इष्टे परावरे'---वह पर और अवर दिखायी देता है, वही निर्मुण समुण है-ऐसा प्रतीत होता है । यद्यपि ऐसा कथन है, परन्तु वस्तुतः सिद्धान्तमें परमात्मा परज्ञहा निर्मुण-निराकार ही है। उसका साकारत्व, सराणत्व उनके योगमायासे समावृत होनेसे है, उपाधिके कारणसे है । अनेक उपनिषदों में अनेक स्थलोंपर परब्रह्मका जो वर्णन है, उससे ब्रह्मका निर्मुण, निराकार, निर्विशेषः, केवलः, निरामय इत्यादि विशेषणोसे निश्चय जाना जाता है । यथा---

#### (१) 'तदेतद् त्रह्मापूर्वमनपरमनन्तरमनाक्षम्।' (वृहदारण्यकः २।४।१९)

<sup>(</sup>१) वह यह बड़ा अपूर्व है, उस-सा और कोड़ नहीं है, अड़य है, सर्वन्यापन अन्तर्यामी है।

चलेः तथ वह गुरुदेव कृपा करके ज्ञान सिखावेंगे। विधि और मार्ग बतावेंगे और सुझावेंगे । ऐसे सत्वज्ञानके पारक्षत गुरु बैसा मार्ग बताते हैं, वह वेदान्तरास्त्रमें वर्णित हैं। परन्तु वह गुरुगम्य ही होता है। उसका योइंगसा भान नीचे लिखे वर्णनरें भी हो सकेगा।

जिज्ञासुको प्रथम उस ब्रह्मजानकी प्राप्तिके लिये वह तैयारी करमी पड़ती है, जिससे वह उसका अधिकारी और उसके योग्य बनता है, गुरुदेचसे ध्यानपूर्वक सारभूत ज्ञान लेता रहे और साधना करता रहे—

'बरसारभूतं तदुपासितः प्रस् ।' 'सारभृतमुपासीत ज्ञानं यत् स्वार्थसाधकम् ।'

अणुभ्यश्च सहद्रपश्च शास्त्रभ्यः कुशलो नरः। सर्वतः सारमादद्यात् पुष्पेभ्य इव षट्पदः॥

जो साररूप ज्ञानके पदार्थ हैं, उनको लेकर साधन करे। अपने अर्थकी साधक जो बात हो उसको-क्या बड़े और क्या छोटे-प्रन्यादि उपदेशोसे, शौरा जैसे पुष्परसोंको ग्रहण करता है, बैसे ही प्रद्रण करें ऐसान करेगा तो ज्ञान तो अनन्त समृद्र है, उसका पार ही क्या । अनेक आयु पा लेनेपर भी पार नहीं आवेगा । गुरु कृपा और अपने सद्ये भाव और साधनसे सारग्राही होकर ज्ञानीपार्जन करनेपर शीघ सिद्धि प्राप्त होती है। अति नम्रता और विनय तथा भक्तिपूर्वक गुरु है ज्ञान सीखे और जहाँ न समझे, वहाँ फिर पूछे, सीखे हुएका निरन्तर विवेकवृत्तिमे अभ्यासको । सीखे हुएको मननपूर्वक बुद्धिमें धारण करता रहे । इस प्रकार ज्ञानकी उन्नति होती रहेगी । जिस शिष्यने पहले सन्तर्भ और सदुपासनाके साधनोंसे अपने अन्तःकरणकी उत्तम शुद्धि कर ली है। उसपरके मल और विक्षेपको शनैः मिटा लिया है, अर्थात निष्काम कमेंकि अनुष्ठानोंद्वारा मल दूर किया है और इष्टकी उपासना ( भक्ति-सेवा साधनादि ) द्वारा विक्षेप दोष दर कर छिया है— उसके अब केवल अज्ञानका ही आवरण . शेष रहा है। ऐसा जिशासु मोक्षकी इच्छा रखता हुआ गुरुसे मोक्षमार्गकी प्रार्थना करे । तब गुरु उसे कृपा कर वह ज्ञानमार्ग---मोक्षकी सहक--वताते हैं

प्रथम विवेकको बतातें हैं कि आत्मा नाश और विकारसे रहित है। इसमें कोई किया भी नहीं है। यह अटल-अचल है। परन्तु यह संसार विकारी है; इसमें परिवर्तन, परिणाम और क्रिया होती रहती हैं। इससे यह जगत् आत्मतत्त्वका विरोधी स्वभाववाला है। ऐसा ज्ञान रखना ही विवेक है। यह विवेक ही सारे साधनोंका प्रधान मूल है। विवेक हो जानेमें वैराग्य, त्याग आदि सब साधन उत्तरीत्तर होते जायँगे। विवेकके उत्पन्न हुए विना अन्य साधन यन ही नहीं सकते।

वियंक के आगे बैराग्य होता है। फिर द्यम, दम, अद्भा, समाधान, उपरित और तितिक्षा ने छः साधन शमादि षट् सम्पत्ति कहलाते है। यह शमादि षट्सम्पत्ति ज्ञानका विख्यात साधन है। यो इन तीन साधनोंके होनेसे शिष्यको मुम्धु (मोक्षकी इन्छा और प्राप्तिवाला) होनेका अधिकार हो जाता है। तब यह मुमुक्षुताका साधन करता है। यो विवंक, वैराग्य, पट्सम्पत्ति और मुमुक्षुता—ज्ञानके इन चार अन्तरङ्ग साधनोंकी मुख्यता है

इनकी साधनाके साथ या इनसे आगे अवण ( गुरुद्वारा शास्त्रोका ज्ञान सुनना शीखना ), मनन ( जीव-ब्रह्मकी एकताको प्रतिपादन करनेवाली और भेदको निवारण करनेवाळी युक्तियोंका चिन्तन करना ), निदिध्यासन ( अनान्म पदार्थोंके ज्ञानसे जो वृत्तियाँ उत्पन्न हों, उनको ज्ञानशक्ति और विचारमे हटाकर मननके फल और तारतम्यसे ब्रह्माकार कृति -सन् चित् आनन्दरूपताके साथ ध्यानोन्नत अवस्था वा स्थिति रखना ) ये तीन साधन है । निदिश्यासनकी परिपक अवस्थाहीको समाधि कहते हैं । समाधि कोई पृथक् या भिन्न साधनविधि नहीं है। ये श्रवण, मनन और निदिध्यासन--तीनो साधन बुद्धिके संशय और विपर्यय ( असम्भावना और विपरीतभावना ) के नाशक हैं। इरुल्यि ये ज्ञानप्राप्तिके हेतु है। इन तीनो साधनींके सिद्ध हो जानेपर ही गुरुदेव अपने शिष्यको चौथा साधन ( जो विवेकादि चार और अवणादि तीनके अनन्तर आठवाँ है ) वेदान्तके वाक्योंका क्षान कराते हैं। तन् पद और स्वं पदका शोधन अर्थके प्रतिपादनदारा वताते हैं। जब गुरु शिष्य अधिकारीको 'तत्त्वमसि' ( वह ब्रह्म त् आत्मा है - अर्थात् तेरी आत्मा ब्रह्म है ) ऐसा वाक्य कहें, तब अधिकारी मुमुक्त शिष्यको यह ज्ञान भान होता है कि 'अहं ब्रह्मास्मिं' (मैं मेरी आत्मा -- ब्रह्म ही है)। जैसे किसी देवदत्त-को शिवदत्त ऐसा कहे कि दुम 'यड़े शुद्धिमान् हो' तो इस

दिश्वदत्तके बाक्यको सुनते ही देवदत्तको तुरंत ही यह ज्ञान भान हो जायगा कि भी बड़ा बुद्धिमान् हूँ ' (मुझे दिश्वदत्त बुद्धिमान् बताता है, अतः मैं बुद्धिबाला पुरुष हूँ)। इसी प्रकार उपर्युक्त वेदान्तवाक्यके अवणसे मुमुशु अधिकारी शिष्यको यह शान-भान हो जाता है कि मेरी आत्मा ब्रह्मस्वरूप है और इस शान के शोधनसे आत्मा और परमात्माकी एकता—अर्थात् ब्रह्मका अपरोक्ष शान उसे प्राप्त होता है। यही उसका परम और चग्म ध्येय है। इस ध्येयको प्राप्त करके वह अतकत्य हो जाता है।

वेदान्तवाक्य भवण करके गुरुकी शिक्षाके अनुसार अधिकारी ममक्ष उस वाक्यके अर्थको अपने आत्मामें गहरी रीतिसे विचारता है। ऐसी विवेकभरी विवेचना करता है। जैसे ब्रह्म तो अधिष्ठान है और जगत अध्यस्त है, ब्रह्म द्रष्टा साक्षी चेतन है और प्रकृतिजन्य संसार इस्य और जड़ है, ब्रह्म तो साक्षी कृटस्य है और सृष्टि शक्य और विकारी है बह, जैसे इंस क्षीरमें मिले हुए नीरको क्षीरसे पृथक कर देता है वैसे ही विवेक-ज्ञान मननद्वारा और गुरुकी बतायी हुई प्रक्रियासे सत्को असत्से, अपने विचारके लोकमें, न्यारे करके दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है । वह पहले वेदान्तके उन बाक्योंके अर्थ और रहस्यको विचारता है जो ब्रह्म, जीव, माया और उनके प्रतिपादक पदार्थोंको बताते हैं। यथा सत्यं शनमन्दर्त ब्रहाः इत्यादि-- इनसे ब्रह्मके लक्षणीका परोक्ष हान ही हुआ । ऐसे वेदान्तवास्य 'अवान्तरवाक्य' ही कहलाते हैं। और 'तन् त्वम् अमि' ( तत्त्वमसि ) - इत्यादि वेदान्तवास्य ब्रह्मका अपरोक्ष शान प्रतिगदन करते हैं, इससे वे भहावाक्य' कहे जाते हैं।

जिस जिज्ञासुका बहिरंग साधनों (कर्म और उपासना आदि) से अन्तः करण ग्रुद्ध हो गया, उसको अन्तरम साधन (अवण, मनन, निदिध्यासन और वेदान्तवाक्योंके संशोधनसे पूर्व विवेक, वैराग्य, शमादि पट्मम्पत्ति और मुमुक्षुता—साधमचतुष्टय) निरन्तर करनेसे दिल्य शान प्राप्त हो जाता है।

क्षम (विषयोंसे मनका रोकना), दम (इन्द्रियोंको

विषयों से रोकना ), अक्षा (गुरुके वचन और वेदादि सच्छान्नमें विश्वासक्त्यी निश्चय ) एवं समाधान (शब्दादि विषयों से रोके हुए अन्तःकरणको अवणादि साधनों में तथा उनके अनुसारी या उपकारी अभिमानरहितता आदि साधनों में निरन्तर लगाना और चिन्तन करना ), उपरित् (साधनों सिहत बहिरग कर्मका त्याम करते हुए विषयों को विष समान त्यागना ), तितिक्षा (सहनदीलता; सुख दुःख, गर्मों सदीं, नृख प्यास आदिको सहना, इनसे घवराना नहीं )— ये शमादि छः साधन परस्पर सम्बन्ध रखते हैं एक-दूसरेके सहायक होते हैं । यदि न हों तो इन्हें साधनमें विशवस्य जानना चाहिये। ये छहों एक वर्गमें रहकर एक साधन ही कहाते हैं । परन्तु यह बहुत आवश्यक है । मुमुश्चका यह एक मुख्य साधन है।

इसके साथ विवेक और वैराग्य प्रथम और मुम्क्षुता (स्सारके बन्वनों और अज्ञानरूपी अध्याससे निवृत्त होकर सत् चित्-आनन्दस्वरूप ब्रह्मकी प्राप्ति हो, ऐसी उत्कट इच्छा या मनकी गहरी लगन) अनन्तर होती रहे और उस तीव इच्छासे ब्रह्मप्राप्तिके साधन गुरुसे प्राप्त करें।

वे साधन श्रवण, मनन, निद्धियामन तथा 'तत्' पद, <sup>५</sup>तव' पद आदि वेदान्तवाक्योंका शोधन जैसा कि ऊपर कहा गया [ उपर्युक्त बिवेक, वैराग्य, शमादि षट्सम्पत्ति और म्म्अ्ता-इन चारको लेकर ] आठ ज्ञानके अन्तरंग साधन हए । साधनसम्पन्न मृनुक्षु जिज्ञासु अधिकारीको गृरुदेव वेदान्तके महावाक्योंका ज्ञान प्राप्त कराते हैं। उस अधिकारीका निर्मल शुद्ध अन्तःकरण उन वाक्योंसे पवित्र अद्वेत ब्रह्मशान-को पाकर अपरोक्षान् भवमें प्रवेश करके ब्रह्मानन्दको पाता है। परमानन्दकी प्राप्ति ही सब साधनींका मुख्य प्रयोजन और ध्येय है । उस आनन्दकी प्राप्ति प्रभक्कपा और गुरुक्कपासे मिल जानेपर हानसाथनके निरन्तर प्रभावसं ब्रह्मपरोक्षानुभव होता है। यह किन्हीं दिव्य आत्माओं को तो शीघ थोहें कालमें ही हो जाता है और वे जीवन्मक्त हो जाते हैं उनको परमहंसगति प्राप्त होती है और अन्य ग्रुद्ध आत्माओंको क्रमशः इस जन्ममें या दूसरे जन्ममें अथवा कई-एक जन्मों में मिल ही जाती है। अर्थात् उस शानीकी आत्मा ब्रह्ममें लीन हो जाती है, उमका फिर जन्म नहीं होता; वह तो सन् चित्-आनन्दस्वरूप ब्रह्म या ब्रह्मभूत अवस्थाको पहुँच जाता है ब्रम्, हो गया निरचन निराकार उपासना-साधनाका महोश्र मुफल । अन्य साधनोंसे भी उत्तम मित प्राप्त होनी है, परन्तु उनसे जन्मान्तर नहीं मिटता । यह विश्रय महान् और बहुत गम्मीर है। इसमें बहुत कुछ कहना क्षेत्र है। परन्तु यहाँ न स्थान है और न समय ही इतना है कि विस्तारसे लिखा जाय।



# इस युगकी साधना

ः लेखक— श्र<sup>9</sup>युत जलिलीकान्त गुप्त )

सबसे प्रथम और आदि मत्य है जड़—जड़ जगन्। जिसका अंश हमारा यह स्थूलजारीर है। इन क्षेत्रमें केवल जड़ शक्तिकी क्रिया होती है, स्थूल—मौतिक शमायनिक क्रिया और प्रतिक्रिया होती है।

परन्तु सृष्टिमं एकसात्र जर ही नही है; एक सजीव बस्तु, प्राणवान् सत्ता भी है। देहके अतिरिक्त भी हमारे अदर हमारा जीवन, हमारा प्राण है। यह प्राण जडका ही एक विशेष धर्म या किया या रूपमात्र नहीं है। इसकी अपनी पृथक् सत्ता भी है; इसकी अपना धर्म, कर्म और सार्यकता भी है। जडके समान ही प्राणका भी एक सम्पूर्ण जगत् विद्यमान है और उसीका अदा हमारी प्राणशक्ति है, विश्वजीवनके अदर ही हमारा जीवन पुला मिला है। जडके अपर दुसरा स्तर यह प्राण है

प्राणके अतिरिक्त, प्राणके अंदर और ऊपर और एक वस्तु है —वह है मन । यह मन प्राणकी ही एक विशेष क्रियामात्र नहीं है, इसकी भी अपनी स्वतन्त्र स्था और सार्यकता है । इसका भी एक सम्पूर्ण लोक है । हमारा मैन इस विश्व मनका अंश और व्यक्तिए है यह मन है तीक्स स्तर ।

यह मन ही अन्तिम वस्तु नहीं है। मनोमय लोकके ऊपर और पीछे और एक लोक है—उसको कभी कभी विज्ञानमय लोक कहते हैं—हम साधारण तौरपर उसका नाम अध्यात्मचेतनाका लोक रख सकते हैं। यह है चौथा या तुरीय अधिष्ठान।

विश्वस्तृष्टिका रहस्य यही है कि इस लोकपरम्पराके चिरकालसे वर्तमान रहनेपर भी, इन लोकोंके अनादि, अनन्त, सनातन होनेपर भी इनका प्राकट्य हुआ है एकके बाद एक -इस कमते। सबसे पहले लोकके अंदर, उसका आश्रय लेकर सृष्टिका अभियान ग्रुरू हुआ और वहींपर अन्यान्य लोक एकके बाद एक मूर्त हो रहे हैं।

अनेक युगीतक आरम्भमें केवल जड था— जड-ही जड था—निर्जीव, प्राणहीन वस्तुओंका ही समारोह था। उसके अदर एक दिन प्राण उतर आया। इस कारण एक प्रकारका विध्रव, रूपान्तर उपिश्रत हुआ। सृष्टिके एक अश्मम प्राणके धर्मने जडकी अधिकृत, नियन्त्रित किया—जीवकी, प्राणीकी उत्पत्ति हुई। जीवके, प्राणीके अदर जडका धर्म अब अञ्चण्ण नहीं रहा; यह एक बृहत्तर, उर्ध्वतर धर्मके द्वारा परिवर्तित हुआ।

इसी प्रकार एक और विपर्यय, विप्रव उपस्थित हुआ जब और जहाँपर प्राण इतना पुष्ट और परिपक हो गया कि उनके अंदर मनोमय शक्ति अवतरित हुई—फलस्वरूप मनुष्यका आविर्माव हुआ ! मनके धर्मके द्वारा प्राण और देहको गठित, नियन्त्रित करना ही यनुष्यत्वकी साधना हुई !

मनुष्य अपनी मनन शक्तिके जोरसे अपने जीवनमें मनसे कर्ष्वतर, कर्ष्वतम शक्तिको उतारकर जीवनको नयी मूर्तिमें ढाल्नेका प्रयक्ष युग युगसे करता आ रहा है। साधक, शिल्पी, संस्कारक, आदर्श बती सबने अपने-अपने मार्गसे यही साधना की है।

परन्तु वर्तमान समयमें आवश्यकता है पूर्वकालकी युगसन्धियोंकी तरह एक प्रकारके आमूल परिवर्तनकी, विप्रवकी —एक नये जगत्की, नये जगत्की शक्तिको नीचे उतारकर एक प्रकारकी नयी सृष्टिके लिये आयोजन करनेकी !

इस कह चुके हैं कि मनके ऊपरका लोक है विशानसय,

अध्यात्मलोक । इसी अध्यात्मलोकको नीचे उतारकर मनोमय लोकमें प्रतिष्ठित करना होगा - अध्यात्मके धर्मके द्वारा मनोमय, प्राणमय और अञ्चय स्थितिको गठित, नियन्त्रित करना होगा ।

अध्यात्मलोककी किरण, कण, प्रभा प्रथ्वीके मनोमय लोकमें बहुत बार दिखायों पड़ी है, इसमें सन्देह नहीं जहाँ तहाँ उसने रूप प्रहण करनेकी भी चेष्टा की है। परन्तु यह समूचा लोक अर्थात् उसकी पूर्ण शक्ति चिरस्थायी होकर, पृथ्वीके ऊपर पृथ्वीके अच्छेद्य और स्वामाविक अङ्गके रूपमें, अभीतक प्रतिष्ठित नहीं हुई है।

जिस प्रकार पृथ्वीपर उद्भिज समाज, प्राणी समाज, मानव-समाज विद्यमान है उसी प्रकार मनुष्यके बाद सिद्धोंका, आध्यात्मिक पुरुषोंका समाज - देवसमाज वी वर्तमान रहेगा।

मनुष्यतक, भनुष्यको जन्म देनेके समयतक प्रकृतिकी अयचेतन साधना चल्ता रही है। अब मनुष्यके मनोमय पुरुपका आश्रय लेकर प्रकृति सचेतन हो। गयी है प्रकृतिका सचेतन बन्न होकर मनुष्यको मनुष्यके ऊपर चला जाना होगा, उसे पहुँचना होगा अध्यात्मलंककी अध्यात्म चेतनामे, उसके अदर स्थिरप्रतिष्ठ होकर, उसके अदर परिपूर्ण होकर उसे नीचे उतार लाना होगा—मनको, प्राणको और देहनकको उसी चेतनाके द्वारा और उसी सत्ताकी ज्योतिके द्वारा अमर बना देना होगा।

सृष्टिकी, प्रष्टृतिकी गति, परिणितिका सम्भवतः यहाँ भी अन्त नहीं हो जायगा—विवर्तनकी धारा सम्भवतः अनन्त है। परन्तु आजकी साधना है एक विशेष युगसिन्धका प्रयास इसका अर्थ है अपराईसे पराईमें सृष्टिका आरोहण—अपराईका ऊपर पराईके अंदर पहुँच जाना । अवतक सृष्टिकी चेतनाकी गति अन्धकारसे आरम्भ होकर अस्पष्ट प्रकाशके अंदर आयी थी, अब वह गति प्रकाशसे—पूर्ण प्रकाशके अंदर उपस्थित होगी।

अपराद्धंमें देह, प्राण और मनको लिये हुए जो अर्छ है उसके अंदर ऊर्ध्वतर प्रतिष्ठान निम्नतर प्रतिष्ठानको पूर्णरूपन आयत्त या रूपान्तरित नहीं कर सकता । प्राण जडको आयत्त करके, नियन्त्रित करके प्राणीके रूपमें परिणत तो हुआ —प्राणीके अदर प्राणशक्ति प्रधान तो हुई; फिर भी प्राण जडके आकर्षणको, प्रभावको पूर्णरूपने अतिकम नहीं कर सका । उसी तरह मनका आविर्भाव होनेपर जब मनुष्य उत्पन्न हुआ तब मन, प्राण और जड देहको आधार तो बनाया, उन्हें नियन्त्रित तो किया; पर स्वय भी बहुन कुछ उनके द्वारा प्रभावान्त्रित होकर ही रहा । एक परार्द्धमें ही जब हम पहुँचते हैं तब नीचेके सभी धर्मोंको पूर्णरूपने पार कर जाते हैं; तभी ये पूर्णरूपने उत्पक्त है के इनकी जो निगूह सत्य सत्ता है । इसका कारण यह है कि इनकी जो निगूह सत्य सत्ता है, उसका मूल उस परार्द्धकी चेतनामं ही है ।

# विना गुरुका साधक

नाव मिली, केवट नहीं कैसे उतरे पार ॥ कैसे उतरे पार पथिक बिस्वास न आवे। लगे नहीं बैराग थार कैसे कै पावे॥ मन में घरे न ज्ञान, नहीं सतसंगति रहनी! बात करे निहं कान, प्रीति बिन जैसे कहनी ॥ छुटी डगमगी नाहिं, संत को बचन न माने। मूरख तजे बिबेक, चतुरई अपनी आने॥ पलटू सतगुरु शब्द का तनिक न करे बिचार। नाव मिली, केवट नहीं कैसे उतरे पार॥

## पश्चदेवोपासना

( लेखक-पं० श्रीहनुमान श्री शर्मा )

#### चिन्मबस्यप्रसेयस्य निष्कलस्याशरीरिणः । साधकानां हितार्थाय वसाणे रूपकल्पना ॥ १ ॥

(तन्त्रसार्)

## पूर्वाङ्क

(१) देवपुजासे मनुष्यका कत्याण होता है। सुखः शान्ति और सन्तोष मिलते हैं। उत्तम विचारोंका उदय होता है। शरीरमें अलौकिक शक्ति आती है। स्वभावमें स्वाधीनता बढती है और ब्रह्मकी ओर मन लगता है। देवता ब्रह्मके अंश-प्रसत हैं। 'पञ्चदेव' ब्रह्मके प्रतिरूप हैं। ब्रह्म अचिन्त्य, अन्यक्त, अनन्तरूप एवं अशरीरी हैं। ब्रह्मके साम्राज्यमें इमारे सूर्य, चन्द्र, अग्नि, इन्द्र या भूमण्डल जैसे अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड हैं और ब्रह्म उनके अधिष्ठाता हैं। वे सर्वगत होने पर भी जाने नहीं जा सकते । उनको वही जान सकते हैं जो संसारी बन्धनींसे मुक्त, लोक-व्यवहारींसे विमुक्त और फला-शाओरे सर्वथा उन्मुक्त हैं। सामान्य मन्ष्योंसे ऐसा हो नहीं सकता । जिसने किसी प्राणी, पदार्थ या देवादिको देखा नही यह उसके खरूपको हृदयाङ्कित कैसे कर सकता है ? मान लीजिये किसीने गौ, कमल, रुपये या राजाको कभी देखा नहीं और उससे उनका स्वरूप पूछा जाय तो कैसे बता सकता है ! यही बात ब्रह्मके सम्बन्धमें है । अतएक अमृती ब्रह्मको हृदयङ्गम करनेके लिये मूर्त ब्रह्म 'पञ्चदेच' (विष्णु, शिय, गणेश, सूर्व और शक्ति ) की साधना अवस्य ही आवश्यक और श्रेयस्कर है और इसीलिये यहाँ उसका परिचय दिया जाता है।

(२) पद्मदेव' की साधनामें यह सन्देह हो सकता है कि अन्य देवोंकी अपेक्षा इनका ऐसा प्राधान्य क्यों है। इसके समाधानमें दो उपक्रम उपस्थित करते हैं। एक यह है कि पद्मदेव' पृथ्वी, अप्, तेज, वायु और आकाशके अधिष्ठाता या तन्मय हैं और पद्मतत्त्व ब्रह्मके खरूप हैं। अतएव अशरीर ब्रह्मकी उपासना स्थारीर पद्मदेवके द्वारा ही सम्पन्न हो सकती है। कपिलतन्त्रमें लिखा है—

#### भाकाशस्याधिपौ विष्णुरग्नेश्चैव सहेश्वरी । वायोः सर्थः क्षितेरीशो जीवनस्य गणाधिपः ॥

'विष्णु आकाशके, सूर्य वायुके, शक्ति अभिकी, गणेश जलके और शिव पृथ्वीके अधिपति हैं।' दूसरा यह है कि व्याकरणके नियमानुसार अन्य देवोंकी अपेक्षा पञ्चदेवके धान्त्रर्थक नाम ही ऐसे हैं, जिनसे उनका ब्रह्म होना द्योतित होता है। यथा 'विष्णु' ( स्वर्मे व्यास ), 'विवर' ( कल्याण कारी ), 'गणेश' ( विश्वगत सर्वगणोंके हेश), 'गूर्य' (सर्वगत) और 'शक्ति' ( सामर्थ्य ) — इन नामोका पूर्ण अर्थ ब्रह्ममें ही घटता है। अतएव अन्यकी अपेक्षा इनकी साधना अधिक हितकर है।

(३) वेद, पुराण और धर्मशास्त्रोंमें देवपूजाका महान् फल लिखा है । इसकी साधनासे ब्रह्मकी उपासना स्वतः हो जाती है। संसारमें देवपूजा स्थायी रखनेके प्रयोजनसे वेद-व्यासजीने ब्रह्मा, विष्णु, महेशादिके जुदे-जुदे पुराण निर्माण किये हैं। उनमें प्रत्येकमें प्रत्येक देवताका प्राधान्य प्रतिपादित किया है यथा विष्णुपुराणमें 'विष्णु' का, शिवपुराणमे 'शिव' का, गणेशप्राणमें 'गणेश' का, सूर्यप्राणमें 'सूर्य' का और शक्तिपुराणमें 'शक्ति' का। इन समीको ( अपने-अपने पुराणींमें ) सृष्टिके पैदा करनेवाले, पालन करनेवाले और संहार करनेवाले सृचित किया है और इन्हींको ब्रह्म बतलाया है । इसी कारण यजन-याजनके अधिकाश अनुरागी अपनी अपनी सचिके अनुसार कोई ब्रह्मा-विष्णु-महेशादि को, कोई सूर्य-शक्ति-समीरादिको, कोई राम ऋष्ण नृसिंहादि-को और कोई भैरयः गणेश या हनूमान्जीको पूजते हैं। किसीको भी पूर्वे, पूजा-उपासना एक ब्रह्मकी ही होती है। क्योंकि जिस प्रकार अनन्त आकाशके अगणित तारी पर ब्रह्मके प्रत्यक्ष प्रतिरूप सूर्यनारायणका जब प्रकाश पडता है तभी वे प्रकाशित होते हैं। यदि न पहें तो दीख ही नहीं सकते: उसी प्रकार चराचर सृष्टिके प्रत्येक प्राणी, पदार्थ और देवादिमें ब्रह्मका ही अश विद्यमान रहता है, तभी वह असुकामुक माने जाते हैं, यह न हो तो वे दीख ही नहीं सकते। उनमें पञ्चदेव तो ब्रह्मके प्रतिरूप ही हैं। अतएव किसी भी प्राणी, पदार्थ या देवादिकी साधना, उपासना या आराधनामें ब्रह्मका ही आपन होता है और वही उनके इष्टदेवमें प्रविष्ट रहकर अभीष्ट फल देते हैं । पखदेवकी उपासना तो उनकी है ही। अस्तुः

(४) देवता कौन और कितने हैं, इसमें मत्मेद है। इस विषयके प्राप्त प्रमाण नीचे दिये जाते हैं। (१) वेदान्ती केवल असको ही देवता मानते हैं। (२) यास्कने दान और दीपन करनेवाले जो 'द्यौः' नामक स्थानमे रहते हैं, उनको देवता बतलाया है। (३) अयवा सृष्टिमें जो भी प्रकाशमान है, वे सब देवता हैं। (४) किसीका मत है कि प्रान्धीन कालमें सूर्य) चन्द्र, इन्द्र, अप्रि और तारागणां हे सरारके अनेक कार्य और उपकार होते देखकर इन्हींको देवता माना गया था। (५) कात्यायनके कथनानुसार जिनकी कथा या वाक्य हैं, वे श्रापि हैं; जिनका विषय उन्हींने ज्ञात होता है, ये देवता हैं और भूषि, छन्द तथा देवता-इनमें वेद बने हैं। संख्या-की दृष्टिसे (६) वेदान्तके अनुसार केवल एक ब्रह्म है। (७) जनता प्रकृति और पुरुष दो जानती है। (८) पुराणोंमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीन हैं . (९) ऋग्वेदमें इन्द्र, मित्र, वरुण और विद्व चार लिखे हैं। (१०) आद्विकतत्त्वमें विष्णु, कद्र, गणेश, मूर्य और शक्ति-ये पाँच बतलाये हैं। (११) ब्रह्मवैवर्तके मतानुसार गणेश, महेश, दिनेश, बह्नि, विष्णु और उमा-ये छः हैं (१२) शतपयमे ८ वसु, ११ रुद्र, १२ सूर्य, १ इन्द्र और १ प्रजापति ये ३३ हैं।(१३)ऋग्वेदमें एक जगह ११ स्वर्गके, ११ पृथ्वीके और ११ अन्तरिक्षके-सत्र ३३ देवता लिखे हैं । (१४) दूसरी जगह अग्नि,वाय, इन्ट्र और भित्रादि ३३ देवता और सरस्वती, सुनुता, इला और इन्द्राणी आदि १५ देवियोंके नाम दिये हैं । और ( १५ ) तीसरी जगह तीन हजार, तीन सौ उन्तालीस देवता लिन्ने हैं 1( १६ ) ऐतरेयमें ३३ 'सोमप' और ३३ 'असोमप' कुल ६६ अतलाये हैं। उनमें १ इन्द्र, १ प्रजापति, ८ वस्, ११ रुद्र और १२ आदिन्य 'सोमप' ( अमृत पीनेवाले ) है और ११ प्रयाजः ११ अनुयाज और ११ उपयाज 'असोमप' ( अमृतेतर पेय पीनेवाले ) हैं । उनकी तृप्ति गन्ध-पुष्पादिसे

्र, ६, 'एकमेव अझ' (वेदान्त, २) दानाहा दापनाहा पुरुषातमा भवति यास्त ० ७ । १५ ) ६ व्हं मित्रं वरुणमान्न मृत्(ऋग्-मन्त्र) (१०) आदित्यं गणतायं च० (आहिक ०) (११) गणेशं च दिनेशं २० अझवैवत्युगणा)।(१२) वसमेते वर्षास्त्रादित्यदी वस्त एकादश रुद्रा दादशादित्या एकविश्चर, इन्द्रश्च प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिश्चर, (शनपथ) (१२) ये देवासी दिल्येकादश स्त्र । अस्मुचिनो सहिनै काइश स्त्र ते देवासी याभिमे जुषस्वम् (ऋक १,२०।१३६,१९१) (१५) भीण सहस्राणि और इनकी यशादिके पशुओं होती है। (१७) अभि-पुराणके अनुसार १४९ देवी और (१८) आदित्यपुराणके अनुसार २०० देवता हैं। (१९) हिंदू-सक्षरमें ३३ करोड़ देवता विख्यान है और (२०) पश्चपुराणमें भी यही संख्या निर्दिष्ट की गयी है। अस्तु,

(५) देवता चाहे एक हों, अनेक हों, तीन हों, तैंतीस हों या २३ करोड़ और अर्ब-खर्ब हों — हमारे उपास्य 'पख्चदेव' प्रसिद्ध हैं और शास्त्रोंमें इनके नाम निर्दिष्ट किये गये हैं। 'उपासनातत्त्व' (परिच्छेद ३) में लिखा है

> आदित्यं गणनाथं च देवी रुद्रं च केशवस् । पञ्चदेवतिमत्युक्तं सर्वकर्मसु प्रयोत् ॥ एवं यो भजते विष्णुं रुद्रं दुर्गा गणाधिपम् । भास्कं च धिया नित्यं स कदाविष्न सीदति ॥

'आदिस्य, गणनाथ, देवी, रुद्र और विष्णु न्ये पाँच देव सब कामोंम पूजने योग्य हैं। जो विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य और शक्तिकी आदरबुद्धिसे आगाधना करते हैं वे कभी हीन नहीं होते अर्थान् उनके यश-पुण्य और नाम सदैव रहते हैं।

अतएव इनकी पूजा उसी तरह आवश्यक है, जिल तरह ब्राइमणोका नित्यस्नान है। यदि यह न की जाय तो प्रत्यक्षय होता है। पूजा नित्य, नैमित्तिक और काम्य तीन प्रकारकी होती है -(१) जो प्रतिदिन की जाय, वह 'नित्य', (२) पुत्रजन्म या ब्रानोत्सवादिमें की जाय, वह 'नैमित्तिक' और (२) सुख-सम्पत्ति एव सन्तान आदिकी सम्प्राप्ति अथवा आपन्निवारणार्थ की जाय, वह 'काम्य' होती है। ये सब (१) 'पद्धोपचार'(२) 'दशोपचार' (३) 'पोडशोपचार' (४)

वं णि शता पत्रज्ञास दवा तव चासपवंत् . ( ऋक् १ । १ । ९ । १ )। ( २० , सङ्गरा विवृवा: सर्वे स्वातां स्वाता गणै सह । वैलोक्ये दे त्रथिकंत्रकोटिसंस्थ्यत्यासवत् (पद्मोत्तर् )

- (१) पञ्चोपचार--गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेख ।
- (२) दशोपचार—उक्त २ के सिना पाछ, अर्ध्व, आचमन, मधुण्कें और पुनराचमन ।
- (३) घोडशोपचार— आवाहन, आसत, पाच, अर्ध्व आ तसन, स्तान, बस्त, (यहोपवीत) गम्ध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेब, आचमन, नाम्बूल और दक्षिणा ।
- ( ४ ) अ**धादशोपचार-**-पोडशोपचारके सिवा स्वागत और आभूषण ।

'अष्टादकोपचार' (५) 'घट्निशदुपचार' (६) 'चतुः पष्ट्युपचार' (६) 'पात्रेपचार' (८) 'आवरण' और (९) 'मानसेपचार' आदि यथालच्य और यथोचित उपचारोंसे सम्पन्न होती हैं। इन सबमे गणेशपूजन अनिवार्य है। 'आद्विकतस्व' में लिखा है

देवताही यदा मोहाद् गणेशो न च पूज्यते । तदा पूजाफलं हन्ति विव्वसजो गणाधिपः ॥ १ ॥ 'देवपूजामें अशानवश गणपति पूजन न किया जाय तो विव्यस्य गणेशजी उसका पूजाफल हर लेते हैं ।' अस्तु,

- (५) षट्त्रिंशादुपचार——आसन, अभ्यक्षन, उद्दुनंत, तिरुक्षण, सम्मार्जन, स्पिःस्तपन, आवाद्दन, पाद्य, अर्थ्य, आन्तमन, स्तान, मधुपके, पुनराचमन, यद्येपवीत-वस्त, अरुद्धार, गरूप, पुष्प, धूप, रीष, नैवय, ताम्बूल, पुष्पमाला, अनुलेपन, श्रुच्या, चामर, व्यवन, आदर्श, नमस्त्रार, गायन, वादन, नर्नन, स्युनिगान, इयन, प्रदक्षिणा, दन्तका प्र और विसर्वन ।
- ( ७ ) शाओपचार--पोटशोपचारके सिना छत्र, जामर, पादका, दर्पण ।
- (८) आवरण क्रामनाविश्वेष या स्थापन-व्रतोरसवाधिमे पूजा-पद्गतिके अनुसार अर्थुक उपचारीका कह बार अपयोग होनेसे होता है।
- ( ९ ) मानसोपचार इसमें स्वात-गन्धादि सभी साधनीका केवल ध्यानमात्रसे उपयोग किया जाना है, प्रत्यक्ष वस्तुकी आवस्यकता नहीं होता। आगे 'पूर्णाविध' दंग गयी है, उसके अनुमार किसी भी देवनाकी पूजा की के सकते हैं

(६) भारतमे पञ्चदेवींकी उपासना कितनी अधिक व्यापक है, इसका विचार किया जाय तो मार्च्म हो सकता है कि इनकी सामृहिक साधना करनेवाले, पृथक्-पृथक् उपासना करनेवाले अथवा इनमें किसी एकहीकी पृजा करनेवाले अनेक साधक है और वे अपनी पूजा पद्धतिके अनुसार अर्चन करते हैं। उनके विषयमें 'तन्त्रसार' में लिखा है —

#### शैवानि गाणपत्यानि शाक्तानि वैष्णवानि च । साधनानि च सौराणि चान्यानि यानि कानि च ॥

[ जिस प्रकार श्रद्धके उपासक 'श्राह्म' होते हैं ] उसी
प्रकार विष्णुके उपासक 'बैष्णव', शिवके उपासक 'श्रीव',
गणपतिके उपासक 'शाफ्त' होते हैं । इनमें श्रेष, वैष्णव
और शाक्त विशेष विष्णात हैं । भारतमे इन सम्प्रदायोंक सर्वत्र मन्दिर हैं । उनमें कई मन्दिर बड़े ही भव्य, विशाल,
विश्वमोहक, सुदर्शनीय या साधारण भी हे और उनमें सिद्धि
साधना या दर्शनार्थ अगणित नर नारी प्रतिदिन जाते हैं ।
उनके सिया सैकड़ों साधक अपने मकानमें या बदुएमें भी
भगवान्की मूर्ति रखने और यथोचित विश्वसे पूजते हैं ।

( ५ ) उपर्युक्त पाँची सम्प्रदायोंके सुविशाल या साधारण मन्दिरोमें जगदीश, दारकाधीश, बुद्धगया, लक्ष्मण-और गोविन्ददेवादि 'विष्णु' के; रामश्वर, कालेश्वर, विश्वनाथ, सोमनाथ और पशुपतिनाथादि 'शिव' केः चतुर्थाविनायक, साक्षी विनायक, गढगणेश, गणपति और गणराजादि भाणेश्वा' के; त्रिभुवनदाय, अदणादित्य, सूर्यनारायण, लोकर्माण और दादशादित्यादि 'सूर्य' केः तथा ज्यालानी, कालीजी, अन्नपूर्णा, कामास्था, मीनाक्षी और विन्ध्यवासिनी आदि 'शक्ति' के कई एक मन्दिर ( मुर्तियाँ था विग्रह ) विशेष विख्यात हैं। और उनके दर्शनार्थ भारत-के प्रत्येक प्रान्तरे अगणित यात्री जाते हैं । समरण रहे कि जिस प्रकार ये मन्दिर अद्वितीय हैं उसी प्रकार इनके साधन-समारोह, पूजा-विधान या भोगरागादिके आयोजन भी अद्वितीय हैं। इन मन्दिरोंने या सद्ग्रहस्पोंके घरोंमें आमलक-सम शालग्रामजी-जैसे छोटे और भूधराकार इन्मान्जी जैसे बड़े अगणित देव प्रतिदिन पूजे जाते हैं । उनमें चाहे भैरव, भवानी, शीतला आदि हों; चाहे शिव, गणेश, सुर्यादि हों और चाहे गोविन्द, मकुन्द, लक्ष्मीनारायणादि हों; सब उसी बहाकी सत्ता हैं और पञ्चदेवके ही रूपान्तर या नामान्तर हैं। अतः

\*\*\*\* 4. \*\*\*\*\* \*\* \*\*\*

### पश्चदेव

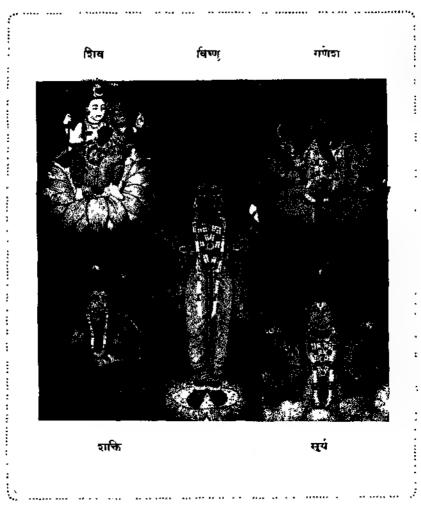

साधकोंको चाहिये कि आगे दी हुई पूजाविधिके अनुसार पक्षदेशकी-सामुदायिक या पृथक्-पृथक् -अथवा जो इष्ट हों। उनकी पूजा करें और उनके अनन्य भक्त हो जायँ।

#### पराङ्ग

(१) पद्धदेवस्थापन -

यदा तु मध्ये गोविन्दमैशान्यां शङ्करं यजेतु । आग्नेस्यां गणनार्थं च नैऋरियां तपनं तथा॥१॥ वायस्याम(स्बकाञ्चेत यजेसिन्यं समादतः । यदा तु बाह्नरं मध्ये ऐकान्यां श्रीपतिं यजेसु ॥ २ ॥ आग्नेय्यां च तथा हसं नेर्ऋग्यां पार्वतीसृतम्। वायब्दां च सदा पूज्या भवानी भक्तवस्मला ॥ ३ ॥ हेरम्बं नु यदा मध्ये ऐशान्यामच्युतं यजेत्। आग्नेय्यां पञ्चवक्त्रं तुनैऋत्यां द्यमणिं यजेन् ॥ ४॥ वागव्याम्दिशका क्षेत्र यजेज्ञित्यमतन्द्रितः । सहस्रांशुं यदा मध्ये ऐशान्यां पार्वतीपतिम् ॥५॥ आग्नेरयामेकदन्तं च देश्वत्यामच्युतं तथा। भोगमोक्षेकभूमिकाम् ॥ ६॥ पुत्रशेहवी भवानी तु यदा मध्ये एशान्यां माधवं यजेत्। आक्षेट्यां पार्वतीनाथं नैक्ट्रियां गणनायकम् ॥ ७ ॥ प्रद्योतनं तु चायध्यामान्वार्यस्तु प्रपुजयेत् ॥

\* 'पञ्चदेव' वं पूलमें इष्टवनको मध्यम्य करक शेषको न कि कोष्टरमें लग्न अनुसार स्थापित कर पूजन करें। , यदि ित्य एकच क्रिमीन विश्वह ही ने उनमें इष्टको सध्यस्य मानकर दोगर यथात्रम करपता करें यथा 'विभा' इष्टदेव हो तो मध्यम विष्णु, इश नमें शिव, अग्निमे गणेशा, नैक्ट्रियमें सूर्य और वायन्यमे शक्तिकी स्थापना करने ( या चित्रादि हो ने। उनमे बेमे मानकर ) वहाँ उत्तर यथाविधि पुनन वरें और शैक्के लिये नीचेके कोष्टकमे १,, २, (३, (४), ५ को दखं आरम्भमें पन्नदेवका एक चित्र है भाराधक चाहें ती निरयके सामूहिक अथवा पृथक्-पृथक् पूजनमें अपने इष्टदेवकी सुरामनासे मध्यम स्थापन करनेके लिये उस चिश्रके अनुसार काठ, कागज, चाँदी या मकरानेके चौकोर ५ दुव डॉपर पञ्चदेवकी अलग-अलग मृति बनवा ले और उतका यथेष्ट स्थापन करके पूजन करें जित्यके पूजनमं इससे मुविधा होती है और स्नान-तन्धाद तित्य धोये जा सकते हैं पहलेके प्रज़देव-उपासक ऐसे ही साधन रखते थे। अब भी जवपुरमें कागजके ५) में, काठके ८) में, चादीके १०-१५) में और संगमरगर (मकराने ) के २०-२५) मे बन सक्दे हैं। जॉदी या मकरानेके समग्रीरस ९ इकड़े

सा० अं० ५८

(२) पञ्चदेवध्यान --

(१)

सक्षक्षत्रकं सकिरीटकुण्डसं सर्पातवस्त्रं सरसीरहेक्षणम् । सहारवक्षःस्वरुकौस्तुमश्रियं नमामि विष्णुं क्षारसा चतुर्भुजम् ॥

विष्णोः शराटमसि विष्णोः श्रवृत्रे स्थो विष्णोः स्यूर्गस विष्णोर्भ्रवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे ला॥ यजु० ५ २१ /

(२)

ध्यायेक्षित्यं महेरां रजतिगरिनिभं चारुखन्द्रावतंसं रत्नाकस्योज्ज्यलक्षं परशुम्यवराभीतिहस्तं प्रसम्भ । पद्मासीनं समन्तात् स्तुतमसरयजैन्योद्यकृतिं वसामं विश्वाये विश्ववन्यं निखिलभयहरं पञ्चवन्त्रं त्रिनेत्रम् ॥

नमस्ते रुद्ध मन्यव उतो त इषवे नमः । बाहुभ्यामुत ते नम ॥२॥ यजु०१६ १,

(1)

श्वताङ्गं श्वेतवस्त्रं सिक्षकुमुमगणः पूजितं श्वेनगर्न्यः श्रीराज्यौ रलदीयैः सुरवरतिलकं रलिसहासनस्थम् । दोभिः पाशाङ्कृशाद्जानयधरमनिकं चन्द्रमीलिं त्रिनेत्रं ध्यायेच्छान्दर्यभीशं गणपतिममलं श्रीसमेतं प्रसम्भम् ॥

नसो गणेस्यो गणपतिस्यश्च वो नसो नसो बातेस्यो बात-पतिस्यश्च वो नसो नसो गृत्सेस्यो गृत्सपतिस्यश्च वो नसो नसो विक्रपेस्यो विश्वक्रपेस्यश्च वो नसः । यज्ञः १६ २३

बत्तवाबर ५ म विष्णु, जिब, गणेश, मूर्य और ज्ञान्त तथा ४ में फूल बनवाके उनको समजौरम नीखटेने रख लें और पूजाके समय इच्छानुसार वैसा बना लें

| हा. ा.                               | ड. <b>∗</b> ्द.<br>ुप.                  | रा मू                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| पू.<br>उ. ∗ द.<br>∕ प                | शि.   ग.<br> —वि.  <br>  (१)<br> श. स्. | ड. ∗ द.                         |
| बि.   शि. <br>- श<br>(५)<br>स्. , ग. | पू.<br>उ. * द.<br>प.                    | शि. ़ग.<br>-स्<br>(४)<br>श. थि. |

(8)

ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिज्ञासनसिन्नविष्टः । केयुरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारो हिरणमयवपुर्धतशङ्ख्यकः ॥

सूर्यरक्रिमहरिकेश' पुरस्तन्सविता ज्योतिरुद्याँ २॥ अजसम् । तस्य पृपा प्रसवे याति विद्वान् सम्पर्यत् विश्वा भुवनानि गोपाः॥ वजु १७ -८

(4)

श्यामार्की शशिश्येखशं तिजकरैदाँनं च रक्तीत्पलं रक्षाच्यं कलशं परं भयद्वरं संविभतीं शाक्षनीम् । मुक्ताहारलसम्बोधरनतां नेत्रत्रयोलासिनीं ध्यायेक्तां सुरप्जितां द्वरवर्ष् रक्तारत्रिन्दस्थिताम् ॥ मनसः काममाकृतिं वावः सन्यमत्रीय । पञ्चनाः रूपः मक्तस्य स्मो यशः श्रीः श्रयनां मयि स्वाहा ॥ यञ्चन ३० १४ ॥

(३) पञ्चदेव आबाहन---

(१) आबाह्येतं गरुडोपरि स्थितं स्मार्द्धदेहं सुरराजवन्दितम् । कंसान्तकं चक्रगदाब्जहस्तं भजमि देवं वसदेवसनुम् ॥

\* 'पन्नदेवके जात' मं (१) शक्क-चक्रधारा, दिनीर ऑर कुण्डलामे विश्वास, पानामार पहां दृष, मुन्दर व मल-जेमे नेववाले और जात अल्लेस वनमाल महिन कीरनुममणिकी शोधावाले 'विष्णु' २ चावाके प्रभाव के, रलमय मामृपणभूषित, उज्वेलाइ हाथों में मुन्दर सुग-सुद्रा और प्रशुवाले, प्रशासनस्थ, दवविद्रत, स्यावयमं धारण करनेवाले, 'मेखिलभग्रारा, विश्व व और विश्ववन्ध 'शिव', (३) श्लीराष्ट्रमें रलमिहामनपर विसाद दु", इवेलाइ, सेनवस्त, सेनपुण्यादिसे पृजिन देवन और सेष्ट, हाथों में क्ष्टूण, अभय, कमल और पादा रसमेवाले जिनव 'चेल्झ', ह सूर्यमण्डलसे कमलामनपर विराजे दु", मकराकार कुण्डल, कर्यू और किरोटेष के, सुवर्णनृत्य शरीरवाले और शक्क-पक्र भारण करनेवाले 'उर्युनारायण'; तथा (५) लाल कमल, रलाक्ष्य कल्डा, वर और अस्यमुद्रा धरण करनेवाली, मुक्ताइ राश्मि श्लीमन, द्यामाही, शाहाहोस्वर। और विनेत्रा 'शक्ति'; इन पञ्चदेवांका उक्त न्वरूपमे ध्यान करें

यदि पूर्वोक्त प्रकारक। चित्र या मृत्तिया अथवा क ट. पटा या महरानक समयीरस क इकड़ोंमें बने दुए मृदद्यानाथ विश्वह हो के उनको सामने रख ले ॐ इदं विष्णुविश्वक्रमे श्रेश निद्धं पदम् । समृदः मस्य पार्धुरे स्वाहा ॥ यज्ञ र । १४)

( 4 )

पुढ़ोहि गौरीश पिनाकपाणे शशाङ्कमौले वृषभाधिरूढ । देवाधिदेवेच महेश नित्यं

गृहाण पूजां भगवस्नमस्ते ॥ ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिक्षाय च शिवतशय च ॥

( सन् ० ४६ । ४८

( \$ )

आबाहयेनं गणराजदेवं रस्होत्पलाभासमञ्जयबन्दाम् ।

विझान्तकं विझहरं गणेशं

भजम्म रौद्रं सहितं च स्टिस्या ॥

ॐ गणानां त्वा गणपति ६ हवामहे प्रियणां त्वा प्रियपति हवामहे विधीनां त्वा निधिपति ६ हवामहे असी मम। आहमजानि गर्भधमा व्यमजासि गर्भधम् ॥

(યસુત્ર ગટ

( 8 )

आवाहयेनं खुमणिं महेनं सताश्वाहं हिमुजंदिनेशम्।

मिन्यु स्वर्णप्रतिमावभासं

भजामि सूर्यं कुलकृद्धिहेतोः॥

ॐ आ कृष्णोन रजस्य वर्तमानो निवंशयक्तमृतं सन्यं च । हिरण्ययेन सर्विता रथेना देवो याति भुवनानि पद्यन् ॥ , यन् ०३३ ४३ ।

(4)

या श्रीः स्पर्यं मुक्तित्तो भुवनेष्यलक्ष्मीः पापासमां कृतियां हृदयेषु बुद्धिः । श्रद्धाः सतां कुलजनप्रभवस्य लजा तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वम् ॥ ॐ अस्ये अस्मिके अस्मालिके न मानयति कश्चन । स सस्यश्वकः सुभद्दिकां काम्पीलवासिनीम् ॥

\* ४)'पछदेव'-आवाहन करते समय अअलि वाधकर विनन्न-भावमे कहे किन्ह ग्रम्बाह्मद, रस.इंदेह, इन्द्रवन्तिन, कमारि, चन्न-ग्राजीर प्रदाधारा 'वस्देवस्तुन' अप पथि - —हे पीरीश, पिनाझ-पाणि, शशाक्ष्यर, वृष्यासीन, देवाधिदेव 'महेश' आपको नमस्कार

### पूजा-प्रयोग

(१) प्रातस्थाय जुलिमृंत्वा सुस्तातः कृतसम्याधानद्यक्कमा देवमिन्द्रं गत्वा द्वारसम्बो तालन्नयं दस्ता कपाटमुद्वाट्य, अन्तः प्रविद्य ( म्यगेहे वा देवसमीपे उपविद्य )
हस्ती प्रक्षाच्य प्रजनपान्नाणि सम्मुज्य जलेन प्रशाल्य बखेण
प्रोष्ट्य च यथास्थाने सुस्थाप्यानि । सुवासिनजलपूर्णं कुम्यं
दक्षिणभागे संस्थाप्य, वामे धण्टाम्, पुरनः गंधपुष्पमूषणानि,
दक्षिणतः राङ्कदोपी, बामे नु ध्पम् अन्यामि प्रजनीपयुक्तसामग्री च यथास्थानं संस्थाप्य, आचम्य, प्राणानायस्य, मङ्गलोसारणं कर्यात ।

#### (२) मङ्गलमन्त्राः---

ॐ म्बस्ति न इन्द्रो वृह्ध्रवाः म्बस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः म्बस्ति नो वृहस्पतिर्द्धातु॥

(स०१ १४ ८० .

भर्द करों भि श्रणुयाम देवा भर्द पश्येमाक्षभिर्यजनाः । स्थिरेरहेस्नुष्ट्वा-सम्तन्भिन्यंशेस देवहिनं बदायुः ॥ (ऋ०१ १४ । ८० । ८

तं पक्षीभिरनुगच्छेम देवाः पुत्रेश्चीतृश्विकत वा हिरण्यैः । नाकं गृष्टभणानाः मुक्कृतस्य लोके तृतीये गृष्ठे अधि रोचने दिवः ॥ यजुर्गान

सुमुख्येकदन्तश्च० भृत्रकेनुर्गणात्यक्षो०,विद्यारम्भे विवाहे च०, अक्काम्बरधर्र०, अमीप्सितार्थ० इत्यादयः ।

श्रीलङ्मीनारायणाभ्यां नमः, उमासहेश्वराभ्यां० शचीपुरन्दराभ्यां० मातापितृभ्योः० इष्टतेवताभ्यो० कुल-टेवताभ्यो० ग्रामदेवताभ्यो० म्थानदेवताभ्यो० ।

हं अ.प पूजन प्रहण करें ( क् ) हे गणर न, लाल कमल के व प्रभावाल, स्ववन्ध, विद्यानाशक, विद्याहर, रुद्रमृत 'गणेश आप प्रधारे व कान्न्हे प्रहेश, जिल्लाण, स्थल वेशिंगे रथपर अस्त्य, विमुन, दिनेश, मिन्दर-सम प्रभावाले 'तृव' 'आप प्रधारे ( ) और हे मृक्क्षात्रकांको लक्ष्मी एवं भावन्त आर प्रापारमाओको उपलग देशे वाला तथा विद्यानीक हत्यक्ष बुद्धिया प्रकाश फेलानवाले और विश्वका पालन करनेथाला 'देवी' 'आप प्रधारे और मेरा का इंड पुना ग्रहण करें

\*'दबपू बान्ययोग' के प्रारम्भमे प्रान्तकाल उठकर होग्जादिसे तिवृत्त हो स्वस्थादि तित्यक्षमे करें और दवनाके मन्दिरमे जाकर द्वार-मन्धिमे नाम नाली देकर क्षपाट खोल अंदर प्रवेदावरें।(बार प्रपन सवातमे ही मन्दिर हो या देवमूनि रखते हों नो वह दवनाक

#### (३) ततो इस्ते जलमादाय--

ॐ तःसदस्य सासोत्तमे मासे अमुक्तमासे अमुक्तपक्षे अमुक्तियो अमुक्तासरे अमुक्तानो लाखां उमुक्तामार्थ (वमां, गृप्तः) अहं यथामिलितोपचारद्वव्येथिष्णु (क्षिय-गणपति-सूर्य-शक्तः) पृजनं करिये—हित सङ्कल्प्यः, तल्लादौ कलशे—वरुणाय नमः, वरुणमावाह्यामि, सर्वोपचारार्थे गल्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि—हित गल्धपुष्पादिसिः सम्पूज्यः एवं घण्टास्यगरुद्धाण समर्पयामि—हित गल्धपुष्पादिसिः सम्पूज्यः एवं घण्टास्यगरुद्धाय नमः इति चण्टाम्, मर्वदेवेश्यो नमः हित चण्टास्यगरुद्धा सम्पूज्यान्यपात्रेषु च गल्धादि क्षिपेत् । अभैव कार्यविक्षेषे—अन्यदेवाचंने वा—गण्यनां त्वा हित्तिः गणमायम्, इदं विष्णुरितः विष्णुम्, नमः शस्मवायिति 'क्षियम्, अ कृष्णोनेति 'सूर्यम्', अम्ये अस्त्रिके० इति 'शक्तिम्, व पञ्चोपचारंः पृजयेत् ।

#### ( ४ ) तनोऽङ्गन्यामं कुर्यान् ।

ॐ तस्मद्रशेरयादि० असुकरामांहं पञ्चदेवपुलार्थे (तन्मध्ये असुकेष्टदेवपुलार्थे अन्यदेवाचंने वा ) अङ्गन्यामं करिप्ये ) ॐ सहस्वशीपां० इति वासकरे । ॐपुरुष प्रवेद -० इति दक्षिणकरे । ॐ पुनावानस्य० इति वासजापुर्वे । तिपाद्ध्यं ० इति दक्षिणपादे । ततो विराहजायत० इति वासजापुर्वे । तस्माद्यज्ञात् वासजापुर्वे । तस्माद्यज्ञात् व्यवेदुत स्रचं ० इति वासकद्याम् । तस्माद्यश्च ० इति दक्षिणकद्याम् । तस्माद्यश्च ० इति वासकद्याम् । तस्माद्यश्च ० इति दक्षिणकद्याम् । तं यज्ञ ० इति वासकुक्षो । चन्द्रमा मनसो० इति दक्षिणकुक्षो । नावभ्या ० इति वासकुक्षो । चन्द्रमा मनसो० इति दक्षिणकुक्षो । नावभ्या ० इति कण्डे । यपुरुषेण० इति वक्षेत्रे । सत्तास्थासम् ० इत्यक्ष्णोः । यज्ञेन यज्ञ ० इति मुद्धां । ततः पूर्वा समारसेत । ॐ

सम्प्रम अप स्वर शावर ज्या व ते. पूत्रमक प्रवास्त साजे, अलसे भेकर वस्त्री स्माद कर लें आर व्याध्यान रख दें सुगन्धियुक्त अलपूण कुस्म दाहिन नारफ, धृष और श्रण्टा नाथी नरफ, गन्ध, पृष्प, अन्द एवं नासूषण सामने, और श्रीप वर्षाचित्र स्थानपर रखके आ जसन को और आणायास करका सहन्यसन्त्रीका उच्चारण करें के महत्वसन्त्रीम 'स्वर्यन्त न सन्द्रीक' 'सेट क्यांभा' 'ने एकांभा' सुस्य ह उनके सिवा सुगुखक्येकदरन्य का सादसे मणेशसरण वर्षे अर्युक्त देवीको समस्कार करें

\* फिर हाथमे जल लेकर वर्तमान सास.पश्च, तिथि,वार और अपना गोत्रमहित नाम उच्चारण करके पछदे । या उनमे किसी एक देव अथवा भिर्म, स्वानी, सङ्गा, हनुमान आध्य अन्य देवमे जिसका पूजन करना संसार समुद्रसे उत्तीर्ण होनेकी ध्रूच्छावाले पुरुषको मगवान् पुरुषोत्तमको लीलाओंके कथामृतसेवनके सिवा अन्य कोई भी प्लव (पार उतारनेकी नौका) नहीं है।

### (२) कीर्तन-भक्ति

मगवान्की मङ्गलमय लीलाओंके महत्त्वसूचक चिन्नोंका कीर्तन अर्थात् मगवचित्रोंकी कथाओंका पाठ अथवा भगवान्के नामोका कीर्तन और जप आदि कीर्तन-मक्ति? है।

भक्तिके अङ्गोमें श्रवण, कीर्तन और स्मरण-ये तीन अङ्ग मुख्य हैं---

तस्माद् भारत सर्वोत्मा भगवान् हरिरीश्वरः । श्रोतब्यः कीर्तितब्बश्च स्मर्तब्बश्चेरस्रताभयम् ॥ (श्रीमद्राव २ ११ व )

इन तीनोंमें भी कीर्तन प्रधान है। इसका तात्पर्य अवण और स्मरणकी न्यूनता बतानेका नहीं। किन्तु बात यह है कि अवण और स्मरणमें चित्तकी एकाप्रताका होना परमावश्यक है। चित्तकी एकाप्रता विना अवण और स्मरण (ज्यान) यथावन् नहीं हो सकता। परन्तु नाम कीर्तनके विषयमें तो यहाँनक कहा गया है—

अज्ञानादथेवा ज्ञानादुत्तमश्लोकनाम यत् । सङ्कीर्तितमघं पुंसी दृहेदेशो यथानलः ॥ (श्रीमद्वा०६२१८)

'अन्जानमें अथवा जानमें उत्तमस्त्रोक भगवान्का नाम-कीर्तन करनेवाले पुरुपके पाप तत्काल वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे अग्निसे हैंचन 'इसीसे कीर्तन भक्तिको प्रधानना टी जाती है। कीर्तन-भक्तिद्वारा परा भक्ति ग्राप्त होती है। श्रीशुकदेवजीने कहा है—

इत्यं हरे भंगवतो रुचिरावतार-वीर्याण बालचरितानि च शन्तमानि । अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृणन्मजुष्यो भक्ति परां परमहंसगती समेत ॥ (श्रीमङ्का ११।३१ । २८)

'हे राजन् ! ने मनुष्य इस प्रकार यहाँ ( भागवतमें ) तथा अन्यत्र पुराण-इतिहासादिमें वर्णन किये गये मगवान् श्रीकृष्णके मञ्जलमय बालचरित एवं अवतारीके पराकम-स्चक अन्य चरित्रोंका कीर्तन करता है, वह परमहस्य-गतिको देनेवाले भगवान्में परा भक्ति प्राप्त करता है। कीर्तन-भक्तिका महत्त्व श्रीमद्भागवतके अनेक प्रसङ्कोंमें बताया गया है। वेद=यासजीके यह पूछनेपर कि मेरेद्वारा वेदीका विस्तार, वेदान्तदर्शन और महाभारत एवं पुराणादिकी रचना किये जानेपर भी मेरा चित्त अकृतार्थकी भाँति क्यों असन्तुष्ट है, मुझमें क्या न्यूनता है, जिससे मुझे शान्ति नहीं भिल्ती, देवर्षि नारदजीने कहा है—

भवतानुदितप्रायं यको भगवतोऽस्छम्। येनैवासौ न तुष्पेत सन्ये तद्दर्शनं खिलम्॥ । श्रीसङ्कार १५५८)

'आपने प्रायः भगवान्के यशका कीर्तन नहीं किया। वह प्रान, जिसमें भगवान् सन्तुष्ट न हों, न्यून ही है अर्थात् आपकी अशान्तिका कारण एकमात्र भगवान्के गुणानुवादका अभाव ही है' क्योंकि --

इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्त्रिष्टस्य स्क्तस्य च दुद्धिदत्तयोः । अविच्युतोऽर्थः कविभिनिंस्पितो

यदुत्तमस्रोकगुणासुवर्णनम् ॥ (श्रीसञ्चा०१ र ४०)

'तपका, शास्त्रोके श्रवणका, म्विष्ट अर्थात् यज्ञादिविहित कर्मोका, स्तः अर्थात् अच्छी प्रकारकी वाक्यरचनाके ज्ञानका और दान आदिका अविच्युत अर्थ (परम फल ) कवियोंने यही निरूपण किया है कि उत्तमश्लोक भगवान्के गुणीका कीर्तन किया जाय।'

कीर्तन-भक्तिके भी तीन भेद हैं भगवान्की लीलाओंका, गुणांका और नामोंका कीर्तन ! इन तीनोंमे नाम-कीर्तन मुख्य है ! भगवज्ञाम कीर्तन केवल साधकोंके ही नहीं, किन्तु समाधिपात शुद्धान्तःकरण निष्काम योगीजनोंके लिये भी परमावश्यक कहा गया है

एतचिर्विद्यमानानामिच्छतामकुतोभयम् । योगिनां नृष निर्णीशं इरेनीमानुकीर्तनम्॥ (श्रीमद्वा०२।१६११)

'हे राजन् ! जो दु:खरूप इस संसारसे विरक्त हो गये हैं और निर्भय होना चाहते हैं, उन योगीजनोंके लिये एक-मात्र भगवान् हरिके नामोंका कीर्तन ही सारभूत निर्णय किया गया है ।<sup>3</sup>

ब्रह्माजीने देयर्षि नारदजीने कहा है---

### यस्यावसारगुणकर्मविडम्बनानि नामानि येऽसुविगमे विवशा गुणम्ति । ते नैकजन्मसम्बद्धं सहस्वेव हिस्सा संयानस्थपाकृतसृतं समजं प्रपद्धे ॥ ( शीमजा ० ३ । ९ , १ ५ )

'जिन भगवानके अवतारों के गुण और कार्में के स्वक देवकीनन्दन, कंसनिकन्दन, कालियमर्दन, भक्तवसाल और गोवर्धनधारी इत्यादि नामों को प्राणान्तके समय विवदा होकर भी जो पुरुष उच्चारण करते हैं, उनके अनेक अन्म जन्मान्तरों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। वे खुळे हुए मोश्चदारमें सीधे चले जाते हैं। ऐसे भगवान्की शरणमें मैं पात होता हूँ।'

सभी प्रकारके पापोंके प्रायक्षित्तके लिये तो भगवान्का नाम-कीर्तन सर्वोपिर है, अजामिलोपास्यानमें यमदूर्तीके प्रति भगवान्के पार्वरीका कथन है---

स्तनः सुरापो मिन्नभ्रुःज्ञहाहा गुक्तल्पनः । स्त्रीराजपितृगोहन्तः ये च पातकिनोऽपरे ॥ सर्वेषामप्यचवतामिदमेव सुनिष्हृतस् । नामक्याहरणं विष्णोर्यतसद्विषया मतिः ॥ (श्रीमङ्गा०६।२,९-१०)

'भगवान्का नाम-कीर्तन श्रद्धा-भक्तिले किया जाय उसका तो कहना ही क्या, किन्तु अवज्ञादिसे भी नाम ले लिया जाय तो वह सब पार्पीको हर लेता है '

साहेरथं पारिहास्यं वा स्तोभं हेल्लमेव वा । वैकुण्डनामग्रहणमशेषाघष्ट्रं विदुः॥ पतितः स्वलितो भग्नः संदृष्टसप्त आहतः। हरिरित्यवशेनाह पुमानाईति यातनाम्॥ (श्रीमद्याः ६ १२ । १४-१५)

'संकेतसे, हॅसीसे, गानके आलापको प्रा करनेके लिये, अवहेलनासे किसी भी प्रकारसे लिया गया भगवान्का नाम सब पापोंका हरनेवाला है। शबदाकर गिरा हुआ, मार्गमें ठोकर खाकर पड़ा हुआ, अझ-भक्क हुआ, सर्प आदिसे उसा हुआ, ज्यरादिसे सन्तम और बायल मनुष्य विवश होकर भी यदि 'हरि' पुकार उठता है तो वह यातनाओंको नहीं भोगता।'

कलियुगमे तो केवल मगवन्नाम-कीर्तन ही मुख्य है — कलेर्दोषनिचे राजकारित होको महान्गुणः । कीर्तनादेव कृष्णस्य सुक्तसङ्गः परं बजेल् ॥

### कृते यद्द्यायतो विष्णुं श्रेतायां यजतो मस्तैः । द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्द्वितिनाम् ॥ (श्रीमङ्का०१२।३ ५१-५२)

'हे राजन ! कलियुग यद्यपि सब दोषोंसे भरा हुआ खजाना है, फिर भी इसमें एक बड़ा भारी गुण यह है कि भगवान् श्रीकृष्णके नाम-कीर्तनमात्रसे ही पुरुप मुक्तसङ्ग होकर परमपदको प्राप्त हो जाता है । सत्ययुगमें जो फल भगवान् के ध्यानद्वारा, त्रेतामें जो फल यजादिक यजनद्वारा और द्वापरमें जो फल भगवान्की पूजाके द्वारा प्राप्त होता है, वही फल कलिकालमें केवल हिर भगवान्के कीर्तनमात्रसे प्राप्त हो जाता है अर्थात् अन्य युगोंमें ध्यान, यज्ञ और यूजा आदिकी साधनाके लिये अत्यन्त सुष्कर साधन अपेक्षणीय है, किन्तु कलियुगमें केवल हिर-कीर्तनमात्रसे ही बेढ़ा पार हो जाता है ।

नाम-कीर्तनमें नामके अपराधोंने बचना परमायस्यक है। नामके अपराधोंमें दो अपराध मुख्य हैं। एक तो भगवान्के नामके भरोसेपर यह समक्षकर कि नाम-कीर्तनसे पाप तो सब नष्ट हो ही जायेंगे, पाप करना इस अपराधकी शुद्धि यम नियमादिके साधनद्वारा भी नहीं हो सकती।

### नाझो बलाग्रस्य हि पापबुद्धि-र्न विश्वते तस्य यमैंहिं शुद्धिः ।

और दूसरा अपराध है शास्त्रोक्त नाम-माहात्म्यको केंबल प्रशंसात्मक समझना । जो ऐसा समझते हैं वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं । कहा है —

अर्थवादं हरेर्नाम्नि सम्भावयति यो नरः । स पापिष्टो मनुष्याणां निरये पतति ध्रुवम् ॥

### (३) सरण-मक्ति

भगवान्के प्रभावशाली नाम, रूप, मुण और छीला आदिके किये गये कथामृतके श्रवण अथवा कीर्तनका मनन करना और भगवान्की त्येकोत्तर लावण्यमयी श्रीमृर्तिका ध्यान करना स्मरण-भक्ति है। स्मरण-भक्तिको भी परा भक्ति-का साधन बताया गया है—

अविस्मृतिः कृष्णपदारिवन्द्योः विणीत्यभद्राणि शर्म तनोति च । सत्त्वस्य ग्रुद्धिं परमारमभक्तिः ज्ञानं च विज्ञानविशययुक्तम् ॥ (श्रीमद्रा० १२ १२ ४४) 'भगवान् श्रीकृष्णके चरणारिवन्दोका स्मरण ( ध्यान ) समम अमङ्गलोंका नादा और शान्तिका विस्तार करता है। एव सन्त्वकी शुद्धि, परमात्माकी भक्ति और वैराग्यसहित विज्ञानका विस्तार करता है '

अन्तःकरण शुद्धिका सर्वोपिर साधन भगवत् स्मरण (ध्यान) ही है। श्रीशुकदेवजीने कहा है-

विद्यातपःप्राणनिरोधमैत्री-

तीर्थाभिषेकवतदानजर्थैः

नारबन्तकृद्धिं रूभतेऽन्तरास्मा

यथा हरिस्थे भगवत्यमन्ते॥

(श्रीमद्भा० १२ ३ । ४८)

'विद्या ( शास्त्र अध्ययन ), तप ( अनदान आदि ), प्राणायामादि योगिकया, मेंत्री( अहिंसा आदि ), तीर्थस्थान, प्रत ( एकादशी आदि ), दान, जप आदिसे अन्तःकरणकी वैसी शुद्धि नहीं होती है, जैसी अनन्त भगवान् हिन्के हुदय में स्थापित करनेसे होती है।

गीताजीमें स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण आज्ञा करते हैं --

ये तु सर्वाणि कर्माणि मित्र संन्यस्य मस्पराः । अनन्येनैय योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ तेषामद्दं समुद्धतं मृध्युसंसारसागरात् । अवामि निचरात्पार्थं मध्यावेशितचेतसाम् ॥

, १२ , ६-७ }

जानीजनोंकी अध्यक्तोपासनाको अधिक दुःसाध्य बताकर मगवान् कहते हैं-कि 'हे पार्य! जो मेरे परायण रहनेवाले सगुणोपासक मक्तजन अपने सम्पूर्ण कर्मोंको मुझ सगुणरूप वासुदेवमे अर्पण करके अनन्यभक्तियोगके द्वारा मेरा ध्यान करते हैं, उन मुझमें चित्त लगानेवाले भक्तोंका में शीघ ही मृत्युरूप संसारसमुद्रके पार करनेवाला होता है।?

भगवान्का स्मरण द्वेषः नय आदि भावीते भी करनेसे सारूप्य और सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। देवर्षि नारदजीने कहा है —

विभेण यं नृपतयः शिक्षुपालपीग्ट्-शास्त्रादयो गतिविकासविकोकनाचैः। ध्यायन्त आकृतिधियः शासनासनादी वस्तास्यमापुरनुरक्तिध्यां पुनः किम्॥ (अभद्रमाण्टर्ग् १९।५,४८) ्शिशुपाल, पौण्ड्रक और शास्त्र आदि राजागण सोते-बैठते और खाते-पीते समय सर्वदा भगवान् श्रीकृष्णकी गमन और चितवन आदि चेष्टाओंका वैरभावसे भी चिन्तन करनेसे भगवान्के साम्यको प्राप्त हो गये। तब भगवान्में एकान्त अनुरक्त रहनेवाले भक्तोंकी तो बात ही क्या है—वे तो जीवन्युक्त ही हैं।

भगवान्के श्रीविष्रहके ध्यानका प्रकार श्रीमद्भागवतमें अनेक प्रसङ्कोपर बहा चित्ताकर्षक वर्णन किया गया है। विस्तारभयसे यहां केवल श्रीकपिलदेवजीद्वारा वर्णित ध्यानका उल्लेख किया जाता है—

> प्रसम्बद्धनाम्भोजं पद्मगर्भारुहेक्षणम् । नीकोत्पलदकश्यामं शङ्कचकगदाधरम् ॥ लसपञ्चजिक अल्कपीतकोशेयनाससम् आजकौस्तुभागुक्तकन्धरम् ॥ श्रीवस्तवभूतं म चट्टिरेफक्छया परीतं वसंभालया । पराध्येहारवलयः केरीटाङ्गदन् पुरम् का भी गुणो हासप्छो णि हृदयास्भोजविष्टरम् । दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनम् ॥ अपीच्यदर्शन श्राधस्तर्वहोकनमस्कृतम् । सन्तं वयसि कैशोरे मृत्यानुग्रहकातरम् ॥ कीर्नन्यतीर्थयद्यसं पुण्यश्लोकयशस्करम् । ध्यायेहेवं समग्राङ्गं यावस च्यवते मनः॥ स्थितं वजन्तमासीनं शयानं वा गृहाशयम् । ध्यायेच्छद्ध भावेन **बेक्षणीयेहितं** तस्मिल्लब्धपदं चित्तं सर्वावयवसंस्थितम् । विरुक्ष्यक्रम संयुज्यादक्षे भगवतो सुनिः॥ (श्रीमद्भा०३ २८,१३-२०)

विकसित कमलके समान प्रसन्न मुखारविन्द, कमलके मध्यभागके समान रक्त नेन्न, नील कमलदलके समान स्थामसुन्दर देह-कान्ति, इस्तकमलोमें शक्क, चक्र, गदा और पद्म
सुशोभित, कमलकी केसरके समान पीताम्बर धारण किये हुए,
वक्षःखलमें श्रीवत्सका चिह्न और मीवामें कौन्तुममणि सिभूचित,
गुजायमान मन्त भ्रमरेति युक्त वनमाला धारण किये हुए,
अन्य अक्कीमें यथास्थान बहुमूल्य हार, कक्कण, किरीट, मुजुट,
वाजूबन्द और नूपुर आदि आभूषणभूषित, कटिस्थलपर काञ्चनकी किक्किणी, भक्तजनीके द्वदयरूप आसनपर विराजमान, मन
और नेनोंको आनन्ददायक दर्शनीय शान्त स्वरूप, किशोरा-

# कल्याण 🐃



भगवान विष्णु

वस्थामें स्थित, सबके द्वारा वन्दनीय, भक्तींपर अनुम्रह करनेमें व्यम, पवित्र और कीर्तनीय यशवाले और भक्तजनींका यश बढ़ानेवाले भगवान्के सर्वाङ्ग विभ्रहका इसंप्रकार ध्यान करना चाहिये। और इस प्रकार सर्वाङ्ग ध्यान भली प्रकार हृदयस्थ हो जानेपर भगवान्के प्रत्येक अङ्गका पृथक्-पृथक् ध्यान करना चाहिये।

### (४) पादसेवन

पादमेवन भक्ति एक तो भगवान्की साक्षात् पादसेवा है और दूसरा भगवान्के पाद-पद्मोंका भजन। इसमें प्रथम प्रकारकी पाद-सेवा बड़ी दुर्छम है। जिसके लिये ब्रह्माजी भी लालायित होकर भगवानुसे प्रार्थना करते है

तदस्तु से ताथ स भूरिभागी
भवेऽत्र वान्यत्र तु वा निरश्चाम् ।
त्रेनाहमेकोऽपि भवश्चनानां
भूत्वा निषेते तत्र पादपह्मसम् ॥
(श्रीमद्दमा ० १० १४ . ३० ,

हि नाथ ! इस जन्ममें अब अथवा आगे जहाँ कमैंबरा प्राप्त होनेवाले पशु, पक्षी आदि किसी भी निर्वक् योनिके जन्ममें भुक्ते वह सौभाग्य प्राप्त हो जिसमें में भी आपके भक्त-जनोंमेंसे एक होकर आपके पाद पहन्चकी नेवा कहें।

ब्रह्माजीने मगवान्के साक्षात् पद सेवनकी प्राप्तिको अति दुर्लभ समझकर फिर भगवान्के प्रिय व्रज्ञवासियोंके चरण रजकी प्राप्तिके लिये प्रार्थना की है कि --

तद्भूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटब्यां
तद्गीकुछैऽपि कतमाङ्ग्रिरजोभिषेकम् ।
यज्ञीविनं न् निस्तिर्रं भगवान्मुकुन्दस्रवग्रापि यस्पद्रजः श्रुतिमृग्यमेव ॥
(श्रोमद्भा० १० १४ ३४)

'यह मेरा सीमान्य होगा यदि मनुष्यलोक्तमें विदोषतया गोकुल या वजके किसी वनमें किसी भी पशु, पक्षी, कीट, पतंग और बुक्ष आदि -योनिमें मेरा जन्म हो, जिससे भगवान् मुकुन्द ही हैं सर्वस्व जिनके ऐसे नजवासियोंकी चरण-रजका मेरेपर अभिषेक होता रहे, जिस चरण रजको श्रुति भी अनादिकालसे दुँढ रही है किन्सु माम न कर सकी है।'

अतएव साक्षात् पादसेवन तो सगवान्के निरन्तर समीपवर्ती श्रीसीताजी, लक्ष्मीजी, रुक्मिणीजी आदि महा रानियोंको तथा बजके गोपबाल और बजाक्कनाओंको तथा उद्धवजी आदि अनन्यभक्तोंको ही उपलब्ध है, फिर भी वे भगवानके पादमेवनकी अभिलापा करते ही रहते हैं।

पादसेवनकी अभिलापाके विषयमें गोपाङ्गनाएँ भगवान्से प्रार्थना करती हैं---

श्रीर्यत्यसम्बन्धनः नुस्त्यः।
स्वतीक्षणकृतेऽन्यसुरप्रयासस्तद्भव्यं च तत्र पाद्रतः प्रपन्तः॥
(श्रीमद्भा० १० । २० । ३७ )

भीन लक्सीजीका क्याकराक्ष प्राप्त करनेके लिये ब्रह्मादि देवगण बढ़े तप आदिद्वारा प्रयास करते हैं, रुक्सीजी आपके वक्षःस्यलमें निवास भाकर भी अपनी स्पितिरूप नुलसीके साथ आपके भृत्यगणोंसे सुशोभित चरणारिवस्दके रजकी अभिलापा करती हैं, उसी प्रकार हम भी आपकी चरण रजको प्राप्त हुई हैं,

श्रीइक्सिणीओं भी भगवानसे यही प्रार्थना करती हैं-

अस्त्वस्त्रज्ञाक्ष मम ते चरणानुराग आध्मन्नतस्य मधि चाननिरिक्तरहेः। (श्रीमदमा०१० ६० १४६)

'आप निजानन्दमें रमण करनेवाले हैं, अतः आप मुझ-पर उपेक्षा-दृष्टि रखते हैं। मेरी तो यही प्रार्थना है कि मुझे आपके नरणोंमें अनुराग (पादनेवा ) प्राप्त हो।'

भगवान्की साक्षात् पाद-सेवन भक्ति तो साध्य भक्तिके अन्तर्गत ही कही जा सकती है साधन भक्तिके अन्तर्गत तो भगवानके पादपक्षोके भजनरूप पाद-सेवन सक्ति ही है।

इस्यच्युताइम्निं भजतोऽनुवृत्त्या भक्तिर्विशक्तिभैगवत्त्रद्योधः । भवन्ति वै भरगवतस्य राजंस्ततः परां शान्तिमुपैति साक्षास् ॥ (श्रीयद्भा०११ । २ । ४३)

'इस प्रकार अच्युत भगवान्के चरणकमलकी सेवा करनेवाले भक्तको भगवद्भक्ति, वैराग्य और भगवद्विषयक हान—ये सब एक साथ ही प्राप्त हो जाते हैं और उसके पश्चात् वह आत्यन्तिक क्षेमको प्राप्त हो जाता है'। यहाँ पाद-सेवनभक्तिको परा भक्तिका साथन कहा गया है। भगवान्के पाद-पद्मका भजन भी अनिर्वचनीय है। श्रीसनत्कुमार आदिराज पृष्टु महाराजसे कहते हैं---

वत्पादपङ्कतपस्त्राशिकसम्भरमा
समीत्रायं प्रधितसुद्ग्रधयन्ति सन्तः ।
तह्न क्लिमतयो यतयोऽपि रुद्धस्रोतोगणास्तमरणं भज वासुदेवम् ॥
कृष्ण्रो महानिह्न भवार्णवमञ्जवेशाः
चड्वर्गनकमसुस्रेन तितीरिपन्ति ।
तश्चं हरेर्भगवतो भजनीयमस्त्रिः
कृश्वोहुपं स्यसनसुत्तर दुस्तरार्णम् ॥
(शीमद्भार्व ४ । २२ ३९-४०)

भित्र भगवान्के चरण कमलके पत्ररूप अङ्गुलियोंकी कान्तिकी मिक्तद्वारा कर्माशयोकी वासनामयी प्रत्यिको मिक्तजन जिस प्रकार (आसानीसे) काट सकते हैं। उस प्रकार सब हिन्द्रयोंको वशीभृत करनेवाले निर्विकस्य समाधिनिष्ठ योगीजन नहीं काट सकते, इसल्व्ये उस शरण्य भगवान् श्रीवासुदेवका भजन करों काम कोधादि पङ्चाँसे व्याप्त ससार-समुद्रकों जो भगवान्के चरणकमलरूप नौकाके विना अन्य साधनोंके द्वारा उसीण होना चाहते हैं, उनको महान् कष्ट प्राप्त होना है अत्यव ह राजन् ! तुम हरि भगवान्के, भजन करने योग्य चरणकमलोंको नौका करके इस दुस्तर ससार समुद्रसे उसीण हो।

### (५) अर्चन भक्ति

शह्य सामग्रियों के द्वारा अथवा मनके द्वारा कियत सामग्रियांसे भगवान्का अद्वापूर्वक पूजन करना 'अर्चन भक्ति' है।

स्वय भगवान्ने अथने पूजनके अधिष्ठान (आश्रय ) प्रतिमा, स्वर्ण्डल, अग्नि, सूर्य, जल, हृदय, गौ और ब्राह्मण आदि यनाये है---

इतमें पूर्व पूर्वकी अशक्यतामें उत्तरोत्तरका विधान है, प्रतिमा आठ प्रकारकी बतायी गयी है----

जैली दाहमयी छौही लेप्या सेस्या च सैकती। मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता॥ (श्रीमद्रा०११।२७।१२)

-पापाणमयी अर्थात् शालमाम और पाषाणितर्मित, काष्ट्र-मयी, सुवर्ण आदि धातुमयी, चन्दनादिद्वारा लेपन की हुई, चित्रमयी, मृत्तिकामयी, मनोमयी ( मनदारा करियत ) और रक्षमयी। ' इनकी पूजाके उपचार अधिष्ठान-भेदसे मिन्न-भिन्न हैं। पाषाण, धातु और मृत्तिकाकी प्रतिमाओं का पूजन कानादि बोडशोपचारद्वारा, चित्रादिका मार्जन आदिद्वारा, मनोमयीका मानसोपचारद्वारा, ख्यिष्टलका तत्क्व्यासद्वारा, अधिका यूनादिकी आहुतिद्वारा, सूर्यका उपस्थान एवं अर्घ्यादिद्वारा, जलका जलाञ्जलि आदिद्वारा, मानाणोंका आतिथ्यद्वारा, गौका धास आदिद्वारा पूजन किया जाता है। भगवानका अर्चन तीन प्रकारसे वैदिक ( वेदमन्त्रोद्वारा ), तान्त्रिक ( स्मृतिपुराणादि तन्त्र-ग्रन्थोंके मन्त्रोंद्वारा ) और इन दोनोके ( वैदिक तथा तान्त्रिकके ) मिश्रित मन्त्रोंने किया जाता है

भगवान्की पूजनविधि श्रीमद्भागवतके कई प्रसङ्कोंमें वर्णन की गयी है। भगवान्के अर्चनमें श्रद्धा ही मुख्य है। स्वयं भगवान्ने कहा है—

श्रद्धयोपाहतं मेर्न्डं भक्तेन मम वार्यपि। भूर्यप्यभक्तोपहनं न में तीधाय करूपते॥ (श्रामद्भा०१११२७ १७-१८)

श्रिद्धापूर्वक यदि जल भी अर्पण किया जाय तो यह भुक्ते अत्यन्त प्रिय है, श्रद्धारहित अमृस्यवस्तु भी अर्पणकी हुई मेरे लिये सन्तोपप्रद नहीं हो सकती,

अर्चनभक्तिको भी परा भक्तिका साधन स्वय भगवान्ने कहा है —

मामेव नैर्पेक्ष्येण भक्तियोगेन विन्दृति। भक्तियोगं स समते एवं यः प्तयेत साम्॥ (अमङ्ग०११,२७ ७३)

प्तिष्काम भक्तियोगद्वारा जो इस प्रकार मेरी यूजा करता है। उसको मेरी भक्ति अर्थात् प्रेमलक्षणा परा भक्ति प्राप्त होती है।'

गृहस्थोंके लिये तो विशेषतया अर्चनभक्ति कर्तव्य है

अयं खस्त्ययन पन्धा द्विज्ञातेर्गृहमेधिनः। यच्छ्रद्वाप्तविनेन शुक्केनेज्येत पूरुषः॥ (श्रीमद्भारु १० ८४ । ३७)

'द्विजाति (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ) गृहस्थके स्क्रिये यहीं कल्याणकारक है कि सन्मार्गसे प्राप्त हुए द्रव्यद्वारा श्रद्धापूर्वक भगवान्का अर्चन करे।'

किन्तु जो मनुष्य भगवान्की अर्थन-भक्ति शासारिक

कामनाओं के लिये करते हैं, उनके विषयमें भ्रुवजीने कहा है नृनं विभुग्धमतयस्तव मायया ते ये त्वां भवाष्ययिमोक्षणमन्यहेतोः । अर्थन्ति कस्पकतसं कुणपोपभोग्य-मिष्क्रन्ति यस्पर्शजं निरयेऽपि नृणाम् ॥ (श्रीमञ्जार ४ । ९ । ९ )

'निश्चय ही उन लोगोंकी बुद्धि आपकी मायासे मोहित है, जो जन्म मरणसे छुटकारा करनेवाले कल्पवृक्षरूप आपकी पूजा तुच्छ सांसारिक विषय-भोगादिके लिये करते हैं, जो नारकी जरोंको भी प्राप्त है।'

### (६) बन्दन-भक्ति

बन्दनका अर्थ है प्रणाम —दण्डयत् । भगवान्के श्री चरणोमें श्रद्धामक्तिपूर्वक अनन्यभावते प्रणाम करना वन्दन भक्ति है।

प्रणाम करनेकी विधि स्वय भगवान्ने इस प्रकार बतायी है।

> स्तर्वरुद्धावाचेः स्तोष्ठैः पौराजैः प्राकृतेरपि । स्तुत्वा प्रसीद भगविश्वति वन्देत दृण्डवत् ॥ शिरो मत्पादयोः कृत्वा बाहुस्यां च परस्परम् । प्रपन्नं पाहि मामीश भीतं मृत्युग्रहार्णवात् ॥ (श्रीमद्वा० ११ । २७ । ४५-४६ )

'अनेक प्रकारके वेदोक, पुराणोक्त एवं तन्त्रोक्त और प्राकृत स्तावोंसे स्तुति करक यह निवेदन करे—'हे भगवन! आप प्रसन्न हो, और दण्डकी भांति गिरकर पृथ्वीपर इस प्रकार प्रणाम करे, सिरको मेरे चरणोंमें रखकर दोनों हाथ बोड़कर प्रार्थना करे—'हे प्रभो ! इस ससारसागरके मृत्युरूप ग्रहसे मेरी रक्षा कीजिये।'

भगवान्को प्रणाम करनेका महत्त्व पाण्डवगीतासँ कहा है

> एकोऽपि क्रुव्णस्य कृतः प्रणामो दशासमेषावस्थेन तुस्यः । दशासमेषी पुनरेति जन्म क्रुव्णप्रणामी न पुनर्भवाय ।।

भगवान् श्रीकृष्णको एक वार भी प्रणाम करना दश अश्वमैध यक्तके अवभूध कानके तुल्य है किन्तु अश्वमैधयक्त सार्व्यं २७--- करनेवालोंको पुनर्जन्मकी प्राप्ति होती है, पर भगवान्को प्रणाम करनेवालोंको फिर जन्म नहीं लेना पड़ता।यह विशेषता है।' उनकी मुक्ति हो जाती है। ब्रह्माजीने भी श्रीमद्रागयतमें कहा है—

वत्तेऽनुकापां सुसमीक्षमाणो भुजान एवारमञ्जलं विपाकम् । हृद्वाग्यवुर्भिविद्धश्चमस्ते

जीवेत यो सुक्तिपदे स दायभाक्॥ (श्रीमङ्गा०१००१४८ ८)

'आपकी कृपा कब प्राप्त होगी? इस प्रकार प्रतिक्षा करते हुए और अपने कमेंके फलको भेगन हुए एव शरीर, वाणी और मनसे आपकी वन्दन-भक्ति करते हुए जो जीवित रहते हैं, वे मृक्तिपदके भागीदार हो जाते हैं, अर्थात् उनको मुक्ति सुलभ हो जाती है।'

### (७) दाख-भक्ति

भगवान्की श्रद्धा और प्रेमपूर्वक दास्यभावने सेवा करना दास्य-भक्ति है, दास्य भक्तिके लिये भगवान्ने स्वयं आज्ञा की है

> सम्मार्जनीपलेपाभ्यां सेकमण्डलवर्तनैः । गृहसुश्रूपणं महां दासवद्यसमायया ॥ (श्रीमद्रा०११।११ ३९

भगवान्के मन्दिरका मार्जन, लेपन, सिञ्चन, मण्डल आदिकी रचना (चौक पूरना, स्वस्तिक बनाना आदि सेवा) निष्कपटभावसे दासकी भॉति करनी चाहिये।'

मगवान्का दास्य-माव प्राप्त होना बहा दुर्छभ है। मगवान्के पूर्ण कृपापात्र भक्त भी दास्य-सेवाके लिये उत्कण्ठित रहते हैं, प्रह्लादजीने भगवान् श्रीनृतिहजीसे प्रार्थना की है ~

यस्माध्यियाभियवियोगसयोगजन्म-शोकाभिमा सकलयोनिषु पृद्धमानः। दुःस्रोवधं तदपि दुःस्रमतिद्यादं भूमन् अमाभि वद् मे तव दास्ययोगम् ॥ (श्रीमङ्कार ७। ९। १७)

ंहे भूमन् ! प्रिय और अप्रिय पदार्थोंके सबोग और वियोगमें उत्पन्न होनेवाले अप्रिसे सब योजियोंमें तापित होकर मैंने जी-जो ओषधि की, उससे शान्ति न मिलकर यदापि उलटा दुःख ही मिलता रहा है; पर उनको मै दुःख न समझकर भ्रमसे सुख समझता हुआ इस संसारमें भ्रमता रहा हूँ। अतएव अब आप अपना दास्ययोगरूप अमोध ओषधि प्रदान कीजिये, जिससे सदाके लिये उस तापका नाश होकर शान्ति प्राप्त हो।'

श्रीमद्भागवतमें गोपीजनोंने प्रार्थना की है

तन्नः प्रसीद वृजिनार्दन तेऽवृक्षिमूलं प्राप्ता विस्त्रय बसतीस्स्वदुपासनाद्याः । स्वःसुन्दरस्मितनिरीक्षणतीत्रकाम-

> ततासमनां पुरुषभूषण देहि दास्यम्॥ (श्रीमद्वा०१० २० ३८)

भी दुःखनादाक पुरुषोत्तम ! आपकी सेवा करनेकी आद्या रखनेवाली हम अपने घरोंको त्यागकर आपके चरणो-के समीप आयी हुई है। हमारा हुदय आपके सुन्दर मन्द हास्यगृर्वक कटाक्षपातमे उत्पन्न प्रेमाधिसे संतम हो रहा है असएव आप अपनी दास्य सेवा देनेकी कृपा कीनिये।

भगवान्की संघा जो मनुष्य स्वार्थके लिये करते हैं उनमें वह दास्य भाव नहीं है—-वह तो लेन देन करनेवाले वैस्थोंके व्यापारके समान है —

यस्त आश्रिय आशास्ते न स शृत्यः स वै वणिकृ॥ (श्रीमद्भार ७ १०१४)

### (८) संख्य-भक्ति

भगवान्मे मित्रभावसे प्रेम करना सख्य-मित है।
भगवान्में सख्यभाव भगवान्की पूर्ण कृपाद्वारा ही प्राप्त
हो सकता है। अतः सख्य-मित्का अधिकार तो
भगवान्की इच्छापर ही निर्भर है। सख्य-मित्का अधिकार तो
भगवान्की इच्छापर ही निर्भर है। सख्य-मित्क श्रीरामावतार
में कांपराज सुम्रीव और विभीषणादिको तथा श्रीकृष्णावतारमें त्रजके गोप-गोपाङ्कनाओंको तथा उद्धव एव पण्डुपुत्र
अर्जुन आदि कतिपय सौमाम्बशाली जनोंको ही प्राप्त हो
सकी है। सख्य-मित्तप्राप्त भक्तोंका, भगवान्में अनन्य
अद्धा एवं यूज्य-भाव रहते हुए भी वे भगवान्के साथ मित्रोंके
समान वर्ताव करते हैं और उनके प्रति कटोर वाक्य भी
कह उठते हैं। श्रीवजाङ्कनाएँ कहती हैं —

मृगयुरिव कपीन्द्रं विषयभे लुब्धधर्मा स्थिममृहत विरूपी सीजितः कामयानाम् । बिक्तमिप विश्वमस्त्राबेष्टवद्ध्वाङ्कवद्य-स्तद्कमस्तितसन्वदुंस्यवस्त्रस्यार्थः ॥ (आमञ्जा०१०१४७.१७)

'जिन्होंने रामावतारमें व्याक्षकी भाँति बालीका वध कर दिया तथा अपनी पक्षीके वशीमृत होकर बेचारी कामातुरा शूर्यण्लाके नाक कान काटकर कुरूप कर दिया, यही नहीं इसके पूर्व वामनायतारमें राजा यिलके सर्वस्व अपेण करनेपर भी उसको इस प्रकार वरण पाश्से बाँधकर स्वर्गसे गिरा दिया, जैसे काक पक्षा किसी वस्तुको कुछ खाकर नीचे गिरा देता है, अतएव ऐसे काले वर्ण्यालोकी मित्रतासे इम बाज आया। वर्षाप ऐसीकी चर्चा-कथा भी उचित नहीं है, फिर भी न मालूम क्यों श्रीकृष्णकी चर्चा किये विना इमसे नहीं रहा जाता।'

भगवान्ने सख्य भाव यहाँतक निभाया है कि ब्रजवासियो-को अपनी पीठतकपर बिठा लिया है~--

> उवाह कृष्णो भगवान् श्रीदामानं पराजितः । (श्रोमद्वा० १० । १८ । २४)

भगवान् श्रीकृष्णाने खेळमें पराजित होकर श्रीदामानामक गोपको पीठपर चदाया, सख्य-मक्तिके विषयमे ब्रह्माजीने कहा है —

> अही भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपवर्जीकसाम्। यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं बद्धा सनातनम्॥ (श्रीमद्भा० १०। १४ ३२ /

(अहा ! नन्दादि वजवामी गोपोके धन्य भाग्य हैं! धन्य भाग्य हैं! जिनके सुद्धद् परमानन्दरूप सनातन पूर्णब्रह्म आप हैं।

### (९) आत्मनिवेदन

अहङ्काररहित अपने तन, मन, धन और परिजनसहित अपने आपको तथा सर्वस्वको अद्धा और प्रमपूर्वक भगवान्के समर्पण कर देना आत्मनिवेदन भक्ति है। श्रीनिमि योगेश्वरने कहा है--

इष्टं दत्तं ठपी जसं कृतं यश्वात्मनः प्रियम् । दारान्सुतान्गृहान्प्राणान्यत्परस्तै निवेदनम् ॥ (औमद्रा०११।३०२५)

भ्यक्ष, दान, तप, जप, अपने वर्षाश्रमानुसार किये हुए

धर्मानुष्ठान, पूर्त, आत्माको प्रिय करनेवाले सदाचार, स्त्री, पुत्र, घर और प्राय सर्वस्य मगवानुके अर्थण करे।

आत्मनिवेदन करनेवाले भगवान्के अनन्य भक्त होते हैं। वे ब्रह्मपद, इन्द्रपद, चक्रवर्ती राज्य, रसातलका आधिपत्य और योगद्वारा प्राप्त सिद्धियाँ ही नहीं, किन्तु मगवान्के सिवा वे कैवल्य मोक्षतककी इच्छा नहीं करते —

न पारमेश्वयं न महेन्द्रधिष्णयं

न सार्वभौमं न रसाधिपस्यम् । .

न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा

मरवर्षितारमेच्छति महिनान्यत्॥

( श्रीमद्भार ११ - १४ । १४ )

क्योंकि ऐसे भक्तोंको भगवान्की पराभक्ति प्राप्त हो जाती है और उन्हें कुछ भी प्राप्तव्य शेष नहीं रह जाता कहा है -एवं धर्मेर्मनुष्याणासुद्धवास्मनिषेदिनाम् । स्रवि संजायते भक्तिः कोऽन्योऽर्घोऽस्यावशिष्यते ॥

(श्रीमद्भाव ११ , १९ २४)

गीताजीके अन्तर्मे भगवान्ते अर्जुनको शरणागत होनेकी ही आज्ञा की है। शरणागति आत्मनिवेदन ही है

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं वजा। अहं स्वा सर्वपापेश्यो मोक्षयिष्यामि मा श्रवः॥

(गीला १८ ६६)

भ्सव धर्मोंको त्यागकर तृ एक मेरी शरणमें ही आ जा। में तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा, तृ सोच मत कर। अ श्रीमद्भागवतमें उद्भवजीके प्रति भी भगवान्ने यही कहा है—

मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनाम् । यादि सर्वोत्मभावेन मया स्या क्षकुतोभयः॥

(११ १२ १५)

ध्सन देहधारियोंके आत्मारूप एकमात्र मेरीही अनन्यभाव-से शरणमें आ जा जिससे मेरे द्वारा अकुतोभय हो जायगा।

शरणागत भक्त के रक्षक भगवान् स्वयं हो जाते हैं। राजा अम्बरीयके प्रसङ्कर्में महर्षि दुर्वासाजीसे भगवान्ने कहा है -

ये दारानारपुत्रासान् प्राणान्त्रिक्तमिमं परभ्। हिस्सा मां शरणं याताः कथं तस्तियत्रतुमुस्सद्वे॥ (श्रीसङ्का०९।४ ६५)

भंजो स्त्री, पुत्र, घर, कुटुम्ब, सबसे अधिक प्राण, घन, यह खोक और परलोक सभीको त्यागकर मेरी शरण आ गये हैं, उनकी उपेक्षा में किस प्रकार कर सकता हूँ ?

शरणागतके विषयमें तो भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने यहाँतक प्रतिशारूपमें आज्ञा की है—

सकृदेश प्रपक्षाय तक्षास्मीति च याचते। अभयं सर्वभूतेभ्यो दृद्यम्येतद् झतं सस॥ (वा०रा०युद्द०१८।३३)

'जो एक बार भी मेरी शरणमें आ जाता है और भी तुम्हास हूँ' इस प्रकारकी प्रार्थना करता है उसको में प्राणि-मात्रसे अभयदान दे देता हूँ, यह मेरा ब्रत है।'

फिर मला, अनन्यभावते जो भक्त शरणागत होता है, उसकी तो बात ही क्या !

नयधा भक्तिका विषय अत्यन्त विस्तृत है, इस विषयके अनेक प्रत्य हैं। श्रीमद्भागवतमें तो अनेक स्थलींपर प्रत्येक प्रसङ्गपर विस्तारके साथ भक्तिका वर्णन है। उसमेंसे प्रायः यहाँ बहुत संक्षितरूपसे दिग्दर्शनमात्र कराया जा सका है। सम्भय है, प्रसङ्गानकूल इसमें बहुत कुछ बृटियाँ रह गयी हों, उनके लिये में क्षमा-प्रार्थी हूँ।

# भगवान्को जीवन समर्पण करनेवाला चाण्डाल भी बाह्मणसे श्रेष्ठ है

श्रीप्रहादजी कहते हैं---

विप्राद्द्विषङ्कणयुतादरविन्दनाभपादारविन्दिवमुखाञ्क्कपचं वरिष्ठम् । मन्ये तदर्भितमनोदचनेहितार्थप्राणं पुनाति स कुळं न तु भूरिमानः॥

(श्रीमद्भाग्धा९।१०)

बारह गुणिंसे युक्त किन्तु भगवान्के चरणकमलींसे विमुख ब्राह्मणकी अपेक्षा मैं उस चाण्डालको श्रेष्ट मानता हूँ, क्रिसने अपनी वाणी, मन, चेष्टा, घन और प्राण भगवान्को समर्पित कर दिये हैं। वह चाण्डाल अपने कुलको पवित्र करता है; परन्तु वह अभिमानी ब्राह्मण अपनेको भी पवित्र नहीं कर सकता।

## भक्तिका स्वरूप

### अखिकरसामृतमूर्तिः प्रसमररुचिक्द्रतारकापाखिः । कछितस्यामालकितो राधाप्रेयान् विभुर्धयति ॥

चित्तवृत्तिका निरन्तर अविश्व्छिन्नरूपने अपने इष्ट्रस्वरूप श्रीमगवान्में लगे रहना अथवा भगवान्में परम अनुराग या निष्काम अनन्य प्रेम हो जाना ही भक्ति है । भक्तिके अनेक साधन हैं, अनेकों स्तर हैं और अनेकों विभाग हैं । भृष्टियोंने ने बड़ी सुन्दरताके साथ भक्तिकी व्याख्या की है । पुराण, महाभारत रामायणादि इतिहास और तन्त्र शास्त्र भक्तिसे भरे हैं । ईसाई, मुसलमान और अन्यान्य मतावलम्बी जातियोमें भी भक्तिकी बड़ी सुन्दर और मधुर व्याख्या और साधना है । हमारे भारतीय दीव, शाक्त और वैष्णव-सम्प्रदाय तो भक्ति-साधनाकी ही जय-धोषणा करते हैं । वस्तुतः भगवान् जैसे भक्तिसे वहा होते हैं, वैसे और किसी भी साधनसे नहीं होते । भक्तिकी तुलना भक्तिसे ही हो सकती है । भगवान् श्रीचैतन्य महाप्रभु भक्तिके मूर्तिमान् दिव्य स्वरूप हैं । उनके अनुयायियोंने भक्तिकी बड़ी ही सुन्दर व्याख्या की है और उसीके आधारपर यहाँ कुछ लिखनेका प्रयास किया जाता है।

जिनके असाधारण सीन्दर्य और माधुयंने बहे-बहें महात्मा, ब्रह्मज्ञानी और तपस्चियोंके मनोंको बरवस खींच लिया; जिनकी सबसे बढ़ी हुई अद्भुत, अनन्त प्रभुतामयी पूर्ण ऐक्वय-क्रिके धिव, ब्रह्मातकको चिकन कर दिया, उन सबके मूल आश्रयतत्त्व स्वयं भगवान् श्रीकृष्णके लिये जो अनुक्लतायुक्त अनुक्शिल्न होता है, उसीका नाम भक्ति है। अनुक्लतावा तात्पर्य है, जो कार्य श्रीकृष्णको रुचिकर हो, जिससे श्रीकृष्णको सुख हो, क्रिरीर, वाणी और मनसे निरन्तर वही कार्य करना । श्रीकृष्णके लिये अनुक्शिलन तो कंस आदिमें भी था, परन्तु उनमें उपर्युक्त आनुक्ल्य नहीं था। श्रीकृष्णस्य यहाँ श्रीराम, चिह्न, वामन आदि सभी भगवस्वरूप लिये जा सकते हैं, परन्तु गौद्दीय वैष्णव भगवान् श्रीकृष्णस्य स्वरूपके निमित्त और तत्सम्बन्धिनी अनुश्रीलनरूपा मिक्तको ही मुख्य मानते हैं।

भक्तिमें दो उपाधियाँ है १ — अन्याभिलाषिता और र — कर्मकानयोगादिका मिश्रण! इन दोनोंमेंसे जबतक एक भी उपाधि रहती है तबतक प्रेमकी प्राप्ति नहीं हो सकती।

अन्यामिलाषा—भोग-कामना और मोध-कामनाके मेदसे दो प्रकारकी होती है, और ज्ञान, कर्म तथा योगके भेदसे भक्तिका आवरण तीन प्रकारका होता है। यहाँ ज्ञानसे 'अहं अकास्मि', योगसे भजनरहित हटयोगादि और कर्मसे भक्तिरहित याग-यज्ञादि आखीय और भोगादिकी प्राप्तिके किये किये जानेवाले लैकिक कर्म समझने चाहिये। जिस ज्ञानसे भगवान्के स्वरूप और भजनका रहस्य जाना जाता है, जिस योगसे चित्तकी द्वांत भगवान्के स्वरूप, गुण, लीला आदिमें तल्लीन हो जाती है और जिस कर्मसे भगवान्की सेवा बनती है, वे ज्ञान-योग-कर्म तो भक्तिमें सहायक हैं, मिक्तिके ही अक हैं। वे भक्तिकी उपाधि नहीं हैं।

जिस मिकिमें भोग-कामना रहती है, उसे सकाम भक्ति सकाम भक्ति कहते हैं। सकाम भिक्त राजसी और तामसी भेदसे दो प्रकारकी है — विषय-भोग, यहा कीर्चि, ऐश्वर्य आदिके लिये जो भक्ति होती है, वह राजसी है; और हिंसा, दम्भ तथा मस्सर आदिके निमित्तसे जो भक्ति होती है, वह तामसी है। विषयों की कामना रजोगुण और तमोगुणसे ही उत्पन्न हुआ करती है। इस सकाम भक्तिको ही सगुण भक्ति भी कहते हैं। जिस भक्तिमें मोश्वकी कामना है, उसे कैवल्यकामा या सारिवकी भिक्त कहते हैं।

उत्तमा भक्ति चित्स्वरूपा है। उस मक्तिके तीन भेद हैं -साघन-भक्तिः, भाव-भक्ति और प्रेम-भक्ति । इन्द्रियोंके द्वारा जिसका साधन हो सकता हो, ऐसी श्रवण-क्षीर्तनादिका नाम साधन-भक्ति है ।

इस साधन-भक्तिके दो गुण हैं क्रेराझी और शुभदायिनी। क्रेश तीन प्रकारके हैं—पाप, वासना और अविद्या। इनमें पापके दो भेद हैं—पार क्षेत्र अपर क्ष्य । जिस पापका फल मिलना शुरू हो गया है उसे 'प्रारक्ष पाप' और जिस पापका फलमोग आरम्भ नहीं हुआ, उसे 'अप्रारक्ष पाप' कहते हैं। पापका बीज है—'बासना' और वासनाका कारण है 'अविद्या।' इन सब क्रेशोंका मूल कारण है—मगवद-विमुखता; भक्तोंके सक्के प्रमावसे भगवानकी सम्मुखता प्राप्त होनेपर क्रेशोंके सारे कारण अपने-आप ही नष्ट हो जाते हैं। इसीसे साधन-भक्तिमें 'सर्वेद्व:खनाशकत्य' गुण प्रकट होता है।

'शुभ' शब्दका अर्थ है—साधकके द्वारा समस्त जगत्के प्रति प्रीति-विधान और सारे जगत्का साधकके प्रति अनुरागः, समस्त सदुणोंका विकास और मुखा। सुखके भी तीन भेद हैं—विषयसुखः, ब्राह्मसुख और पारमैश्वर-सुख । ये सभी सुख साधन-भक्तिसे प्राप्त हो सकते हैं।

मायमिकमं अपने दो गुण हैं 'मोक्षलघुताकृत्' और 'खुदुर्लमा'। इनके अतिरिक्त दो गुण— 'ल्लेशनाधिनी और युमदायिनी' साधन-भक्तिके इसमें आ जाते हैं। जैसे आकाशके गुण वायुमें और आकाश तथा वायुके गुण अप्रिमें—इस प्रकार अवाले-अवाले भूतोंमें पिछले-पिछले भूतोंके गुण सहज ही रहते हैं, वैसे ही साधन-भक्तिके गुण भाव भक्तिमें और साधन-भक्तिके तथा भाव-भक्तिके गुण प्रेमभक्तिमें रहते हैं। इस प्रकार भाव-भक्तिमें कुल चार गुण हो जाते हैं और प्रेममिकिमें—'सान्द्रानन्द्रविशेषात्मा' और 'श्रीकृष्णाकिषीणी' इन दो अपने गुणोंके सहित कुल छः गुण हो जाते हैं। यह उक्तमा भक्तिके छः गुण हैं।

क्रेशकी शुभक्त मोक्षलयुताकृत् सुदुर्खभा । सान्द्रानन्द्विरोषायमा श्रीकृष्णाकविंणी च सा॥

( श्रीभक्तिरसामृतसिन्धु )

१-क्रेशनाशिनी और २-सुखदाबिनीका खरूप तो ऊपर बतलाया ही जा चुका है ।

३—मोक्षलघुताङ्कत्से तात्पर्य है कि यह मिक्त धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष (सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सार्ष्ट और सायुज्य—पाँच प्रकारकी मुक्ति)—सन्दर्मे तुच्छ बुद्धि पैदा करके सबसे चित्त हटा देती है।

४-सुदुर्लमाका अर्थ है-साम्राज्य, सिद्धि, स्वर्ग, ज्ञान आदि वस्तु विभिन्न साधनोंके द्वारा मिल सकते हैं, उनको भगवान् सहज ही दे देते हैं परन्तु अपनी भाव-भक्तिको भगवान् भी श्रीव्र नहीं देते। निष्काम साधनोंके द्वारा भी यह सहजमें नहीं मिलती। यह तो उन्हीं भक्तीको मिलती है, जो भक्तिके अतिरिक्त मुक्ति-मुक्ति सबका निरादर करके केवल भक्तिके लिये सब कुछ न्यौळावर करके भगवान्की कृषापर निर्भर हो रहते हैं।

५-शान्द्रानन्दिविशेषात्माका अर्थ है करोड़ों ब्रह्मानन्द भी इस प्रेमामृतमयी भक्ति-सुखशागरके एक कणकी भी दुलनामें नहीं आ सकते । यह अपार और अचिन्त्य प्रेम-सुखशागरमें निमन्न कर देती है। ६-श्रीकृष्णाकर्षिणीका अभिप्राय है कि यह प्रेमभक्ति समस्त प्रियजनीके साथ श्रीकृष्णको भक्तके वद्यमें कर देती है।

पूर्वोक्त साधन-भक्तिके द्वारा भाव और प्रेम साध्य होते हैं। वस्तुतः भाव और प्रेम नित्यसिद्ध

साधन मिक वस्तु हैं, ये साध्य है ही नहीं। साधनके द्वारा जीवके हृदयमें छिपे हुए भाव और

प्रेम प्रकट हो जाते हैं । साधन-भक्ति दो प्रकारकी होती है— १– वैधी और २– -रागानुगा ।

अनुराग उत्पन्न होनेके पहले जो केवल शास्त्रकी आशा मानकर भजनमें प्रवृत्ति होती है, उसका नाम वैधी भक्ति है। भजनके ६४ अङ्ग होते हैं (इनका वर्णन दूसरे लेखमें देखिये)। जबतक मानकी उत्पत्ति नहीं होती, तभीतक वैधी भक्तिका अधिकार है!

अजेन्द्रनन्दन ध्याममुन्दर श्रीकृष्णमें जो स्वाभाविकी परमाविष्टता अर्थात् प्रेममयी तृष्णा है उसका नाम है <u>राग ।</u> ऐसी रागमयी भक्तिको ही रागात्मिका भक्ति कहते हैं।

रागात्मिका भक्तिके भी दो प्रकार हैं कामरूपा और सम्बन्धरूपा। जिस भक्तिकी प्रत्येक चेष्टा केयल श्रीकृष्णसुखकी लिये ही होती है अर्थात् जिसमें काम प्रेमरूपमें परिणत हो गया है, उसीको कामरूपा रागात्मिका भक्ति कहते हैं। यह प्रख्यात भक्ति केवल श्रीगोपीजनोंमें ही है; उनका यह दिव्य और महान् प्रेम किसी अनिर्वचनीय माधुरीको पाकर उस प्रकारकी लीलाका कारण बनता है, इसीलिये विद्वान् इस प्रेम-विशेषको काम कहा करते हैं।

मैं श्रीकृष्णका पिता हूँ, माता हूँ इस प्रकारकी बुद्धिका नाम सम्बन्धरूपा रागास्मिका भक्ति है ।

इस रागात्मिका भक्तिकी जो अनुगता भक्ति है। उसीका नाम रागानुगा है । रागानुगा भक्तिमे स्मरणका अङ्ग ही प्रधान है।

रागानुगा भी दो प्रकारकी है—कामानुगा और सम्बन्धानुगा | कामरूपा रागातिमका भक्तिकी अनुगामिनी तृष्णाका नाम कामानुगा भक्ति है । कामानुगाके दो प्रकार हैं—सम्मोगेच्छामयी और तत्तद्भावेच्छालमा । केलि-सम्बन्धी अभिलाषासे युक्त भक्तिका नाम सम्भोगेच्छामयी है; और यूपेश्वरी वजदेवीके भाव और माधुर्यकी प्राप्तिविषयक वासनामयी भक्तिका नाम तत्तद्भावेच्छालमा है । श्रीविप्रहरू माधुर्यका दर्शन करके या श्रीकृष्णकी मधुर लीलाका स्मरण करके जिनके मनमें उस भावकी कामना जाग उठती है, ये ही उपर्युक्त दोनों प्रकारकी कामानुगा मिक्तके अधिकारी है।

जिस भक्तिके द्वारा श्रीकृष्णके साथ पितृत्व मातृत्व आदि सम्बन्धसूचक चिन्तन होता है और अपने ऊपर उसी मायका आरोप किया जाता है। उसीका नाम सम्बन्धानुसा भक्ति है।

द्युद्ध सत्त्व विशेषस्वरूप प्रेमरूपी सूर्यकी किरणके सहरा रुचिकी अर्थात् भगवद्यातिकी अभिलाधाः अनुकुलताकी भाव-भक्ति उनके अभिलाषा और उनके सौहार्दकी अभिलाषा-के द्वारा चित्रको स्निग्ध करनेवाली जो एक मनोन्नत्ति होती है, उसीका नाम भाव है। भावका ही दूसरा नाम रति है। रसकी अवस्थामें इस भावका वर्णन दो प्रकारसे किया जाता है-स्थायिभाव और सञ्चारी-भाव । इनमें स्थायिभाव भी दो प्रकारका है-प्रेमाङ्कर या भाव और प्रेम । प्रणयादि प्रेमके ही अन्तर्गत है । ऊपर जो लक्षण बतलाया गया है। यह प्रेमाङ्कर नामक भावका ही लक्षण है। नत्य गीतादि सारे अनुभाव इसी भावकी चेष्टा या कार्य हैं। इस प्रकारका भाव भगवान्की और उनके भक्तोंकी कपासे ही प्राप्त होता है, किसी दूसरी साधनाने नहीं । तो भी उसे साध्य-मिक्त बतलानेका भी एक विशेष कारण है। साधन भक्ति भाव-भक्तिका साक्षात कारण न होनेपर भी उसका परम्परा कारण अवस्य है । साधन-भक्तिकी परिपक्तता होनेपर ही श्रीभगवानकी और उनके भक्तोंकी कपा होती है। और उस कुपासे ही भाव भक्तिका प्रादुर्भाव होता है। निम्नलिखित नौ प्रीतिके अङ्कर ही इस भावके लक्षण हैं—

- १. क्षान्ति—भन पुत्र-मान आदिके नाद्य, असफलता, निन्दा और व्याधि आदि क्षोमके कारण उपस्थित होनेपर भी चित्तका जरा भी चञ्चल न होना।
- २. अन्धर्य कालत्व--- श्रणमात्रका समय भी सासारिक विषय-कार्योमें तृथा न बिताकर मनः वाणी, श्रारीरसे निरन्तर भगवत्तेवासम्बन्धी कार्योमें लगे रहना।
- विरक्ति—इस लोकके और परलोकके समस्त भोगोंसे स्वामाविक ही अकिस ।

- ४. मानज्ञून्यता—स्थयं उत्तम आत्वरणः, विचार और स्थितिसे सम्पन्न होनेपर भी मान-सम्मानका सर्वथा त्याग करके अधमका भी सम्मान करना।
- ५. आज्ञाबन्ध—भगवान्के और भगविद्येमके प्राप्त होनेकी चित्तमें इद और बद्ध-मूळ आशा ।
- समुत्कारा—अपने अभीष्ट भगवान्की प्राप्तिके लिये अत्यन्त प्रवल और अनन्य लालसा ।
- ७. नाम-गानमें सदा रुचि—भगवान्के मधुर और पिवत्र नामका गान करनेकी ऐसी स्वामायिकी कामना कि जिसके कारण नाम गान कभी क्कता ही नहीं और एक एक नाममें अपार आनन्दका बीध होता है !
- ८. भगवान्के गुण-कथनमें आसक्ति—दिन रात भगवान्-के गुण-गानः भगवान्की प्रेममयी लीलाओंका कथन करते रहना और ऐसा न होनेपर बेचैन हो जाना ।
- ९. भगवान्के निवासस्थानमं प्रीति---भगवान्ने जहाँ मधुर लीलाएँ की हैं, जो भूमि भगवान्के चरण-स्पर्शते पवित्र हो चुकी है, इस्टावनादि--उन्ही स्थानों में रहनेकी प्रेमभरी इच्छा।

जब टपर्युक्त नौ प्रीतिके अङ्कुर दिखलायी हैं। तब समझना चाहिये कि भक्तमें श्रीकृष्णके साक्षात्कारकी योग्यता आ गयी है।

उपर्युक्त लक्षण कभी-कभी किसी किसी अंदामे कमीं और शानियोंमें भी देखे जाते हैं; परम्तु यह भगवान्में रित नहीं है, रत्याभास है। रत्याभास भी दो प्रकारका होता है प्रतिविम्बरत्याभाम और छावारत्याभास। गद्गद भाव और ऑस् आदि दो-एक रितके लक्षण दिखलायी देनेपर भी जहाँ भोगकी और मोक्षकी इच्छा वनी हुई है, यहाँ प्रतिविम्बरत्याभास है; और जहाँ भक्तोंके सक्ससे कथा-कीर्तनादिके कारण नासमझ मनुष्योंमें भी ऐसे लक्षण दिखलायी देते हैं, वहाँ छायारत्याभास है।

भावकी परिपक्ष अयस्थाका नाम प्रेम है। चित्तके
सम्पूर्णरूपसे निर्मल और अपने अभीष्ठ
प्रेम-मक्ति श्रीमगवान्मे अतिशय ममता होनेपर ही
प्रेमका उदय होता है। किसी भी बिझके
हारा जरा भी न घटना या न बदलना प्रेमका चिह्न है।
प्रेम दो प्रकारका है—महिमाझानयुक्त और केक्ल।
विधिमार्गसे चलनेवाले मक्तका प्रेम महिमाझानयुक्त है:और

राग-मार्गपर चलनेवाले भक्तका प्रेम केवल अर्थात ग्रद्ध माधुर्यमय है। ममताकी उत्तरोत्तर जितनी ही वृद्धि होती है, प्रेमको अवस्या भी उत्तरोत्तर वैसी ही बदलती जाती है। प्रेमकी एक ऊँची स्थितिका नाम है स्नेह । स्नेहका चिद्व है। चित्तका द्रवित हो जाना । उससे ऊँची अवस्थाका नाम है राग । रागका चिद्ध है, गांद स्नेष्ठ । उससे ऊँची अवस्था-का नाम है प्रणय । प्रणयका चिह्न है गांद विश्वात । श्री-कृष्णरति-रूप स्थायिभाव विभाव, अनुभाव, सान्विक भाव और व्यभिचारी भावके साथ मिलकर जब भक्तके इदयमे आस्वादनके उपयक्त वन जाता है। तब उसे भक्ति रस कहते हैं । उपर्युक्त कृष्णरति शान्त, दास्य, सख्य, बात्सस्य और मधुरके भेदरे पाँच प्रकारकी है। जिसमें और जिसके द्वारा रतिका आखादन किया जाता है, उसको विभाव कहते हैं। इसमें जिसमें रति विभावित होती है। उसका नाम है। आलम्बन-विभावः और जिसके द्वारा रति विभावित होती है. उसका नाम है उद्दीवन विभाव । आलम्बन विभाव भी दो प्रकारका है-विषयालम्बन और आश्रयालम्बन ! जिसके लिये रतिकी प्रवृत्ति होती है, वह विषयालम्बन है, और इस रतिका जो आधार होता है, वह आश्रयालम्बन है। इस श्रीकृष्ण रतिके विषयालम्बन हैं -श्रीकृष्ण और आश्रया-लम्बन है । अनके सक्तगण । जिनके द्वारा रतिका उददीपन होता है। वे श्रीक्रण्यका स्मरण करानेवाली वस्त्रालक्कारादि वस्तुऍ हैं उददीपन-विभाव त

नाचनाः भूमिपर लोटनाः गानाः जोरसे पुकारनाः अङ्ग मोइनाः हुँकार करनाः जमाई लेनाः लम्बे श्वास छोडना आदि अनुभावके लक्षण हैं। अनुभाव भी दो प्रकारके हैं — शीत और क्षेपण । गानाः जभाई लेना आदिको शीतः और उत्यादिको क्षेपण कहते हैं।

सास्थिक भाव आठ है—स्तम्म (जडता), स्वेद (पसीना), रोमाझ, स्वरमङ्क, कम्म, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रत्य (मूर्छा)। ये सास्विक भाव स्निग्ध, दिग्ध और रूक्ष भेदसे तीन प्रकारके हैं। इनमें स्निग्ध सास्थिकके दो भेद हैं—मुख्य और गौण। साक्षात् श्रीकृष्णके सम्यन्धसे उत्पन्न होनेवाला स्निग्ध सास्थिक भाव मुख्य है और परम्परामे अर्थात् किञ्चित् व्यवधानसे श्रीकृष्णके सम्यन्धमे उत्पन्न होनेवाला स्निग्ध-सान्यिक भाव गौण है। स्निग्ध सान्यिक भाव

नित्यसिद्ध मक्तोंमें ही होता है । जातरित अर्थात् जिनमें प्रेम उत्पन्न हो गया है — उन भक्तोंके सात्त्विक भावको दिग्ध भाव कहते हैं और अजातरित अर्थात् जिसमें प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है, ऐसे मनुष्यमें कभी आनन्द-विस्मयादिके द्वारा उत्पन्न होनेवाले भावको रूक्ष भाव कहा जाता है ।

ये सब मान भी पाँच प्रकारके होते हैं— धूमायित, ज्यलित, दीप्त, उद्दीम और सुद्दीम। बहुत ही प्रकट, परन्तु गुम रखने योग्य एक या दो सात्त्विक भागोंका नाम धूमायित है। एक ही समय उत्यव होनेवाले दो तीन भागोंका नाम ज्यलित है। ज्वलित भावको भी बड़े कप्टसे गुम रक्खा जा सकता है। बढ़े हुए और एक ही साथ उत्यव होनेवाले तीन-चार या पाँच सात्त्विक भागोंका नाम दीप्त है, यह दीप्त भाव छिपाकर नहीं रक्खा जा सकता। अत्यन्त उत्कर्षको प्राप्त एक ही साथ उदय होनेवाले छः, सात या आठ भायोका नाम उद्दीप्त है। यह उद्दीप्त भाव ही महाभावमें युद्दीप्त हो जाता है।

इसके अतिरिक्त रत्याभारजनित सात्त्विक भाव भी होते हैं, उनके चार प्रकार हैं। मृमुक्षु पुष्पमे उत्पन्न सात्त्विक भावका नाम रत्वाभारज है। कर्मियों और विषयी जनोंमे उत्पन्न सात्त्विक भावका नाम सत्त्वाभारज है। जिनका चिक्त सहज ही फिराल जाता है या जो केवल अभ्यारमं लगे हैं, ऐसे व्यक्तियोंमें उत्पन्न सात्त्विक भावको निःसत्त्व कहते हैं। और भगवानमें विद्वेष रखनेवाले मनुष्योमे उत्पन्न सात्त्विक भावको प्रतीप कहा जाता है।

व्यभिचारी भाव १२ हैं िनिर्वेद, विषाद, दैन्य, स्लानि, श्रम, मद, गर्ब, शंका, त्रास, आवेग, उन्माद, अपस्मार, व्यक्षि, मोह, मरण, आलस्य, जाड्य, लजा, अनुभाव-गोपन, रमृति, वितर्क, चिन्ता, मित, धृति, हर्ष, उत्सुकता, उग्रता, अमर्ष, अस्या, चपलता, निद्रा, सुप्ति और बोध।

भक्तोके चित्तके अनुस्पर इन भावोंके प्रकट होनेमें तारतम्य हुआ करता है। आठ सास्त्रिक और तैंतीस व्यभि-चारी भावोंकी व्याख्या स्थानाभावसे यहाँ नहीं की जाती है। इन तैंतीस व्यभिचारी भावोंको ही सक्चारी भाव भी कहते है, क्योंकि इन्हींके द्वारा अन्य सारे भावोंकी गतिका सक्चालन होता है। अब स्थायिभावकी बात रही । स्थायिभाव सामान्यः स्थन्छ और शान्तादि भेदसे तीन प्रकारका है । किसी रस-निष्ठ भक्तका सक्क हुए विना ही सामान्य भजनकी परिपक्तता-के कारण जिनमें एक प्रकारकी सामान्यरित उत्पन्न हो गयी है, उसे सामान्यस्थायिभाव कहते हैं । शान्तादि भक्तोंके सक्कसे सक्क समय जिनके स्वच्छ चित्तमें सक्क अनुसार रित उत्पन्न होती है, उस रितको स्वच्छ स्थायिभाव कहते हैं और पृथक्-पृथक् रस-निष्ठ भक्तोंकी शान्तादि पृथक् पृथक् रितका नाम ही शान्तादि स्थायिभाव है। शान्तादि भाव पाँच प्रकारका है— शान्ता, दास्य, सख्य, वास्तस्य और मधुर। इनमें पूर्व पूर्वेस उत्तर-उत्तर श्रेष्ठ है। (इन पाँच रसोंका विस्तृत वर्णन पाठकौंको अत्य लेखोंमें देखना चाहिये।) इन पाँच रसोंके अतिरिक्त हास्य, अज्ञुत, वीर, कहण, रौद्र, भयानक और वीभत्स--ये सात गौणरस और हैं। भगवान्का किसी भी रसके द्वारा भजन हो, वह कस्याणकारी ही है, परन्तु साधनके योग्य आदर्श्व पाँच मुख्य रस हैं।#

#### **⊕#G**-

# साधन-भक्तिके चौसठ अङ्ग

१-श्रीगुरुके चरण-कमलोंका आश्रय-प्रहण ।

२-श्रीगुरुदेवसे श्रीकृष्ण-मन्त्रकी दीक्षा लेकर भगवट् विषयमें शिक्षा प्राप्त करना ।

- ३ विश्वासके साथ गुरुकी सेवा करना ।
- ४-साधु-महात्माओंके आचरणका अनुसरण करना ।
- ५ -भागवतधर्मके सम्बन्धमें विनयपूर्वक प्रस्त करना ।
- ६-श्रीकृष्णकी प्रीतिके लिये भोगादिका त्याग करना ।
- द्वारका, अयोध्या आदि भगवान्के लीलाधामीमें और गङ्कादि तीर्योंने रहता !
- ८-जितने व्यवहारके विना काम न चले, नियमपूर्वक उतना ही व्यवहार करना।
- ९-एकादसी, जन्माष्टमी, रामनवमी आदिका उपवास करना ।
- १०-ऑवला, पीपल, तुलसी आदि पवित्र वृक्ष और गी-ब्राह्मण तथा भक्तीका सम्मान करना !
- ये दस अङ्ग साधन-मक्तिके सहायक हैं; और ग्रहण करने योग्य हैं।
- ११-भगवद्-विमुख असाधु पुरुषका सङ्ग बिलकुल त्याग कर देना ।
- १२-अनिधकारीको, प्रलोभन देकर या बलपूर्वक किसीको शिष्य न बनाना, अधिक शिष्य न बनाना।

- १३-भगवान्के सम्बन्धसे रहित आडम्बरपूर्ण कार्योका आरम्भ न करना ।
- १४-बहुत-से प्रन्योका अभ्यास न करना, व्याख्या या नर्क वितर्क न करना। भगवत्सम्बन्धरहित कलाओको न सीखना।
- १५-व्यवहारमे अनुकुलता न होनेपर दीनता न लाना ।
- १६-शोक, मोह, कोधादिके वश न होना ।
- १७-किसी भी दूसरे देवता या दूसरे शास्त्रका अपमान न करना ।
- १८ -किसी भी प्राणीको उद्देग न पहुँचाना ।
- १९ सेवापराध और नामापराधंत सर्वथा बचे रहना ।†
- २०-श्रीकृष्ण और श्रीकृष्णके भक्तींके द्वेप और निन्दा आदिको न सह सकना ! इन दस अक्कोंके पालन किये विना साधन भक्तिका यथार्थ उदय नहीं होता ।
- २१-वैष्णव चिह्न धारण करना !
- २२-इरिनामाक्षर धारण करना ।
- २३-निर्माल्य धारण करना ।
- २४-श्रीभगवान्के सामने नृत्य करना ।
- २५ श्रीभगवान्को दण्डवत् प्रणाम करना ।
- २६-श्रीमग्यान्की मूर्तिको देखते ही खड़े हो जाना ।

सेनापराध और नामापराधका वर्णन वसी अङ्कमें दूसरी जगह देखिये

<sup>\*</sup> यहा बहुत ही संक्षेपमें केवल परिचयमात्र दिया गया है जिनको विश्वेष जानना हो दे श्रीरूपगोस्वामोर्राचन 'हरिमा ह रसामृतसिन्धु' और 'उञ्ज्वलज्ञोलमणि' नामक संरक्षण क्रस्थोंका अध्ययन करें : —सम्पादक !

२०-श्रीभगवान्की मूर्तिके आगे आगे या पीछे पीछे चस्ना । २८-श्रीभगवान्के स्थानों अर्थात् उनके वाम और मन्दिरोंमें जाना ।

२९ -परिक्रमा करना ।

३० श्रीभगवान्की पूजा करना।

३१-श्रीभगवान्की परिचर्या या सेवा करना ।

३२-श्रीभगवानका लीला सम्बन्धी गान करना ।

२२-श्रीभगवान्के नाम, गुण और लीला आदिका उच खरसे कीर्तन करना।

३४-श्रीभगवानके नाम और मन्त्रादिका जप करना !

३५-श्रीभगवान्के समीप अपनी दीनता दिखलाकर उनके प्रेमके लिये, सेवा प्राप्त करनेके लिये प्रार्थना करना ।

३६ -श्रीभगवानुकी स्तुतियोका पाठ करना ।

३७-महाप्रसादका सेवन करना ।

३८ चरणामृत पान करना ।

३९ धूप और माला आदिका सुगन्ध ग्रहण करना ।

४०-श्रीमृतिका दर्शन करना ।

४१ श्रीमृतिका स्पर्श करना ।

४२-आरति और उत्सवादिके दर्शन करना ।

४३ श्रीभगवान्कं नाम गुण-छीला आदिका श्रवण करना ।

४४-श्रीभगवान्की कृपाकी ओर निरन्तर देखते रहना ।

४५-श्रीभगवान्का समय करना ।

४६-श्रीभगवान्के रूप, गुण, ळीला और सेवा आदिका ध्यान करना !

४७-सारे कर्म श्रीमगवान्को अर्पण करके अथवा उन्हींके

लिझे सब कर्म करते हुए भगवान्का अनन्य दास बन जाना।

४८-इद विश्वास और प्रीतिके साथ अपनेको भीमगवान्का सन्ता मानना ।

४९-श्रीभगवान्के प्रति आत्मसमर्पण कर देना ।

५०-अपनी उत्तम-ते-उत्तम और प्यारी-से-प्यारी सब वस्तुएँ भगवानके प्रति निवेदन कर देना ।

५१-भगवान्के लिये ही सब चेष्टा करना।

५२ सब प्रकारसे सर्वथा श्रीभगवान्के शरण हो जाना ।

५३-उनकी तुलसीजीका सेवन करना ।

५४-उनके शास्त्रोका सेवन करना ।

५५ - उनकी परियोंका सेवन करना ।

५६ उनके भक्तोंका सेवन करना ।

५७-अपने वैभवके अनुसार सजनोंके साथ मिलकर भगवान्का महोत्सव करना ।

५८-कार्तिकके वत करना ,

५९-जन्म और यात्रा महोत्सव मनाना ।

६०-श्रद्धा और विशेष प्रमके साथ भगवान्के चरण-कमलोकी सेवा करना ।

६१--रसिक भक्तांके साथ मिलकर श्रीमद्भागवनके अर्थ और रसका आखादन करना ।

६२-सजातीय और समान आशयबाल, भगवान्के रसिक महापुरुषोंका सङ्ग करना ।

६३-नाम सङ्कीर्तन करना और

अथवा उन्हींके ६४ वज मण्डलादि मधुर लीलाधामीमें वास करना ।

## हरिनाम-उचारणका फल

विष्णुदूत कहते हैं -

साङ्केश्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेच वा । वैङ्कण्डनामग्रहणमरोषाबहरं विदुः॥ पतितः स्वलितो भन्नः संदृष्टस्तप्त आहतः। हरिरित्यवरोनाह पुमान्नाईति यातनाम्॥

(श्रीमद्भा•६।२।१४-१५)

भगवान्का नाम चाहे जैसे लिया जाय, किसी बातका सक्केत करनेके लिये, हॅसी करनेके लिये, रागका अलाप पूरा करनेके लिये, अथवा तिरस्कारपूर्वक ही क्यों न हो, वह सम्पूर्ण पापोंको नाश करनेवाला होता है । पतन होनेपर, गिरनेपर, कुछ टूट जानेपर, देंसे जानेपर, बाह्य या आन्तर ताप होनेपर और धायल होनेपर जो पुरुष विवशतासे भी 'हरि' यह नाम उच्चारण करता है वह यम-यातनाके योग्य नहीं।

# सेवापराघ और नामापराघ

#### सेवापराध

- १-स्वारीपर चढ़कर अथवा पैरोमें खड़ाऊँ पहनकर श्रीभगवानके मन्दिरमें जाना ।
- २ रथ-यात्राः, जन्माष्टमी आदि उत्सर्वोका न करना या उनके दर्शन न करना ।
- ३-श्रीमूर्त्तिके दर्शन करके प्रणाम न करना ।
- ४ अशौच-अवस्थामें दर्शन करना ।
- ५--एक हाथसे प्रणाम करना ।
- ६—परिक्रमा करते समय भगवान्के सामने आकर कुछ न धूमकर फिर परिक्रमा करना अथवा केवल सामने ही परिक्रमा करते रहना ।
- ७-श्रीभगवान्के श्रीविश्रहके सामने पैर पसारकर बैठना।
- ८-श्रीभगवान्के श्रीविप्रहके सामने दोनों घुटनोंको ऊँचा करके उनको हाथोंसे लपेटकर बैठ जाना
- ९ श्रीभगवान्के श्रीविग्रहके सामने सोना ।
- १० श्रीभगवान्के श्रीविश्रहके सामने भोजन करना।
- ११ -श्रीमगवान्के श्रीविग्रहके सामने शुट बोलना ।
- १२-श्रीभगवान्के श्रीविप्रहके सामने जोरसे बोलना ।
- १३ श्रीभगवान्के श्रीविग्रहके सामने आपसमें बातचीत करना !
- १४-श्रीभगवान्के श्रीविमहके सामने चिछाना ।
- १५ श्रीभगवान्के श्रीविग्रहके सामने कलह करना ।
- १६-श्रीभगवान्के शीविग्रहके सामने किसीको पीड़ा देना।
- १७-भीभगवान्के श्रीविग्रहके सामने किसीपर अनुग्रह करना।
- १८-श्रीभगवान्के श्रीविग्रहके सामने किसीको निष्ठुर यचन बोळना ।
- १९-श्रीभगवान्के श्रीविग्रहके सामने कम्बलसे सारा शरीर दक हेना ।
- २० श्रीभगवान्के श्रीविष्रहके सामने दूसरेकी निन्दा करना।
- २१ श्रीभगवान्के श्रीविग्रहके सामने दूसरेकी स्तुति करना।
- २२ श्रीभगवान्के श्रीविग्रहके समने अश्लील शन्द बोलना।
- २३-श्रीभगवान्के श्रीविग्रहके सामने अधोवायुका त्याग करना।
- २४-शक्ति रहते हुए भी गीण अर्थान् सामान्य उपचारींसे भगवान्की सेवा-पूजा करना (

- २५-श्रीभगवानको निवेदन किये विना किसी भी वस्तुका खाना-पीना ।
- २६-जिस ऋतुमें जो फल हो, उसे सबसे पहले श्रीमगवान्कों न चढ़ाना ।
- २७-किमी शाक या फलादिके अगले भागको तोड़कर भगवानके व्यक्षनादिके लिये देना।
- २८ श्रीभगवान्के श्रीविग्रहको पीठ देकर बैठना ।
- २९-श्रीमगवान्के शीधिग्रहके सामने दूसरे किसीको भी प्रणाम करना ।
- २० गुरुदेवकी अभ्यर्थनाः, कुशल-प्रश्न और उनका स्तवन न करना !
- ३१-अपने मुखसे अपनी प्रशंसा करना ।
- २२-किसी भी देवताकी निन्दा करना। श्रीवाराह पुराणमें २२ सेवापराधोका वर्णन नीचे लिखे अनुसार किया गया है—
- १-राजाके अनका भक्षण करना ।
- २ अँधेरेमें श्रीविग्रहका स्पर्ध करना ।
- र नियमोंको न मानकर श्रीविग्रहका स्पर्श करना ।
- ४ ऱ्याजा या ताली बजाये विना ही श्रीमन्दिरकं द्वारको कोलना।
- ५ अभस्य वस्तुएँ निवेदन करना ।
- ६-पादुकासहित भगवान्के मन्दिरमे जाना ।
- कुत्तेकी जूँठन स्पर्श करना ।
- ८-पूजा करते समय बोलना ।
- ९-गूजा करते समय मलत्यागके लिये जाना ।
- १० श्राद्वादि किये विना नया अस खाना ।
- ११-गन्ध और पुष्प चढ़ानेके पहले धूप देना ।
- १२ निषिद्ध पुष्पीसे भगवान्की पूजा करना ।
- १३-दॅतबन किये विना भगवान्के श्रीविग्रहकी यूजा या उनका स्पर्श करना।
- १४-स्त्री-सम्भोग करके भगवान्के श्रीविग्रहकी पूजाया उनका स्पर्ध करना।
- १५ –रजस्वलास्त्रीकास्पर्शकरके 🥠 🕠
- १६—दीपकास्पर्शकरके ,, ,,
- १७-सुर्देका स्पर्ध करके ,, ,, १८-लाल वस्न पहनकर ,, ,,
- १९-नीला वस्र पहनकर 🥠 🚜

| २०-विना घोया हुआ वस्त्र पहनुकर भग           | वान्के | श्रीविग्रहकी |
|---------------------------------------------|--------|--------------|
| पूजा या उनका स्पर्ध करना                    | 1      |              |
| २१-दूसरेका वस्त्र पहनकर                     | **     | **           |
| २२-मैला यस्त्र पहनकर                        | 33     | 31           |
| २३शबको देखकर                                | ,,     | ; >          |
| २४-अधोषायुका त्याग करके                     | "      | 33           |
| २५–क्रोध <del>क</del> रके                   | ,,     | "            |
| २६-रमञानमें जाकर                            | 5,     | 19           |
| २७खाया हुआ अन्न पचनेसे पहले खाकर            | "      | ,,           |
| २८ पशुओंका मांख खाकर                        | "      | 55           |
| २९-पक्षियोंका मासखाकर                       | ,,     | "            |
| <b>३० -गाँजा आदि मादक द्रव्योका</b> सेवन कर | के ,,  | "            |
| ३१ -कु.सुम्ब साग स्वाकर<br>और               | **     | *1           |
| ३२ -शरीरमें तैल मलकर                        | 17     | **           |
| 33                                          | - 22   | ,            |

गङ्गास्तान करनेसे, यमुनास्तान करनेसे, भगवान्की सेवा करनेसे, प्रतिदिन गीताका पाठ करनेसे, तुल्सीके द्वारा श्रीशालग्रामजीकी पूजा करनेसे, द्वादशीके दिन जागरण करके दुल्सीका स्तवन करनेसे, भगवान्की पूजा करनेसे और भगवान्के नामका आश्रय लेकर नाम कीर्चन करनेसे सेवापराध सूट जाता है। भगवान्के नामसे सारे अपराधोंकी क्षमा हो जाती है। श्रीभगदान् स्वयं कहते हैं

मम नामानि को के दिसम्बद्ध्य यस्तु की तंथेत्। तस्थापराधकोटीस्तु क्षमाम्थेव न संशयः॥ 'इस संसारमें जो पुरुष श्रद्धापूर्वक मेरे नामोका की र्तन करता है, मैं उसके करोड़ों अपराधोंको क्षमा कर देता हूँ, इसमें कोई सन्देह नहीं है।

#### TO MILLIE

- १--सत्पुरुषोकी निन्दा करना ।
- २-शिव और विष्णुके नार्मोमें ऊँच-नीचकी कल्पना करना ।
- ३-गुरुका अपमान करना ।
- ४ वेदादि शास्त्रोंकी निन्दा करना।
- ५-'भगवान्के नामकी जो इतनी महिमा कही गयी है, यह केवल स्तुतिमात्र है, अस्लमें इतनी महिमा नहीं है।' इस प्रकार भगवान्के नाममें अर्थसादकी करूपना करना।
- ६—'भगवान्के नामसे पार्गेका नाश होता ही है। पाप करके नाम लेनेसे पाप नष्ट हो ही आयेंगे, पाप हमारा क्या कर सकते हैं ?' इस प्रकार भगवान्के नामका आश्रय लेकर नामके बलपर पाप करना।
- ७-यज्ञ, तप, दान, श्रंत आदि शुभ कर्मोंको नामके समान मानना !
- ८-श्रद्धारहित और सुनमा न चाहनेवाले व्यक्तिको अपदेश करना ।
- ९-नामकी महिमा सुनकर भी नाममें प्रीति न करना । और १०-भीं और भोरे के फेरमें पड़कर विषय मोगोंमें आसक होता ।

ये दस नामापराध हैं। नामापराधसे भी खुटकारा नामके जप कीर्चनसे ही मिळता है ,

> नामापराधयुक्तानां नामान्येव हरन्स्यवम् । अविश्रान्तप्रयुक्तानि तान्येवार्थकराणि च ॥

'नामापराधयुक्त पुरुषोका पाप नाम ही हरण करता है और निरन्तर कीर्तन किये जानेपर वह सारे मनोरयोंको पूरा करता है।'

# जीवोंका परम धर्म क्या है ?

यमराज अपने दूर्तीते कहते हैं—

पतावानेच लोकेऽस्मिन् पुंसां धर्मः परः स्मृतः । अक्तियोगो भगवति तन्नामग्रहणादिभिः ॥
नामोबारणभाहात्म्यं हरेः पश्यत पुत्रकाः । अज्ञामिलोऽपि येनैच मृत्युपाशादमुच्यत ॥

पतावतालमघनिर्हरणाय पुंसां सङ्कीर्तनं भगवतो गुणकर्मनाम्नाम् ।

विकुश्य पुत्रमघवान्यदज्ञामिलोऽपि नारायणेति म्नियमाण इयाय मुक्तिम् ॥

(श्रीमद्भाष्ट ६।३।२२-२४)

इस संसारमें जीवोंका इतना ही परम धर्म है -भगवान्के भामोचारण आदिके द्वारा भगवान्में परमभक्ति करना । हे दूतो ! भगवान्के नामोचारणकी महिमा साक्षात् ऑस्लोंसे देख लो कि जिससे अज्ञामिल भी मृत्युपाशसे छूट गया । भगवान्के गुण, लीला और नामोंका कीर्तन, वस, इतना ही जीवोंके पापनाशके लिये पर्याप्त है । क्योंकि पापी अज्ञामिल भी मरते समय नारायण हस नामसे अपने पुष्को पुकारकर मृत्किले प्राप्त हुआ । (फिर जो पुष्यात्मा हैं --जीवनमें अद्भा-भक्तिले भगवान्का नाम लेते हैं उनका तो कहना ही क्या है !)

# अटपटा साधन-श्रेम

( हेल्क-प० श्रीकृष्णदत्तनी भट्ट )

नात बुर्बर्क सि से बाई न की हैं ये बातें! इस रंग को क्या जाने पूछो तो कभी पी है!! उस मूँग से नहीं मतरून दिल जिस से हैं बेगाना! मकसूर्व है उस मय से दिल ही मे जो खिंचती है!!

——अक्ष

साध्य एक है - साधन अनेकः पर सबसे बड़ी कमी है साधकोंकी । मार्ग बतानेवालोंकी कमी नहीं, कमी है मार्गपर चलनेवालोंकी । नेता और उपदेशकींका टोटा नहीं, टोटा है तो उनके उपदेशोंको मानकर बताये हए पथपर चलनेवालींका। मजा तो यह है कि जो मार्ग बताते हैं। वे स्वय ही उस मार्गपर नहीं चलते 'आप न जावे सासरे औरन को सिख देह!' बाली मसल है । भगवद्धक्तिके मार्गका भी ऐसा ही हाल है । इस ओर भी धर्मोपटेशकोंकी कमी नहीं। साधन बताने-वालोका टोटा नहीं। और फिर भारतकी तो बात ही क्या कही जाय ! यहाँकी तो गली गलीमें चेदान्त विखरा पड़ा है । यहाँके बज्रमुर्ख भी जगतुकी मध्यरता, आत्माकी अमरता और भोगोंकी अस्थिरतापर घटों विवाद कर सकते हैं। आजके इन उपदेशकोंकी भीडमें तुलसी और कवीर, मीरा और सुरदास, नरसी और रैदास, चैतन्य और नामदेव, रामकृष्ण और रामतीर्थः विवेकानन्द और अरविन्द-जैसे साधक कितने हैं ? अरे, दालमें नमक बरावर भी तो नहीं : और वास्तवमें बात तो यह है कि सबे साधक तो उपदेश और प्रचारसे सर्वथा परे रहते हैं। यह दूसरी बात है कि उनके मुखोंने यदा कदा निकली पावन वाणीका लोग इस कार्यके लिये उपयोग कर लें: पर वे स्वतः इसके लिये सचेष्ट रहते हों, ऐसा प्रायः देखनेमें नहीं आना। कहा ही है कि

जो जाने सं। कई नहिं, कई सो जाने नाहिं।

अध्यती गगरी ही अधिक छलका करती है, भरी नहीं। प्रेमानन्दमें विभोर रहनेवालोंको, शानानन्दसे आकण्ठ परिपूर्ण रहनेवालोंको तो यह चिन्ता रहती ही नहीं कि कोई अस्य व्यक्ति जाने कि वे कितने गहरेमें हैं १ उन्हींकी अवस्थाका परिचय देने हुए कवीर कहते हैं—

ै. अनुभवहीनता, २. उपदेशक, २. शराब, ४. सहय, उदेहब्स

मस्त हुआ तब क्यों बोके १ हीरा गाँठ गठियायो । बाको क्यों स्त्रोते ॥१॥ हरूकी चदी तराजु। तब क्यों तोंके ॥ २ ॥ पूरी सुरत कलारी मतवारी । पी गई बिन तोते ॥ ३ ॥ मदवा सरोवर । हंसा मान तलेया क्यों डांले ॥ ४ ॥ ताल

पर जो हो, हमारी आध्यात्मिक भूख मिटानेके लिये तो कुछ-न-कुछ चाहिये ही। हमारे अन्तरकी तीम पिपासा तो मिटनी ही चाहिये। वह पिपासा एक-दो दिनकी पिपासा तो है नहीं। वह है न जाने कितने जन्म जन्मान्तरोकी। सहज ही यह मिट जाय, यह आशा करना तो व्यर्थ ही है। यह अवस्य है कि मृगतृष्णाके जलसे वह कुछ देर बहला भले ही रक्खी जाय। पर ऐसा बहलाना कबतक काम देगा!

अन्तरकी पिपासा जब हमारे भीतर जाग्रत होती है तो इम न्याकुल हो उठते हैं उसे शान्त करनेके लिये। परन्तु उस समय न तो इमारा जाना हुआ मार्ग होता है और न उस मार्गपर जानेका साधन । उस समय जो लोग हमारे पथ प्रदर्शक के रूपमें हमारे सम्मुख आते हैं, वे बेचारे स्वयं ही पथ नहीं जानते और इसका अवश्यम्भावी परिणाम यह होता है कि वे आप तो इवते ही हैं, साथमें हमें भी ले इबते हैं। इम अन्धकारमें ही टटोलते रह जाते हैं और वर्षोंके परिश्रमके उपरान्त भी अपनेको उसी स्थानपर खढा पाते हैं, जहाँसे हमने आगे चलना आरम्भ किया था। कारण ? कारण स्पष्ट है । पहला तो यह कि हमारी पिपासाकी तीवतामें कमी और दुसरा उचित साधनका अज्ञान । तीवतामें कमी इसल्पि कि उसके तीन होनेपर व्यर्थ ही इधर-उधर भटकनेकी कम गुंजाइश रहती है और प्रलोभन मार्गमें किसी भाँतिकी बाधा डालनेमें समर्थ नहीं हो पाते और उचित साधनका अज्ञान तो रहता ही है। जब पथ-प्रदर्शक ही पथभ्रान्त हैं तब उचित साधन ही कैसा ! जब वे ही अन्धकारमें टटोल रहे हैं तो हमें प्रकाश कहाँसे मिलेगा ?

और फिर, माना कि इमारी आध्यात्मिक भूख भली

प्रकार जामत् हो पड़ी है और हमें साधन भी शात हो गया है, तथा हम उसपर चलने लगे हैं। किन्तु जब हम देखते हैं कि इस मार्गपर चलते हमें इतना समय बीत गया और कुछ भी सिद्धि नहीं मिली तो हमारी साधनपरसे श्रद्धा विचलित हो उठती है और बस, इम गिर जाते हैं। इम सर्वधा भूल बैठते हैं, कि—

साधनाये सिद्धि काम एके दिन नाहिं हय , श्रमेर साफल्य आहे पे जगतं सुनिश्चय ! सुदिन होते आगत पूर्ण हवे मनोर्थ ; सद्यः जात तरु शाला पुटे ना कुसुमनार ! समये दिवेन प्रभु श्रम बोग्य पुरस्कार !

समय आनेपर अमका पुरस्कार मिलेगा ही। अतः साधनाके पथमें इतादा होनेकी बात होती ही नहीं, परन्तु हम तो चाहते हैं कि हमें आनन-फानन फल मिले। थोड़ा धा मी विलम्य न लगे। भाँति-भाँतिके प्रलोभन भी आकर हमारा मार्ग रोकने लगते हैं और हम इस मार्गकी बाधाओं से अनभित्र होनेके कारण उनपर विजय न प्राप्त कर पथ-भ्रान्त हो जाते हैं।

योग, यश, तप, वत, दान, होम आदि आदि न जाने किठने साधन है प्रभू-प्रामिके। समीके द्वारा भक्त और जानी अनके सन्निकट पहुँचे हैं। भक्तोकी पावन गायाएँ प्रकार-पुकारकर इसकी दुहाई पीट रही हैं; परन्तु आज हम इन सब साधनोंको अत्यन्त ही कप्रसाध्य पाते हैं। दूरकी बात ही क्यों, समीपकी ही ले लीजिये । कोई छोटा मोटा पाठ या अनुष्टान आरम्भ करते ही न जानें कितनी झझटें हमारे सम्मल आ उपस्थित होती हैं। फलस्वरूप हम या तो उन्हें अध्या छोड़कर बैठ रहते हैं और यदि पूरा भी करते हैं तो ऐसे मानो इतना सवक हमें किसी-न-किसी तरह दोहगा ही जाना है। भला, कहीं इस प्रकारसे भगवत्प्राप्ति हुआ करती है ? कौड़ी देकर कही हीरा खरीदा जाता है ? उस सब पारखीकी भी ऑस्ट्रोंमें किसी भाँति धूल झोंकी जा सकती है ? इस तरह यदि बेगार काटनेसे चला करता या तीते जैसे पाठने अनुपम फलकी प्राप्ति हुआ करती तो जगन्नियन्ताको और किसी नामसे भले ही प्कार लिया जा सकता था, उसे न्यायकारी और कर्मानुसार फल देनेवाला तो कभी भी न कहा जाता। वह न्यायाधीश ही कव कहला सकता है जिसके दरबारमें अन्याय होता है ! यह सब सोचकर यही जीमे आता है कि कोई साधन ऐसा होता जो कष्टसाध्य भी न होता और

उससे अपना मतलब भी हरू हो बाता। परेशानी भी न होती और काम भी चलता। तमाम त्मार भी न बाबना होना और उद्देश्यमें सफलता भी प्राप्त होती।

हताश होनेकी बात नहीं । स्बे साधकोंने ऐसा मार्ग भी खोज निकाला है । उस मार्गका नाम है ---प्रेम । सरल-से सरल होनेपर भी वह बड़ा ही अटपटा मार्ग है ।

इस मार्गके कुछ पथिकोंका अनुमय भी सुन लीजिये। एक सहब फरमा रहे हैं

> कृचए इठकमें 'अहसान' सँभक्तकर चलना, हजरत खित्र भी मृते हैं ठिकाना अपना ! दूसरे सम्हय कहते हैं

डरककी चीर कर्न्ज पै न साथ कोई। जान से अथे मगर दिल न तमाथे कोई। तीमरे साइयका अनभव है

अस्त्राह इंटक मी है कोई ऐसी मासियन, एक आगामी रुगी है दिले बेकसार में ।

चौथे साइबका कहना है---

ये वो हो है कि न बात इसमें का,
मंबिया खाके भंग, इस को जबां पान धरे '
हमारे बोधा किंव भी ऐसा ही कुछ गुनगुना रहे हैं यह प्रेम को पंथ काल महा, तलवा की पार पै धावनो है।
कुछ औरोंकी बानगी इस प्रकार है-

सीस कार्टिक मुँड धी ता पर राखे पात ।

इसक चमन के बीचमें ऐसा हो तो आव ।।

प्रेम पंच अति ही कठिन सब पे निबहन नाहिं।

चिटिक मेंम तुरंग पे चित्रकें, पावक माहिं॥

'नारायण' प्रंतम निकट संर्ष्ट् पहुँचनहार ।

गेंद बनावे सीस की खेंके बंत्य बजार ।।

यह सब होनेपर भी अनुभवियोंका यही कहना है कि —

प्रेम बराबर यंगा नहिं, प्रेम बराबर ध्यान ।

प्रेम मिक बिन साधना, सब ही धोधा ज्ञान ॥

प्रेम-पथकी गहनता, गुकता और गम्भीरताको स्वीकार करते हुए भी प्रेमीलोग इस बातके कायल हैं कि चाहे बुछ क्यों न हो जाय पर किया तो प्रेम ही बाय ! उनका तो बार-बार यही कहना है कि - कोई तज्बत नहीं है फिर भी दुनिया जान देती है, खुदा जाने मुहब्बतमें मजा होता तो क्या होता !

पर उनका ऐसा कहना भी अर्थ रखता है और यह यह कि महत्वत वास्तवमें बड़ी ही मज़ेदार चीज़ है। उसमें मज़ा है और इतना गहरा मज़ा है कि सारी दनिया उसके पीछे पागल बनी फिरती है । जिथर देखिये उधर ही प्रेमका राग छिडा है। प्रेमकी महिमा अपार और अनन्त है। उसकी एक छोटी सी भी झाँकी हमारा मन मुख्य कर लेती है और हमें बरबस उसकी अलैकिक सत्ताको स्वीकार कर लेना पहता है माताके कलेजेका रक्त बच्चेके लिये खेत दूधके रूपमें परिवर्तित हो जाता है, क्यों कभी सोचा है ? शायद नहीं। यह उसके अन्तस्तलका प्रेम ही है जिसके कारण ऐसा होता है। एक दो नहीं सैकड़ों ऐसे उदाहरण प्रतिदिन हमारे नेत्रों के सम्मुखसे निकलते हैं जो प्रेमकी महिमाको हमारे सामने स्पष्ट कर जाते हैं और हमसे पुकार-पुकारकर कहते है मुर्ख ! तू भी प्रेमका दीवाना बन । जीवनका एकमात्र सार प्रममें ही है। निष्येम रहकर तेरे जीवनका कोई मूल्य ही नहीं । तेरे हृदयमें यदि प्रेम न होगा तो तुझे कोई कौडी-मोल भी न पूछेगा । और सचमुच, इस जगत्में है ही ऐसा कौन जो प्रेमकी सत्ताको स्वीकार न करे ! लौकिक प्रेम ही जब इतना मनमुख्यस है तब पारलीकिककी तो बात ही क्या कही जाय? जिम प्रेममें वासनाका थोड़ान्स भी पुट रहता है वह निकृष्ट श्रेणीका प्रेम समझा जाता है । उसमें वह मज़ा नहीं रहता जो सच्चे प्रेसमें रहना चाहिये । पर सच्चे प्रेमके तो दर्शन भी दुर्लभ हैं , इस टोकिक प्रेमसे ही पार**ौकिक** प्रेमके आनन्द की कल्पना कर सकते हैं। और उसके लिये इतना सोच लेना ही यथेष्ट है कि उसकी बदौलत सब कुछ सम्मव है। इतनेमें ही स्य कुछ आ जाता है। प्रभुके चरणारविन्दींतक पहुँचनेके लिये योगी और यति, महातमा और ऋषि अनन्तकालीन साधनामें निरत रहे और उन्हें प्राप्त करना अत्यन्त ही दरूह बताते रहे, परन्तु आँग्नें तो तब खुर्ली जब देखा कि अरे, वहीं प्रभू जिसके लिये इम ऐसा कहते हैं -

तारि अहीरकी छोहियाँ छित्रम मिर छाछ पै नाच नचाउँ !

पित तो उन्हें झस्त मारकर स्वीकार करना पड़ा कि-शक्ष में हुँदयो पुरानन गायन, वेद रिचा पड़ी चौगुने चायन। देखो सुनी न कहूँ कबरूँ वह कैमे सरूप भी कैसे सुनायन॥ हुँदन हुँदत हुँदि फिरवी 'रसखानि' बतायो न लोग लुगायन। देख्यो दुरको वह कुंज कुटीरन, बट्टी प्लोटत राधिका पायन॥ देखा आपने ? इजरत मिछे भी तो कहाँ ! और जनाव इपूरी कीन सी अदा कर रहे थे ! श्रीमती राधारानीकी चरणसेवामें तछीन थे ! है न ये चक्करमें डाल देनेवाली बात ! अरे, वे बेचारे तो टापते ही रह गये जो बरसींसे जप, तप, नियम, उपवासमें लगे थे और बाज़ी मार ले गयीं राधारानी! राधारानीमें ऐसे कीन-से सुरखावके पर लगे थे कि श्रीमान्जी उनकी तरफ तो हतने सुक गये कि पैर पलोटने लगे और इन लोगोंसे सीधे मुँह बात करना तो दर किनार एक बार अपनी झाँकीतक न दिखायी ! है न सरासर अन्धेर — परन्तु बात तो यह है कि—

हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम , वह जूल्म भी करते हैं तो चरचा नहीं होती !

उनकी दयादृष्टि जिल्पर पढ़ जाय उसके सौभगयका क्या कहना ! और यह दयादृष्टि डालना एकबारगी ही उनकी मर्जीपर है ! जिसे चाहें निहाल कर दें और जिससे चाहें मुँह फेर लें । ऐसा सोचकर हम उन्हें मनमौजी भले ही कह लें, परन्तु यासावमें बात यह है कि प्रेम-अक्षके सामने उनकी भी कोई दाल नहीं गलती । और सारे अस्त्र निर्यंक हो जाते हैं, परन्तु प्रेम-अक्षका बार चूक जाय —यह असम्भव है । और उसके बलपर श्रीमान्जीसे चाहे जैसा उमका नाच नचवा लीजिये । बिना किसी ननु-तचके आप सब बुस्ठ करनेको नियार हो जायेंगे । तभी तो इसीकी बदौलत-—

> वेद भेद्र जाने नहीं नेति नेति कहें बैन । ता मोहन वे शाधिका कहें महावरु दैन॥

शायद आप पूछ ैठें कि यह प्रेम मिले कैसे ! इस साधनको उपलब्ध करनेका उपाय क्या है तो उसके लिये ग़ालिब साहब साफ कह गये हैं कि -

> इटक पा बोर नहीं है ये वो आतिया 'गानिब', जो जगाये न लगे और बुझाये न बुझे !

यह आग तो दिलमें अपने आप पैदा होती है। है तो सभीके दिलके भीतर परन्तु उसपर राख पड़ी हुई है—सासारिक मायामाहकी, अज्ञान और अविद्याकी, विषय-भोगों और भाँति भाँतिके प्रलोभनोंकी। यह राख पूक दी जाय तो प्रेमका दहकता हुआ अँगारा निकल आये! पिर तो पूछनेकी भी अरूरत न रहे कि क्या करना है और किथर जाना है। तब तो स्वतः ही प्रेमका यह तीव उड़ेक होगा कि सब कुछ भूलकर एकमात्र प्रियतमका ही आठ पहर

चौसठ घड़ी ध्यान रहेगा । उसीका स्मरण होगा और उसी-का चिन्तन । हृदयमें वह तीम वेचैनी उत्पन्न हो जायगी जो प्रेमियोंकी एकमात्र वपीती है , उसके आगे तो कुछ कहना रह ही नहीं जाता । वह प्रेमानन्दका अठौकिक आनन्द, वह प्रेम-विह्नलता, वह प्रेमाश्रुओंका अधिरल प्रवाह स्वके भाग्यमें नहीं होता । उसे प्राप्त तो कोई भी कर सकता है पर सखे दिलसे उसके लिये कोई सचेष्ट भी तो हो ! सब कुछ भूलकर कोई उस अल्बेले प्रियतमको पानेके लिये छटपटाये भी तो । सच्चे दिलसे उसके लिये रोये भी तो ! फिर यह हो नहीं सकता कि उसका हदन व्यर्थ जाय — उसकी पुकार सुनी जायगी और अवस्य सुनी जायगी और—

बत्वप इश्क सकामत है तो इंशा अङ्गाह, कबे थोगेमे केल आयँगे सरकार बैंथे॥ यह भ्रुय सत्य है।

## वर्णाश्रमसाधनका तत्व

( केखक-भोके मर श्रांकक्षयकुमार वन्द्योपाध्याय, एम्० ए० )

अनन्त विषयताओंसे भरे इस प्राकृत जगत्में अन्यान्य प्राणियोंकी भाँति ही मनुष्य भी शक्ति, शन, रूचि और स स्कारीकी विचित्रताओं को लेकर ही जन्म-प्रहण करता है। उसके बाहर भी विचित्रता है और अंदर भी विचित्रता है। जागतिक विचित्रताके साथ संयोग-वियोग होनेके कारण उसके जीयनमें भी विचित्रताएँ फूट निकलती हैं। वह अपने अंदर विचित्र अभावोकी प्रताहना, विचित्र प्रयोजनोंकी प्रेरणा, विचित्र भावोंकी लहरियाँ और विचित्र आदर्शोंके आकर्षण-का अनुभव करता है। वह अपने जीवनपथमें जितना ही अग्रसर होता है, उतना ही अपनी व्यक्तिगत विश्विष्टता और दूसरोकं साथ अपनी पृथक्ताकी उपलब्धि करता रहता है। भनुष्य केवल दुसरे प्राणियोसे ही अपनी पृथकताका अनुभव करता हो। इतनी ही बात नहीं है। मनुष्यके साथ भी मनुष्यके असल्य प्रकारके भेद हैं ! उनमें शक्तिका भेद है। बुद्धिका भेद है, स्वार्थका भेद है और अवस्थाका भेद है। इन सब भेदोंके कारण मनुष्योंका परस्पर संघर्ष अनिवार्य हो जाता है। प्रत्येक मनुष्यको मानो अनवरत संग्राम करते हुए ही इस जगत्मे अपनी जीवन-रक्षा और स्वार्य साधन करना पड़ता है।

जो मनुष्य प्रतियोगिता और प्रतिद्विन्द्रतामें विशेष दक्ष नहीं है, उसके लिये मानो इस संसारमें आत्मरक्षा करनेका कोई उपाय ही नहीं है इसीलिये मनुष्यके जीवनप्रयमें स्वाभाविक ही हिंसा, द्वेष, घूणा और भय आदि अनिवार्यरूपमें प्रकट होते रहते हैं। इसीलिये मानय-जातिमें अधान्तिका कभी अभाव नहीं होता! जिस स्वार्थ सिद्धिके लिये मनुष्य सदा वैर मोल लेनेको तैयार रहता है, उस स्वार्थका भी प्रतिक्षण नाश्च होता रहता है। जगत्में

दु:ख और अतृतिसे रहित पूर्ण सुखभोग और आत्मतृति किसीको भी नसीय नहीं होती । उगातार युद्ध करने और नये नये युद्धोंकी तैयारी करनेमें ही जीवन दीत जाता है। इस युद्धके लिये ही मनुष्य सङ्ख बनाता है, भाति भातिके दाव-५ेचोंका जाल फैलाना सीखता है। नये-नये अ**स**-श**स** और कल-कारखानीका आविष्कार करता है और प्रकृतिकी शक्तियोपर अधिकार जमाकर उनको भी युद्धकं साधन बना छेता है । इसीके परिणामस्वरूप युद्धकी भीषणता कमशः बदर्ता ही जाती है । व्यक्तिके साथ व्यक्तिका संग्राम तो चलता ही है। वहीं और भी भयद्भर रूप धारण करके जातिके साथ जातिक, सम्प्रदायके सभ्य सम्प्रदायके और श्रेणीके साथ श्रेणीके युद्धके रूपमे परिणत होकर संसारको क्मशान बना देनेके लिये तैयार हो जाता है। इतना होते हुए भी मनुष्यके प्राण इस वैर विरोध और सम्रामकी स्थिति को कभी पसद नहीं करते। वे सदा-सर्वदा शान्तिके लिये, तृप्तिके लिये, अपने अंदरकी पूर्णताको प्राप्त करनेके लिये और सबके साथ प्रेमका सम्बन्ध जोड़नेके लिये व्याकुल रहते हैं।

मनुष्य जब कभी अपने अन्तरात्माकी और देखता है, तभी उसे यह वाणी सुनायी पड़ती है कि 'समामके द्वारा अंवनकी सार्यकता सम्भव नहीं है,—प्रकृतिके द्वारा युद्धके लिये खींचे जानेपर भी युद्धसे लुटकारा पाना ही उसके जीवनका आदर्श है,—प्राकृत जगत्में जीवन-संग्राम एक स्वाभाविक विधान होनेपर भी वह इस समामे अपर उठकर शान्तिमय राज्यमें निवास करनेका अधिकारी है।' अन्तरात्माके अदर यह शान्ति, तृति, समता और प्रेमका आदर्श निस्थ निहित है —यही कारण है कि मनुष्यको संग्रामक्षेत्रमें भी शान्तिके वचन सुनाने पड़ते हैं, हिंसाइतिको चरितार्यं करते

समय भी यह घोषणा करनी पड़ती है कि इसमें उसका उद्देश शान्ति, प्रेम, न्याय और साम्यकी स्थापना करना ही है। वस्तुतः मनुष्य-जीवनमें अन्तरात्माके आदर्श और बाह्य प्रकृतिकी प्रताइनामें एक द्दन्द —क्षगड़ा सदासे ही चला आ रहा है। मनुष्यका अन्तरात्मा प्राकृत जगान्के इस सप्रामको आत्यन्तिक सत्य माननेके लिये कभी राजी नहीं होता।

मनुष्यके अन्तरात्माका यह दावा है कि मन्ष्यको अपनी साधनाके द्वारा सब प्रकारके भेद, द्वन्द्व, कलह और युद्धीके स्तरको लॉबकर शान्तिमयः सौन्दर्यमय और कल्याणमय अभेद-राज्यमें पहुँचना और वहाँ अपनेको प्रतिष्ठित करना पड़ेगा । भेदमें अभेदकी प्रतिष्ठा, विषमतामें समताकी प्रतिष्ठा, द्वन्द्वमय जगतमें शान्तिकी प्रतिष्ठा और मृत्यमय जगतमें अमृतत्वकी प्रतिषा-यही मानवारमाका जीवनवत है, यही उसकी धर्म साधना है। ज्ञानमें ऐक्यदर्शन, प्रेममें ऐक्यान्-भृति और कर्ममें ऐक्यनिष्ठा,-यही मनुष्यके धर्मानुशीलनका आदर्श है । विचार बुद्धिके सम्यक् अनुशीलनसे उसको सब प्रकारके भेद और विषमताओं के मूलमें एक अद्वितीय सम्बित् प्रेमानन्द्धन परमतत्त्वको प्राप्त करना होगा । प्रेमके सम्यक् अनुशीलनके द्वारा सबके अंदर एक भाग शिव मुन्टरा प्राणका अनुभव करके सबके जीवनके साथ अपने जीवनको मिला देना होगा । सबके स्वार्थमें ही अपने यथार्थ स्वार्थका परिचय पाकर अपने वैचित्र्यमय जीवनके समस्त विभागींकी कर्मधाराको उसी उहेच्यके अनुकृत बहा देना होगा। इस परम कल्याणमय ऐक्यके आदर्शद्वारा अनुप्राणित होकर सब प्रकारके द्वन्द्व, सङ्घर्ष, हिंसा, द्वेप और अशान्तिके स्तरसे ऊपर मानवजीवनको प्रतिष्ठित करनेका बत ही बास्तवर्मे मन्ष्योचित साधना है।

इस जगत्मे मानव-जीवनको इस प्रकार इन्द्रातीत, अमृतमय और शान्तिमय बनानेके लिये जितना अपने देह, इन्द्रिय, मन और बुद्धिका अनुकुल होना आवश्यक है, उतना ही सामाजिक स्थितिका भी अनुकुल होना अभीष्ट है। समाजके साथ व्यक्तिका अङ्गाङ्गी सम्यन्य है। समाजके अल्या करके मानव-जीवनपर विचार करना सम्यव नहीं। समाजके सम्यक्ते ही मनुष्यका परिचय प्राप्त होता है। समष्टिगत जीवनका कोई परिचय ही नहीं मिल सकता। मनुष्यका जन्म, स्थिति, वृद्धि और परिणाम सब समाजके अंदर ही होता है। समाजले ही

प्रत्येक व्यक्ति अपने देह-धारणके लिये, मनोविकासके लिये और धर्मसाधनाके लिये आवश्यक उपकरण प्राप्त करता है। दुसरी ओर, प्रत्येक व्यक्ति इन सब उपकरणोंका जिस रीतिसे व्ययहार करके अपने अपने जीवनको नियन्त्रित करता है, समाज-जीवनकी गतिषर ही उसका प्रभाव पड़ता है। जन-साधारणकी जीवन-धाराके लिये बहुत अंशमें समाज जिम्मेवार है। वैसे ही समाजकी विधि-व्यवस्थाके लिये जनसाधारणपर भी कम दायित्व नहीं है । समाजमें जो लोग विशेष बुद्धिमान्, राक्तिसम्पन्न और प्रभावशाली होते हैं, उन्हींके विचार, भाव और कर्मकी धारा लामाजिक विधि-व्यवस्थामें प्रतिफलित हुआ करती है। मानव-समाजके श्रेष्ठ विद्वानीके चित्तमें यह समस्या सदा ही बनी रहती है कि - अम जर्मी सङ्गठन विवि और रीते नीति कैसी बनायी जाय जिस्से मनध्यके अन्तरात्माकः मनारय समाजके द्वारा पूर्वे इतने निद्ध हो सके ? व्यष्टिके साथ सम्बंधिका, व्यक्तिके साथ परिवारका, श्रेणीके साथ जातिका, श्रेगीके साथ श्रेगीका और राष्ट्रका सम्बन्ध किस प्रकारका हो, जिससे इन्द्र , कल्टर, ईच्यां, पृष्पा और दंपके सारे कारण यथासम्भव दूर हो जायँ और समग्र मान असमा बर्मे एकप्राणनाकी प्रतिष्ठा हो ? समाजिक जीवन प्रवाहको किस प्रकारके आदर्शद्वारा अनुप्राणित किया। जाय और वह आदर्श किस प्रकारके आचरण और कमें के अदर स्थापित किया जाय, जिससे प्रत्येक नर नारी मानव जोवनके महान् अवके सम्बन्धमें सदा सर्वदा सजग रहे और उसका जान, प्रेम, कर्म, स्वाभाविक ही तद्भाव भावित होकर ही परम कल्याण की ओर अग्रसर हो ? मनुष्यके साथ मनुष्यके नाना प्रकारके भेद और विषमताओं के होनेपर भी, मनुष्यकी शक्ति और ज्ञानमें तारतम्य होनेपर भी, कर्मक्षेत्रकी विभिन्नता और प्रयोजनीकी विलक्षणता होतेपर भी। किस उपायसे मन्य्यके साथ मन्य्यके प्राण मिलाये जा सकते हैं। किस उपायसे रुचि। प्रकृति। शक्ति आदिके भेदसे युक्त प्रवक्षुप्रक आवश्यकताओंसे प्रेरित मन्ष्य परस्पर प्रेमकी डोरीले बँधकर शान्तिपूर्वक सभी अपने अपने जीवन-विकासके मार्गपर अग्रसर हो सकते हैं, मानव-समाजके सामने यह एक सनातन समस्या है।

भारतीय साधनाके श्रेत्रमें जो वर्णाश्रमका विधान है, वह इसी जटिल समस्याको सुलझानेकी एक महान् चेष्टा है। लाखों वर्षोंसे इस वर्णाश्रमविधानने भारतीय समाजके सभी एक-से-एक किल्खण श्रेणीके नर-नारियोंमें एक महान् समन्वयकी स्थापना करके उनके मनुष्योचित साधनाके मार्गको प्रश्वस्त कर रक्ता है। समस्त मानव-समाजके लिये यह विधान परम आदर्श है। समाज-नीतिकी दृष्टिसे भी इस विधानके अंदर छिपा हुआ तत्त्व बिरोपरूपसे देखने योग्य है।

मनुष्योंमें परस्पर असंख्य प्रकारके भेद हैं और उनका रहना अनिवार्य है। इन सब मेदोंके अंदरसे ही अमेदकी प्रतिशक्त मार्ग खोज निकालना होगा । ऐसा किये विना, समाज सदा अत्यन्त भयंकर संग्राम-क्षेत्र ही बना रहेगा। इस अमेद-की प्रतिष्ठा कैसे हो १ मनुष्योंमें जहाँ जहाँ भेद अवस्यम्भावी है। वहाँ-वहाँ उस भेदको स्वीकार कर लेनेकी मनोवत्तिका जनसाधारणके चित्तमें विकास होता आयश्यक है: नहीं तो सभी जगह प्रतियोगिताः प्रतिद्वन्द्विताः संघर्षः सग्रामः असन्तोप और अशान्ति बनी ही रहेगी । परन्त ऐसी मनोवर्ग्त यदि उपायहीतता और निराद्याकी अनुभृतिसे उत्पन्न हो तो उससे मन्ष्योचित जीवन विकासके मार्गमें बाधा ही होगी। समाजकी जो व्यवस्था सभी नर नारियोंको उनके जीवनकी सम्पूर्ण सार्थकताके मार्गपर बढ़ानेमें सहायक न हो, उस व्यवस्थासे उपर्युक्त समस्याका समाधान कभी नहीं हो सकता । समाजकी व्यवस्था तो ऐसी होनी चाहिये कि जिससे प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक श्रेणी सन्तष्ट मनसे अनिवार्य भेदोको स्वीकार कर छै और साथ ही प्रत्येकके मनमें अपनी-अपनी अवस्था, शक्ति और तदन्रूप कर्म और साधनामें गौरवका भाव जाग्रत रहे । प्रत्येक मनुष्यके सामने एक ऐशा मूर्तिमान् सजीव आदर्श रहना चाहिये कि जिससे अपने-अपने अधिकारके अनसार प्राप्त कर्तव्य-कर्मोंका स्वेच्छापूर्वक प्रेमके साथ सम्पादन करते हर अपनेको समाजका एक गौरवपूर्ण अङ्ग समझे और उसीको मनुष्यत्वके विकासका साधन मानकर जीवनके व्रतके रूपमें ग्रहण करनेको उत्साहित हो ।

मन्ष्यके साथ मन्ष्यके जितने भी सक्कर्ष होते हैं, सभी
उसकी देह, इन्द्रिय और मनकी आकाक्षा तथा आवश्यकताके
क्षेत्रमें होते हैं। प्रत्येक मनुष्यको अज, वज, घर और धनकी
आवश्यकता है। प्रत्येक मनुष्यके मनमें मुख, ऐश्वर्य, प्रभाव,
मान-सम्मानकी आकांक्षा है और इसी क्षेत्रमें एकका स्वार्थ
दूसरेके स्वार्थके साथ टकराता है। यदि अज-श्वजादिकी वृद्धि
और मुख-रम्पत्ति तथा स्वामित्वकी स्थापनाको ही मानवराषनाके क्षेत्रमें एक श्रेष्ठ आदर्श मान लिया जाय तब तो
मानव-समाजमें स्वार्थका विरोध, व्यक्तिगत और श्रेणीगत
संप्राम और उसके फुरुस्वरूप आधिमौतिक उज्जतिके साथही साथ दुःखदायी अशान्तिका भोग भी अवस्यम्माती है।

बाह्य सम्पत्तिके आदर्शको नींच बनाकर जिस समाज-मन्दिरका निर्माण होगाः उसमें प्रारम्भमें आर्थिक उन्नतिः राष्ट्रीय प्रभावकी वृद्धि हो सकती है, जह-जगत्सम्बन्धी शान विशानकी उन्नति भी हो एकती है। परन्त वे सब उन्नतियाँ होती हैं व्यक्तिके साथ व्यक्तिकी, सम्प्रदायके साथ सम्प्रदायकी और जातिके साथ जातिकी प्रतियोगिताः प्रतिद्वनिद्वताः सङ्घर्ष और संग्रामके द्वारा ही । इसीलिये यह उन्नति जन-साधारणकी नहीं होती: कुछ लोग जो बुद्धि-शक्ति, कुल्पना-शक्ति, संघटन-शक्ति और निर्माण शक्तिमें बढ़े हुए होते हैं। बस्ततः उन्हींकी होती है. धन-सम्पत्ति और प्रभत्वपर उन्होंका अधिकार होता है: और जो बलहीन तथा अपेक्षाकृत बुद्धिहीन होते हैं, वे अपनेको उनकी गुलामीमें लगाकर उन्हींके स्वार्थ-साधनके उपकरण बनकर उन्होंके दिये हुए दुकड़ोंपर जीवन-निर्वाह करनेको बाध्य होते हैं ! इधर वे शक्तिशाली प्रभुशेणीके लोग भी सदा एक दूसरेके भयसे सर्शाह्वत रहते हैं, सुखकी सामग्रियोंका ढेर होनेपर भी उनके जीवनमें सुख-शान्ति कभी नसीय नहीं होती । मानव-समाजकी सभ्यता ही संग्रामात्मिका हो उठती है। संधाममें कुशलता ही सभ्यताका लक्षण होता है , इस सभ्यतामें कोई प्राणी, कोई व्यक्ति, कोई श्रेणी और कोई भी जाति दीर्घकालतक ऐस्वर्य और प्रभुत्वका भोग नहीं कर सकती। ऐश्वर्य और प्रमुख दोनों ही लगातार एकसे दूसरेके हायमें जाते रहते हैं। जब जिनके हाथमे ये ऐस्वर्य और प्रभत्य होते हैं, तब उनको आत्मरक्षाके लिये ही व्यस्त रहना पडता है। जन साधारणके सख और कल्याणके लिये उनका उतना साही धन या प्रभाव स्वर्च होता है, जितनेकी उनके अपने स्वार्यसाधनके लिये आवश्यकता होती है—आत्मरक्षाके लिये प्रयोजन होता है । समाज उन्हें त्यागके लियें - सेवाके निमित्त स्वार्थत्याग करनेके लिये किसी प्रकार भी प्रेरणा नहीं कर सकता। स्यास और सेवाके अंदर ही उनका ययार्थ स्वार्थ निहित है।-- यह बत्तलानेका समाजके पास कोई साधन नहीं होता। क्योंकि समाजका आदर्श वैसा नहीं होता। उसका तो संगठन ही हुआ है बाह्य सम्पत्तिके आदर्शको लेकर । बाह्य सम्पत्तिको आदर्श माननेवाले समाजमें शान्तिकी कोई सम्भावना नहीं है, ताम्यके स्थापनकी कोई योग्यता नहीं है, संघर्षके दर करनेका कोई उपाय नहीं है और मानवताकी महान उन्नतिके लिये कोई प्रेरणा नहीं है । यहाँ संप्रामके बाद संग्राम और विश्वके बाद विद्रय अनिवार्य हैं। मनुष्यके अन्तरात्माका यह आर्त्तनाड इस प्रकारके समाजमें कभी-कभी कवियों, दार्शनकों और धार्मिकॉकी बाणीसे प्रकट होता रहता है, परन्तु सामाजिक जीवनमें अन्तरात्माके इस दुःखको मिटानेके लिये कोई उपाय नहीं दिखायी पहता । इसी सम्यताका परिणाम है कि आज सारे भूमण्डलपर र भी एक-दूसरेके भयसे काँप रहे हैं और भोगोंके उपकरणोंकी बहुलता होनेपर भी चारों और बाहि चाहि मची हुई है!

मानवसमाजको यथार्थ मानवताके विकासके योग्य और साम्यः शान्ति तथा सौन्दर्यका भाण्डार बनानेके लियेः एक ऐसे आदर्शको केन्द्र बनाकर समाजकी व्यवस्था और नियन्त्रण करनेकी आवश्यकता है, जो आदर्श मन्ध्यकी स्वामाधिक सुख-सम्पत्ति और प्रभूत्वकी आकाक्षाके ऋपर राज्य करनेमें स्वयं समर्थ हो। जिस आदर्शके सामने मनष्यकी यह सरव-सम्पत्ति और प्रभुताकी स्पृहा अपने आप ही। सिर सुकाकर गौरवका बोध कर सके, जो आदर्श मनुष्यकी अन्तरात्माके आदेशको बाह्य जीवनके आदेशका शक्तिसम्पन्न नियमन करनेवाला बनाकर खड़ा कर एके। जिस समाज विधानसे मनुष्यकी आधिभौतिक आवश्यकताएँ आध्यात्मिक आदर्शके द्वारा सर्वामत होती हैं, काम और अर्थ धर्मके द्वारा अनुशासित होते हैं, आत्मिक उन्नतिके तारतम्थके द्वारा सामाजिक मर्यादाका निरूपण होता है। शान, प्रेम, त्याग और तपस्याका स्थान मुख-सम्भोगः धन-सम्पत्ति और प्रभुत्वके बहुत जपर माना जाता है, वस्त्तः उसी समाजविधानके द्वारा मानव समाजमें अनन्त प्रकारकी विषमताओं के रहते भी मच्चे साम्यकी स्थापना सम्भव है, प्रतियोगिता और प्रतिद्वत्विताके क्षेत्रमें भी सहयोगिता और समप्राणतानी प्रतिष्ठा सम्भव है और अशान्तिके कारणरूप अनेको प्राकृतिक नियमोके रहते हुए भी शान्तिकी स्थापना सम्भव है। भारतीय अधियोंने वर्णाश्रम व्यवस्थामें इसी आदर्शकी स्थापना की है और हजारों हजारों वर्षोंसे इसी व्यवस्थाके द्वारा नियन्त्रित होकर भारतीय जीवन धारा कल्याण और शान्तिके मार्गपर प्रवाहित होती आ रही है ।

क्यांश्रम विधानमें मुख्य ध्यान देने योग्य विषय यह है स्वरूप है। कि इसमें समाजके सर्वोच्च स्थानपर प्रतिष्ठित किया गया है बाह्म और संन्यासीको। ब्राह्मण और संन्यासी सभी वर्णों बाह्म और आश्रमोंके आदर्श माने जाते हैं। सभी विभागोंके उन ब्राह्मण सभी नर नारी ब्राह्मण और सन्यासीके अनुशासनके व्यवस्थापूर्व अनुसार ही अपने कर्तव्य-अकर्तस्थका निर्णय करते हैं और कायदे कान उन्हींके आचरणको आदर्श मानकर अपने अधिनको नियन्त्रित श्रेणीगत वं

करते हैं। ब्राह्मण और संन्यासी 'काम' और 'अर्थ' की साधनामें प्रकृत नहीं होते: सल, ऐश्वर्य और प्रभुत्वकी आकाक्षासेप्रेरित होकर कोई कार्य नहीं करते; कृषि-शिल्प-शणिज्य आदि बाह्य सम्पदाको बढानेवाले उपायोका अवलम्बन नहीं करते। देशके शासनः संरक्षण और दण्ड विधानका काम भी अपने हाथमें नहीं लेते और किसीके अधीन होकर नौकरी भी नहीं करते । ये सारे कार्य उनके स्वधर्मसे प्रतिकल हैं, उनकी मर्यादामें देस पहुँचानेवाले हैं । वे होते हैं तत्त्वकी खोज करनेवाले, शानतपस्वी, सर्वभूतहितमें रत और विश्वप्रेमी। त्याग, सेवा, शानचितरण और तपश्चर्या ही होते हैं अनके जीवनके वत ! दरिद्रताका तो ये स्वयं अपनी इच्छासे बरण करते हैं! वे अपनी सारी शक्तिको लगा देते हैं समाजके उत्थान और अपनी संस्कृतिकी उन्नतिमें तथा मन्ध्य जीवनके सर्वश्रेष्ठ आदर्शकी स्थापनामे । इनमें ब्राह्मण गृहस्य होकर भी, खी पुत्र कन्याओं से चिरे रहकर भी त्याग, सेवा, तपस्या और निःस्यार्य ज्ञान दान आदिका आदर्श स्थापित करते हैं। और सन्यानी यह सिद्ध कर देते हैं कि मानव-जीवनकी चर्म शान्ति है-सर्वत्यामी और प्राणिमात्रमें समदर्शी होकर ब्रह्मशान, ब्रह्मध्यान और ब्रह्मानन्द-रसका पान करनेमें । ब्राह्मण और संन्यासी समाजके सभी स्तरीके नर नारियोंको इस महान आदर्शके द्वारा अनुप्राणित करते हैं। इसीलिये समाजमें उनका आसन सबसे कपर और सबसे श्रेष्ठ है। उनके देह-पोषणके लिये, शारीरिक जीवननिर्वाहके लिये और उनके तपस्यामय जीवन वतकी अनुकलताका सम्पादन करनेके लिये जो कुछ भी आवश्यक है। उसका सारा भार समाजने अपने ऊपर ले लिया है। राष्ट्रिय शक्ति और आर्थिक शक्तिके मञ्जालकगण श्रद्धा और सम्मानके साथ उनकी सुविधा और स्वतन्त्रताकी रक्षाके लिये सदा प्रयत्नशील रहते हैं और उनके उपदेश तथा उनके जीवनके आदर्शके अनुसार अपनी शक्ति और सम्पत्तिका बहुजनदिताय, बहुजनसुखाय, सर्वभूतहिताय और भगवरप्रीत्यर्थे प्रयोग करके अपने आन्तरिक जीवनकी कृतार्थता का अनुभव करते हैं । वर्णाश्रम-व्यवस्थाका यही मुख्य

बाह्य सम्पत्तिसे उदासीन स्वार्यसुद्धिसे रहित विश्वप्रेमी उन ब्राह्मण और संन्यासियों के कपर ही समाज और राष्ट्रके व्यवस्थापूर्वक सङ्खास्त्रके लिये विधि-निर्पेषकी रचना करनेका— कायदे कानून बनानेका भार रहता है। अपना व्यक्तिगत और क्षेणीगत कोई स्वार्य न रहनेके कारण वे ही स्व श्रेणियोंके प्रतिनिधि होनेकी योग्यता रखते हैं। वे मानवजीवनके चरम लक्ष्य भगवद्याप्तिकी ओर अविचल्ति दृष्टि रखते हुए सभी श्रीणयोंके नर नारियोंके लिये कर्तव्याकर्तव्यका निर्देश करते हैं। राष्ट्रिय शक्तिका व्यवहार किस प्रकार करना जाहिये, किस प्रकार धनको पैदा करना और बाँटना चाहिये,सभी श्रेणीके लोगों-द्वारा अपने-अपने अधिकारानुसार किस प्रकारका कार्य करने-से सारे समाजकी भलाई हो सकती है, अपनी अपनी सम्पत्ति और शक्तिका किस प्रकार व्यवहार करके मनुष्य परमकस्याण मगवद्माप्तिकी ओर अग्रसर हो सकता है, न ब्राह्मण और संन्यासी अपने पक्षपातरहित सुनिपुण विचारद्वारा इन सब बार्तीका निर्णय करनेमें समर्थ हैं।

बाह्यण और संन्यामीको राष्ट्र और समाजके केन्द्रम्थलमें आदर्शकपमें और सर्वोच्च मर्यादामें प्रतिष्ठित करके समाजका सगठन, राष्ट्रका संगठन और कृषि शिल्प वाणिज्यादिका नियन्त्रण करना, यही भारतीय जातिकी विशेषता है और इमीमें भारतकी प्राणशक्ति निहित है। इसी प्राणशक्ति जाति और समाजके सारे अवयवों में सुन्दर सामञ्जस्यकी स्थापना करके सब प्रकारके द्वन्द्व और सङ्घापेंको भिटाकर इजारों वर्षोसे इसकी जीवन धाराको अञ्चण्ण बना रक्खा है। इसीने हिंदूजाति जीविन है।

एक बात और विशेष ध्यान देनेकी है, यह है जातिमें राष्ट्रशक्ति और अर्थशक्तिका-प्रमुख और सम्पत्तिका सम्बन्धनिरूपण् । हमारी इस वर्णाश्रमव्यवस्थामे जो राष्ट्रशक्तिः के सञ्चालक होते हैं। देशकी शान्तिरक्षा और शक्तिवृद्धिका भार जिनके कन्धोंपर रहता है, जो अन्तर्विद्वव और बाहरी शत्रओंके आक्रमणमें जाति और समाजकी रक्षा करनेके लिये जिम्मेवार हैं और जो तत्त्वदशीं दारिद्रवक्ती सर्वजीवप्रेमी ब्राह्मण और संन्यास्यिकि अनुशासनके अनुसार जाति और समाजमें न्यायकी रक्षा करते हुए जातिकी बाह्य सम्पत्ति और अध्यात्मसम्पत्तिका न्यायसङ्गत अधिकार सब श्रेणियोंके नर नारियोंको देते हैं। वे क्षत्रिय स्वयं अर्थका सेवन नहीं करते। क्रिवि-शिल्प-धाणिज्यादिको अपने हाथमें नहीं रखते, जाति-की बाह्य सम्पत्तिके उत्पादनमें और उसके बँटवारेमें उनका व्यक्तिगत अथवा भ्रेणीगत कोई स्वार्थ नहीं होता ! जातिकी सास्कृतिक और आध्यात्मिक शक्तिके उत्पन्न करने और बाँटनेका भार जैसे प्रधानतया यज्ञवती, त्याराशील, अध्यात्म-कल्याणनिष्य बाह्यण और संन्यासियोंके हाथमें रहता है, उसी प्रकार जातिकी बाह्य सम्पत्तिके उत्पन्न करने और बॉटनेका

भार वैश्वोंके हाथमें रहता है। सन्नियोंके कन्धोंपर तो देशकी शान्तिरक्षा और शक्तिबद्धिका भार है । वे जैसे बाह्मण और संन्यामियोंसे ज्ञान विज्ञान और नैतिक तथा आध्यात्मिक आदर्शका आहरण करके समाजके सब सारोमें जसका विस्तार करनेकी चेष्टा करते हैं, बैसे ही बैस्योंसे घनका आहरण करके उसके द्वारा समाजके सभी स्तरीके लोगींका अभाव दर करते हैं । उनका खजाना जनसाधारण ~विशेषतः बाह्यणः सन्यासी, दरिद्व, अन्थे, छले-लॅगडे, रोगी, अपाहिज, बढे-बच्चे और अनाथा विधवा आदिकी सेवाके लिये सदा-सर्वदा खला रहता है। कहा दर्भिक्ष पहला है, अकाल पहला है तो उसकी जिम्मेवारी उनपर है । कहीं महासारी फैलती है तो वे उसके जिम्मेवार हैं। दात्रका आक्रमण होनेपर उनपर दायित्व है। अन्तर्विष्ठवके लिये वे दायी हैं और एक श्रेणीके द्वारा दूसरी श्रेणीपर अत्याचार होनेपर -बुद्धिमान् और शक्तिशाली व्यक्तियो अथवा श्रेणियोके दारा अपेक्षाकृत बुद्धिहीन और कमजोर मनुष्यो अथवा श्रेणियोंका ( उनकी शक्तिहीनताका लाम उठाकर ) शोषण किये जानेपर क्षत्रिय राजा ही जिम्मेवार हैं। देशका अर्थ ही उनका अर्थ है और देशकी शक्ति ही उनकी शक्ति है । वे देशके, जातिके और समाज-के सेवक हैं। इसीलिये बाह्मणोंके बाद ही उनका महस्वपूर्ण स्थान है। वे देशमें प्रभशक्तिका सञ्चालन करते हैं —ग्राह्मण और संन्यासियोंके चरणोंमें सिर सुकाकर ! और अर्थशक्तिका सञ्चालन करते हैं- दैश्योंके पाससे जातिके लिये अर्थका संग्रह करके । अतएव प्रभत्व और अर्थ दोनोंसे ही उनका यथा सम्भव निर्लित रहन। आवश्यक होता है, नहीं तो वे स्प्रधर्मसे भ्रष्ट हो जाते हैं। प्रसुत्व और अर्थका नियन्त्रण करनेवाले होनेपर भी वे है देशके दास और त्यागवती ।

जैसे राष्ट्रशक्तिका सञ्चालन करनेवाले क्षत्रियोंके लिये अर्थलाभजनक कृषि शिल्प वाणिज्यादि स्वधर्मका नाश करनेवाले और मर्यादाको घटानेवाले हैं, वैसे ही कृषि-शिल्प वाणिज्यादिके द्वारा देशकी अर्थ सम्पत्तिको बदानेमें लगे हुए वैश्योंके लिये राष्ट्रशक्तिके सञ्चालनका लोभ करना और समाजने ऊपर प्रभुत्वका दावा करना स्वधर्मसे ग्रष्ट होना है। प्रभुत्व और अर्थ दोनोंमें ही मोह है। समाजकी अर्थ-शक्ति और राष्ट्र शक्तिके एक ही हाथमें रहनेपर अर्थोपासकोंकी प्रतिद्वन्दिता राष्ट्रके क्षेत्रमें भी न्याय और धर्मकी सीमा लॉधनेके लिये तैयार हो जाती है। धनके पैदा करने और बॉटनेमें स्वार्यका मोह प्रवल न हो उटे, न्याय और धर्मका आदर्श बढ़ी सजगताके

माध धनके नियामकके पटपर प्रतिष्ठित रह सके, इसीलिये न्याय और धर्मनिष्ठ राष्ट्रशक्ति अर्थकी उपासनामे, धन कमाने-में न लगकर अर्थके जपर प्रभुत्व करती है। और न्याय-धर्मके मर्तिमान आदर्शबाह्मण और संन्यासी राष्ट्रशक्ति और अर्थ-शक्ति (क्षत्रिय और वैश्य) दोनोंके ऊपर प्रमुख करते हैं, यही सनातनधर्मकी व्यवस्था है । राष्ट्रशक्ति जब अर्थशक्तिके हाथमे चली जाती है, किसान, कारीगर और विषक्-समाज जन परस्पर प्रतिद्वनिद्वता करके अपनी स्वार्य-सिद्धिके लिये राष्ट्रशक्ति-वर अधिकार जमानेको लालायित हो उठते हैं, तभी समाजमें नाना प्रकारकी अशान्तिके कारण उत्पन्न हो जाते है और समाज सम्राम क्षेत्रके रूपमे परिणत हो जाता है। अर्थको नियन्त्रित करनेका आधिकार यदि धर्मको हो और धर्मही यदि राष्ट्रशक्तिका सञ्चालन करनेवाला होकर अर्थके उत्पादन और विभाजनको नियन्त्रित कर सके तो समाजमें विषमताके अंदर भी समताकी स्थापना हो सकती है। प्रतियोगिताके क्षेत्रमें भी सहयोगिताकी प्रतिष्ठा हो सकती है। अतएव समाजमे अर्थशक्ति-का नियमन करनेके लिये राष्ट्रशक्तिकी और राष्ट्रशक्तिका नियमन करनेके लिये धर्मशक्तिकी स्थापना आवस्यक है। बटी वर्णविभागका रहस्य है ।

इसके बाद रही जन साधारणकी बात । जिनमें शानशक्ति और कर्मशक्तिका भलीभाँति विकास नहीं हुआ है, जो स्वतन्त्र रूपसे तत्त्वका विचार करनेमें, सारे समाजका कल्याण सोचकर कर्तव्यका निर्णय करनेमें, मनुष्य-जीवनके परम आदर्शको लक्ष्य करके साधनाके क्षेत्रमें अग्रसर होनेमें, खतन्त्रताके साथ राष्ट्रशक्ति और अर्थशक्तिका अपने और समाजके कल्याणमें प्रयोग करनेमें यथोचित शक्ति नहीं प्राप्त कर सके हैं, परन्त जिनकी संख्या समाजमें अधिक है और जिनकी कर्मशक्तिका सनियन्त्रित और सुव्यवस्थितरूपसे व्यवदार हुए विना देशमें कृषि शिल्प वाणिज्यादिकी उन्नति धम्भव नहीं है। राष्ट्रका निर्विध सञ्चालन सम्भव नहीं है और धर्म-कर्मादिका अनुष्ठान भी सम्भव नहीं है, समाजमें उन्हींकी संशा शुद्ध है । संख्याकी दृष्टिसे वे समाजके प्रधान अङ्ग हैं। परन्तु स्वतन्त्ररूपसे अपने-आप ही अपना सञ्चालन करके मनुष्य-जीवनकी सर्वश्रेष्ठ तर्जातके मार्गपर अग्रसर होनेमें असमर्थ हैं। उनको समाजकी सेवामें लगाकर, उनकी शक्तिके अनुसार उनके लिये कर्तव्य-का विधान कर। आवश्यकतानुसार उनके लिये भोग-सखकी मुव्यवस्था कर उनके जीवनको उन्नत बनाना उन्न भेणीके मनुष्योंका दायित्वपूर्ण कर्तव्य है।

श्राहणोंके यह यागादि कर्मोंके अनुष्ठानमें, क्षत्रियोंके राष्ट्र-नियन्त्रण और युद्ध-सञ्चालनादि कार्योंमें तथा वैश्योंके कृषि शिल्प-वाणिज्यादि व्यापारोंमें, स्वंत्र ही शृहोंकी सहायता आवश्यक है। और समाजकी धर्मशक्ति, राष्ट्रशक्ति और अर्थशक्तिके अनुगत होकर समाजकी सेवा करनेमें ही शृहोंके बीवनकी सार्थकता है। उच्चत्तर स्वाधीन-कर्मरत श्रेणियोंके अनुगत होकर, इच्छापूर्वक प्रेमके साथ उनके नेतृत्वको सर चढाकर, सेवात्मक कर्मके द्वारा अपने जीवनको उज्जत बनाना और सारे समाजका कत्याण करना शृहका धर्म है। समाजके सब प्रकारके कत्याणजनक पृण्यकायोंमें शारीरिक शिक्तक कार्य उन्होंके जिम्मे है। वे ब्राह्मणोंकी अधीनतामें सेवक है, क्षत्रियोंकी अधीनतामें सैनिक हैं और वैश्योंकी अधीनतामें स्वान है। आधुनिक समाजमें इन्हींका नाम मजदूर है।

इस प्रकार आर्थ भ्राधियोंने सारी मानव जातिको चार भागोंमें बाँटकर उनके कर्म समन्वयदारा समाजका सङ्कटन किया है। इसमें मनुष्यके साथ मनुष्यका जो गुण और शक्ति का स्वाभाविक भेद है, उसे स्वीकार किया गया है और साथ ही सारे मनुष्योंके समस्त गुणों और शक्तियोंको एक ही आदर्शकी ओर लगाकर सबको समाजके लिये अल्यावस्यक विभिन्न कर्मोंमे नियुक्त कर दिया है । समाजके लिये कल्याण-कारक चतुर्विध कमोंके लिये विशेषरूपरे योग्य चतुर्विध गुण शक्तिविशिष्ट चार प्रधान श्रेणियोके अतिरिक्त मानव-जातिमें अन्य किसी वर्णका अस्तित्व आर्य ऋषियोंको स्वीकार नहीं **पञ्चमो नोपपयते' । समग्र समाज एक मूर्तिमान् विराट** पुरुष है । ब्राह्मण उसका वाणीसहित मस्तिष्क है । क्षत्रिय उसका बाहसमन्वित वक्षःस्थल है । वैश्व उसका नाभिमण्डल-युक्त, उदर है और शूद्ध, उसके चरण या गति-शक्तिस्थानीय हैं । चतुर्वर्णके द्वारा ही सारे अवयवीसे सम्पन्न विराट् समाज पुरुषका शरीर बना है । प्रत्येक अवयवमें ही अञ्च-उपाङ्गोंका भेद स्वाभाविक है। एक ही प्रकारके कर्में में भी कर्मका वैचित्र्य है और एक एक प्रकारके कर्ममें वंश-परम्परा-क्रमरी लगे रहनेके कारण एक एक उपवर्ण या उपजातिका निर्माण हुआ है । इस प्रकार समाजके अंदर कर्मोंकी विचित्रताके कारण विभिन्न विचित्र कर्मोमें खास-खास योग्यताके अनुसार अनेकों उपजातियोंकी सृष्टि प्राकृतिक नियमसे ही हुई है। कर्म और गुण ( अर्थात् कर्मयोग्यता ) के अनुसार श्रेणी-वैचित्र्य अस्थाभाविक नहीं है; परन्तु उनमें प्रतिह्रन्द्रिता.

सक्क्ष्यं, हिंसा, द्वेष और कलह आदि अशान्ति उत्पन्न करने बाले और परस्पर एक दूसरेका विनाश करनेवाले बुरे भाषोके बदले किस तरहसे सहयोगिता, समन्वय, प्रेम, मैत्री और शान्तिकी स्थापना हो, यही समस्या है । इमारे समाजका सक्कडन करनेवाले विद्वान् ऋषियोंने इस समस्याका जैसा समाधान किया है, उसकी अपेक्षा किसी उत्तम समाधानकी कस्यना आजतक कहीं नहीं हुई ।

इस समस्याके समाधानका आर्य ऋषियोंके मतसे सर्वोत्तम उपाय है कर्मको धर्म-साधनके रूपमें परिणत करके समाजके सभी सारोंमें उसका प्रचार करना । कर्मको यदि केवल लीकिक भोग-सुलोंका लाधन ही माना जाय, तो कर्मकी अपनी कोई मर्योदा नहीं रह जाती और जिस प्रकारका कर्म जितना ही अधिक, मोग-सुख और धन सम्पत्तिकी प्राप्तिमें लहायक होता है, उसी प्रकारके कर्मके लिये सबके मनमें लालमा होना और उसके लिये छीना-भपटी और मार पीट होना अनियार्य हो जाता है । ऐसे कर्मके फलस्वरूप किसीको भी सभी शान्ति और आतङ्कहीन आनन्द प्राप्त नहीं हो सकता । भोगकी अपेक्षा समाजमें कर्मका स्थान ऊँचा रहना आवस्यक है। परन्तु कर्मका कोई उद्देश्य तो होता ही है; मनुष्य कर्म क्यों करे ! कर्मका यथार्थ कत्याणप्रद उद्देश्य है अपने जीवनको उत्तर करना, अपने अदर मनुष्यत्वका परिपूर्ण विकास करना, अपने अन्तरात्माको काम, कोघ, लोम, हिंसा, घुणा, भय आदिके बन्धनोंसे मुक्त करके एकान्त असीम आनन्द और श्लोक तापादिसे रहित मृत्युभय विजयी नित्य परिपूर्ण जीवनके योग्य बना देना । वैदिक ऋषियोंने इस प्रकारके दिव्य जीवनको ही 'स्वर्ग' कहा है , 'स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते' । 'कामस्यातिर्जगतः प्रतिष्ठा कतोरानन्त्यम-भवस्य पारम् ।' मृत्युके सारे पापींचे छटकर सब प्रकारके शोक, ताप, अभाव, आकाक्षा, द्वन्द्व और अशान्तिकी सम्भावनाका अतिकम करः। सर्वसम्पत्तिसम्पन्न अनन्त यौवन में प्रतिष्ठित होकर, सारे विश्वके प्राणींके साथ अपने प्राणींकी प्रेमपूर्वक मिलाकर पूर्णानन्दको प्राप्त करना ही मानवीय साधनाका लक्य है ।

यह ससार कर्मक्षेत्र है और यह मनुष्यश्रीर कर्म-श्रीर है। इस संसारमें जो मनुष्य जिस प्रकारके शकि-सामध्येको लेकर जैसे वायुमण्डलमें जन्म प्रहण करता है, यह दैसे ही शक्ति-सामर्थ्य और वायुमण्डलके उपयोगी विहित कर्मका सम्पादन करके जीवनमें पूर्णताको प्राप्त कर सकता है---स्वर्गीय जीवनकी प्राप्त करनेमें समर्थ हो सकता है । ब्राह्मण और धन्निय अपनी शक्ति और अवस्थांके अनुसार विधिपूर्वक अपने अपने कर्म करके जिस आध्यात्मिक कल्याणको प्राप्त करते हैं, वैश्य और शुद्र भी अपने अपने कर्तव्य कर्मका सम्पादन करके उसी आध्यात्मिक कस्याणको प्राप्त कर सकते हैं। एकको दुसरेके कर्मकी ओर छलचायी दृष्टिसे देखनेका कोई भी सङ्गत कारण नहीं है, उद्देश्य ठीक रहे तो अपने-अपने कर्मके द्वारा ही प्रत्येक मनुष्य उस एक ही उद्देश्यतक सम्बप्र्यक पहुँच सकता है । हाँ, पूर्व-जन्मार्जित कर्मवश संसारमें लौकिक का न्यूनाधिक होना अवश्यम्भावी है; परन्तू उसका मूल्य ही क्या है ? अनन्त आध्यात्मिक सम्पत्तिकी दुलनामें लौकिक सम्पत्ति सर्वेथा तुच्छ और क्षणस्थायी है । आध्यात्मिक सम्पत्तिपर सभीका समान अधिकार है और उसका प्राप्त होना अपनी अपनी राक्ति और अवस्थाके अनुसार, सन्तोषपूर्वक अपने अपने कर्मोंके यथाविधि सम्पादनपर ही निर्भर है। इस आदर्शके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक श्रेणी, प्रत्येक सङ्घ या सम्प्रदाय दूसरेके कर्म, दूसरेके भीग और दूसरेकी मान प्रतिष्ठाका लोम न करके, दूसरेके साथ अस्वास्थ्यकारी प्रतिद्वनिद्वताके झगडेमें न पडकर, गौरव और अदाके साथ उत्साहपूर्वक अपने अपने वर्णाश्रमोचित कर्त्तव्यके पालनमें ही लगा रहकर अपनी चरम उन्नति कर सकता है। कर्म और भोगके सम्बन्धमें उसका मनत्र होता है-

'मा गृषः कस्यस्बद्धनम्' 'स्वकर्मणा तमस्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः॥'

इस दिज्य जीवनको स्वंश्रेष्ठ आदर्श मानकर ही आर्य भृषियोंने सभी श्रेणियोंके नर-नारियोंके लिये स्व प्रकारके पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय कर्त्तव्योंका निर्धारण किया है। मर्त्य-जीवनमें स्वर्धीय जीवन-धाराको प्रवाहित करनेके लिये शारीरिक स्वास्थ्य और स्वच्छन्दताकी, पारिवारिक और सामाजिक रीति-नीति और सत्कर्मोंकी, राष्ट्रिय दण्ड-विधि और युद्ध-विमह-सन्धि आदिकी,कृषि-शिल्प-धाणिज्यादिके द्वारा देशमें धन-सम्पत्तिके बढानेकी और साहत्य-दर्शन बिज्ञानादिके समुचित अनुशीलनकी आवश्यकता है। कुल नीति, अर्थ-नीति, समाज-नीति, राष्ट्र-नीति और सबकी आधाररूपा धर्म-नीति सभीका आदर्श दिव्य-जीवनकी प्रतिष्ठा है।

आर्य विद्वानीने यह भी आविष्कार किया था कि समस्त

जाति और समाजके कल्याणके लिये अपनी-अपनी शक्ति और सम्पत्तिका उत्हर्भ कर देना ही प्रत्येक व्यक्तिके लिये। अपने जीवनकी उज्जितका, दिव्य-जीवनकी प्राप्तिका सर्वोत्तम अपाय है। प्रत्येक व्यक्तिका अन्तरातमा और सारे समाजका अन्तरात्मा वस्ततः एक है, अभिन्न है । अतएव सारे समाजकी सेवा, मारे समाजके कल्याणके लिये बाहरी क्रेश और त्यागको स्वीकार करना, वस्तुतः अपने ही अन्तरात्माकी सेवा, अपने ही आध्यात्मिक जीवनकी पूर्णताके लिये तपस्य करना है। सारे समाजके ऐहिक स्वार्थके साथ अपने आध्यात्मिक स्वार्थका कोई भेद नहीं है। अतएव त्यागके द्वारा ही यथार्थ सम्भोगका अधिकार प्राप्त होता है, 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीयाः ।' यही यज नीतिका तात्पर्य है । मनुष्यके जीवनमें यह ही मनुष्योचित कर्म है । यज्ञ ही व्यक्तिके और समाजके स्वार्थकी मिलन भूमि है। तम्हारे पास जो कुछ भी है, उसे सारे समाजके कल्याणके लिये दे दो: तभी सारे समाजके साथ अपनी एकताकी उपलब्धि कर सकोगे और विश्व-प्रकृति अपने अट्टट भाण्डारमें से तम्हारी चाहके अनुरूप सारे सुन्दर फलेंको देकर तुम्हें कतार्थ कर देगी।

मानवसमाजकी जब इस यजनीतिके ऊपर स्यापना होती है, तभी सर्वत्र सख शान्तिका विस्तार होता है; समाजके विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गों में प्रतिद्वन्द्रिता, ईर्ष्या, द्वेष, सङ्घर्ष और सम्रामका क्षेत्र सङ्कचित होता है; एक ही समाज-शरीरके विचित्र अङ्ग प्रत्य होंके रूपमें एकके साथ दूमरेका प्रेम और मैत्रीका सम्बन्ध स्थापित होता है: प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक श्रेणी सारे समा व शरीरके अङ्गरूपमें अपनेको उसने अभिन्न मानकर समाजके कल्याणमें ही अपने कल्याणकी उपलब्धि करता है: द्वाक्ति, शान, रुचि और अवस्थामें विषमता रहनेपर भी सभीके अंदर प्राणगत एकताकी अनुभृति होती है। फिर सभी देनेके लिये ही व्याकृत हो उठते हैं, पानेके लिये कोई अधीर नहीं होता । प्राप्तिके लिये, भोगके लिये, अपनी शह ऐहिक स्वार्थसिद्धिके लिये ही प्राणियों में परस्पर छीना सपटी और मार पीटकी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति देखी जाती है,समाजमें यज्ञके आदर्शका बड़े परिमाणमें प्रचार होनेपर वह प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। यज्ञनीतिके अनुसार कर्म और भोगका सम्बन्ध ही पेसा वन जाता है कि कर्म होता है-समृष्टिके कल्याणके लिये व्यष्टिका दानः और भीग होता है व्यष्टिके कल्याणके लिये सम्बद्धका दान । मनुष्य कर्म करता है स्वतन्त्र कल्याण-बुद्धिकी प्रेरणासे, आध्यात्मक आदर्शकी प्रेरणासे, सारे समाजके

कल्याणके लिये । और अपने ऐहिक भोगके लिये निर्भर करता है सारेसमाजके कल्याणके ऊपर, विश्वान्तर्यामी कल्याण विधाता-के मञ्जल विधानके ऊपर।

आर्यजातिमें समाजके थिभि । अङ्ग-प्रयङ्क्षीके कर्तव्या-कर्तव्यका अधिकाशमें जन्म और बंशानुक्रमकी दृष्टिसे निर्देश करके दूसरेके कर्मकी लालसा, दूसरेके धनकी तृष्णा और उससे होनेवाली प्रतिद्वन्द्वता और सङ्घर्षके क्षेत्रको विशेषरूपसे सङ्कुचित कर दिया है । समीको अपनी-अपनी सङ्गात वृत्तिसे प्राप्त कर्मोंको और भोग सम्पत्तिको सन्तुष्ट मनसे स्वीकार करके, अपने जीवन विकासकी साधनाके रूपमें, उत्साह-पूर्वक उन्हींपर निर्मर करके यज्ञनीतिके अनुमार बाह्यतः समाजसेवामें और तत्त्वतः आत्मसेवामें अपनेको लगा देना पड्ना है । इससे समाजमें भी शान्ति वर्ना रहती है और मनुष्य-जीवनकी सम्यक् सार्यक्ताके मार्गपर भी सबको अग्रसर होनेका मुअवसर प्राप्त होता है ।

जीवनके इस आदर्शके अनुसार सार्यकताकी ओर चलनेके लिवे प्रत्येक मनुष्यको पहले शक्ति और ज्ञानकी साधना करनी पड़ती है। प्रथम जीवनमें सुयोग्य शिक्षककी देख रेखमें नियन्त्रण और संयमके उच्च आदर्शसे युक्त जीवन विताकर देह, इन्द्रिय और मन-बुद्धिकी शक्तिको बढाना पड़ता है और भावी जीवनके दायित्वपूर्ण कर्मसम्पादनके उपयोगी ज्ञान-विज्ञानको प्राप्त करना पड़ता है। जीवन प्रभातको इस साधनाका नाम है (ब्रह्मचर्य)।

बहान्वर्य-साधनाके द्वारा श्वस्थ देह मन, सुनियन्तित कर्तव्य-सम्पादनका कौशल, मनुष्यके आदर्शकी एक मुस्पष्ट धारणा और अपने सहजात शक्ति, सामर्थ्य और द्वितिके अनुसार कर्तव्याकर्तव्यके निर्णयका उपयुक्त शन प्राप्त करनेपर कर्म-जीवनमें प्रवेश करनेकी विधि है। यह कर्म-जीवन ही 'गाईस्थ्य-जीवन' है। इसीमें परिवार, समाज, जाति और राष्ट्रके साथ साक्षात् सम्बन्धकी स्थापना होती है। इस गाईस्थ्य-जीवनमें आध्यात्मिक आदर्शको इदयमें रखते हुए ही यशमय जीवन विताना पड़ता है। अवश्य ही यशका वाहरी रूप अपनी-अपनी शक्ति, सम्यक्ति, दृति और अवस्थाके ऊपर निर्मर करता है। परन्तु ऐसी बात नहीं कि राजाके यशको अपेक्षा मजदूरके यशका वाहरी रूप छोटा होनेके कारण उसके आध्यात्मिक मूल्यमें कहीं कुछ कमी आती हो। सबको अपने-अपने अधिकारके अनुसार ही यश करना पड़ेगा, परन्तु जिसके इदयमें यशका आदर्श जितने उज्ज्वलरूपमें

प्रकाशित होगा, जो जितने आध्यात्मिक भावके द्वारा अनुप्राणित होकर यह करेगा, उसका यह उतना ही सार्यक होगा।

कर्म-जीवनके अन्तमें कर्मत्यागके लिये, सर्वत्यागके लिये प्रस्तुत होना आदश्यक है। ब्रह्मचर्यके द्वारा जैसे गाईस्थ्यके लिये योग्यता प्राप्त करना आवश्यक है, वानप्रस्थके द्वारा वैसे ही संन्यासके लिये योग्यता प्राप्त करना आवश्यक है। संन्यास-आश्रममे व्यक्तिगत जीवनके साथ विश्वजीवनका पूर्ण मिलन करा देना पहेगा। उस समय मनुष्यको परिवारकी, खण्ड समाज और जातिकी तथा सब प्रकारके ऐहिक प्रयोजनोंकी सीमाको लॉक्कर, विश्वप्राणके साथ व्यष्टि प्राणका, विश्वासमाके साथ जीवातमा और समाजात्माके सम्यक् ऐक्यका अपरोक्षर पसे अनुभव करके साधनामें लग जाना पहेगा। इस साधकता है, यही परमसाम्य', पराशान्ति', पूर्णश्चान' और परिपूर्णानन्द' है, यही प्रभायममृतं क्षेमम्' है। इसी अवस्थामें मनुष्यका अपने साथ और विश्वजनात्माके साथ सम्यक् परिचय और योगस्थापन होता है। यही वर्णाश्रम-साधनाका चरम लक्ष्य है।

# गृहस्थके लिये पश्चमहायज्ञ

( लेखक - भोफेसर असित्येन्द्रनाथ सेन एम्०ए०, धर्मरत्न )

संसारमें सबसे अधिक मननशील लोग प्राचीन कालके हिंदू ही थे। जीवनके सभी क्षेत्रींका पूर्ण विचार करके प्रत्येकके सम्बन्धमें उन्होंने सखे सिद्धान्त स्थिर किये हैं। मुख और शान्ति इस लोकमें तथा परलोकमें भी यही उनका बराबर लक्ष्य रहा है , उत्तम उपयोगी नागरिक बननेके लिये उन्होंने अपना जीवन ऐसा दाला कि जिससे उनका ही नहीं, उनके पड़ोस्योका भी और सारे ससारका कल्याण हो । भिन्न भिन्न समाजोके लिये जीविकाके भिन्न निन कर्म सीप दिये गये और इस तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैभ्य, शूद्र, अन्यज संबन्धी जीविकाका सदाके लिये उत्तम प्रवन्ध हो गया । उनकी दिनन्त्रयों ऐसी थी कि उनके द्वारा प्रातःकालमे सार्यकालतक विविध प्रकारके ऐसे ही पवित्र कर्म हुआ करते थे जिनसे अपने पराये सबको बड़ा हुल मिलता था। किसीके प्रति किञ्चित् भी अन्याय वे न होने देते थे । सबका जो सामान्यधर्म अहिसा है, उसका वे बड़ी तत्परताके साथ पालन करते थे।

अर्हिसा सत्यमस्तेयं शौचिमिन्द्रियनिग्रहः। वानंद्यादमः क्षान्तिः सर्वेषां धर्मभाधनम् ॥ (याचनवन्नय०१।१२२)

परन्तु जीवनमें पूर्ण अहिसा असम्भव है। रसीई बनाने के लिये जब हम चूब्हेंमें आग जलाते है तो उससे न जाने कितने असंख्य कृमि-कीटादि जीवोंकी हत्या होती है। इसी प्रकार जब हम चकी या सील-लोदारे काम लेते, झाडूसे बुहारते, देकी या असलसे धान कृदते या घड़ोंमें पानी भरकर रखते हैं, तो कितने जीवोंका संहार होता है! पञ्च स्ता गृहस्थस्य चुर्छा पेपग्युपस्करः। कण्डनी खोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु बाहयन्॥ ( मनु ० ३ । ६८ )

'सूना' कहते हैं कसाईखानेको । चृत्हा, लोट्य, झाडू, टेकी या ऊखल और घड़ा ये —सचमच ही ग्रहस्थके घरके पाँच कसाईखाने हैं!

अनिवार्येरूपसे होनेवाली इस हिसाका भी पूरा विचार हमारं पूर्वेपुरुषोने किया और इन पापोके प्रायक्षित भी स्थिर किये।

तासां क्रमेण सर्वांसा निष्कृत्यर्थं महर्षिभिः। पञ्च कृता महायकाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम्॥ अध्यापनं ब्रह्मयकः पितृयक्तस्तु तर्पणम्। होमो देवो बल्भिातो नृयक्तोऽतिथिएजनम्॥ (मतु०३ ६९-७०)

अन्य स्मृतिग्रन्थोंमें भी ऐसे ही स्रोक मिलते हैं। अस्तु ।

श्रहायरः, जिसे स्वाध्याय भी कहते हैं, वेदोंका अध्ययन अध्यापन है। ब्रह्म शब्दका अर्थ है वेद। पितृयरः नित्यका श्राह्म और तर्पण है। दैवयरः इवन है। भूतयरः जीवोंको अस्तदान है। नृयत्र अतिथियोंका अर्थ-आसन-भोजनादिसे सत्कार है। प्रत्येक गृहस्थके लिये ये नित्य कर्त्तव्य हैं। भगवान् मनु कहते हैं कि जो इन यहाँको नहीं करता यह जीता हुआ भी मरेके समान है—

### देवतातिक्यमृत्यानां पितृणामात्मनश्च यः। स निर्वपति पञ्चानामुष्कृतस्य स जीवति ॥ (मन्०३।७२)

वानप्रस्थियो और सूद ग्रहस्योंके लिये भी पञ्चमहायक्षेके करनेका अपना अपना विदिष्ट प्रकार है। (मनु०६। ५ और याज्ञवस्थ०१। १२१)

इन महायशों मेरे प्रत्येकका विवरण एक एक करके नीचे दिया जाता है---

### (१) निष्कारणी वेदोऽध्येयी ज्ञेयश्च।

(शुनिः)

·वेदको निर्हेतक पढना और जानना चाहिये।'

सासरिक दृष्टिने वेदाध्ययन लामप्रद नहीं है, क्योंकि इससे रूपया नहीं मिलता न इसमें हमारे लिये कोई आकर्षण ही है। तथापि इसका नित्य अध्ययन करना चाहिये, क्योंकि इससे मन और शरीरकी शुद्धि होती है और उससे ब्रह्मकी प्राप्ति होती है जो सब जीवोका परम लक्ष्य है सब वेदोंका अध्ययन करना जहाँ यन नहीं सकता, वहाँ कम से कम एक ऋष्, एक यजुः और एक सामका पाठ अवस्य होना चाहिये—

### एकामृत्रमेकं वा यजुरेकं वा सामाभिज्याहरेत् । (गौतम तथा आपस्तम्ब )

इस समयकी प्रचलित रूढि यह है कि नित्य प्रातः सन्ध्याके बाद तीनों वेदोंका एक एक पहला मन्त्र उच्चारित किया जाता है। गायत्रीका थिशेष जय कर लेनेसे भी वेदाध्ययनका काम हो जाता है। भगवान् मनु कहते हैं—

### अयां समीपे नियतो नैश्यिकं विधिमास्थितः। सावित्रीमण्यभीयीत गरवारण्यं समाहितः॥ (२।१०४)

अर्थात् नित्यके अवस्य अध्येय वेदाध्ययनके लिये कम-से कम इतना तो करना ही चाहिये कि अरण्यमें जाकर जलाशयके समीप बैठकर समाहित होकर साविजीका जए करे।

एक ही व्यक्तिके स्वाध्यायसे जगत्का दीर्घकालतक कोई लाभ नहीं हो सकता । इसलिये इसकी परम्पराको चलाते रहना चाहिये । ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे नये-नये वैदिक विद्वान् उत्पन्न हों । इसके लिये अधिकारी शिष्योंको वंद पढाना चाहिये । यो हि विद्यासधीस्य अर्थिने न मृ्याम् स कार्यहा स्यात् श्रेयसो द्वारमपाञ्च्यास् । (श्रुतिः )

भी वेदोंका अध्ययन करके शिष्यको उसका अध्यापन नहीं कराता वह कार्यकी हानि करता है। श्रेयस्का द्वार ही बन्द कर देता है।

यही बात मनु भगवान् कहते हैं---

### यमेव सु सुचि विद्या नियतं ब्रह्मचारिणम् । तस्मे मा बृहि विद्राय निविपायाप्रमादिने॥

( 2,884)

'परन्तु जिसे तुम जानते हो कि यह पवित्र जितेन्द्रिय और ब्रह्मचारी है उस मुझ निधिके रक्षक अप्रमादी विप्रको विद्या पटाओ ।'

(२) पितृयम् नित्य पितरोंको तिलोदक देकर तर्पण करना और एक ब्राह्मणको उनके निमित्त भोजन करा कर उनका श्राद्ध करना है। (मनु०३।८३)

बहुत लोग यही समझते हैं कि पितृतर्पण केवल पितृपक्षमें ही किया जाता है । परन्तु यथार्थमें पितरोंका तर्पण तो नित्यके पञ्चमहायजों में में एक महायज्ञ है। पितृपक्षकी बात यह है कि इस पक्षमें प्रतिदिन पार्वण श्राद्ध करनेका विधान है जिसके अभावमें तर्पण ही अधिक श्रद्धा और बड़ी विधिके साथ कर लिया जाता है।

(२) देवयर सूर्य, अग्नि, सोम आदि देवताओं के प्रीत्यर्थ नित्यका होम है। होमामिमें घृतकी जो आहुित दी जाती है, उसे आधुनिक लोग केवल अपव्यय ही समझते होंगे; परन्तु दूरदर्शी ऋषि इसके महत्त्वको जानते थे और हम लोगोंको इतना तो जानना ही चाहिये कि इससे बातावरण ग्रुद्ध हो जाता है, जिससे आरोग्य प्राप्त होता और घान्यकी वृद्धि होती है। ये ही तो दो चीजें हैं जो सब जीवोंके जीवनके लिये आवश्यक हैं। भगवान् मनु कहते हैं —

### भग्नी प्रास्ताहुतिः सम्बनादित्यमुपविष्ठते । भादित्याज्ञायते बृष्टिर्वृष्टेरचं ततः प्रजाः ॥ (३ । ७६ )

'अप्रिमें जो आहुति दी जाती है वह आदित्यमें पहुँचती है और आदित्यसे वर्षा होती है, वर्षासे अन्न होता है और उससे प्राणी उत्पन्न होते और जीते हैं।'

कल्याण



पञ्चमहायज्ञ

किसी देशमें महामारी आदि देशमरको उजाइ देनेवाले रोगोंके फैलनेका कारण जाँचते हुए चरक यह बतलाते हैं कि पृथ्वी, जल, वायु आदिके दूषित हो जानेसे ये बीमारियाँ फैलती हैं, क्योंकि सवपर इस दोषका एक साथ असर पहता है—

ते सन्दिमो भावाः सामान्या जनपदेषु भवन्ति तद्यथा-वायुरुद् कंदेशः काल इति । ( चरक-विमानस्थान ४०३) आगे फिर यह बतलाते हैं कि —

सर्वेषामिष वाय्वादीनां वैगुण्यमुरपद्यते यत् तस्य मुक्सपर्यमः । ्वरक-विमानस्थान अ०३ )

अर्थात् 'बायु आदि सब महाभृत जो इस प्रकार दूषित हो जाते हैं, इसका मूल कारण अधर्म है ।'

यायु आदि महाभूतों में संकान्त इस दोषका सर्वोत्तम परिहार यह है। निल्य ही यदि यह किया जाय तो उसमें आरोग्य सदा बना रहता है। रोगको होने ही न देनेके इस साधनकी ओर कोई ध्यान न देकर इमलोग समय-समयपर आनेवाले रोगोंके इलाजके लिये अपने धन और बलका सारा ओर लगाकर अस्पताल बनवाते चले जा रहे हैं। इसलोगोंने इस बातको तो भुला ही दिया है कि रोगको हटानेका उपाय करनेकी अपेक्षा रोगको होने ही न देना अधिक अच्छा है।

- (४) भूतयज्ञ तय प्रकारके जीवोंको-देव पितर, पशु-पश्ची, कृभि-कीट, अन्त्यज और अपाहिज आदि सबको सिद्धान्न विलाना है . यदि अन्त्यज आदि गरीद मनुष्योंको इस तरह प्रतिदिन घर-परसे अन्न मिला करे तो उनका रोटीका प्रश्न ही हल हो जाय । आजकलका-सा दैन्य-दारिद्वय पहले नहीं या, न आजकलका-सा वैमनस्य और संघर्ष ही था।
- (५) तृयस अतिथिका सत्कार है। आजकलके लोग इसकी अच्छा नहीं समझते, इससे इसका चलन कम हो गया है और जगह-जगह होटल खुलते जा रहे हैं, जो सच पूछिये तो रोगोंके घर हैं। इसलोग अपने यार-दोस्तोंकी तो खूव आवभगत करते और उन्हें खिलाते पिलाते हैं पर यदि कोई अनाथ असहाय प्राणी द्वारपर आ जाय तो उसके लिये इमारे घरमें, हमारे द्वदयमें कोई स्थान नहीं है। हमारे पूर्व-

पुरुष अतिथि-अस्थागतकी प्रतीक्षा किया करते थे । जिस दिन कोई अतिथि उनके घर न आता उस दिन वे अपनेकी अनागा समझते थे । कम से-कम एक अतिथिको मोजन करा देना प्रत्येक गृहस्थका धर्म था । अतिथिके मोजन करनेके पश्चान् ही गृहस्थ और उनकी पत्नी मोजन कर सकते थे । मनु भगवान् कहते हैं—

अर्थ स केवलं भुङ्क्ते यः पच्च्यात्मकारणात् । (२'११८) अर्थात् जा अपने लिये ही रसोई बनाता है वह केवल पाप भक्षण करता है।

महायश्चेंका यह सक्षित विवरण है। जब घर घर ये महायश होते थे तब कोई शर्माड़ा नहीं था। कोई वैषम्य और संपर्ष नहीं था। जीवन मुखपूर्वक बीतता चला जा रहा था। जीवनमें कोई कुत्रिमता नहीं थी जो आजकल शुरूसे अखीर तक हमारे जीवनका प्रधान अङ्ग हो रही है। उन पश्च-महायशोंके बदले आजकल हमारे ये पाँच यत्र हो रहे है

- (१) ब्रह्मयञ्चका स्थान अखनारोंने ने लिया है, जिनका काम इटका प्रजार करना और लड़ाई झगड़े और आपसकी दलक्टीको बढ़ावा देना है .
- (२) पितृतपैणकी जगह आजकल हमलोग अपने अफसरों या अपने मुचिक्कलोंकी तृप्तिका उपाय किया करते हैं।
- (२) होमका काम बड़े साहयोंके पास मंजी जानेवाली डालियोसे अथवा राजनीतिक नेताओंको दी जानेवाली वैलियोसे हुआ करना है।
- (४) भूतयशका सिद्धान्न अस यार दोस्तोंको दी जाने-बाली पार्टियोमें समा गया है। इन पार्टियोंके हेतु इस जमाने-में जैसे हो सकते हैं, बैसे ही हुआ करते हैं
- (५) नृयज्ञ अब दाम लेकर होटलोंमें किया जाता है। इसका जो कुछ परिणाम है। यह आँखोंके सामने है। जीवनमें सुख और शान्ति नामको भी नहीं रही है। बहे जोरमे कोई आन्दोलन उठाया जाता है। कुछ दिन चलता है और फिर बेकार हो जाता है। तथ कोई दूसरा आन्दोलन उठता है और उसी कमसे खतम होता है। इस प्रकार आन्दोलनपर आन्दोलन उठते-मिटते चले जा रहे हैं। पसा

नहीं इमलोक कहाँ जा रहे हैं। सोचने और समझनेका समय है कि मनुष्यजातिको स्नेहसूत्रमें गाँध रखनेकी सबसे वड़ी शक्ति धर्मके ही आचार विचारमें निहित है। जहाँ धर्म नहीं, वहाँ सुसङ्गति ठहर नहीं सकती, मेल हो नहीं सकता, परस्पर द्वेत्र ही वहाँ बहेगा और नाना प्रकारके दल वहाँ निर्माण होते रहेंगे ! जब धर्म रहेगा, तब हिंदू और मुसलमान भी एक साथ एक होकर सुलापूर्वक रह सकेंगे । धर्मके वे दिन होत्र आर्थे !\*

# गृहस्थके पश्चमहायज्ञका विवरण

( लेखक-- पं० श्रीवेणीरामजी शर्मा गौह )

कर्म तीन प्रकारके होते हैं-नित्य, नैमित्तिक और काम्य } जिन कर्मोंके करनेसे किसी फलियरोषकी प्राप्ति न होती हो और न करनेसे पाप लगता हो उन्हें 'नित्य' कहते हैं; जैसे-जिकालसम्बा, पञ्चमहायज्ञ इत्यादि ।

पञ्चमहायज्ञ करनेले आत्मोन्नति आदि अवान्तर फलकी प्राप्ति होनेपर भी, पञ्च सूना' दोषले छुटकारा पानेके लिये शास्त्रकारोंकी आज्ञा है कि—

'सर्वेग्द्रस्थैः पञ्च महायज्ञा अहरहः कर्तस्याः।'

अर्थात् गृहस्थमात्रको प्रतिदिन पश्चमहायक्ष करने चाहिये। इसमे यह स्पष्ट है कि पश्चमहायक्षके करनेसे पुण्यकी प्राप्ति नहीं होती, किन्तु न करनेसे पापका प्राप्तुर्मात्र अवश्य होता है।

हमलोगोंकी जीवनयात्रामें सहज ही हजारों जन्तुओंकी प्रतिदिन हिंसा होती है: जैसे -चलने-फिरनैमें, मोजनके प्रत्येक प्रायमें तथा श्वास प्रश्वासमें जीवकी हिंसा अवस्य होती है। प्राण्धारी मनुष्यके लिये इन पार्योसे वचना कदापि सम्भय नहीं है। अतः इन पार्योसे मृक्त होनेके लिये ही महामहिमशाली महर्पियोंने पञ्चमहायशका विधान बताया है। भगवान मृतु कहते हैं —

पञ्च स्तृता गृहस्थस्य चुली पेषण्युपस्करः । कण्डनी चोदकुरमश्च चध्यते यास्तु बाहयन् ॥ तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थे सहिपिभिः । पञ्च क्रुता महायज्ञाः प्रस्यष्टं गृहमेधिनाम् ॥

(३६८,६९)

'प्रत्येक ग्रहस्यके यहां चूल्हा, चक्की, बुहारी ( शाङ् ) ऊखल और जलका पान, ये पाँच दिसाके स्थान हैं। इनसे होनेवाली हिंसाकी निष्कृतिके लिये महर्षियोने ग्रहस्योंके लिये प्रतिदिन पञ्चमहायज्ञ करनेका विधान किया है।'

\* सृष्टिके आयेका सुन्यवस्थित रूपम म ग्रालन ओर मत्र कारोका ययायाय मरण-पीरण पान श्रालकाक जारोक परस्य कर सहायताले सम्पन्न होता है। वे पाच हैं —देवता, कृषि, पिनर, मनुष्य और पशु-पत्नी आर्य मृतप्राणी। द्वता मंगार भरमे मबका हृष्ट भोग देते हैं, कृषि-मुन्न सबको ह्यान देते हैं, पितर सन्तातका भरण-पीषण करते, रहा करते और क्रथणकामना करते हैं, मनुष्य कमेंके द्वारा सबका हिए करते हैं, और पशु, पश्नी, हृशादि मब जीवेंके मुखके लिये अपना आहमदान देते रहते हैं। पाँचों ही अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार सबको मेवा करते हैं, पाँचों के अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार सबको मेवा करते हैं, पाँचोंक महयोगले ही सबका निर्विष्ठ जीवनिवाह होता है इस पार्चोंके अपकार, माधनसामग्री और कर्मकी योग्यताके कारण कर्मयोग्नि मनुष्यपर ही सबको पृष्टिका विदेश जीवनिवाह है। पञ्चमहायदाने इस लोकन्तेवाह्मपे शालोय कर्मका सम्पादन होता है जिससे सबकी पृष्टि होता है। अनवय मनुष्यका यह कर्नका है कि वह जो कुछ भी सिद्ध करे कारावे उसमें इन सबका भाग समझे और सबको दकर ही उसे अपने उपयोगमें लावे . जो मनुष्य सब जीवेंको उनका अपने हिस्सा देकर बचा हुआ खाता है — अपने उपयोगमें लावा है, वहां अमृताहा। र अमृत खानेवाला। है . जो ऐसा न करके केवल अपने ही लिये कमाता और अकेला ही खाता है, वह पाप खाता है।

'भुकते ते स्वयं पापा य पजनवातमकारणान्।'

ैं पूर्वकर्मानुसार जन्म ग्रहणकर जो मनुष्य जिस कक्षा ( श्रेणी ) में प्रविष्ट होना है, उसमें अपनी स्थिन बनी रहे, इसके लिये ही उसे सपनी कम्राके योग्य समस्त कर्म करने पड़ते हैं, जिससे उसका उक्तस्यानसे अधःयनन नहीं हो सकता । इसलिये जित्यकर्मीके करनेसे पुण्यकी प्राप्ति नहीं होती, बल्कि इन्हें न वरनेसे पाप अवस्य तमाना है; क्योंकि उनके किये विसा उस कक्षामें स्थायी स्थिति सर्वेषा असम्मव है।

यक्तके दो भेद होते हैं—एक यक्त, वूसरा महायक । यक्ष तथा महायक्तके स्वरूप तथा इसकी विशेषताका वर्णन महर्षि भारद्वाकने इस प्रकार किया है—

'यज्ञः कर्मसु कौशलम्' 'समहिसम्बन्धान्महायज्ञः ।'

'कुशलतापूर्वक जो अनुष्ठान किया जाता है उसे 'यश' कहते हैं।' पश्चात् समष्टि सम्बन्ध होनेसे उसीको 'महायश' कहते हैं।'

इसी वातको महर्षि अङ्गिराने भी कहा है यक्तमहायकी स्वष्टिसमक्ष्मित्रकातु।

·व्यष्टि-समष्टि सम्बन्धसे यज्ञ-महायश कहे जाते हैं।'

यज्ञका फल आत्मोब्रित तथा आत्मकल्याण है, उतका व्यक्षिते सम्बन्ध होनेके कारण उतमें स्वार्यकी प्रधानता आ बाती है। (यही इसकी न्यूनता है।)

महायशका फल जगत्का कल्याण है, उसका समिष्टिसे सम्बन्ध होनेके कारण उसमें निःस्वार्यताकी प्रधानता आ जाती है। यही इसकी विशेषता है।

जिस यशानुष्ठानके प्रभावसे जीवकी सुद्रता, अल्परता आदिका विनाश होता और वह परमात्माके साथ एकताका प्राप्त होता है, उस अनुष्ठानका महत्त्व सर्वमान्य है, इसमें तिनक भी सन्देह नहीं।

### पश्च महत्वज्ञ

पञ्चमहायज्ञका वर्णन प्रायः सभी ऋषि-मुनियोंने अपने-अपने धर्म प्रन्थोंमें किया है। जिनमेंसे कुछ ऋषियोंके वचनोंको यहाँ उद्धृत किया जाता है—

तित्तरीयारण्यकमें---

'पञ्च वा एते सहायज्ञाः सत्तति प्रतायन्ते । देवयज्ञः पितृयज्ञो मनुष्ययज्ञो भृतयज्ञो बहायज्ञ इति ।'

आश्रलायनसूत्रमें—

'अधातः पश्च महायज्ञः देवयज्ञो भूतयज्ञः पितृयज्ञो बह्म-यज्ञो मनुष्ययज्ञ इति !'

छन्दोगपरिशिष्टमें---

देवभूतपितृमस्मनुष्याणामनुकमात् ।

महासन्नाणि व्यनीयात्त एव हि महामसाः ॥
याजयल्बरस्यृतिमें---

बिककर्मस्वधाहोमस्बाध्यायातिथिसस्कियाः । मृतपित्रमरबञ्जमजुष्याणां महामस्ताः॥ मनुरस्रतिमें—

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम् । होमो देवो बल्धिर्मातो नृषज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥

जो मनुष्य पूर्वकथित पञ्चयक्तके द्वारा देवता, अतिथि, पोष्यवर्ग, पितृलोक और आत्मा इन पाँचौंको व्यवादि नहीं देते, वे जीते हुए भी मरेके समान हैं अर्थात् उनका जीवन निष्पल है। भगवान् मनु महाराजकी आजा है कि—

> पञ्चेतान् यो महायकास हापयति शक्तितः । स गृहेऽपि वसस्रित्यं सृनादोपैर्न छिप्यते ॥ (३।७१)

५ को यहस्य शक्तिके अनुकृत इन पञ्चमहायहाँका एक दिन भी परित्याय नहीं करते, वे यहस्याश्रममें रहते हुए भी प्रतिदिनके पञ्च सुनाजनित पापके भागी नहीं होते !!

पश्चमहायज्ञके अनुष्ठानसे समस्त प्राणियोंकी तृप्ति होती है, इस प्रकारका सङ्केत भगवान् मन् महाराजने मनुस्मृतिके तृतीय अभ्यायके ८०,८१ और ७५ वें श्लोकमें किया है।

पश्चमहायज्ञ करनेसे अन्नादिकी शुद्धि और पापोंका ध्रय होता है। पश्चमहायन्न किये विना भोजन करनेसे पाप लगता है। देखिये, आनन्दकन्द भगवान् श्रीकृष्णने गीतामें क्या कहा है—

> यज्ञज्ञिष्टाशिनः सन्तो सुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः । भुभते ते त्वर्थ पापा थे पष्पन्त्यात्मकारणात् ॥

> > (3,2%)

ध्यज्ञले रोष बचे हुए असको खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष पञ्च-हत्याजनित समस्त पापींसे मुक्त हो जाते हैं, किन्तु जो पापी केवल अपने लिये ही पाक बनाते हैं, वे पापका ही मक्षण करते हैं।

अतः पञ्चमहायत्र करके ही ग्रहस्थोंको भोजन करना चाहिये। पञ्चमहायत्रके महत्त्व एवं इसके यथार्थ स्वरूपको जानकर द्विजमात्रका कर्तव्य है कि वे अवस्य पञ्चमहायद्य किया करें—ऐसा करनेसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी सुतरां प्राप्ति होगी।

#### 4374.1

वेदों के पठन पाठनको 'अझयश' कहते हैं । वेदमें कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और जानकाण्डमें शानकी ही प्रधानता और परमावश्यकता बतलायी गयी है। जानके ही कारण जीवान्तरकी अपेक्षासे मनुष्य-देह उत्तम माना गया है। शास्त्रोक्त सदाचार नथा धर्मानुष्ठानमें तत्पर रहना ही मनुष्यकी मनुष्यता है और वही मनुष्य वास्त्रविक मनुष्यत्यका अधिकारी समझा जाता है। इसके बाद कर्मकाण्डद्वारा अन्तःकरणकी शुद्धि हो जानेपर मनुष्य उपासनाकाण्डका अधिकारी बनता है, तदन-तर भगवन्त्रप्रकटाक्षके छेशसे ज्ञान प्राप्त कर पृक्त हो जाता है। यह मनुष्योंका सामान्य उन्नतिकम है। क्रिमक उन्नतिमें जानका प्राधान्य है। अतः सभी अवस्थाओं में ज्ञानकी ही आवश्यकता है। इसलिये प्रयमायस्थामें भी ज्ञानके विना असदाचरणका परित्याग तथा धर्मानुष्ठानमें प्रवृत्ति कदापि नहीं हो सकती।

#### 'बलवानिन्द्रियभामो विष्टांसमपि कर्पति।'

इम उपदेशके अनुसार वलवान् इन्टियममूह उसमें प्रतिवन्धक अवस्य है, तथापि इन्द्रियाँ प्रथमावस्थामे मनुष्यको अपनी ओर प्रवृत्त करती हैं न कि धर्मानुष्ठानादिमें । इसी समय माता, पिता तथा गुरुजन भी धर्मानुष्ठानमे प्रवृत्त तथा अधर्मानुष्ठानसे निवृत्त करते हैं । इस प्रकार सभी अवस्थाओं में ज्ञानकी ही प्रधानता सिद्ध होती है । अतप्य ज्ञानयज्ञरूप स्वाध्याय (वेद शास्त्रोंका पठन पाठन ) करना चाहिये ।

ब्रह्मयश्च करनेते मानकी वृद्धि होती है। ब्रह्मयश्च करने-वाला मनुष्य ज्ञानप्रद महर्षिगणका अन्त्रणी और कृतश्च हो जाता है।

### देवयञ्च

अपने इष्टदेवकी उपासनाके लिये परब्रह्म परमात्माके निमित्त अग्रिमें किये हुए हवनको 'देवयक्त' कहते हैं।

> यत्करोषि यददनासि यज्जुद्दोषि ददासि यत् । यत्तपश्चसि कौन्तेय तत्कुरुष्य मदर्पणम्॥ (गीना ९ २७)

मनुभगवान्ने तो 'अध्यापनं लक्ष्यावडः' ही किखा है; परन्तु—
गुरावध्ययनं कुर्वेध्युश्रृषादि समाचरेत् !
स सर्वो ज्ञायकः स्यात्तत्त्वषः परमुक्यते ॥
इस कुरुल्य महक्कृत माध्यके अनुमार अध्ययनको भी 'ज्ञायक'
कडते हैं

भगवान्के इस वचनसे सिद्ध होता है कि परक्रक परमात्मा ही समस्त यहाँके आश्रयभूत हैं। इसल्बिये ब्रह्मयहाँने ऋषिगणः, पितृयहाँ अर्थमादि नित्य पितृयाण और परलोकगामी नैमिसिक पितृयाण, भूतयहाँमें देवरूप अनेक प्राणियोंको जानकर प्यदाद्वभूतिमस्तन्त्वम्। इस गीतोक्त भगवद्वचनके अनुसार ईस्वर-विभूतिषारी देवताओंकी जो-जो पूजा की जाती है, यह सर्वव्यापक अन्तर्यांमी परमात्माकी अर्चना (पूजा) के अभ्यासके लिये ही की जाती है।

नित्य और नैमिक्तिक भेदसे देवता दो भागोंमें विभक्त हैं। उनमें रहमण, वसुगण और इन्द्रादि नित्य देवता कहे जाते हैं.

ग्रामदेवता, वनदेवता और गृहदेवता आदि अनित्य कहे जाते हैं।

दोनो तरहके ही देवता इस यज्ञसे वृत्त होते हैं। जिन देवताओं की कृपासे जड़भावको प्राप्त होते हुए भी विनश्वर कर्मसे फल उत्पन्न हो रहा है, जिनकी कृपासे समस्त सुख-श्चान्तिकी प्राप्ति होती है, जिनकी कृपासे संसारके समस्त क्रियाकल्हापकी भलीमाँति उत्पत्ति और रक्षा होती है, उन देवताओं से उत्पृत्त होनेके लिये 'देवयज्ञ' करना परमा-वस्यक है।

### भृतयञ्च

कृमि, कीट, पतङ्का, पद्यु और पक्षी आदिकी सेवाको 'भृतयज्ञ' कहते हैं :

ईश्वररचित सृष्टिके किसी भी अङ्गकी उपेक्षा कभी नहीं की जा सकती, क्योंकि सृष्टिके सिर्फ एक ही अङ्गकी सहायतासे समस्त अङ्गोकी सहायता समझी जाती है, अतः 'भूतयश' भी परम धर्म है ;

प्रत्येक प्राणी अपने मुखके लिये अनेक भूतों (जीयों) को प्रतिदिन क्रेश देता है, क्योंकि ऐसा हुए विना क्षणमात्र भी ग्ररीरयात्रा नहीं चल सकती।

प्रत्येक मनुष्यके निःश्वास प्रश्वास, मोजन-प्राधन, विहार-सञ्चार आदिमें अगणित जीवोंकी हिंसा होती है। निरामिष भोजन करनेवाले लोगोंके भोजनके समय भी अगणित जीवोंका प्राणवियोग होता है, आमिषभोजियोंकी तो कथा ही क्या है ! अतः भूतों ( जीवों ) से उन्मृण होनेके लिये 'भूतयश'\* करना आस्त्रयक है ।

भूतवश्रमे कृमि, कीट, पशु, पश्ची आदिकी तृप्ति होती है।

#### पितृयज्ञ

अर्थमादि नित्य पितरोंकी तथा परलोकगामी नैमिक्तिक पितरोंकी पिण्डमदानादिसे किये जानेवाले सेवारूप यक्तको 'पितृयक्त' कहते हैं।

सन्मार्गप्रवर्तक माता-पिताकी कृपासे असन्मार्गसे निवृत्त होकर मनुष्य ज्ञानकी प्राप्ति करता है। फिर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि सकल पदार्थोंको प्राप्त कर मुक्त हो जाता है। ऐसे दयाल पितरोंकी तृप्तिके लिये, उनके सम्मानके लिये, अपनी कृतक्रताके प्रदर्शन तथा उनसे उन्नुण होनेके लिये। पितृयक्ष करना नितान्त आवस्यक है।

पितृयक्क्षे समस्त लोकोंकी तृप्ति और पितरोकी तृष्टिकी अभिवृद्धि होती है।

#### मनुष्ययञ्ज

क्षुधाने अत्यन्त पीड़ित मनुष्यके घर आ जानेपर उसकी मोजनादिसे की जानेवाली सेवाको 'मनुष्ययज्ञ' कहते हैं। अतिथिके घर आ जानेपर वह चाहे किसी जाति या किसी भी सम्प्रदायका हो। उसे पूज्य समझकर उसकी पाद्य और अध्योदिसे समुचित पूजा कर उसे अकादि देना चाहिये . इस विषयकी पृष्टि भगवान् मनु महाराजने भी अपनी समृतिके तीसरे अध्यायमें (३। ९९-१०२) १०७, १९१) विश्वदरूपसे की है। इससे यह सिद्ध हुआ कि पृष्वीके सभी समाजवालोको अतिथिसेशारूप धर्मका परिपालन अवस्य करना चीहिये।

प्रथमावस्थामं मनुष्य अपने शरीरमात्रके सुखसे अपनेको सुखी समझता है, पित अपने पुत्र, कळत्र, मित्रादिको सुखी देखकर सुखी होता है। तदनन्तर स्वदेशवासियोंको सुखी देखकर सुखी होता है। इसके बाद पूर्ण ज्ञान मात करनेपर वह समस्त लोकसमूहको सुखी देखकर सुखी होता है। परन्तु वर्तमान समयमें एक मनुष्य समस्त प्राणयोंको सेवा नहीं कर सकता, इसलिये यथाशक्ति मनुष्यमात्रकी सेवा करना ही 'मनुष्ययक्त' कहा जाता है। मनुष्ययक्ते धन, आयु, यश्च और खगांदिकी प्राप्ति होती है।

इस प्रकार स्वरूपसे गृहस्यके पद्धमहायहका विवरण है। आशा है, बिक्न पाठकराण इससे अवस्य स्म्तुष्ट होंगे ।

## सबमें स्थित भगवान्का तिरस्कार न करो !

मगवान् कपिलदेव माता देवहृतिजीसे कहते हैं -अहं सर्वेषु भूतेषु भूतातमावस्थितः सदा । तमबङ्गाय मां मर्त्यः कुरुतेऽचीविडम्बनम् ॥ यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरम् । हित्वार्खां मजते मीख्याद्गसन्येव जुहोति सः ॥ हिपतः परकाये मां मानिनो मिसदर्शिनः । भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिसृच्छति ॥ अहमुखाववैद्रं व्याः किययोत्पन्नयानघे । नैव तुष्येऽचिंतोऽर्चायां भूतप्रामावमानिनः ॥

(क्रीमञ्जाक ३ । २९ । २१-२४ )

में समस्त प्राणियों में उनकी आत्माके रूपसे सर्वदा स्थित रहता हूँ, मेरे उम खरूपका तिरस्कार करके मनुष्य पूजाकी विद्यम्बना करता है। जो समस्त प्राणियों में आत्मरूपसे स्थित मुझ ईश्वरको छोड़कर पूजा करता है, वह मूर्खतावश राखकी देरमें ही इवन करता है। जो एक शरीरमें अभिमान होने के कारण अपनेको अलग समझता है, और दूसरे शरीरमें स्थित मुझसे ही हेंच करता है, प्राणियों के प्रति वैर-भावना रखनेवाले उस पुरुषका मन कभी शान्ति नहीं प्राप्त कर सकता। जो मनुष्य प्राणियों का अपमान करता है, उसके द्वारा बहुत-सी सामिप्रयों से किये हुए मेरे पूजनसे भी में प्रसन्न नहीं होता।

#### ~\$4**575**}}

<sup>•</sup> देवेम्पक्ष हुतादक्षाच्छेषाज्ञत्विति हरेत् । असं भूमौ अचाण्डाळवायसेभ्यक्ष निक्षिपेत् । (या ० स्पृ०) दिवयक्षसे वन्त्रे हुए अक्षको और्योके लिये मूमिपर हाल देना चाव्ये और वह अक्ष पशु, एक्षी एवं गौ आहिको देना चाहिये ।

## करनेयोग्य

#### छः वेगोंका दमन करो -

वाणीका बेग, मनका बेग, कोश्वका बेग, उदरका बेग, उपस्थका बेग और जिहाका बेग। इन छः तुर्निवार बेगोंका दमन करनेवाला पृथ्वोभरपर शासन कर सकता है ।

छः बातोंका त्याग करो-

अधिक आहार, ज्यर्थ कार्य, ज्यर्थ अधिक बोलना, अजनके नियमका त्याग, विषयी जनोंका सङ्ग और विषय-कालसा। ये छः अक्तिमें बाजा देनेवाले हैं। इनके रहते अजनमें प्रेम नहीं होता। जो इनका त्याग करता है, वह भक्ति प्राप्त करता है।

**छः बातोंको ग्रहण करो**—

भजनमें उत्साह, दृढ़ निश्चय, धेर्य, भजनमें प्रवृत्ति, धुरे सङ्गका सर्वधा त्याग और साधुके आचरण—ये छः कर्तव्य हैं। इनके पालनसे बहुत शीव्र भक्तिकी रूपा प्राप्त होती है।

( श्रीक्षणीस्वासी )

## प्राणशक्ति और मनःशक्तिका साधन

हेसक -स्वामी विभूतिनन्द्रजी सरस्वती )

प्राणशक्ति, सनःशक्ति, कियाशक्ति, भावनाशक्ति और बुद्धिशक्ति —यं पांच शक्तियाँ हैं और इन्हींके अनुक्रमले पांच ही योग हैं—इटयोग, ध्यानयोग, कर्मयोग, मक्तियोग और शानयोग ! इनमें प्राणशक्ति और मनःशक्ति, ये दोनों अत्यन्त प्रचल हैं ! इन दो शक्तियोंको जो वशमें कर लेता है, वह ससार विजयी होता है !

#### प्राणशक्तिका साधन

प्राणशक्तिको वशमें करनेवाला साधक इस पृथ्वीपर रहनेवाले प्राणियों और आकाशमें उहनेवाले पश्चियोंको वशीभूत कर सकता है और नभुन्न-मण्डलकी वार्ता भी जान सकता है। प्राणके आधारपर ही यह अखिल ब्रह्माण्ड स्थित है। यही प्राण सबको वायुरूपसे प्रतीत हो रहा है। अथर्य-वेदके स्थारहवें काण्डमें इस प्राणका वर्णन है—-

> प्राणी विराट् प्राणी देष्ट्री प्राणं सर्व उपासते । प्राणी इ सुर्वश्रम्बनाः प्राणमाहुः प्रजापतिस् ॥

'प्राण विराट् है, सबका प्रेरक हैं। इसलिये सब इसकी उपासना करते हैं। प्राण ही सूर्य और चन्द्रमा है, प्राणको ही प्रजापति कहते हैं।

प्राणशक्तिके कारण ही हमारे श्रिरकी नहीं एव नाडियोंमें रक्तका प्रवाह चल रहा है, उसी प्रकार प्राण-शक्तिके बलपर ही सूर्यादि लोक धूम रहे हैं। अल, वनस्पति आदि सूर्यकी प्राणशक्तिसे ही उत्पन्न होते हैं। प्राण ही तेज है। इस पाझमौतिक श्रिरको प्राण जब लोइ देता है, तय यह श्रीर निस्तेज होता और नष्ट हो जाता है। प्राणियोंका प्राण ही ईश्वर है

> भागाय नमो यस्य सर्वेभिन् वश्चे। यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन् सर्वे प्रतिष्टितम् ॥ (अथर्वे कां ९११)

'उस प्राणको मेरा नमस्कार है, जिसके अधीन यह सारा जगत् है, जो सक्का ईश्वर है, जिसमें यह सारा जगत् प्रतिष्ठित है।'

प्राण परमेश्वरकी एक शक्ति है। इसका साधन गुरुमुख-से ही जानकर करना चाहिये। मूलाधारचक्रसे साधन आरम्म किया जाता है। वाये पैरकी एड्डिसे गुददारको बन्द करके मूखबन्ध लगाया जाता है और जननेन्द्रियके मूलको दोनों एड्डियोंसे दवाकर कुण्डलिनीको कगाया जाता है। स्वाधिष्ठानचकके उत्पर जो कन्द है। उसे दोनों एडियोंस दबानेसे कण्डलिनी जागती है। वहाँसे ऊपर चढकर मणिएर-चकको भेदकर प्राण अनाइतचकर्मे पहुँचता है। वहाँ ज्योतिका साक्षात्कार होता है। तब और ऊपर चढकर विश्वद्वन्तकको भेदकर प्राण आज्ञानकमें जाता है। वहाँ शिवके दर्शन होते हैं। यहींसे अमृतसाय होता है। योगी लोग खेचरी मदा लगाकर इसे पान करते और अमर हो जाते हैं। नाभिमें जालन्धरबन्ध और वक्षःस्थलमें उद्वीयान-बन्ध लगाकर योगीलोग प्राणको मस्तिष्कमें हे जाते हैं। जहाँसे ऊपर सहस्रार है---जो श्रीविष्णुभगवानुका धाम और सबका मोक्षस्थान है । पुरक, रेचक, कुम्भक-इस त्रिविध प्राणायाम-से यह साधन यनता है। बाहरी कुरमक और भीतरी कुम्भक्ते जो प्राणको अपने वश्में कर लेता है यह अपनी शक्तिने अनायास आकाशमें वायुके समान सञ्चार कर सकता है, सशरीर अन्य त्येकोंमें आ सकता है, अपने स्थानमें बैठे-बैंडे सहस्रों कोसकी दूरीपर आग्ना कार्य कर सकता है। रोगियोंको रोगोंने मुक्त कर सकता है, बन्दियोंके बन्धन छहा सकता है। यह सब तो मने लिख दिया। पर इसका साधन गुरुके ममीप गहकर ही ठीक तरहसे हो सकता है।

#### मनःशक्तिका साधन

मन यड़ा चञ्चल है। यही बात अर्जन जैसे धीर बीरने मनःस्यमके प्रसङ्गमें कही है

> चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाधि बलवद् इडम् । तस्याहं निप्रहं मन्ये वायोरिय सुदुष्करम् ॥

'यह मन बड़ा चञ्चल, बड़ा रलवान्। हढ और मधनेवाला है । इसको रोककर स्थिर करना वायुकी गतिको रोकनेके समान अत्यन्त कठिन है।'

मनका यह स्वभाव है कि यह चन्दरकी तरह यहाँसे वहाँ, एक झारपरसे दूसरी डारपर कूदता-फाँदता रहता है, एक झागमें उत्तरसे दक्षिण और पूर्वसे पश्चिमकी सैर कर आता है, बात की-बातमें चारों धामकी यात्रा और पृथ्वीकी परिक्रमा कर लेता है। इसकी चञ्चलताका क्या ठिकाना है। मन दुर्योधनसे युद्ध किये बिना आत्मराज्यका पाना असम्भव है और बिना राज्यके सुख और भोग कहाँ १ परन्तु यह इतना बलवान् है कि सहस्तों हाथियोंक पाँवोमें जजीर डाल देना या सहस्तों सिंहोंको पिंजड़ेमें बंद रखना आसान है, पर हसे स्थि करना आसान नहीं। मनने ही तो

काशीपति श्रीविश्वनाथकी समाधि भक्त कर दी थी। विश्वामित्र और अगस्ति जैसे महातपस्वियोंको प्रधीपर पटक दिया था। देवर्षि नाग्दको अपने मोहनास्त्रसे बाँध लिया या और मगदान रामचन्द्रतकको प्रती-दियोगसे कला दिया या । यह अपनी ही चालपर इतनी इंढतासे डटा रहता है कि किसीके इटाये वहाँसे हटता ही नहीं और सब इन्द्रियोंको अपने अधीन करके सारे शरीरमें खलबली मचा देता है। इसे तो लक्ष्मण जैसे यति, इन्मान्-जैसे योद्धा, भीष्मपितामद्-जैसे महायोगी ही जीत सकते हैं। योग जो कुछ है, इसी मनकी दुत्तियाँका निरोध है। जो इसका निरोध कर सकता है, वही ईश्वरका साक्षात्कार कर सकता है। जो कुछ भी किया जाता है, वह मनके द्वारा किया जाता है। अच्छा या बरा, मनके विना कोई कार्य नहीं हो सकता। जब यह मन ग्राम सङ्कल्पीयाला होता है। तब यह अनन्त सुखका कारण होता है। इसकी विखरी हुई सब ब्राचियाँ जब किसी स्थानमें एकत्र निरुद्ध होती हैं। तब मनुष्य अनन्त शक्तिशाळी होता है। बन्ध या मोक्षः दोनोंका कारण मन ही है ।

शास्त्रोंने इस मनको स्थिर करनेके उपाय बताये हैं। पर बड़े भाष्य और पुण्यके प्रतापसे ही किसीका मन स्थिर और झान्य हो पाता है। अब अधिक विस्तार न करके मनको स्थिर करने और मनःशक्ति प्राप्त करनेका एक साधन यहाँ लिखते हैं। मनका दसमजिला मकान है, एक एक मंजिलपर दम दस मुकाम हैं, एक-एक मुकामपर सी-सी पैड़ियाँ हैं। इस मकानकी छतपर जो साधक चढ जाय और फिर उलटे पैरों लौट आये, यही सत है—चाहे वह एहस्थ हो या ब्रह्मचारी, वर्ण और जातिमें श्रेष्ठ हो या कनिष्ठसे भी कनिष्ठ। यहाँ —

जात पाँत पूछे नहिं कोई । हरिका भन्नै सो हरिका होई ॥

मनका यह मकान मनःकल्पित ही है। आप शिव, विष्णु, राम, कृष्ण, सूर्य, ॐ -चाहे कोई भी एक नाम लीजिये और उसे १०० तक गिनिये। यह एक मुकाम है। वहाँसे उलटे लौटकर वैसे ही गिनते हुए एकपर आइये। इस प्रकार अभ्यास बढ़ाते हुए एक इजारतक चढ़ जाइये, फिर वहाँसे उलटे पैरों लौटिये। आप देखेंगे कि आपका मन कितना शान्त होता है। अब दो इजारतक चढ़िये, यह दूसरी मिजल आ गयी। बहाँसे उलटे पैरों फिर लौटिये। इसी प्रकार तीसरी, चौयी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठबीं, नवीं और दसवीं मंजिलतक नरि क्यारतक चढ आइये और

उल्रटी गिनती करते हुए लौटिये । आपको विलक्षण शान्ति मिलेगी और जप भी होगा । पर इस प्रकार जपका होना और उल्लटी-सीधी गिनतीमें मनका लगना भी बड़े पुण्यसे होता है । महान् पुण्योदयके विना भगवान्की ओर मन नहीं लगता ।

#### प्राण और मनका साधन सङ्ग

प्राणायाम करते हुए कुम्मकर्का कियामें जहाँ प्राण हकेगा, वहीं मन भी खिर होगा— यह निश्चित बात है। मनः साधनकी गिनती करते हुए जब आप एक हजारतक पहुँचें तब वहीं चुप होकर बैठ आयें, मनको कही इधर उधर जाने न दें। इसके बाद लीटिये। जब एकपर आ जायँ तब चुप होकर सनको भीतर ही रोक रक्वें और कुछ देर हृदय और नाभिचकका ध्यान करें। पिर अधखुले नेत्रोंसे, मनको नासिकाके अग्रभागपर या श्रूमध्यमें खिर करें। इस अभ्याससे यह मन कुछ दिनोंमें शान्त होगा, श्रापको कुड़ी जानहरू आवेगा और आत्मानुभव होने लगेगा क

पलङ्क याः चारपाईपर क्रेट जाओ । तकिया हदा, दो ५ कपड़ोंको दीला कर दो । शरीरको भी दीला छोड़ दो रि प्राणको उल्टा खींचो, पेटमें ले खाओ, फिर छातीतक ले आओ, फिर पेटमें नामितक धुमाओ। ऐसा करनेसे आपका नाभि-सूर्य प्रकाशित होगा। कुछ दिन इस प्रकार करके तथ मनको इसीमें लगानेसे बड़ी शान्ति मिलेगी।

यदि शक्तिशाली बनना चाहते हो तो किसी मैदानमें खड़े हो जाओ, शरीर दीला छोड़ दो, हाथोंको नीचे लटका दो, प्राणको आकाशमें फेंक दो। फिर प्राणको भीतर खींचते हुए मनसे यह काल्पनिक योग करो कि मैं अमुक शक्तिको खींचकर अपने अदर ला रहा हूं। कुछ दिन ऐसा अभ्यास करनेसे आपमें उस शक्तिका प्रवेश हो जायगा। हमारे महान् पूर्व पुरुष मन और प्राणको इन शक्तियोंसे जो चाहते कर सकते थे। आप भी साधन सम्पन्न होंगे तो जो चाहते कर सकते थे।

णँच शक्तियोंमेले मनःशक्ति और प्राणशक्तिका यहातक कुछ वर्णन किया गया। क्रियाशक्ति, भावनाशक्ति और बुद्धिशक्ति हेर्न्हीं दो शक्तियोंमें समा जाती हैं; इनका पृथक्-पृथक् वर्णन यहाँ नहीं किया गया। जो लोग इन दो शक्तियोंका शोधन कर लेगे, उन्हे इनके अलौकिक गुणोंका आप ही अनुभव होगा।

## मनुष्यमात्रके तीस धर्म

देवर्षिनारदजी कहते हैं---

सत्यं दया तपः शौचं तितिक्षेक्षा शमो दमः । अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः खाध्याय आर्जवम् ॥ सन्तोषः समद्दक्सेवा ब्राग्येहोपरमः शनैः । नृषां विपर्ययेहेक्षा मौनमारमविमर्शनम् ॥ अक्षाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हतः । तेष्वारमदेवताबुद्धिः सुतरां मृषु पाण्डव ॥ श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गतेः । सेवेज्यावनतिर्दास्यं सन्यमात्मसमर्पणम् ॥ नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहतः । श्रिशहस्रणवान् राजन् सर्वात्मा येन नुष्यति ॥

(बीमद्भाः ७।११।८-१२)

हे युधिष्ठिर ! सब मनुष्योंके लिये यह तीस लक्षणवाला श्रेष्ठ धर्म कहा गया है । इससे सर्वात्मा भगवान् प्रसन्न होते हैं । वे तीस लक्षण ये हैं—सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, आत्म-निरीक्षण, बाह्य हिन्द्रयोंका संयम, आत्मर हिन्द्रयोंका संयम, श्राह्मर हिन्द्रयोंका संयम, श्राह्मर, त्याय, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समहिष्ट, सेवा, दुराचारते निवृत्ति, लोगोंकी विपरीत चेष्टाओंके फलका अवलोकन, मौन, आत्मविचार, प्राणियोंको ययायोग्य अन्नदानादि, समस्त प्राणियोंमें विशेष करके मनुष्योंमें आत्मदुद्धि—हृद्देव—बुद्धि, महात्माओंके आश्रयभूत भगवान्के गुणनाम आदिका श्रवण-कीर्तन, स्मरण, सेवा, यह, नमस्कार, दास्य, सस्य और आत्मनिवेदन ।



पथ**्यं**घठ बाँच बीरा **सत्यी है** ।

प्रमित्रा मीरा

पग वुँघर बाँघ मीरा नाची रे!

मैं तो मेरे नारायनकी आपिह हो गई दासी रे!

के चिषका प्याला राणाजी भेज्या पीवन मीरा हाँसी रे!

मीराके प्रशु गिरघर नागर सहज मिले अबिनासी रे!!

कोई कहें छाने कोई कहें हुएँघों लियो री वर्जता होल !!

कोई कहें छाने कोई कहें हुएँघों लियो री वर्जता होल !!

कोई कहें काळों कोई कहें हुएँघों लियो री वर्जता होल !!

कोई कहें काळों कोई कहें सहँघों लियो री तराज् तोल !

कोई कहें काळों कोई कहें वनमें राधाके संग किलोल !

मीराके प्रशु गिरघर नागर आवत प्रेमके मोल !!

मीराके प्रशु गिरघर नागर अवत प्रेमके मोल !!

मीराके प्रशु गिरघर नागर अवत प्रेमके मोल !!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## साधनाके गभीर स्तर

( हेसक---श्रीमेइरमाना )

अधिकाश लोगोंके लिये आध्यात्मिक साधनाका स्वरूप

धार्मिक निया-कलपपकी मृमिका-से ऊपर उठकर साथनाके गमीर स्तरोंम प्रदेश अपने-अपने धमोंद्वारा निर्दिष्ट किया-कलापका बाह्य अनुष्ठान होता है । प्रारम्भिक अवस्थाओं में इस अनुष्ठानका भी एक महस्व होता है, क्योंकि इससे आत्मग्रद्धि और मनोनियहमें सहायता मिलती है; परन्तु अन्ततोगत्वा साधकको

बाह्य नियमें के पालनकी अवस्थाने उपर उठकर आध्यात्मिक साधनाके गमीर स्तरों में प्रवेश करना पड़ता है। जब साधक इस भूमिका में पहुँच जाता है, तब धर्मक बाह्यरूप उसके लिये गोण हो जाता है और उसकी रुचि धर्मके उन मूल तत्त्वोंकी ओर हो जाती है, जो सभी बड़े-बड़े मजहवें में ध्यक्त हुए हैं। सभी साधना उस जीवनको कहते हैं, जिसके मूलमें आध्यात्मिक बोध रहता है और यह बोध उसीको होता है, जिसकी रुचि वास्तवमें आध्यात्मिक तत्त्वोंकी ओर होती है।

साधनका अर्थ कठोर नियमीका बन्धन नहीं समझना
साधन-भेद

अटल एकरूपता हो नहीं सकती और न
उसकी आवश्यकता ही है। आध्यात्मिक क्षेत्रमें साधन-भेदके
लिये काफी अवकाश है। जो साधन किसी एक साधकके
लिये उपयोगी होता है, वह अवश्य ही उसके संस्कारों और
मनीवृत्तिकी अपेक्षा रक्खेगा और इस प्रकार, यदापि सबका
आध्यात्मिक ध्येय एक ही होता है, उस विशिष्ट साधकका
साधन विशेष प्रकारका हो सकता है। किन्तु ध्येय सबका
एक होनेके कारण साधनगत भेद विशेष महत्त्वके नहीं होते
और साधनाके सभीर स्तरभेदोंके रहते हुए भी सभी
साधकोंके लिये महत्त्वपूर्ण होते हैं।

आध्यात्मिक क्षेत्रकी साधना भौतिक क्षेत्रकी साधनासे व्यवस्थ ही तस्त्वतः भिन्न होगी, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्रकी साधना भौतिक क्षेत्रकी स्थाना भौतिक क्षेत्रकी क्षेत्रकी साधनाम भिन्न क्षेत्रकी क्षेत्रकी क्षेत्रकी क्षेत्रकी क्षेत्रकी क्षेत्रकी क्षेत्रकी क्षेत्रका ध्येय एक ऐसा पदार्थ होता है, जिसका कालकी दृष्टिसे आदि और अन्त होता है और जो किसी अन्य यस्तका कार्य

होता है; आध्यात्मिक क्षेत्रका ध्येय पूर्णता है, जो कालकी सीमासे अतीत है! अतः भौतिक क्षेत्रकी साधनाका लक्ष्य ऐसी वस्तुकी प्राप्ति होता है, जो अभी भविष्यके गर्भमें है; किन्तु आध्यात्मिक क्षेत्रकी साधनाका लक्ष्य उस वस्तृकी प्राप्ति होता है, जो सदा रही है, सदा रहेगी और इस समय भी है!

जीवनके आध्यात्मिक ध्येयको जीवनके भीतर ही हुँ हुना चाहिये, जीवनके बाहर नहीं; अनः आध्यात्मिक आध्यात्मिक क्षेत्रकी साधना इस प्रकारकी साधानके ध्येयका सामान्य रूप। जीवनके अधिकाधिक निकट ले जाय, जिसे

हम आध्यात्मिक समझते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्रकी साधनाका ध्येय किसी सीमित अभीष्टकी प्राप्ति नहीं होता, जो कुछ दिन रहकर फिर सदाके लिये मिट जाय—हस तरह मिट जाय कि जैसे वह कोई बिल्कुल ही नगण्य बस्तु हो; उसका ध्येय होता है जीवनके स्वरूपका आमूल परिवर्तन, जिसमे कि वह सदाके लिये चिरस्थायी वर्तमानमें महान् सत्यको अभि व्यक्त कर सके। साधना आध्यात्मिक दृष्टिसे तभी स्पल्ल होती है, जब वह साधकके जीवनको ईश्वरीय उद्देश्यके अनुकृत बनानेमें समर्थ होती है, जो जीवमात्रको अझभावकी आनन्दमय अनुभृति कराना है। साधनको हस ध्यंयके न्वस्थ के प्रवंदा अनुकृत बनाना पड़ेगा।

आध्यात्मिक क्षेत्रमें साधनाके प्रत्येक अञ्चका ध्येय जीवनके सभी सारोमें दिव्यताकी प्राप्ति-माधन साध्यमें रूपी आध्यात्मिक लक्ष्यकी सिद्धि होना मिल जाता है चाहिये; अतः एक दृष्टिसे आध्यात्मिक

साधनाके विभिन्न सार आध्यात्मिक पूर्णताकी स्थितिके निकट पहुँचनेकी ही भिन्न-भिन्न भेणियाँ हैं । साधना उतने ही अंशमें पूर्ण होती है जितने अंशमें वह इस आध्यात्मिक आदर्शको व्यक्त करती है, अर्थात् जितने अंशमें वह पूर्ण जीवनके सहश होती है। इस प्रकार साधन और साध्यमें जितना ही अधिक अन्तर होता है, साधना उतनी ही अपूर्ण होती है; और साधन और साध्यमें जितना कम अन्तर होता है, साधना उतनी और साध्यमें जितना कम अन्तर होता है, साधना उतनी

ही पूर्ण होती है। और जब साधना पूर्ण होती है, तब साधन पूर्ण आष्यात्मिक साध्यमे जाकर मिल जाता है और इस प्रकार साधन और साध्यका भेद अखण्ड सत्ताकी अधिकल पूर्णतामें लीन हो जाता है।

साधन और उसके द्वारा प्राप्त किये जानेवाले साध्यका जो यह सम्बन्ध है, वह भौतिक क्षेत्रमे रहनेवाले साध्य और साधनके सम्बन्धसे माधनका अर्थ साध्यकी भिन्न ही प्रकारका है। भौतिक क्षेत्रका अधिक प्राप्ति। साध्य प्रायः जिस साधनके द्वारा उसकी प्राप्ति होती है, उसके न्यूनाधिकरूपमें मर्वथा बाहर रहता है: और साधन एव उसके द्वारा प्राप्त होनेवाले साध्यके स्वरूपमें भी स्पष्ट भेद होता उदाहरणके लिये बंदूकके घोड़ेको खींचना किसी मनुध्यकी मृत्युका साधन हो सकता है: परन्तु मनुष्यकी मृ यु और घोड़ेके खींचनेकी कियामें स्वरूपतः महान् अन्तर है, दोनोंमें किसी प्रकारकी सजातीयता नहीं है। किन्तु आध्यात्मिक क्षेत्रमें साधन और उसके द्वारा प्राप्तव्य साध्य एक दूसरेसे सर्वया बाह्य नहीं हो सकते और उनमें कोई स्पण खरूपगत भेद भी नहीं है । आध्यात्मिक क्षेत्रमें साधन और साध्यके बीचमें ऐसा अन्तर नहीं रक्खा जा सकता जो किसी प्रकार पट ही न सके; और इससे यह बात निष्पन्न होती है जो देखनेमे असङ्गत सी मार्म होती है - कि आन्यात्मिक क्षेत्रमें साधनका अर्थ ही सत्यकी आंदिक प्राप्त होता है। इस प्रकार बहुत से आध्यात्मक साधनीको वास्त वर्मे जो साध्य मानकर चलना पड़ता है। इसका कारण भी समझमें आ जाता है।

साधनाके गर्भार स्तरीमें आध्यात्मिक साधनका अर्थ होता है-(१) ज्ञान-मार्गः (२) कर्म ज.न., कर्म और मार्ग और (३) भक्ति-मार्गका अनुसरण । भिन्दी साधना । ज्ञानके साधनका स्वरूप होता है (क) यथार्थ बोधसे उत्पन्न होनेवाले वैराग्यका अन्यासः (स) ध्यानकी मिन्न मिन्न मिन्न मिन्न मोन्याएँ और (ग) विदेक और अन्तर्दाष्टिका निरन्तर उपयोग । आध्यात्मिक ज्ञानकी प्राप्ति अथवा अभिव्यक्तिके हन त्रिविध प्रकारोंकी वस्त्र व्याल्या करनेकी आवश्यकता है ।

जीव इस नामरूपात्मक जगत्के जालमें फॅसकर इस बातको भूल गया है कि वह ईश्वरकी ही वैसाय। छत्ताका एक अंदा है। यह भूल अध्या अज्ञान ही जीवका बन्धन है और इस बन्धतसे मुक्ति प्राप्त करना ही आध्यात्मिक

साधनाका उद्देश्य होना चाहिये। अतः साभारिक विषयों के बाह्य त्यागकी बहुधा भोक्षके साधनों में गणना की जाती है: परन्तु यद्यपि इस प्रकारके बाह्य त्यागका भी एक अपना महत्त्व हो सकता है, यह सर्वधा आवश्यक नहीं है। आवश्यकता है सासारिक विषयों की स्पृहाके भीतरी त्यागकी। और जब इस स्पृहाका त्याग हो जाता है, तब इस समस्पात्मक मिथ्या जगत्से भीतरी सम्बन्धका त्याग कर दिया है और मुक्तिकी अवस्थाके लिये त्यारी कर ली है। वैराग्य जानके साधनका एक महत्त्वपूर्ण अझ है।

आध्यात्मिक ज्ञानको प्राप्त करनेका दूसरा साधन ध्यान है। ध्यानके सम्बन्धमें ऐसा नहीं मानना चाहिये कि वह पर्वत कन्दराओं में रहनेयाले मुनियोंके ही करनेकी कोई अनीखी किया है। प्रत्येक मनुष्य अपनेको किसी न किसी वस्तुका ध्यान करते हुए पाता है। इस प्रकारके म्वाभाविक ध्यान और साधकके ध्यानमें अन्तर यही है कि साधकका ध्यान कमबद्ध और नियमितरूपसे होता है और वह ऐसी वस्तुओका चिन्तन करता है, जो आध्यात्मिक हृष्टिसे महत्त्वपूर्ण होती हैं। साधनम्प्रमें किया जानेवाला ध्यान माकार भी हो सकता है और निरक्तार भी।

साकार ध्यान वह होता है, जिसका सम्बन्ध किसी ऐसे व्यक्ति होता है, जो आध्यात्मिक दृष्टिसे पूर्ण हो साकार ध्यानके लिये (साधककी रुचिके अनुसार) पूर्वके अव नारों मेंसे अथवा वर्तमानके सिद्ध महापुरुषों मेंसे किसीको चुना जा सकता है। इस प्रकारके साकार ध्यानका अभ्यास करनेसे साधकके अदर उसके ध्येयके समस्त दैवी गुणों अथवा आध्यात्मिक ज्ञानका संक्रमण होने लगता है; और प्रेम तथा आत्मसमर्पणका साथ ध्यानके अन्तर्गत रहनेसे उससे

ध्येवकी कृपाका आकर्षण होता है और चरम लिद्धि उस कृपासे ही सम्भव होती है। इस प्रकार साकार ध्यानकी साधनासे साधक अपने ध्येयके समान ही नहीं बन जाता वरं उसके साथ तत्त्वतः एक हो जानेमें भी सहायता मिलती है।

निराकार-ध्यानका सम्बन्ध परमात्माके निराकार एवं अर्पारच्छित्र स्वरूपसे होता है। इससे साधक परमात्माके निराकार स्वरूपकी प्राप्तिके मार्गमें अग्रसर हो एकता है; परन्तु सामान्यतः साकार-ध्यानके अभ्यास और सदाचारमय जीवनके द्वारा जबतक साधक भलीमाँति तैयार नहीं हो जाता। तबतक निराकार-ध्यान व्यर्थ ही होता है । अनुस्त परमात्मा-की चरम अनुभूतिमें न तो आकाररूप उपाधि रहती है और न सत्-असत्का भेद ही रहता है; इस अनुभृतिको प्राप्त करनेके लिये तो साकारसे निराकारमें और सत्से परमात्मामें जाना पड़ता है, जो सन् और असन् दोनोंसे परे हैं। निराकार ध्यानके द्वारा तत्त्वको प्राप्त करनेकी वृक्षरी शर्त यह है कि साधकको अपना चित्त बिलकुल रिथर कर लेना चाहिये। परन्त यह तभी सम्भव होता है। जब चित्तके विभिन्न संस्कार नष्ट हो जायाँ। और संस्कारीका आत्यन्तिक विनादा ईश्वर अथवा महापुरुषकी कृपासे ही सम्भव होता है, निराकार-ध्यानके मार्गमे सिद्धि प्राप्त करनेके लिये भी ईश्वर अथवा महापुरुषकी कृपाके विना काम नहीं चलता।

शानका साधन तयतक अधूरा ही रहता है, जबतक साधक निरन्तर विवेकका अभ्यास नहीं विवेक और अन्त- करता और अपभी उन्नतम अन्तर्दृष्टिका उपथेग विकास नहीं करता । ईश्वरका साधातकार

उती साधकको होता है, जो सत्य एवं नित्य वस्तुओं के सम्बन्धमें अपनी अन्तर्हिष्ट एवं विवेकसे काम लेता है ! प्रत्येक मनुष्यके अंदर अनन्त ज्ञानका मंहार लिपा रहता है, उसे प्रकट करनेकी आवस्थकता होती है ! मनुष्यके अंदर जो कुछ भी पोड़ा बहुत आघ्यात्मिक ज्ञान होता है, उसे आचरणमें उतारना ही ज्ञानकी वृद्धिका उपाय है ! ज्ञानी महापुरुपोंके द्वारा जो कुछ उपदेश मानव-आतिको समय-समयपर प्राप्त होते रहे हैं और साधकको जन्मसे ही जो विवेक-बुद्धि प्राप्त रहती है, उससे उसे हसके आगे उसे क्या करना है, इस विषयमें यथेष्ट प्रकाश मिलता है ! जो कुछ शन उसे प्राप्त है, उसको अमलमें लाना ही किठन है !

शानके साधनकी सफलताके लिये यह आवश्यक है कि वह प्रत्येक अवस्थामें कर्म-सहकृत हो । दैनिक कर्मका महत्त्व जीवन विवेकानुसारी होना चाहिये और उसमें ऊँची से-ऊँची अन्तर्दृष्टिकी प्रेरणा होनी चाहिये। विना किसी भय अथवा शङ्काके हृदयकी सर्वोत्तम प्रेरणाओंके अनुसार आचरण करना ही कर्मयोग अयवा कर्ममार्गका स्वरूप है। साधनमें आचरणकी ही प्रधानता है, केवल विचारकी नहीं। सम्यक् विचारकी अपेक्षा सम्यक् आचरणका बहुत अधिक महत्त्व है। अवश्य ही जो आचरण सम्यक् हानके ऊपर प्रतिष्ठित है, वह अधिक लाभदायक होगा; किन्तु आचरणकी दिशामें एक भी भूल होनेसे उससे हमें महत्त्वपूर्ण शिक्षा मिल सकती है। जो विचार केवल विचारके लिये ही होता है अर्थात् जिसके अनुसार आचरण नहीं किया जाता, उससे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता-चाहे वह कितना ही निर्भान्त क्यों न हो । इस प्रकार जो मनुष्य बहुत पढ़ा खिखा तो नहीं है, किन्तु जो सबे मनसे भगवान्का नाम लेता है और अपने छोटे-से-छोटे कर्तव्यका पूरे मनसे पालन करता है, वह उस मनुष्यकी अपेक्षा भगवान्के अधिक समीप हो सकता है, जिसे दुनियाभरका दार्शनिक ज्ञान तो है, परन्तु जिसके विचारोंका उसके दैनिक जीवनपर कोई प्रभाव नहीं पहला ।

साधनके क्षेत्रमें विचारकी अपेक्षा आचरणका कितना अधिक महत्त्व है-यह बात एक गदहेके

पक गदहेका दहान । है। एक गदहेको, जो बहुत देरसे चल

रहा या, बड़ी भूख लगी। योड़ी देर बाद उसको शासकी दो देरियाँ दिखलायी दीं, एक तो रास्तेकी दाहिनी ओर कुछ दूरपर यी और दूसरी मार्गकी बाँयीं ओर यी। गदहेने सोचा कि उन दोनों देरिवोंमेंसे किसीके पास जानेका विवेक हुर्बक निश्चय करनेके पूर्व इस बातको निश्चितरूपसे जान लेगा अत्यन्त आवश्यक है कि दोनों देरियोंमेंसे कीन-सी देरी सब ओरसे विचार करनेपर अधिक वरणीय ठहरती है। विना मलीमाँति विचार किये और दूसरीकी अपेक्षा एकको पसद करनेके लिये यथेष्ट करण न होते हुए दोनोंमेंसे किसी एकको जुन लेगा उसके लिये विवेक पूर्ण कार्य न होकर केवल इच्छापेरित होगा। इसलिये पहले उसने इस बातपर विचार किया कि सिस रास्तेपर वह चल रहा है, वहाँसे दोनों देरियोंकी तूरी

कितनी है। दुर्माग्यश्य यही देरतक विचार करनेके बाद वह इस निश्चयपर पहुँचा कि दोनों ही देरियाँ मार्गसे समानान्तरपर हैं। अतः अय वह किसी दूसरे कारणको हुँदने लगा, जिसके आधारपर उन देरियोंके तारतम्यका ठीक-ठीक निर्णय किया जा सके और इस विचारसे दोनों देरियोंमें कीन-सी बड़ी और कीन सी छोटी है—इसपर विचार करने लगा। परन्तु इस बार भी वह विचारके द्वारा यह निर्णय नहीं कर सका; क्योंकि इस बार भी वह इसी निश्चयपर पहुँचा कि दोनों देरियाँ परिमाणमें भी बरायर ही थीं, छोटी बड़ी नहीं। तब उसने अपनी म्यभावोचित धीरता और अध्ययसायके साथ घासकी उत्तमता आदि अन्य बातोंपर विचार किया; परन्तु प्रारञ्चकी बान, सभी बातोंमें जिनको लेकर वह विचार कर सकता या -उसे ऐसा मालूम हुआ कि दोनों देरियाँ समानरूपसे अमीए हैं।

अन्तमें यह हुआ कि जब गदहेके ध्यानमें कोई ऐसी बात नहीं आयी कि जिसके आधारपर यह विचारपर्वक कह सकता कि दोनों देरियों मेंसे कीन सी अधिक वरणीय है। वह उनमेंसे किसीके समीप नहीं गया किन्तु पहलेकी ही भार्ति क्षापादित और यका-माँदा सीघा चला गया: घानकी दो देरियाँ मिलनेपर भी वह उनसे कोई लाभ उठा नहीं सका । यदि यह विवेकपूर्वक विचारद्वारा ठीक-ठीक निर्णय करनेके आग्रहको छोडकर दोनींमेंसे किसी एक दें राके समीप चला गया होता तो सम्भव था वह देरी उतनी अच्छी न होती, जितनी दुसरी देरी रही होगी; परन्तु बुद्धि-द्वारा निर्णय करनेमें भूल रह जानेपर भी व्यावहारिक दृष्ट्रिंस वह अनन्त गुना लाभमें रहता । आध्यात्मिक जीवनमें किसी मार्गपर चलना प्रारम्भ करनेके लिये यह आधश्यक नहीं है कि हमारे पास उस मार्गका पूरा मानचित्र हो। बल्कि मार्गका परा हान प्राप्त करनेका आग्रह होनेसे यात्रामें सहायता मिलनेकी अपेक्षा उल्टी रुकावट हो सकती है। आभ्यात्मिक जीवनके गृह रहस्य उन्होंके सामने प्रकट होते है, जो जोखिम उठाकर वीरतापूर्वक अपनेको परीक्षामें हालते हैं; जो आलसी मनुष्य एक एक कदम आगे बढ़नेके लिये हानि न होनेकी गारंटी चाहता है, उसके सामने वे रहस्य कभी प्रकट नहीं होते ! जो मनुष्य समुद्रके किनारे खड़ा होकर उसके सम्बन्धमें विचार करता है। उसे केवल समुद्रके उदरी भागका ही ज्ञान होगा: बरन्द्र जो समुद्रकी याह होना चाहता है, उसे समुद्रके अलमें गोता लगानेके लिये तैयार होना पढ़ेगा ।

कर्मयोगकी साधनामें सफल होनेके लिये इस बातकी आवश्यकता है कि कर्मका उद्गम ज्ञानसे होना चाहिये। शानपूर्वक कर्म बन्धन-निष्काम सेवा । कारक नहीं होता। क्योंकि यह अहद्वार-मूलक न होकर अहङ्कारशून्य होता है। स्वार्थपरायणता अज्ञानका ही स्वरूप है और अहद्वारशून्यता तत्त्वशानका प्रतिविम्ब है; हमें निःस्वार्थ सेवाका जीवन इसीलिये आखीकार करना चाहिये कि उसके मूलमें ज्ञान रहता है, बाह्य परिणासकी दृष्टिसे नहीं। परन्तु निष्काम कर्ममें विलक्षणता यह है कि उसरे साधकको इतना अधिक लाम होता है, जितना अकान-जनित स्वार्थपरायणतासे कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। स्वार्थपरायणताका परिणाम होता है सङ्कीर्ण जीवन, जिसका केन्द्र होता है सीमित एवं पृथक व्यष्टिसत्ताका मिथ्या भाव: परन्तु निष्काम-कर्मसे भेद-भ्रमका नाश करनेमें सहायता मिलती है और हम अनन्त जीवनमें प्रवेश कर पाते हैं, जहाँ सर्वात्मभावकी अनुभूति होती है। मनुष्यके पास जो कछ भी है, वह नष्ट हो सकता है और वह जिस बस्तकी आकाका करता है। वह सम्भव है। उसे कभी प्राप्त न हो, परन्तु ओ कुछ वह परमात्माके अर्पण कर देता है, वह तो छौटकर उसीको मिल जाता है। कर्मयोगके साधनका वही स्वरूप है।

शान अथवा कर्मके साधनकी अपेक्षा भी भक्ति अथवा प्रेमका साधन और भी अधिक महत्त्वपूर्ण है, मिक । क्योंकि वह प्रेमहीके लिये किया जाता है। वह स्वतः पूर्ण है और किसी दूसरे सहायककी अपेक्षा नहीं रखता। संसारमें बड़े-बड़े संत हो गये हैं, जिन्होंने किसी भी और वस्तुकी अपेक्षा न करके भगवत्येममे ही सन्तोध माना था। वह प्रेम प्रेम ही नहीं है, जो किसी आशासे किया जाता है। भगवत्येमके अतिरेक्से प्रेमी प्रियतम भगवान्के साथ एक हो जाता है। प्रेमसे बढ़कर कोई साधन नहीं है, प्रेमसे ऊँचा कोई नियम नहीं है और प्रेमके परे कोई प्राप्तव्य वस्तु नहीं है; क्योंकि प्रेम भगवत्स्वरूप होनेपर अनन्त हो जाता है। भगवत्येम और भगवान् एक ही वस्तु हैं; और जिसमें भगवत्येमका उदय हो गया, उसे भगवान्की प्राप्ति हो चकी।

प्रेमको साधन और साध्य दोनोंका ही अङ्ग माता जा सकता है: परन्त प्रेमका महत्त्व इतना साधनम् निःसधन-अधिक स्पष्ट है कि बहुआ इसे किसी ताकी प्राप्ति । अन्य वस्तकी प्राप्तिका शधन मानना भूल समझा जाता है। प्रेमके मार्गमे मगवानके साथ एकीभाव जितना सगम और पूर्ण होता है, उत्तरा किसी भी साधनमें नहीं होता । जहां प्रेम ही हमारा वधप्रदर्शक होता है, वहाँ सल्यकी और ले जानेवाला मार्ग सहज और आनन्दमय होता है । साधारणतः साधनामें प्रयक्त रहता ही है। और कभी कमी तो धोर प्रयत्न करना पड़ता है--उदाहरणतः उस साधकको जो प्रलोभनोंके रहते वैराग्यके लियं चेष्टा करता है। परना प्रेममें प्रयुक्ता भाव नहीं रहता: क्योंकि प्रेम करना नहीं पडता, अपने आप होता है। स्वाभाविकपन ही सची आध्यात्मकताका खरूप है। जानकी सबसे ऊँची अवस्थाकोः जिसमें चित्त सर्वथा तत्त्वाकार हो जाता है, सहजावस्था कहते हैं — जिसमें खरूप शान अबाधित रहता है। आध्यात्मिक साधनामें एक विलक्षण बात यहहै कि साधकका सारा प्रयत्न निःसाधनताकी अवस्थाको प्राप्त करनेके लिये होता है .

एक कस्तूरी-मृगका बड़ा ही मुन्दर आख्यात है, जिससे
सव प्रकारकी आध्यात्मिक साधनाका
कर्त्नारी मृगका स्वरूप राष्ट्र हो जाता है एक कस्तूरी मृग
हण्टत १ एक बार उत्तराखण्डके पहाड़ोंमें विचर
रहा था। सहसा उसे कहींसे ऐसी मनो
मीहक गन्ध आती प्रतीत हुई, जिसका उसने जीवनमें कभी
अनुभव नहीं किया था। उस गन्धसे वह इतमा मृग्ध हो
गया कि वह उनके उद्गम-स्थानका पता लगानेके लिये चल
पड़ा, जहाँसे यह गन्ध आ रही थी, उस वस्तुको प्राप्त करनेके

लिये उसके मनमें इतनी तीव उत्कण्ठा थी कि वह हिम-प्रदेशकी कठोर सर्वीकी तिनक भी परवा न कर इधर-से-उधर दौड़ने लगा । कड़ाकेकी सदीमें और बेठकी दपहरियाके प्रचण्ड धाममे, वर्षा, आँधी, विजली अथवा बजाधातकी परवा न करके रात-दिन उस सुगन्धित द्रव्यकी खोजमें जी तोइकर भागता रहा । उसके मनमें न भव या न शङ्का थी; किन्तू उस सुगन्धकी टोइमे एक चड़ानम दसरे चट्टानको वह भागता रहा । भागते भागते एक जगह असका पैर इस तरहरे फिसला कि वह एक सीधी चडानसे नीचे गिरा जिससे कि उसके प्राणीपर बन आयी । मरते-मरते उस मृगका यह पता लगा कि जिस सगन्धरे वह इतना मुख्य हो रहा था और जिसे पानेके लिये उसने इतना घोर परिश्रम किया, वह उमीकी नामिसे आ रही है। किन्तु सुगके जीवनका यह अन्तिम क्षण सबसे अधिक सखदायक या, और उमके चेंहरेपर एक अनिर्वचनीय शान्ति यी।

साधककी आध्यात्मिक साधना उस कस्तृरी मृगकी दौड़यूपके समान है । साधनाकी चरम सिद्धिमे
स्वरूपकान हैं।
साधनाका तक्ष्य
है ।

है कि एक प्रकारमे अपनी सारी स्रोज ऑर

प्रयक्तका विषय यह स्वयं रहा है और जो कुछ भी सुख दुःखका अनुभव उसने किया, जो कुछ भी जोखिम उटायी और जो कुछ भी त्याग और जीतोड़ परिश्रम किया, उस सबका एकमात्र रूक्ष्य अपने स्वरूपका ज्ञान ही था जिस स्वरूप-जानमें वह अपने सीमित व्यफ्रिभावको त्यागकर यह अनुभव करता है कि वह वास्तवमें परमात्मासे अभिज है और परमात्मा सभी पदार्थोंमें विद्यमान है।

## कौन इन्द्रिय किस काममें लगे ?

कुबेरपुत्र भगवान्से कहते हैं -

वाणी गुणानुकथने अवणौ कथायां इस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। स्मृत्यां शिरस्तव निवासजगत्यणामे दृष्टिः सर्ता दर्शनेऽस्तु भवस्तृताम् ॥

(अशिमद्भाव १००१ व । ३८ ।

हे प्रभी ! वाणी आपके गुणोंके गायनमें, कान आपकी कथाके श्रवणमें, हाथ आपके कर्ममें, मन आपके चरण-कमलोंकी स्मृतिमें, सिर आपके निवासस्थान जगत्के प्रणाममें और ऑस्ट्रों आपके श्ररीरभूत सतींके दर्शनमें लगी रहें (

## साधन और उसकी प्रणाली

( लेखक -महामहीपाध्याय पं ० श्रीसीतारामजी शास्त्री )

प्रत्येक भाषामें कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जिन्हें यदि अकेले प्रयोग किया जाय तो उनका पूरा अर्थ अभिव्यक्त नहीं होता । इसलिये उनके साथ कुछ अन्य शब्द ओहनेकी आयरयकता होती है। जैसे कोई कहे कि 'पिताको लाओ' तो इस वाक्यमें केवल 'पिता' शब्द होनेसे अभीष्ट व्यक्तिका बोध नहीं होता । इसलिये उसके पूर्व 'मेरे', 'अपने' अथवा सामके'- ऐसे किसी सम्बन्धवीधक शब्दके प्रयोगकी आवश्यकता होती है। तभी पितृपद्याच्य व्यक्तिका बोध हो सकता है। साधन' शब्द भी इसी प्रकारका है। यह 'साध' धातुसे सिद्ध होता है । इसका अर्थ है 'उपाय या युक्ति करना' । अतः जरतक यह निश्चय न हो कि किसका उपाय या युक्ति, तबतक इसका परा अर्थ समझमें नहीं आ सकता । इसल्ये इसके पहारे 'मुक्तिका', 'ब्रह्मप्राप्तिका' या 'ईश्वरप्राप्तिका'-ऐसा कीई पद और जोडनेकी आवश्यकता होती है । तभी इसका पूरा म्बारस्य अभिव्यक्त होगा । परन्तु लोकमें यह शब्द इतना परिचित हो गया है कि अकेले प्रयोग करनेसे भी इसका पूरा भाव हृदयङ्गम हो जाता है।

अतः इसका अर्थ 'ईश्वरप्रातिका उपाय' ऐसा मानकर यहा उन्छ विचार किया जाता है। आरम्भमें ही ये प्रश्न होते हैं कि इंश्वरप्राप्तिका सध्यन एक है या अनेक, और वे कौन से हैं तथा कितने हैं। इन प्रश्नोंका निर्णय करनेके लिये यह भी विचार करना आवश्यक होगा कि ईश्वरमाप्ति कहते किसे हैं और वह होती भी है या नहीं, तथा ईश्वर किसको कहते हैं और वह है या नहीं। इसी प्रकार यह विचारधारा और भी कई दिशाओं में चल सकती है । अतः इस प्रभपरम्पराके विशेष झमेलेमें न पड़कर हम यह मानकर ही चलेंगे कि ईश्वर है और वह इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके उत्पादन, दोषण, नियन्त्रण, निग्रह, अनुग्रह और विनाश करनेमें ਜ਼ਸ਼ਬੰ ਹਨ इंक्ति अथवा शक्तिशाली तत्त्वविशेष है। उसका आर्यधर्म तथा अन्यान्य धर्मोमें अनेकों नामसे बोधन होता है। वस्त एक होनेपर भी भावना-मेदके कारण उसके अनेकी नाम और रूप हैं । सर्वराधारणमें उसकी सत्ता अनुमान और शास्त्रप्रमाणके आधारपर ही सिद्ध होती है, क्योंकि उसे प्रत्यक्ष देखनेकी शक्ति हर किसीमें नहीं है । अनुमानके लिये विशिष्ट हेतुकी आवश्यकता होती है । यहाँ ईश्वरकी स्वीकार किये विना विश्वके उत्पादनादिकी कोई ठीक व्यवस्था नहीं हो सकती । इसल्विये जगन्के जन्मादि ही उसकी सत्ताके अनुमापक लिख्न हैं।

कुछ लोग डाविंनके सिद्धान्तानुसर क्रमिक विकासको ही जगत्की सब प्रकारकी व्यवस्थामें हेतु मानकर ईश्वर या धर्मादिकी कोई आवश्यकता नहीं समकते । किन्तु इस प्रकार तो धर्म-कर्म छूट जानेके कारण ससारमें किसी भी प्रकार शान्ति नहीं रहेगी और न शाखोंका ही प्रामाण्य रहेगा । जड वस्तुओंका क्रमिक विकास भी किसी चेतनकी प्रेरणांके विना नहीं हो सकता । अतः इस सिद्धान्तमें कोई सार नहीं है और हमें शाखोंमें अद्धा रखकर शास्त्रोक प्रणालीसे ही ईश्वरकी प्राप्तिक प्रयक्त करना चाहिये ।

शास्त्रों में ईश्वरसक्षात्कारके दो स्वरूप बताये हैं--(१) ईश्वरको अनुग्राहकरूपमे अनुभव करना तथा (२) ईश्वर की सत्तामें अपनेको लीन कर देना । इनमें प्रथम पक्षको 'ईश्वरकी सिद्धि' कहते है और दितीय पक्षको 'मुक्ति'। ईश्वरसाक्षान्कार इन स्थूल इन्द्रियोंसे नहीं होता । उनमें विदेष सामर्थ्य आ जानेपर ही उसकी अनुभृति होती है । जिस उपायसे वह विशेष सामर्थ्य प्राप्त किया जाता है, उसीका नाम 'साधन' है। उस सामर्घ्यकी प्राप्तिके लिये। सबसे पहले मनपर विजय प्राप्त करना आवश्यक है । मनका विजय एका-एकी होना बहुत कठिन है। उसके लिये बड़ी एकाग्रताकी आवस्यकता है और यह एकाग्रता सन्दे वैराग्य और दीर्घकाल-तक तत्परतापूर्वक निरन्तर अभ्यास करनेसे ही प्राप्त हो सकती है। सच्चा वैराप्य इसे कहते हैं कि तरह तरहके भीष्य विषय सामने ही और उन्हें भोगनेके लिये किसी प्रकारका प्रतिबन्धक भी न हो, तो भी उन्हें सेवन करनेके लिये मनकी तनिक भी प्रवृत्ति न हो । यह बड़े-बड़े तपस्वियोंके लिये भी दुर्लभ है । ऐसी स्थितितक पहुँचनेके लिये विषयोंमें दोषदृष्टि करना ही उपाय बताया गथा है । अभ्यासका अर्थ है चित्तको बार बार किसी एक ही लक्ष्यमें लगाना । इसके लिये साकार और निराकार दोनों प्रकारके आलम्बन हो सकते हैं । किन्तु आरम्भमें निराकारमें चित्तको स्थिर करना प्रायः सम्भव नहीं है । इसलिये विष्णु, शिव, इन्द्र, चन्द्र, सूर्य और दुर्गा आदि शकारस्वरूपोंका ही पहले चिन्तन करना चाहिये। मनकी चञ्चलताके कारण इनका चिन्तन भी आसान नहीं है। इसीसे पहले घोडद्योपचारसे नित्य-प्रति पूजन करनेकी आवश्यकता होती है पूजनके समय भी मन इधर-उधर जा सकता है। इसिलिये उपचार समर्पणके समय मन्त्रपाठकी विधि है । मन्त्रपाठ केवल पूजनके ही समय होता है। अतः अन्य समय चित्तकी विक्षिप्त वृत्तिको शान्त रखनेके लिये हर समय भगवज्ञामजपकी आक्स्यकता बतायी है। नाम जपके समय भी मन इधर-उधर प्रत्यक्ष या परोक्ष विषयोंकी ओर चला जाता है, इसलिये उसे एक जगह फँसानेके लिये शॉंश और मृदङ्गादिकी तालके साथ सुमधुर स्वरसे नामसङ्कीर्दन करना उपयोगी है । इस प्रकार नामसङ्गीर्तनमे लेकरनिराकार-ध्यान-पर्यन्त सब प्रकारके साधन चिन्तन या अभ्यासकी पृष्टिके लिये ही हैं। इनकी सहायतासे सब ओरसे इटपूर्वक हटाया हुआ मन असहाय और निर्धिण्ण होकर किसी एक ही आलम्बनमें लग सकता है और जब उसे उसके चिन्तनका अभ्यास हो जाता है तो उसकी ओर उसका आकर्षण बढ जाता है। इस प्रकार इष्टके प्रति अनुरागकी बृद्धि हो जानेपर फिर उसे सारे लौकिक और अलौकिक विषय तुच्छ प्रतीत होने। लगते हैं। फिर किसी प्रकार उसकी उनके प्रति प्रश्नति नहीं होती और वह निरन्तर भगवत् ध्यानमें यम्न रहता है ।

जब साधकको इस प्रकार निरन्तर भगवानुका चिन्तन रहने लगता है तो उसे जहाँ तहाँ अपने प्रियतमकी मधुर मूर्ति-की झाँकी होने लगती है। फिर धीरे-धीरे प्रभुका अनुग्रह होने लगता है और वे अपने भक्तकी अभिलाषा पूर्ण करनेके लिये प्रत्यक्षरूपसे उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। यही साकार भगवानकी प्राप्ति है। यहाँतक पहुँचनेके लिये भक्तको उपर्युक्त समस्त साधना-सोपानोंको पार करना होता है साकार-चिन्तन में विशेष प्रगादता होनेसे फिर आकार स्वयं ही लीन होने लगता है। अतः शकार चिन्तकके लिये फिर निराकार ध्यान भी अनायास सिद्ध हो जाता है। इसके पश्चात निराकार-चिन्तनकी भी अधिक गाढता होनेपर भगवानके उस स्वरूप-का अनुभव होता है। जिसे उपनिषदों में 'विद्या' कहा है। इस समय ध्याता-ध्यान-ध्येयरूप त्रिपुटीका भी भान नहीं होता, चित्र बेबल चिन्मात्र सत्तामें लीन हो जाता है । उपनिषदींमें उद्गीर्यावयाः, मधुनियाः, दहरविद्याः, शाण्डिल्यविद्याः, उपकोसल-विद्याः भूमविद्या आदि कई विद्याओंके नाम आये हैं । इनमें कुछ नाम तो आरम्भिक आलम्बनकी दृष्टिसे हैं और कोई उसके प्रवर्तक अपूषिकी हृष्टिसे । इन विद्याओं में यदापि कोई बाह्य आलम्बन नहीं रहता, तो भी इनका आरम्भ किसी काल्पनिक आलम्बनको लेकर तो होता ही है । कालान्सरमें अभ्यासकी दढ़ता होनेपर वह काल्पनिक आलम्बन छूट जाता है और साधक भगवानके छुद्ध स्वरूपका साक्षात्कार कर लेता है। इस स्थितिको प्राप्त करनेपर यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका अत्यन्ताभाव देखता है और अपनी पृथक् सत्ताको खोकर भगवदूपमें ही मिल जाता है। इसीका नाम मुक्ति है।

किन्तु इस स्थितितक पहुँचनेके लिये चित्तशुद्धिकी बड़ी आवश्यकता है। चित्त ग्रुद्ध हुए विना उक्त जप ध्यानादि साधनोंमें मनुष्यकी रुचि ही नहीं हो सकती । अतः आरम्भमें इचि न होनेपर भी अपना कर्तव्य समझकर चित्त-को इठपूर्वक इनमें जोड़ना चाहिये। पीछे स्वय ही इनमें धनैः शनैः रस आने छगेगा । चित्तकी साधनमें अनाया<del>र</del> प्रकृति होनेके उद्देश्यसे ही हमारे अनुषि-मृनियोने यह। दान। तप आदि वर्णाश्रम धर्मोंकी व्यवस्था की थी । अतः जो जिस वर्ण और जिस आश्रममें स्थित है, उसे इच्छा न होनेपर भी अपने धर्मीका पालन करना ही चाहिये। इससे छीकिक सदाचारकी सुव्यवस्था रहनेके साथ-साथ चित्तमें भगवद्भजन-की योग्यतः भी बढती है। जो मनुष्य जिस वर्णमें उत्पन्न हुआ है। उसमें पितृपरम्पराखे उसके अनुकृत सस्कार रहते हैं। अन्हें जबरदस्ती हटानेकी चेष्टा करना दुःसाहसमात्र ही है। ऐसा करनेसे व्यवहारमें विश्वक्कलता तो आती ही है, भगवत्प्राप्ति या मुक्तिके मार्गमें भी रोडे खडे हो जाते हैं। बस्तुतः वर्णाश्रमोचित कर्म तो भगवत्प्राप्तिके साधन ही हैं। उनके द्वारा तो भगवानकी प्रसन्नता प्राप्त करके साधक बडी सुगमताचे सिद्धि लाभ कर एकता है। गीतामें श्रीभगवान्ने भी यही बात कही है-

स्वकर्मणा तमभ्यर्थ्य सिद्धिं बिन्दति मानवः॥
(१८ १४६)
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं स्वभते नरः।
(१८ १४५)
स्वधर्मे निधं श्रेयः परधर्मो भयावहः॥
(३ । ३५)

इसके सिना हमारे धास्त्रोंमें एक स्वतन्त्र साधनपद्धति भी है, जिसे योग कहते हैं। इसके द्वारा भी चित्तकी शुद्धि होकर चरम लक्ष्यकी प्राप्ति हो जाती है। इसके कई अज्ज हैं, उनका क्रमशः अनुष्ठान करनेसे अन्तःकरणके मलका नाश होकर मोक्षपद प्राप्त हो जाता है। योगके कई मेद हैं; उनमें राज योग या अष्टाङ्क्योग प्रधान है। इस अष्टाङ्क्योगके महर्षि पत्त अलिने आठ अङ्क बताये हैं: यथा—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें से प्रत्येक अङ्कका अध्यास करते हुए अन्तमें निर्वोज समाधिमें स्थिति होती है। यही मुक्तिपदका अन्तिम सोपान है। किन्तु योगमें प्रगति होता कोई साधारण बात नहीं है। जिनकी देह और अन्तःकरण द्युद्ध नहीं हैं, उनका इसके राज्यमें कदापि प्रवेश नहीं हो सकता। इसीलिये पहले यमनियमादिके विधियत् पालनकी आवश्यकता होती है, उसके प्रधात् ही धारणादि मनोजयकी भूमिकाओंपर अधिकार होना सम्भव है। इसीले योगदर्शनमें यहले पाँच अङ्कोंको बहिरङ्ग और अन्तिम तीन अङ्गोंको अन्तरङ्ग साधन माना है, तथा निर्वोज समाधिकी अपेक्षा इन तीनको भी बहिरङ्ग बताया है, यथा न

'त्रयमन्तरक्कं पूर्वेभ्यः' (पा० सू० ३ १ ७ ) 'तदपि बहिरक्कं निर्वोजस्य' (पा० सू० ३ १ ८ )

भगवान् शङ्कराचार्यने भाधनपञ्चकः नामका एक पाँच श्लोकोका ग्रन्य रचा है। उसमें सब प्रकारके साधनीका बड़ी कुशल्तासे वर्णन किया गया है। वे कहते हैं—

वेदो निश्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्टीयतां तेनेशस्य विधीयतामपश्चितिः काम्ये मतिस्स्यज्यताम्। पापीधः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयता-भारमेच्छा म्यवसीयतां निजगृहास्तुर्णं विमिर्गम्यताम्॥ १॥

'नित्य वेदाध्ययन करो, सम्यक् प्रकारसे वेदोक्त कर्मोका आचरण करो, उस कर्माचरणसे भगवान्की पूजा करो और काम्य कर्मोकी बासना छोड़ दो । सब प्रकारके परपपुज्जका नाश कर दो, सांसारिक सुखोंमें दोषदृष्टि करो, परमात्माकी इच्छाका अनुसरण करो और तुरत ही अपने घरको छोड़ दो? ॥ १ ॥

सङ्गः सस्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्देदा धीयतां शास्त्र्यादिः परिचीयतां रहतरं कर्माश्च सस्यायताम् । सद्विद्वानुपस्प्यतां प्रतिदिनं सस्पादुका सेम्यतां अद्योकाक्षरमध्यतां श्रुतिशिरोजानयं समाकर्ण्यताम् ॥ २ ॥

'सरपुरुपोंका सङ्ग करो, भगवान्में सुदृद अनुराग रक्तो, शम-दमादिका पूर्णतया पालन करो, काम्य कर्मोंको छोद्र दो तथा सब्दे संतोंके समीप जाकर प्रतिदिन उनके चरणोंकी सेवा करो और उनसे एकाछर ब्रह्म प्रणवका अर्थ कराओ तथा वेदान्तवाक्योंका श्रवण करो? ॥ २ ॥

वाक्यार्थश्र विचार्यतां श्रुतिशिरःपक्षः समाश्रीयतां दुस्तकांस्युविरम्यतां श्रुतिमदस्तकां उनुसन्वीयतास् । ब्रह्मास्मीति विभाग्यतामहरहर्गर्वः परिस्यज्यसां देहेऽइंमविरुज्यतां बुधजनैर्वादः परिस्यज्यताम् ॥ ३ ॥

ंउन बेदान्तवाक्योंके अर्थका विचार करो, औपनिषद सिद्धान्तका आश्रय लो, कुतर्कते दूर रहो, श्रुतिसम्मत युक्तियोंका अनुसन्धान करो, भी ब्रह्म हूँ ऐसी भावना करो, नित्यप्रति अभिमानको छोड़ते जाओ, देहमेंसे अहंबुद्धि निकाल लो और बोधवानोंके साथ धाद-विवाद करना छोड़ दे? ॥ ३ ।

क्षुद्रप्राधिश्च चिकित्स्यतो प्रतिदिनं प्रिश्चीषर्थं भुज्यतां स्वाद्वर्धं न तु याच्यतो विधिवशाद्याप्तेन सन्तुष्यताम्। शीतोण्णादि विषद्धातां न तु वृथा वाक्यं समुचार्यता-मौदासीन्यमनीष्स्यतां जनकृषानैष्ठुर्यश्चासुज्यताम् ॥ ४ ॥

'भूखको व्याधि समझकर उसकी चिकित्सा करो, उसके लिये प्रतिदिन भिक्षारूप औषधका सेवन करो, स्वादिए अझ मत माँगो; दैवयोगसे जो मिल जाय, उसीसे सन्तुष्ट रहो; सदीं, गर्मी आदि इन्होंको सहन करो; इथा वचन मत बोलो, उदासीनताकी ही इच्छा करो तथा अन्य लोगोंके प्रति कृपा और कठोरता दोनों ही छोड़ दो? ॥ ४ .1

एकान्ते सुखमास्थतां परतरे चेतः समाधीयतां पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्वाधितं दश्यताम् । प्राक्कमं प्रविकाप्यतां चितिबकाक्षाप्युत्तरैः क्षिण्यतां प्रारक्षं तिबह सुज्यतामध परबद्वात्मना स्वीचताम् ॥ ५ ॥

ध्यकान्तमें शान्तिले बैठो और परात्यर ब्रह्ममें चित्तकों समाहित करो । सर्वत्र पूर्णब्रह्मका अनुभव करो और इस जगत्को उसके द्वारा बाधित देखो । पूर्व-सञ्चित कर्मोका चिदात्माके आश्रवेष बाध कर दो, भावी कर्मोंसे असङ्ग रहो तथा प्रारम्धका इसी जन्ममें भोग कर लो । [इस प्रकार कर्म बन्धनसे खूटकर ] फिर परब्रह्मक्पसे स्थित हो जाओं ॥ ५ ॥

उपर्युक्त पाँच कोकों में आचार्यपादने जिस साधनपद्धति-का वर्णन किया है, वह प्रधानतया विरक्ताश्रीमयों के लिये है; तथापि उसमें जिन सम, रम, तितिसा, समाधान एवं वैराग्यादिके अभ्यासपर जोर दिया गया है वे तो सभी कत्याण कामियोंके लिये परम आवश्यक हैं। इसिल्ये आवार्य-के इन अपदेशवाक्योंसे सभी श्रेणी और सभी आश्रमोंके साथक लाम उठा सकते हैं।

इस प्रकार साधारणतथा सर्वसाधारणके लिये जिन साधनोकी अपेक्षा है, उनका सक्षेपमें दिग्दर्शन कराया गया . साधक अपनी अपनी स्थिति और प्रकृतिके अनुसार इनमेंसे किसी भी प्रणालीका अनुसरण कर सकते हैं। परन्तु एक बान अवस्य ध्यानमें रखनी चाहिये कि हम एक बार जिस मार्गको अपने लिये चुन लें, उसपर ही इदतापूर्वक यदते चले जायेँ । यह नहीं कि आज कुछ किया और कल कुछ और करने लगे । जो बार-बार अपने मार्गोको बदलते रहते हैं, वे मार्गोमे ही भटकते रहते हैं, वहचतक कभी नहीं पहुँच पाते । इसल्ये अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिये कि सारे मार्ग उस एक ही लक्ष्यतक पहुँचनेके लिये हैं; यदि आप दूसरी ओर न देखकर एक ही मार्गपर बद्दते चले जायेंगे तो एक दिन अवक्ष्य अपने ध्येयको पा लेंगे । मगवान् अपनी प्राप्तिके साधनोंमें मन्ष्यमात्रकी प्रवृत्ति करें और वे उनके आश्रपते उत्तरोत्तर प्रभुकी ओर अपसर हों —यही अस्तमें हमारी प्रार्थना है

## कल्याणका साधन-सर्वस्व

( हेलुक—जानवपस्वी शंगीतानव्दजी दार्मा )

गीताकारके मतमें -

ज्ञानं होयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना। करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंप्रहः॥ (१८।१८)

अर्थात् कोई कर्म हो--- यहाँतक कि ज्ञान, विशान, आस्तिक्य (तत्-त्वम् असि) आदि ब्राह्मणके स्वामाविक कर्म ही क्यों न हो --- उसकी प्रेरणा एवं संग्रह अवस्य रहते हैं!

साधन भी एक कर्म है। इस दृष्टिसे उक्त त्रिपुटी-नियम उसमें भी लागू होता है।

इसलिये साध्य क्या है। साधक कीन है और साधन कैसा है--इनका विचार पहले किया जाता है।

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावता । न चाभावयतः शान्तिरक्षान्तस्य कृतः सुखम् ॥ (२।६६)

सुखतक आकर प्रश्न-परम्परा रोप हो जाती है। अतएव मनुष्यका-कि बहुना, प्राणिमात्रका-चरम साध्य सुख है, यह सिद्धान्त हुआ!

इस सुग्वके स्वरूपका किञ्चिल् परिचय गीतामें यों दिया है—

यथा दीपो निवातस्थी नेइते सोपमा स्मृता । श्रीतिनो यतिषक्तस्य युक्ततो योगमारमनः ॥ यश्रीपरमते चिलं निरुद्धं योगसेवया !

यश्र चैवारमनारमानं पद्यक्कारमीन नुष्यति ॥

सुष्यमार्यन्तिक यनद् दुद्धिमञ्चमतीन्त्रियम् !

वेत्ति यश्र न चैवायं स्थितश्रस्ति तस्वतः ॥

यं रुद्धवा चापरं क्षामं मन्यते नाधिकं ततः ।

यस्मन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥

तं विचाद् दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् !

(६।१९-३३

योगवर्णनके प्रसङ्गर्भे यह कहा जानेपर भी इसमे मुखका स्वरूप यथार्थभावसे चित्रित किया गया है।

सासारिक सुन्य अनातमपदायंके योगसे उत्पन्न होना है, इस कारणसे वह प्रागमाय, प्रव्यंसामाय, अन्योन्यामाय एव अत्यन्तामावसे भी अस्त हो जाता है। १९ वें क्ष्रोकमें उपमादारा कहा गया है कि यह मुख अव्यय है, न्यूनाधिकता-से रहित हैं । उपमा एकदेशीय होती है। यहाँ केवल अचलतामें तात्पर्य है। अन्यया बायुरहितता समान रहनेपर भी तेल, बत्ती आदिकी विषमतासे दीपशिखाका छोटा बहाउन अनिवार्य है। अस्तु,

'तस्य प्रशान्तवाहिता संस्काराच् ।'

(यो० द० विभूति० १०)

—यह सूत्र यहाँ अनुसन्धेय है। २०वें फोकसे स्पष्ट है कि इसके आत्मजन्य होनेके कारण ही यह अधिकारी है। आत्मा ब्रह्मस्यरूप है और— श्रह्मणो हि प्रतिश्वाहमसृतस्याव्यवस्य च।
 शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च।
 (गीता १४०२७)

'[अन्यभिचारी भक्तियोगके गुणातीत एवं ब्रह्मभावमें हेतु होनेका समर्थन करते हैं ] क्योंकि मैं (ब्रह्म, परमात्मा) ब्रह्मकी (अर्थात् त्रिगुणमय महह्रक्रकी-१४। है, ४) प्रतिष्ठा हूँ, तथा अयिनाशी अमृत (सन्) सनातन धर्म (चित्) एवं अखण्ड एकरस सुख (आनन्द) की भी प्रतिष्ठा (आधार) हूँ।'

अतः आतमयोगजन्य सुन्त्र भी अविनाशी एवं अखण्ड, एकास है। एक प्रमङ्गप्राप्त शङ्काका निराकरण किया जाता है—

ममैबांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः।
(गोना१५१७)

प्रयुक्त श्रोकमे भगवान् तो जीवात्मको अपना अंश बतात हैं । इसलिये आत्मयोगजनित सुखमें ब्रह्मानन्दकी मम्पूर्ण अंशमें समानता कैसे होगी !

जीव अझकी एकताकी मीमासा वेदान्तसूत्रमें की गयी है -

#### 'अंशो नाना ब्यवदेशास् ।'

जीवको नाना क्यों कहा ? 'बहु स्याम्' ऐसा श्रुतिवचन है। समाधान यह है कि नानात्वका हेतु व्यवदेश (सज्जा या प्रसिद्धि ) है।

्एक सद् विमा बहुधा बदन्ति ।' अर्थात् नाम रूपमें नानान्व, बहुन्व है। बस्तु एक ही है ।

ऊपर ६।२२में सुखका एक बहुत ही मारगर्भ विशेषण दिया गया है । वह है 'दुःखसयोगवियोगम् ।'

इस लोकको भगवान् अमुख और दुःखालय कहते हैं (८।१५;९।३३)। 'अमुख'के अन्तर्वर्ती नञ्(अ) को पर्युदास (मुखिमन-दुःख) तथा प्रसन्यप्रतिषेष (मुखाभाव) दोनों हो अधोंमें लिया गया है। अधोंन् 'दुःखवंगोगिवियोगम्' पदमें दुःखका अर्थ हुआ-यह देह। इसमें स्वार प्रकारका दुःख है—

जनममृत्युजरान्याधिदुःलदोषानुदर्भनम् ॥

(गीता १३।८)

इस क्लोकार्डमें बौद्धदर्शनका मानो सार-तत्त्व आ गया है। अस्तुः

इस संसारमें आदिसे अन्ततक इतना दुःख ओतप्रोत-भावसे रहनेपर भी —

सदशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेक्रांनवानपि । (गांता ह ११३)

ज्ञानी मनुष्यका भी उसके साथ अभिनिवेश नहीं छूटता । स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः । (यो० द० सा० ९)

कर्मसिद्धिके जो पाँच हेतु कहे गये हैं (१८ ११४) उनमें नेष्टा भी एक है । चेष्टा सुखका नाम है । शानी होकर भी मनुष्य गुणातीत नहीं हो जाता । न्योंकि शान भी त्रिगुणभेदसे भिन्न है और गुण मनुष्यद्वारा नित्य कमें कराते हैं । अतः शानीको भी किसी-न किसी सुखकी अपेक्षा रहती ही है । यथि योगभाष्यकार कहते हैं कि 'सर्वस्य प्राणिन इयमास्माशीर्नित्या भवति—मा न भूवम्, भूयासमिति' ( सभी प्राणियोंको यह इच्छा नित्य ही बनी रहती है कि मेरा नाश न हो, मैं बना ही रहूँ ), तथापि मृत्युक्ता भय केवल प्रधान अभिनिवेश होता है । उसी तरहते अन्यान्य प्रकारका भी अभिनिवेश होता है । जैसे राग सुखानुश्यी (सुखका समरण दिलानेवाला) और द्रेष दुःखानुश्यी (दुःखका समरण दिलानेवाला) अलेश है, वैसे ही सुख दुःख विवेकशानश्रन्य मोहरूप क्रेशका नाम अभिनिवेश है ।

फलतः यह बात आयी कि संग्रासमें दुःखबोध होनेयर भी उसको न त्यागकर यदि उसका दुःखाद्य मात्र निश्चत किया जासके और उसका मुखादा बना रहे तो मूढवत् विद्वानको भी अभीष्ट ही होगा । परन्तु दन्द्वका रहना अनिवार्य होनेथे दुःख का संयोग भी रहे, वियोग भी रहे; तो भी दुःखाभाव सिद्ध होनेसे मनुष्यको वह इष्ट है । उसका आत्मानन्द तो नष्ट हो ही नहीं सकता ।

आग्मानं चेद् विज्ञानीयाद्यमस्मीति प्रुषः । किमिन्छन् कस्य कामाय शरीरमनु संस्वरेत्॥ ( स्नुति: )

भारमनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवति । (श्रुतिः)

इस प्रकार साध्यका निश्चय हुआ । अविनाशी सुख ही

सबका ध्येय है । अब इसका साधन क्या है, यह देखना चाहिये । साध्यके विचारमें ही एक प्रकारते यह प्रश्न आ जाता है; क्योंकि यह सुख ध्योग'-जन्य है, ऐसा कहा गया है . तथापि यह बात सामान्यरूपसे ही कही गयी है । अब इस विपयमें कुछ विशेष कथन किया जाता है ।

जिसको प्रस्थानत्रयी कहते हैं, वह परमपुरुषार्यकी सीढ़ी है। उसका उल्लेख गीताके पुष्पिकाकस्य वास्यमें यो पाया जाता है---'उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे।'

इन तीनों सीढ़ियोंपर चढना आवस्थक है, तथापि इन तीनोंका परस्पर अदिच्छेद्य सम्बन्ध होनेसे सक्का एक साथ अनुम्रान होता है । यहाँ अक्तारके विषयमें कुछ कार्ते अवस्यमातव्य हैं । इनका प्रस्तुत विषयसे सम्बन्ध सुरुपष्ट है।

गीताके अनुसार अवतार चार प्रकारके होते हैं। यथा— (१) 'स्वय भगधान'

( \$2 | 94 )

अजोऽपि सञ्चन्ययास्मा भृतानामीस्वरोऽपि सन् । प्रकृतिं स्वामधिष्टाय सम्भवाम्यासमायया॥

( Y | E )

(२) भाक्षाद् भगवान्

(१८१७५)

बदः बदा हि धर्मस्य ग्र्कानिर्भवति भारता अभ्युखानमधर्मस्य तदात्मानं सुज्ञाम्यहम्॥

(819)

( ३ ) ध्योगेश्वर भगवान्'

(१८।७५)

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च हुप्कृताम् । धर्ममंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥ (४१८)

(४) 'कृष्ण भगवान्'

(१८।७५)

जन्म कर्म च में दिज्यमेवं यो वेश्ति तस्वतः। ध्यक्त्वा देहं पुमर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन॥ (४।९)

इस प्रकार मगवान्ने 'स्वयं' की हैसियतसे उपनिषद् ही, साक्षात्की हैसियतसे ब्रह्मविद्या, योगेक्वरकी हैसियतसे योगशास्त्र कहा और श्रीकृष्णकी हैसियतसे अर्थान् 'कृष्णीनां वासुदेयोऽस्मि' 'एवं मानुषीं तसुमाश्रितम्' के अनुसार श्रीकृष्ण- रूप अर्जुनके छखाकी हैिसियतचे श्रीकृष्णार्जुनछवाद किया। इस स्यलपर भगवान्के कहे हुए योगशास्त्रचे ही मेरा

प्रयोजन है। यह अर्जुनके २ | ८ क्लोकर्मे पूछे हुए, प्रक्रनके उत्तरमें कहा गया है - योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः । —

इसके अष्टाङ्क छटे अध्यायमें वर्णन किये गये हैं। १-२४ क्लोकों में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार— इन पाँच बहिरङ्क धाधनीका वर्णन करके, २५ वें क्लोकमें धारणा (दिशवन्धिश्वत्तस्य धारणा?)—

भारमसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिद्दपि चिन्तयेत् । २६ वें क्लोकमें ध्यान ('तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्')

यतो यतो निश्चरति मनग्रञ्जलमस्थिरम् । ततस्ततो नियम्यैतदारमन्येय वदां नपेत् ॥

तथा २७ वें क्लोकमें समाधि ('तदेवार्यमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः')--

प्रशान्तमनसं श्रानं योगिनं सुखमुत्तमम् । उपैति शान्तरातसं महाभूतमकस्मवम् ॥

—ये तीन अन्तरङ्ग साधन कड्कर-

( विश पाठकोंको कहना अनायश्यक है कि 'त्रयमेकन्न संयमः' के अनुसार २५, २६, २७में धारणादित्रय एककालीन हैं।) इसके बाद २८वें क्लोकमें वितर्कानुगतः

२९ ), विचारानुगत,

३० 🥠 आनन्दानुगत और

३१ 🥠 अस्मितानुगत

सम्प्रज्ञातका स्यरूप दिखाकर---

३२वें क्लोकमें असम्प्रशातको कहा है।

इसका योगदर्शनोक्त लक्षण यह है-

विरासप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः । (यो॰ द० समाधि० १८)

अब अन्तमें साधकका विचार दोष रहा । अर्थात् योगानुष्टानका अधिकारी कौन है, यह जानना चाहिये।

गीता इसका उत्तर यों देती है— आरुरुक्षोर्मुनेयोंगं कर्म कारणमुख्यते । योगारुदस्य तस्यैद शमः कारणमुख्यते ॥

(६)१)

बदि 'आत्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवति', यदि 'नाय-



२<del>-चोदीस क्लातर</del>

मात्मा बल्हीनेन लम्यः', यदि 'नास्ति योगात् परं बल्म्', तब तो गीताका उपदेश ( भगवान्के स्वमुखसे दिया हुआ ) इमलोगोंको नहीं भूलना चाहिये—

'तस्माद् योगी अवार्जुन ।' (६।४६)
यहाँपर 'तस्मात्'का कुछ स्पष्टीकरण किया जाता है—
सपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ।
कर्मिभ्यक्षाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन ॥
तपस्थीसे तपोयोगी श्रेष्ठ है, क्योंकि—
'नेहाभिकमनाशोऽस्ति ।' (२।४०)
शानीसे ज्ञानयोगी श्रेष्ठ है, क्योंकि—
'प्रस्थवायो न विचते' (२।४०)
और कर्मांसे कर्मयोगी श्रेष्ठ है, क्योंकि—
स्थल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्॥
(२।४०)

अभिक्रम (प्रारम्भ) का नाश क्यों नहीं ? व्यवसाया-रिमका (निश्चयात्मिका) बुद्धि (एक होनेसे ) प्रत्येवाय-न करनेमें दोष क्यों नहीं ? ज्ञानके (निस्त्रीगुल्य) होनेसे । थोड़े-से कर्मसे भी महान् भयसे रक्षा कैसे होती है ?

याबानर्थ उद्पाने सर्वतः सम्प्लुतोद्के। सावान् सर्वेषु वेदेषु बाह्मणस्य विज्ञानतः॥

#### ---इडलिने ।

गीतोक्त शानके आधारपर यह लेख प्रस्तुत किया गया है। इस शानका हमलोगोंको मिलना कितना कठिन है, इसका निदर्शक एक सुप्रसिद्ध श्रौतवचन (योगभाष्यकार माधवाचार्यके मतानुसार) देकर इसकी इति करता हूँ—

> अन्धो मणिमविन्दत तं निरङ्कुल्सिग्वयत्। अमीवस्तं मध्यमुखन् तमजिङ्कोऽभयपुजयत् ॥

दिव्यदृष्टिश्चन्य (अतएव अन्ध ) सञ्जयको (व्यासप्रसादसे) गीतासंवादरूप मणि मिला ।

स्वयं लिखनेमें असमर्थं (अतएव निरक्कुलि) भगवान् वेदव्यासजीने उस मणिको महाभारतके अंदर ग्रथित किया। गजके मस्तकको घारण करनेवाले (अतएव अग्रीव) गणेशबीने उसको गलेमें धारण किया अर्थात् उसका

मर्मार्थे रेस्सकर लिखा ।

मौनवती (अतएव अन्बद्ध) विद्वानोंने उसकी प्रशंस की -'यतो बास्रो विदर्तन्ते'

## संतोंकी प्रत्येक चेष्टा लोककल्याणके लिये होती हैं!

- **3**#G-

श्रीवसुदेयजी कहते हैं---

भगवन् भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनाम् । कृपणानां यथा पित्रोहसमञ्जोकवर्यनाम् ॥ भृतानां देवचरितं दुःस्राय च सुस्राय च । सुस्रायेव हि साधूनां त्वाहशामच्युतात्मनाम् ॥ (श्रीमद्राव ११ । २ । ४-५)

हे देवचें ! जैसे माता-पिताका शुभागमन बालकोंके हितके िन्ये और भगवान्की ओर चलनेवाले संतोंका शुभा-गमन तापत्तस प्राणियोंके दितके लिये होता है । वैसे ही आपका शुभागमन समस्त्र प्राणियोंके परम कत्याणके लिये है । देवताओंके आचरण कभी प्राणियोंके सुस्तके लिये होते हैं तो कभी दुःसके लिये भी हो जाते हैं। परन्तु जो आपके-जैसे महातमा हैं, जो भगवन्मय हैं, उनकी तो प्रत्येक चेष्टा ही प्राणियोंके सुस्तके लिये होती है।

---

## गोताकी साधना

( हेल्क—डा॰ पस्० के॰ मैत्र, एम्॰ ए०, पी-एन्॰ डी॰ )

श्रीमद्भगवद्गीता वस्तुतः साधनाका ग्रन्थ है। यह न शानपरक है न कर्मपरक और न भक्तिपरक ही है, यद्यपि इन सक्का विचार आत्मसाक्षात्कारकी दृष्टिसे इसमें अवस्य हुआ है।

#### गीता योगञास्त्र है, 'योग' शब्दका अर्थ --

भगवद्गीता वास्तवमें योगशास्त्र है । प्रत्येक अध्यायके अन्तमें ये शब्द आते हैं—'इति श्रीमद्भगवद्गीतास्पनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंस्रदे''''योगो नाम '''''अध्यायः ।' प्रत्येक अध्यायको एक-एक योगके नामसे कहा गया है—जैसे, 'अर्जुनविषादयोग', 'सार्व्ययोग', 'कर्मयोग' इत्यादि ।

इस 'योग' शब्दका अर्थ क्या है ' श्रीयुन डी॰ एस्॰ शमां अपनी 'भगवद्गीता-परिचय' (Introduction to the Bhagavadgita) नामक पुस्तकमें योगका अर्थ भगवान्ते साथ संयोग या भगवत्साहचर्य बतलाते हैं। इसी प्रकार महात्मा श्रीकृष्णप्रेम भी अपने 'गीतोक योग' (The Yoga of the Bhagavadgita) नामक प्रत्यमें यों कहते हैं—'योगका अभिप्राय यहाँ 'योग' नामक परिचित किसी विशिष्ट साधनपद्धतिसे—ज्ञानयोग, कर्मयोग, मिक्तयोग अथवा महर्षि पत्रज्ञालिके अष्टाङ्गयोगसे नहीं है; प्रत्युन इसका अभिप्राय उस मार्गसे है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने परिच्छित्र व्यष्टिस्तक्पको अनन्त अपरिच्छित्र परमात्मा के साथ यक्त कर देता है।'

इस प्रकार योगका अर्थ है ईश्वरके साथ जुड़ जाना। पर ईश्वरके साथ जुड़ जाने के तीन अर्थ होते हैं—(१) अपने साथ युक्त होकर अपने व्यष्टिस्वरूपका साक्षात्कार करना। (२) विश्व के साथ एक होकर विश्वान्माका साक्षात्कार करना और (३) उपर्युक्त दोनों पूर्णयोगोंका योग करके आत्मसाक्षात्कार या ईश्वरसाक्षात्कार करना। इस प्रकारसे गीनामें जिन विभिन्न योगोंका वर्णन किया गया है, उनके तीन मुख्य विभाग किये जा सकते हैं—(१) जिनका ध्येय व्यष्टिचेनन या जीवात्माका साक्षात्कार कराना है, (२) जिनका छक्ष्य समष्टिचेतन या विश्वात्माका साक्षात्कार कराना है और (३) जिनका छक्ष्य पूर्ण आत्म-

साक्षात्कार अथवा ईश्वरसाक्षात्कार कराना है। हाँ, एक बात आरम्भमें ही अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये। यद्यपि विषयको समझानेकी सुविधाके लिये उपर्युक्त तीन विभाग किये जा सकते हैं, तथापि यह बात ध्यानमे रहे कि गीता एक अविच्छिन्न अनुभृतिको मानती है, खण्ड-खण्ड अनुभृतिमें विश्वास नहीं करती। इस अनुभृतिके अठारह साधन हैं, जो गीताके अठारह अध्यायोंमें वर्णित हैं।

#### अधिकारी कौन है ?

साक्षात्कारका प्रसङ्ग छेड्नेके पूर्व दो एक बातोंको स्पष्ट कर लेना जरूरी है। पहली बात यह है कि गीतामें जिल अनुभूतिका वर्णन है, वह किसकी अनुभूति है.—एक सामान्य मनुष्यकी या किसी असाधारण ज्ञानी पुरुपकी ? यह प्रश्न बड़े महत्त्वका है। क्योंकि गीताने यदि किसी असाधारण विदिष्ट-शक्ति सम्प्रल पुरुपको होनेवाली अनुभूतिका ही वर्णन किया हो, तब तो यह सबके कामका प्रन्थ नई रह जाता; कुछ थोड़े से विदिष्ट लोग ही इससे लाम उटा सकते हैं। परन्तु यदि सामान्य मनुष्यकी अनुभृतिका इसमे प्रतिपादन हुआ है तो यह समी सामान्य मनुष्योंके कामकी चीज़ है।

गीतामें अर्जुनकी अनुभूतिका वर्णन किया गया है। अर्जुन कीन है ? वह कोई साधारण मनुष्य है या कोई असाधारण शक्ति सम्पन्न प्रवुद्ध व्यक्ति ? अर्जुन क्षतिय है, उत्तम कुलका है— चन्द्रवदामें उत्पन्न हुआ है, क्षात्रे चित शिक्षा उसे मिटी है, द्रोणाचार्य जैने महान् धनुर्विद्याविशारदक्ते उसने युद्ध-विद्या भी सीखी है। पर अध्यात्मिवदामें वह कोरा ही है। ब्रह्मविद्यामें उसकी कोई गति नहीं है और न इस और उसका कोई विशेष इस्तव ही है। एक तरहमें वह वहमी भी है, क्योंकि वह अस्तुन देखता है (निमित्तानि च परवामि विपरीतानि केशव )। उसमें भावकता विशेष है। अपने स्वजनोंको अपने विकह्म युद्धमें खड़े देख उसका शरीर काँप उठता है, अङ्ग शिथिल हो जाते हैं और वनुष हायसे छूट जाता है। ये लक्षण किसी विशेष आध्यात्मिक उन्नतिके नहीं हैं, बल्कि निम्नावस्थाके ही हैं। युद्ध हटनेका उसका निश्चय भी किसी महान् नैतिक सिद्धान्तसे प्रेरित नहीं

है। वह अहिंसावादी नहीं था, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं। उसकी यह स्थिति उसके भाषोंकी प्रबलताके कारण हो गयी थी। जिनसे उसका विवेक दब गया था। युद्ध न करनेके लिये जो युक्तियाँ उसने पेश की थीं, वे सत्याभासके चिवा और कुछ भी नहीं और इसलिये भगवान् श्रीकृष्णने 'प्रशाबादाश्च भापसे' कहकर जो उसकी जुटकी ली, वह ठीक ही थी । उसने स्वयं ही यह स्वीकार किया है कि मेरी बुद्धि शोकसे अभिभूत हो गयी है, भ्रमित हो गयी है, मैं यह निर्णय नहीं कर पाता कि मेरा क्या कर्तव्य है (गीता २) ७ ) । इसलिये यह कहना कि युद्धसे इटनेमें अर्जुनका बहुत र्केचा भाव था, सरासर गलत है। श्रीशर्माजीने अपने उपर्युक्त प्रत्थमें इस बातको बड़ी ख़ुबीके साथ प्रमाणित किया है। इसीलिये में मानता हूँ कि अर्जुन एक सामान्य मनुष्य ही था । अवस्य ही वह उपदेशका अधिकारी या, अन्यया जगद्गर भगवान् उसे अपने उपदेशका निमित्त न बनाते । उममे विनय है, यद्यपि वह अहङ्कारसे सर्वया रहित नहीं; क्योंकि जहाँ उसने कहा है (शिष्यस्तेऽई शाधि मां त्या प्रपन्नम्) (मै तुम्हारा शिष्य हूँ, तुम्हारी शरणमें हूँ, मुझे शिक्षा दो ), वहाँ नुरंत ही उसने यह भी कहा है कि 'न यो स्पे' (मैं लहंगा नहीं )। अर्जुन अधिकारी तो है, परन्तु झानी अपवा अध्यात्ममार्गमे बहुत आगे बढ़ा हुआ नहीं । अर्जुनके इस अधिकारको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भगवत्-प्राप्तिके क्षेत्रमें अर्जुनके लिये जो कुछ राष्य है, यह किसी भी सामान्य मन्ध्यके लिये साध्य है। यदि यह सञ्चा जिहास हो। यह कहना भी ठीक नहीं है कि अर्जुनको दिये हए उपदेशके अधिकारी केवल बाह्मण और क्षत्रिय ही हो सकते हैं, दूसरे नहीं । गीताकी दृष्टि अत्यन्त उदार है । अठारहर्ये अध्यायकी समाप्तिमें कहा गया है-

# अञ्चावाननसूर्यश्च शृणुवादिष शं नरः। सोऽपि सुक्तः श्रुभाँ छोकान् प्राप्तृशास्युण्यकर्मणाम्॥ (गीता १८। ७१)

केवल असुवारहित श्रद्धा होनी चाहिये। जिसमें ऐसी श्रद्धा है, वही इस उपदेशका अधिकारी है। परन्तु यह बात तो सभी उपदेशोंके लिये लागू है। दोपदृष्टियुक्त बुद्धिसे किसी भी उपदेशका श्रद्धण नहीं हो सकता। गीतोपदेशका अधिकार विशिष्ट वर्णोंको ही नहीं, सबको है—जो भी उसे श्रद्धासे प्रहण करना चाहें।

#### गीतोपदेशका प्रसङ्ग

दूसरा प्रश्न यह है कि वह प्रसङ्ख्न या आकस्मिक घटना क्या है, जिससे गीतोपदेशका आविर्माव हुआ ? आत्माकी ओर मुझनेकी बुद्धि किसी ऐसे ही प्रसक्त हुआ करती है, जिससे जीवकी धर्मबुद्धि आन्दोलित हो उठे, उसके लिये आत्माके विवा और कोई वहारा न जान पड़े गीताके पहले अध्यायमें इसी प्रसङ्गका वर्णन है। दूसरे अध्यायके ४ से ८ तकके क्लोकों में भी यही प्रसङ्घ है। यह है अर्जुनके भाष और कर्तव्यके बीचमें युद्ध । अर्जुनकी मानसिक स्थितिका सम्बा चित्र पहले अध्यायके २९ वें और ३० वें क्ष्रोकोंमें र्खीचा गया है । उससे उसकी अतिराय भावकता प्रकट होती है। जिसके कारण उसकी बुद्धि धर्मसङ्कटमें पदकर भ्रमित हो गयी है। ऐसा धर्मसङ्कट मनुष्यके लिये कोई बहुत असाधारण बात नहीं है। भय अथवा शोकके प्रसङ्घमें ऐसा अनुभक बहर्तोंको होता है। अर्जुनके सामने अपने खजनोंको ही मारनेका प्रसङ्क उपस्थित या । केवल इतनेसे ही उसके मनमें धर्मछङ्कट उपस्थित न होताः पर यात यह थी कि उसके अंदर छिपे छिपे यह बुद्धि भी अपना काम कर रही यी कि इस युद्धमें लड़ना तो मेरा कर्तव्य है । उसके अव्यक्त मनमें यह जो कर्तव्य-बुद्धि छिपी हुई थी, उसीके प्रभावको हटानेके लिये वह इसके विपरीत युक्तियोंको सामने रख रहा या। उसके मनोभाव ही अपने असली रूपको छिपानेके लिये इन युक्तियोंका जामा पहन रहे थे। फूड और उनके शिष्योंके प्रन्योंका जिन्हें कुछ भी परिचय है। उनसे भावोंकी -अपने-आपको छिपानेकी यह कला छिपी नहीं है। अन्ततः ४६ वें क्लोकमें जब अर्जुन यहाँतक कह देता है कि कौरव हाथमें शका लेकर, मेरे हाथमें शका न रहते, मुझे मार डालें—यही मेरे लिये अधिक अच्छा होगा।' तब परदा फट जाता है और उसके मनकी असली हालत जाहिर हो जाती है। जिसकी बुद्धि भावोंसे अभिभूत हो गयी है, उसीके मुँहसे ऐसी बात निकल सकती है। अत्राप्य उसके अव्यक्त मनमें काम करनेवाली उसकी अस्पष्ट कर्तव्य-बुद्धि तथा उसके भावोंके बीच होनेवाला युद्ध ही यह धर्मशङ्कट उपस्थित कर देता है।

ऐसे धर्मसङ्कटको तब योग क्यों कहा है । अर्जुनकी इस स्थितिका 'अर्जुनिक्पादयोग' नाम क्यों रवस्ता गया । यह तो योगके सर्वथा विपरीत अवस्था है । यह सच है कि अर्जुनकी बुद्धि भ्रमित हो गयी है, मूट हो गथी है; पर यह मोह—यह मृदावस्था भगवत्यासिकी पहली सीदी है और इसिन्धे इसे स्थोग' कहना ठीक ही है। आस्यात्मिक अनुभूतिकी मनोगत अवस्थाओं का पूर्ण परिज्ञान गीताके वक्ताको था, यह कहनेकी आवश्यकतानहीं। अनेकानेक साधु-महात्माओं और पैगम्बरों के जीवनमें यह बात देखनेमें आती है कि इसी प्रकार विधाद और मानसिक सक्करों में पड़कर ही वे साधनाके प्रथपर आरूढ़ हुए। उदाहरणार्थ—रोग, जरा और मृत्युके हत्य देखकर ही बुद्धदेवके चित्तपर ऐसा आधात पहुँचा कि वे राज़्याट त्यागकर सत्यकी खोजमें बाहर निकल पड़े। साधारण मनुष्योंमें भी यह देखा जाता है कि बब किसी मनुष्यकों कोई महान् नैरास्य या ओक आकर हिला डालता है, तब वहींसे उसका एक नवीन आध्यात्मिक जीवन आरम्भ होता है। इसीलिये अर्जुनके विधादको योग कहना ठीक ही है। यद्यपि योगके सब लक्षण उसमें विद्यमान नहीं है।

#### गीताका योग और उसके व्यावहारिक लक्षण

अब श्रीमद्भगवद्गीताका योग क्या है, इसको हम देखें। गीताने योगके कुछ सामान्य लक्षण बतलाये हैं, जिन्हें हम योगके तटस्य या व्यायहारिक लक्षण कह सकते हैं। प्रत्येक प्रकारके योगमें ये लक्षण होने ही चाहिये, केवल एक विपाद-योगमें नहीं होते।

प्रत्येक योगके व्यावहारिक लक्षण गीताके विभिन्न अध्यायोंमें भिन्न भिन्न प्रकार है बतलाये गये हैं । मुख्य-मुख्य लक्षण ये हैं—कर्मफलकी इच्छाकान होना (२।४७; ४ । २०; ५ । १२ ), विषयोंके प्रति अनासक्ति ( २ । ४८; ३। १९), समत्व (२।४८), निष्कामता (४।१९), सुख-दुःख एव हानि-लाभमें समता ( २ । ३८ ), श्रीतोष्ण एवं मानापभानमें उदासीनता (६।७: १२।१८), तथा मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्य, बन्धु आदिमें पक्षपात-राहित्य (६।९)। इन सबको एक शन्दमें कहें तो 'विषयोंसे अनासक्ति' कह सकते हैं । ये रुक्षण अभावात्मक हैं। इनके अतिरिक्त प्रत्येक योगमें कुछ भावात्मक लक्षण भी हैं जैसे सब कर्म भगवानको अर्पण करना (३ । ३०; ९ । २७), सब अवस्याओं में सन्तुष्टि (१२ । १९; १२ । १४), मनको भगवान्में छगाना (१२ । ७ और ८) । और भी कई भाषात्मक लक्षण गिनाये गये हैं, पर उन सबका अन्तर्भाव उपर्यंक तीन लक्षणोंमें हो जाता है।

भिन्न-भिन्न योगोंके व्यावहारिक लक्षणोंमें जो विलक्षण

साम्य है वह कर्मयोगी, शानयोगी, सांख्ययोगी, भक्तियोगी आदि भिन्न-भिन्न योगियोंके वर्णन मिलाकर पढ़नेसे प्रत्यक्ष हो जाता है। स्यितप्रश्च या सांख्ययोगी और भक्तिमान् या भक्तियोगीके लक्षण देखिये—

#### स्थितप्रसके लक्षण

तुःखेष्यजुद्दिग्नमाः सुखेषु विगतस्त्रहः। वीतरागभयकोधः स्थितधीर्मुनिरुप्यते॥ यः सर्वत्रानभिन्नेहस्तराण्य शुभागुभम्। नाभिनन्यति म द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रविद्वितः॥

#### भक्तिमान्के लक्षण

यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचिति न काङ्कृति । शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः ॥ समः शन्त्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ॥ तुस्यनिन्दास्तुदिमीनी सन्तुष्टो येन केनचित् । श्रीतकेतः स्थिरमितिभीक्तिमान्मे क्रियो नरः ॥ (गीता १२ । १७ १९)

इन्हीं २४ वॉ अध्यायके गुणातीतके २४ वॉ अध्यायके गुणातीतके २४ णॉसे मिलाइये-—

समतुःखनुष्यः स्वस्थः समझोश्राहमकाञ्चनः । तुक्यप्रियाप्रियो घीरस्तुक्यनिन्दारमसंस्तुतिः ॥ मानापमानयोस्तुक्यस्तुक्यो मित्रारिपक्षयोः । सर्वारम्भपरित्यामी गुणातीतः स उच्यते ॥ (मीता १४ । २४-२५ )

तीनों ही वर्षनोंमें कितना विलक्षण साम्य है । इससे यही बात सिद्ध होती है कि कुछ ऐसे सामान्य लक्षण हैं, जो प्रत्येक योगमें होते ही हैं।

इन व्यावहारिक लक्ष्णोंका गीतामें बारंबार वर्णन होनेसे गीताके वास्तविक सिद्धान्तके सम्बन्धमें बहुतोंको भ्रम हो जाता है। जैसे कुछ लोगोंकी यह धारणा है कि गीताका सिद्धान्त कर्मयोग ही है, क्योंकि योगके उपर्युक्त सब व्यावहारिक लक्षण इसमें मिलते हैं। परन्तु ऐसा कहना इस बातको भुला देना है कि ये लक्षण जितने कर्मयोगमें मिलते हैं उतने ही संख्य या शनयोग, ध्यानयोग या मक्तियोगमें भी मिलते हैं। इनमेंने किसी भी योगमें इन सब लक्षणोंका मिलना इस बातका प्रमाण नहीं है कि गीतामें उसी योगका विशेषरूपसे प्रतिपादन हुआ है।

गीताने जर्मन-तत्त्ववेत्ता काटकी तरह केवल धर्म या नीतिके व्यावहारिक लक्षण ही नहीं दिये हैं। बल्कि प्रत्येक योगके बास्तविक या स्वरूपभूत लक्षण भी बतलाये हैं। दीवानबहादुर के॰ एस॰ रामस्वामी शास्त्री अपनी 'Problems of the Bhagavadgita' ( भगवद्गीताके विचारणीय विषय ) नामक पस्तकमें लिखते हैं-- 'आत्म-संयम, कामनाका त्याम, प्राणिमात्रसे प्रेम, अहङ्कारश्रन्यता, निर्ममता, शीतोष्ण, सुख-दुःख एव निन्दा स्तुति आदिमें रुमता तो सभी योगोंके सामान्य लक्षण हैं; पर कर्मयोग कर्मपर विशेष जोर देता है. राजयोग ध्यानपर, मक्तियोग भक्तिपर और ज्ञानयोग ज्ञानपर विशेष जोर देता है। प्रत्येक योगका एक निश्चित मावात्मक लक्षण है। वही उसके लक्यका निर्देश है। जैसे कर्मयोगका निश्चित लक्ष्य लोक-संग्रह अर्थात् सब लोगोंका कल्याण है, शानयोगका लक्ष्य 'बासदेव: सर्वमिति' यह ज्ञान है, सारव्ययोगका लक्ष्य आदी स्थिति (२।७२) है, और राजयोग या ध्यानयोगका लक्य ब्रह्मसंस्पर्शरूप अक्षय सुरतकी प्राप्ति (६ । ५८ ) है । इसी प्रकार विश्वरूपदर्शनयोगका लक्ष्य मगवान्के विश्वरूप-का दर्शन है और भक्तियोगका लक्ष्य भगवानुका अतिशय प्रिय होना (१२ । २० ) है । इस प्रकार सामान्य व्याव-हारिक लक्षणोंके अतिरिक्त प्रत्येक योगका अपना एक निश्चित सावात्मक स्वरूप भी है।

### भीता किमी एक ही योगका उपदेश देती है या सभी योगोंको एक-सा महत्त्व देती है ?

इस प्रश्नने गीताके सम्बन्धमें गड़े-गड़े वाद खड़े कर दिये हैं ! पूर्वके महान् आचार्योंने गीताको ज्ञान अथवा मिक्का प्रतिपादक ग्रन्य माना; परन्तु लोकमान्य तिलकने इसे कर्मयोग-शास्त्र कहा है । यहाँ इस विवादकी एक एक शातको लेकर चर्चा करना स्थानामायके कारण असम्भव है ! पर दो-एक बातें कही जाती हैं, जिनसे यह मालूम होगा कि गीताका प्रतिपाद्य कोई एक ही विशिष्ट योग हो और अन्य सब योग उसके साथक हों —ऐसी बात नहीं है । यदि ऐसी बात होती तो अन्य योगोंका इसमें इतना विस्तार होनेका कोई कारण नहीं था; केवल एक ही विशिष्ट योगका दिस्तारसे निरूपण करके यह कह देना पर्यास या कि अन्य सब योग

उसीके सहायक अथवा अन्तमें उसीमें मिल जानेवाले हैं । पर गीतामें इस तरहकी कोई बात नहीं कही गयी है। यह सही है कि कहीं कहा विभिन्न योगोंको अभिन्न बताया गया है, जैसे-पाँचवें अध्यायके ४थे और ५वें कोकीमें साख्ययोग और कर्मयोगको स्वष्ट शब्दोंमें अभिन्न तथा एक ही लक्ष्यतक पहुँचानेवाला बतलाया गया है। उसी अध्यायके दसरे श्लोकमें यह बात भी कही गयी है कि कर्मसंन्यास अर्थात साख्ययोग-की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। परस्त यहाँ हमें इन विभिन्न वचनोंका परस्क भी अच्छी तरह देख लेना चाहिये। पाँचवे अध्यायके उपक्रममें अर्जनने पूछा है कि 'हे कृष्ण ! आप एक ओर तो कर्मोंके सन्धासकी प्रशास करते हैं और दुसरी ओर कर्मयोगको अच्छा बतलाते हैं। अतः इनमें जो उत्तम फल देनेबाला हो। वह मार्ग मुझे सुनिश्चितरूपसे बताइये ।' अपरके दावय इसी प्रश्नके उत्तरमें कहे गये हैं। यथार्यमें चौथा अध्याय कर्मसंन्यासका प्रतिपादन नहीं करता. जैसा कि उसके इन दो अन्तिम क्ष्रोकोंसे सर्वधा स्पष्ट है -

योगसंन्यस्कर्माणं शानसंजित्रसंशयस् । आस्मवन्तं न कर्माणि निवप्नन्ति धनश्चव ॥ तस्मादज्ञानसम्भूतं हत्स्यं ज्ञानासिनात्मनः । छिरवनं संशयं योगमातिष्ठेत्तिष्ठ भारत ॥

इस स्पष्टोक्तिमें सन्देहकी कोई गुजायश ही नहीं है। ध्यात्मवन्त न कर्माण निवधन्ति' इन पदौका तो कुछ अर्थ ही न रह जाय, यदि इन क्ष्रोकोंको कर्मसन्यासका प्रतिपादक माना जाय! पित्र भी अर्जुनके मुखसे जो सन्देह प्रकट किया गया है उनका अभिप्राय, जैसा कि लोकमान्यने अतलाया है, यही मालूम होता है कि भविष्यमें चतुर्य अध्यायके ताल्पर्यके विषयमें किसीको सन्देह हो जाय तो उसके समाधानके लिये पाँचयें अध्यायमे अर्जुनकी शक्का और उसका फिर समाधान है।

परन्तु 'संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरायुमी' कहनेमें गीताका क्या अभिप्राय है शिताका अपना सिद्धान्त तो यह नहीं है कि कर्मसंन्याससे मोश्च होता है, बल्कि इसके विपरीत तीसरे अध्यायके चौथे श्लोकमें यह स्पष्ट कहा गया है कि कर्मसंन्याससे सिद्धि नहीं प्राप्त होती। फिर भी सन्यास और कर्मयोग दोनोंको ही जो निःश्रेयसकर कहा गया है, इसका कारण विचारनेमें वही बात सामने आती है, जो तीसरे अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवान्ने कही है, कि 'सृष्टि-

के आरम्भमें मैंने निःश्रेयसके दो मार्ग यताये थे साख्ययोगियों के लिये जानयोगका ( जिसमें कर्मका सम्यास करना पड़ता है ) और कर्मयोगियों के लिये कर्मयोगका ।' सृष्टिके आरम्भमें कही हुई इस बातको गीताने बिल्कुल एक नये स्पमें प्रहण किया है; क्यों कि गीता कर्मसन्यासको नहीं मानती पर एक दूसरे ही प्रकारका सन्यास बतलाती है, जिसमें कर्मफलका सन्यास किया जाता है। गीताने संन्यासको नयी परिभाषा की है - 'विद्वान् लोग काम्य कर्मोके न्यासको ही सन्यास कहते हैं (१८।२)' और सन्यासीकी भी नयी परिभाषा की है—'कर्मफलका आश्रय छोड़कर जो कर्तव्य-कर्म करता है वही सन्यासी है और वही योगी है, निरिष्ठ और निष्क्रिय नहीं (६।१)!'

साख्य और योगको एक ही ( एकं साख्यं च योग च ) बतलानेमें भी गीताका अभिभाय यह नहीं है कि एकका दूसरेमें लय हो सकता है, बिल्क यह दिखलाना है कि दोनों- में कोई विरोध नहीं है। सच पूछियं तो गीनाकी यह एक प्रधान विशेषता है कि वह दोनोंका अपने योगके सिद्धान्त- द्वारा बहुत सुन्दर ढंगसे समन्यय कर देती है। साख्य तो कर्मशून्य था, गीतामें आकर वह साख्ययोग हो गया जो कर्मका समर्थक है। और कर्म, जिसके मूल्ये था काम, गीतामें आकर कर्मयोग हो गया जिसका आधार है कामनाका अभाव। ऐसे ही संन्यास, जिसका अर्थ था कर्मोंका संन्यास, गीतामें आकर सन्यासयोग हो गया— जिसमें अहकार और कर्मफलका न्यास होता है। इस प्रकार अपने योगके सिद्धान्तद्वारा गीता साख्य, कर्म और सन्यासके वास्तविक स्वस्थित रक्षा करते हुए भी इन मार्गोमेंसे परस्पर विशेष अत्यत्र करनेवाले भावोंको हृदा देती है।

इसल्यि मेरे विचारमें गीता किसी विशिष्ट योगका, अन्य योगों के व्यतिरेक्षमे, प्रतिपादन नहीं करती और न एक योग-का दूसरे योगके साथ कोई बिरोध ही मानती है। गीतामें जिस कमसे इन विभिन्न योगोंका वर्णन किया गया है, वह साधनाका ही कम है। द्वितीय अध्यायमें प्रतिपादित सास्त्र्य योगसे आगे बढकर साधक स्वभावतः कर्मयोगमें प्रवेश करता है, जो तीगरे अध्यायका विषय है। तीसरे अध्यायकी साधनासे साधक अपने-आप चतुर्य अध्यायके कर्मसंन्यास हाजयोगमें पहुँच जाता है। चतुर्य अध्यायका उपदेश प्रहण करनेपर साधकके मनमे अनिवार्यक्रपसे संन्यास और कर्मके परस्पर सम्बन्धका प्रभ उठता है, और यही पाँचवें अध्यायका विषय है जिसका नाम कर्मसंन्यासयोग रक्खा गया है। इस प्रकार कर्म, ज्ञान और धन्यासका परस्पर सम्बन्ध निर्धारित हो जानेपर ध्यानके द्वारा प्राप्त होनेवाली सिद्धिके स्वरूपका प्रश्न आता है; यही छठे अध्यायमें वतलाया गया है और इसीछिये इसे ध्यानयोग या आत्मसंवमयोग कहते हैं। यहाँतक जीवातमके साक्षात्कारके सम्बन्धमें जितने साधन अथवा योग हैं, उनका प्रतिपादन हुआ इसके बाद जो योग आते हैं, व समिष्ठ चेतन या विश्वरूप भगवान्की प्राप्तिके साधन हैं। सातसे बारह तकके अध्यायोंमें इन्हींका वर्णन है। अन्तमें इन दोनों सिद्धियोका एकत्व साधन करनेवाछे अर्थात् पूर्ण आत्मसाक्षात्कार या ईश्वर साक्षात्कार करानेवाछे योगोंका शेष छः अध्यायोंमें वर्णन है।

### (१) व्यष्टिचेतन अर्थात् जीवात्माका साक्षात्कार करानेवाले योग

ऊपर थोगोंके जो तीन विभाग किये गये हैं। वे सिद्धिके स्वरूपको लेकर ही किये गये हैं। तदनसार प्रथम वर्गके योग व्यष्टिचेतन या जीवात्माका साक्षात्कार करानेवाले हैं। यह मै पहले ही कह जुका हूँ कि कोई भी सिद्धि केवल व्यष्टि-चेतनको लेकर नहीं होती। प्रत्येक सिद्धिका सम्बन्ध तीनों ही सिद्धियोंके साथ रहता है । परन्त पहले छः अध्यायोंका विषय मुख्यतया व्यष्टिचेतन या जीवात्माके साक्षात्कारका ही है । र्व्याष्ट्रचेतनके साक्षात्कारमें सबसे बढ़ा विन्न उसके अंदर होनेवाले सहर्ष हैं। ये सङ्घर्ष आरम्भसे छठे अध्यायतक किसी न-किसी रूपमें ही बने रहते हैं। छठे अध्यायमें ध्यानयोग या राजयोगके द्वारा अपनी विभिन्न सत्ताओंको एकी भत कर साधक अपने समग्र व्यक्षित रूपका साक्षात्कार करता है । फिर भी जीवात्माके समग्र स्वरूपका पूर्ण साक्षात्कार अठारहवें अध्यायमें होता है, इससे पहले नहीं । जहाँ अर्जुन कह उठता है कि 'अब मेरा मोह नष्ट हो गया। संदाय दूर हुआ; मैं आपकी आज्ञाका पालन करूँगा ।

#### (२) विश्वरूप भगवानका साक्षात्कार करानेवाले योग

जीवात्माके साझात्कारके बाद विश्वरूप भगवान्के साझात्कारका साधनकम सातवें अध्यायसे आरम्भ होता है। इसी अध्यायसे गीताका उपदेश सार्वभीम रूप धारण करना आरम्भ करता है। जीवात्माका यहीं विश्वात्माके साथ गेंठ-वन्धन आरम्म होता है। इसी सातवें अध्यायमें परा और अपरा प्रकृतिके भेदका निरूपण हुआ है। परा प्रकृति वह

बतायी गयी है, जो जीय बनी हुई ('जीवभूता') इस जगत्को धारण कर रही है ('ययेदं जार्यते जगत्')। परा प्रकृतिका यह रुक्षण सारगभित है; इससे भगवान्की परा-प्रकृतिके साथ व्यष्टिचेतनका जो सम्बन्ध है, यह अधिक स्पष्ट हो जाता है और जीवके लिये भगवस्प्राप्तिका रास्ता खल जाता है।

आठवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें कर्मके सार्वभौम अर्थका विश्व करण हुआ और फिर सारे अध्यायमें जीवकी गतिका वर्णन किया गया है। नवें अध्यायमें भी यही विषय चला है। इसी अध्यायमें आगे चलकर वे प्रसिद्ध श्लोक आते हैं, जिनमें मगवत्स्वरूपका वर्णन है। मगवान्का वह स्वरूप जो सारे विश्वसं परे हैं, और वह स्वरूप जो विश्वमें ओतप्रोत हैं -दोनोंकी ही झांकी यहाँ मिलती है, यदापि उनके पिछले स्वरूपपर अधिक जोर दिया गया है जो ठीक ही है। क्योंकि विश्वरूप भगवान्की ओर ही विशेषरूप ध्यान दिलाना यहाँ अभिप्रेत हैं दसवें अध्यायका नाम विभृतियोग यथार्थ ही है, क्योंकि इसमें भगवान्का विभृत्य —विश्वयापकत्व — और भी विश्वद किया गया है। इस अध्यायमें भगवान् अपने मानवातीत, विश्वव्यापक रूपपर अधिक जोर देते हैं —

न मे बिदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः । अहमादिहिं वेवानां महर्षाणां च मर्वशः॥ यो मामजमनादिं च वेत्ति स्रोकमहेश्वरम् । असम्मृढः स मर्स्थेषु सर्वणार्थेः प्रमुच्यते॥ (गीतः १० २-३)

श्रीकृष्णप्रेमजी कहते हैं कि 'गीताके जो वक्ता गीतामें बोल रहे हैं, कोई मनुष्य नहीं, बिल्क वे परश्रद्ध हैं जिनमेसे सत्र प्राणी उत्पन्न होते हैं और जिनमें फिर यथासमय लय हो जाते हैं !!\*

परन्तु भगवान्का यह विश्वव्यापक रूप अपनी परिपूर्णता, महान् ऐश्वर्य और अनन्त महिमाके साथ प्रकट होता है ग्यारहवें अध्यायमें ही । यहाँ जिस विश्वरूपका दर्शन होता है, वह शतना विराट् और भीषण है कि उसे देखकर अर्जुन भयसे काँप उठता है और भगवान्से पुनः अपने सौम्य मानुषरूपमें प्रकट होनेकी प्रार्थना करता है (११। ४५)। भगवान्से विश्वरूपका जिसे दर्शन हो जाता है, वह भक्तिका ही

\* 'The Yoga of the Bhagavadgita.' P. 91

अवलम्बन करेगाः इसल्ये विश्वरूपदर्शनयोगके याद भक्ति-योगका प्रारम्भ खामाविक ही है । आत्माके उत्थानसे सम्बन्ध रखनेवाले योगीका प्रतिपादन यहाँ समाप्त हो जाता है। अर्धुनको भगवान्की अनन्त महिमा और अनन्त राक्तिकी एक झाँकी मिल गयी। परन्तु इस विराद रूपके दर्शनसे उसकी ऑर खें चौं विया गयीं और वह भयमीत हो गया। कहाँ तो अनन्त ऐश्वर्यसम्पन भगवान और कहाँ क्षद्र जीव ! श्रीअरचिन्द कहते हैं -- 'जीवकी परिच्छिन प्राकृत प्रथम्भत क्षुद्रातिक्षुद्र व्यष्टि सत्ताके लिये इस अनन्त सत्ताका अपार अमित महातेज अन्यन्त दुस्सह है ! इसलिये इस महान् और इस अल्पके बीच सम्बन्ध जोडनेवाला कोई सूत्र होना चाहिये, जिससे यह व्यष्टिजीय उस महान् विश्वरूप भगवान्को अपने प्राकृत आधारमें अपने समीप अनुभव कर सके, केवल अपनी सर्वशक्तिमन्तासे अपनी अपरिमेय समष्टि-शक्तिके द्वारा उसकी समग्र सत्ताका नियमन करनेवाले नियन्ताके रूपमें ही नहीं, अस्कि उसके साथ व्यक्तिगत निकट सम्बन्ध जोडकर उसे सहारा देने, उठाने और अपने साथ एक करनेवाले मनुष्युके रूपमे .' ('Essays on the Gita', second series, P. 197 ) यह सत्र हैं मनुष्यरूप धारण करनेवाले भगवान श्रीकृष्ण ।

## (३) द्विविध अनुभृतिकी एकता अर्थात् पूर्ण आत्म-साक्षात्कार अथवा ईश्वर-साक्षात्कार करानेवाले योग

अव हम गीताके अन्तिम भागकी ओर आते हैं, जिसका प्रतिपाद्य विषय है पूर्वकी द्विविध रिद्धियोंकी एकता; जिसका परिणाम है सम्पूर्ण आत्मसाक्षात्कार अथवा भगवत्साक्षात्कार । यही चरम सिद्धि है । भगवान् और मनुष्यके बीच सम्बन्ध स्थापित करनेके लिये भगवान्का मनुष्यकप धारण करना किस प्रकार आवश्यक है, यह हम अभी देख चुके । पर इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि मनुष्य भगवान्के विश्वरूपका साक्षात्कार करके संसारमें उत्तरे और इस साक्षात्कारके प्रकाशमें समारक्षेत्रके अंदर अपने कर्तव्योंका अवकलन करें । दूसरे शब्दोंमें मनुष्यको चाहिये कि वह अनन्त परमात्माके साथ अपना सम्बन्ध बनाये रहे और उन्हें अपना वस्तविक आत्मा समझे । इसकी जो कुछ साधना है, वही अन्तिम छः अध्यायोंका विषय है ।

यह स्पष्ट है कि इन अध्यायों में शानकी काफी चर्चा होगी । शायद इसीलिये इस अन्तिम भागको ज्ञानकाण्ड कहते हैं . परन्तु यह सारण रहे कि यहाँ जो ज्ञान कहा गया है, वह सातवें अध्यायमें विवृत ज्ञानसे भिन्न है । वहाँ बासुदेशः सर्वीमिति' कहकर जिस ज्ञानका वर्णन किया है, वह केवल विचारात्मक ज्ञान है । यहाँ जिस ज्ञानका निरूपण किया गया है, वह हमें दो बातें बतलाता है—एक तो यह है कि आत्माका संतारके साथ क्या सम्बन्ध है और दूसरी यह है कि उसका भगवानुके साथ क्या सम्बन्ध है ।

यह दोइरी दृष्टि तेरहवें अध्यायमें स्पष्ट देख पदती है। उक्त अध्यायके ८ से १२ तकके कोकों में शानके जो लक्षण बतलाये गये हैं उनमें अमानित्य, अदम्भित्य, अहिंसा, क्षमा, आर्जव, आचार्योपासनः, श्रुचिताः, स्थिरताः, आत्मनिग्रह इत्यादि गुण ही गिनाये गये हैं। ये आत्मशानके लक्षण नहीं। बल्कि नैतिक गुण ही समझे जाते हैं। पर इन्हें शानके अक्षण बताया गया है, इससे यह जाहिर है कि गीता यहाँ केवल जानका सिद्धान्त ही नहीं, बल्कि उसका ज्यावहारिक रूप भी बतला रही है-जो समारके माथ आत्माके सम्बन्धको हृष्टिमें लिये हुए हैं । इस दृष्टिसे इस अध्यायका नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ-विभागयोग यहत ठीक रक्खा गया है। संसारके साथ आत्माका सम्बन्ध क्षेत्र क्षेत्रहाका सम्बन्ध है। संसार क्षेत्र है, आल्मा क्षेत्रज्ञ । इस अध्यायमें क्षेत्रका जो वर्णन पाँचवें और छठे श्लोकोंमे दिया गया है उसमें शरीर, मन, इन्द्रिय और प्राण सभी कुछ आ जाते हैं। आत्मा इस क्षेत्रका शाता है। अब नहीं । आत्माका यह स्वरूप जीवात्माका परमात्माके साथ एकत्व बतलाता है। आत्मा और परमात्मामें यही तो अन्तर है कि आत्मा एक क्षेत्रका शाता है और परमात्मा समस्त क्षेत्रोंका । श्रीकृष्णप्रेमजीके शब्दोंमें, इस अध्यायका निचोड यही है कि ध्वात्की ज्योति तम्हारे अंदर है ।

आतमा और परमात्माके बीच भेदकी जो दीवार खड़ी है, वह इस तरह टूट जाती है। आत्माका स्वरूप परमात्माके स्वरूपका निर्देश करता है। इसीलिये आत्मस्वरूपके बाद ही इस अध्यायमें परमात्मस्वरूपका वर्णन आता है। २८ से ३४ तकके सुन्दर श्लोक आत्मस्वरूपके साथ-गाथ परमात्मस्वरूपका भी वर्णन करते हैं।

गुणत्रयविभागयोग नामक चौदहवें अध्यायकी अवतारणा संसारके साथ आत्माके व्यवहारकी बात पूरी करनेके लिये हुई है। वह बात है—गुणोंके ऊपर उठनेकी, गुणातीत होनेकी। दूसरे अध्यायके ४५ वें स्टोकमें भी निस्नैगुण्य होनेका उपदेश दिया गया है। पर वहाँ गुणोंका वर्णन नहीं हुआ है और न यह बतलाया गया है कि निक्रीगुण्य होना क्यों आवश्यक है। बहुत-सी बातें इन पिछले अध्यायों में ऐसी आयी हैं, जो पहलेके कः अध्यायों में अन्तर यह है कि यहाँ उस विषयका अधिक पूर्ण और अधिक स्पष्टरूप में उल्लेख हुआ है तथा आत्मा एवं जगत्के स्थरूपके विषेचनपूर्वक हुआ है तथा आत्मा एवं जगत्के स्थरूपके विषेचनपूर्वक हुआ है।

तेरहवें और चौदहवें अध्यायोंमें आत्माके खरूप और संसारके साथ उसके सम्बन्धका निरूपण करके पन्द्रहवें अध्यायमें पुरुषोत्तम योगका वर्णन किया गया है। मगवान्के सम्बन्धमें गीताका सर्वोत्तमभाव पुरुषोत्तमभाव है। इस भावको यथार्थरूपमें प्रहुण न करनेके कारण इनके सम्बन्धमें अनेक भ्रम उत्पन्न हो गये हैं। अनेकों विद्वानीने पुरुषोत्तमभाव और अक्षर-ब्रह्मको एक ही समझ लिया है। श्रीअरविन्दके गीताभाष्य (Essays on the Gita) की आलोचना करते हए 'मॉर्डन रिव्यू' में स्वर्गीय एम्० सी० घोषने श्रीअरबिन्दकी गम्भीर विचारशैलीको यह कहकर उड़ा दिया या कि 'अक्षरब्रहः' से ऊँचा कोई 'एकपोत्तम' नहीं हो सकता । परन्तु 'अक्षरब्रह्म' और 'पुरुषोत्तम' दो अलग-अलग भाव हैं। इन दोनोंमें जो अन्तर है, वह पद्रहवें अध्यायके अठारहवें श्लोकमें अत्यन्त स्पष्ट शब्दोंमें प्रकट किया गया है। यही गीताकी सबसे बडी चीज है। इसके विना गीताकी पूर्णता नहीं। श्रीअरविन्द कहते हैं कि 'आत्माकी परतमा स्थिति परुषोत्तममें निवास है, पूर्ण लय नहीं !'\*

पुरषोत्तमका माक्षात्कार ही गीताकी सर्वोत्तम अनुभूति
है और इसीलिये इसे 'गुग्रतम शास्त्र' कहा गया है । परन्तु
इस गुग्रतम ग्रानके प्रकाशमें आत्माके लिये संसारमें रहते हुए
क्षेत्रमके नाते सास्तरिक कर्तन्योंका पालन करनेमें संसारविषयक जिस ग्रानको प्रहण कर छेनेकी आवश्यकता है, वही
दैवासुरसम्पद्धिभाग है, जो सोलहवें अध्यायका योग है । और
इन स्व योगोंमें साधकके लिये सबसे अधिक आवश्यक वस्तु
है—अद्धा, जिसके बिना सारा मान और कर्म व्यर्थ हो जाता
है, उसका न इहलोकमें कोई पल होता है न परलोकमें
('अस्वित्युच्यते पार्य न च तस्रेत्य नो इह') इस्तरिये अद्धाका
स्वरूप उसके विविध भेदोंके विवरणके साथ समहर्षे अध्यायमें
बताया गया है, जिसमें इन सन योगोंके साधनमें साधककी
अद्धाका योग हो । सन्तिम अध्याय गीताका उपसंहार है ।
सास्त्य, कर्म आदि जो-जो योग पहले बताये गये, उन सनकी

\* Essays on the Gita, second series P. 276

पूर्णता इसी अध्यायमें आकर होती है और आत्मसाक्षात्कारके सब योगोंकी परिसमासि भी।और इसीलिये सम्पूर्ण योगोंके पक्षात् स्वयं श्रीपुरुषोत्तम भगवान् यह महान् आश्वासन देते हैं—

सर्वधर्मीन् परित्यज्य मामेकं शरणं वतः। अहं त्वा सर्वपापेम्पो मोक्षयिष्यामि मा जुन्नः॥ (गीत १८१६६)

वैसा ही अद्धा-मिक्तपूर्ण महान् उत्तर अर्जुनकी ओरसे मी आता है नष्टो मोहः स्मृतिर्कंश्या ख्वस्त्रसादान्ययाच्युतः । स्थितोऽस्मि गतसन्देदः करिण्ये वधनं तदः॥ (गीता १८। ७३)

यही जीवात्माकी आत्मा, विश्वात्मा और पुरुषोत्तम-इस विविध स्थितिकी सिद्धिका योगशास्त्र है। यही गीताकी साधना है।

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थी धनुर्धरः। तत्र श्रीविंजयो भृतिर्ध्वा नीतिर्मतिर्मसः॥



## वृन्दावनकी प्रेम-साधना

बृन्दावन !

नामका उचारण स्मरण करनेके साथ, कार्नोको चुपचाप यह नाम प्रेम और उत्कण्ठासे सुना देनेके साथ ही मानस पटलपर भीतरसे कैसे-कैसे सुन्दर समुज्यबल चित्र इदयकी आँखोंके सामने आने लग जाते हैं।

बृन्दावन ! ओ हरे-भरे, मुहावने, प्यारे बृन्दावन ! कमनीय कुमुमेंकी कुञ्जराली, मधुर विद्ग-काकलीके प्रवाह, कालिन्दीके कलकल निनादसे सङ्कृत और निर्झरींके रूपमे मन्दिस्मितसे युक्त बृन्दावन ! सारा जीव-जगत् जहाँपर एक है और एकत्वके अनुभवमें आनन्दसम्म है !

क्या आश्चर्य जो मूर्तिमान् प्रेम पृथ्वीपर अवतीर्ण होनेकी इच्छासे बृन्दावनमे पधारे और हसीको उन्होंने अपना धाम बनाया!

बृन्दावन, जब वे नहीं आये थे, तब कैसा था है

जंगलोंमें उस समय भी हरियाली रही होगी। भोले भाले हुम्मसार मृग तथा अन्य छोटे-छोटे बन्य जीव सुखपूर्वक विचरते होंगे; पश्चिमींके कलरवमें भी मसुरता रही होगी। जेस समय भी, जब वे नहीं आये थे। हरी-भरी गोचर-भूमियोंमें चरनेवाली गीएँ सरल, सीथी और शान्त रही होंगी। गोप गोपी भी अपने दैनिक गृहकार्यमें मझ, अपने प्राम्य जीवनके आनन्दमें मस्त, भोले-भाले लोग रहे होंगे।

किस बातमें ये अन्य लोगोंसे भिन्न थे! क्या इनमें कोई विशेष बात थी ! क्या ये कुछ और भी थे ! बृन्दायनमे वे प्रेमस्वरूप किसलिये पश्चरे ! बृन्दायनको उन्होंने अपना दिव्य धाम क्यों बनाया ! इन गोप गोपियोंको क्या समझकर उन्होंने अपनाया, सिर चढाया और अमर कर दिया ! इनमें ऐसी कौन-सी बात थी, जो उन्हें खींच लायी ! वह कौन सी चीज़ थी इनके अंदर, जो उनकी पुकारपर दौद पदी !

कोई बात जरूर रही होगी। प्रेमकी पुकार हर जगह इर समय हो रही है; पर सब कोई तो उसे नहीं सुन सकते, न उसके पीछे चल ही सकते हैं। कोई चीज़ इनके अंदर अवस्य रही होगी, जिससे इनके नेत्रोंसे वह निर्मलता आ गर्यी कि बालरूपधारी वृन्दावनविहारीको देखते ही इन्होंने पहचान लिया, आनन्दरे उछल पडे और उनकी भगवताकी महिमाका अनुभव कर उसीमें हुद गये। कोई चीज़ इनके अदर अक्ट्य रही होगी, जिससे इनके कान इतने पवित्र हो गये कि उनकी वंशीकी ध्वतिमें इन्होंने वह चीज सुनी जो गोकुलकी बाह्मणपितयाँ शास्त्र-संस्कारसे संस्कृत होनेपर भी नहीं सन सभी कोई चीज़ इनके अदर अवश्य रही होगी। जिससे इनका हृदय इतना विशुद्ध हो गया कि ज्यों ही वे इनके सामने आये, ये आत्मसमर्पणकी सहज अदम्य दीति और दमकके साथ सर्वात्मभावसे उनपर उत्सर्ग हो गये। यह कोई चीज़' क्या रही होगी ! क्या यह इनकी अनेक जन्मोंकी निरन्तर कठिन तपस्या या शक्ति-उपासना थी !

इनके जीवनपर दृष्टि डाले । कितना सादा, कितना आडम्बरशून्य ! और इनके घर ! —वे ही अरण्य-कुटीर ! इनकी धन-सम्पत्ति !—वही गोधन ! इनका आहार !—वही

### मेरा स्वप्न

( हे॰ - सौ॰ बहिन इन्दुमति इ० देसाईजी )

**'उषा**) प्रातःकालकी मध्य उषाकी लालिमा गोकुल-बृन्दावनपर छाने लगी है। सुहावनी समीर-लहरी श्रीहरिके ध्यानमें मस्त तपिखयोंको प्रफुछित कर रही है। श्रीहरिके चरण-कमल-मकरन्दका पान करनेवाली भ्रमरी-प्रेमोन्मादिनी गोपिकाएँ -श्रीकृष्णसङ्गकी प्रेम-केलियोंके मधुर स्वप्नका अनुभव करती हुई, जिनके मुखपर मन्द मुस्कान छिटक रही है, श्रीमन-मोइनके साथ प्रेमकल्हमें लगी हैं; परन्तु इस उधाने उनके क्षाय वैरिणीका काम किया । पक्षियोंकी मधुर काकलीको धुनकर, शस्याका त्याम करके वे श्रीकृष्णका भूणमान करती हुई प्रातः-कृत्यसे निकृत होकर उतावली-उतावली श्रीमन्द जीके महलमें पहुँचीं। नौबतखानेकी नौबतौकी आवाजसे, मीठे मृदंग-चंगोंकी मधुर ध्वनिसे, भक्तोंके भावभरे मजनोंसे और यशोदासैयाके प्रेमवाक्योंके क्रिश्नविमोहन पर्हहा श्याममुन्दर सहज ही आल्सने अ**ड्र.मरोहकर सुल**-मेजपर उठ बैठे और प्रेमपशामें बँधकर शताके चरणोमें प्रणाम करने लगे । माताने उन्हे उद्याकर गोदमें 🗟 🎉 ग्राह्म 🤉 🕬 गोपिकाओं ने प्रेमविहल नेत्रोंसे इस अनुपन रूप-माधुरीकी पान करके श्रीइरिके चरणोंमें बन्दन किया। कोई लायी थी माखन-मिश्री, कोई मीठा मलाईदार दही और कटा हुआ द्यः कोई ताजी ताजी रोटियाँ, कोई सेव सुद्दाल और पेचर--जिससे जो बना, सबने प्रभके सामने रक्खा । वे पहले अपने प्रेमी भक्तोंकी बानगी आरोगें, पीछे मैं-- मै तो सबसे अन्तमें काम आनेवाली चीजें ही ले गयी थी— सुगन्धभरा ताम्बूल, चन्दन, बलगी और वनमाला !

सारे गोपनालक—कन्हैयाके सस्ता कैसे आनन्दरे श्यामसे कहते हैं—कन्हैया, प्यारे कान्हा ! चल-चल जस्दी, देख न, गायोंका झंड तुक्के निरस्तनेके लिये, तुक्के स्पर्श करनेके लिये किस आतुरतासे पुकार रहा है। और कन्हैया! छोड़ सब बातोंको, चल जल्दी अपनी कुखगलियों में, यमुनाजीके इरियाले तटपर और गोवर्धनकी गहरी गुफाओं में। अरे मोहन! तेरी सुरली कहाँ है! उसके बिना कैसे काम चलेगा! गोपाल! गायें कैसे आवेंगी और कैसे लोटेंगी ? तेरी इस सुरलीने क्या-क्या कर डाला है.....!

गोपियोंने यह मुनकर उलाइनेमरी आँखोंसे गोप-बालकोंकी ओर देखा । समझे कि नहीं ? इनके प्रिय पुरुषोत्तमको ये बालक यों सबेरे सबेरे ही ले जायें — मला, इनसे यह कैसे सहा जाय ? सारा सारा दिन श्रीहरिके विना कैसे कटे ? ये बालक क्यो ऐसा करते हैं ? 'जाओ जाओ तुम मब यहाँसे, आज हमारे हरि नहीं जायेंगे । आज तो सब बिल्योंने सुन्दर भोजन बनाकर हमारे और तुम्हारे कन्हैया को जिमानेका निश्चय किया है । और पित ? फिर इम भी खेलेंगी कयही, गुली-डडा, ऑलमिचीनी ऐसे बहुतेरे लेल मोहनको खेलावेंगी —और रातको रास—'

ये भोले गोपबालक कहाँ जानते थे कि इन गोपियोंने स्यामसुन्दरको अपने नयनोंमें छिपा रक्खा है। पर— पर सबके लिये यही तो रचा हुआ है—एकको संयोग, दूसरेको वियोग। उसी प्रकार इस अमूल्य दृश्यको देखकर मेरी भी ऑखें खुल गर्यो। मेरे स्थाम! तुम्हारे विना इस स्वप्नको सखा करनेवाला कौन है! कब! कब! ओ मेरे हरि! ज्ञान चक्ष देकर इस स्वप्नवत् संसारको स्वप्नकेसमान दिखानेवाली, मेरी स्वी ऑखें कब खोलोंगे! और मेरे मोहन! कब अपने दिव्य रूपकी मधुर झाँकीके पायन दर्शन इस दीन इन्दुको कराओंगे!—

मेरे गिरधर--'मुध लीजिये मुरारी, दीन इन्दु है तुम्हारी।'



## कल्याण

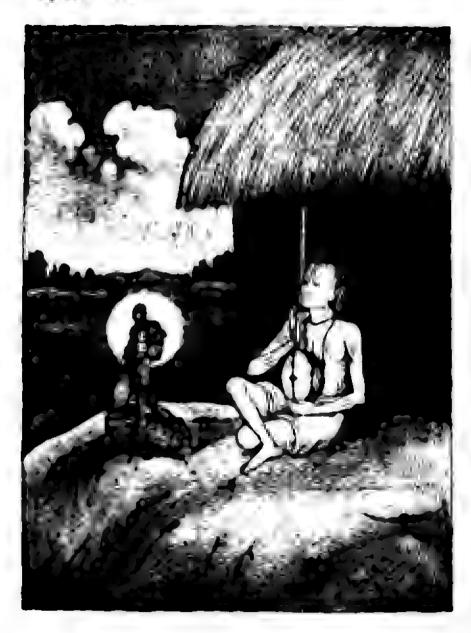

बरदासकी माधना

## विनय

अबके माध्य ! मोहि उधारि ।

मगन हों भव-अंबु-निधिमें कृपासिंधु मुरारि ॥

नीर अति गंभीर माया लोभ लहिर तरंग ।

लिये जान अगाध जलमें गहे ग्राह अनंग ॥

मीन इंद्रिय अतिहि काटन मोह अध सिर भार ।

पग न इत उत धरन पावत उरिह्म मोह-मेंबार ॥

काम क्रोध समेन तृज्ञा पवन अति झकझोर ।

नाहिं चिनवन देन तिय सुन नाक-नोका ओर ॥

थक्यो बीच बेहाल बिहबल सुनहु करुनामुल ।

स्याम सुज गहि कािंद डारहु 'सूर' ब्रजके कुल ॥

-सुरदासजी

#### साधन-तत्त्व

( लेखक—श्री 'अप्रबुद्ध' )

पाश्चारय वैज्ञानिकों और भारतीय वैदिकोंकी सत्यान सन्धान-पद्मतियोंमें जो बड़ा भारी अन्तर है, वह मानव विचारके 'आरम्भ-बिन्दु' के विषयमें है । वैदिकॉका अनु-सन्धान जिस स्थानसे आरम्भ होता है, पाश्चारवीके अनु-सन्धानमें उसका कोई स्थान ही नहीं है। पाध्यस्योंकी विचार-प्रणालीमें पञ्चदशीमें दिये हुए दृष्टान्तके समान अपना विचार छोड़कर दोष नवसंख्यकींका विचार होता है । इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें शेष संसारका तो शान हुआ; पर अपना द्यान न होनेसे शेप संसारका शान उनकी अपनी उन्नतिमें किसी तरह भी लाभकारी नहीं हुआ। पाश्चाच्य वैशानिकोंके महदाश्चर्यकारक अनेकानेक आविश्कारोंके रहते हुए भी उनके आत्माको उनसे कोई तृति नहीं मिली। वह आत्मा अव मानो यह कह रहा है कि इसारे विज्ञानने सुख साधनोंकी तो खूब समृद्धि की, पर हम अपने अंदर इससे कोई परिवर्तन हुआ नहीं देखते । आलफोड दि ग्रेटके समयमें इंग्लैंडकी सरकार घोड़ेकी सवारी करती थी और अब हमारे बड़े लाट विमानोंमें बैठकर सैर कर आते है। पर बाहरी दिखावेकी इस उन्नतिमें जीवकी भीतरी उन्नति क्या हुई ?

वैदिक प्राप्त पुरुषोको विचारप्रणालीमें विचारक आप ही अपने विचारका आरम्भस्थान होता है। कारण, अपने आपके रहनेसे जगत्के साथ अपना सम्बन्ध है। यदि आप न हो तो जगन्से या जगन्के कर्ता ईश्वरसे भी क्या नाता ? अपनेसे ही विचारका आरम्भ करनेपर सबसे पहले अपने शरीरका विचार होता है। विचारपूर्वक देखनेसे हमें अपने इस शरीरके अंदर दो प्रकारके प्रवाह काम करते हुए देख पड़ते हैं, जिनमेंसे एक स्वाधीन है और दूसरा पराधीन । ये ही दो प्रवाह बाह्य हस्य जगत्में भी देख पहते हैं {हम मोजन करते हैं। भोजन करनेमें कौर उठाकर मुँहमें डालने-तक ही हमारा अधिकार है। पाचन करनेवाली शक्ति या उसके कार्यपर हमारा कोई अधिकार नहीं । यही बात बाह्य जगत्-के सम्बन्धमें भी है और इसीलिये गीतामें भगवानूने कर्म मात्रमें 'दैवं चैवात्र पञ्चमम्' कहकर दैवको पञ्चम कारण बताया है। इस प्रकार ये जो दो प्रवाह हैं। इनका सामञ्जस्य और एकीकरण किया जा सके तो अपने दारीरको अपने बरामें रखनेके लिये यह अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिये हमारे

वैदिक पूर्वजोंने जो प्रयत्न किया, उक्षीका नाम साधना या उपासना है भगवान् शक्कराजार्थने उपासनाका यही तो लक्षण किया है - उपासनं नाम समानप्रत्ययप्रवाह-करणम् ।' पाश्चात्य वैज्ञानिक इन दो प्रवाहोंकी खबर भले ही रखते हों, पर इन्हें एक करनेकी कला वे निश्चय ही नहीं जानते ।

ये दोनों प्रवाह एक दूसरेसे सर्वथा पृथक् नहीं विस्क सम्बद्ध हैं। इनके छोर एक दूसरेसे मिले हुए हैं। इसलिये हमारे साथमें जो छोर है, वह उस प्रवाहमें जा मिलता है जो हमारे हाथमें नहीं है। हमारे अदर चार शक्तियाँ ऐसी हैं, जिनके इधरके छोर हमारे हाथमें हैं पर उधरके नहीं। ये शक्तियाँ हैं प्राण, मन, बुद्धि और वाक्। इन चारोंका एक एक छोर हमारे हाथमें हैं, पर दूसरा हमारे हाथमें नहीं। यदि हम इन चारों शक्तिप्रवाहोका सीदियोंकी तरह उपयोग कर सकें तो इनस्त्वन्याम्' जो परा प्रकृति है, उसके दिव्य आनन्दम्य परप्रदेशमें प्रवेश साभ कर सकें। वह परप्रदेश अतीन्द्रय है।

इस इन्द्रियगोचर विश्वके परे अतीन्द्रिय अनन्त विश्वकी स्थिति है। उसीसे इसस्यूल इन्द्रियगोचर विश्वके उत्पत्ति स्थिति लय हुआ करते हैं इस स्थूल विश्वके सञ्चालनकी सारी शक्तिका आगम वहींसे होता है। यह स्थल विश्व इस तरह इसकी स्वाधीन सत्ता न होनेसे यह अनित्य और मुख-दु:खादि वैषम्यमे परिपूर्ण है और वह स्वाधीन होनेसे नित्य, एकरस, अखण्ड सन्धिदानन्दस्वरूप है । वैदिकोंने यह अनुसन्धान किया कि उस मचिदानन्दस्थितिको जीव कैसे प्राप्त हो सकता है। उन्हें यह प्रत्यक्ष हुआ, कि किसी। यन्त्रको चलानेवाली शक्ति जिस प्रकार उस यन्त्रके एक-एक पुर्जे और कील-कॉंटेतकमें व्यान रहती है। उसी प्रकार इस विश्वको चलानेवाली सिबदानन्दमयी शक्ति इसके एक-एक अण्-रेण्में व्याप्त है । प्रत्येक दारीरके एक-एक परमाणुमें वही शक्ति व्यास है । पर इसके प्रवाहको अपने अधीन करना सुसाच्य नहीं है। यदि यह शक्तिप्रवाह अपने हायमें आ जाय तो मनुष्य स्वयं सचिदानन्दस्यरूप हो जाय ।

यह शक्ति हमारे अंदर पूर्वोक्त चार प्रकारते काम करती

है। इन चार शक्तिप्रवाहों मेंसे किसी भी एक प्रवाहको कोई अपने वशमें कर ले तो 'नदीमुखेनैव समुद्रमाविशत'के न्यायसे वह उसके साथ विरलभावको प्राप्त होकर मूल संवित्से युक्त हो सकता है । इसी सिद्धान्तके आधारपर मूलतः चार साधन-मार्ग निर्दिष्ट हुए और पीछे उनके परस्पर मिलनके अनेक विध तारतम्यसे इजारीं-लाखों साधनमार्ग चल पड़े । प्राण-शक्तिको हायमें लेकर उससे अन्य शक्तिप्रवाहींको अपने वश-में करके स्वयं शक्तिस्वरूप होना इठयोग कहलाया । मनकी शक्तिको बशमें कर एक तरफ शरीरसहित प्राण और दूसरी तरफ बुद्धि और वाणीपर विजय पाना और इस प्रकार शक्ति स्वरूप होना राजयोग हुआ । इन दोनों मार्गोका कम शरीर और मन अर्थात् इस जड दृश्यके आरम्भ कर उसे चैतन्यमें रूपान्तरित करना है। परन्त अदि और वाणीका कम इससे भिन्न, इसके दिवरीत है। इस कममें शरीरके एक एक सूक्ष्म तत्त्वको चिद्रप करते हुए अन्तमें जह शरीरको भी चैतन्यमय करना है। बुद्धिका आश्रय करके इस साधनको करना ज्ञान योग है और गीताशास्त्रोक्त शरणागतिसे इसे सिद्ध करना मक्तियोग है। बुद्धि निश्चयरूपिणी है। चित्परमाणु जीव अपनी इस बुद्धि या निश्चयसे ही जीवरूप होता है। इस कारण उसका सम्पूर्ण दारीर निश्चयके ही आधारपर है। अत्यन्त टढ और बलवान् निश्चयसे सम्पूर्ण शरीर क्रमशः चिद्रपर्मे परिवर्तित हो सकता है , परन्तु निश्चयके इस मार्गपर करोड़ोमेंसे कोई एकाच ही टहर सकता है। राजयोग और कर्मयोग भी, प्रतिकृत परिस्थितिके कारण, सबके लिये समानरूपसे लाभप्रद नहीं होते । भक्तियोगका तत्त्व प्रेम है और प्रेम ईश्वरक्रपासे ही प्राप्त होता है, अन्य किसी उपाय या प्रन्थोंके अध्ययनसे नहीं। इसलिये वैदिक ऋषियोंने चौथी शक्ति जो वाक है, उनके आश्रयमे एक दूसरा मार्ग निर्दिष्ट किया । इस योग-मार्गका तत्त्व 'बेद' अर्थात् बेदसे निकला हआ मन्त्रशास्त्र है। वर्णाश्रम-धर्म और भावयोग मन्त्रशास्त्रके ही आधार पर स्थित हैं। यह साधन सुलम है। अपने-अपने वर्णके अनुसार आचार-पालन करने, वेद पटन करने तथा मन्त्र या नाम जपनेसे इसमें सिद्धि प्राप्त होती है ।

वेदोंका परम प्रतिपाय आद्य तस्त्व 'एकमेवाद्वितीयं ब्रहा' है। इससे यह प्रतिसिद्धान्त आप ही निकलता है कि इस विश्वमें अकेले जीवकी ही स्थिति नहीं है, बल्कि वह विश्वका एक अविभाज्य, नित्यसम्बद्ध अङ्ग है। अतएव जीव और विश्व परस्पराश्रयी होते हैं, एक दूसरेको छोड़कर स्वतन्त्रता- से वे दुः छ भी नहीं कर सकते । इसीलिये गीतामें भगवान्ने कहा है- १५ रस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथं । अतएव इन दोनोंको अपने परस्पर-कार्यमें सङ्गति बैठाकर ही स्व दुः करना पड़ता है । इसल्ये जीव और विश्वका परस्पर सहायक होकर दोनोंका सिश्चदानन्दस्वरूपको प्राप्त होना यही ब्रह्मलोककी स्थिति हो सकती है। मनुष्यके शरीरका जहत्व इसमें आपक है; यदि यह जडत्व इटा दिया जाय तो इनका सम्बन्ध प्रत्यक्ष होगा और यह काम सुगम हो जायगा। वाकशक्ति सह सुगमता सिद्ध होती है ।

वाक्शिक आकाश तत्व है। यह खब्दरूप है। यही विश्वका मूल कारण है। व्यक्त सृष्ठिके आकाशस्वरूप मूलरूप में प्रतीत होनेवाले खब्दसमूह ही मन्त्र या वेद हैं। ये स्वयम्भू है, इन्हें किसीने बनाया नहीं; ये नित्यसिद्ध, अपौरुषेय और शान, इच्छा, किया इन तीन शक्तियोंसे युक्त हैं। आधुनिक पदार्थविज्ञानसे भी यह सिद्ध किया जा सकता है कि यह जगत् जो कुछ है, वेदका ही व्यक्तरूप है। (इस विषयमे व्वैदिक धर्में के वेदाङ्कमे मेरा वेदोंका अपौरुषेयन्व लेख जिशास पाठक देखें।) यहाँ सक्षेपमें इतना कहना पर्याप्त होगा कि प्राणशक्ति, मनःशक्ति या निश्चयशक्तिसे जो कुछ होता है वह सब वाक्शक्तिसे भी होता है। इसीलिये कलियुगमें भगवज्ञामका विशेष माहारूप कहा गया है आत्मार्पणरूप बुद्धियोग और वायूप मन्त्रयोगके मिश्रणसे ही मावयोगकी खृष्टि होती है। भगवज्ञामसे सब कुछ हो सकता है यह केवल अर्थवाद नहीं, परम शास्त्रीय सत्य है। माण्ड्रवयोपनिपदमें कहा है—

'क्षोमित्येतदक्षरमिद् सर्वम् । सर्वः क्षेतद्वतः ।' 'सोऽय-मारमाध्यक्षरमोंकारोऽधिमान्त्रं पादा मान्ना मानाश्च पादाः ।' '…ॐकार आस्मेव संविधास्यारमनाऽऽस्मानं य एवं वेद ॥'

इन चार शक्तियवाहों के चार मार्गोमेंसे किसी एकका आश्रव करके उपासना करनेसे अन्य भी सिद्ध हो जाते हैं। प्राण, मन और बुद्धिसे अक्षरब्रह्म आत्माकी प्राप्ति होती है और तब वेदोंका भी साधात्कार हो जाता है। वेदकी उपासना और नामसाधनसे ॐका साधात्कार होता है और अक्षरस्वरूप आत्मसाधात्कार भी। इस प्रकार किसी साधनाके द्वारा खाधीनचित्त हो जानेपर जीव या तो व्यत्तिरेकके द्वारा अमनस्कता लामकर विगुणातीत हो संबोधिक प्राप्त कर सकता है अथवा अक्षरब्रह्मको प्राप्त कर निजनिद्धार, खानन्दित्वास करते हुए क्रममुक्ति। ये ही दो मार्ग उसके सामने रहते हैं।

#### साधन-तत्त्व

( लेखक - भोज्यालाप्रसादनी का नोड़िया )

इस वर्ष 'कल्याण' के विशेषाङ्क 'साधनाङ्क' द्वारा साधन-सम्बन्धी बार्ते पाठकींकी सेवामें उपस्थित की जा रही हैं। ऐसे अवस्रपर में भी अपने अपरिपक्क विचारोंको पाठकींके सम्मुख प्रकट कर रहा हूँ। मेरे विचारोंमें भूनों और त्रुटियोंका होना स्वाभाविक हैं। अतएव प्रेमी पाठकगण अपने सीजन्यपूर्ण हुद्यमे उनकी उपेक्षा करके मुझे क्षमा करेंगे और जितना अंश ठीक समझेंगे, उसीको उपयोगमें लायेंगे।

यह बात सर्वसम्मत है कि किसी भी ध्येयको प्राप्त करने का मार्ग साघन ही है। ध्येय कोई भी क्यों न हो। उसकी सिद्धि साधनद्वारा ही होती है। और वह साधन ध्येयके अनुरूप ही हुआ करता है दूसरे शब्दोंने यों कहना चाहिये कि साधनके अनुरूप ही फलकी प्राप्ति होती है अर्थात् माधक स्वयं ध्येयका खरूप ही बन जाता है। यही ध्येयकी प्राप्ति है। साधनके अनेक भेद हैं। उन सबको मख्यतः दो भागोंमें विभक्त किया जाता है -एक धारम्भिक या प्राथमिक साधन और दूसरे उत्तरकालिक साधन । इन दोनों श्रेणियोंके साधनोंका ययाकम अभ्या । करनेसे ही साध्यकी सिद्धि होती है। यदि कोई साधक प्रारम्भिक साधनोंकी उपेक्षा करके उत्तरकालिक साधनींके मार्गपर ही चलना चाहे तो भेरे निश्चयके अनुसार न यह चल सकता है और न उसे लक्ष्यकी ही प्राप्ति हो सकती है। उस अवस्थामें वह अपने लक्ष्यको भूलकर किसी ऐसी ही वस्तुको प्राप्त होगा, जो ऐसे संकर साधनोंका परिणाम होती है। आवश्यकता है साध्यके अनुरूप साधन करनेकी । साध्य वस्तुको प्रकटमात्र करनेसे यह प्राप्त नहीं हो मकती । बास्तवमें साधनके अनुरूप ही साध्य माना जाता है, उसको केवल वाणीसे व्यक्त करनेका कोई मृत्य नहीं है। साधन और साध्यका यह पारस्परिक अविचल सम्बन्ध प्राकृतिक एवं सनातम है। यदि कोई एक व्यक्ति यह कहे कि मेरा उद्देश्य सचाईपर चलनेका है, दशरा यह कहे कि मेरा उद्देश किसीको न सतानेका है। परन्तु व्यवहारमें पहला न्यक्ति सत्यपर और दूसरा अहिंसापर इंद नहीं है; तो उन दोनोंको भगवदीय न्यायसे स्वाभाविक वही फल प्राप्त होगा। जो असत्यवादी एवं हिंसापरायणको होता है । इसमें परमारमा कि भी भारीयत नहीं करते। जिस प्रकार इमलीका बीज

बोकर आमकी आग्ना करनेवाला अथवा जायफलके वदले जमालगोटा लाकर दस्त रोकनेकी चाह रखनेवाला निराश होता है, उसी प्रकार साधनाके क्षेत्रमें विगरीत साधन करनेवाला अपने लक्ष्यकी प्राप्तिसे हाथ थे। बैठता है। साध्यकी सिद्धि उसी साधकको होती है जो टीक टीक उसके अनुकूल साधना करता है, न कि जो केवल वाणीसे कहना है अयवा किसी सम्प्रदायविशेषका अवलम्बनमात्र करता है। केवल वाणीद्वारा साध्यका वर्णन करना अथवा उसके लिये किसी सम्प्रदायविशेषका अवलम्बनमात्र प्रहण करना मुख्य बात नहीं है, बिक्क किया और भाव ही प्रधान हैं। यदि कोई मनुष्य बाहरते भक्तिका आडम्बर करे, परन्यु उसकी किया और माव लोगोंको ठगने तथा स्वार्यसिद्धिके लिये हों तो उसे कभी भी सन्दे भक्तकी स्थिति नहीं प्राप्त हो सकती, उसको अपने दम्मका फल भोगना ही पहुंगा। अस्तु,

मेरे कथनका तात्पर्य यह है कि आधुनिक युगमें साधनी का खरूप प्राचीन शास्त्रानुमोदित साधनोंके स्वरूपसे मिन्न होता जा रहा है। आजकल प्रायः भक्तियोगवाले माधक थयण कीर्तनादिसे, **शा**नयोगवाले साधक अवग मनन-निदिध्यासनसे, अष्टाङ्कयोगवाले साधक आसन प्राणायामसे और कर्मयोगवाले साधक वाचिक निष्काम कर्मसे ही अपनी अपनी साधना आरम्भ करते हैं । कपाल पाठकगण मझे क्षमा करेंगे, मैं यहाँ किसीपर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ और न किसी साधना पद्धतिकी व्यर्थता ही सिद्ध करने जा रहा हैं । मेरा अभिप्राय आभ्यन्तरिक स्थिनिमात्रको, जिमसे मै सुपरिचित हुँ, साबारणरूपसे प्रकट कर देनेका है और साथ ही उपर्युक्त उत्तरकालिक साधनींकी सार्यकताके उपायके सम्बन्धमें भी निवेदन करनेका है, जिसको आजकलके अधिकाश साधक प्रायः उपेक्षाकी दृष्टिले देखते हैं । प्रारम्भिक साधनींकी उपेक्षा करके महसा उत्तरकालिक माधनीका अभ्यास करनेसे आज-कल जो परिणाम निकलता है। उसको सभी जानते हैं: उसके सम्बन्धमें विशेष कहनेकी आवश्यकता नहीं है । कोई इमारत कितनी भी सुन्दर क्यों न हो, यदि उसकी नींव कमजोर है तो वह जल्दी ही इटकर गिर जायगी। उसकी सन्दरता उसे नहीं बचा सकती, उसको बचानेवाली कोई चीज है तो उसकी

बुनियाद ही है। यही बात साधनके सम्बन्धमें है। आजकल साधनाके क्षेत्रमें यह गढ़बढ़ी बढ़ें जोरोंसे फैल रही है कि प्रायमिक साधनोंकी तो उपेक्षा कर दी जाती है और साधकोंको केवल उत्तरकालिक साधनोंकी ही चर्चा सुनायी जाती तया शिक्षा मी दी जाती है। साधकराण भी संयमके अभावके कारण प्रायमिक साधनोंको कष्टसाध्य समझकर छोड़ देते हैं तया उत्तरकालिक साधनोंको ही अम्यास करने लगते हैं। यदि उनसे कोई यह पूछे कि प्राथमिक साधनोंके विना सिद्धि कैमे प्राप्त होगी तो उनकी ओरसे यह उत्तर मिलता है कि उत्तरकालिक साधनोंका अभ्यास करनेसे प्रारम्भिक साधन आपने-आप सिद्ध हो आयँगे। पता नहीं, उन लोगोंका यह कथन कहाँतक ठीक है, जब कि केवल उत्तरकालिक साधनोंका अभ्यास करनेसालिक साधनोंका अभ्यास करनेसालिक साधनोंका आपना कि केवल उत्तरकालिक साधनोंका अभ्यास करनेसालिक साधनोंका आपना सिद्ध हो आयँगे। सता नहीं, उन लोगोंका यह कथन कहाँतक ठीक है, जब कि केवल उत्तरकालिक साधनोंका अभ्यास करनेसालिकों जो फल मिलता है वह प्रायः सबके सामने हैं।

पाठकराण मुझसे पूछेंगे कि वे प्रारम्भिक साधन कौन-से हैं, जिनका इतना गौरव है तथा जिनके दिना उत्तरकालिक साधन व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं। अनः मैं यहाँपर संसेपमें कुछ प्राथमिक साधनोका वर्णन कहाँगा। उत्तरकालिक साधनोंका वर्णन कहाँगा। उत्तरकालिक साधनोंका वर्णन यहाँ करनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे 'कल्याण' के द्वारा पाठकोंके सम्मुख अनेक बार आ चुके हैं तथा 'साधनाइह' में भी उनका विस्तारपूर्वक वर्णन मिलेगा। यहाँ तो केवल उन प्राथमिक साधनोंकी ही कुछ चर्चा होगी, जिनकी अवशा करके उत्तरकालिक साधनोंका अम्यास करनेसे वे सार्थक सिद्ध नहीं होते, परन्तु उन प्राथमिक साधनोंकी सिद्ध हो जानेपर उत्तरकालिक साधन आप से-आप अनायास सिद्ध हो जाते हैं। यद्यपि प्राथमिक साधनोंके भी अनेक भद्द हैं, तथापि उनमें ये मुख्य हैं—

१-अहिंसा, २-सत्य, ३-अस्तेय, ४-ब्रह्मचर्य, ५-सार्वभौम प्रेम,६-समस्त भूतोंके हितमें रत रहना, ७-समत्वभाव, ८-चृणाका अभाव, ९ निष्कपटता, १०-इया, ११-क्षमा, १२-निरहङ्कारता।

इन बारह राधनोंको मैं प्रधानतथा प्राथमिक साधन मानता हूँ । अब रंक्षेपमें इन सबका कुछ स्पष्टीकरण कर देना ठीक होगा । बधा—

अहिंसा-मन, वाणी अथवा शरीरसे किसीको कष्ट न पहुँचाना । हिंसा तीन प्रकारकी होती है--कृत, कारित और अनुमोदित । कृत वह है जो स्वयं की जाय, कारित वह है जो दूसरेसे करायी जाय और दूसरेकों की हुई हिंसाका समर्थन करना अनुमोदित हिंसा है। इन तीनोसे बचे रहना ही अहिंसा है (देखिये गीता अभ्याय १६, क्लोक २ तथा योगदर्शन, साधनपाद, सूत्र ३०)!

सत्य-अन्तःकरण और इन्द्रियोंद्वारा जैशा अनुभव किया गया हो, उसी भावको प्रिय शब्दोंमें स्पष्ट वर्णन करना । इसमें प्रमाद, लोभ, कोच, हास्त्र, भव आदिके द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये (भीता अध्याय १६, क्लोक २ तथा योगदर्श्वन, साधनपाद, सूत्र ३०)।

अस्तेष-जो वस्तु अपने अधिकारकी न ही, उतपर किसी प्रकारते भी अपना अधिकार न कावम करना (योगदर्शन, साधनपाद, सूत्र ३०)।

ब्रह्मचर्य-आठो प्रकारके सेशुनींसे मन, वाणी और शरीरको बचाये रखना (गीता अध्याय १७, कीक १४; योगदर्शन, साधनपाद, सूत्र ३०)।

सार्वभीन प्रेम-जगत्के सम्पूर्ण जीवोंके प्रति समानभावते निक्छल प्रेम रखना, उन सक्को भगवान्की मूर्ति समझना (गीता अध्याय १२, कोक १३)।

समस्त भूतेंकि हितमें रत रहना—संसारके समस्त प्राणियों-की सेवामें रत रहना और उमकी सेवाको मगवान्की पूजा समझना, उनमें किसी प्रकारका भी भेदभाव न करना (गीता अध्याय १२ स्ट्रोक ४)।

समत्वभाव जगत्के सब जीवोंको समान अधिकारी समझ-कर उनके सुख-दुःखोंको अपने सुख-दुःखके समान समझना (गीता अध्याय १२, श्लोक ४,१८; अध्याय ६, श्लोक ३२)।

पृणाका अमाद -ईश्वरकी सृष्टिमें ईश्वररचित सभी जीव उनके प्रतीक हैं। अतएव कोई भी जीव वृणाके योग्य नहीं है—ऐसा हढ निश्चय (गीता अध्याय ५) स्त्रोक १८; अध्याय ६, स्त्रोक ९)।

निष्कपटता व्यवहार तथा कथन दोनोंके सब प्रकारके कपटका अभाव होना।

दया—जगत्के किसी भी जीवके दुःखको देखकर द्रवित हो जाना और उसको अपने दुःखसे अधिक मानकर हार्दिक सहानुभूतिस्रहित उसे दूर करनेकी चेष्टा करना (गीता अध्याय १६, कोक २)। क्षमा-किसीके द्वारा स्ताये जानेपर भी उसके साथ प्रेमका व्यवहार करना (गीता अध्याय १६, श्लोक ३)।

निरहक्कारता—उपर्युक्त साधनोंको करते हुए अपनेमें किसी प्रकारके भी विशिष्ट भावका आरोप न होने देना। अपने उपर समस्त भगवत्स्वरूप प्राणियोंकी दया समझना, न कि मैं किसीपर दया करता हूँ—ऐसा अभिमान करना (गीता अध्याय १८) कोक १७)।

ये सभी साधन शास्त्रानुमोदित हैं और इन्हीकी जह मजबूत होनेपर उत्तरकालिक साधनीकी सफलता सिद्ध हो सकती है। परन्त आजके युगमें अधिकाश साधक इनको कटिन समझकर इनकी उपेक्षा कर देते हैं और इनके बादके साधनोंकी ओर दौहते हैं। फल वही होता है, जो इन साधनींकी सिद्धिके अभावमें होना चाहिये। कुछ छोग तो यों ही अपनेको इन साधनोंसे सम्पन्न मान हेते हैं। वस्ततः इन साधनोंकी यथार्थ परीक्षा किसी दूसरेके द्वारा होनी भी कठिन है। साधक मनुष्योंको तो अपनी परीक्षा अपने आप करनी चाहिये ! यदि कोई साधक विवेकपूर्वक निष्पक्ष भावसे आभी परीक्षा अपने-आप करे तो अवस्य ही उसके स्वरूपका सचा और स्पष्ट चित्र उसकी आँखोंके सामने आ जायमा । सबी चाह होनी चाहिये-अपने दोषोंको जानकर उनका नादा करनेकी, न कि उन्हें दलीलोंसे दकनेकी। मन्व्यका बास्तविक म्बरूप कोई और नहीं दिखा सकता . आजकलके स्रोग प्रायः साधु-महात्माओं अथवा विद्वान् पर्धोंके पास जाकर उनसे अपने बास्तविक खरूपको दिस्तानेकी प्रार्थना किया करते हैं। परन्तु ने लोग यह नहीं समझते कि उनका सचा चित्र तो वे आप ही देख सकते हैं। गीताके अध्याय ६, रुशेक ५ में भगवानूने स्वयं कहा है कि अपने आत्माकी अधोगति न करके अपना उद्धार अपने-आप करना चाहिये । जीवातमा आप ही अपना मित्र और आप ही अपना शतु है । दूखरा कोई भी शतु या मित्र नहीं है ।

यदि कोई यह पूछे कि मेरा सच्चा चित्र और कोई नहीं प्रकट कर सकता, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है। तो इसका कारण है। अपने दोषों और गुणोंको हम जितना जानते हैं। उनको यदि हम किसीके सामने वाणीद्वारा प्रकट करने लोगे तो बुद्ध हदतक ही प्रकट कर सकेंगे, वाणीकी अक्षमताके कारण स्थ दोषों और गुणोंका यथार्थ वर्णन करना सहज नहीं है। फिर अपने भाष और उद्देश्यका वर्णन करना तो और भी कठिन है, क्योंकि उद्देश अन्तरकी

सूरम वस्तु है। अतः एक तो दूसरेके सामने वाणीके द्वारा अपने बहिरक एवं अन्तरक्ष क्रिया-कलापों और भावोंका ठीक-ठीक वर्णन नहीं हो पाता; दूसरे ऐसे संत महात्माओंका मिलना भी कठिन है, जो त्रिकालदर्शी हों और अन्तरकी सारी सुरुम बार्तीको जानते हो । इसलिये किसी मनुष्यका सञ्चा स्वरूप कोई दूसरा नहीं बता सकता। जैसा कि ऊपर कहा गया है। मनुष्यके बहुदर भीतरका सञ्चा चित्र प्रकट करनेवाला तो यह परमात्मा ही है, जो सबके अंदर आत्मरूपसे सदा स्थित है (अहमातमा गुडानेश सर्वभूताशयस्थितः) । जो प्रकट-अप्रकट एवं कियाओं और भावेंका साक्षी है तथा जिससे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता, वही परमात्मा हमारी सची तस्वीर हमारे सामने रख सकता है। परन्त तब जब कि इमें अपनी उस तस्वीरकी चाह होगी। वह तस्वीर हमारे कर्भ और भावानसार भद्दी भी हो सकती है तथा सुन्दर भी, परन्तु होगी वह सर्वथा अक्रुत्रिम अस्त्री । सच बात तो यह है कि मनुष्य अपनी मही और भयद्भर तस्वीर देखना नहीं चाहता, देखनेकी हिम्मत नहीं करता, उससे डरता है। इसल्यिं वह उसे भरसक छिपाये रखना चाइता है, परन्तु कबतक छिपा सकता है ? एक न-एक दिन तो उसका करूप, कालिमाओंसे युक्त और विकलाङ्ग चित्र उसके सामने आयेगा ही । फिर जब अनिवार्य होकर वह चित्र समने आयेगा तब उसमे सुधार होना अत्यन्त कठिन होगा । इसलिये मृत्युके पहले ही अपने उस चित्रको देखकर दोपोंका पता लगा लेगा चाहिये। तभी उसे दोषोंसे विनिर्मुक्त करके सुन्दर बनाया जा सकता है और अन्तर्मे 'ब्रह्मीय तेन गन्तव्यम् को चरितार्थ किया जा सकता है। असलमें भगवानुकी पाति भगवदाज्ञानुसार आचरण करनेवालेको ही हो सकती है। जैसा भाव और व्यवहार भगवानुने बताया है। वैसा ही भाव और व्यवहार साधकका होना चाहिये: अन्यया उसकी सुधनाकी सफलता और भगवत्प्राप्ति सम्भव नहीं है ।

अन्तमें एक कहानीका संक्षिप्त उल्लेख करके लेख समाप्त करना है। किसी स्थानपर चार भक्त आपसमें भगवसर्चा कर रहे थे। उनके सामने यह विषय उपस्थित हुआ कि कैसे आचरणवालोंको भगवान् मिळते हैं। इसपर एक भक्तने कहा—

रोड़ा हो रह बाटका, तज मनका अभिमान । पेसा जो कोइ दास हो, ताहि मिळै मगवान ॥ कूसरे भक्तने कहा कि 'नहीं, यह मार्ग कुछ दोषयुक्त है। भगवत्माप्तिका एरल भार्ग में बताता हूँ' —

रोड़ा मया तो क्या भया, पंथीको दुख देख । हरिजन ऐसा चाहिंथ, ज्यां घरतीकी खह ॥ तीसरे भक्तने कहा कि 'यह मार्ग भी ठीक नहीं । मैं बताता हूँ, मुनिये'—

> संह भया तो क्या भया, उड़ उड़ कामें अंग । हरिजन ऐसा चाहिये, उर्यो पानी सरबंग ॥

चौये भक्तने कहा कि 'यह मार्ग भी बिल्कुल ठीक नहीं है।' तब उपर्युक्त कथन करनेवाले तीनों भक्तोंने पूछा कि 'अच्छा, अब आप बताइये, किसको भगवरन्की प्राप्ति हो सकती है।' इसपर चौथे भक्तने यह कहा – पानी भया तो रूपा भवा, जो सीरा ताता होय। हरिजन ऐसा जाहिंग, हरि ही जैसा होय॥

इस कयनको सुनकर सब भक्तोंको छन्तोष हो गया। बास्तवमें इस जगत्का ऐसा कोई पढार्य नहीं है, जो प्रभुकी उपमाके योग्य हो। प्रभुकी उपमाके योग्य तो स्वयं प्रभु ही हैं। अतएव सच्चे कल्याणेन्छु साधकोंको चाहिये कि वे भगवत्प्राप्तिके सब साधनोंका यथाक्रम अभ्यास करें। ऊपरके वर्णित प्रारम्भिक साधन उपेक्षणीय नहीं हैं। बल्कि वे प्रधान हैं और प्रभुके व्यवहारके द्योतक हैं। उन्हींकी सिद्धिसे आगे चलकर उत्तरकालिक साधन भी सफल होंगे और फिर सबके फलस्वरूप भगवान्की प्राप्ति सुगम हो जायरी। ऐसा मेरा निक्ष्य है, आगे पाठकगण स्वयं इन बातोंकी भीमांसा करें।

## इस युगका एक महासाधन

( लेखक -श्रीवद-द्रराय भगवानलाल दरकाल प्रमु० ए०, विद्यावारिष, धर्मावनीद )

आत्मकल्याणितिद्विके लिये जगदीश्वर परमात्मा और महात्माओंने अनेक साधन निर्माण किये हैं। इनमें अभी हमें ऐसे साधनका विचार करना है, जो वर्तमान समयमे काम दे, सबके लिये सुलभ हो और सबको लाभ पहुँचावे। कर्म योग और शानयोग इस समयके लिये अनुकूल नहीं पड़ते और इनके अधिकारी भी बहुत कम हैं; क्योंकि अधिकाश मनुष्योंके मन राग और त्यागके मध्यवतीं प्रदेशमें ही झूलते रहते हैं। ऐसे लोगोंके लिये भित्तका मार्ग ही सरल और अनुकूल होता है।

शास्त्रोंने कलियुगमें भक्तिका ही प्राधान्य बताया है। वर्तमान युगके अधिकाश धर्माचार्यों और पंषप्रवर्तकोंने प्रधानतः भगवद्गक्तिका ही उपदेश किया है। भगवान श्रीमन् शक्त्राचार्यके भक्तिरस्परिष्कृत लिलत मधुर स्तोत्र प्रसिद्ध ही हैं। चीन, जापान और बर्मा आदि देशों में भगवान बुद्धदेव की मृतियोंका भक्तिभावसे पूजन अर्चन ही सर्घत्र होता है। श्रीमद् पामानुज, श्रीमद् बहुम आदि आचार्य भक्ति सम्प्रदायके ही आचार्य कहे जाते हैं। श्रह्मसमाजके प्रचारक केशवचन्द्र सेनके भगवद्भक्तिविषयक व्याख्यान ही उनके श्रीताओंको सबसे अधिक मृग्ध किया करते थे। श्रीरामकृष्ण परमहंस मगवतीके परम उपासक भक्त थे ही। इजरत ईसा और इजरत महम्मदके उपदेशों में भगवान्त्री वन्दनाके लिये

ही सबसे अधिक आग्रह है। अपने देशके मृबिख्यात महात्मा गाँधीका सबसे बड़ा नरोसा मगवान्की भक्ति और प्रार्थना ही तो है।

इस प्रकार भक्ति कल्याणका महामार्ग है। इस महामार्ग से चलनेवाला साथक ति.श्रेयसके महाशिखरतक पहुँच सकता है और मार्गमें उसे अभ्युदय और सब प्रकारके प्रयम् भी प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि प्रेयसके सरिता मरोवर और अभ्यदयके फल फुलींसे सुशोभित सुवासित रम्य धनीपवन इस मार्गमें मिलते ही हैं। साधककी जैसी इच्छा होती है, वैसा उसे लाभ होता है । प्रेयसुकी इच्छा निन्दा या तिरस्करणीय नहीं होती: क्योंकि अविद्या काम-कर्मसे उत्पन्न जीवोंमें सौमेंसे निन्धानवे जीव देवी माया और वासनाओंसे ही बद्ध रहते हैं। इसलिये भगवान् श्रीकृष्णने सकाम भक्ति करनेवालोंको 'उदार' कहकर सम्मानित ही किया है। हाँ, राग-द्वेप वा किसी बाह्य विषयका अभिनिवेदा इस आर्गमें जितना ही कम हो। उतनी ही शीघ्र साध्यकी सिद्धि होती है । भक्तिले मुक्ति-जैसी सर्वोत्तम सिद्धि भी जब मिल जाती है। तब किसी शुभ कामनाका सिद्ध होना कौन सी यही बात है ? इसके प्राचीन और वर्तमान उदाहरण भी असंख्य हैं, जिनकी पुनरुक्ति थहाँ करनेकी आवश्यकता नहीं।

हाँ, सकाम मिक्तके परे जो प्रेम है, उसका होना बहुत

ही इर्लम है; अनेक जन्मोंके पुण्योंका उदय होनेसे ही उसकी प्राप्ति हो सकती है । भगवान वेदव्यासने इस उत्कट भक्ति भाव या प्रेमका द्ध्यमें प्राद्भाव करानेके लिये एक महा-साधन अवस्य बताया है। वह साधन है श्रीमद्भागवतका सप्ताह-यर इस यरकी महिमा भारतवर्णमें सर्वत्र विदित है और इसका प्रचार भी बहुत कुछ है । असंख्य नर नारी आजतक इर यहरे कृतकृत्य हुए हैं। परन्तु आजकलके नवयुवकोको इसकी महिमाका कुछ भी पता न हो, यह बड़ी शीचनीय बात है। उन्हें यह जानमा चाहिये कि सर्वोत्कृष्ट रस साहित्यसे परिपूर्ण इस भक्ति सदाचार-रसामृत ग्रन्थमें जीवन-परिवर्तन-की बिलक्षण दिव्य शक्ति है। सप्ताह-यज्ञमें इसका जिस रूपमें विनियोग है। वह मानसशास्त्र और समाजशास्त्रकी खुवियोसे भरा हुआ है। केवल भागवतका पाठ कर लेनेसे ही यज्ञ सम्पन्न नहीं होता । इसमें तो एक साथ ही भगवन्त्रेरिन किसी दिव्य जीवन सन्देशकी प्राप्ति, अपने सर स्नेही-सम्बन्धियों का भगवद्धिष्ठातमे एक दिल्य सम्मेलन, एक समाहका श्रद्धाः युक्त ब्रह्मचर्यपालन और तपश्चरण, आत्मस्वरूपकी पहचान के लिये आवश्यक सार्वदेशिक शानका विहगदर्शन, आर्यजाति के दिन्य अमोघ आदशों, नावों और शिद्धान्तोंका आवर्तन---ये उत्तमोत्तम, अत्यन्त उपादेय कार्य सिद्ध होते है । सप्ताहमे भागवतका को वक्ता हो। वह अवस्य ही भागवतनिष्ठ होना चाहिये ।

यह मही है कि एक सप्ताहमें जब्दी जब्दी सम्पूर्ण भागवत पढ जाने या सुन लेनेंगे भागवत शानका पूर्ण आकलन और भागवत रस्का पूर्ण आस्वादन सामान्य मन्ष्य नहीं कर सकते। पर हम सप्ताहकी योजना हसके लिये है ही नहीं। यह यह तो भगवान्की मनोहारिणी बाड्यमें मूर्तिकी झाँकी करने और जीवनके चन्य छणको पानेके लिये किया जाता है। फरहाद शीरींको या रोमिओ ज्लिएटको किसी जलमेंमें एक बार एक निमाह देख भर लेना है। यह उसकी महिमासे अभी अनिभिन्न हैं। पर दर्शनमान्नसे यह उसकी महिमासे अभी अनिभिन्न हैं। पर दर्शनमान्नसे यह उसकी महिमासे अभी अनिभिन्न हैं। पर दर्शनमान्नसे वह उसकी महिमासे अभी अनिभिन्न जिसने उसी उसीपर उत्सर्ग भी कर देता है। उसी प्रकार हस सप्ताहयकों जीवाला अपने परम प्रेमास्पदकी यह झाँकी कर लेता है। जिसके करनेपर उससे अधिक प्यारी चीज संसारमें उसके लिये कोई नहीं रह जाती और जगत्से स्वस्का नाता जो

कुछ रह जाता है, वह उसी श्रियतमके लिये और उसीके सम्बन्धमें ही रहता है।

सप्ताह-यशमें भगवान्की वाङ्ययी मूर्तिका दर्शन होनेके साय ही धर्मका भी दर्शन होता है, जो प्रमुका हृदय है और उस हृदयमें सदा रहनेवाली मिक्तमयी श्रीराधिकाजी दर्शन देती हैं। इस केन्द्रकी परिक्रमा करते हुए जगत्के इतिहास और सृष्टिनिरूपण मिलते हैं और विराट्रूपमें भगवान्के दर्शन होते हैं। एक ही परम लक्ष्यको लक्षित करानेवाली इसकी अल्यन्त बलशाली भगवाही श्रीताओंको उस सुशमें वॉध लेती है, जिससे वे कभी सत्यसे नहीं विद्युदते।

ऐसा यह विलक्षण मन्य है । पुराणमन्य होनेसे सुद्रादिकों के लिये भी अवणीय है और अवण करनेवाले भात्रका अत्यन्त उपकार करनेवाला है । यह कल्पनाका श्राणक मनोराज्य नहीं, सन्यका सनातन साहित्य है । मनुष्य जातिका परमहित उसमे निहित है । जगत्के आध्यात्मक, आधिदैविक और आधिभौतिक रहस्य, धर्मका सूद्रतम तत्त्व, कर्मकी महन गति, कालात्माकी अकल कला नहन सबका मर्मोद्धाटन इस महान् मन्यमे महामृति भगवान् वेदव्यातकी कान्तदर्शिनी बुद्धिके द्वारा हुआ है।

श्रीमद्भागवतके निकट परिचयमे यह बान दृष्टिगत हुई है कि इसका जो एकादद्य स्कन्ध है, वह वेदमाता गायत्रीका ही महाभाष्य है । इसके ३१ अध्याय हैं । इसमें पहला और अन्तके दो अध्याय उपक्रम और उपसहारके अध्याय हैं । इस्हें छोड़कर वाकी जो २८ अध्याय हैं उनमें प्रणव, तीन व्याद्वृति और चौवीस अक्षर गायत्रीके मिलकर २८ अक्षरोंका तस्व निहित है । इन २८ अध्यायोंमें प्रथम चार अध्याय योगेश्वरोंके उपदेश हैं; अनन्तर २४ अध्यायोंमें महायोगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णकर उपदेश हैं, जो छठे अध्यायमें 'अध' शब्दसे आरम्भ होता है । यही गायत्रीका महाभाष्य कहा जा सकता है ।

जन साधनका विचार करना है, तन पहले साध्यका विचार होना ही चाहिये। सात्त्विक विचारवाले पुरुषोंके लिये साध्यका प्रश्न कोई कठिन प्रश्न नहीं है। सामान्यतः सभी मनुष्य सुख, समृद्धि, उन्नति या अम्युद्य और निःश्रेयस ही तो चाहते हैं और ये सब भगवत्कृपासे अति सीम और अनायास प्राप्त होते हैं। इसल्यि सामान्य और विशेष— समके लिये भगवत्कृपा ही एकमात्र वाञ्छनीय बस्तु है अर्थात् भगवत्कृपा ही सनकी साध्य होनी चाहिये। भगवत्कृपारूपिणी यह कामधेनु सदा भगवान्के समीप ही रहती है। इसे प्रांत करनेमें भागवतका सताहयन अत्यन्त अमोध साधन है । इसीलिये इसे कलियुगका महासाधन कहा गया है । उसकी इस अगाध महिमाके कारणसे ही महाभुनिने स्पष्ट ही निर्देश किया है कि— साधनानि तिरस्कृत्य कही धर्मोऽयमीरितः ।

## विचार-साधन

( केसक ---श्रीमरस्वामी शङ्करतीर्यंकी महाराज )

विशोक आनन्दमयो विपश्चित् स्वयं कृतश्चित्र विभेति कश्चित् । नान्योऽस्ति पस्या अवयन्धमुक्तःग्रे विना स्वतत्त्वावगमं सुस्क्षमस्॥ ९॥ (मगवान् यःध्यकार श्रीशङ्कर )

शोकरहित आनन्दमय निद्वान् स्वयं किसीसे भी भयभीत नहीं होता ! अतिस्थ्रम आत्मतत्त्वज्ञानके विना भवनन्धनसे सुक्ति प्राप्त करनेका और कोई उपाय नहीं है ॥ १॥

निस्यं विश्वं सर्वगतं सुसूक्ष्मं अन्तर्वहिःश्रून्यमनन्यमारमनः । विज्ञाय सम्यक् निजतत्वमेतत् पुमान् विपापमा विरजी विद्युत्यः॥ २॥

नित्य, विभु, सर्वगतः, अतिस्हमः, भीतर और बाहरसे हत्य एषं भेदरहित आत्माके स्वरूपको सम्यक् रूपसे जानकर मनुष्य पापसे रहितः, तापसे रहित और मृत्युज्जय हो सकता है ॥२॥

वसामिश्रत्विज्ञानं भवमोक्षस्य कारणस् । येनाहितीयमानन्दं महा सम्पवसे दुर्धः ॥ ३ ॥ असके लाथ आत्माका अभेदज्ञान संसारसे मुक्त होनेका हेतु है । ब्रह्म और आत्माके ऐक्यज्ञानके द्वारा पण्डितलोग अदितीय आनन्दस्यरूप ब्रह्मको मान होते हैं ॥३॥

महाभूदस्तु संस्रये विद्वासावर्तसे पुनः। विज्ञातव्यमतः सम्यम् ब्रह्माभिकस्वमासम्बः॥ ४॥

जो ब्रह्मको जानकर ब्रह्मस्वरूप हो गये हैं, उनका पुनः संसारमें आवागमन नहीं होता ! अतएव सम्यक् रूपसे आत्मा और ब्रह्मका अमेदशान प्राप्त करना चाहिये ॥४॥

विषयं सकलं विक्यं नानाक्ष्यं प्रतीतसङ्गानात् । क्रम्पर्वे प्रश्नेकं श्रत्यक्षारोषभाषनात्रेषम् ॥ ५ ४ सः अं० ७५ यह समस्त जगत् को अज्ञानके कारण नानारूपमें प्रतीत हो रहा है, सब छजातीय, विजातीय और खगतभेदसे रहित अदितीय महाके अतिरिक्त और कुछ नहीं है; क्योंकि शक्ष-तत्त्वमें भेदभावनाके दोष प्रत्यक्ष हो रहे हैं ॥५॥

मृस्कर्यभूतोऽपि मृदो न भिन्नः
कुम्भोऽस्ति सर्वत्र तु मृस्वरूपम् ।
न कुम्भरूपात् पृथगासि कुम्भः
कुतो मृषा कव्यितनाममात्रः॥ ६॥

मृत्तिकासे उत्पन वन्तु मृत्तिकासे भिन्न नहीं होती, घट सर्वत्र ही मृत्तिकास्तरूप होता है। घटरूपसे घट पृथक् नहीं होता, क्योंकि 'घट' नाम और आकार मिच्या अर्थात् मृत्तिकामें कव्यितमात्र होता है ॥६॥

केनापि सृद्धिसतया स्वरूपं घटस्य सन्दर्शयितुं न शक्यते । अतो घटः कस्पित एव मोहा-न्सुदेव सत्यं परमार्थभूतम्॥ ७॥

कोई भी मृत्तिकारे भिन्न घटके सरूपको नहीं दिखला सकता। अतः अज्ञानवद्य मृत्तिकामें घट कल्पित ही है, एकमात्र मृत्तिका ही सत्य और परमार्थरूप है ॥७॥

सङ्ख्य कार्य सक्छं सदेव तन्मात्रमेतक ततोऽन्यद्स्ति । असीति यो बक्ति न तस्य मोद्दो विनिर्गतो निद्वितवस्यकस्यः ॥ ८॥

बहा सत्त्वरूप है, समस्त कार्य सत्त्वरूप है, ब्रह्मस्वरूप है; क्योंकि बहारे भिन्न कोई वस्तु नहीं है . जो पुरुष कहता है कि ब्रह्मातिरिक्त कोई वस्तु है, उसकी वात सोये हुए पुरुषके प्रलापके समान मिथ्या है; क्योंकि उसका मोह नष्ट नहीं हुआ है ॥८॥ में देह नहीं हूँ; क्योंकि देह दृश्यमान होता है, मैं द्रष्टा हूँ। मैं इन्द्रिय भी नहीं हूँ, क्योंकि इन्द्रियों मौतिक पदार्थ हैं और मैं अमौतिक हूँ। मैं प्राण नहीं हूँ, क्योंकि प्राण अनेक हैं और मैं एक हूँ। मैं मन नहीं हूँ; क्योंकि मन चक्कल है, मैं स्थिर हूँ, एकरूप हूँ। मैं बुद्धि नहीं हूँ; क्योंकि बुद्धि क्योंकि वह जड़ है, मैं चेतन हूँ, एकरस हूँ । मैं तम नहीं; क्योंकि वह जड़ है, मैं चेतन हूँ, प्रकाशस्वरूप हूँ मैं देह, इन्द्रिय आदिकी समष्टि भी नहीं हूँ, क्योंकि वे सब घटादिके समान नाशवान हैं —मैं अविनाशी हूँ, नित्यसाथी हूँ। मैं देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, अशान आदिको प्रकाशित कर, इन देहादिमें आत्माका अभिमान करनेवाले अह्झारको प्रकाशित करता हूँ।

यह सारा जगत् में नहीं हूँ, बुद्धिका विषयसमूह भी में नहीं हूँ; क्योंकि सुषुष्ठि आदि अवस्थामें भी साञ्चीरूपमें मेरी सत्ता प्रतीत होती है। मैं सुषुष्ति अवस्थामें जिस प्रकार निर्विकार रहता हूँ, उसी प्रकार अन्य दो अवस्थाओं अर्थात् जामत् और स्वमावस्थामें भी मैं निर्विकार रहता हूँ। स्वम और जामदवस्थाके विषयादिके स्पर्शेसे मैं विकृत नहीं होता। जिस प्रकार उपाधिगत नील, रक्त प्रभृति वर्णोंके द्वारा स्पृटिक लिस नहीं होता, उसी प्रकार काम, कोच आदि श्रारिख दोषोंके द्वारा आत्मा लिस नहीं होता।

जो पुरुष देहत्रथको नित्य समझकर उसमें आत्माभिमान करता है, तथा जबतक उसमें इस प्रकारका अम रहता है, तबतक वह मोहान्य पुरुष नाना योनियोंने जन्म ग्रहण करता रहता है। निदावस्थामें जो देह प्रतीत होता है, उसमें जो सस्र द:सादिके अनुभव होते हैं, वे सब जिस प्रकार जाग्रत् शरीरको स्पर्श नहीं कर सकते, उसी प्रकार जागत् शरीरमें जो समस्त दुःख-सुखादिका ज्ञान होता है। वह आत्माको स्पर्ध नहीं कर एकता ! निद्रावस्थामं - स्वममें जिस देहकी प्रतीति होती है, वह जामत् शरीरके समान सत्य-सा प्रतीत होता रहता है। परन्त्र स्वम-कल्पित शरीरके नष्ट होनेपर जाप्रत्-अवस्थाका शरीर नष्ट नहीं होता । इसी प्रकार जाग्रत्-अवस्थामें जामन् शरीर आत्मवन् प्रतीत होता है, अर्थान् उस समय जाप्रत् शरीरमें ही आत्माभिमान होता है; जब यह जाप्रत् श्रनीर विनष्ट हो जाता है, तब आत्मा कभी नष्ट नहीं होता , स्वप्नकल्पत अगिरके नष्ट होनेपर जिस प्रकार जाप्रत-अवस्थाका शरीर अवशिष्ट रहता है उसी प्रकार प्रसुद्ध

व्यक्तिके जामत्-अवस्थाके शरीरके नष्ट होनेपर आत्मा अयंशिष्ट रहता है।

जिस प्रकार जिस व्यक्तिको रज्जुमें सर्प भ्रम नहीं है, वह व्यक्ति रज्जु देखकर भयभीत नहीं होता, उसी प्रकार जो व्यक्ति शानी अर्थात् भ्रमरहित है, वह संसार तथा तज्जनित तापत्रथसे मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति अश है और काम्य कर्मोंमें निरत रहता है, वह निरन्तर संसार-चक्रमें भ्रमण किया करता है।

स्थुलदारीर मासमय तथा स्हमदारीर वासना अर्थात् संस्कारमय होता है। पञ्च शानेन्द्रियाँ, पञ्च कर्मेन्द्रियाँ, पञ्च प्राणः बुद्धि और मन --इन स्तरह तत्त्वींकी समष्टिका नाम है 'सक्मशरीर' । अज्ञानको 'कारणशरीर' कहते हैं। साक्षीरूप बोध ही इस जिविध शरीरका प्रकाशक है। बुद्धिमें प्रतिविभिन्नत बोधका आभास ही पुण्य और यापका कर्ता है । वहीं कर्मके वश होकर सदा इइलोक और परलोकमें गमना-गमन करता रहता है। प्रथन्नपूर्वक इस बोधाभाससे गुद्धवोधको पृथक करना चाहिये । जायत् और स्वप्न अवस्थामें ही बोधाभास दृष्ट होता है। परन्तु सुषुप्तिकालमे जब बोधाभास लयको प्राप्त होता है। तब शब्दबोध ही अज्ञानको प्रकाशित करता है। जाग्रत अवस्थामें भी यद्धिका स्थिरभाव शद बोधके द्वारा प्रकाशित होता है। तथा चिदाभासमुक्त जो बुद्धिके समस्त व्यापार हैं वे भी साक्षीचैतन्यके द्वारा अकाशित होते हैं। जिस प्रकार आग्रिसे प्रवस जल तापयक होकर शरीरको तापभद जान पड़ता है, उसी प्रकार आभाससमुक्त बुद्धि साक्षीचैतन्यके द्वारा प्रकाशित होकर अन्य वस्त्रकी प्रकाशक बनती है। रूप रसादि पञ्च विषयों में गुण-दोपरूप जो विकल्प हैं। वे बुद्धिस्य क्रियास्वरूप हैं। चैतन्य रूपादि विषयोंके साथ इन सब क्रियाओंको प्रकाशित करता है । प्रत्येक क्षण बुद्धिके विकल्प ( व्यापार )समृह विभिन्न रूप भारण करते हैं। परन्तु चैतन्य विभिन्न रूप नहीं होता । जिस प्रकार मोतीकी मालामें मोतियोंके परस्पर विभिन्न होनेपर भी सूत्र अन्यरूप नहीं होता, परन्तु सब मोतियों में पिरोया रहता है, उसी प्रकार बुद्धिके व्यापारीके परशर भिन्न होनेपर भी चैतन्य सर्वत्र एक रूपमें अनुगत रहता है। जिस प्रकार मोतियोंके द्वारा दका होनेपर भी स्त दो मोतियोंके बीचमें दिखलायी पहला है, उसी प्रकार चैतन्य मुद्धि-वृत्तिरूप विकल्पोंके द्वारा आवृत होनेपर भी दो विकरमोंके बीचमें स्पष्ट प्रतीत होता है। पहके विकरमके

नष्ट होनेपर जबतक दूसरा विकस्य उत्पन्न नहीं होता, तबतक तिर्विकस्पक चैतन्य स्पष्टक्ष्पसे प्रकाशित रहता है। जो लोग ब्रह्मकी अनुभृति प्राप्त करना चाहते हैं, उनको हसी प्रकार एक, दो या तीन क्ष्णोंमें विकस्य अर्थात् व्यापारके निरोधका कमकाः यक्षपूर्वक अस्यास करना चाहिये जो आहं सविकस्य चेतन्य है, वही आहं एकमात्र निर्विकस्य ब्रह्म है। विकस्य स्वतः-सिद्ध, स्वामाविक अर्थात् अविद्याकस्यित हैं। प्रयक्षपूर्वक इन सब विकस्योंका निरोध करना चाहिये। जब श्ररीरमें आत्मबुद्धिके समान ब्रह्ममें आत्मबुद्धि टट्डूपसे हो जाती है, तभी कृतकुत्यता प्राप्त होती है; फिर श्ररीरकी मृत्यु होनेपर भी पृथ्य मुक्त हो जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

मायाकी दो शक्तियाँ हैं-एक विक्षेपशक्ति और दूसरी आवरणशक्ति । विक्षेपशक्ति लि**ङ्गशरीरसे लेकर बक्षा**ण्ड-पर्यन्त जगतकी सृष्टि करती है। सृष्टि किसे कहते हैं ? समुद्रमें जिस प्रकार फेन, बुदुबुद, तरङ्ग आदिका आविर्भाव होता है, उसी प्रकार मचिदानन्दरूप परब्रह्ममें नामी और रूपींका जो विकास होता है उसीका नाम सृष्टि है । आवरणशक्ति द्यरीरके भीतर द्रष्टा आत्मा और दृश्य अन्तःकरणके भेदको। तथा बाहर ब्रह्म और सृष्टिके भेदको आबृत करती है । यही आवरणशक्ति संसारका कारण है । स्थूलशरीरके साथ संयुक्त लिङ्गशरीर साक्षीके सम्मुख विराजमान रहता है । वह चैतन्यकी छायाके द्वारा सम्बन्ध होनेपर व्यावहारिक जीवके नामसे पुकारा जाता है। जीवका जीवन्त्र अध्यासके कारण साक्षीको जीवरूप प्रतीत होता है। आवरणशक्तिके नष्ट होनेपर अर्थात साक्षी और जीवका भेद प्रकट हो जानेपर जीवस्य नष्ट हो जाता है। आवरणशक्ति सुष्टपदार्थ और ब्रह्मके भेदको दककर स्थित है, इसीसे ब्रह्म कार्यजगत्के रूपमें प्रकट होता है । माथाकी आवरणशक्तिका नाश होने-पर ब्रह्म और सृष्ट पदार्थोंका नेंद्र प्रकट हो जाता है। स्टिकालमें बढ़ा और सुष्ट पदार्थोंका विकार होता है: परन्तु यस्तुतः ब्रह्मका कभी विकार नहीं होता, आवरणशक्तिके कारण ब्रह्म विकारयुक्त जान पहता है।

प्रत्येक पदार्थमें पाँच अंश दिखलायी पहते हैं सत्ता, प्रकाश, आनन्द, रूप और नाम ! इनमें पूर्वोक्त तीन ब्रक्षके म्बरूप हैं, नाम और रूप जगत्के स्वरूप हैं। आकाश, बायु, तेज, जल और पृथिवीमें तथा देवता, पशुपक्षी आदि तिर्यंक् जाति और मनुष्य आदिमें सत्, चित्, आनन्द अभिन्नभावसे विद्यमान हैं; केस्ल नाम और रूपका भेद होता है। मोक्षकी इच्छा करनेवाले मनुष्यका कर्तव्य समिदानन्द-वस्तुमें एकाम होकर नाम और रूपकी उपेक्षा करके सर्वदा हृदयमें अथवा गहर समाधिका अम्यास करना है । समाधि दो प्रकारकी होती है--सविकल्प और निर्विकल्प । फिर, सविकल्प समाधि भी दो प्रकारकी होती हश्यानुविद्ध अर्थात् हश्यसे सम्बद्ध और **शन्दानुविद्ध** अर्थात् राब्दसे सम्बद्ध । काम आदि सब दृश्य चित्तके धर्म हैं, इनकी उपेक्षा करके इनके साक्षीस्वरूप चेतनका ध्यान करना चाहिये । इसे हृदयस्य दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि कहते हैं। 'मैं असंग हूँ, सचिदानन्द हूँ, स्वयंप्रकाश--द्वैतरहित हूँ' इस प्रकार निरन्तर एकतान चिन्सनप्रवाहमें हूने रहनेका नाम है हृदयस्य शब्दानुनिद्ध सविकल्प समाधि । अपने अनुभवरूप रसके आवेशके द्वारा कामादि हस्य पदार्थ और भन्दसमृहकी उपेक्षा करके निर्वात स्थानमें स्थित दीपशिखाके समान जो समाधि होती है, उसे निविकल्प रुपाधि कहते हैं। हृदयके स्मान बहिदेंशमें या किसी भी वस्तमें दृश्यानविद्ध समाधिका अभ्यास किया जा सकता है। उसमें नाम और रूपको पृथक करके सन्धिदानन्दस्वरूप ब्रह्मका ध्यान करना पड़ता है। 'अखण्ड, एकरस, सिंबदानन्द-स्वरूप ही ब्रह्मवस्त् हैं। इस प्रकार अविन्छिलरूपरे चिन्तन करनेको शब्दानविद्ध सविकला समाधि कहते हैं। रसा-स्वादनके परिपाकके द्वारा पूर्ववत् जो स्तब्धता आ जाती है, उसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। योगीको इस तरह छः प्रकारकी समाधिके द्वारा सदा काल व्यतीत करना चाहिये: शरीरमें आत्माभिमानके दूर होनेपर तथा परमात्मज्ञान होनेपर जहां-जहां मन दौड़ता है, वहीं-वहीं समाधि लगती जाती है। अति कहती है--

> भिश्चते हृद्यग्रान्धिश्रिष्ठक्ते सर्वेसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् एप्टे परावरे ॥

परावर ब्रह्मका दर्शन होनेपर हृदयकी कामादि प्रन्यियाँ टूट जाती है, समस्त संशय छित्र हो जाते हैं, तथा सक्कित कर्मोंका क्षय हो जाता है।

जीव तीन प्रकारके हैं— बुद्धि आदिके द्वारा अविन्छन, चिदामास और स्वप्रकल्पित । इनमें अविन्छन बीव पारमार्थिक है । अवन्छेद कल्पित है, परन्तु अवन्छेद्य यथार्थ है । अवन्छेद्य ब्रह्ममें जीवत्व आरोपित है, ब्रह्मत्व ही स्वामाविक है । 'तत्त्वमसि' आदि महावावय पूर्ण ब्रह्मके साम अवन्छिन जीवनी एकता प्रकट करते हैं, अन्य दो जीवेंकि सम्बन्धमें कुछ नहीं कहते ।

विक्षेपशक्ति और अवरणशक्तिसे यक्त माया ब्रह्ममें अवस्थान करती है । वह माया ब्रह्मकी अखण्डताको आवत करके उसमें जगत और जीवकी कल्पना करती है । बुद्धिस्य चिटाभासको जीव कहते हैं। वहीं भोका और कर्मकारक है। यह सब भूतभौतिक जगत जीवका भोग्यस्वरूप है। अनादि-कालरे लेकर मोक्षके पूर्वपर्यन्त जीव और जगत् व्ययहार-कालमें वर्तमान रहते हैं। अतएव दोनों ही न्यावशारिक हैं। चिटाभासमें स्थित विक्षेप और आवरणशक्तिरूपा निदा मायाके द्वारा सृष्ट जीव और जगत्को आवृत करके नृतन जीव और जगतकी कल्पना करती है। जबतक प्रतीति है। तभीतक अवस्थिति रहती है। हसी कारण इस जीव और जगत्को प्रातिभासिक कहते हैं। क्योंकि स्वप्नसे जागे हुए व्यक्तिके लिये फिर स्वप्नमें इस जीव और जगतकी अवस्थिति नहीं रहती। प्रातिभाषिक जीव प्रातिभाषिक कात्को वास्तविक समझता है। परन्त व्यावहारिक बीव प्रातिमासिक अगतको भिच्या जानता है। व्यावहारिक जीव व्यावहारिक जगतको सत्य समझता है। परन्त पारमार्थिक जीव व्यावहारिक जगतको मिथ्या जानता है । पारमार्थिक जीव अद्वितीय ब्रह्मको (जीव और बढाके पेक्यको ) पारमार्थिक जानता है, अन्य किसी बन्तको प्रस्मार्थिक नहीं समझता, बल्कि सिच्या जानता है ।

जलके धर्म माधुर्य, उचत्व और शैन्य जिस प्रकार तरक्कमें व्याम होकर तरक्कस्थित फेनमें व्यास होते हैं, उसी प्रकार साधीस्थित स्विद्धानन्द व्यावहारिक जीवसे सम्बद्ध होकर व्यावहारिक जीवके द्वारा प्रातिभासिक जीवमें व्यास हो जाते हैं। फेनके नष्ट होनेपर उसके धर्म द्ववत्व प्रमृति तरक्कमें अवस्थित होते हैं और तरक्कके विलय होनेपर पूर्वके अनुसार जैसे जल्दमें अवस्थान करते हैं, उसी प्रकार प्रातिभासिक जीवके लय होनेपर सन् चिन्-आनन्द साधीमें अवस्थान करते हैं।

जब अजानके कारण अधिश्चन, चिदाभास और बुद्धि -ये तीनों एक रूपमें प्रतीत होते हैं, तब उसे जीव नामसे पुकारा जाता है। केवल अधिश्चन चैतन्य (कृटस्थ) जीय नहीं, क्योंकि अधिश्चन चैतन्य निर्विकार है। चिदाभास (बुद्धिमें चित्रातिधिम्य) भी जीव

नहीं, क्योंकि वह मिच्या है । और केवल कुद्धि---मी जीव नहीं, क्योंकि बुद्धि जह है। अतएव चिदाभास, कटस्य और श्रुद्धि-इन तीनोंका संयोग ही बीय कहलाता है। भागा, चिदाभार और विद्युद्ध आत्मा-इन तीनोंके संयोगको महेश्वर कहते हैं। माया और चिदाभासके मिय्या होनेके कारण इनमेंसे कोई ईश्वर नहीं । आत्माको पूर्ण, विशुद्ध और निर्विकार होनेके कारण महेश्वर कहा जाता है। साधाके जडत्वके कारण भी मायाको ईश्वर नहीं कहा जाता । अतएव माया और चिदाभास 'तत' पदके प्रतिपाद ईश्वर नहीं हैं। अज्ञानके कारण जीव और ईश्वर प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार महाकाशमें धटाकाश और यहाकाश कल्पित होते हैं, उसी प्रकार चिदाभासरूप अहंमें जीव और ईश्वर कल्पित होते हैं। माया और मायाके कार्यके लय होनेपर ईश्वरत्व और जीवत्व नहीं रहता, क्योंकि चैतन्यरूप आकाशके उपाधिविद्दीन होनेके बाद अहं शद चैतन्यरूपमें अवस्थान करता है ।

चित्रवरूप आत्मा उपाधिधारणके कारण जीवरूपमें प्रकट होता है, परन्त उपाधिके नाश होनेपर शिवस्वरूप परमात्माका ईश्वरत्व और जीवत्व कुछ भी नहीं रहता । शिव ही सदा जीव और जीव ही सदा शिव हैं। जिनको इन दोनोंकी एकता प्राप्त हो गयी है वे ही आत्मक हैं। और कोई आत्मक नहीं ) जिस प्रकार जल दुषमें मिलकर दुषके समान दिखलायी देता है। उसी प्रकार यह अनात्मस्वरूप जगत आत्माके सहयोगसे आत्माके समान प्रतीत होता है । जीव स्थूलदेहादिसे आत्माको पृथक करके मुक्त होता है। यदि स्थाणमे चोरका आरोप होता है अर्थात् उसमें चोर होनेकी आस्ति होती है तो इससे उस स्थाणका कोई विकार नहीं होता, इसी प्रकार निर्विकार आत्मामें विश्वका आरोप होनेपर भी आत्मामें कोई विकार नहीं होता । जहाँ स्थाणुमें चोरका अध्यास होता है, वहाँ स्थाणका शान होनेपर चोरकी उपलब्धि नहीं होती। चोरकी उपलब्धि न होनेपर भय भी नहीं रहता । इसी प्रकार आत्मज्ञान होनेपर संसार नहीं रहता और संसारके न रहने-पर नाना प्रकारकी वस्तुएँ नहीं दिखलायी देतीं । अधिवा-कल्पित समस्त अनर्थ निष्ठत्त हो जाते हैं और अधिद्यासी निवृत्ति होनेपर पुरुष परमानन्दस्वरूपको प्राप्त होता है।

अविद्या या अशानके कारण जीव अपनेको ब्रह्मरूप नहीं मानता, ब्रह्मत्मैक्पज्ञानके द्वारा यह अशान नष्ट हो जाता है। इस अञ्चनके द्वारा ही जीव, ईश्वर और जगत्का आविर्माय होता है। अधिष्ठान ब्रह्म ज्ञान होनेपर यह अज्ञान नष्ट हो जाता है जीव, ज्यात् और ईश्वरभाव विद्युप्त हो जाते हैं, और तब यह कहा जाता है कि जीवका मोश्र हो गया। अन्यया जीम स्वरूपतः ( इस ब्रद्ध-अवस्थामें भी ) मुक्त है। जीवके सुख, दु:ख, भय, शोक और मोह आदि सभी इसी अज्ञानके फल हैं। जवतक जीवका अज्ञान रहता है, तबतक व्ययहार हे, तबतक कर्म और उपासना हैं -तबतक पूजा-पाठ, प्रार्थना-स्तृति, होम, याग-यज्ञ-सभी अधिकारानुसार करने पहते हैं। देवता, ऋषि, गुरु सबकी आराधना करनी पद्मती है। और जवतक अज्ञान रहता है, तबतक दु:खिमिअन सुखकी ही जीव कामना करता है। वैकुण्ठ, शिवलोक, ब्रह्मलेक आदि कामनाकी चरम सीमा हैं। यह क्रमसुक्तिका मार्ग है। क्रममुक्तिको भी अन्तमें अदितज्ञानदारा निर्वाण प्राप्त होता है। वरन्तु अद्देतब्राकालीक्यज्ञान सद्योमुक्तिका मार्ग है।

श्रुरपाचार्यप्रसादेन रही कोधी यदा भनेत्। निरस्सारोषसंमारनिदानः पुरुषसदा। ( वाक्यवृत्ति ५० )

अब श्रुति और आचार्यके अनुग्रहसे टढ़ ज्ञान उत्पन्न होता है, तब पुरुषकी संशारकी कारणरूप समस्त अविद्या दूर हो जाती है।

> विद्योर्णकार्यकरणो भृतस्क्ष्मीरनावृतः । विमुक्तकर्मीनगदः सद्य एव विमुख्यते ॥ ( वनपवृत्ति ५१ )

जब कार्यरूप शरीर और करणरूप इन्द्रियाँ विशीर्ण हो जाती हैं, सुरुम भूतींके आवरण दूर हो जाते हैं, कर्मरूपी बन्धन नष्ट हो जाते हैं, तब मनुष्य शीघ ही मुक्तिको प्राप्त हो जाता है! अहं साक्षीति यो विद्याद्विविष्यैव पुनः पुनः । स एव मुक्तो विद्वानिति वेदान्तविविदमः ॥ (अक्षणनावशीमाला)

जो देह, इन्द्रिय प्रश्वित अनात्मासे आत्माको पृयक् करके 'मैं साक्षीत्वरूप हूँ' इस प्रकारसे आत्माको जानते हैं, वे ही विद्वान हैं, वे ही मुक्त हैं यह समस्त नेदान्तकी घोषणा है।

देहश्रयमिदं भाति यस्मिन् महाणि सस्यवत् । स एवाहं परं ब्रह्म जाग्रदादिविकक्षणः ॥ (अद्वेतातुभृति ८३)

जिस ब्रह्ममें देहत्रय सत्यके समान प्रतीयमान हो रहा है। मैं वही जाग्रदादिसे चिलक्षण परम ब्रह्म हूँ ।

> विधादिकं त्रयं बरिमन् परमासमिन संस्थितम् । स एव परमात्माहं विश्वादिकविकक्षणः॥ ( वान्यक्ति ८४ )

जिस परमात्मामें विश्व, तैजस और प्राज्ञ—ये तीनी अवस्थान करते हैं, मैं विश्वादिसे विलक्षण वही परमात्मा हूँ। जाप्रदादित्रयं यस्मिन् प्रस्थगात्मनि सस्यवद्। स एवाहं परं अक्ष जाप्रदादिविलक्षणः॥ (वाक्यवृति ८५)

जिस विश्वन्यापी आत्मार्मे जाप्रत्, स्वप्न, मुपुप्ति—ये अवस्थात्रय मत्यक्त् प्रतीयमान होते हैं, मैं जाप्रदादि अवस्थाओं- से पृयक् बही परब्रह्म हैं।

विराह्म(देश्वयं भाति यस्मिन् ब्रह्मणि नश्वरम् । स एव सिंबदानन्दलक्षणोऽहं स्वयंत्रभुः ॥ (वाववृत्ति ८६)

जिस परज्ञहामें विराट्, हिरण्यगर्भ और ईश्वर प्रभृति मूर्तित्रव प्रकाशमान होते हैं, में वही सचिदानन्दस्वरूप स्वयं-प्रकाश परवहा हूँ।

# सर्वमय भगवान्को प्रणाम करो

योगेदवर कवि कहते हैं-

सं वायुमिसं सिळलं महीं च ज्योतींवि सत्त्वानि दिशो दुमादोन् । सिरित्समुद्रांद्व हरेः शरीरं यत्किञ्च भूतं प्रणमेवनन्यः॥

( श्रीमद्भा० १० । २ । ४१ )

आकादा, बायु, अग्नि बल, पृथ्वी, ग्रह-नक्षत्रादि ज्योतिर्मण्डल, समस्त प्राणी, दिशाँष्ट्र, वृक्ष आदि वनस्पति, नदियौँ और समुद्र सब-के सब भगवान्के द्यरीर हैं, किसी भी जड-चेतन पदार्थको भगवान्का स्वरूप समझकर अनन्यभावते प्रणाम करना चाहिये।

### साधना

( हेस्तव --स्वामीजी झीभूमानन्दकी महाराज )

भारतवर्षके विभिन्न सम्प्रदायों में विभिन्न साधन-प्रणालियाँ प्रचंलित हैं। जिस सम्प्रदायके प्रवर्तकने अपने दिष्यों में जिस साधन-धाराका प्रचलन किया, आज वही एक-एक विशिष्ट पत्र्यके नामसे परिच्ति है। जैसे नानक पत्य, करीर पत्र्य और दादू पत्थ इत्यादि । कही-कही यह भी देखा जाता है कि एक सम्प्रदायकी साधना दूसरे सम्प्रदायकी साधनासे विम्रीत है । कोई साकारके उपासक हैं तो कोई निराकार प्यानके प्रधाती हैं किसीके मतमे अहिंसा ही धर्म और साधन है। साधन के इस तरह विभिन्न आकार प्रकार देखकर सहज ही सममें एक प्रका उत्पन्न होता है कि यथार्य साधन क्या है और साधनके नामसे किसको पुकारना चाहिये। साधना एक है या बहुत, और साधनाकी कोई आवश्यकता भी है या नहीं—ये प्रका विचारशील मनुष्यके मनमें घवराहट पैदा कर देते हैं।

२. शब्दार्थकी और ध्यान देकर विचार करनेने पता लगता है कि साध्य विषयके लिये जो प्रयक्त, चेष्टा और अनुष्ठान किया जाता है, उसीका नाम साधन है। यही बात है तो यह भी मानना ही पड़ेगा कि साधनका विचार करनेने पहले साध्यका निर्णय करना आवस्यक है। साध्य यदि सभी का एक हो और वह देश-काल पात्रद्वारा परिच्छिन्न न होकर सार्वजनीन हो तो साधनका भी एक होना सम्भव है और वह सम्प्रदायगत विशेष विधि अथवा आचार नहीं हो सकता अब विचार करना है कि साध्य क्या है!

३. जगत् हे मनुष्य, पद्य, पद्यी, कीट, पतङ्क आदि सभी
प्राणियोकी चेष्टा और क्रियाओपर स्थिर चित्तसे विचार
करनेपर यह स्पष्ट ही दिखलायी देता है कि जीवका एकमात्र काम या माध्य (मुख' है। इस मुख प्राप्तिकी आशासे
ही सभी जीव अपने जीवनके अन्तिम कालतक चेष्टा या
साधन करते रहते हैं, परन्तु आश्चर्य है कि तृप्त कोई भी नहीं
होता, अभावोकी पूर्ण निवृत्ति किसीकी भी नहीं होती।
मुखकी इच्छासे चेष्टा करनेपर यह देखा जाता है कि बहुतों
को सफलता मिलती है और वे मुखके निदानस्वरूप भोगोंको प्राप्त भी कर लेते हैं, परन्तु उनके भी अभावों और

कामनाओंकी मिद्रसि नहीं होती। यरं ये उत्तरोत्तर बढ़ते ही जाते हैं। इसी बातको ध्यानमें रखकर शास्त्रोंने कहा है—

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शास्त्रति । हविषा कृष्णवरमैय भूय प्राभिवर्षते ॥

इससे यह साफ माल्म होता है कि हमलोग साध्यका निश्चय किये विना ही साधनमार्गपर बढ़ रहे हैं, हसीलिये सफलता मिलनेपर भी अभाव नहीं मिटता । अत्रप्व विचार- शील पुरुषमात्रका यह सिद्धान्त होना चाहिये कि वस्तुतः सणस्यायी मुख जीवकी आकाङ्काका विषय नहीं है, वह तो अनादिकालसे अभावरहित नित्य मुखकी ही खोजमें लगा है और वही उसका साध्य है; परन्तु वह इस बातको नहीं जानता कि किस उपायसे अथवा किस विषयके द्वारा वह सुख प्राप्त हो मकता है और उसके अभावोंका सर्वया अभाव हो सकता है । जगत्के सभी प्राणी इस एक ही अवस्थामें स्थित हैं; इसीसे यह भी म्वीकार करना पहता है कि जब साध्य एक है, तब साधन भी एक ही होगा ,

४. अब इस बातपर विचार करना है कि अभाव किसको है ? इमारे इस देह और देहके स्योगसे जो कार्य, कर्म, मुख दुःखादि-बोध, कामना-वास्ता आदि हो रहे हैं, उनकी ओर देखनेसे यह पता लगता है कि देह एक जड वस्त है। यह अध्य-वर्ष, मास-रक्त, मेद और मजा आदिका समप्रिभृत पिण्डमात्र है। दूसरी ओर यह भी देखा जाता है कि इसमें शान, बुद्धि, विचार और अनुभृति आदि विद्यमान हैं और इनमेंसे कोई-सा भी जडका धर्म नहीं है। अतएव यह स्वीकार करना ही पहला है कि यह देह जह और चैतन्यका सम्मिश्रण है। इस देहमें ही इच्छा-शक्तिका विकास भी देखनेमें आता है और जहदेह उस हच्छाके अनुसार ही परिचालित होती है -यह भी देखा जाता है। अब प्रभा यह है --यह इच्छा किएको है ! कौन इस देहका कर्ता है ! शास्त्रींसे पता लगता है कि जो कर्ता है उसे देही, चैतन्य, भान, अक्षर, आत्मा और जीव आदि अनेकों नामोंसे अभिहित किया गया है। इस जिस समय कहते हैं 'यह मेरा शरीर है', उस समय भी इमारे अंदर यह जान रहता है कि शरीर 'मैं' नहीं है, शरीर 'मेरा' है; यहाँ भी

इस यह स्वीकार करते हैं कि भी देशतीत है, तो भी इस उसे पहचानते नहीं ! स्रमरूपसे विचार करनेपर यह पता लगता है कि अभावका बोध उस देही अध्या आत्माको ही है और उसीकी इच्छासे यह जड़देह अभावकी पूर्तिके लिये उसीके द्वारा परिचालित हो रही है। परन्तु अभावकी निवृत्ति करनेवाले विषयको न जाननेके कारण इमलोगोंने देहके अभावको ही आत्माका अभाव समझ लिया है और प्राणपर्यन्त चेष्टा करके दूसरे जड़देहके द्वारा इस देहके अभावकी पूर्तिमें लग रहे हैं। इसीलिये आत्माकी आकाङ्का निवृत्त नहीं होती और यह दूसरे सुखकी लालसासे वार-वार दूसरे विषयोंकी प्राप्तिके लिये देहको नियुक्त करता है। जीव इसी प्रकार एक विषयको छोड़कर दूसरे विषयको सहण करता है और एक योनिसे दूसरी योनिमें जाकर भटक रहा है और भटकता रहेगा।

५. अब प्रस्त यह है कि फिर उपाय क्या है ? विचार करनेपर पता लगता है कि इस इन्ट्रियप्राह्म विपयोंके द्वारा अतीन्द्रिय आत्माके अभावकी पूर्तिके लिये चेष्टा कर रहे हैं; इसीसे आत्माकी आकाङ्का पूर्ण नहीं होती और विषय वासना बढ़ती रहती है । विषय ही यदि आत्माके अभावको पूर्ण कर सकता तो आकाङ्कित विषयकी प्राप्ति होनेपर उसको लेकर आत्मा चुप हो जाता । हम बहुत बार मनचाही चीज पाते हैं; परन्तु उसे पाकर हम चुप क्यों नहीं रह सकते ! उस वस्तुमे मन क्यों हट जाता है और फिर दूसरे विषयकी कामना क्यों करते हैं ? उदर और उपस्थके सखको ही तो जीव चरम सुख मानता है; परन्तु उनमेरं किसीको लेकर वह स्थिर नहीं रह सकता । कामनाके समय विषयमें जितने सुखकी करपना की जाती है, भोगके समय अथवा प्राप्तिके दूसरे ही क्षण वह फिर उतने सुखकी वस्तु नहीं मालूम होती; फिर किसी दूसरे अभावका बोध होने रूगता है । देखा जाता है जीवका अभाव नित्य है, परन्तु उसके सुखके विषय और जिसके द्वारा वह मुख-भोग करता है वह शरीर — ये दोनों ही अनित्य हैं। इसीलिये अनित्य पदार्थके द्वारा नित्य अभावकी निवृत्ति नहीं होती । वास्तवर्मे आत्मासे इन्द्रियग्राह्य विधयका अभाव नही है; इन्द्रियग्राह्म विषय तो देहको अतिक्रमकर देहीके निकट-तक पहुँच ही नहीं सकता ! इसीलिये देहीका अभाव नहीं मिदता । आत्माको आत्मस्वरूपका ही अभाव है और उस अपने स्वरूपकी भारिसे ही उसके अभावकी निवृत्ति होकर उसे सख हो सकता है और वही जीवमात्रका साध्य है !

६. विचारशील और मुमुक्षु साधक कभी साधारण बाह्य साधनासे सन्तुष्ट नहीं होते । कारणः वे जानते हैं कि इन्द्रियप्राह्य विषयोंके द्वारा अतीन्द्रिय आत्मस्वरूपका पता नहीं लग सकता। इसील्यिय उपनिषद् भी कहते हैं —

### न हाधुनैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत्।

इसीलिये वे आन्तर साधनकी खोजमें लगे रहते हैं। परन्तु खेदका विषय है कि इस आन्तर साधन या स्वरूप- साधनके वक्ता और ओता दोनो ही दुर्लभ हैं --'ओता वक्ता च दुर्लभः'। जो कुछ भी हो, अब प्रश्न यह है कि वह आन्तर साधन किस प्रकार किया जा सकता है ? उपनिपद् हिन्दू- धर्मके अध प्रामाणिक शास्त्र हैं। उपनिपद्का उपदेश किसी भी निर्दिष्ट सम्प्रदायविशेषके लिये नहीं है। मनुष्यमात्र ही औपनिषद साधनके अधिकारी हैं। अतएव पहले यह देखना चाहिये कि इस सम्बन्धमें उपनिषद क्या कहते हैं ?

७. उपानपदींने प्रणव-साधनको ही श्रेष्ठ साधन बतलाया **है** 

- (क) स्वदेहमर्राणं कृत्वा प्रणवं चे। त्तरारणिम् ।ध्याननिर्माथनाभ्यासादेवं पश्येक्षिगृहवत् ॥
- (स) प्रणवो धनुः शरो झारमा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुख्यते । अप्रमन्तेन वेद्धन्यं शरवत् तन्मयो भवेत् ॥
- (ग) प्रणवारमकं महा।
- (ध) प्रणवास्त्रभवां ब्रह्मा प्रणवाद्यभवी हरिः। प्रणवाद्यभवी स्द्रः प्रणवी हि परी भवस् ॥

अपने देहको नीचिकी अर्राण और प्रणवको उत्परकी अरिण करके ध्यानरूप मन्यनसे छिपी हुई वस्तुः समान देवको देखे। प्रणव धनुप है, आत्मा राण है, उस राणका लक्ष्य ब्रह्म है। जितेन्द्रिय पुरुषको उसे सावधानीके साथ बेधना चाहिये वाणके समान तन्मय हो जाय। ब्रह्म प्रणवात्मक है। प्रणवसे ब्रह्म है, प्रणवसे हिंदे प्रणवसे रह है और प्रणव ही पर तत्त्व है।

परन्तु यर्तमान युगमें प्रणवके खरूपको बहुत योड़े लोग ही जानते हैं ! अधिक लोग तो ॐकारके उच्चारणको या मन-ही-मन जब करनेको प्रणव-साधन समझते हैं । परन्तु उपनिषद्के कथनानुसार ॐकारका उच्चारण नहीं किया जा सकता । क्योंकि वह स्वर या व्यञ्जन नहीं है और बह कण्ठ, होठ, नासिका, जीम, दाँत, तालु और मूर्घा आदिके योगरे या उनके घात प्रतिपातसे उच्चारित नहीं होता —

#### अधीषमध्यक्षनमस्त्रां च

अकण्डताल्बोध्यनासिकं च ।

**अरेफजातमुभयोष्टवर्जितं** 

यदक्षरं न क्षरते कदाचित् ।

८. अब प्रश्न यह है कि साधारणतः सभी शब्द कण्टादिके द्वारा ही ध्वनित होते हैं; परन्तु यदि प्रणव कण्टादिमें वायुके चात प्रतिषातके विना ही ध्वनित होता है, तो फिर वह ध्वनि क्या है और किस प्रकारसे, किस उपायसे अथवा किस साधनांचे वह अनुभृत हो सकती है। उपनिषदादिमें इस ध्वनिको अनाहत नाद कहा गया है, तन्ध्रविशेषमें इसका नाम है 'अकृतनाद' जिस साधनका अभ्यास करनेंचे यह नाद स्वतः ही उत्पन्न होता है, वही इसका वास्तविक साधन है और वही यथार्थ उपाय है; अन्यान्य साधन तो अनुपाय ही हैं— 'अनुपायाः प्रकीर्तिताः'।

९. अब विचारका विषय यह है कि वह ध्वति क्या है। जगत्के सृष्ट सभी विषयोंकी और जरा सुक्ष्मरूपसे देखनेपर यह पता लगता है कि छभी जीयों और पदार्थींसे एक किया या स्पन्दन (Vibration) है। विशान बतलाता है कि कियामात्रमें ही दो प्रकारकी गति है - एक आकर्षण (Attraction) और दुसरी विकर्षण ( Repulsion ) । वर्तमान युगमें यन्त्रादिकी सहायतासे विज्ञानने यह प्रमाणित कर दिया है कि पत्थर, मिटी आदिमें भी यह किया सुक्षमरूपसे रहती है। मन्ष्य पश्च पक्षी-कीट-पत्रक्वादिमें तो यह आकर्षण-विकर्षणात्मक क्रिया सरपष्टरूपसे दिखलायी देती है। योड़ेमें यह कहा जा सकता है कि सारा जगत् ही एक आकर्षण-विकर्षणात्मक कियाके द्वास नियमित हो रहा है। जगतका 'जगत' नाम भी इस अविराम स्पन्दन या गतिको लक्ष्य करके ही रक्खा गया है--गम् + किष् । साधनके सम्बन्धमें यहाँ मनुष्य-देहकी क्रियापर ही विचार करना है, इसलिये उसी क्रियाकी आलोचना करेंगे और साथ ही उसके साथ साधनाका क्या सम्बन्ध है, यह भी दिखलानेकी चेष्टा की जायगी।

१०. इमारे श्वास-प्रश्वासकी गतिकी ओर देखते ही यह पना लगता है कि एक गति अपने-आप ही नाधिकाके भीतरसे ऊपरको उठती है और फिर नाधिकाके छिट्टोंसे वह बाहर निकल जाती है। विज्ञान कहता है कि जहाँ स्पन्दन है, वहाँ स्वन्दनके अनुसार शब्द है; जहाँ शब्द है। वहाँ शब्दके अनुरूप स्पन्दन है। परन्तु वह शब्द सुनायी दे भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि अवजेन्द्रियकी शक्ति एक निर्दिष्ट सीमाबाली ही है। अतएव यह स्वीकार करना पडेगा कि हमारे शरीरकी इस स्वाभाविक ऊँची-रीची दोनों कियाओंमें भी अपना अपना बान्द या ध्वनि है। एक बात और है, जहाँ किया है वहाँ कर्ताभी है। वह कर्ता कीन है ! यदि कहें मैं ही कर्ता हैं तो विचार करनेपर यह बात नहीं मानी जाती । कारणः सुष्ति-अवस्थामें तो मेरा कोई कर्तत्व ही नहीं रहता। यहाँतक कि 'मैं' शन भी नहीं रहता; परन्तु यह किया तो उस समय भी बरावर चलती ही रहती है। माताके गर्भमें भी गर्भस्थ जीवके शरीरमें बहुत सुस्मरूपसे यह क्रिया चलती है और इसीसे उसका शरीर बढ़ता रहता है। अतएव यह स्वीकार करना होगा कि देहमें होनेवाली इस क्रियाका कर्ता भी नहीं हैं। इसका कर्ता निश्चय ही कोई दसरा है, यही इस देहमें रहकर इस अजन कलको चला रहा है । वह यदि मेरा 'मैं' हो। तो भी। उसके साथ मेरा परिचय नहीं है। उसका खरूप में नहीं जानता अर्थात में मेरेको ही नहीं पहचानता । मेरा परिचय और सम्बन्ध तो केवल देहके ही साथ है। वह तो देहातीत है: यह देह उसीका है। तो उस भी का पता लगाना आवश्यक है। उनका पता पाना और आत्मस्वरूपको जानना एक ही बात है; इसीसे ईसाई धर्मीपदेशमें भी 'अपनेको जानो' ( Know Thyself ) कहा गया है । इस देइगत आत्मका स्वरूप जाननेके लिये भी साधनकी ही आक्त्यकता है। वह साधन क्या है १

११. नासिकाके अंदरसे जी आकर्षण किया रान्दायमान होकर घीरे-घीरे उपरको ओर उठती है, उस रान्दकी ओर जरा मन लगानेपर यह अच्छी तरह समझमें आ सकता है कि वह रान्द अस्पष्टरूपने ऑकार-जैसा है। यह शन्द कण्ड ताछु आदिके घात प्रतिधातकी अपेक्षा नहीं करता। यहाँतक कि नासिकायत जो बायु उस आकर्षणात्मक कियाका अनुसरण करता है, उसकी भी सपेक्षा नहीं करता। उस उन्कारका विश्वेषण करनेपर जाना जाता है कि यह 'उ' और 'म' इन दो वर्णों या शन्दोंकी समष्टिमान है, यह उनके समय कमने 'उ' का परित्याय करके 'भ' कारमें पर्यवस्ति या लीन होता है। यह अस्पर

'म' ही साधन है। इसीछे उपनिषद्में कहा है—'अस्वरेण मकारेण पदं गच्छन्त्थनामयम् ।' इस अस्वर 'म'कारका शेष अंद्य ही प्रणय या ॐकार है और उसका निःशन्दमें लय होना ही महानुमूति, आत्मानुमूति या स्वरूपप्राप्ति इत्यादि है। इसीसे तन्त्रमें कहा गया है—

#### निःशस्त्रं तु विजाभीयात् स भावो अग्रा पार्वित ।

उपायिदिश्यके द्वारा इस मकारान्यक अवस्थाको प्राप्त किया जा सकता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। इसीसे भगवान् श्रीकृष्णने कहा है—(दाक्योऽवाप्तुमुपायतः।' किसी भी उपायसे मकारात्यक अवस्थामें पहुँच जानेपर भी, हमारे देहमें जो स्वामायिक विकर्षणात्मक किया है, वह पुनः उस अवस्थाको निम्नगामिनी करके पूर्वावस्थापर पहुँचा देगी। निम्नगामिनी प्रश्लासकी गति और शब्दपर ध्यान देनेसे यह स्पष्ट समझमें आ सकता है कि वह शब्द अस्पष्ट रूपसे हकारके-जैसा है। इस निम्नगामी हकार शब्दक अस्पष्ट रूपसे हकारके-जैसा है। इस निम्नगामी हकार शब्दक विश्लेषण करनेपर हमें 'ह + उ + म्' मिलते हैं। अर्थात् उम् अवस्थाको हकारात्मक निम्नगामिनी किया ही स्वरूपसे व्यत करनी है। अर्थ आवस्थकता यह है कि किस उपायसे इस गिरानेवाले शैतान 'ह'कारके चंगुलसे छूटा जाय। एकमात्र साधनाके द्वारा ही इसके कराल कवलने छुटकारा मिल सकता है। अन्य कोई उपाय नहीं है।

१२. जिस कीशलका अवलम्बन और अन्यास करनेपर हकारात्मक बहिर्विक्षेपण (Repulsion) के कमशः मृतु होते-होते आकर्षणात्मक किया कमसे ऊपरकी ओर जाती है और समयपर शेप सीमापर पहुँचकर निरुद्ध होकर निष्क्रिय अवस्थाको प्राप्त हो जाती है, उसका नाम इंस योग है। यही लययोगका श्रेष्ठतम पथ है। इसीके दूसरे नाम हैं—सहजयोग, सहजपथ, सहज प्राणायाम, आत्मयोग, अजपास्ताधन और प्रणय-साधन हत्यादि।

इस योगान्यासके द्वारा आत्मशान रफ़रित होता है, इसीने उसे 'आत्मयोग' कहते हैं। यहिर्विक्षेपणका लय होता है, इसीसे इसका नाम 'लययोग' है। इस साधनमें अलग मन्त्र-जय नहीं करना पड़ता, इसीसे यह 'अजपा साधन' कहा जाता है। इसका अन्यास देहरियत सहजक्रिया और शब्द-का अवलम्बन करके किया जाता है, इसीसे इसका नाम 'सहज-साधन' है। इसीके द्वारा प्रणवमें मनका लय होता है, इसीसे यह 'प्रणव-साधन' कहलाता है और 'हं' तथा 'सः'

इन दो शब्दों के योगसे इस साधनका अभ्यास करना पड़ता है, इसीसे इसको 'इंसयोग' कहते हैं। यह 'इंस' शब्द और प्रणय अभिन्न हैं। इसीसे उपनिषद्में कहा है— 'इंसप्रणय योरमेदः।' ऋषियुगमें इस साधनाका बड़ा प्रचार या। कमशः मनुष्योंकी धारणाशक्तिका हास और बाह्य विकेपकी अधिकता होने में भाँति-माँतिके स्वर-व्यञ्जनयुक्त मन्त्रोंकी सृष्टि होने स्त्री और उसीके साथ साथ नाना प्रकारकी कल्पित मृर्तियोंका मिश्रण होनेसे साधना एक बाह्य व्यापारके रूपमें परिणत हो गयी, इसी प्रकार सूक्ष्म प्रणव साधन कमशः स्थूल पूजाके रूपमें परिणत हुआ। इसीसे शास्त्रमें कहा गया है—

#### साधकानां हितार्थाय ब्रह्मणी रूपकल्पना ।

अवश्य ही यह स्वीकार करना पड़ता है कि 'हसयोग' का अभ्यास करना सबके लिये सम्भव नहीं है। परन्तु जानकार गुढ़देवसे कौशल सीखकर दीर्षकालतक हन्ताके साथ साधना करनेने साध्य आत्मस्वरूपकी प्राप्ति अवन्य ही होती है। आत्मस्वरूपकी प्राप्ति, अभावनिवृत्ति और नित्या नन्दकी प्राप्ति —एक ही बात है। इस अवस्थाकी प्राप्ति हो जानेपर साधकके लिये फिर चाहने या पानेयोग्य और कुछ भी नहीं रह जाता। उसके सारे सन्देह दूर हो जाने हैं। जाननेके लिये फिर अन्य कोई विषय ही नहीं रह जाता। शकुराचार्यने इसी अवस्थाको ध्वहरे बतलाया है —

### यहाभाक्षापरो काभी यस्सुस्ताक्षापरं मुख्यम् । यङ्ज्ञानाक्षापरं ज्ञानं तद्ब्रह्मेस्ययधारयेत्॥

१३. आकर्षणात्मक 'हं' और विकर्षणात्मक 'सं' इन दो अक्षरोंके योगसे जिस 'हस' शब्दकी उत्पत्ति होती है, उसको शास्त्रादिमें इस मन्त्र, सोऽहं मन्त्र, अजपा मन्त्र, अजपा गायत्री, आत्ममन्त्र, अनाहत मन्त्र, पुंप्रकृतिमन्त्र, ब्रह्म मन्त्र, जीवमन्त्र, प्राणमन्त्र, विद्यामन्त्र और शिव शक्ति-मन्त्र आदि नामोंसे कहा गया है। उपनिषद्, तन्त्र और पुराणादिमें इस मन्त्रका माहात्म्य भरा पड़ा है। साधारण जानकारीके लिये यहाँ कुछ क्ष्रोक उद्भुत किये जाते हैं —

- (क) सकारेण बहियांति इकारेण विशेष पुनः । इंस इंसेष्यमुं मन्त्रं जीयो जपति सर्वदा ॥ (योगशिखोपनिषद)
- (स) अनया सदशी विद्या अनया सदशो जपः। अनया सदशे झानं न भूतं न भविष्यति ॥ (योगचूडामणि उपनिषद्)

सा॰ अं० ७६-७७-

- (ग) विभर्ति कुण्डलीक्तिसस्मानं इंसमाश्रिता । इंसः प्राणाश्रयो नित्यं प्राणा नाडीपयाश्रयाः ॥ (तन्त्रसार)
- (च) इं पुमान्क्कासरूपेण चन्द्रेण धक्कविस्तु सः । एतद्वंसं विज्ञानीयात् सूर्यमण्डरूमेदकः ॥ (स्ट्रयामस्तन्त्र )
- (ङ) हंसविद्यामविज्ञाय मुक्ती यन्नं करोति यः । स नभोभक्षणेनैव धुन्निवृत्तिं करिष्यति ॥ (सूतसंहिता)
- (च) इंसेन संनुना देखि ब्रह्मरन्ध्रं नयेत् सुधीः ॥ ( शान्तानन्दतरिक्षणी तन्त्र )
- (छ) आध्मनः परमं बीजं हंसारुयं स्फटिकामरूम् ॥ (गस्डपुराण)

तन्त्र और पुराणादिमें इस इसयोगके चरम साधन बतलाये जानेपर भी वर्तमान युगमें इसकी साधनाके अधिकारी पुरुष बहुत ही योड़े होंगे, यही अनुमान करके ऋष्टियोंने समयोचित नानायिष साधन प्रणालियोंकी व्यवस्था की है।

१४. मध्ययुगर्मे भारतवर्षमे जिन महापुरुषींका आवि भांच हुआ था, उनकी अमर वाणीकी ओर ध्यान देनेसे भी यह पता लगता है कि उन्होंने हमयोगकी साधनामे ही आत्मच्योति-दर्शन तथा अनाहत ध्वनिका श्रवण करके उसीमें तन्मय होकर सिद्धि पाप्त की थी। दरिया साहेब, यारी साहेब आदि कई मुस्लमान संत भी इस पथके पथिक थे। दादू, कवीर, नामक आदि छिद्ध आत्मशानी महापुरुपीने अपने शिष्योंको इस इंसयोगका ही उपदेश किया था। दःसकी बात है कि पीछेसे उनके शिष्योंने इस सार्वजनीन साधनाको अलग-अलग धुद्र साम्प्रदायिक सीमामें बाँधकर उसके भिन्न-भिन्न नाम रख दिये । मैंने ऐसे अनेकी सम्प्रदायीं के साधकींसे बातचीत की, किन्तु आश्चर्यका विषय है कि उनमेंसे कोई भी अपने आदिगुरुके उपदेशका रहस्य नहीं जानते और तदनुसार साधन भी नहीं करते । वे पूजा-पाठ, भोग-राग आदि कुछ सम्प्रदायिक बाह्य आचारोंको ही साधना समझकर उन्हींका अनुष्ठान करते हैं। जो कुछ भी हो। साधनके सम्बन्धमें मध्ययुगके कुछ संतोंकी कुछ वाणियाँ यहाँ उद्धत की जाती हैं-

- (क अनहद वाणी पहने तहें होने होई बिनाशु । (नानक)
- <sup>(स)</sup> स्वास स्वास प्रश्रु तुमहि धियाव<sup>ह</sup>ै। (नानक)

- (ग) (कि बिरा) अजपा सुमिरन होत है सुन-मंडक अस्थान । कर जिह्ना तहाँ ना चलै मन पंगू तहेँ जान ॥ ( कनीर )
- (घ)कबीर हंसा न बोही उनमनी। (कबीर
- (ह) दादू सहज सरोवर आतमा, इंसा करें किलोल । ( दादू )
- (च) सरीर माँई साथी साँई अनहद ध्यान रुगाई। ( दार )
- (छ) बको अगमके देस, कारू देखत डी । वहाँ मरा प्रेमका होज, हंस केठी की ॥ ( भीरावाई )
- (ज) भान-सरोबर विमरु नीर, जहँ हंस समागम तीर तीर । (दियासाहेग)
- (झ) घटमें प्रान अपान दुहाई । अरथ आवे अरु अरघ जाई ॥ केके प्रान अपान मिन्नावै । बाहि पवनतें गगन गरजावै ॥ ( बारीसाहेब )
- (अ) अनहद ताल आदि सुर बानी बिन् जिल्धा गुन बेद पढ़ी। आपा उलटि आनमा पूजी, त्रिकुटी न्हाड मुफेर चढ़ी॥ ( यारीसाहेब)
- (ट) ब्हेशाह मान आई बाजी, अनहर सबद बजाया है। (बलेशाक)

१५. साधनपद्मपर अग्रसर होनेके लिये संयम और अभ्यासकी पूर्ण आवश्यकता है। मन असंयत होकर ही बहिर्मुख हो गया है; अतः इसको अन्तर्मुख करनेके लिये माधकको सबसे पहले संयमका अभ्यास करना पद्मेगा ! संयम ही माधनामें प्रथम सहायक है। स्थूलतः साधकमात्रको त्रिविध सयम करना चाहिये -- 'आहारसंयम', 'वाकस्यम' और 'काय संयम । ये सब साधकके अधिकारको चीजें हैं, इनके लिये दूसरेकी सहायता आवश्यक नहीं है । आहार संयम करनेके लिये दो वार्तोपर ध्यान रखना आवश्यक है---आहररका 'परिमाण' और 'प्रकार' । जो जिस प्रकारका आहार सम्पूर्णरूपसे पचा सकता हो। उसके लिये वही प्रकार सयत आहर है। खायी हुई चीजोंका अजीर्ण, कुजीर्ण या अतिजीर्ण न होना ही संयत आहारका लक्षण या प्रमाण है। परिमाणके सम्बन्धमें कोई निर्दिष्ट नियम नहीं हो। सकता । अपनी अपनी पाचन-इक्तिके अनुसार परिमाणकी व्यवस्था होनी चाढिये । तथापि शास्त्रकारीने एक साधारण नियम बतलाया है-

प्रयेदरानेनार्खं हतीयसुद्देन तु । वायोः सञ्चालनार्थं च चतुर्थसवदोषदेत् ॥ 'भूतवे आधापेट अन खाय, चीवाई जल पीवे और चौथाई वायुसञ्चालनके लिये खाली रक्षे ।'

## कल्याण ~

### श्रीमरम्बर्ता देवी



हंसारूढा हरहस्मितहारेन्दुकुन्दाबदाता वाणी मन्दस्मिततरमुखी मालिबंदनदुलेखा । विद्यावीणामृतमयघटाक्षस्रजा दीमहस्ता श्वेनान्जस्था भवद्भिमतप्राप्तय भारती स्यात् ॥

आहारके प्रकारके सम्बन्धमें अनेकों मत हैं; परन्तु स्थूलरूपमें साधकके लिये कीन-सा आहार उपयुक्त है और कीन सा त्याज्य है ? इस सम्बन्धमें गोतामें स्पष्टतः कहा गया है——

आयुःसत्त्वबद्धारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः ।
रत्याः स्निग्धाः स्यि रा हृद्या आहाराः सार्त्त्वकियाः॥
कट्वम्ळळवणारपुष्णतीक्ष्णरूभविद्गाहिनः ।
आहारा राजसस्येष्टा दुःलक्षोकामयप्रदाः॥
यातयामं गतरसं पृति पर्युषितं च यत्।
उन्छिष्टमपि खामैध्यं भोजनं सामसियम्॥
(१७१८—१०)

'आयु, बुढि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीतिको बहानेबाले रसयुक्त, चिकने, स्थिर रहनेवाले तथा स्वभावसे ही प्रिय आहार सात्त्विक पुरुषको प्रिय होते हैं। कहुवे, खहे, तमकीन, बहुत गरम, तीक्ष्ण, रूखे, दाहकारक और दुःव, शोक तथा रोग पैदा करनेवाले आहार राजस पुरुषको प्रिय होते हैं और जो आहार अध्यका, रसरहित, दुर्गन्धयुक्त, बार्म, उच्छिए तथा अपवित्र है वह सामस पुरुषको प्रिय होता है।'

साधनमे सान्त्रिक प्रवृत्तिका बढ्ना आवश्यक है, इसलिये राजम और तामस आहारका त्याग करके सान्त्रिक आहार ही करना चाहिये।

सत्य, प्रिय, हित और परिमित वाक्योचारणके द्वारा 'वाणीका स्थम' होता है। बिल्कुल न बोलने यानी मौन धारण करनेसे वाणीका संयम नहीं होता । वैसीहालतमें तो भीतरका भाव बाहर प्रकट करनेके लिये नाना प्रकारके अस्वाभाविक उपायोंको काममें लाना पड़ता है, जिससे उल्टी विश्विष्ठता बढ़ती है।

विचारके द्वारा विषयोंकी अनित्यताका ज्ञान और अन्यासके द्वारा आवस्यकताओंका अभाव कर सकनेपर तथा

सिद्धासनादि आसनोंका अन्यास हो जानेपर 'देहसंयम' हो जाता है। सङ्क ही सब प्रकारके परिवर्तनका मूल है। जो मनुष्य जैसा सङ्क करता है, वह उसी रूपमें बदल जाता है। यह नित्य-प्रत्यक्ष है । अतएव साधकको अपनी साधनाके अनुकुल साधुसङ्ग, ज्ञानी महापुरुषीका सङ्ग शास्त्रोंका सङ्ग करना चाहिये। इनके अतिरिक्त एक और भी संयम बहुत ही आवस्यक है, जिसपर निजका कोई कर्तृत्व नहीं है -वह है भनका संयम ।' गुरुके उपदेशा नसार अभ्यास करनेपर मनःस्यम होता है ) एक मनके स्यत हो जानेपर इन्द्रियादि अपने-आप ही शान्त हो जाते हैं और शरीर तथा वाणीकी चञ्चलता सदाके लिये दूर हो जाती है। जो अपनी बुद्धिसे या अपने पैदा किये हए उपायेंसे मनको रोकनेका प्रयत्न करते हैं। वे धोखा ही खाते हैं। उनका मन एक विषयकी चञ्चलताको छोड़कर दुसरे विषयोंमें चौगुना चञ्चल हो उठता है। वह कभी अचञ्चल और स्पन्दरहित। अवस्थाको प्राप्त नहीं होता ।

१६. साधनाका एक सर्वप्रधान आवस्यक विषय है मुमुश्रुत्व । भी बद हूँ, मैं मृक्त होऊँगा , भीतरके इस
भावका नाम मुमुश्रुत्व है । जनतक मुमुश्रुत्व पैदा होता,
तदाक साधनमें रित नहीं होती । मुमुश्रुत्व पैदा होते ही
मुक्तिकामी साधकको सहुठकी हारणमें चले जाना चाहिये .
सद्गुद ही साधनाका सर्वोत्तम मार्ग दिखला सकते हैं
और शिष्पको उपदेशके द्वारा शानका स्वरूप समझा सकते
हैं । यद्यपिइस घोर किल्युगमें सद्गुदका संवोग एक प्रकारसे
असम्भवन्ता हो गया है तथापि भारतवर्ष आध्यामिक
देश है, यहाँ सद्गुदका सर्वाय अभाव सम्भव नहीं है
भीतन स्वोजा तिन पाइया। खोज सची होनी चाहिये .
शास्त्र और सर्तोके वचन गुदकी महिमासे भरे पढ़े हैं—

न गुरोरधिकं तक्त्वं न गुरोरधिकं तपः। तक्त्वज्ञानास्परं नास्ति तस्मै श्रीगृरवे नमः॥

## तन्त्रकी प्रामाणिकता

तेखक -पं शीहाराणचन्द्र मट्टाचार्य )

तन्त्रशास्त्रकी प्रामाणिकताके विषयमे कुछ मतभेद पाया जाता है। मन्स्मृति (५।१) की कुलकभट्टकृत टीकामें हारीतऋषिके एक वाक्यका उद्धरण मिलता है। वह इस प्रकार है--- 'अतिश्व द्विविधा, वैदिकी तान्त्रिकी च । अ इस वचनके आधारपर ऋछ विद्वानींकी यह धारणा हो गयी है कि श्रृति दो प्रकारकी है-वैदिक और तान्त्रिक। जिम प्रकार वेट अपौरुरेय होनेके कारण स्वतः प्रमाण हैं। अनकी सत्यताको सिद्ध करनेके लिये किसी प्रमाणान्तरकी आ उत्यकता नहीं होती। उसी प्रकार तन्त्र भी स्वतःप्रसाण हैं। तात्पर्ययह है कि जिस प्रकार किसी अंशर्मे तन्त्रके विरुद्ध होनेपर भी वेदको अप्रमाण नहीं माना जाता। उसी प्रकार किसी अंशमें बेटके विरुद्ध होनेपर भी तन्त्रको अप्रमाण नहीं कहा जा सकता। दूसरे शब्दोंमें यों कह सकते हैं कि वेद और तन्त्र प्रामाणिकतामे एक दूसरेसे न्यन नहीं हैं, यन्कि समकक्ष हैं। इसल्यि तन्त्र किसी विषयमे वेदकी अपेक्षा नहीं रखता।

असाध पण्डित एवं विख्यात द्यान दार्शनिक भास्कर रायने तन्त्रकी प्रामाणिकताका दूमरे प्रकारम समर्थन किया है। उनके मतमें तन्त्रधास्त्र वेदके समकक्षरूपने प्रमाण नहीं है। यदि तन्त्रद्यास्त्रकी वेदनिरपेक्ष स्वतन्त्र प्रामाणिकता मानी आयमी तो 'न शास्त्रपरिमाणात्' ( पू॰ मी॰ तू॰ १। ३। ५) इम जैमिनिके स्त्राधपर जो कुमारित्यभड़का तन्त्रवार्तिक है, उसमे विरोध पहेगा। उक्त मूत्रके तन्त्रवार्तिकमें यह सिद्धान्त किया गया है कि 'पुराण, न्याय, मीमासा, धर्मशास्त्र, वेदके छः अङ्ग (शिक्षा, कल्पस्त्र, व्याकरण, निकक्त, ज्यौतिष तथा छन्दःशास्त्र) और बार वेद (मृह्न, यजुः, साम तथा अथवं)—इतने ही शास्त्र

का अवल ने हारीतन्सृति मिलती है, उसमें यह बाक्य नहीं है; परन्तु विदानोंका वयन है कि कुल्लुकभट्ट प्राचीन प्रामाणिक यन्यकार है, उनके समयकी हारीतरसृतिमें यह बाक्य अवस्य था, पीछेके लेखकोंके प्रमादसे सम्मव है यह पाठ छूट गया हो। बास्तवमें हम समय जिनने भी शास्त्रवन्ध मिलने है, उनमें सभी स्वलीमें प्राचीन पाठ ठीक हैं —यह कहना बहुन कठिन है, तथा विसी पाठको सहसा अप्रसाण कहना भी साहसमाध है।

धर्मके विषयमे प्रमाण हैं, हिनके अतिरिक्त दूसरे शास्त्र प्रमाण नहीं हैं। तन्त्रशास्त्रको बिल्कुल स्वतन्त्र शास्त्र माननेपर मीमासक दृष्टिसे वह अप्रमाण हो जायगा; इसलिये तन्त्रको स्वतन्त्र प्रमाण नहीं समझना चाहिये, किन्तु उसे धर्मशास्त्र (स्मृतिशास्त्र) के अन्तर्गत मानना चाहिये।

तन्त्रशास्त्र धर्मशास्त्रके अन्तर्गत होनेपर भी मन्, याज्ञवल्क्य प्रभृति ऋषिप्रणीत स्मृतियों ने उसमें कुछ विशेषता है—मन् प्रभृतिकी स्मृतियाँ वेदके कर्मकाण्डमे सम्बन्ध रखती हैं, किन्दु तन्त्रशास्त्र वेदके ब्रह्म (ज्ञान) काण्डम सम्बन्ध रखता है। ]

शारदातिलक नामक तन्त्रशास्त्रके विख्यात प्रत्यके प्रामाणिक टीकाकार राघवभट्टने अपनी टीकाके आरम्भमें आगमशास्त्रके प्रामाण्यपर विचार किया है। उनकी सम्मतिमें आगमशास्त्रके प्रामाण्यपर विचार किया है। उनकी सम्मतिमें आगमशास्त्र (तन्त्रशास्त्र) स्मृतिशास्त्र है। वेदके तीन काण्ड हैं— कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और अक्षकाण्ड। उनमें कर्मकाण्डको व्याख्या जैमिनि आदि कर्ममीमासक भूषियोंने की, नारद प्रभृति भक्त शृषियोंने उपासनाकाण्डका विवरण किया और भगवान् बादरायण तथा अन्य ब्रह्मवादी भृषियोंने ब्रह्मकाण्डकी व्याख्या की। आगमशास्त्रका मृल वेदका उपासनाकाण्ड है, सभी स्मृतियोंका प्रामाण्य वेदके आश्रयसे हैं। आगमस्मृतिका प्रामाण्य भी उसी प्रकार वेदके आश्रयसे हैं। तन्त्रकर प्रामाण्य स्वतन्त्रक्रवसे नहीं है, तन्त्रकर प्रामाण्य स्वतन्त्रक्रवसे नहीं है, तन्त्रकर प्रामाण्य स्वतन्त्रक्रवसे नहीं है, तन्त्रकर प्रामाण्य स्वतन्त्रक्रवसे नहीं है,

इस प्रसङ्गमे राघवभावने एक बात और कही है। उनके विचारमें साकार उपासनांग मनुष्योंको स्वर्गादि फल बहुत

† याश्वयन्त्रस्तृतिसः भी तिस्ता है — पुराणन्यायमीमांसाधर्मेशास्त्राह्मार्मधनाः । वेदाः स्थानानि विद्याना धर्मस्य च चतुर्वशः॥

(( )

ौ तन्त्राणा धर्मशास्त्रेङ्क्तर्भावः (वरिवस्यारहस्यप्रशाः परमार्थेनस्तु तन्त्राणा स्मृतिस्वविद्योषय्या सन्वदिस्मृतीनां व मैकाण्ड-श्चेपत्वं तन्त्राणां मद्यकाण्डश्चेयस्वविति विद्यान्तात् । — मास्कररायपणीतं सौमार्थसास्कर ( कलितामहस्रनामसान्य ), प्रथम शातकका उपक्रमः कम आयास्ते प्राप्त हो जाते हैं, अन्ततक मोक्षकी प्राप्ति भी हो जाती है । कर्मकाण्ड अथवा ब्रह्मकाण्डकी सहायतासे मोक्षकी प्राप्ति हतने कम आयास्त्ते सम्भव नहीं है । इसल्पिये उपासना-प्रधान आगमशास्त्र ही श्रेष्ठ है ।

असस्योपर भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के जितने भी भाष्य हम समय उपलब्ध हैं। उनमें से तीन भाष्य विशिष्टाद्वेतके अनुसार हैं। उनमें रामानुजका श्रीमाध्य वैष्णाय मतके अनुकल होना हुआ विशिष्टाद्वेतका समर्थन करता है। हैं विस्तर अनुकल होना हुआ विशिष्टाद्वेतका समर्थन करता है। हैं विस्तर अनुकल होना हुआ विशिष्टाद्वेतके पोपक हैं। उनमें श्रीकण्टाचार्यका शैवभाष्य प्रसिद्ध है, जिसपर विश्वविख्यात पण्डित अध्यय्य दीक्षितकी 'शिवार्कमाणदीपिका' नामकी टीका है। दूसरा श्रीकर भाष्यके नामसे प्रसिद्ध है, जो दक्षिण देशके 'वीरशैव-सम्प्रदाय' नामक शैवसम्प्रदायके अनुकुल है। ये दोनो शैवभाष्य तन्त्रके अनुगामी हैं।

श्रीकण्डके दीयमाप्य (२।२।३८) में तन्त्रको वेदयन् प्रमाण माना गया है। उत्तमे लिखा है कि वेद तथा आगम (तन्त्र) के प्रामाण्यमें कोई अन्तर नहीं है, दोनों-के निर्माणकर्ता एक ही जिन्त है; इस्रालिये वेद भी शिवागम हैं, केवल हतना ही अन्तर है कि वेद केवल तीन वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैस्य) के लिये हैं और आगम सभीके लिये हैं।×

र्शशवार्कमणिदीपिका' (२,२। ३८, ४२) में तन्त्रके विषयमे अधिकारिभेदसे व्यवस्था की गयी है। जो बेदके अधिकारी हैं, उनका बेदके अनुकूल तन्त्रों में अधिकार है; तथा जो तन्त्र बेदके विरुद्ध हैं, उनमें बेदके अनुकूल अधिकारियोंका अधिकार है। साराश यह है कि बेदके अनुकूल अधवा बेदसे विरुद्ध—सभी तन्त्र मिल-भिज्ञ अधिकारियोंके लिये प्रमाण हैं। इस प्रकार अधिकारियोंके लिये प्रमाण हैं। इस प्रकार अधिकारियोंके लिये प्रमाण हैं। इस प्रकार अधिकारियोद प्रामाण्यकी स्थवस्था होनेपर किसी तन्त्रके अप्रामाण्यकी राष्ट्रा नहीं उठती। अधिकारियोंके से स्था सी स्था सीतिसे अधिकारियोंदसे तन्त्रके प्रामाण्यकी स्थवस्था की गर्या है

उपासनामें तन्त्रशास्त्रका विशेष उपयोग है, इस बातको अस्तीकार करना भ्रम है। शाक्त और शैव सम्प्रदाय तो तन्त्रके अनुवाधी हैं ही, बैणाव सम्प्रदाय भी तन्त्रके अनुगामी हैं। वैणावोका परम माननीय पाञ्चरात्र शास्त्र तन्त्रके ही अन्तर्गत है। श्रीमद्भागवतमें भी पाञ्चरात्रके अनुसार उपासना करनेका निर्देश पाया जाता है। इसिल्ये आस्तिक पुरुषोंको अपने-अपने अधिकारके अनुसार तन्त्रोंका उपयोग करना साहिये.

तन्त्रशास्त्रका प्रभाव इतना अधिक फैला है कि वैदिक तथा पौराणिक उपासनाओं में भी उसका कुछ-न-कुछ प्रमाय प्रतीत होता है। तन्त्रशास्त्रका वित्कुल परित्याग करके किसी प्रकारकी उपासना करना असम्भव है। यह कहनेमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं है।

# गृहस्थ क्या करे ?

वर्नेन तेषु गृहवानकृद्धधन्ननसूचकः। एञ्चिभिः सततं यहैर्विष्ठसाशी यजेन च ॥

गृहस्य पुरुष क्रोध और ईर्ध्याने रहित होकर व्यवहार करें। नित्य पञ्चयश करें और देवता। पितर तथा अतिधियोंको क्रोजन करानेके बाद भोजन करें।

( महा० शान्ति० २३५ । २५ )

्र कुछ दिन पूर्व श्रीसन्प्रदायसे अलग होकर रामानन्दी वैष्णवेनि स्वायुवपर रामानन्द-भाष्य प्रकट किया है। रामानुजन् भाष्यके अनुसार नारायण परमेश्वर हैं; रामानन्द-भाष्यके अनुसार रामचन्द्र परसेश्वर हैं। ये दोनों भाष्य विशिष्टाद्वेतके अनुकूल हैं। उपर्युक्त अन्यके प्रकाशित होनेके पूर्व प्राध्य तथा पाध्यास्य पण्डित-नण्डली रामानन्द-भाष्यके नामसे परिष्यत न थी। रामानन्द-भाष्यके लेकर विशिष्टाद्वेतपरक चार भाष्य समझने चाहिये

🗙 वर्ध तु वेदिश्वानमयोमेंद्रं न पश्यामः वेदोऽपि शिवागम इति व्यवशारी युक्तः, तस्य तरकर्तृशस्त्रास् । अतः शिवागमो हिविधः, इविधंकविषयः सर्वेविश्यक्षेति , उभयोरेक पद शिवः कर्ता .\*\*\*\*\* उभाविष प्रमाणभृतौ वेदागमी । ( श्रीकटामास्य २ १ २ । १८ )

इस युक्तिमे किसी-किसी तन्त्रमें म्ळेच्छॉनकका अधिकार विद्व होता है।

### कल्याण-साधन

( केखक-- श्रीस्वामी सन्तप्रसाद जी उदासीन, सम्बर )

कल्याण अर्थात मोक्षका अर्थ शास्त्रोमें 'सर्वदःखनिवृत्तिः परमानन्दप्राप्तिः किया है। मोक्षके चार अन्तरङ्ग साधन कहे हैं -विवेक, वैराम्य, पट्सम्पत्ति और नुमुसुता ।

विशेष कहते हैं। सारासारविचारको । वैराग्यका लक्षण बतनाते है, 'ब्रहालोकनणीकारो वैराम्यस्यावधिर्मतः' अर्थात ब्रह्मलोकतकके सब पदार्थीको तृणवन् जानना, यही यैराग्यकी अवधि है। पर्मम्यतिका अर्थ है--छ: सम्पत्तियाँ, उनके नाम ये है— हाम, दम, श्रद्धाः समाधान, नितिक्षा और उपरति । श्रम है प्रनको रोकना, दम इन्टियोंको सेकना, श्रद्धा वेद शास्त्र तथा सुरु और मायनोंसे पूर्ण विश्वास उखना, समाधान है -समाहित होना ( मनका सर्विधा स्थिर होना ), तिनिक्षा है शीन-उष्ण, मन्त्र-दःखादिको सह लेना और उपरित है सांसारिक पदार्थीसे उपरास होना । इस प्रदेशमपत्तिके बाद चौथा साधन है म्मुश्ना अर्थात् भोश पाने, संसारके जन्म मरण-चक्रमे छटने-की इच्छा । इन चार साथनीये ही ज्ञानद्वारा मुक्ति होती है ।

अधिकारिभेद्से शास्त्रीमें कल्याणसध्यनार्य तीर्यः, बतः, नियम, योग, निष्काम कर्म आदि अनेक साधन बताये हैं; पर सबकी सीमा इन चार साधनोमें ही जाकर समाप्त होती है। बारण ज्ञानसे ही मोक्ष होता है और ज्ञानके ये ही चार साधन हैं जो ऊपर लिखे गये।

परन्तु जन्म जनमके कुसंस्कारींसे मन मिलन हो रहा है। इस कारण इस साधनीके करनेमें मन नहीं लगता । इसलिये इसका उपाय इमारे उदासीन संध्-सम्पदायके मृनि-महात्माओं ने नाम जप बतलाया है। भगवान्के हरि, राम इत्यादि नामी-में है किसी नामका मनप्य जग करता रहे और साथ ही निष्काम कमोचरण करे अर्थात पलेच्छारहित होकर तीर्थ, बत, यज्ञ आदि द्वान कर्म करे तो इसने मन शुद्ध होता है और उपर्युक्त साधन बनते हैं और उनसे मनुष्य कल्याणको प्राप्त होता है । नाम जर अन्वण्ड होना चाहिये। उठते बैठने सब समय नाम-उचारण अंदर होता रहे ।

## गर्व न करो—काल सबको खा जाता है

बहुनीन्द्रसहस्राणि समनीतानि बासव । बलवीर्योपपन्नानि यथैवं स्वं शबीएते ॥ त्वामप्यतियलं शक देवराजं बलेत्कटम् । प्राप्ते काले महावीर्यः कालः संशमयिष्यति ॥ य इदं सर्वमादने तसाच्छक स्थिरो भव । मया त्वया च पूर्वश्च न स शक्योऽतिवर्तितुम् ॥ यामेतां प्राप्य जानीपे राज्यश्रियमनुत्तमाम् । स्थिता मर्याति तस्मिथ्यानेपा होकश्र तिप्रति ॥ स्थिता हीन्द्रसहस्रेषु तहिशिएनमेथ्यियम् । मां च लोला परित्यज्य त्वामगाद्विषुधाधिप ॥ मैयं राक पुनः कार्पीः शान्तो अवितुमहीस । त्यामध्ययंविधं ब्रात्वा क्षिप्रमन्यं गमिष्यति ॥

हे इन्छ ! जो वल और वीरतायाले थे, ऐसे तुम्हारे जैसे हजारों इन्द्र हुए और चले गये । हे इन्द्र ! इस प्रकार तृ भी चला जयमा । हे शक ' तू वड़ा बल्यान् और देवताओंका राजा है तो भी जब तेरा समय पूरा हो जायमा तब महाबली काल तुझे भी राज्यमे भ्रष्ट कर देगा। हे इन्द्र! काल सबका संहार करता है, इसल्पिये तू धीरज रख, मैं, तू या जो पहले हो गये इनमेंसे कोई भी कालका उल्हाइन नहीं कर सकता , जिस सर्वोत्तम राज्यलक्ष्मीको प्राप्त करके तुम समझते हो कि यह मेरी हो गयी है। यह तुम्हारी खुटी कल्पना है क्योंकि यह कभी एक जगह स्थिर नहीं रहती । हे देवराज ! तुझने भी अधिक श्रेष्ठ हजारों इन्हों हे पास यह राज्यलक्ष्मी रह चुकी है (और उनके पामसे यह चली गयी है) वैसे ही यह चञ्चल राज्यलक्ष्मी मुझे भी छोइकर तेरे पान आ गयी है। हे इन्द्र ! अब आगे तू ऐसा गर्व न करना अब तू कान्त हो जा, यदि उसने जान पाया कि --तू मिथ्या घमण्डी है तो वह तुझे छोड़कर चली जायगी ।

## अमिविद्या

( हेस्क-पं॰ श्रीहरिदक्तजी शास्त्री वैदानगानार्यं )

उपनिषदों में इस विद्याका वर्णन इसलिये हुआ है कि लोग पुनर्जन्मके विश्वाही वर्ने । पुनर्जन्म अनेक तरहरी सन्दिग्ध हो रहा है, बहुत-से नास्तिक इस शरीरसे भिन्न आत्माको नहीं मानते । आस्तिकों में भी मतबाहुल्य है । इस जीवको भी विभु माननेवाले बहुत से आचार्य हैं। जब आत्मा विभ है, तब इसका परलोकादिमें गमन क्या ? और वेदान्तमें भी बहुन से सिद्धान्त पाये जाते हैं, जिनसे जनमकी ही सिद्धि नहीं होती: क्योंकि विभु आत्माका जन्म और मरण कैसे हो सकता है ? जो सर्वव्यापी आत्मा है, वह अत्यन्त भव गर्भमें केले समा सकता है। फिर जब एक ही आत्मा है तो मरण अथवा जीवन सर्वथा असम्भव है, क्योंकि अनेकता रहनेपर ही जन्म-मरण हो सकता है। इसके अतिरिक्त किन्हीं श्रतियोका जात्पर्य यह है कि यह जीव ईश्वरका प्रतिविम्ब है; अप्रियासपर जो इंश्वरका प्रतिविभ्य पडता है। वहीं जीव है। अथवा जैन सूर्यका प्रतिबिम्ब अथवा आभास घटोंमें पड़े, वैसे ही ब्रह्मका आभास अन्तःकरणोंमें पड़ता है; वहीं जीव कहलाना है । इन दशन्तींस भी पूनर्जन्मकी सिद्धि नहीं होती; क्योंकि घटके फूटनेसे घटस्य बिम्ब किसी अन्य रूपको धारण कर कर्ग अन्यत्र नहीं जाता, न इस प्रतिविभवकी कोई विभिन्न सना ही होती है। जैसे पुरुपसे भिन्न छायाकी भिन्न सत्ता नहीं, दर्पणमें मुखादिकी जो छाया पड़ती है उसकी सना नुवस पृथक नहीं, अतः घट फूटनेपर सूर्य प्रतिविभ्य ज्यों का त्यों यना रहता है, तद्भन ब्रह्म-प्रतिविम्ब जो यह जीव है वह अन्तःकरणके छिन्न भिन्न होनेपर भी ज्यो का त्यों बता रहेगा, हैन कहीं जायगा - इत्यादि कारणोंने पुनर्जन्ममें छोगोको सन्देह न हो। अतः मातृभूता परमक्त्याणकारिणी श्रुति पञ्चामि वर्णनदारा पुनर्जन्मका प्रतिपादन करती है

इस प्रकार राजाने जो पाँच प्रश्न किये थे, उनका उत्तर जिम्म प्रकार है। प्रयम-यहाँसे प्रजा कहाँ जाती है, इस प्रश्नके तीन उत्तर हुए -कुछ ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मछोकको जाते हैं, द्वितीय कर्मपरायण जन चन्द्रलोकको जाते हैं, तृतीय सर्वथा जन्म मरण प्रवाहमें हुबते और उतराते रहते हैं।

दितीय प्रश्न राजाका यह है कि वहाँसे पुनः कैसे प्रजा लौट आती है। इसका उत्तर यह दिया गया है कि चन्द्रलोकने आकाशमें आकाशसे वायुमें इस्पादि। तृतीय प्रश्न यह है कि देवयान और पितृयानका मेद कहाँ होता है। इसका उत्तर यह है कि देवयानका पथ अर्थिसे आरम्म होता है और पितृयानका धूमसे; पुनः देवयानगामी सबस्वस्में जाते हैं। किन्तु पितृयानगामी उसमें नहीं।

चतुर्थ प्रश्न यह है कि ब्रह्मलोक क्यों नहीं भर जाता। इसका उत्तर यह है कि मरकर सब ही प्राणी अथवा सब ही मनुष्य ब्रह्मलोकमें ही अथवा चन्द्रलोकमे ही नहीं पहुँचते, किन्तु बहुतसे जीव मरते ही तरकाल अन्य योनियोमें प्राप्त हो जन्म लेते और मरते रहते हैं; इस हेतु वह लोक नहीं भरता।

पञ्चम प्रश्न यह है कि पाँचवीं आहुतिमें जीववाचक जल कैसे मनुष्य बन जाता है इसका उत्तर यह है कि आदित्यलोक, पर्जन्य, पृथिवी, पृरुप और स्त्री-ये पाँच अग्नि है। खीरूप अग्निमें जो आहुति दी जाती है, उससे जल पुरुपवाची हो जाता है।

कथा इस प्रकार है --

एक समय अरुपयोत्रीत्यन श्वेतकेतु नामका कोई कुमार पाद्धाल देशके अधिपति प्रवहणनामक तृपतिकी समिति (सभा) में आ पहुँचा राजा प्रवहणने निम्नलिखित पाँच प्रका उससे पूछे। वे पक्षा संह -

१ हे कुमार ! यहाँसे प्रजाएँ ऊपरको जहाँ जाती हैं, उसे क्या तू जानता है ?

कुमार-राजन् ! नहीं

२-प्रवहण ये प्रजाएँ पुनः जैसे लौट आती है, क्या तू जानता है ?

कुमग्र-नहीं ।

३ प्रवहण देवयान और पितृयान मार्गोंका वियोग स्थान जानता है !

कुमार-हे भगवन् ! मैं नहीं जानता ।

४ प्रवहण-जिस प्रकार यह लोक नहीं भर जाता, उसको त्र्जानता है!

कुमार-हे भगवन् ! मैं नहीं जानता ।

५-प्रवहण -जिस कारण पाँचवी आहुतिमें जल पुरुषवाची होता है, उसे तू जानता है !

कुमार-नहीं जानता ।

तब राजाने कहा कि विदित होता है कि 'तेरे पिताने दुझको अच्छी शिक्षा नहीं दी है।' एवमस्तु—

तथ श्रेतकेतुने अपने पिताके पास आकर कहा कि राजा प्रवहणने मझसे पाँच प्रश्न पूछ और मैं एकका भी उत्तर न दे सका। पिता पुत्रको साथ ले राजाके निकट जा पहुँचा और कहा कि मुझे आप अग्निविद्याका उपदेश दोजिये।

राजा बोला कि 'यह विद्या अवतक क्षत्रियोंको ही मालूम है, अन्य किसीको नहीं; दूसरे मृझ क्षत्रियकी शिष्यता आप ब्राह्मण होकर कैसे स्वीकार करेंगे ?' गौतमने कहा कि 'विद्या जहा कहींस मिले, ग्रह्मण कर लेनी चाहिये; अतः आजसे मै आपका शिष्य बनता हूँ, मुझे आप उपदेश दीज्यि ?'

तब राजाने वहा कि है गौतम ! यह लोक ही एक अग्नि है, सूर्य उसकी समिधा है, किरणें धूम हैं, दिन लगट हैं, चन्द्रमा अङ्गार है, नक्षत्र चिनगारियों हैं, इस अग्निमें देवगण श्रद्धाकी आहुति देते हैं, इस आहुतिमें सोमराजा उत्पन्न होता है, यहां प्रथम आहुति हैं।

हे गौतम ! पर्जन्य ( भेघ ) द्वितीय आंग्न है: उसकी बायु

ही सिमिधा है, अम्न (एक प्रकारका मेघ), धूम, वियुत् ज्वाला, वज्र अङ्कार, मेघरान्द विस्फुलिङ्ग है। इस द्वितीय अभिमें सोमराजाकी आहुति देवगण देते हैं, इसीसे वर्षा उत्पन्न होती है। यही द्वितीय आहुति है।

हे गौतम ! यह प्रियवी तृतीय अभि है; उसकी सवत्तर ही सिमधा, आकाश धूम, रात्रि ज्वाला, दिशाएँ अङ्कार और अवान्तर दिशाएँ विस्फुलिङ्ग है । इस अभिमे देवगण वर्षांकी आहुति देते हैं, उस आहुतिसे अन्न उत्पन्न होता है । यह तृतीय आहुति हुई ।

हे गीतम! यह पुरुष चतुर्थ आंग्र है। उसकी वाणी ही समिया, याण धूम, जिह्ना ज्वाला, चक्षु अङ्गार और श्रोत्र विस्फुलिङ्ग है। इस अग्निमें देवगण अनकी आहुति देते हैं, उस आहुतिसे रेतस् (वीर्य) उत्पन्न होता है। इसका ही नाम चतुर्य आहुति है।

हे गीतम ! यह स्त्रीपद्यम अग्नि है। इस अग्निमे देवगण रेतस्की आदृति देते हैं, उस आदृतिसे गर्भ उत्पन्न होता है। हे गीतम ! इस प्रकार पाँचवी आदृतिमें जल पुरुषवार्चा होता है। वह गर्भ नौ या दस मास उत्वाद्यत हो पेटमें रह मालकरूपसे उत्पन्न होता है, पुनः अपनी आयुगर सुख दुःख भीगकर मर जाता है। उसको बन्धु-बान्धव अग्निमें अला देते हैं। इस प्रकार सान्य जीवनका एक चक समाम हो जाता है। यही अग्निविद्या या प्रवामिविद्या है।

## श्रेष्ठ भागवत कौन हैं ?

योगेश्वर हरि कहते 🦫

न कामकर्मबीजानां यस्य चंतसि सम्भवः। बासुद्वैकनिलयः स वै भागवतोत्तमः॥ न यस्य स्वः पर इति वित्तेष्वातमनि वा भिदा। सर्वभूतसमः शान्तः स वै भागवतोत्तमः॥

त्रिभुवनविभवद्देतयेऽप्यकुण्डस्सृतिरजितात्मसुरादिभिर्विसृग्यात् । न चलति भगवत्पदारविन्दाङ्खनिमिषार्धमपियः स वैष्णयाप्रयः ॥

विस्त्रजीत हृदयं न यस्य साक्षाहरिरवशाभिहितोऽप्यमीयनादाः।

प्रणयरदानया धृताङ्चिपद्म स भवति भागवतप्रधान उक्तः॥ (श्रीमद्भागवत ११।२।५०,५२,५३,५५)

जिसके (चत्तमें कामना और कमोंके बीजका उदय ही नहीं होता, जिसके एकमात्र आश्रय श्रीभगवान् हैं—वह श्रेष्ठ भागवत (सत ) है। जिसकी दृष्टिमें—कारीर और धनमें अपने-परायेका भेद नहीं है; जो सब प्राणियोंके लिये सम है, द्वान्त है, वह श्रेष्ठ भागवत (सत) है। जिन्होंने अपने मन, इन्द्रियोंको वदामें नहीं कर पाया है उन देवताओंके लिये जो अभी हुँदनेका वस्तु है। भगवान्के उन चरणकमलोंसे, त्रिलोकिकी सम्यक्तिके लिये भी जो आधे क्षण या निमेपतक भी अलग नहीं होते; व निरन्तर भगवत्समरण परायण पुरुष वे श्रेष्ठ वैष्णव हैं। विवद्यतासे पुकारनेपर भी जो पापींका नाद्य करते हैं, वे भगवान् प्रेमकी सम्भीने अपने चरणकमलोंके बँच जानेके कारण स्वयं जिसके हृदयको नहीं छोड़ सकते, वह भक्त श्रेष्ठ भागवत (संत ) है।

## आत्मोन्नतिका एक साधन-विचार

( लेखक--श्रीभोगीन्द्रराय नानालाल वैद्य बॉ॰ए०, बॉ॰ टी० )

हम जैसे विचारोंका सेवन करेंगे, बैसे ही हो आयेंगे। विचार ही हमारे भविध्यका निर्माण करते हैं—ऐसा कहनेमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारा मन सर्वदा अनेकों प्रकारके संकल्प करता रहता है। ये संकल्प अच्छे भी होते हैं और बुरें भी। जिस प्रकार अच्छा भोजन शरीरके लिये लाभकारी होता है, उसी प्रकार अच्छा विचार मनके उपर अच्छी छाप डालता है। सास्यिक और बंलवान् विचार हमारे मनको अलैकिक शान्ति, धैर्य, बल और हल्की जातिके विचार हमें निर्वल बना देते हैं। राल्प बाल्डो ट्राइन नामका एक विचारक लिखता है —

'It is a great law of our being that we become like those things we contemplate. If we contemplate those that are true and noble and elevating, we grow in the likeness of these.'

that a the word s a seeking page (1

इसना तात्पर्य यह निकलता है कि हमारा भविष्य किसी अटट्य सत्ताके हायमें नहीं है, कोई बाह्य संयोग भी हमारे भविष्यके प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। बल्कि अपने बुरे या भले भविष्यके लिये हम स्वयं ही जवाबदार हैं—अपना उड़ार या नादा हमारे अपने ही हाथमें है। इसल्यि बाहरके मंगोग या दूसरे लोगोंको दोच देना यह बड़ी भारी मूल है। भगवान श्रीकृष्ण गीतामें स्पष्ट कहते हैं

> उद्धरेदात्मनारमानं नारमानमवसादयेत् । आरमेव शारमनो बन्धुरारमैव रिपुरात्मनः ॥ (गीता ६.५)

'अपना बन्धु आप ही है और आप ही अपना शत्रु है। अतः अपनी अधोगति न करके उद्धार ही करना चाहिये।'

इससे स्पष्ट समझ सकते हैं कि आत्मोत्कर्षकी इच्छा-बालेको अपने विचारीका हर पड़ी ध्यान रखना चाहिये। अपने हृदयमें समुद्रकी तरङ्गोंके समान बार-बार उछलते रहनेवाले विचारोंके जगर पूरा अङ्कुश रखनेकी आवश्यकता है। शुद्र विचारोंको निकाल देना—यह उनका पहला कर्तव्य है। मन तो वंदरके समान है, उसे कावूमें रखनेके लिये सर्वदा प्रयक्ष करना पड़ता है। इसके लिये विशेष अभ्यासकी आवश्यकता है—ऐमे उन्नत विचारोका सेयन करनेकी आवश्यकता है, जो हमें उत्कर्षके मार्गमें ले जायँ। सक्षेपमें हम विचारोंके गुलाम न बनें, इसके लिये उनके अपर हमारा प्रशुख होना आवश्यक है।

वैसे विचार तभी हो सकते हैं जय कि हमारा मन
नीरोग, गुढ और तेजस्वी हो। अतः पहले उसे वैसा बनानेके लिये प्रयत्न करना चाहिये। प्रथम तो हारीरको स्वस्थ
रखना आवश्यक है; क्योंकि 'हारीरमार्थ खलु धर्मसाधनम्'धर्मका प्रथम साधन दारीर ही है। खस्थ हारीरके विना स्वस्थ
मन भी नहीं हो सकता। फिर मनको स्वस्थ रखनेके लिये उसे
सुक्षचिकर खुराक देना आवश्यक है। इसके लिये उसे अच्छेअच्छे प्रन्थ पढनेको देने चाहिये। सद्धन्योंका स्वाध्याय
यह एक प्रकारका सत्सङ्ग है। उनमें संत पुरुषोंके वचनामृतपर
ही दृष्टि पहनी है। सत्सङ्गका माहान्य सभी जानते है।
नित्य निरन्तर साधुपुष्पोंके सत्तर्गमें आनेसे सद्धिचारोंको
उत्तेजना मिलती है श्रीतुल्सीदासजी महाराज कहते हैं—
बिन् सतस्य बिवेश न होई। रामकृषा विन् म्हण्य न सोई॥
सत संगत मृद मगल मृत्य। सोड फल सिर्ध सब साधन पूजा।
सठ मृत्यहि सत संगति पाई। पास परस कुशत सुराई॥

प्राचीन भारतमें मन्दिन चौराहे और नदोतिरापर होते रहनेवाली कथा-चार्ता एवं भजन-कर्तिनका मुख्य उद्देश्य यही था कि उन्हें सुननेवालीके मानसिक विचारोंकी स्तृष्टि शुद्ध और पवित्र बने । ऐसे अवस्रोंपर बार-बार उपस्थित होने एवं कीर्तनादि उत्सवोंमें भाग लेनेसे अच्छे विचार करनेकी आदत पड़ती है और वैमी आदत पड़ जानेसे मनुष्यके मनका स्वभाव ही ऐसा हो जाता है कि उसे तरह-तरहके सत्सङ्कके विना चैन ही नहीं पड़ता।

मनको पवित्र और शुद्ध बनानेमें प्रार्थना बड़ा काम करती है रामकुपाके विना तो कोई भी वस्तु सुलभ नहीं है। अतः इस भगवत्-कृषाकी प्राप्तिके लिये अनन्यस्थित्तसे परम
कृषाल परमात्माकी प्रार्थना करना -यह समीका परम
आवस्यक कर्तव्य है। इसमें चूक करना बड़ा पाप है। जो
ईस्वरीय सत्ता हमारी रात-दिन रक्षा कर रही है, जो
कठिनाईके समय हमारी बहुत-सी आवस्यकलाओंकी पूर्ति
करती है, उसे भूल जाना-ऐसे परम कृपाल प्रभुको विसार
देना--यह नो कृतझता ही है। प्रभुको याद रखना-यही
सचा धन है और उन्हें भूल जाना--यही पूरा दुःख है
प्रार्थनाके द्वारा प्रमुके प्रति हद विश्वास होता है और मनको
एक अनिर्वचनीय शान्तिका अनुभव होता है। विपरीत
प्रसङ्गोमें भी वह एक अनुत स्वास्प्यको रक्षा कर सकता
है। प्रार्थना हमारे मनको स्काटिक समान निर्मल कर देती
है। इस दिव्य अलौकिक मानसिक बलके तामने दुष्ट
विचार लाचार होकर अपने आप ही विसक जाते हैं।

पुनः पुनः एक ही विचार करनेसे वह मनका एक अङ्ग बन जाता है ऋषि मनि निरन्तर ओकारका जय करते थे, स्सेऽहम्। मन्त्रका जप करते थे अथवा 'अह अह्मास्मिं' मन्त्रका जप करते थे अथवा 'अह अह्मास्मिं' मन्त्रका जप करते थे। इसमें भी एक ही सिद्धान्त समाया हुआ या कि अनुष्य जैमा ल्यान करता है, वैसा ही वह बन जाता है। 'मै शुद्र हूँ, अशक्त हूँ, पापी हूँ एसा विचार करनेसे मनुष्य निश्चय ही शुद्र, अशक्त और पापी बन जाता है। इसी प्रकार 'मैं निष्पाप हूँ,' ऐसा चिन्तन करनेसे हम निष्पाप बन सकते हैं। प्रकाशका ध्यान करोगे तो नुम प्रकाश ही बन जाओगे, पुष्यका चिन्तन करोगे तो नुम प्रकाश ही बन जाओगे। पुष्यका चिन्तन हो। जानेकी इच्छाका संबन करों तो तुम अवस्य पुष्ट्योत्तम हो। ही

जाओगे । तुम्हारी जैसी भावना होगी वैसी ही सिद्धि होगी स्वामी रामतीर्य उच्च प्रकारकी भावनाके सेवनका समर्थन करते हुए सबसे अपने आत्मदेवके प्रति इस प्रकार सम्बोधन करनेके लिये कहते हैं—'ओ राजाधिराज ! सम्पूर्ण हारीरोंके केन्द्रमें स्थित मेरे आत्मदेव! सम्बिदानन्द सम्बाद्ध ! अनन्त सत्ताधीश ! आह्मविदातम्द तत्त्वस्त्र ! ओ प्रियतम ! तुम अज्ञानावरणके स्वप्नमें दासत्व स्वीकार न करो ! उठो, जागो और अपनी परम सत्ताका अनुभव करो । तुम ईश्वर हो, तुम ईश्वर हो, तुम ईश्वर हो, तुम ईश्वर हो, और कुछ नही ।'

अन्तमे कहना यह है कि अपने उत्कर्षशाधनकी इच्छा रखनेवालेको प्रभुके ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिये । श्रद्धाके विना किसी भी प्रकारके संकल्पकी सिद्धि होना सम्मव नहीं है । विश्वासपूर्वक मानो कि यह जगन्नियन्ता इसे द्यम मार्गपर ही ले जा रहा है। यह इमारे जीवनपथकी अवश्य ही प्रकाश देगा। यह हमारा हितचिन्तक है । उसकी अनन्य भावसे शरण लो और जो हृदयको दुर्वल बनावें, उन अद्र विचारीको मनसे निकालका सर्वदा शुभका ही चिन्तन करो । विश्वासपूर्वक प्रणवका अम्बण्ड जप करो । रात दिन राम नाम रटो - मनको किसी शुभ आलम्बनमे एकाव करो , बुछ समय एकान्तमे निकालो । इससे स्वय ही ग्रुच विचारीकी स्फूर्ति होगी . ऐसे उन्नत सजीव और तेजस्वी विन्तार स्वय ही उत्कर्षकी ओर ले जायँगे । तेजीमय प्रभन माँगो कि वे तुम्हारी अद्भिका तेजस्वी करें। निश्चय मानी कि तुम श्रेष्ठ होनेके लिये ही रचे गये हो और अपना उन्नत भविष्य तुम्हें स्वयं ही बनाना है ।

# महान यशको कौन प्राप्त होते हैं ?

अन्च्यमानास्तु पुनस्ते मन्यन्तु महाजनात् । गुणवत्तरमारमानं स्वेन मानेन दर्षिताः ॥ अग्रुवन्कस्यविन्निन्दामारमपूजामवर्णयन् । विपश्चित् गुणसम्पन्नः प्राप्नोत्येव महद्यक्षः ॥

'अनिमानवरा अपनेको महान् गुणी माननेवालोंको यदि कोई उपदेश देता है तो भी वे अपने मनमै गर्व कर महात्मा पुरुषोंसे भी अपनेको विशेष गुणी मानते हैं, वे अपनेको भले ही इस प्रकार माना करें परन्तु जो किसीकी निन्दा तथा आत्मख्याद्या नहीं करता और विद्या तथा गुणोंसे सम्पन्न होता है, वह पुरुष स्वयं महान् यदा प्राप्त करता है।'

#### साधन-पथ

( लेखक--श्रीकिन्द्रजी ब्रह्मचारी )

'साधन सिद्धि राम-पग नेह् ।'

आजकलका वातावरण कुछ ऐसा हो रहा है कि प्रत्येक व्यासीच्छ्यासमें बाह्याभ्यन्तर प्रकृतियों में राग-देपादिके सहस्रों द्वित परमाणुओंका क्षण क्षणमें विनिमय होता रहता है। धनतम तमोमय असंख्य परमाणुओंके सञ्चयसे प्रकृतिमें स्थूलता इंढ हो गयी है। जगन्यतिमें विश्वास नहीं, जगनसे अयकाश नहीं; परलोकमें निष्ठा नहीं, गुरू वेद-वाक्योंकी प्रतिष्ठा नहीं । वृत्ति बहिर्मुखी हो गयी है । इस मुख्यतः बाह्य जगतमें ही विचरण करते हैं, भावनाओंका आधार वही हो गया है । ऐसी स्थितिमें परमार्थ साधनका प्रश्न कितना महत्त्वास्पद हो सकता है, यह स्पष्ट है। उस पुण्य पीठसे, जहां आसन लगाकर वास्तविक साधनाराधन होता है और जो सिद्धियोका केन्द्र है, इस पृथक हो गये हैं। उसीका नाम हृदय है। नंतनताके स्थलतामें आयद हो जानेसे उनका (हृदपरा) बहुन कुछ हाम हो गया है -उसकी शक्तियां अत्यधिक श्रीण हो गयी हैं और वह निर्जीव-सा हो गया है । अद्भादया दाक्षिण्यादि मद्गण तिरोहित हो गये हैं वास्तविकताका स्थान कृत्रिमताने ले लिया है और अनुभृतिका कोरी कल्पना और तर्कनाने । सास्त्रिक हृदयके साग देवी सम्पत्तिका अत्यन्त हास है और आसरी सम्पत्तिके साथ नामनी बुद्धिका विकास । इमीसे आध्यात्मिक साधनका पय बहुत ही दुर्गम और बाधित हो गया है। हृदय हमारा आवास नहीं रह गया, प्रत्युत स्थूल बुद्धि । एक तो हम साधनपथार आरूढ ही नहीं होते अथवा हो पाते, और यदि आरूट हुए भी तो थोड़ी ही दूर चलकर रह जाते हैं अथवा लीट आते हैं। यदि बीचमें नहीं अटक जाते हैं तो उसे ही गन्तव्य सा मानकर रह जाते हैं और अपनेमें पूर्णताका अनुभव करने लगते हैं। इमको पता भी नहीं चलता कि इम कहाँ हैं, किधर भटक गये हैं। इम अपने भीतर टिक नहीं पाते । यदि इमारी कुछ धार्मिक भावना हुई और यदि कुछ साधनका क्रम चला, तो उसकी चरितार्थता स्थूल जगत्में ही होती है।

साधनका वही अधिकारी होता है, जिसके हृदयमें पूर्वसे कोई साध्य और लक्ष्य विद्यमान होता है। उसकी प्राप्ति

अथवा संयोगकी चाह ही साधन पथपर अमसर करती है। हृद्य जिसकी आराधना करता है। उसीके लिये साधना भी की जाती है। जिस दर्जेकी चाह होती है, उसी कोटिकी साधना भी , ऐसा साधक ही साधन करता है और वही इप्रकी सिद्धि भी उपलब्ध करता है। कठिनाइयाँ आली हैं। परन्त वे गाधक नहीं होतीं; उनसे ध्येयमें उसकी उत्कण्टा और मी अधिक बढ़ती है। वह उन्हें अनायास झेल लेता है । जो किसी इष्ट अथवा प्रेयका आराधक है, वही वास्तविक साधक है । उसके साधनमें जीवन होता है, श्री होती है, सौन्दर्य होता है। उसमें इतना आकर्षण होता है कि दूसरे भी उसके अनुकरणके लिये उत्सुक होते हैं। वैसा करना वे पसद करते हैं। ये हृदय देशके माधक हैं। पर-न् जो वैसे नहीं है, वे बुद्धिके क्षेत्रमें अपने लिये उपयुक्त साधनका अन्वेषण करते हैं । और, पूर्व संस्कृति और प्रकृति-के अनुसार किसी साधमपर उनका मन टिक जाता है। कोई साधक उसी साधन-पथका अनुसरण करता है, जिसपर वह कभी कुछ चला हुआ अथवा जिसके निकट पहुँचा हुआ होता है। इसी प्रकार कोई आगधक ( उपासक ) भी उसी इष्टका बरण करता है, जिसमें कभी उसकी श्रद्धा हुई होती है। यह रुचि और निष्ठा पूर्वसंस्कारार्जित होती है अनायास ही उस दिशाको जाता है। जिथर कभी जा चुका है। नाना प्रकारके साधन विभिन्न अधिकारियोहीके लिये हैं।

प्रत्येक साथक और आराधकका सबसे पहला कर्तव्य अपने ध्येय और लक्ष्यका निश्चय करना होता है। सब्बे साधक और आराधक सावधानता और संलग्नतापूर्वक ऐसा करते हैं और वे ही साधनमें प्रवृत्त होते हैं। सब्बे साधक और जिज्ञामुको ईश्वरीय प्रेरणांसे सब्दुरु मी मिल जाते हैं और वह ठीक सस्तेपर आ जाता है और टिकाने लग जाता है। जिन्हें लक्ष्य और ध्येपका निश्चय नहीं, उन्हें अवस्य ही मटकना और अटकना पड़ता है। जिसका गन्तव्य ही निर्धारित नहीं, वह कहाँ जायगा ! सक्कस्य और प्रतिज्ञाकी इटतासे ही साधनमें टटता आती है। अन्तर्मुखी वृत्तिकी ध्येयमें एकतानता ही, जिसे संतोंकी भाषामें सुरति कहते हैं, वह पथ है जो लक्ष्यतक पहुँचाता है। ध्येयकी ओर देखते हुए गुरूपदिष्ट मार्गते सावधानतापूर्वक ( पूर्ण मनीयोगते ) चले जानेहीसे अभीष्टकी सिद्धि होती है। शारीरिक स्वास्थ्य-के साथ मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहनेहीसे साधन बन पडता है। यक्ताहार विहारसे शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहता है और वैराग्य अथवा निःस्पृहतासे मानसिक स्वास्थ्य । मानसिक नैरुज्य उसीसे प्राप्त होता है। राग द्वेषमूलक वैषम्यके रहते काई सर्वथा समताकी भूमिकापर प्रतिष्ठितः परमार्थका अधिकारी नहीं हो सकता । परमार्थसाधकके लिये मानसिक प्रीटा और अतिसार बड़े धातक रोग हैं। मानसिक प्रीहा जय-तय सर मीतर-ही-भीतर खा जाती है, जिससे अन्तः-करण विल्कुल निःमस्य हो जाता है। वह साधनको अपना आहार और ठोकको विहार स्थल बनाती है। वह मानसिक ष्ट्रीहा आत्मश्लाघा है । मानसिक आंतसार भी शक्ति मञ्जय नहीं होने देता । कुण्डलिनीके यत्किञ्चित स्फरणसे जब प्रजा विकसित होने लगती है, तब तत्त्व विचार-का ऋम चलता है । चेतनताकी किरणोंसे नाना भाव विचार झड़ते रहते हैं। उन्हें यदि योगी पचा जाता है, तो वे विचार आचार ( चरित ) में परिणत होकर सद्गुण उत्पन्न करते हैं । जब विचार आचारके आशयमें भरकर ऊपर आ जाता है। तब बद्दमचार ( काब्य प्रणयन। प्रवचन। कीर्तन ) का रूप धारण करता है । इससे जगनुका कल्याण होता है, जिज्ञासुओंको प्रकाश मिलता है। यदि इसके पूर्व आरम्भमें ही तन्त्व विचार प्रचारका आकार प्रहण करते हैं। ना साधकके दितकी हानि होती है और दूसरोका भी उतना कत्याण नहीं होता जितना होना चाहिये । क्योंकि परिपाक न होनेसे उन विचारोंमे प्रभाव कम रहता है , पूर्ण परिपाक होनेस उनकी खल्प मात्रा भी उपयोगिनी होती है, -उनमें शक्ति हाती है। जीवन होता है । पूर्ण परिपाक आत्मप्रकाशमें हाता है। समयके पूर्व विचारीका प्रचारके क्षेत्रमें जाना ही मार्नासक अतिसार है । निःसत्त्वता एवं अगाम्भीयंसे ही वह कुरोग उत्पन्न होता है । आत्मालोचन तथा आत्म-सशोधनपूर्वक आत्मोजितिकी भावना सतत बनी रहने<del>से</del> माधक इन व्याधियोंसे बच जाता है । साधनका परिपाक होनेपर जब साधक अन्दर्जगत्में प्रवेश करता है, तब उसके पारमार्थिक पथको प्रकाशित करनेके लिये परमात्माकी ओरसे प्रकाशकी किरणें उसे मिलती हैं। यदि वह बाह्य जगतमें उनका अपयोग करता है और दृत्ति धीरे-धीरे बहिर्मुखी हो जानी है तो भीतर अन्धकारका अधिकार होने लगता है

और पयभ्रष्ट होनेकी आशङ्का उपस्थित हो जाती है। अन-तक प्रकाशके उद्गम-स्थलमें नहीं पहुँच जाते, जबतक आत्मज्योतिसे भरकर अन्तःकरण तद्भूप नहीं हो जाता और अनात्मभावना नष्ट नहीं हो जाती अथवा जबतक परमित्रयतम पुरुषोत्तमका पूर्ण परिचय प्राप्त नहीं हो जाता, तबतक तमम् और ज्योतिका द्वन्द्व चला ही करता है। अतः स्थिति कोमल अथवा शङ्कनीय ही रहती है।

साधकका वास्तविक साधना केत्र अन्तर्जगत् है। उसके लिये (वास्तविक साधना के लिये ) अन्तर्मुख होना बहुत आवश्यक है (प्रत्याहार विना धारणा नहीं बनती और धारणा विना ध्यानकी सिद्धि नहीं होती ) , बाह्यसे कान सञ्जय करनेवाले चन्नु और ओत्रका पूर्ण संयम और निरोध जवतक नहीं होता, तबतक हृदय देशमें प्रवेदा भी नहीं होता और जवतक हृदय देशमें प्रवेदा भी नहीं होता भी नहीं होता । तबतक साधन भी नहीं बनता और सिद्धि अथवा सफलता भी नहीं होती । किशी महायुद्धने कहा है

चडम बन्दो, गोश बन्दो रुव बबन्द । गर न यावी सिर्टे नकु बरमा बबन्द ॥

अर्थात् नेत्र, श्रीत्र और वाक्को यन्द करो, रोका यदि इसपर भी सत्यका रहस्य न अवगत हो, तो भुझे हुँसा । पहले लोग तीन हिस्सा भीतर रहते थे और एक हिस्सा बाहर । फिर आधा बाहर, आधा भौतर । बाद तीन हिस्सा बाहर, एक हिस्सा भीतर और अब प्रायः सम्पूर्ण अशोंमें बाहर ही रहते हैं। सम्प्रति हृदयका अत्यधिक हास हो जानेस श्रद्धाका ही तिरोभाव हो गया । ऋछ है भी तो अधिकाराम राजसी तामसी, जो लण्डशः चलती है और खण्डन खण्डमे ही इचि रखर्ता है । सास्विकी श्रद्धा तो अन्यन्त दुर्लभ हो उही है. जो परमार्थका साधन करती है। धर्म और प्रेम दोनोंही-की आधार-भूमि सत्व है। प्रेमके (अथवा सुख द: खके) लक्षण अत्र आदि भी सत्त्वहीके क्षेत्रमें समुदित होते हैं, इसीलिये वे सान्विक भाव कहलाते हैं और श्रद्धा एवं धृत्रि आदि धार्मिक शक्तियाँ भी वहीं उत्पन्न होती हैं । श्लान्ति और शान्ति-जैसे दिव्य गुणोंका भी वही उद्गम है। सन्ध-स्पता ही म्बस्पता है। सत्त्वगत होनेहीको किसी विषयमें 'लगना' कहते हैं । ज्ञानका साधन यद्यपि बुद्धि-वृत्तिसे होता है, तथापि उसका सम्पादन और निदिष्यासन सत्त्वहीसे होता है। उसकी स्थिरता और सार्थकता उसीके आश्रवसे होती

है । ग्रुड शानका और ग्रुड प्रेमका समदय ग्रुड अन्तःकरणमें ही होता है। गुद्ध तत्त्वके प्रकाश और विकासके लिये शुद्ध सत्त्वकी स्थिति नितान्त आवश्यक है । क्योंकि उसके विना मर्वात्मीयताके रूपमें आत्माकी व्यापकताका अनुभव नहीं होता । राग द्वेष दम्भके पथसे परिच्छिन्नताकी ऐसी गहर कन्दरामें ले जाकर डाल देते हैं, जहाँ आत्माके प्रकाशकी किरणें बिल्कुल नहीं पहुँचती । द्वेषके दुर्गम पर्वत और रागके सधन बन आत्मदेवसे इतना प्रथक कर देते हैं कि च्यापकताके लिये अवकाश ही नहीं रह जाता । नेदबुद्धि जितनी पुष्ट होगी, न्यापकता और उदारता उतनी ही बाधित होगी यह निश्चित ही है। प्रेमका भाव ही आत्मीयता उत्पन्न करता है और द्रोपका परकीयता । जिनका हादय आक्रीड (विहार बन ) होता है, जो आत्मज्योतिकी प्रमन्न कौमुदीसे सुरम्य उसके एकान्त प्रान्तमें प्रियके सरस साहचर्य-में रहते हैं अथवा उसके दिव्य भावते भावित होते हैं। उनका न्दक्षण ही कुछ विलक्षण होता है । वे लोगोंसे मिलना, बोलना कम पसन्द करते हैं। बाह्य जगत्तसे ये अन्वते हैं। कीन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन क्या करता है, क्या नहीं करता इधर उनकी दृष्टि ही नहीं ! कल्याण उनका स्वरूप, उपकार उनका चरितः करुणा उनकी चेद्राः प्रसन्नता जनकी मुद्रा और शान्ति उनकी छटा होती है—

### वदनं प्रसादसदनं सदयं हृदयं सुधामुची बाचः । करणं परोपकरणं येषां केषां न ते बन्धाः॥

अस्तु, परमार्थ साधनके िल्ये अन्तःकरण मशोधन प्रथम वस्तु है। यदि भगवान्को रिझाना है, यदि उन्हें अनुकृल करना है तो उनके अनुकृल होना भी चाहिये। उसके लिये उनकी प्रिय वस्तु साधुताका अपनेमें (अपने स्वभावमें) सञ्चय करना सर्वया सापेक्ष एवं अनिवार्य है, देंग-बुद्धिके पुष्ट होनेसे परदोपदर्शन और क्रोध अनायास उत्पन्न होते हैं, जो कलह विग्रहके कारण बनते हैं। दोष- होनेसे योप ही दोप दिखलायी देते हैं और गुण-दिष्ट होनेसे योप ही दोप दिखलायी देते हैं और गुण-दिष्ट होनेसे योप ही दोप दिखलायी देते हैं और गुण-दिष्ट होनेसे योप ही न्याप दियलायी देते हैं और ग्रेम प्रेम। प्रभाव अन्तःकरण अथवा मनोहत्तिका ही पहला है। श्रिगुणातीत सिचदानन्दतत्त्व परमात्माके दर्शनके लिये दृष्टि और वृत्तिका गुणातीतताकी मर्यादातक पवित्र होना भी सर्वया आवश्यक है—

नयन औँ जिमन माँजि चेतिऐ चिदानंदयन राम । अश्व हस्स-दीरय नहिं होवै, ऐसी कसिथ लगाम॥ (अगवटी मञ्जुकेरी देवी)

वर्तमान काल होकिक और पार होकिक अथवा पारमार्थिक-हर एक विभागमें सजनता और सत्यात्रताकी बड़ी मार्मिक अपेक्षा कर रहा है। अतः उसकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट होना सर्वाधिक बाध्छनीय है। एक संतद्द्रदय एकान्तमें रहकर भी अपनी सिद्ध-समुदार सन्द्रावनाओं से बह लोक-कल्याण कर सकता है, जो सामान्यजन कितने ही व्याख्यानों-से भी नहीं कर सकते।

अन्तःकाण-विशुद्धि ही सक्तर साधना सार । अहै त्योंहि एकाग्रता योग-तरव समुद्रार ॥ (२)

साधन अनेक हैं-अधिकारके अनुसार, शक्ति और र्याचिके भदसे । कोई कुछ परम्द करता है और कोई कुछ । ओ जिसे पसन्द करता और चाहता **है**, उसके लिये वही अच्छा 'रुचीनां वैचित्र्यादः """ ।' 'जा कर मन रम जाहि सनः '''' ''।।' जिसमें मनुष्यकी स्वभावतः अभिरुचि होती है, चाहे वह प्रेय (इप् ) हो अथवा श्रेय (साधन ), उभीमें उसके चित्तकी एकाग्रता होती है और जिसमें चित्तकी एकाप्रता होती है, उसीमें अन्तःकरणकी तल्लीनता होती है और जहाँ तल्लीनता होती है, वहीं सुख-सन्तोपकी प्राप्त होती है । तत्त्व सत्त्वके तलस्यलमें है—अन्तःकरणकी गहराईमे है । तल्हीनता अथवा पूर्ण सुरतिसे ही उसका अपरोक्षानुमय होता है। परन्त रुचिके साथ एक जात विचारणीय होती है, वह है इक्तिका प्रथ्न । इसीको अधिकार भी कहते हैं । अभिर्हाच इक्तिसे ही मार्थक होती है। और यह मानो हुई बात है कि कलियुगी जीवोंको शक्ति श्लीण होती है। जो प्रत्यक्ष है। अस्त, चाहे जिसका जो साधन और साध्य हो, उसमें वह निष्ठा युक्त होता हुआ भी सर्वमुखभ स्वय अन्दब्रह्म अन्दर्नाद रामनाम का अवलम्यन ले सकता है— उसका एकान्त जप-योग कर सकता है । जितने आस्तिक वेदानिष्ठ राजन होंगे, उन्हें शहद-बाद अभिमत ही होगा । जो सन्दबादी हैं, उनकी श्रद्धा भगवन्नाममें भी हो सकती है-चाइ वे फिसी सम्प्रदायके हों। भिन्न भिन्न भारणाओं और भावनाओं के क्षेत्रोंमें उत्पन्न हुए भी कितने सन रामनामसे ऋतार्थ हुए हैं। कारण यह कि जहाँ आत्मा है, वहीं राम अथवा जो आत्मा है, वही राम एव जो ज्योति है, वही ध्यमि और जो ध्यमि है, वही ध्योति— ध्यमेरन्तर्गतं ज्योतिः ज्योतिष्रोऽन्तर्गतो ध्यमिः।' ध्यमि और ज्योतिकी तरह नाद विन्दुका भी धनिष्ठ सम्बन्ध है और वही रामनाम है। आत्मा ही वह केन्द्र है, जिसके धमुण्डवल समतल खलमें सभी मतींके सत एकत्र होकर एक स्वरसे रामनामका अखण्डनण्डलाकार मधुरालाप ( अजपा जप ) करते हैं। अतः जो अध्यात्मपथके पथिक और हृदयदेशके यात्री हैं, उन्हें मगवन्तामका आश्रयण, उसका एकान्त जप—ऐसा जप जिसका हृदय अभिमानी हो—करना ऐसा साधन है, जो सभी साधनाओं और निष्ठाओंको बल देता है, जिससे भक्ति, जान, वैराग्य, योग—सत्र सिद्ध होते हैं, जो निर्मुणसगुण—उभय ब्रह्मरूपोंका साक्षी और स्वय स्थका साध्य है। अगुन सस्पुन बिन्न नाम मुसालो । उसम प्रकोषक चतुर दुमानी ।।

गाम नाम अवसंब बिनु परमारथ की आस । नुकसी बारिद बुँद गहि चाहन चडन अकास ॥

यह अवस्य लक्ष्यमें रखनेकी बात है कि वाककमसे जिसका आरम्म वैखरीने होता है, चलनेहीने सुगमताने ठीक टिकाने पहुँचते हैं—माता सरस्वती बड़ी सरलतासे मध्यमा की उस सुरम्य सुख पुद्ध कड़में पहुँचा देती है, जिसे शाब्दिक अपनी परिमाणमें स्पोट कहते हैं, जहाँसे शब्द स्कृटित होते हैं, जहाँ गमनामके नाद विष्टु चिति और हादिनीके साथ हिल मिलकर खेलते रहते हैं। तास्पर्य यह कि बाड्यागंने अजग और दिव्य नाद (स्वय शब्दब्रह्म-स्वरूप गुणातीत अनाहत) उभयकी सिद्धि होती है।

स्तन अन्द प्रामाण्यतः 'जिन्दु' ब'क पय गम्य । झन्द्र-मद्धा गमिति ध्वनि-ध्यान भारणा रस्य ॥ बन्दी गम, बन्दि ध्यय हैं, बन्दी श्रेय, बन्दि प्रेय । गम नाम पंपाय ही 'बिन्दु' प्राण-प्रिय पेय ॥

यद्या आजकल सद्गुरु बहुत दुर्लभ हो गयं हैं और उनसे भी दुर्लभ उनकी पहचान हो गयी है, तथापि यदि भगवत्कृषा और भाग्यसे ऐसा सुयोग लग जाय और कोई रामके प्यारे मिल जायें, तो उनकी दारणमें प्राप्त हो उनके निर्देशसे ही भजन करना श्रेयस्कर है— 'कि सालिक बेखबर न बुबद के राहा-रस्मे मिल्रलहा ।'

क्योंकि गुंठ मार्ग और केन्द्रोंके सब भेद जानता है। सचे साधक (भरावान्के लिये भरावान्के रास्तेपर वलनेवाले) को, जब उनकी सहायताका ठीक मुहुर्त्त आ जाता है, (ईश्वर अन्तिम अनिष्ठकारक क्षणमें ही अचिन्त्य रीतिसे सहायता करते हैं) तब भगवान् किसी सहुरुसे अवस्य मिला देते हैं। यह सङ्घटन भगवान् स्वयं अपने जगहुरुरुपसे करते हैं—

जिमं पिय तुम अपनाते हा। अपने मिलनेकी राहरुमें आप हिस्तलाते हो॥

जबतक ऐसा न हो, कोई सहुर न मिलें, तबतक भगवान्के भरोसे पूर्ववर्ती स्तौंके अनुमवींसे लाम उठाते हुए सावधानतापूर्वक रास्तेपर चलना चाहिये और अपनेको अमुके सामने सब्बा साधक और आराधक सिद्ध कर देना चाहिये | फिर तो वे सँमाल ही लेंगे | अपने कर्तव्यपालनमं वे बड़े सजग रहते हैं 'बड़ी साहियीमें नाथ, बड़े सावधान हो।' कोई उनके लिये दो पग आगे बहता है, तो वे चार पग आगे अहनर उने अपनाते हैं—

राति प्रांति स्वारथ परमारथ । को उन राम सम जान जथारथ ॥

हाँ, अवस्य जान छेना चाहिये कि सम्रे गुरु एक मृदीर्ध कालके बाद मिछते हैं, जब भगवान्के मिलनेका मङ्गलमय समय समीप आता है---

> रम्भे बायद कि याग्न आयद बकनाग । है दीलत सरमद हमा कसमा न टेहन्द ।

अर्थात् इस बातके लिये एक मुदीर्घ जीवनकी अपेक्षा है कि वह प्रियतम सरवा गोदमें आये । ऐ सरमद, यह सम्पत्ति सबको नहीं मिलती ।

तुद गोविन्दका मिलना उतना किंटन नहीं, जितना किंटन उनके लिये हृदयमें छवी चाहका होना है। सबी चाहमें एक अनुत आकर्षण होता है, जिसके सूक्ष्म शक्ति सन्तु वहाँतक खिचे हुए होते हैं जहाँ जिसकी चाह होती है, वह होता है। सबी चाह या लगन स्वयं प्रध्यदर्शनका काम करती है। वह रास्ता साफ करती हुई उधर ही खींच के जाती है, जिधर वह गयी हुई होती है। सचाईका रास्ता इतना प्रशस्त, विश्वस्त, सुधटित और सुव्यवस्थित अंतएव अमय होता है कि उससे कोई भटक ही नहीं सकता। जहाँ, कोई भटकेगा, वहाँ भी वहीं है। वह उठाकर ठिकाने ला देगा—'कस न दीदम कि गुम शुद अज रहेरासां—किसीको सचाईके रास्तेस गुमराह होते नहीं देखा

अतः आन्तरिक साधनकी और विदेश लक्ष्य रखना

उचित है। उसीके बननेसे सर बनता है। अन्तःकरणको ऐसा साधना चाहिये कि वह निश्छल और निरहङ्कार हो, जिससे उसमें भगवानके लिये सबी चाह उत्पन्न हो सके—

निर्मेर मानसिक आवास ।

मिन्न भाव बुहारि फेंकहु स्वच्छ करहु देवास ।

खींचि नसंत मदिहे मार्रा, मदन उन्तरा रास ॥

छरस, नवरस, पंचरस महँ बहै एक बतास ।

कहित 'कटीं' मठ सैंबारह करहिं जेहि हिर बास ॥

## परमोत्कृष्ट साधन

### मायत्री

( लखक--पण्डतपवर श्रीदारकाप्रसाद की चतुर्वेदी ।

इसारे-जैसे जीवातमाओंको इहलोक और परलोक दोनों लोकोंमें मुख एवं शानित प्रदान करनेवाला यदि कोई परमोन्हृष्ट साधन है तो वह एकमात्र वेदमाता गायत्रीकी स्वेतीभावेन आराधना ही है. अनेक जन्म धारण करके अनेकों योनियोंमें भटकनेके बाद तब कहीं भगवत्कृपा अथवा उत्कृष्ट कर्मोंके पळलपमें इस जीवको मानव शरीर मिलता है। मानव योनिम भी ब्राह्मण होना महान् पुण्यकर्मोंका फल है। किर ब्राह्मण होकर जिसने वेदमाता गायत्रीका अनुप्रह सम्पादन कर लिया, उसको तो किसी बातकी कर्मा ही नहीं रह जाती।

यद्यपि वेदादि शास्त्रोंमे ऐसे अनेक मन्त्र हैं जिनका भाषन करके दिजयर्ग स्व प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है: तथापि वेदमाता गायत्रीकी महिमा सबसे अधिक है। शीनकीय ऋष्विधानमें तो यहाँतक कहा गया है -

> प्रथमं लक्षयावत्रीं सप्तब्धाहृतिसम्पुटास् । ततः सर्वेर्वेदमन्त्रैः सर्वसिद्धिः विन्दृति ॥

अर्थात् सम व्याह्मतियोंसे सम्पुटित गायत्री मनत्रका एक लक्ष जप किये विना कोई भी वेदमन्त्र सिद्धिपद नहीं हो सकता ! इससे स्पष्ट होता है कि गायत्री-मन्त्र वैदिक साहित्यके खजानेकी मानो कुंजी है । जिसने गायत्री मन्त्रको साथ लिया, उसने मानो उभय लोकोंको अपने वश्में कर लिया ।

शुक्राचार्य युद्धमें मारे गये दानवीको जिस मृतसञ्जीवन मन्त्रके प्रभावसे जीवित कर देते थे, वह भी गायत्रीप्रधान मन्त्र ही है। जिन ब्रह्माख्ये तीनों लोक यर्रा जाते थे, उसमें भी गायत्री-मन्त्रकी ही प्रधानता है। विश्वामित्रजीके समस्त अख्य-शब्जोंको विपाल करनेवाला विषष्ठजीका ब्रह्मदण्ड गायत्री मन्त्रात्मक ही था। गायत्रीकी आराधनासे ही विश्वामित्रजीने न केवल ब्राह्मणत्व ही प्राप्त किया था, बल्क उनमें नवीन सृष्टि रचनेकी शक्ति भी उत्पन्न हो गयी थी। इस प्रकार कितने उदाहरण दिये जायें। ब्राह्मणके लिये तो गायत्री कामधेनुरूपा है जो ब्राह्मण ऐसे महामहिम गायत्री-मन्त्रका महत्त्व न समझकर उसकी साधनासे विमुख रहता है, उसका ब्राह्मणके धर जनम लेमा व्यर्ग है।

प्राचीन कालके उदाहरणोपर ही नहीं, बल्कि आधुनिक कालकी घटनाओंपर ही यदि ध्यान दिया जाय तो भी गायत्री मनत्रका अनुपम प्रभाव मूर्तिमान होकर प्रत्यक्ष दीखने लगता है। श्रीज्ञानेश्वरजीको गायत्री-मन्त्रसे जो लाम हुआ था, वह प्रसिद्ध ही है। स्वामी दयान-दको इतना प्रसिद्ध करनेवाला गायत्री-मन्त्र ही है। इमारी जानकारीमें एक दो नहीं, बीसियो ऐसे ब्राह्मण हैं, जिन्होंने आजन्म गायत्रीको छोड़ अन्य किसी उपायका अवलम्ब नहीं लिया और जो इस लोक और परलोक दोनोंमे सुखी रहे। 'हिन्दी प्रदीप' पत्रके सम्मादक स्वर्गीय पण्डित बालकृष्णजी मह गायत्री-

मदको अर्थ्यहे अप:मै उतारो और मदनको अप:से उर्ध्वर्म चढ़ाओं ।

मन्त्रके ही बलपर निर्मय होकर सिंहकी तरह दहाइते थे।
मृत पुरुषोंकी बात छोड़िये, महामना पण्डित मदनमोहनजी
मालबीयको देखिये; उनका हिंदूविश्वविद्यालय वेदमाता
गायत्रीकी आराधनाका ही जीता-जागता फल है। जो कार्य
पहले असम्मव सा देख पड़ता था, वही गायती-मन्त्रके
आश्रय ग्रहणसे अन्यन्त सरल हो गया। इस प्रकार मृतजीवित अन्य अनेक महापुरुषोंके नाम गिनाये जा सकते हैं,
जिन्हे गायत्री-मन्त्रकी आराधनासे अपार लाम हुआ है।

इतना ही नहीं, ब्राह्मण-जाति और गायत्री-मन्त्रका कुछ ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध है कि कितने ही सब्बे ब्राह्मणेंको तो गायत्री मन्त्रके आराधनसे आजन्म बिद्धत रहनेपर भी अन्तकालमें अपने-आप उसका समरण हो आता है। उदाहरणके तौरपर देशपर अपनेको न्यौद्धावर कर देनेबाले म्बर्गीय राष्ट्रभक्त पण्डित मोतीलालजी नेहरूको लीजिये। वे जीयनभर दूसरे बाताबरणमें रहे, परन्तु शरीर छोड़ते समय पूर्वसंस्कारवश उन्हें गायत्री-मन्त्रका समरण हो आया! इस प्रकारकी घटनाएँ ब्राह्मण-जाति और गायत्री मन्त्रके अविच्लेख सम्बन्धकी परिचायक नहीं तो और क्या है!

इन पंक्तियों के लेखक के जीवनका आराध्य मन्त्र तो गायकी मन्त्र ही है । जब मैं अपने जीवनकी विषम किनाइयों और उनसे अनायास पार हो जाने के इतिहासपर हिंद्रगत करता हूँ, तब गायकी मन्त्र के अगणित उपकार प्रत्यक्ष हो जाते हैं और उसके प्रति मेरी निष्ठा यत्यरो नाम्ति हो जाती है । वारेन हेस्टिंग्ज नामक पुस्तक लिखने के उपलब्धमें तत्कालीन प्रान्तीय सरकारकी ओरसे मुझे जो पुरस्कार मिला, उसे प्रायः सभी हिन्दी साहित्यानुरागी जानते हैं। उस समय आजीविकाहीन होकर कभी गृहस्थी के

भारसे दब जानेके कारण मैं जिस मानिसक अशान्तिका शिकार हुआ था, उसे मैं ही जानता हूँ । परन्तु वेदमाता गायतीने वैसे गादे समयमें भी अपना करावलम्ब देकर मुक्को शोक सगरसे हँसते खेलते पार लगाया । मेरे जीवनमें गायती माताके ऐसे अनेक उपकार हैं, जिनका स्मरण करके दृदय गहर हो जाता है । सच पूछिये तो एकमात्र गायती माताकी कृपासे ही मैंने आजतक विविध विषम परिस्थितियों मे पहकर भी सानन्द जीवन वितासा है । उन्होंके भरोसे मैं आज भी चैनकी वंशी बजा रहा हूँ । अस्तु,

वेदमाता गायत्रीका ब्राह्मणमात्रपर वात्सस्य स्नेह है; फिर भी कितने खेदकी बात है कि आजकलके अधिकाश ब्राह्मण गायत्री माताकी साधना तो अलग रही, उनका समरण भी नहीं करते. फलतः वे इस जले पेटके लिये ब्राह्मणेतरों के द्वारपर मारे मारे फिरते हैं। मैं यह दावेके साथ कह सकता हूँ कि यदि अवसे भी ब्राह्मण जाति सचेत हो जाय और गायत्री माताकी आराधना करने लगे तो फिर वह पहलेकी तरह शक्तिशालिनी हो सकती है। एक मात्र इसी सर्वोत्तृष्ट माधनसे कोई भी ब्राह्मण अपने लिये उन्य लोक बना सकता है। भला, जो वेदमाता गायत्री आयु, पृथ्विती, उच्य और इन सबसे बटकर ब्रह्मवर्चस देनेवाली है, वह क्या कभी विसारनेकी वस्तु है ! मैं नित्य सम्ब्योपासन के समय विसर्जन करते हुए वेदमाता गायत्रीने यह प्रार्थना किया करता हूँ —

स्तुतो मथा वस्दा वेदमातः प्रचीदयन्तीः पवने द्विजाता। आयुः पृथिव्यां द्विणं ब्रह्मवर्चमं महां दश्वा प्रजातुं श्रह्मलोकम्॥



## बह्मवेत्ता मुनि कौन है ?

वाचो वंगं मनसः कोधवेगं विधित्सावेगसुदरोपस्थवेगम् । पतान्वेगान्यो विषद्वेदुदीणींस्नं मन्येऽहं ब्राह्मणं वै सुनिं च ॥

जो पुरुष वाणीके वेसको, मन हे वेसको, कोचके वेसको, काम करनेकी इच्छाके वेसको, उदरको वेसको और उपस्थके वेसको रोकता है, उसको में अझवेत्ता मुनि समझता हूँ।

(महा० शान्ति० २९९ । १४)

## कल्याण

## तुलमीदामको माधना



कबहुँक अंब अवसर पाइ।

कि कि अंग ! अग्रमर पार् भेरिको स्वीय द्याइबी, दीन सब अँगहीन, र्छ नाम है भेर उद्दर ए विनय कबहुँक अंब ! अवसर पाइ । द्याइबी, कछु करुन-कथा चलाइ 🔢 अँगहीन, छीन मर्लान अधी अघाइ । उदर एक प्रभु-दामी-दाम कहाइ ॥ 祭さえななななななななななな 数をならななななななななななる पृक्षिंह 'मो है कीन' कहिबी नाम दमा जनाइ । विगरिऔ मुनत राम कृपालुके मेरी वान जाइ 📙 जगजनि जनकी किये जानकी वचन महाइ । तुरुसीद्**।**स भव तव नाथ-गुन-गन गाइ 🗓 तुल**र्सादास**र्जा

entricipitation in the second

सार अंग ७८

### सहज-साधन

् लेखन -धाबदरीहाम ने महाराज व नधम्यो, उदारतभूषण

इस समय ससारमे जीवोका जीवन बहुत थोड़ा रह गया है। उन्हें न तो पूर्ण आयु ही मिलती है और न वे पूर्ण सुख-सम्पत्ति और स्वाधीनताका ही उपभोग कर पाते हैं बीचहीमें कालके वर्शाभृत हो जाते हैं। ऐसे अल्पाबी जीवोंके कल्याणके लिये यदि कोई सहज साधन बता दिया जाय तो उनका महान उपकार हो सकता है। इसी बातको लक्ष्यमें रखकर हमारे गुरुदेव परमण् वयाद वोधाराज ब्रह्मनिष्ठ श्री११०८ श्रीवनराजजी महाराजने हमें जो सहुपदेश दिया था, उसे ही कल्याणके पाठकोंके समक्ष उपस्थित करके हम आशा करते है कि इस सहज साधनके द्वारा वे अपना और अपने इष्ट सिशोका कल्याण कर सकेंग । अस्तु,

पृज्य गुरुवयने कहा या कि जो कार्य स्वामाधिक हो- जो मुखमे और अपनी अखण्ड प्रमन्नतासे हो सके, वही प्सहन होता है । उस सहज माबनसे मत्पृष्टप परमान्माका साञ्चान्कार कर सकते हैं तथा अपने अज्ञानको नए करके सारे जगत्का मला कर भकते हैं। अतः इस स्वत्य जीवनमें मनुष्यमात्रको इस सहज माधनका अभ्यास करना चाहियं , इस साधनको रुमझनेके लिये पहले तीन शब्दोंकी परिभाषा समझ लेनी चाहिये, क्योंकि इन्हें समझे विना सहज साधनका अभ्यास हो नहीं सकता। वे तीन शब्द ये हैं भ्रम, अविद्या या माया और अहङ्कार (१) जो वस्तु वास्तवमे है नहीं, किन्तु दिखायी देती है। उसे भ्रम कहते हैं-- जैसे मरम्यलमे जल या सीपीमें चादी आदि। ( ~ ) जो वस्तु वास्तवमे है नहीं, किन्तु उत्पन्न हो जाती है उसका नाम अविद्या या माया है जेसे घर, गाईनि धोती इत्यादि । घर वास्तवमे का*ई* स्वतन्त्र वस्तु नहीं है, पञ्चभृतोंकी सम्प्रिविशेष ही धर अन जानी है। इसी प्रकार काष्ठ और लोहके समृह्यिदोपका नाम गाड़ी है, तथा सूत ही घोती बन जाता है , ( २ ) भी नामकी कोई बस्तु न होनेपर नी भी की प्रतीति होती है। इसीका नाम अहङ्कार है। मैं शरीरादि नहीं हूँ, पिर भी मैं अमुक अर्थात बदरीटाम हूं एमी बुन्ति होती है इस ही अहङ्कार कहत हैं। इस प्रकार इन तीन अध्दोका अर्थ हुदयङ्गम हो जानेपर मन्ध्यका सहज साधनका अधिकार प्राप्त है। इस अधिकारके प्राप्त हुए बिना इसमे सफलता नहीं मिलती

जिन भारपवानोंको यह ससार भ्रमवन् जान पहला है और जा कुछ होने या जननेवाले पदार्थ है वे ये सर अविद्या या माया है - ऐसा निश्चय होता है तथा मैं, तृ, यह, वह ये सब अहङ्कारके ही खेल दिखायी देते हैं, वे पुरुष या खी ही इस सहज साधनके सब्बे अधिकारी हैं, ऐसे अधिकारियों को ही इससे सबी सिद्धि मिल सकती है - पर्पादिकी निर्वास तो इसके समरणमानसे हो जाती है।

मनुष्य क्या, प्राणिमात्रके भीतर प्रणवकी स्वाभाविक ध्वनि हो रही है वह सुगमतासे सुनी जा सकती है आग वहीं प्रसन्नतासे उसका ध्यान हो सकता है। अतः स्वाभाविक होने के कारण यह प्रणवध्यान ही सहत्र साधन है हर के अभ्यासन मनुष्य परमात्माका साक्षात्कार कर जीवस्तृत हा सकता है जनम नारायण हो सकता है। अतः प्रणवध्यान किस प्रकार किया जाता है इन प्रश्लोका सन्नेपम उसर देकर कर्न्याणकामियोको सहज साधनका सुगम प्रय बताय जाता है प्रणव परमात्माका नाम है जनम्य वाचक प्रणव (योग स्व १) - ) नामीन नामका नद नहीं होता। अनः भगवन्नामस्मरण और भगवन्न-त्यान ये दोना समान रूपमें जीवका कत्याण करनेम समर्थ है प्रणवश्यानके विषयों सर्वहितीयणी नगवनी श्रीत कहती है—

प्रणवी धनुः शरो झाग्मा ब्रह्म तहस्यमुख्यने । अक्षमनेन वेद्वब्ये शरवत्तन्मयो भवेत ।

( ±qπ =4 ο · · ×

ध्यणय धनुष है। भोषाधिक आत्मा याण है और अअर अझ उसका उक्ष्य कहा जाता है। अतः अझस्यम्प उध्यका भाष्यवानीने वेषन करना चाहिने और वाणके समान तस्मय अर्था। अझमय हो जाना चाहिये

अधिकादा लाग ओकारको ही प्रणय समझते हैं, परन्तु इन टोनोंसे एक मूक्ष्म अन्तर हैं। प्रणयध्यनि केवल चिन्तृत्वको रोककर ही सुनी जा सकती है और 'ॐ' उसका सौणरूपम उचारण करना है। इस प्रकार 'ॐ' प्रणयका ही स्थूल रूप है। यह ओकार ी त्रियणीयक संगुण अहा है। इसका वाच्य अक्षरब्रह्म निर्मुण और विसु है। अही आर और पर बहा है। यह सम्पूर्ण विश्व ओंकार ही है। अ—यह अक्षर ही सब जुड़ है। भूत, भविष्य और वर्तमान जो कुछ है, सब भ ही है। जिसको अंक कहा गया है और स्वय भ यह सब बड़ा ही है। अहा परमास्मा या भगवान कुछ्ण कोई परोक्ष यस्तु नहीं हैं। अन्तःकरणमें विराजमान यह आस्मा ही बहा है और वही ओंकार है।

इस ऑकारमें अ, उ, म ये तीन वर्ण है . इनसे क्रमशः समिष्टिमें विराद , दिरण्यमर्भ या समान्या तथा ईश्वर और व्यक्तिमें विश्व, तेजस एवं प्राज्ञका यहण होता है। जिस परमान्माने ससारकी उत्पत्ति, स्थित और नाश होते हैं उसीका नाम अया प्रणव के इसके भ्यानकी विधि नीचे टिर्म्बा जाती है

प्रवादकात 'दिस समय तथ कि में जगा हुआ हूं मेरी जामन् अवस्था है, में स्थृत भोगोंका भोतन हूं और व्यक्ति विवडाण्डमें रहनेंसे मेरे शरीरका नहीं, चेननका नाम 'विश्व' है तथा समक्षिमें वही 'विराट्' कहा जाता है। यही ओंकारकी अ मात्रा है और यही अग्रात अरस्थाका अस्मिमानी विश्वासा है'' — इस प्रकार अन्वा उच्चारण करते हुए प्राय: १० मिनट स्मरण करना चाहिये।

प्रित्तस्य समय में स्वप्न टेन्वता हूँ उस समय भेरी स्वप्नावस्था होती है, तब में सक्स विपर्गेका भोका होता हूँ और व्यष्टि पिण्डाण्डमें रहनेसे मेरे दारीरका नहीं, चेतनका नाम प्रेन्सर होता है तथा समष्टिमें वहीं पहिरण्यामी कहा जाता है। यही ओकारकी दूसरी माता उ है और यही स्वप्नावस्थाका अभिमानी सूत्रात्मा है? — इस प्रकार अल्का उचारण करते हुए प्रायः पर मिनटतक चिन्तन करें।

''जिस समय में सो जाता हूँ उम समय मेरी सुपृताबस्था होती है। तब में बीजस्यस सबका भोना होता हूँ और व्यित्र विष्डाण्डमें रहनेसे मेरे दारीरका नहीं, चेतनका नाम प्राज' होता है तथा समष्टिमे बही 'ईश्वर' कहा जाता है। यही श्रीकारकी तीसरी मात्रा माहै और यही सुपृतिका अभिमानी कारणात्मा है। यह सबका ईश्वर, सर्वज्ञ और सर्वान्तर्यामी है तथा सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्ति और लयका स्थान होनेसे सबका कारण है'' इस प्रकार अन्का उद्यारण करते हुए प्रायः २५ मिनटनक चिन्तन करना चाहिये

अन्तमें ''अब मैं समाधिन्य हूँ। यह मेरी तुर्यावस्था है। इसके सम्बन्धमें विद्वान् लोग ऐसा मानते हैं कि न यह अन्तः प्रज्ञानधन है। न प्रण्ञ है, न प्रमानधन है। न प्रण्ञ है और न अप्रण्ञ अन्तर्याहेश्व है, न प्रण्ञानधन है। न प्रण्ञ है और न अप्रण्ञ है यह अहए, अध्यवहार्य, अग्राह्म, अल्क्षण, अन्विन्त्य, अल्यपदेश्य, एकात्मप्रत्ययगर, प्रपञ्चका उपद्यम, द्यान्त, शिक्ष और अद्वतम्प है। यही में हूँ और व्यष्टि पिण्डाण्डकी उपाधिसे मेरा ही नाम 'आत्मा' और समष्टि अझा"डकी उपाधिसे मेरा ही नाम 'अत्मात्मा' है। यह तुर्यावस्थाका अभिमानी साक्षी चतनात्मा ही माक्षात् ज्ञानने योग्य है'' इस प्रकार ऑकारका चिन्तन करन हुए जितनी देरतक बाह्म शृत्ति न हो, तवतक लगातार भ्यान करना रहे। यही प्रणवश्यानकी सक्षिप्त विधि है।

इस प्रणवन्यानमें न तो किसी प्रकारका झारीरिक कष्ट ही है और न पेसेका खर्च ही । केवल सिद्ध या स्वस्तिक आसनसे अध्या जिएसे भी मुख्यपूर्वक अधिक देरतक बैठा जा सके, बैठ जाय इस प्रकार प्रातः, मध्याह्न और साय तीनों कालोंसे अभ्याम करे । ऐसा करनेसे ब्रह्मतेजकी प्राप्ति होकर जीव निष्पाप हो जाता है तथा उसे परमात्माका साक्षात्कार हो जाता है । ऑकार मन्त्रराज है, इसीसे इसका मर्सर्वकर्मारम्भे विनियोगः'—समस्त कमोंके आरम्भमे विनियोग किया जाता है जिसका सब कार्योके आरम्भमे सङ्कल्प हो, उमीको सहज या स्वामाविक समझना चाहिये । अतः प्रणवन्यान ही सहज-साधन है आर यह सबके लिये उपयोगी एव परम पावन है।

अतएव इस सर्वाययोगी साधनका हमें अहर्निश अभ्याम करना चाहिये। इससे हमारा, हमारे समाजका और हमारे देशका परम कन्याण होकर विश्वभरका श्रेय हो सकता है . यही सोचकर हमारे पृष्यपाद ऋषि महर्षि और आचारोंने भी सन्याकी दर्शावध क्रियाओं में सबसे पहले ध्रणवश्यान' यानी यह सहज साधन ही रखा है, क्योंकि इसका आवालब्रद्ध सभी सुगमताने अभ्यास कर सकते हैं।



## सर्वोच साधनके लिये एक बात

( लेखक-- पं० खामी श्रीपराङ्कशाचार्यजी शास्त्री )

संसारमे जब हम विवेचनात्मक दृष्टि डालते हैं तो यह बात स्पष्ट दिखायी देती है कि प्रत्येक प्राणीकी प्रवृत्ति दृष्ट-प्राप्ति और अनिष्टिनवृत्तिकी ओर ही है। सबकी यही चेष्टा रहती है कि हमें सब प्रकारके अभीष्ट सुख प्राप्त होते रहें और अवाल्छनीय दुःख हमारे पास न फटकने पायें। परन्तु यह इष्ट्रपामि और अनिष्टिनवृत्ति केवल मनोरयमानसे मिद्ध नहीं हो सकती, इसके लिये विकाय उद्योगकी आवश्यकता है—

'उद्यमेन हि सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोर्थः ।'

अतः जो इन्हें पानेके लिये उत्सुक हैं। उन्हें इनके अनुरूप उद्योग करना होगा 1

किसी भी अर्थकी सिद्धिके लिये शाखोंने दो प्रकारके उपाय बताये हैं -- हुए और अहुए । पहले प्राणी हुए उपायका आश्रय लेता है: जब उसे उससे नफलता नहीं मिलती तो वह अहुए उपायके द्वारा अपना मनोरय सिद्ध करनेकी सेष्टा करता है। लोकमे यह बात स्पष्ट देखी जाती है कि जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसके हुए मिल्र पहले उसकी विभिन्न वैद्य डाक्टरोंसे चिकित्सा कराने हैं अथवा जल बायुके परिवर्तनके द्वारा उसके स्वास्थ्यलामके लिये प्रयत्न करते हैं। ये सब रोगनिवृत्तिके हुए उपाय है। जब इनसे सफलता नहीं मिलती नो शतकहर व्यक्तियहर मृत्युक्तय, शतचण्डी, नृतिह, सुदर्शन एव हयप्रीव आदि मन्त्रोंके जब अथवा तुर्गाक्षश्चातीर रामायण एवं भागवत आदि प्रन्योंके पारायण और दान-पृष्यादिके द्वारा उसकी व्याधिनवृत्तिकी सेष्टा करते हैं। ये सब अष्ट उपाय हैं।

एंसारमे दुःस्व इतने अधिक हैं कि उनकी ठीक ठीक संख्या करना प्रायः असम्भय है। उन सबको हमारे पृज्य महर्षियोंने आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक— तीन विभागोंमे विभक्त कर दिया है। इन तीन वर्गोंमे ही ससारके सारे दुःख आ जाते हैं। इसीसे इंश्वर कृष्णने सास्यकारिकाके आरम्भमें 'दुःखत्रयाभिधाताजिजनासा तदप-धातके हेतां' कहकर त्रिविध दुःखींकी निश्चत्तिके साधनकी जिल्लासामें ही सर्वदुःखनिज्ञत्तिकी जिल्लासका समावेश कर दिया है। जपर जो कुछ कहा गया है, उससे यह स्पष्ट ही है कि दृष्ट साधनकी अपेक्षा अदृष्ट साधन विशेष बलवान हैं। उन अदृष्ट साधनोंमें भी किसी न-किसी देवताके मन्त्र या स्तात्रके जप या पाठका ही प्राधान्य रहता है। शाखोंमें दृश्लोंके त्रिराशीकरणकी भाँति सात्त्रिक, राजन और तामस भेदसे देवताओंका भी त्रिराशीकरण किया गया है। इसीसे विभिन्न अधिकारी अपनी-अपनी प्रवृत्तिके अनुसार भिन्न-भिन्न देवताओंका अर्चन-पूजन करते हैं गीतामें श्रीभगवान कहते हैं—-

यजन्ते सास्त्रिका देवान् यक्षरक्षांयि राजसाः । प्रेनान् भूतरुणांश्चान्ये यजन्ते नाससा जनाः॥

इस स्रोकमे यह बताया गया है कि मास्यिक प्रकृतिके प्रकृष देवताओंका, राजम प्रकृतिके पुरुष यक्ष राक्षमोका और तामसी लोग प्रेत एवं भूतगणका पृजन करते हैं। किन्तु देवता भी मास्विकादि भेदसे कई प्रकृष्य होते हैं, जिनका स्राधक लोग अपनी लीकिक या अलीकिक कामनाओंकी पूर्ति और अनेकों धृद्र दुःखोंकी निवृत्तिके लिये पृजन करते हैं किन्तु मर्बदुःखोंन्सी निवृत्तिके लिये पृजन करते हैं किन्तु मर्बदुःखोंन्सी निवृत्तिके लिये पृजन करते हैं किन्तु मर्बदुःखान्धिन्तपूर्वक परमानन्ददापिनी मृक्ति ग्राप्ति तो विश्वद्धसत्त्वमय श्रीमन्नारायणकी उपासनासे ही प्राप्त होती है—'हरिस्मृतिः सर्वविषद्विमोक्षणमः' इस विषयमे श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत आदि प्रन्थाम अनेको प्रमाण उत्पृत किये जा सकते हैं। अतः—

अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः । तीवेण भक्तियोगेन यजेन पुरुषं परम्॥

'निष्काम हो, सकाम हो अथवा मोक्तकी कामनावाला हो, उदारबुद्धि साधकको तीवतर मक्तियोगके द्वारा परमपुरुष श्रीमारायणकी ही उपालना करनी चाहिये। उनकी कृषा होनेपर मक्तको मोग मोक्ष कुछ भी दुर्लम नहीं रहता।

यद्यपि भगयान् श्रीनारायणकं अनेकों नाम और मन्त्र हैं तथा वे सभी भक्तकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं, तथापि उनके अष्टाक्षर मन्त्रका शास्त्रोमें बहा महत्त्व है। इसीसे कहा है---भने वेदाच पर शास्त्र न मन्त्रोऽष्टाक्षरास्परः'- वेदमे बदकर कोई शास्त्र नहीं हे और अप्राक्षर मन्त्रसे बदकर कोई मन्त्र नहीं है। श्रुति कहती है—'ॐ नमो नारा-यणायेति मन्त्रोपासको वैकुण्डं स्वन गमिष्यति 'ॐ नमो नारायणाय' इस मन्त्रकी उपायना करनेवाला वैकुण्डले|कको जायगा ।' अनुसमृतिमें कहा है—

> किं तस्य बहु भिर्मन्त्रः किं तस्य बहु भिर्जपैः । नमो नारायणायेति सन्त्रः सर्वोर्थसाधकः॥

'भक्तको अनेको मन्त्र और अनेको ज्योंसे क्या प्रयोजन है ? 'ॐ नमी नारायणाय' यह मन्त्र ही सम्पूर्ण अयोंकी मिक्रि करनेवाला है ।' इस मन्त्रको चतुर्वेदसार भी कहते हैं-

> चतुर्णं वेदानां हृद्यमिद्माकृष्यं विधिना चतुर्भिर्यद्वर्णेः समबदि तु नागयण इति । तदेतद्वायन्तो वयमनिज्ञमारमानमधुना पुनीमो जानीमो न हरिपरिनोषाय किर्माण ॥

अर्थान् विधाताने चारे वेदोंके हृदय (सार )को निकाल-कर चार वर्णोंसे 'नारायण' इस मन्त्रको रचा है । अतः हम अहर्निश हमका कीर्तन करते हुए अपनेको पवित्र करते हैं, इसके निवा श्रीहरिको प्रसन्न करनेका कोई और साधन नहीं जानते यह मन्त्र साधकको क्या क्या द सकता है, इस विपन्नो एक अग्रह कहा है

> गृहलीकिकमैश्वर्यं स्वर्गाशं पारलीकिकम् । कैशवर्यं भगवननं च मन्त्रोऽयं साध्यिष्यात् ॥

प्यह मन्त्र एहिक ऐद्दर्य, स्वर्गलोक, वैद्युण्ठलोक, कैयल्य और स्वय श्रीनगवानकी मी प्राप्ति करा देता है ,!

इस प्रकार यर्थाप यह मन्त्र सब प्रकार कल्याणकारी और अत्यन्त महिमान्यित है तथापि विधिविशेषसे अनुष्ठान करनपर ही इसका यथायन फल मिल सकता है। यह ठीक है कि किमी भी प्रकार भोजन करनेते भूख मिट सकती है, किन्तु यदि उसके साथ स्थान, काल और वातावरणकी अनुकुलना भी हो तो उसका एक विशेष लाभ होता है। इसी प्रकार मन्त्रजपके लिये भी अधिकारी और विधिविशेषकी बड़ी आवस्यकता है। नहीं तो कभी कभी उसका विपरीत पाल भी हो सकता है।

मन्त्रानुष्टानमं सबसे पहले गुरुके उपदेशकी आवश्यकता होती है। सद्गुरुका उपदेश मिले बिना कोई भी विद्या सफल नहीं होती —'न प्रसीदिति वै विद्या बिना सदुपदेशतः।' अतिन भी 'तिहिजानार्थे म गुरुमेवाभिगच्छेन्तमित्पाणिः ओत्रिय ब्रहानिष्टम्' ऐसा कहकर चित्राधरणके लिये पहले ओत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरुकी शाणमे जानेका ही विधान किया है। किन्तु गुरु कैसा होना चाहिये? इस विध्यमें आजकल बहुत अज्ञान है। शास्त्रों में गुरुके जो नक्षण यताये हैं। उनका इस श्लोकमें संग्रह किया गया है

सिद्धं सरसम्प्रदाये स्थिरधियसन्तर्धं श्रोत्त्रियं ब्रह्मनिष्ठं सन्वस्थं सन्यवाचं समयनियनया साधृकृत्या समेतम् । दम्भास्यादिसुक्तं जितविषयगणं दीर्धवन्धुं दयान्तुं स्कालिन्ये शासितारं समरहितयरं देशिकं भूष्णुरीपरेत ॥

अर्थात् कत्याणकामी पुरुषको ऐसे गुरुकी लोब करनी चाहिये जो सर्थसधनोंमे पारङ्कत, सत्तस्प्रदायमें दीक्षित, स्थिरबृद्धि, निष्पाप, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, सन्त्यगुणमे स्थित, सत्यवक्ता, समयानुकृष्ठ सम्बुद्धत्तिसे सम्पन्न, दम्भ और असूर्यादि दोणोंसे रहित, जितेन्त्रिय, परम सुद्धदः, द्याछ, शिष्यका पतन होनेपर उसका शासन करनेवाला और जोवें। के हितमें तत्पर रहनेवाला हो।

ऐसे सद्गुरुका सम्बन्ध होनेपर ही शिष्य साधन-मार्गर्मे अग्ररूर हो सकता है। गुरुक्तपाके विना तो श्रीहरिका भो अनुग्रह नहीं होता, जैसे कि कमलको विकसित करनेवाला सूर्य ही जलसे अलग होनेपर उसे मुखा डालता है -

भाशयणोऽपि विक्कृतिं याति ग्रोः प्रच्युतस्य दुर्श्वद्धेः । क्कमलं जलादपेतं शोषयति स्विनं पोषयति ॥

अतः जो उपर्युक्त लक्षणींसे सम्पन्न और सम्प्रदाय-परम्परागत नारायण मन्त्रके उपासक हों, उन सदगुरमें दीखा लेकर इन मन्त्रका अनुपान करना चाहिये ! मन्त्रसिद्धिके लिये पुरश्चरणकर्ताको मन्त्रके पटल, पद्धित, पीठ-पृजा, कवच और सहस्रनाम ये पाँच अङ्ग भी अवस्य जानने चाहिये ! ये पाच अङ्ग सभी देव देवियोंके मन्त्रोंमें होते हैं ! इनके सिवा मन्त्रके सृत्रि, देवता, छन्द, योग और दस प्रकारके न्यासों-का ज्ञान भी होना बहुत आवस्यक है । अपने गुरुदेवने इन सब मन्त्रोप वारोका उपदेश ले मार्गशीर्ष गुक्का द्वादशीको नियमपूर्वक इस मन्त्रका जप आरम्भ करे । प्रत्येक दिन बीस सहस्र मन्त्र जप करना चाहिये । इस प्रकार चालीस दिनमें आठ लाख जप करके फिर गुद्धतापूर्वक प्रसन्न मनसे दशांश हवन करे तथा उसके दशाशसे तर्पण, तर्पणके दशाशसे मार्जन करे और उसका दशांश ब्राह्मणभोजन करावे ।

इस प्रकार जब साधक पद्धाङ्गादि प्रथम साधन और इवनादि उत्तर साधनोंके सहित विधिवत् पुरश्वरण कर ले तो फिर उसे यह देखना चाहिये कि मन्त्र सिद्ध हुआ या नहीं। इस मन्त्रकी सिद्धि होनेपर साधकको ये चिद्ध दिखायी देते हैं -स्वप्नमें श्रीवासुदेव, संकर्षण, प्रयुद्ध और अनिरुद्ध, इनमें से किन्हीं एकके अथवा सबके दर्शन होना । किसी भगवद-बतार या देवविशेषके दर्शन होना । वेदोच्चारण करत हए विद्वान् आहरण या सिद्ध पुरुषोंके दर्शन होना अथवा उनका आशीर्वाद मिलना । पृष्य-पालान्यित वृक्षीपर चढना हरे भरे बाग और खेतोंको देखना छत्र, चामर और बाहनादिका दर्शन या प्राप्त होना राजा, राजपद्मी, राजपुरोहितः राजमन्त्री, मेधाच्छन्न गगनमण्डल अथवा दृष्टि होती देखना। जाप्रदवस्थामे सनमें अपूर्व प्रसन्नता, शान्ति, सन्तोप और उत्साह होना तथा सासारिक प्रलोभनासे अकस्मान वैराग्य हो जाना इत्यादि । इन लक्षणोको देखकर जब निश्चय हो जाय कि हमारा इष्ट मन्त्र सिद्ध हो गया तो साधक इसका किसी भी लैकिक या पारलेकिक कामनाकी सिद्धिके लिये प्रयोग कर सकता है, अथवा इसीके द्वारा कमशः अर्थ धर्म काम-मोक्ष सभी पुरुषार्थोंकी साधना कर सकता है। इस मन्त्रके द्वारा यदि शान्ति-कार्य सम्पादन करना हो तो स्वस्तिक मण्डलमेऽ पौष्टिक काय करना हो तो भट्टक मण्डलमें तथा अन्य अमीष्ट

कायोकी सिद्धिके लिये चकाच्या मण्डलमें मन्त्रदेवकी आराधना करे।

इस प्रकार इस मन्त्रने ऐहिक और आमृष्मिक सभी प्रकारकी कामनाएँ सिद्ध हो सकती है। यदापि लौकिक कामनाओंकी पूर्ति तो अन्यान्य मन्त्रींसे भी हो जाती है। परन्त निःश्रेयसरूप मोक्षदानमें तो जैसी शक्ति इस मन्त्रमें है वैसी बहुत ही योड़े मन्त्रोंमे है । इसकी अपूर्व शक्तियोंके विषयमें अनेको प्रमाण दि। जा सकते हैं , मन्त्रके द्वारा सब प्रकारकी भिद्धियाँ प्राप्त हो सकती है, यह बात योगाचार्य महर्षि पतञ्जलिने भी स्वीकार की है 'जन्मीपधिमनत्रतपःसमाधिकाः सिद्धयः' ( यो० सू० ४ - १ ) इस सूत्रमं जन्म, ओपधि, तप और तमाधिके तमान मन्त्रको भी विद्वियोकी प्राप्तिका एक साधन बताया है। अतः इसका चिरकालतक नियमानसार अनुवान किया जाय तो इससे अणिमादि निद्धियोंकी प्राप्ति भी कठिन नहीं है इसके द्वारा रोगादिकी निक्तिमें तो म्बय इमारा हो पर्याप्त अनुभव है। हमें पूर्ण विश्वास है कि इसके द्वारा कठिन से कठिन रोग भी बहुत शीघ शान्त हो सकता है

> अच्युतानन्द्रशोविन्द्नामस्मरणभेषज्ञत् । नस्यन्ति सकला रोगाः सन्यं सन्यं बहान्यहम् ॥

## एक जिज्ञासुके प्रश्नोत्तर

हैसक -रायमाहेब अञ्चल्लाह(नज' व फणा )

प्रश्न-हमे क्या करना चाहिये ? कोई कहते हैं कि तुम प्राणायाम करो; कोई बतलाते हैं कि सब पुछ ईश्वरपर छोड़ दो; कोई उपदेश देते हैं कि इस जगत्का प्रपञ्च दुःखमय और स्वप्नवन् है, इससे उपगम हो जाओ। कोई कहते हैं कि भगवान्की जो आजा हो उम कियं जाओ; कोई बतलाते हैं कि धर्मशास्त्रोंके बताये मार्गपर चलो, नहीं तो पाप पक्कमें फॅस जाओंगे। कोई मुझाते हैं कि घट जगत ईश्वरका विकासस्वरूप है, इसकी सेवा करें। कोई समझाते हैं कि भगवान्का भजन पूजन और स्मरण करना ही एकमात्र कर्तव्य है, इसमें लगे रही। कोई यह जेत दिलाते हैं कि एक आत्मा हा सर्वत्र ज्यान है, तुम आत्मा ही हो, अतएव अपने आत्मक्षणका अनुसन्धान करते रही; और कोई यह आदेश देते हैं कि किस पचड़ेमें पड़े हो, निर्विकल्प हो जाओ।

इस प्रकार हमें भिन्न-भिन्न मार्ग वतलाये जाते हैं,

इनमेसे इम कान मार्ग प्रत्ण करे ? स्त्री पुत्रादिकांका मोह छोड़ा नहीं जाता । यदि हम समारमं उन्मुख होना भी चाई तो मनको समाधान नहीं होताः यह कहता है कि ससारकी सना भी तो भगयान्की ही सत्ता है, बुद्म्बीजन भी तो भगवान्के ही अश हैं । फिर उनको हम क्योंकर छोड़ दें ? क्या उनके प्रति हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है ? जब मब कुछ भगवान् ही करते हैं नो वे जो चाहरो करायेंगे । उनके सामने हमारी स्वतन्त्रना ही क्या है ? और जब हम स्वतन्त्र नहीं हैं, तब दमने यह कहना कि तुम अपने आपको भगवान्की प्ररणा और आशा भी केंसे समझमें आये ? तात्यर्य यह है कि इन सब बातोंका ऊहापोह हमें जंजान्त्रमें फँमा देता है और चित्तमें विश्लम उत्पन्न हो जाता है । फलतः हमें क्या करना चाहिये, यह बात समझमें नहीं आती । एक रोगकी अनेक ओर्पाध्याँ तो होती हैं परन्तु किस रोगी को कौन-सी ओपधि अनुकृत पड़ेगी, यह भी तो बताना चाहिये। इसस्यि आप हमें बताइये कि इस क्या करें ?

्रस्य प्रश्न ठीक है। उपदेश और सावन साधकोके स्वभाव, गुण और कर्मोंके अनुसार अलग अलग हुआ करते हैं। अतएव स्व अपने-अपने स्थानपर ही उपयुक्त हैं। मन्ष्यके सहज सुन्दर जीवनकी कुजी तो यही है —

> आगंकी सुधि लेख, सहजमें जो बनि आई। दुर्वन हैंसे न कांध, चित्रमें खद न पार्व॥

अर्थान् जिस कार्यमें लोकापवाद न हो, जिससे अपनेकां भय और लजाका चिकार ने होना पड़े, वहीं काम बरना और सगदान्के किसी एक नामपर पूर्ण विश्वास रख बर उस अपने रहना चाहिये। यस, एकमात्र यही मार्ग अपस्वर और मुलभ है। बाकी सब जजाल है। अपने कुल, धर्म और मयांदाक अनुसार आचरण करने हुए अद्धा- विश्वास एव प्रमापृर्वक हरिनाम लेत रहना ही सब साधनोंका सार है

प्रश्न नाम-जपमें हर राम हर तक राम राम राम हर हर । हर अंका हर अंका कर व क्का के हर रा

यह मन्त्र महासन्य क्यों माना आता है ? इसमे तो न प्रणय ( ५० ) है। न दान्ति शीत है और न नमस्कार ही है ?

्राम इस मन्त्रके (हरं' शब्दमं ह्रॉ वीज निहित है, भाम'मे अकर है और क्षणां नाममे क्षणां वीज है। सारा मन्त्र ही बीजोंद्वारा शिक्तमें ओतप्रोत है। फिर हरें शब्दमें 'हरि' (बिण्णु) और 'हर' (महादेव) दोनों के ही दर्शन होने के कारण धर्म, अर्थ, काम और मोझ चारो के अधिपति देवीका समरण हो जाता है, धर्म, आचरण और मर्यादाके पुरुषोत्तम श्रीराम हें। अर्थके अधी-धर लक्ष्मीपति श्रीविष्णु हैं; कामस्वस्प श्रीकृष्ण हैं और मोझके प्रदाता श्रीहर-महादेव है। इसीलिये यह मन्त्र महामन्त्र कहलाता है। 'हरें' शब्द सम्बोधनात्मक है, इसलिये इस मन्त्रमें नमस्कार और प्रार्थनाका भी समावेश है। इसलिये यह मन्त्रम सहामन्त्र ही है। विचार करनेपर इस महामन्त्रकी महिमा, सुन्दरता और राग्भीरता और भी अधिकाविक प्रस्फटित होती रहती है।

प्रश्न -जैन-सम्प्रदायके लोग चैत्र गुक्का १३ को और

हिंदू लोग जैत्र गुद्धा १५ को अलग-अलग महावीर-जयन्ती मनाते हैं, इसका क्या १हस्य है १ दो महावीर कैसे हुए १ यह भेद केवल साम्प्रदायिक है अथवा सैद्धान्तिक १ इसका स्पष्टीकरण हो जानेसे बहुतीकी शङ्काका समाधान हो जायगा ।

न्य चैत्र शुद्धा १३को जैनियोंके तीर्थक्कर श्रीवर्धमान मगवानकी जयन्ती है और चैत्र शुद्धा १५को श्रीहनुमान् जीकी । ये दोनों सिद्धान्ततः भहावीर' कहलाते हैं, पहले 'वीर' शब्द-की व्याप्त्य' करके पित 'महावीर' की व्याख्या की जायगी, और तदनन्तर यह विवेचन किया जायगा कि किस सिद्धान्त के अनुसार उपर्युक्त दोनों महापुष्त्य 'महावीर' कहलाये । इन्हीं दोनोंको 'महावीर' की उपाधि क्यों मिली ? अन्य तीर्थद्धर अथवा देशनाओंको 'महावीर' क्यों नहीं कहा गया ?

'बीर' शब्दकी अनेको व्याख्याएँ है, परन्तु वे पुरी ौरे यह कहा जाय कि अतुलित और असाधारण बलवालेको ५वीर" कहते हैं तो यहाँ यह प्रश्न उठना है कि बलका ऑभश्रय किस बलसे हैं। मनोबलसे, बुद्धिबलसे, तपोबलसे, शारीरिक बलसे अथवा धनबलसे ? फिर यह शद्धा होगी कि उस बलका प्रदर्शन अचित होता है या अनुचित, नैतिक होता है या अनैतिक ? एक छुटेरा साधारण जनताके नकावलेमे अधिक वल दिखाता है, परन्त वह वीरोकी गिनतीमें नहीं आ सकता । ऐसे ही यदि 'वीर' का तालर्य मनोबलयुक्त पुरुषसे समझा जायः अर्थात् यह कहा जाय कि मन और इन्द्रियोंको वशमें करनेवालेको धीर कहते हैं, तो भी शहाओंका अन्त नहीं होता । क्योंकि हम कहयोंको देखते हैं कि वे भय, लोभ, हठ और अज्ञानसे भी मन और इन्द्रियोको रीऋते हैं । लोहेकी कीलोंपर सोने-वाले, किसी वक्षकी उल्लंभे हाथ पैर बांधकर लटकनेवाले ऐसे ही तो है कही कही अञ्चल, व्यक्तियोंको भी अपना मन रोकना पड़ता है। अतएव यह न्यास्या भी उपयुक्त नहीं हुई । कई लाग विरोधको जीतनेवालोको 'वीर' कहते है, परन्त् यह भी ठीक नहीं जैंचना। चौर यदि मास्टके मालिकको हरा दे तो वह 'बीर' नहीं कहला सकता। फिर विरोधकी भी कोई सीमा नहीं है, अच्छे कामीका भी विरोध होता है और बुरे कामोका भी । इसी प्रकार याँद इम कर्मक्षय करनेवालेको 'वीर' कहें तब भी सन्तोष नहीं होता । कमोंका क्षय उदासीनता और अकर्मण्यतासे भी हो सकता है। परन्त प्रमादी और आलसी व्यक्तिको कभी ·बीर' नहीं माना जा सकता !

अस्तु, तय भीर' किसको माना जाय ? भीर' की सुन्दर व्याख्या यह है कि जो नैतिकतासे और अपने द्यांक्रमर पुरुषायंसे धर्मके लिये विरोधका सामना करता है, वह भीर' है। एक मनुष्य शरीरसे निर्वेल है, परन्नु यदि यह निःस्वार्ध मायसे धर्मपर मर मिटता है तो यह निस्मन्देह भीर' है। अतः यदि यह व्याख्या मान्य हो तो अव भाशवीर' की व्याख्या शेष रही। भाशवीर' वही होगा, जो धर्मभ्यापनके लिये समय समयपर अवतिरत हो। यह स्वय भगवान् अथवा भगवस्वरूप महापुरुषोंसे ही हो सकता है। इसीलिये गीतामे भगवान्ते यह कहा है भ्यमंगस्थापनार्थाय सम्भवीम युगे युगे। 'ईश्वरपदमें वीरताकी सीमा समाप्त हो जाती है, वहीं नैतिकता, पुरुषार्थ और धर्मकी चरम सीमा है। श्रीवर्धमान भगवान् और श्रीरुष्टावतार हनुमान् ईश्वरपदके अधिकारी है, इसलिये वे भाहांबार' हो सकते है

सस्तमें दो प्रकारकी शक्तियोंके दर्शन होते हैं -एक
रफ़रण और विकास, दूसरी संजु चन और विराम: एक स्पन्दन,
दूसरा सम्मन: एक प्रवृत्ति, दूसरी निवृत्ति: एक पॉलीटिय,
दूसरी नेगेटिव। इन दोनोंके दो सिरे अर्थात् आदर्श भी
होने अनिवार्य है। प्रवृत्तिका आदर्श स्वाभावमें हो सकता है,
वहाँ जगनके सारे प्रपञ्जोंको होलती हुई हद निःस्वार्थनाका
दिग्दर्शन होता है। इसी प्रकार निवृत्तिका अच्यास स्थ्य
शास्ति है, वहाँ न्याग वैरायके द्वारा ध्येय शास्त पद पाना है।
सम्मारके पूर्ण विकासके समय इन दोनों आदर्शोंको धारण
करनवारे मगानान श्रीहनुमान तथा तीर्यद्वर श्रीवर्धमान है,
अतएव ये ही पूर्ण ऐश्वर्यवान हैं। सेवामायके आदर्श
श्रीहलुमान्जी तथा शास्त पदके आदर्श श्रीवर्धमान भगवान
है। इसीसे वे महावीर हे

# षट्कर्भ

लेखन : -- थॅं) इ मला प्रसाद (सह जी )

'हठयोगप्रदीपिका' ग्रन्थके कर्ता स्वामाराम योगीन १ धीति, २ वस्ति, ३ नेति, १ नौटि, १ कपालमानि और ६ बाटकको पट्कर्स कहा है आगे चलकर उन्होंने गजकरणीका भी वर्णन किया है, परन्तु 'भिन्तिभागर' ग्रन्थके रचिंयता चरणदामजीने १ नेति, २ धीति, ३ वस्ति, ४ गजकमं, ५ न्योली और ६ बाटकको पट्कर्म कहा है तथा १ कपालभाति, २ धीकनी, ३ याघी और ४ शङ्खप्याल इन चार कम्मेका नाम लेकर उन्हें पटक्मोंके अन्तर्गत कर दिया है। दानोंभे यही अन्तर है कि एकने गजकमंको और दूसरेने कपालभातिको पट्कर्मके अन्तर्गत माना है जूकि ये पट्कर्मकी शाखामात्र हैं, अत्रण्य इम विभेदका कोई वास्त्रिक अर्थ नहीं होता।

### नियम

पट्कमें के साधक के लिये हठयोगमें दिख्लताये हुए स्थान, भोजन, आचार विचार आदिके नियमोंको मानना परमावश्यक है यहाँ यहां कहा जा मकता है कि स्थान रमणीक और निरापद, भाजन भाष्विक-जैसे दूध, थी, घोटा हुआ वादाम और मिश्री आदि पुष्ट और लघु पदार्थ, तथा परिमित होना खाहिये। आचार विचारमे एकान्त-सेयन, कम बोलना, बेराग्य, साइस इत्यादि समझना चाहिय। नोलि, नोलिक, नलिकया या न्योली अमन्दावर्नवर्गन तुन्दं सव्यापसन्यतः । नतस्यि भ्रामयदेषा नोलिः सिर्द्धः भ्रचक्ष्यते ॥ दस्ये सर्वत्याः ।

अर्थात् कथींको नवार हुए अन्यन्त रेगके नाथ, जलकी भवरक समान अपनी तुन्दको दक्षिण बाम भागींसे नुमानेको भिद्धोने नौलि-कमं कहा है .

न्यांनी पद्मासन सा कर। दोना पत पुटना पर पेरे॥ पह रू पीट बराबर हार। दहने बार्य नहें किराय॥ जो पुरू करक तर्गत दिखात। न्यारी कर्म सुगम करि पांत्र॥ भक्तिसागर।

वास्तवमे दुन्दको दायं वायं धुमानका रहस्य किताबोस पदकर माकूम करना असम्मव नहीं तो कठिन अवस्य है . इसका इमने कुछ अनुभव किया है, अतः इसका स्वरूप कुछ यो समझनः चाहियं। जब शीच सान, प्रातःसन्ध्या आदिसे निवृत्त हो लिये हो और पेट साप तथा हलका हो गया हो, तब पद्मासन (सिद्धासन या उन्कटासन) लगाकर, रेचक कर, वायुको याहर रोक, विना देह हिलायं, केवल मनोबलस पेटको दायेंस बाये आर बायंसे दायें चलानेकी भावना करे और तदनुकुल प्रयास करे । इसी प्रकार साय-प्रातः स्वेद आनेतक प्रतिदिन अभ्यास करते-करते पेटकी स्थूलता जाती रहती है । तदनन्तर यह सोचना चाहिये कि दोनों कुक्षियाँ दन गयीं और यीचमें दोनों ओरसे दो नल जुटकर मूलाधारसे हुदयतक एक सोलाकार खम खड़ा हो गया । यही खभा जब बँध आय, तब नीलि सुगम हो जाती है । मनोबल और प्रयासपृष्क अभ्यास बदानेसे यह खभा दाये-वाये पृमने लगता है । इसे चलानेसे छातीके समीप, कण्टपर और ललाटपर भी नाहियोंका हन्द्र माइम पड़ता है । एक बार न्यांली चल जानेपर चलती रहती है । एक बार न्यांली चल जानेपर चलती रहती है । एक वार न्यांली चल जानेपर चलती रहती है । एक वार न्यांली कर जानेपर चलती रहती है । एक वार न्यांली चल जानेपर चलती रहती है । एक वार न्यांली स्वर्ध हो जायगी ।

इस कियाका आरम्भ करनेने पहले पश्चिमतानानन और
मगुरासनका थोड़ा अभ्यास कर दिया हो तो यह किया शिव्र
रिट हो जाती है। जनक ऑत पीट के अवयवेसे भनीभाँति
प्रथम न हो तानक ऑत उटानेकी किया सायधानीके साम
प्रते, अन्यथा आते निर्यंत हो आर्येभी किसी किसी समय
आधान पहचकर नदररोग, शोध, आमवात, कटिवात,
एउसी, पुरुजवात, गुक्रशेष भ अन्य कोई सेम हो जाता है।
अनः इस कियाको शान्तिप्रके करना चाहिये। अँतड्डीमे
शाध, अनादिदोष म पिनपकोपजनित अतिसारप्रवाहिका
स् पीनश्री सामदानी आदि सेसोमें नीरिकिया हानिकारक है।

मेरु पेटमें रहन न पाव । अपान बग्यू तासा बरा अने ॥
नापनियी अरु गोला शुरू । रहन न पावें नेक स मृत्र ॥
ओर यदरक रात कहावें । सा नी वे रहने नहिं पावें ॥
भक्तिसायर )

सन्दाक्षिय-दोपनपाचनादिसन्धापिकाऽऽनन्दकरी सँद्व।
अरोपदोपामयकोपणी च
हठिकायामालिर्यं च नौलिः॥
(हठवेगथदीपका)

भ्यह नीलि मन्दाप्तिका भली प्रकार दीपन और अन्नादि का पाचन और सर्वदा आनन्द करती है और समस्त बात आदि दोप और रोगका शोपण करती है। यह नौलि हठयोगकी सारी कियाओंमें उत्तम है।

अँतिङ्गोंके नौलिके वश होनेसे पाचन और मलका सा॰ अं॰ **४९---** वाहर होना स्वाभाविक है। नौलि करते समय साँसकी किया तो एक ही जाती है। नौलि कर जुकनेपर कण्डके समीप एक मुन्दर अकथनीय स्वाद मिलता है। यह हटयोगकी सारी कियाओं से श्रेष्ठ इसलिये है कि नौलि जान लेनेपर तीनों बन्ध सुगम हो जाते हैं। अतएव यह प्राणायामकी सीढी है। धौति, वस्तिमें भी नौलिकी आवश्यकता होती है। दाक्क्षपाली कियामें भी, जिसमें मुखसे जल ले अँतिहियों में घुमाते हुए युदाहारा टीक उसी प्रकार निकाल दिया जाता है जैसे शक्कमें एक ओरसे जल देनेपर घूमकर जल दूसरी राहसे निकल जाता है, नौलि सहायक है। नौलिकियाकी नकल बन्शो-हारा पाश्चार्यों से अमीतक न बन पड़ी है।

### वस्तिकर्म

वस्ति मृलाधारके समीप है। रंग लाल है और इसके देवता गणेश हैं। वस्तिको साफ करनेवाले कर्मको विस्तिकमें। कहने हैं। 'बोगमार' पुस्तकमे पुराने गुद्द, त्रिफला और चीतेकी छालके रससे बनी गोली देकर अपानवायुको वश करनेको कहा है। पिर वस्तिकमेंका अभ्यास करना कहा है।

बस्तिकर्म दो प्रकारका है — १. पवनवस्ति २. जलबस्ति । नौलिकर्मद्वारा अपानवायुको ऊपर खींच पुनः मयूरासनसे असनेको श्वस्तिकर्मः कहते हैं। पवनवस्ति पूरी सब जानेपर जलबस्ति स्पाम हो जाती है। क्योंकि जलको खींचनेका कारण पबन ही होता है। जब जलमें हुचे हुए पेटसे न्योली हो जायः तब नौलिस जल अपर खिच जायगा।

> नाभिद्वञ्चले पाया नयस्तनालोक्कटासनः । आधाराकुञ्चनं कुर्यात् शालनं वस्तिकर्भतत् ॥ इठयोगप्रदोषिका ,

अर्थात् गुदाके मध्यमें छः अङ्गुल लम्बी बाँसकी नलीको रक्ते जिसका छिद्र किनिष्ठिका अँगुलीके प्रवेशयोग्य हो; उसे घी अथवा तेल लगाकर सावधानीके साथ चार अङ्गुल गुदामें प्रवेश करे और दो अङ्गुल याहर रक्ते । पश्चात् बैठनेपर नामितक जल आ जाय इतने जलसे भरे हुए टबमें उत्कटासनसे बैठे अर्थात् दोनो पार्णियों—पैरकी एडियोंको मिलाकर खड़ी रखकर उनपर अपने स्मिन्च ( चृतड़ ) को रक्ते और पैरोंके अग्रमागपर बैठे और उक्त आसनसे बैठकर आधारा कुञ्चन करे, जिससे बृहद् अन्त्रमें अपने आप जल चढने लगेगा । बादमें भीतर प्रविष्ट हुए जलको नौलिकमसे चलाकर त्याग है । इस जलके साथ अन्त्रस्थित मल, ऑव,

कृमि, अन्त्रोत्पन्न सेन्द्रिय विध आदि बाहर निकल आते हैं। इस उदरके क्षालन ( घोने ) को बस्तिकर्म कहते हैं। घौति। वस्ति दोनों कर्म भोजनसे पूर्व ही करने चाहिये और इनके करनेके अनन्तर खिचडी आदि इल्का भोजन शीध कर लेना चाहिये, उसमें विलम्ब नहीं करना चाहिये। वस्तिकया करनेसे जलका कुछ अंश बृहद अन्त्रमें शेप रह जाता है, वह धीरे धीरे मूत्रद्वारा बाहर अखेगा । यदि भोजन नहीं किया जायगा तो वह द्धित जल अन्त्रींसे सम्बद्ध सुक्ष्म नाडियोद्वारा शोषित होकर रक्तमें मिल जायगा । कुछ लोग पहले मुलाधारसे प्राणवायुके आकर्षणका अस्यास करके और जलमें स्थित होकर गुदामें नालप्रवेशके विना ही वस्तिकर्मका अभ्यास करते हैं। उस प्रकार वस्तिकर्म करनेथे उदरमे प्रविष्ट हुआ सम्पूर्ण जल बाहर नहीं आ सकता और उसके न आनेसे धातुश्चय आदि नाना दोप होते हैं इसमे उस प्रकार वस्तिकर्म नहीं करना चाहिये । अन्यथा 'न्यम्तनालः' (अपनी गुदामें) नाल रखकर ) ऐमा पद स्वान्माराम क्यो देते ! यहाँ यह भी जान लेना आवश्यक है कि छोट छोटे जलजन्तुओंका जलद्वारा पेटमें प्रविष्ट हो जानेका भय रहता है । अत्युव नलके मुखपर महीन वस्त्र देकर आहु ज्ञन करना चाहिये और जलको बाहर निकालनेके लिये खड़ा पश्चिम तान आमन करना चाहिये ।

कई साधक तालाय या नदीमेंसे जलका आकर्षण करते हैं, जिससे कभी कभी जलके साथ सुक्षम जहरीले जन्तृ आंतोंमें प्रवेशकर नाना प्रकारके रोग उत्पन्न कर देते हैं। किंद्र गङ्गाजी और हिमालयमें निकलनेवाली अनेक बड़ी बड़ी नदियोंका जल अधिक शीनल होनेके कारण स्मृन शक्तिवाली को इस्छित लाभके स्थानमें हानि पहुँचा देता है। जल अधिक शीतल होनेसे उसे शोषण करनेकी किया सुक्ष्म नाडियोंद्वारा तुरंत चायू हो जाती है और शीनल जलमें आंव या कफकी उत्पत्ति होती है अतः स्व या अन्य किसी बड़े वरतनमें बैटकर ग्रुद्ध और सहन हो सके, ऐसे शीतल जलका आकर्षण करना विशेष हितकर है।

हठयोग, आयुर्वेद और पश्चास्य ऐलंपिधिक आदि चिकित्माशास्त्रोंकी विस्तितया भिन्न भिन्न प्रकारकी है। इट-योगर्मे आन्तरिक बलने जल खीचा जाता है। आयुर्वेदमें रोगानुसार भिन्न भिन्न ओपिध्योंके पून तेल-कायादि चढाये जाते है। पश्चास्योंने इसी किवाके लिये एक यत्त्रका आपिध्या किया है, जिसे एप्निमा या (द्वरा) कहते हैं। सावन मिला हुआ गुनगुना जल, रेड़ीका तेल तथा खिलसीन आदि मलशोधक ओषि यन्त्रद्वारा गुदाके मार्गले आतमें चढाते हैं पश्चिममें इसकी चाल इतनी बढ़ गयी है कि बहुत लोग तो समाइमें एक बार एनिमा लगाना आवश्यक समझने लगे है। इस एनिमाद्वारा चिलकर्मके समान लाभ नहीं होता, क्योंकि चढा हुआ सम्पूर्ण जल तो बाहर आ नहीं सकता। बिलक कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि जलका अधिकाश भीनर रहकर भयक्कर हानि कर देता है। और अपने उद्योग और परिश्रमद्वारा जो जल चढाया जाता है, उसमें नथा जो जलयन्त्रद्वारा पृटमे चढाया जाता है उसमें उत्तना ही अन्तर है जितना दम भील पैदल और मोट्यार टहलनेमें है। इसके अतिरक्त ग्रम जठ चढानेके कारण वीर्यम्यान और मुलस्थानको उप्यान पहचर्ना है। जलसे थोड़ी हानि तो बाग बार पहुँचती रहती है। यह देण हटयोग्रही जितमें नहीं है

सही नुबक्ता दर्स है, मुरु बिन् पाने नहीं । रित-पुदार द्वात जा, तमा नहीं जारि॥ (भान्तस्परः)

वस्तिकरीये मृत्यवारके पीर्वहत और प्रक्षारित होनेसे लिङ्ग और गुद्दारे रोगीका नाम राना स्वासायिक र

गुरुमहीहोहरं चापि वात्रपिचकफोहता वस्तिकर्मप्रभावेन श्लीयन्ते सकलामयाः । १८०७ वटा प्र

अर्थात् वीस्तकर्मके प्रभावने सामान्याता, उदर , जलोदर) और यात पित्त क्या इनके बन्द्व या एकमे उत्पन्न हुए मन्पूण रोग नष्ट होते हैं .

धारिवन्द्रियान्त-करणप्रसादं द्याच कान्ति दहनप्रदीरितम् । अरोपदोषोपचर्य निहस्या दभ्यस्यमानं जल्खस्तिकम् ॥ इट्योगप्रदापकाः)

•अभ्यास किया हुआ यह विस्तिकर्म साधक के सम धातुओ, दम इन्द्रियों और अन्तःकरणको प्रसन्न करता है। मृग्वपर मास्थिक कान्ति छा जाती है। जटराग्नि उद्दीस होनी है। बात-पित्त कप आदि दोपोंकी दृष्टि और न्यूनना दोनों को नष्ट कर साम्यस्य आरोग्यको करता है।' हाँ, एक बात इस सम्बन्धमें अवस्य ध्यान देनेकी है कि सम्तिकिया करनेवालोंको पहले नेति और धौतिकिया करनी ही चाहिये। जिनका वर्णन नीचे दिया जाता है। अन्य कियाओंके लिये ऐसा नियम नहीं है।

राजयक्षमा ( क्षय ), सङ्ग्रहणी, प्रवाहिका, अधीरकः पित्त, भगन्दर, मलाशय और गुदामें शोध, सन्तनःबर, आन्त्रमन्त्रिपात (इन्का Typhoid ), आन्त्रशोध, आन्त्रत्रण, कप्रचृद्धिजनित तीक्षण श्वासप्रकोप इत्यादि रोगोंमें वस्तिकिया नहीं करनी चाहिये।

यह विस्तिक्या भी प्राणायामका अभ्यास चाह होनेके बाद नित्य करनेकी नहीं है नित्य करनेसे आन्त्रशक्ति परावलिंग्यनी और निर्वल हो जायगी, जिससे बिना बिस्तिक्यांके मविष्यमें मलशुद्धि नहीं होगी जैसे तम्बाक् और चायके व्यसनीको तम्बाक् और चाय पिये बिना शीच नहीं होता, वैसे ही नित्य विस्तिक अपना षट्कम करनेवालोकी स्वानाविक आन्तरिक शक्तिके वलसे शरीर शुद्धि नहीं होती ।

### **धानिकर्म**

चतुरङ्गुळविस्तारं हस्तपञ्चदशायनम् । गुरूपदिष्टमार्थेण सिक्तं वस्त्रं शनैर्धसेन् ॥ पुनः प्रत्याहरेचैनदुद्तिनं धौनिकर्म तत् । इठरोगप्रतापिका )

अर्थात् चार अगुल चोंडे और पद्रह हाथ लम्बे महीन वस्त्रको गरम जलमे भिगोकर थोड़ा निचोड़ ले। फिर गुरूपिट्ट मार्गन घीरे घीरे प्रतिदिन एक एक हाथ उत्तरोत्तर निग अन्वास अन्यास नहाता जाय। आठ दस दिनमे पूरी घोती निगलनेका अन्यास हो सकता है। करीब एक हाथ कपड़ा बाहर रहने दिया आय। मुखमें जो प्रान्त रहे, उसे दादोंसे मली प्रकार दया नौलिकमें करे फिर घीरे-घीर बस्न निकाले। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि वस्न निगलने-के पहले पूरा जल पी लेना चाहिये। इसस कपड़ेके निगलने-में मुभीता तथा कप पित्तका उसमें स्टाना आसान हो जाता है और कपड़ेको बाहर निकलनेमें भी सहायता मिलती है। घौतिको रोज साझुनसे बोकर स्वच्छ रखना चाहिये। अन्यथा बौतिमें लगे हुए दूषित कपत्रम विजातीय द्रव्यके परमाणु पुनः दूसरे दिन मीतर जाकर हानि पहुँचावेंगे।

अनेक साधक बाँसकी नवीन करची (काईन, भोजपुरी भाषामें) या बटका बरोह सबा हाथका लेकर पहले जल वी, पीछे दानै:-दानै: निगलनेका अभ्यास करते हैं। सूतकी एक चढ़ाव-उत्तराववाली रस्कींस भी धौति साधते हैं। जब जब निगलते हैं, तब-तब जल बाहर निकलने लगता है और करची आदिको भीतर धुसनेमें भी मुभीता होता है।

घौतिकर्ममें कोई कोई तो लाल बस्नका प्रयोग करते हैं और इस कियाको दूरते देखनेवाले यह अफवाह उड़ा देते हैं कि उन्होंने अमुक महात्माको अपनी अँतड़ियाँ और कलेजा निकालकर घोते देखा था, अपनी आँखों देखा था। इससे यद्यपि योगियोंकी मान्यता बढ़ती है, तथापि श्रुठका प्रचार होता है।

कासश्चासश्चीहकुष्ठं कफरोगाश्च विंदातिः । धौतिकर्मप्रभावेन प्रयान्त्येव न संदायः ॥ ( इठयोगध्दीपिका )

काया होते शुद्ध हो, मने पित्त कफ रोग । शुक्तदेव कहें घोती करम, मार्थे योगी होग ॥ ( भक्तिसागर )

पाश्चास्थीने Stomach Tube (स्टॉमक ट्यूब) बनाया है। कोई एक सवा हाथकी रबरकी नली रहती है, जिसका एक मुख खुला रहता है और दूसरे सिरंसे कुछ जपर हटकर बमलमें एक छेद होता है, जल पीकर खुला सिरा जगर रस्वकर दूसरा सिरा निगला जाता है और जल रवरकी नलिकाहारा गिर जाता है।

नाहे किसी प्रकारकी शैंति क्यों न हो, उससे कप, पित्त और रंग विरमें पदार्थ बाहर गिरते हैं । जपरकी नार्योमें रहा हुआ एकाध अन्नका दाना भी गिरता है। दॉन खटा सा हो जाता है। परन्तु मन शान्त और प्रसन्न हो जाता है। वसन्त या प्रीष्मकालमें इसका साधन अच्छा होता है।

घटिका, कण्डनल्का या श्वासनल्काम शोथ, शुक्क काश, दिक्का, यमन, आमाशयमें शोथ, ग्रहणी, तीक्षण अतिलार, कर्घ्य रक्तपित्त ( मुँहसे रक्त गिरना ) इत्यादि कोई गेग हो, तब घौतिक्रिया लामदायक नहीं होती। और आवश्यकता न रहनेपर इस कियाको प्रतिदिन करनेसे पाचनिक्रयामें उपयोगी पित्त और कफ घौति निगलनेके कारण विकृत होकर बाहर निकलते रहेंगे, जिससे पाचनिक्रया मन्द होकर शरीरमें निर्वलता आ जायगी। पित्तप्रकोपसे ग्रहणीकला दूपित होनेपर धौतिक्रिया की जायगी तो किसी समय धौतिका माग आमाश्यय और लघु अन्त्रके

सिन्धस्थानमें जाकर फॅस जायगा। इसी प्रकार धीति फट जानेपर भी उसके फॅस जानेका भय रहता है। यदि ऐसा हो जाय तो योड़ा गरम जल पीकर ब्रह्मदातुन चलानेसे धीति निकलकर बाहर आ जायगी। इन कारणोंसे पित्तप्रकोपजन्य रोगोंमें धौतिका उपयोग करना अनुन्तित माना गया है।

#### नेनिकर्म

नेति दो प्रकारकी होती है - जलनेति और सूत्रनेति । वहले जलनेति करनी चाहिये । प्रातःकाल दन्तधायनके पश्चान् जो साँस चलती हो, उसीसे चुल्ह्मे जल ले और दूसरी सांस बंदकर जल नाकद्वारा स्तीचे । जल मुखमें चला जायगा , स्मिके विकले सारे हिस्सेमें। जहाँ मस्तिष्कका स्थान है। उस कर्मके प्रभावसे गुदगुदाहर और सनस्नाहर या गिनगिनाहर पैदा होगी। अभ्यास बढनेपर आगे ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग नासिकाके एक छिद्रसे जल खींचकर दूसरे छिद्रसे निकालनेकी क्रियाको 'जलनेति' कहते हैं । एक समयमे आध सेरसे एक सेरतक जल एक नासापुटसे चढाकर दूसरे नासापटसे निकाला जा सकता है। एक समय एक तरपंस जल चढाकर दूसरे समय दूसरी तरफेंस चढाना चाहिये। जलनेतिसे नेत्रज्योति बलवती होती है। यह स्कूल और क्रॉलिज़के विद्यार्थियों के लिये भी हितकर है । तीक्ष्ण नेत्ररोगः तीक्ष्ण अम्रुपित और नये ज्वरमें जलनेति नहीं कर्नी चाहिये , अनेक मनुष्य रोज मुबह नासापुरस जल पीते हैं । यह किया हितकर नहीं है कारण, जो दोप नासिकाम सिक्कत होंगे वे आमाशयमें चले जायँगे । अतः उपःपान तो मुँहमे ही करना चाहिये। अलनेतिके अनन्तर सूत्र लेना -व्यक्तिये । महीन सतकी दस-पन्द्रहः तारकी एक हाथ लम्बी विना बटी डोरको, जिसका छः सात इच लम्या एक प्रान्त बटकर कमशः पतला बना दिया गया हो, पिघले हुए मोमन चिकना बनाकर जलमें भिगों लेना उचित है। फिर इस किएथ भागको भी थोड़ा मोडकर जिस छिद्रसे वायु चलती हो उस छिद्रमें लगाकर और नाकका दूसरा छेद अँगुलीसे वन्दकर, खूब जोरमे बारम्बार पूरक करनेसे सृतका भाग मुखमें आ जाता है । तब उसे तर्जनी और अङ्गुष्टसे पकड़कर बाहर निकाल छै। पुनः नैतिको घोकर दूसरे छिद्रमं डालकर मुँहमेंने निकाल ले । कुछ दिनके अम्यासके बाद एक हायसे सृतको सँहसे स्वीचकर और दुसरेसे नाकवाला प्रान्त पकड़कर धीरे-धीरे सालन करे।

इस कियाको ध्वर्णपनेतिं कहते हैं। इसी प्रकार नाकके दूसरे रन्ध्रसे भी, जब वायु उस रन्ध्रसे चल रहा हो, अभ्यास करे। इससे भीतर लगा हुआ कर पृथक् होकर नेतिके साथ बाहर आ जाता है। नाकके एक छिद्रसे दूसरे छिद्रमें भी सूत चलाया जाता है, यद्यपि कुछ लोग इसे दोपयुक्त मानकर इसकी उपेक्षा करते हैं। उसका क्रम यह है कि स्त नाकके एक छिद्रसे पूरकद्वारा जब खींचा जाता है तो रेचक मुखदारा न कर दूसरे रन्ध्रद्वारा करना चाहिये। इस प्रकार सूत एक छिद्रसे दूसरे छिद्रमें आ जाता है। इस प्रकार सूत एक छिद्रसे दूसरे छिद्रमें आ जाता है। इस प्रकार सूत एक छिद्रसे दूसरे छिद्रमें आ जाता है। इस प्रकार सूत एक छिद्रसे दूसरे छिद्रमें आ जाता है। इस प्रकार सूत एक छिद्रसे दूसरे छिद्रमें आ जाता है। इस प्रकार सूत एक छिद्रसे दूसरे छिद्रमें आ जाता है। इस प्रकार सूत एक छिद्रसे करना चाहिये। जलनेति प्रतिदिन कर सकते है। नित डालनेसे किसी-किसीको छींक आने लगती है, इसलिये एक दो संकण्ड धासोच्छ्यासकी कियाको बद करके नेति डालनी चाहिये.

नाक कान अरु दाँनका राग न व्याप्त कोय। इडडबर होने नेन ही, नित नेती कर साय। (भानसमार

कपालशोधिनी चैव दिन्यदृष्टिमश्चायिनी। जञ्जधर्वजातरोगीयं नेतिराशु निद्वन्ति च॥ इस्योगप्रदर्भवना

'नेति कपालको शुउ करती है। दिग्यदृष्टि देनी है। स्कन्यः भुजा और मिरकी सन्धिके उत्परके सारे रोगोको नेति दीव्र ही नष्ट करती है।' प्रायः देखा जाता है कि स्वरकी या दूसरे प्रकारकी नॉल्काने शोकीन लोग नाकद्वारा जल पिया करते हैं। इसकी महला भी लोगोपर विदित है।

करसे या नेतिक कारण नास्किक अपने भागमें दर्द हो, रक्त निकले या जलन हो तो गोपून दिनमें दो बार सुँच । घूनको हथेलीमें लेकर एक नामापुट बन्दकर दूसरें नासापुटमें मुँचे, तय वह अपर चटेगा । पाण्डु, कामला, अमलपित्त, अर्थ रक्तपित्त, पित्तज्वर, नासिकामें दाह, नेत्रापित्त्वर (नेत्रोंकी लाली), मस्तिष्कदाह हत्यादि पित्तप्रकोपजन्य रोगोंमसे कोई रोग हो तो इस नेतिका उपयोग न करें। अधिक आवश्यकता हो तो सम्हाल-पूर्वक करे, परन्तु धर्मणिक्या न करें। पित्तपकोपके समय जलनेतिका उपयोग हितकर है।

#### त्राटककर्म निरीक्षेत्रिश्रकदशा सृक्ष्मकक्ष्यं समाहितः । अश्रुसम्पातपर्यन्तमाचार्येद्याटकं स्कृतम् ॥ (इटयोगप्ररीपिका)

'समाहित अर्थात् एकाप्रचित्त हुआ मनुष्य निश्चल दृष्टिसे स्हम लक्ष्यको अर्थात् लघु पदार्थको तबतक देन्वे, जबतक अश्रुपात न होवे । इसे मत्स्येन्द्र आदि आचार्योने जाटककर्म कहा है ,'

आरककर्म टकटकी लागे। पत्रक पत्रक सं मिलै न तांग।। नेन उधारे ही नित रहै। हीय दृष्टि फिर गुकटब कहै।। आँख उर्रेट त्रिकुटोमें आली। यह भी जाटकवर्म पिछानी।। जैसं ध्यान नेनके होई। चरणदास पूरण हो सोई॥

सफेंद दीवारपर सरसीवराबर काला चिह्न दे, उसीपर दृष्टि टहराते टहराते चित्त समाहित और दृष्टि द्यक्तिसम्पन्न हो जाती है। स्ट्मेरिइममें जो दक्ति आ जार्ता है, वही द्यक्ति आटकसे भी प्राप्य है

> मोचनं नेत्ररोगाणां तन्द्रादीनां कपाटकम्। यक्षतस्त्राटकं गोप्यं यथा हाटकपेटकम्॥

(इठयोगप्रदीपिका)

'त्राटक नेत्ररोगनाशक है । तन्द्रा, आलस्यादिको भीतर नहीं आने देता आटककर्म समारमें इस प्रकार गुप्त रखनेयोग्य है, जैसे मृदर्णको पेटी समारमें गुप्त रक्खी जाती है ' क्योंकि -

भवेद्वीर्यवती गृह्मा निर्वीयो तु प्रकाशिता।
उपनिषदीमें बाटकके आन्तर, शह्म और मध्य इस प्रकार तीन नेद किये गये हैं। हरुयोग के प्रन्थों में प्रकार भेद नहीं है उक्त तीनों नेदोका वर्णन क्रमशः नीचे दिया जाता है।

हृदय अथवा भूमध्यमे नेन बन्द रखकर एकाप्रता-पूर्वक चक्षृतृत्तिकी भावना करनेको 'आन्तर त्राटक' कहते हैं। इस आन्तर त्राटक और ध्यानमे बहुत अंशोंमें समानता है। भूमध्यमें त्राटक करनेसे आरम्भमें कुछ दिनीतक कपालमें दर्द हो जाता है तथा नेत्रकी बरीनीमें चञ्चछता प्रतीत होने लगती है। परन्तु कुछ दिनोंके पश्चात् ने महत्तिमें स्थिरता आ जाती है। इदयदेशमें वृत्तिकी स्थिरताके लिये प्रयान करनेवालोंको ऐसी प्रतिकुलता नहीं होती।

चन्द्र, प्रकाशित नक्षत्र, पर्वतके तृणाच्छादित शिखर अथया अन्य किसी दूरवर्ती लक्ष्यपर दृष्टि स्थिर करनेकी कियाको बाह्य त्राटक कहते हैं। केवल सूर्यपर बाटक करनेकी मनादी है। कारण, सूर्य और नेत्रज्योतिमें एक ही प्रकारकी शक्ति होनेसे नेत्र शक्ति सूर्यमें आकर्षित होती रहेगी, जिससे नेत्र दो-ही तीन मासमे कमज़ोर हो जायँगे। यदि सूर्यपर त्राटक करना हो तो जलमें पड़े हुए सूर्यके प्रतिबिम्बपर करें। इस प्रकार किसी दूरवर्ती पदार्थपर त्राटक करनेकी क्रियाको भाह्य त्राटक' कहते हैं।

काली स्प्रहिसे कागज़पर लिखे हुए 'ॐ', बिन्दु, किसी देवमूर्ति अथवा भगवान्के चित्र, मोमबन्ती या तिलके तेलकी अचल बन्ती या बन्तीके प्रकाशने प्रकाशित धात्की मूर्ति, नासिकाके अग्रमाग या समीपवर्ती किसी अन्य लक्ष्यपर दृष्टि स्थिर रखनेकी कियाको 'मध्यप्राटक' कहते हैं। केवल भूमध्यमें खुळे नेघले देखनेकी किया प्रारम्भमें अधिक समय न करो, अन्यथा ने रोकी नाड़ियाँ निर्यल होकर दृष्टि कमज़ोर (short sight हो जायगी।

इन तीनों प्रकारके जाटक के अधिकारी भी भिन्न भिन्न हैं। जिस साधककी पिन्तप्रधान प्रकृति हो, जिसके मस्तिष्क, नेत्र, नासिका या हुट्यमे दाह रहता हो, नेत्रमे फुला, जाला या अन्य कोई रोग हो, वह केवल आन्तर जाटकका अधिकारी है यदि वह बाह्य लक्ष्यपर जाटक करेगा तो नेत्रको हानि पहुंचेगी। जिनकी दृष्टि दूरकी वस्तुओं के लिये कमजोर हो, जिनकी वातप्रधान प्रकृति हो या जिन्हे शुककी निर्वलता हो, वे समीपस्य मृति आदिपर जाटक न करें चन्द्रादि उज्ज्वल लक्ष्यपर जाटक करें। जिनकी दृष्टि दोपरहित हो, त्रिषातु सम हो, कफ्प्रधान प्रकृति हो, नेत्रोकी उथेति पूर्ण हो, वे ध्रध्य-अग्रक करें।

जिनको दो चार वर्ष पहले उपदश्च (अ), L.lis) या सुजाक ((ronorthea) रोग हुआ हो अथवा जो अस्त्रिपत्त, जीर्ण-ज्यर, विपम्मज्यर, मजातन्तु विकृति, पित्ताशयिकृति इत्यादि किसी व्यथासे पीड़ित हो अथवा तम्याकृ, गोजा आदिके व्यसनी हो, वे किसी प्रकारका जाटक न करे इसी प्रकार मानसिक चिन्ता, कोघ, शोक, पुस्तकोका अध्ययन, सूर्यताप या आँचका स्वयन करनेवाले भी इस अटककी कियाम प्रवृत्त न हों।

पश्चित्तयोका अनुकरण करनेवाले कुछ लोग मदारान, भावाहार तथा अम्लपदार्थादि अपध्य वस्तुओं का सेवन करते हुए भी भेक्सोरिज्म विद्याकी सिद्धिक लिये त्राटक किया करते हैं। परन्तु ऐसे लोगोंका अभ्यास पूर्ण नहीं होता। अनेकोंके नेन्न चले जाते हैं, और अनेकों पागल हो जाते हैं। जिन्होंने पध्यका पालन किया है, वहीं सिद्धि प्राप्त कर सके हैं. यम नियमपूर्वक आसनोके अभ्याससे नाड़ीसमूह मृदु हो जानेपर ही बाटक करना चाहिये। कठोर नाड़ियोंको आधात पहुँचते देरी नहीं लगती। बाटकके जिशासुओंके लिये आसनोंके अभ्यासके परिपाककालमें नेत्रके व्यायामका अभ्यास करना विद्येष लाभदायक है। प्रातःकालमें शान्तिपूर्वक दृष्टिको शनैः शनैः वार्ये, दाये, नीचेकी ओर, उपरकी ओर चलानेकी कियाको नेत्रका व्यायाम कहते हैं। इस व्यायामसे नेत्रकी नसे हट होनी हैं। इसके अनन्तर बाटक करनेसे नेत्रकी हानि पहुँचनेकी नीति कम हो जाती है।

भारकके अभ्याससे नेत्र और मस्तिष्कमे उण्यता बंद जाती है। अतः नित्य जलनेति करनी चाहिये। तथा रोज मुगह त्रिपलाके जलसे अथवा गुलाबजलसे नेत्रोंको धोना चाहिये। भोजनमें रित्तवर्द्धक और मलावरोध (कब्ज) करने वाले पदार्थोंका सेवन न करे। नेत्रमें आँसू आ जानेके बाद फिर उस दिन दूसरी बार बाटक न करे। केवल एक ही बार प्रातःकालमे करे। वास्तवमें बाटकके अन्कृल समय रात्रिके दोसे पाँच बजेतक है। शान्तिके समयमें चित्तकी एकामता बहुत शीम होने लगती है। एकाथ वर्षपर्यन्त नियमितरूपसे बाटक करनेसे साधकके सङ्कल्प सिद्ध होने लगते हैं, दूसरे मनुष्योंके हृदयका भाव मार्म्स होने लगता है, सुदूर स्थानमें स्थित पदार्थ अथवा घटनाका सम्यक प्रकारमे बोध हो जाता है।

## गजकर्म या गजकरणी

गजकर्म यहि जानिये, पिँच पट भनि नेंग। केरि मुक्तिसों काढिये, रागन होय शरीर॥

हाथी जैसे मूँड्ने जल खींच फिर फेंक देता है, वैसे गजकमें किया जाता है। अतः इसका नाम गजकमें या गजकरणी हुआ। यह कमें भीजनसे पहले करना चाहिये। विपयुक्त या दूषित भोजन करनेमें आ गया हो तो भोजनके पीछे भी किया जा सकता है। प्रतिदिन दन्तधावनके पश्चात् इल्हाभर जल पीकर अँगुली मुख्यमें दे उलटी कर दे। कमधः बढा हुआ अभ्यास इच्छामात्रसे जल बाहर फेंक देगा। भीतर गये जलको न्योलीकमंसे अमाकर फेंकना और अच्छा होता है। जब जल स्वच्छा आ जाया, तब जानना चाहिये कि अब मैल मुखकी शह नहीं है। वित्तप्रधान पुरुषके लिये यह किया हितक है।

#### कपालभातिकर्भ

भक्कावलोहकारस्य देवपूरी ससम्भ्रमी । कपालभानिर्विख्याता कश्वशेषविशोषणी ॥ ( इटयोगप्रदोषिका )

अर्थात् होहारकी भाषीके समान अत्यन्त शीवतासे कमशः रेचक-पूरक प्राणायामको शान्तिपूर्वक करना योगशास्त्रमें कफ़शोषका नाशक कहा गया है तथा 'कपालभाति' नामसे विख्यात है।

जब मुपुण्णामेले अथवा फुफ्फुसमेंसे श्वासनिकाद्वारा कर बार बार प्रार आता हो अथवा प्रतिक्ष्याय ( जुकाम ) हो गया हो। तब सूचनेति और धीनिक्रियान इन्छित शोधन नहीं होता ऐसे समयपर यह कपालमाति लामदायक है । इस कियासे फुफ्फुल और समस्त कफबहा नाहियों में इकड़ा हुआ कफ मुछ जल जाना है और कुछ प्रस्वेदद्वारा बाहर निकल जाता है। जिससे फुफ्फुस कोपोकी खुद्धि होकर फुफ्फुस बलवान होते हैं साथ साथ सुपुम्णा, मस्तिष्क और आमाशय की खुद्धि होकर पाचनशक्ति प्रदीप्त होती है। परन्तु उर.जत दृद्यकी निवेलता, बमनराग, हुलाम ( उवाक ), हिका, स्वरमन्न, मनकी भूमिन अवस्था, नीक्ष्ण च्यर, निद्रानाद्या, अध्य रक्तिपत्त, अम्लपित इत्यादि दोरोके समय, यात्रामे, और वर्षा हो रही हो ऐसे समयपर इस क्रियाको न करे।

यदि यह किया अधिक वेगपूर्वक की आयगी तो किसी नाइमि आधान पहुँच सकता है । और शक्ति अधिक प्रमाणमें की अयगी तो फुफ्फ़नकोषोंमें शिधिलना आज यगी, जिससे वायुको बाहर फेंकनेकी शक्ति न्यून हो जायगी, जीवनी शक्ति भी शीण हो जायगी तथा फुफ्फ़नोमें बायु शेप रहकर यार बार इकार बनकर मुँहमेसे निकलता रहेगा।

इस कियान आमाश्यमे सग्रहीन दूपित पिक्त पाक न होकर शेप रहा हुआ आहार रस और विकृत स्लेम जलमें मिश्रित होकर वमनके साथ बाहर आ जाते हैं। कुछ जल श्रामाश्यमेसे अन्त्रमें चला जाता है। कुछ सूक्ष्म नाह्नियों द्वारा रक्तमे मिल जाता है। परन्तु इससे कुछ भी हानि नहीं होती। वह जल मल मृत्रद्वारसे और प्रस्वेदरूपसे एक दो घण्टेमें बाहर निकल जाता है। इस कियाको करनेवालेके लिये मोजनमें खिचड़ी अथवा दूध नात लेना विशेष हितकर है।

अजीर्णः श्रूपमें भ्रमणसे पित्तदृद्धः, पित्तप्रकोपजन्य रोगः, जीर्णं कपःन्याधिः, कृमिः, रक्तविकारः, आमवातः, यिपविकार और त्वचारोगादि व्याधियोंको दूर करनेके लिये यह किया गुणकारी है।

तीक्ष्ण कफप्रकोप, वमनरोग, अन्त्रनिर्वछता, क्षतयुक्त संग्रहणी, हृदयकी निर्वछता एव उरःक्षतादि रोगोंमें यह किया न करे । इसी प्रकार आवश्यकता न होनेपर इस कियाको नित्य न करे । शरद्-ऋतुमे स्वाभाविक पित्तकृद्धि होती रहती है ऐसे समयपर आवश्यकतानुसार यह किया की जा सकती है ।

# मची साधना और उसका मुख्य ध्येय

( हैलक -प ० श्रीदामीदर में उप घ्याय )

तिलोकीके नाय मङ्गलमय श्रीमगवान्की मायासे उत्पन्न सन्, रज और तमने इस त्रिमुबनको ऐसा गाँच रखा है कि इसे समझनेमें समाग्री प्राणियोंकी बुद्धि सदा अनफल रही है। हाँ, जिन्होंने महारानीके महत्त्वको जान लिया है उनकी सफलनामें सन्देह नहीं। पञ्चमून, मन, ब्रांड, अहङ्गार, प्राण और जीय इनके मेल्से बना हुआ यह मानव द्यारि ऐसा यन्त्र है, जो साधनाके लिये सब तरहसे उपयुक्त माना गया है। हमें अपनी समस्याओको हल करनेके लिये, तीनो प्रकारके सन्तामेंसे बचनेके लिये दो बातोका जानना जरूरी है। वे दो बाते हैं — मनका विषय क्या है? और मनका कर्नट्य क्या है? और मनका कर्नट्य क्या है? मनका विवेचन करना विज्ञानसे सम्यन्ध सक्ता है। मनका नियास टारीरमे रहता है, इस टिये झारीरिक विज्ञानके आचार्य पृत्य महर्षि अमिनेझार्जीन जो बहुनूल्य विचार प्रदान किये हैं वे यहां उपस्थित किये जा रहे हैं।

#### चिन्त्यं विचार्यमृद्धं च ध्येयं सङ्कल्प्यमेव च । यत् किंचिन्धनमो जेयं नत् सर्वे हार्थसंज्ञकम् ॥

क्या करना, क्या नहीं इसका चिन्तन करना, पृष् परका विचार करना, तर्क करना, ध्यान करना ( भावना भान ), गृण दोपका विकेचन करके शिक्षय करना, इन्द्रियों है अथोंका अनुभव करना तथा और भी तमाम प्रपञ्चकी वातीकी जानकारी रखना मनका विषय ( धर्म ) है। जाग्रत कालमें प्रत्यक्षरूपने मन विषयोंका भोग करता या व्यवहार करता है। स्वामाक्यामें कल्पनाद्वारा उपयोग करता है। शेष सुपृष्ठि और तुरीयावस्थाने विषयोंका कोई सम्बन्ध नहीं है।

(२) प्एकहि साथे सब सधै इस उक्तिके अनुसार जब इन्द्रियराज मन टिकानेपर आ जायगा तो पराधीन इन्द्रियाँ तो अपने आप रास्तेपर आ जायगा ते। पराधीन भी कोई मुख नहीं मोड़ सकता कि परम कृपाछ जगदीश्वर परमेश्वरकी अमृतमयी दया जिस जीवपर हो जाती है, वह उस वास्तविक साधनामें संलग्न हो जाना है जिसका वर्णन वेदों, उपनिषदों, पुराणोंमें है। यही नहीं, बौद्ध, जैन, मुमलमान, ईसाई सभी धर्मों के माननेवाले इस साधनाकी ओर आये और सफल हुए है। सच पूछा जाय तो पुस्तकों के उत्तर उन मृतपूर्व सत मुक्त महारमाओंका स्थान है, जो हमारे लिये सचित्र उदाहरणलप हैं। जो जीव सारहीन, प्रपञ्चयुक्त और एक न एक दिन नष्ट होनेवाली साधनामे उल्ह्मकर अपना मानव जीवन गँवा देता है, उसपर भगवान् का अनुग्रह असम्भव है; बल्कि ऐसे साधक तो सबी साधनाकी छायासे भी दूर ही रहते हैं।

श्रीमद्भागवतके ग्यारहर्षे स्कन्धमे उद्भवजी कहते हैं ~ 'सगवन्! योगसाधन जैसे दुस्तर अभ्यासको वही व्यक्ति कर सकता है, जिसका मनपर प्रा-पूरा अधिकार हो गया हो, साथ-ही साथ मनपर अधिकार कर देना सभीका काम नहीं है। इसलिये कोई ऐसी साधना बतलाइये, जिसका पालन करनेसे सहजहींमें सिद्धि मिल जाय बहुधा देखा जाता है कि योगी मनको बदामें करनेके उपाय करते करते यक जाते हैं, फिर भी उसको बदामें न कर सकनेके कारण बहुन ही दुःखी होते हैं 'इस उदाहरणसे हमारा केवल यही अभिमाय है कि मन कितना भयक्कर है, जो योगियों तकको धोखा देकर पछाई डालता है। अपना कल्याण चाहनेवाले मनकी ओरसे सदा ही सावधान रहते हैं.

भली या बुरी-चाहे कैसी भी साधना साधी आय, मनको तो अनिवार्यरूपसे नेता बनना पहेंगा। नेता जिधर ले जायगा, उधर ही जनता (इन्द्रियाँ) जायगी। मनकी भारसे हम निजी रूपसे डरते रहते हैं, इसीलिये मनके प्रति हमारा विद्रोह है।

(२) श्रीमद्भागवत-माहात्म्य वर्णनके तीलरे अध्यायमें श्रीनारदजी कहते हैं कि किल्डियममें इतनी विम-बाधाएँ है कि मनको एकाम रखना बड़ा ही कठिन है।
मुक्तिरूपी साध्यको पानेके लिये श्रीभगवान्के चरणोंमे
अनुराग, उनके परम पवित्र नामोंका कीर्तन होना
आवश्यक है। कारण मक्ति भगवान्को अति प्रिय है और
मुक्ति उहरी भन्तिको दासी। ' ज्ञानियोको ज्ञानकी और

बुद्धिमानींकी बुद्धिकी चरम सीमा यहीतक है कि इस मिथ्या नाशवान् शरीरसे सन्यस्वरूप अविनाशी ईश्वरको प्राप्त कर लें। मिक्तियोगद्वारा जो साधना सम्पादित की आती है। उसमें पर्याप्त सुगमता है। यह आज इस युगमें दिन-पर-दिन उन्नतिपर है।

## बौद्ध सिद्धोंकी साधना

्लेखक---पं व श्रीपरशुरामजी चतुर्वेदी एम् व एव, एल्-एल् बीव )

महात्मा गौतमबुद्धने संशरमात्रको दृःखमय मानकर (दःखनिरोध' को सबका अन्तिम ध्येय निश्चित किया था और इसके लिये सभी संस्कारींका शमन, चित्तमलीका त्याग एव तृष्णाका क्षय परमावस्यक बतलाया या । इस निरोध या विरागमधी पूर्ण शान्तिकी अवस्थाको ही 'निर्वाण' का नाम दिया गया या-जिसकी उपलब्धि चित्तको सर्वप्रयम बस्तु स्थितिका अनुभव प्राप्त करने योग्य और पूर्णरूपेण चिन्तनज्ञील बनानेपर अवलिश्वत रहती है , बस्त्रीस्थितिके जानका अभिन्नाय पहले उनके द्वारा निर्दिष्ट प्रसिद्ध मध्यम या शर्षाङ्गक मार्गके रहस्यको हृदयङ्गम करना था जो क्रमशः एक अनिर्वचनीय भर्माके रूपमे समझा जाने लगा और जिस आने चलकर किसी न किसी प्रकार शून्य, धम तथता या सनन्यताके भी नाम दिये गये। यही वर्भ अथना शन्य बौद्ध सिद्धोका 'बोर्ति' (बोर्रिय ), 'जिए रअण्' ( जिनरहा 🕠 'सहअ') - महासुद्ध' ( महासुख )) 'धाम' 'अग्यूचर' ( अनुचर । या र्गजन दुर' । जिनपुर ) है-जिमका माधनहारा प्राप्त 🗫 लेना परमार्थ या परम पृष्ठपार्थ समझा जाता है। 'निर्वाण' शब्द वास्तवमें निरोधार्थक नहीं और न 'ग्रन्थ' शब्द ही निषेधवाची है । दोनोका तात्पर्य एक ही स्थिति या वस्तृस्थितिके पारमाथिक रूपमे है- जो स ो मत् है, न असन् ही है, परन्तु जो सभीके लिये परमलक्ष्य है ।

महानम गौतमबुद्धने सजा था चेतनाको ही चित्त, मन या विश्वान माना था और इसी चित्तको हम अनेक अवौद्ध दर्शनोको शब्दाबर्शके अनुसार 'आत्मा'को भी सजा दे सकते है। यह चित्त स्वभावतः गुद्ध और मलगृहत है। किन्तु इसीके अन्तर्गत वह मुलबीज भी वर्तमान है जिससे 'भव' एवं 'निर्वाण' दोनोंका किस्करण हुआ करता है और ह्नीलिये जिसके यद्ध हो जीनेसे बन्धन और मुक्त होनेसे परममोक्षका लाम भी हुआ करता है। अनक्षव ब्रमे इस चित्तका स्वभाव दर्शते हुए जिल्ला है — अनव्यसङ्गल्यतमोऽभिभूतं प्रभञ्जनोन्सस्तिदिश्चलं च । समादिदुर्वारमलाविलप्तं चित्तं हि संसारमुवाच दज्जी ॥

अर्थात्, बन्नयानाचार्योकं अनुसार, जय चित्तमे अनेकानेक सङ्कल्योका अन्यकार मरा रहता है और जब यह तूफानक स्थान उत्मत्त, विज्ञतीकी भाति चन्नत एव रागादिके मलासे अर्जालम रहता है तो उसीको स्सारका नाम दिया जाता है। और –

> प्रभास्त्ररं कल्पनया विमुक्तं प्रहीणरागादिमरुप्रलेपम् । प्रात्यं न च प्राहकमप्रसस्वं तदेव निर्वाणवरं जगाद॥

अयांत् यही जब, प्रकाशमय होनेके कारण, सारी कल्पनाओंसे रहित होता है, जब उसमें गमादिके मछ नहीं रहते और जब, उसके विषयमें शाना अथवा होनेका प्रकासी नहीं उठता, तब उसी श्रेष्ठ वस्तुको निर्वाण भी कहा जाता है। अत्राह्य सिद्ध भुसुकुषके शब्दोंमें—

अपणा मासे हरिणा देरी ।

अर्थात् हरिणल्पी चञ्चल चित्त अपने मास ( सङ्कल्प-विकल्पादि दोगों ) के कारण आप ही-आप शत्रु भी बन जाता है और इसी प्रकार जब वह निश्चल होकर समरसकी अवस्थामें प्रवेश करता है तो काण्हपाके अनुसार, साधकको विपयादि निराद्य होकर आप ही-आप त्याग देते हैं और बह स्वयं बन्नधर या सिद्धाचार्यकी अवस्था प्राप्त कर लेता है।

परन्तु चित्तकी उक्त चञ्चलता किस प्रकार दूर की जाय तथा उसे फिरसे निम्नल किस प्रकार बनाया जाय ! सरहपाके अनुसार हमारे चित्तकी यह एक विशेषता है कि वह गगादिद्वारा प्रस्त या ब्रह्म रहमेपर ही इधर उधर चारों और भागा फिरता है, इनसे मृक्त होकर यह स्वभावतः स्थिर हो जाता है। इसलिये मृलतस्थको 'खसम' (ख=आकादा, सम-समान) अथवा सून्य मानते हुए अपने मनको भी तदनुसार 'खसम स्वभाव' या सून्यरूप कर देना आवस्यक है, जिससे वह 'अमन' (अर्थात् अपना चझल स्वभाव छोड़कर अमनस्कसा) हो जाय और उसे सहजावस्थाकी उपलब्धि सरस्तापूर्वक हो सके। सिद्ध तेलीपाका कहना है—

चित्त स्वसम जिह सममुह पश्हुई। इन्द्राश्र विसश तिह मनण दीसा॥ आइ महिल पहु अंत महिल। वम्मुर पाल अद्देश महिल॥

अर्थात् जिस समय चिल खनम ( शत्यरूप ) होकर सममुख्यमे प्रवेश करता है, उस समय किभी भी इन्द्रियके विषय अनुभवमे नहीं आ पाते । यह सममुख्य आदि एवं अन्त दोनोंसे रहिन होता है और आचार्य इसे ही अदय नाम देते हैं मनको इस प्रकार 'अमन' करनेवाली कियाको सिद्धोंने 'मनका मार डालना' या 'मनका निः स्वभावीकरण' भी बहा है और इसके अभ्यासको स्पष्ट करते हुए सिद्ध शान्तिपाने रूईके धुननेका एक मुन्दर रूपक भी दिया है वे कहते हैं

अर्थात् रूर्डको धुनते धुनते उसके सूक्ष्म-से-सूक्ष्म अंदा निकालने चलो, (फिर देखोगे कि ) अरा अंदा विश्लेषण करते करते अन्तमें कुछ भी दोप नहीं रह जाता। (जान पड़ता है कि ) रूर्डको धुनते-धुनने उसे सुन्यतक पहुँचा दिया। इसी कियाको एक शिकारके रूपकद्वारा भोजि-चर्यायतागभी इस प्रकार बतलाया गया है

> हुमं चर्मपुटं तावरस्वयुद्धपैव पृथक कुरु । अस्थिप अरते मांसं प्रज्ञाशस्त्रेण मोचय ॥ अस्थीन्यपि पृथक कृत्वा पश्य शानमनन्ततः । किमन्न सारमस्तीति स्वयमेव विचारय ॥

अर्थात् इस चमडेकी ऊपरी वस्तुको अपनी बृहिकी सहायतास अलग कर दो और तब अपनी प्रशाद्वारा अस्थि-पञ्चरमे मासको भी निकाल दोः फिर हड्डिपोको भी दूरकर अपने विवेकद्वारा सोचोगे तो स्वयसमझ लोगे कि अन्तमे कुछ भी तस्व नहीं रह जाता । सब कुछ वास्तवमें निःसारमात्र है - मनका आकार प्रकार पूर्ण करनेवाले सङ्कल्प विकल्पादि-को दूर करनेपर भी इसी प्रकार शुन्यमात्र रह जाता है। अतएवं मिद्र सरहपाका कहना है कि घर अधवा वन जहाँ कहीं भी हम रहे, हमें केवल अपने मनके स्वभावका अन प्राप्त कर लेना आवश्यक है। बोधि सब कहीं निरन्तर वर्तमान है, इसल्वि किसी एक स्थितिमें 'भव' और दूसरीमें 'निर्वाण'का अस्तित्व हुँदना निरी मूर्खता होगी। हमें केवल इस रहस्यमे परिचित हो जाना चाहिये कि मूलमें चित्र निनान्त निर्मल और विकल्परहित है और बद्दी अवस्था हमारे लिये परम पदकी स्थिति है, जिसे समरसके रूपम प्राप्त कर लेनपर अहां कहीं भी चित्त जाता है, वहाँ उसे अचिनके रूपमें ही हम अनुभव करते हैं। उस निर्मेख और भावाभावरहित दशाको प्राप्त कर छेनेपर चित्त कहाँ भी विस्पृरित हो। उसे नाथ (प्रभास्वर ) के स्वरूपका ही बोध होता है, क्योंकि जैस जल और उसका तर हूं दोनों वास्त्रयंग एक ही अभिन्न वस्तु है, उसी प्रकार भवका साम्य भी आकाशक साम्यके ही स्वभावका होता है। रूप, वेदना, समा, सस्कार और विज्ञाननामक ताँचों स्कन्ध एव प्रथ्वी, जल, तज, वायु और आकाशनामक पांची भूत और अस्व, कान, नाक, जीम, काम और मननामक छही आयतन इन्द्रिया ये सभी सहज स्वभावद्वारा बद्ध-से है, अतएव हम चाहिये कि अपने सङ्ख्याभिनिविष्ट मनका विशोधन कर उने निःस्वनाय बना दे, जिस्से वह शून्यमे प्रोद्य कर सभरसकी स्थितिमे आ जाय , जिस प्रकार जलमे जर प्रवश करता है, उसी प्रकार चिल भी सहजसे मिलकर समरसकी अवस्थामे आता है। सहज जैसा बाहर है, वैसा ही भीतर भी रहता है चौदहीं भुवनोमें वह निरन्तर वर्तमान है: वह अद्यरीरी दारीरमें ही छिपा है: उसे जो जानता है, वही नक्ति है

दारीर के ही भीतर पाये जानेवाले उत्त सहस या महा मुखका उत्यक्तिस्थान, काण्हपाके अनुसार, इडा एयं पिङ्गलानामक दो प्रांत्रिख नाड़ियोंके सयोगके निकट ही वर्तमान है: उसे पथनके नियमनद्वारा प्राप्त करना आवश्यक होता है काण्हपाने कमलके रूपकद्वारा उक्त महासुखका वर्णन करते हुए लिखा है कि यायी नासिकाकी ललना-नामक (प्रजाखकप) चन्द्रनाडी और दाहिनी नासिकाकी रसनान(मक (उपायस्वरूप) सूर्यनाडी उस महासुख-कमलके दो खण्डस्वरूप है, उसकापौधा गगनके जलमे, जहाँ अमिताभ या परम आनन्दमय प्रकाश पङ्करूपमे वर्तमान है, उत्पन्न होता है; उनका मुख्य नाल अवधूनी अथवा मुख्यक्ति होती है और उसका रूप हंकार अथवा अनाहत शब्दका होता है। इस महामुख-कमलके मकरन्दका पान योगी या साधकलोग साधनाद्वारा, शरीरके भीतर ही कर लिया करते हैं। काण्हण अन्यत्र फिर कहते हैं

जद पनण-गमण-दुआर दिह ताका दि दिजद । जद तसु घोरान्यारें मण दिव हो किजह ॥ जिण रअण उऔं जद सौं नरु अस्वरु दुन्पद । भणद काण्ह भव मुक्तन्ते णिट्याणी वि सिज्झद ॥

अर्थात् यदि पवनके निर्मामनद्वारपर हढ ताला लग जाय और वहाँके घोर अन्धकारमें शुद्ध या निश्चल मनका दीप जलाया जाय और यदि वह जिनरवकी ओर उच्च गगनमें स्पर्श कर जाय तो ससारका उपभोग करते समय भी हमारे लिये निर्वाणकी सिद्धि हो जाय जिसका मन निश्चल हो गया, उसका उसी क्षण वायुनिरोध भी सिद्ध है और वायुनिरोध होनेपर मन आप ने आप निश्चल होता है। दोनोंका पारस्परिक सम्बन्ध है।

उत्तः प्रकारने पवन एव मनको जिस स्थानपर एक साथ निश्चल किया जाता है। उसे छिद्वोंने 'उद्धमेर अथवा मेरुदण्ड ( सुषुम्णा ) का सिरा कहा है। काण्हपाने अतलाया है कि यह पर्वतके समान सम विषम है। अतएव वहा चटना-उत्तरना सरलतापूर्वक नहीं हो सकता। उसकी गम्भीर कन्दरामें सारा जगम् विनष्ट होकर शून्यमे लीन हो जाता है और हमारे द्रवाकार चञ्चल चित्तका निर्मल जल भी तम्मय हो जाता है। उसी ऊँचे पर्वतके शिखरको सिद्रोने महामुद्रा या मूलकक्ति (नैरात्मा) का निवासस्थान भी बतलाया है। छिद्ध शबरपा कहते हैं कि उक्त पर्वतपर अनेक बड़े बड़े इक्ष पृष्पित हैं और उनको हालें गगनचुम्बिनी हैं। वहां अकेली शबरी (नैरात्मा ) वनका एकान्त-विहार किया करती है। वहीं त्रिधानकी मन्दर सेज भी पड़ी है और साधक योगी वहाँ पहुँचकर उक्त दारिकाके साथ प्रेम पूर्वक समय व्यतीत करने लगता है। नैसत्माको सिद्धीने श्वरीके अतिरिक्त डॉबी, चण्डाली, अण्डिनी, जोइणि ( बोर्गिनी ) या पवनधारिणीके नामोंने भी अभिहित किया है और उसका अनेक प्रकारसे वर्णन भी किया है। काष्ह्रपाने उस डोवीको चौसठ पॅख्रुडीवाले कमलपृष्पके

अपर चढकर सदा नाचती रहनेवाली बतलाकर, उसके साथ अपना विवाह सम्बन्ध स्थापित करनेका रूपक याँचा है और सिद्ध डोंबिपाने उसे ही शीव पार कराकर जिनपुर पहुँचानेवाली कहा है। इसी प्रकार सिद्ध विरूपाका कहना कि वह अकेली शुण्डिनी (कलाली) इघर इडा और पिक्कला नाडियोंको एक अर्थान् सुपुम्णा नाडीमे प्रविष्ट कराती है और उधर बोचिचित्तको ले जाकर प्रभास्तर सुन्यमें भी बाँघा करती है: उसके निकट चौसठ घटीय-त्रोंममद सुन्यमें भी बाँघा करती है: उसके निकट चौसठ घटीय-त्रोंममद सहासुख ) सँभालकर रक्खा रहता है और वहां एक बार भी पहुँचकर मदण पिर लोटनेका नामतक नहीं लेता।

निद्धोने अपनी साधनाको सहज मार्गका नाम देकर उसे अत्यन्त सरल और सीधा भी बतलाया है। सिद्ध संरहपा इसके सीधेपनके विषयमें कहते हैं 'जब कि नादविन्दु अयवा चन्द्र और सूर्यके मण्डलका अस्तित्व नहीं आर चित्तराज भी खभावतः मक्त है। तो फिर सरल मागका त्याग कर वक्तमार्ग ग्रहण करना कहातक उचित कहा जा सकता है ? बोधि भदा निकट वर्तमान है, उसे उड़ा (कहीं दूर) जानेकी आवश्यकता नहीं: हाथमें ही कहुण है, दर्पण टूँडते फिरनेसे कोई भी लास नहीं होगा स्वय अपने मनमे ही अपनेको सदा अवस्थित समझ लो। पार वहीं लगता है जो दुर्जनीके साथमें पड़कर विषय नहीं होता । सहज मार्ग ग्रहण करनेवालेके लिये ऊँचा नीचा बार्या दाहिना, सभी एक भाव हो जाते हैं , इसी प्रकार सिद्ध भादेपाने अपने निजी अन्यवद्वारा इसके महत्त्वका वर्णन करते हुए कहा है कि 'अमीतक मैं मोहमें पड़ा था। अब मैंने सद्गन्बोधद्वारा इसका ज्ञान प्राप्त किया है। मेरा चित्त अब नष्ट (शान्त) हैं। गया और गधन समृद्रमें रल (हिल-मिल) कर एक या तदाकार हो गया। मझे अब दर्शो दिशाओं में शून्य ही शून्यका अनुभव होता ्यञ्जगुरुके उपदेशहारा गगन सन्द्रको मै अपने मनम ही उतार लाया हैं .' सहजके बास्तविक रूपका पूर्ण वर्णन अत्यन्त कटिन होनेसे उसके मार्गका उपदेश भी दिना निजी अनुभवके स्पष्टरूपसे हृदयङ्कम नहीं हो सकता और इसी कारण काण्हपाका कहना है कि जो कुछ भी इस विषयमें कहा जाता है, वह सभी मिथ्या सा है। भुद्ध वास्तवमे गुँगा है और द्वाप्य वधिर है। धाक्पथातीतः वस्तुका वर्णन कैसे होगा ?



प्रेमसाधनाक साध्य

## प्रेम-साधनाके साध्य

चोरी करत कान्ह घर पाये । निमिनामर मोहिं बहुत मतायो अब हरि हाथिह आये।। माखन दिध मेरो सब खायाँ बहुत अचगरी कीन्ही । अब तो हाथ परे ही ठालन तुमहि मले हीं चीन्हीं।। दांउ कर पकरि कहची कित जैही माखन लेउँ मँगाइ ! नेरी सीं में नेकु न चाख्यो सखा गए सब खाइ।। मुख तन चित बिहँसि हँसि दीन्हो रिस सब गई गुझाइ । लिये स्थाम उर लाइ ग्वालिनी सरदाम बलि जाइ।। —सृरदासजी

## बौद्ध-साघना

् लेखक —डा० श्रीविनयतोष भट्टाचार्य एम्० ए०, पी-एच्० डी०)

साधन दो प्रकारके होते हैं - लैकिक और अलैकिक । लैकिक साधनका अर्थ होता है अभ्यास-उद्योग-किसी चरम उद्देश्यकी सिद्धिके लिये लगातार प्रयत्न । अलैकिक साधन कहते हैं उन आध्यात्मिक या मानसिक साधनाओंको जो योग अथवा तन्त्रकी प्रक्रियासे अलैकिक सिद्धियों अथवा भक्तिकी प्राप्तिके लिये की जाती हैं ।

लौकिक साधन तो प्रायः सभी करते हैं । जीवन स्वयं एक साधना है, वालक ज्ञान प्राप्त करनेके लिये अध्ययनरूपी साधन करते हैं । गवैये किलावंत' कहलानेके लिये पिया बं करते हैं, स्वर साधते हैं । लेखक प्रत्यकार बननेके लिये विवन्ध पर निवन्ध लिखते हैं । व्याख्यानदाता व्याख्यानदाता व्याख्यानकात है । चीर भी वीरी करते समय लोगोकी नजर बचानेकी साधना करते हैं । इनके अतिरिक्त ऐसे लोग भी हैं जो अहिंसा, सत्य एव निःस्वार्थ लोकसेवा आदि सद्गुणीं एव श्रेष्ठ आचरणोंका अभ्यास करते हैं । लगातार अभ्यास करने हैं । राइपहों करनेसे निश्चय ही योड़ी-बहुत दक्षता या पढ़ता प्राप्त होती है । इस पढ़ताको ही सिद्धि कह सकते हैं । साधकों के दूसरे लोगोंकी अस्थकोंकी अपेक्षा यही विजंपता होती है । उन्हें ल्यूनाविक रूपमें सिद्धि या सफलता प्राप्त होती है । हो है ।

योग अथवा तन्त्रकी साधना इसमे विलक्षण होती है। इसका सम्बन्ध मनोराज्यसे होता है और यह मनकी अव्यक्त इक्तियोका विकास करनेके छिये की जाती है। इस प्रकारकी अलीकिक साधना ही प्रस्तृत नियन्त्रका निषय है उसमें भी यहाँ हम केवल बीड साधनागर ही विचार करेंगे। जिसका वर्णन बीड सम्प्रदायके प्रकाशित ग्रन्थों में मिलता है

वीदोकी तान्त्रिक साधनाम सर्वप्रथम आवश्यकता होती है एक ससंस्कृत साधककी, जिसकी परीक्षा किसी अधिकारी गुरुके द्वारा की जा चुकी हो तथा जिसे तान्त्रिक साधनाके योग्य करार दिया जा चुका हो !

जिम प्रकार तान्त्रिक साधनाके अनेक मेट है, उसी प्रकार माधकोंकी भी भाधनकी कठिनता एवं सुरामलाके अनुसार अनेक श्रेणियां होती हैं। तन्त्रोंकी भी चार श्रेणियां हैं (१) किया तन्त्रः (२) चर्या तन्त्रः (३) योग तन्त्र और (४) अनुत्तरयोग तन्त्रः । और इन चार प्रकारके तन्त्रोंसे सम्बन्ध रखनेवाले उपासक भी चार श्रेणियोंमे विभक्त हैं।

प्रारम्भिक श्रेणिके साधक, तया जिनका तन्त्रके रहस्यों में अभी प्रवेश ही हुआ है ऐसे साधक किया एव चर्याकी निम्नतर श्रेणीमे भर्ती किये जाते थे। उन्हें सब प्रकारके निषिद्ध खाद्य एवं पेय पदार्थोंका त्याग करना पहला था और ब्रह्मचर्यके कठोर नियमोंका पालन करना पहला था।

ऊँची श्रेणीके साधकोंको आचारके विषयमे स्वतन्त्रता होती थी, उनपर किसी प्रकारके नियम लागू नहीं होते थे ! वन्हें अलैकिक सिद्धियाँ प्राप्त होती थी, और ये शंसद्ध' कहलानेके अधिकारी होते थे !

अद्वयत्र नामके एक प्रसिद्ध तन्त्रकारने साधकीको दो श्रेणियों में विभन्त किया है —शैक्ष और अदीक्ष । देशोंको आचारसम्बन्धी कटोर से कटोर नियमोका पालन करना पड़ता या और दैनिक चर्चा एवं खाद्य तथा पेय पदार्थोंके सम्बन्धमें भी उनपर कई प्रकारके बन्धन थे . अदीक्ष वर्गके साधक मनृष्योंके बनाये तथा ईश्वरके बनाये सभी नियमोंसे पर होते थे, क्योंकि ये ही सब प्रकारके नियम बनानेवाले थे और प्रकृतिके नियमोंका सञ्चालन करनेवाले भी ये ही थे ।

तान्त्रिक माधनाके रहस्योंमें प्रवेश प्राप्त किये हुए साधकोंके संक्षेपमे यही भेद हैं। परन्तु ये सव बाते अन्योंके आधारपर नहीं मीखी जा सकतीं, अतः यह आवश्यक है कि इनका उपदेश गृबमुखने प्राप्त किया जाय। इतना नी नहीं, पुस्तकोंसे गीखी हुई अजात रहस्यमधी साधनाओंके करनेमें योड़ी बहुत जोखिम भी रहती है।

ऐसी दशामें ऐसे गुरुकी, जो आध्यात्मिक साधनाओं के रहस्योंमें शिष्यका प्रदेश करा सके, और भी अधिक आवश्यकता हो जाती है। अतः किसी भी रहस्यमयी साधनामें गुरुका स्थान प्रमुख होता है। इसीलिये तन्त्र और योगके सभी सम्प्रदायों में, जिनमें बौद्ध सम्प्रदाय भी शामिल है, गुरुका बद्धा माहात्म्य वर्णन किया गया है।

गुरुके विना कोई भी मिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु-

के विना गृह सिद्धान्तों और साधनाओं को समझना असम्भव है! जिस पुरुषकी दीक्षा हो चुकी है, उसके लिये कौन-सा मन्त्र अथवा साधना अनुकूल होगी— यह गुरु ही बतलाते हैं! कम-से-कम परिश्रमंस और विना अधिक समय बरवाद किये सिद्धि प्राप्त करनेका सर्वोत्तम उपाय क्या है, यह बतलाना गुरुका ही काम होता है!

इस प्रकार हम देखते हैं कि साधनके लिये गुरु और रिाप्यकी बड़ी आवश्यकता है, जो दोनों ही अधिकारी होने चाहिये। तान्त्रिक साधनाके दो रूप हो एकते हैं—मन्त्र साधन और देव साधना, अथवा दोनोंकी साधना एक ही कालमें की जा एकती है। इस साधनाका योगके साथ, विज्ञायकर हठयोगके साथ धनित्र सम्बन्ध है—जैसा कि आगे चलकर इसी निवन्धमे समझाया जायगा,

यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि इठयोगकी साधना आध्यात्मक साधनाओं में सबसे नीचे दरजेकी साधना है, क्योंकि इतिरको शुद्ध करना और उसे ऊँची साधनाओं के लिये तैयार करना ही इसका काम है। सभी प्रकारकी आध्यात्मक साधनाओं में ध्यान और चित्तकी एकाग्रता परम आवश्यक के और दागिरिक मल बहुधा ध्यानमें बाधक होने हैं।

हटयोगके द्वारा शारीरिक मलोका शोधन हो जानेपर रूषिक मन्त्र अथवा देवतापर अथवा परब्रह्ममे चित्तको स्थिर कर सकता है। पहली साधना मन्त्रयोगकी है, दूसरी तन्त्र योगकी और तीसरी राजयोगसे सम्बन्ध रखती है।

अधिक से-अधिक मनोयोगके साथ मन्त्रका अखण्ड जाप करनेमे महान् शक्ति प्राप्त होती है। मन्त्रके अक्षर व्यक्त हो जाते हैं। मानसिक चक्षुके सामने चमकने उगते हैं और पिर अधिशिखाकी भाँति दीप्तिमान हो जाते हैं। किसी विशेष उद्देशको लेकर मन्त्रजय करनेसे मन्त्रका अपर बताये हुए ढंगमें साक्षान्कार होकर उस उद्देश्यकी प्राप्ति हो जाती है, जिस मन्त्रका इस प्रकार साक्षात्कार हो जाता है, उसे सिद्धमन्त्र कहते हैं। सिद्धमन्त्रके उच्चारणसे आश्चर्यजनक सिद्धि हो सकती है।

इसी प्रकार दीर्घकालनक एक निश्चित विधिके अनुसार श्रद्धा मिक्तपूर्वक और किसी सुयोग्य गुरुके निरीक्षणमें किसी देवताविशेगका ध्यान करनेसे उस देवताका साक्षात्कार हो जाता है। देवता साधकके सामने प्रकट होकर उसके मनोरथको पूर्ण करता है। इसके बाद देवता साधकका परित्याग नईंग करता और एक प्रकारसे उसके अधीन होकर रहता है।

राजयोगकी पद्धतिसे साधक परमातमाकी प्राप्तिके मार्गमें व्यों ज्यां अग्रसर होता है, त्यों-त्यों उसे अणिमा, रूपिमा आदि अष्ट महासिद्धियाँ प्राप्त होती हैं।

तन्त्रशास्त्रके अनुसार यह विश्व शक्तिका एक बहुत बहुत खजाना है। सृष्टि और संहारकी सारी शक्तियाँ इसके अदर केन्द्रीभृत रहती हैं और इनमेले किसी भी शक्तिको आकर्षण करके आत्मसान करना और उस शक्तिसे शक्तिशाली होना प्रत्येक मनुष्यके लिये सम्भव है। आध्यात्मिक साधनाके द्वारा प्रकृतिके सुक्षम नियमीपर अधिकार प्राप्त किया जा सकता है

इस विपयपर विस्तारने लिखनेके लिये स्थान नहीं है, किन्तु मैं देवताके साक्षान्कारकी भूमिकाओंका वर्णन करना आवश्यक समझता हूँ। परन्तु ऐसा करनेके पूर्व मैं यह स्पष्ट बतला देना चाहना हूँ कि मैं स्वयं साधक नहीं हूँ और इस अपूर्व आध्यात्मिक सिद्धिका मुझे कोई निजी अनुभव नहीं है, अतः मैं जो कुछ कहूँगा वह मेरे पढ़े-पढाये तान्त्रिक प्रन्योंके आधारपर ही होगा

साधकको चाहिये कि वह प्रसन्न मनसे किसी ऐसे एकान्त स्थानमें जाय, जो शुद्ध और स्वच्छ हो तथा जिसके आस्पासका हृद्य सुन्दर हो। वह मुखासनसे बैठकर अपने इष्टदेवका ध्यान प्रारम्भ करें। ध्यानमें उसे हृतना तन्मय हो जाना चाहिये कि उसे वाह्य अनुसन्धान विस्कृत न रहे और इस प्रकार उसे उस त्यापक शक्तिके साथ, जिसे बौदोकी भाषामें 'शून्य' कहते हैं, अमेदका चिन्तन करना चाहिये। उसके चिन्तकी अचस्था उस समय वैसी ही हो जानी चाहिये, जैसी मृष्ट्रसिकालमें होती है।

चिरकारतक इस साधनका अभ्यास करनेसे उसके मानिसक नेबीके सामने कुछ खास रक्षण दिखायी देने लगते हैं। जिनसे यह प्रमाणित होता है कि साधक देवताके साक्षात्कार-की ओर क्रमशः बढ रहा है।

ये चिह्न या लक्षण पाँच प्रकारके होते हैं। प्रारम्भमें मृगतृष्णाका दर्शन होता है। इसके बाद धूमका दर्शन होता है। तीसरी भूमिकामे साधकको अन्तरिक्षमें जुगुनुओं की भाँति ज्योति:कण दिखलायी देते हैं। चौथी भूमिकामें एक ज्योतिके दर्शन होते हैं। और पाँचवीं भूमिकामें मेघन रहित आकाशमें व्याप्त रहनेवाली सूर्यकी व्योतिके समान एक स्थिर प्रकाशका दर्शन होता है।

अर्थात् काफी सम्यतक ध्यानका अभ्यास करते रहनेसे साधकको एक ऐसे स्थिर प्रकाशका दर्शन होता है, जो कभी कम नहीं होता । साधक इस अवस्थाको पहुँचकर उससे कभी च्युत नहीं होता और नीचेकी अवस्थाओंका अनुभव नहीं करता ।

अब साधक इस विश्वासके साथ कि मेरे इष्ट देवता मुझे दर्शन देंगे, उनका निरन्तर ध्यान कर सकता है। देवता के साक्षात्कारकी भी तीन भूमिकाएँ होती हैं।

पहली भूमिकामे बीजमन्त्रका दर्शन होता है। आगे चलकर यह एक अस्पष्ट मानव आकृतिमें बदल जाता है ध्यानका कम जारी रखनेसे और आगे चलकर साथकको देवताका राष्ट्र रूप दिखायी देने लगता है, जिसमे उसके सारे अङ्ग, वर्ण, आयुध एव वाहन अलग अलग दिखलायी देते हैं। यह रूप अत्यन्त मनोहर होता है, जिसका दर्शन कर साधक अलौकिक आनन्दसे भर जाता है।

देवताका निरन्तर आँखोंके सामने रहना ही उसकी सिद्धि है। प्रारम्भमे उसकी दिन्य मूर्ति बार-बार प्रकट होती है और छिप जाती है। निरन्तर अभ्याससे उसका दर्शन स्थायी हो जाता है । इस अवस्थाको पहुँच जानेपर साधक सिद्ध कहलाने लगता है । उसका इष्टरेव उसकी सारी कामनाओं को पूर्ण कर देता है और उसका कभी परित्याग नहीं करता । साथक अलीकिक शक्तियोंसे सम्पन्न हो जाता है और उसका प्रकृतिके नियमोंपर भी अधिकार हो जाता है ।

मन्त्रका देवताके साथ एक प्रकारका अभेद-सम्बन्ध होता है, उसका भी इसी प्रकार साक्षात्कार हो सकता है। मन्त्रके अक्षर पहले साध्कके सामने प्रकट होते हैं और धीरे-धीरे अधिक दीप्तिमान होकर शक्तिसे जान्वत्यमान हो उठते हैं इनका दर्शन जब स्थायी रूपसे होने लगता है, तब मन्त्रकी सिद्धि हो जाती है। उस मन्त्रसे साधकको वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है, जो उसे देवतासे प्राप्त हो सकता या

का उपर्युक्त साधनकी प्रक्रिया वड़ी लयी है, उसके रिये वर्षोतक अथवा जीवनभर धेर्यपूर्वक अभ्यास करनेकी यो अवक्ष्यकता होती है। यह अवकाशके समय केवल दिल कर वहलाने के लिये करनेकी चीज नहीं। साधन एक कला है मनुष्य जीवन इस कलाके अभ्यासके लिये ही है। यह की जीवनमें प्राप्त होनेवाली सबसे बड़ी और सबसे दिल्य रहस्य मय अनुस्ति है। हमारा जीवन साधनके विना उद्देश्यहीन वी होता दें.

# बौद्ध मूर्तितत्व

( लेख ६--श्रीभगवतीप्रसादमिंद की, एम्, ए.)

बौद्धधर्ममें मृतियोंका निर्माण वज्रयान मतके प्रादुर्भावके साथ हुआ है वज्रयानके मुख्य प्रन्योंके अनुसार इन देवी-देवताओंका यथार्थमें कोई अस्तित्व ही नहीं है। वे मब केवल शुन्यताके ही मिन्न मिन्न रूपान्तर हैं। इन देवी देवताओंके रूप उपासकोंकी भावना तथा सिद्धिके अनुसार प्रकट हुए माने जाते हैं।

अब दिश्में बौद्धमंके इन देवी देवताओं की मुख्य मुख्य परम्पराओं का द्वाल सुनिये। सबसे पहले बोधिचित्त अर्थान् अध्यक पूर्ण कानसम्पन स्थितिकी कल्पना की जाती है। इसी बोधिचित्तकी पाँच इतियाँ अथ्या अवस्थाएँ मानी गयी हैं और इन्हींको सुप्रसिद्ध पाँच ध्वानी युद्ध कहा गया है। इन ध्यानी बुद्धों के नाम वैरोचन, रत्नसम्भव, अमिनाभ, अमोधिसिंद तथा अलोम्य हैं। पाँचा ध्यानी बुद्ध पद्मासनमें बैठे हुए दिखलाये जाते हैं। पद्मासनमें इस प्रकार पालयी सारकर बैठने है कि दोनों पैरोंके तल्बे ऊपरकी और दिखलायी दे। प्यानी बुद्धोंकी विनिन्नताम् चक उनकी हस्तम्हाएँ होती है। प्यानी बुद्ध बैरोचनके दोनों हाथ मुप्रामिद्ध धर्म-चक अथवा व्याख्यान महामे होते है। इस हम्तम्हामें दोनों हाथ वक्षः श्वलं समीप होते हैं और दाहिना हाथ बायें हाथके उपर रहता है। दाहिने हाथकी तर्जनी जँगुली उसी हाथके अँगृहेंमे मिली होती हैं और इन दोनोंका सम्वर्क वार्ये हाथकी कर्निष्ठिका अर्थान् सबसे छोटी अँगुलीसे होता है। ध्वानी बुद्ध रलक्ष्मभवकी हस्तमुद्राएँ वरद होती है। इस मुद्रामें बायों हाथ हथेली उत्पर किये हुए गोदमे रक्खा रहता है और दाईना हाथ हथेली उपर किये हुए इस प्रकार कुछ आगे बता हुआ होता है जैसे उस हायसे किसीको कोई चीज़ दी जा रही है। ध्यानी बुद्ध अमिताम समाधि-मुद्रामें दिखलाये जाते हैं। इस मुद्रामें



भ्यानी बुड रक्सम्भवकी बरद हस्त-मुद्राका चित्र

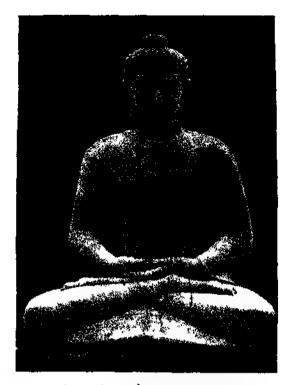

ध्यानी बुढ अमिताभ और उनकी समाधिनामक इस्तमुद्रा



ध्यानी बुद्ध अमोधिविदिकी अभय इस्तमुद्राका चित्र



ध्यानी बुद्ध अक्षोभ्यकी भूत्यर्शनामक इस्तमुद्रा समझाने-के लिये मारकी सेनासे आकान्त बुद्धमृतिका चिन्न

दोनों हाथ हंथली जपर किये हुए एक दूसरेके जपर (यायेके ऊपर दाहिना ) गोदमें रक्खे हुए दिखलाये जाते हैं । ध्यानी बद्ध अमोधरिद्धि सदा अभय मुद्रामें दिखलाये जाते हैं। यह मुद्रा भी प्रायः वरद मुद्राही सी है । भेद केवल इतना ही है कि दाहिना हाथ वक्षः स्थलके पास उठा हुआ होता है और उसकी हथेली सामनेकी तरफ होती है। यह मुद्रा अभय, रक्षा अथवा आश्वासन दिया जाना मुचित करती है। पाँचवें ध्यानी बद्ध अक्षोम्य भूस्पर्श मुद्रामें दिखलाये जाते हैं। इस मुद्रामें बायाँ हाथ उसी स्थितिमें रहता है जैसा कि बरद तथा अभय-मदाओंमे । दाहिने हाथकी हथेली नी बेकी ओर होती है और उसकी अँगुलियाँ दाहिने घुटनेसे नी बेकी ओर सुकी हुई पृथ्वीका स्पर्श करती हुई दिखलायी जाती है। गौनमन्द्रकी खड़ी अथवा बैटी जितनी मूर्तिया मिलॅगी, वे उपर्यक्त पाच भद्राओंमंने किसी-न-किसीमें होंगी । इनमेसे पिछली चार महाओंके चित्र अन्यत्र दिये जाते हैं। इनसे उनके ययार्थ स्वरूप अच्छी तरह समझमे आ जायँगे । सिद्धार्थने नस्पर्ध नद्राका प्रदर्शन उस समय किया था, जिस समय मार अर्थात् कामदेवने अपनी कन्याओंसिंहेन उनपर इसलिये आक्रमण किया या कि वे अपनी तपस्यात विमुख हो जावें। इस्पर बद्धने प्रथ्वीको साक्षी करनेके लिये उसका स्पर्श किया था और अपने ध्यंयकी इदता सचित की थी। इस मदाके प्रदर्शन करते ही सार शीध ही अन्तर्हित हो गया या और फिर उसने गीतमको अन्य करनेका प्रथत नहीं किया। भगवान शाक्यसिंहने धर्मचक्र महाका अवलम्बन उस समय किया या जब ज्ञान प्राप्तिके अनन्तर सारनाथनामक स्थान-पर सर्वप्रयम बीद्धधर्मका उपदेश प्रारम्भ किया । बीद धर्मके प्रचारका सूचक पहियामपी धर्मचक है और सारनाथ ( जो कथाओंके अनुसार पूर्वकालमे मृगींका रमना रह चुका था ) मृतियोम मृगीद्वारा स्चित किया जाता है। अतः अधिकतर जहां गौतम बद्धकी प्रतिमा धर्मचक मुद्रामें मिलेगी वहां मुर्तिक नीचे अगल-बगल दो हिरन और बीचमें एक पहिया भी मिलेगे ।

ध्यानी बुद्धोंके रंग कमश्रः संपेद, पीला, लाल, हरा और मेचक (नीला) हैं। ये रंग अधिकतर चित्रोंमें ही मिलते हैं और इनका गृढ तस्य परम गहन हैं, इन रंगोंका सम्बन्ध तान्त्रिक पट्कमींसे है। शान्तिसम्बन्धी पुरश्चरणोंमें श्वेत रंगवाली मूर्ति प्रयुक्त होती है। रक्षासम्बन्धी विध्योंमें पीले रंगकी मूर्तियाँ काममे लायी जाती हैं। आकर्षण तथा वशिकरणमें हरे और लाल रगोंका प्रयोग होता है और उच्चाटन तथा मारण विधियोंमें नीला रग काममें लाया जाता है। जिन ध्यानी बुद्धका जो विशेष रंग है, वही उनसे समुद्धत समल देवी देवताओंका रंग होगा। हाँ! कभी-कभी एक ही ध्यानी बुद्ध अथवा उनसे उत्यन्न कोई देवी या देवता भिन्न भिन्न रगोंमें भी मिलेंगे। इसका अर्थ एक ही मृतिंका विभिन्न-पट्कर्म विधियोंमें प्रयोग समझना चाहिये।

उपर्युक्त घ्यानी बुद्धोंके चाहन कमशः दो सर्ग, दो सिंहः दो मयुर, दो गरुड तथा दो हस्ती हैं। इसके अतिरिक्तः ध्यानी बुद्धोंके चिह्न कमशः चक्र, रक्छटा (मणियोंका समृह), कमल, विश्वयत्र (दोनों ओर तीन फलवाला छोटा सा शक्त) और यत्र (जिश्लूलमहश छोटा-सा शक्त) है। मारतवर्षमे ध्यानी बुद्धोंकी अलग मूर्तियाँ अथवा चित्र प्रायः नहीं मिलते। ऐसे चित्र नैपाल तथा तिस्त्रतमें प्रचुरतासे मिलते हैं। इसी कारण पाठकोंको प्रायः उपर्युक्त सब वातोंके देखनेका अवसर कम ही मिलेगा। तथापि आगेके विषयको स्पष्ट करनेके निमित्त उपर्युक्त विस्तृत वर्णन दिया गया है।

इन पाँच ध्यानी बुद्धोंके अतिरिक्त कही कही बज्र-सल नामक एक छठे ध्यानी बुद्धकी भी कल्पना की जाती है। वजसन्व ध्यानी बुद्धोके पुरोहित माने जाते है और इस पदके सुचक घंटा तथा यज्ञ उनके हाथींसे दिखलाये जाते हैं। पाची ध्यानी बुद्ध तापस वेषमे ही दिखलाये जाते हैं। व सदैव ध्यानमझ रहते हैं। सृष्टिके कार्य ध्यानी बुद्धोस उत्पन्न दिव्य बोधिमत्वगण करते हैं। पाँची ध्यानी बढ़ोंकी शक्तियाँ कमशः बज्रधाःबीश्वरीः मामकिः पाडराः आर्यतारा तथा हो-चना हैं । और इनसे उत्पन्न दिव्य बोधि-सन्य कमराः समतभद्र, रजपाणि, पञ्चपाणि ( सप्रसिद्ध अवलोकितेश्वर ), विश्वराणि तथा वज्रपणि हैं। छटे ध्यानी बुद्ध वज्रसत्वकी शक्तिका नाम वज्रसत्वासिका है और इन दोनोंसे उत्पन्न दिव्य बोधिसत्वका नाम घण्टाणणि है । ध्यानी बुद्धोंकी शक्तियाँ अपने पतियोंके चिह्न तथा बाहनोंसे पहचानी जाती है। इसके अतिरिक्त उनके पतिकी विशिष्ट इस्तमुद्रायुक्त ध्यानासन मूर्ति उनके भुकुटमें सामने बनी रहती है। इसी प्रकार प्रस्पेक वंश (जिसके लिये विशिष्ट शब्द 'कुल' है ) के देवी तथा देवताओं के मुकुटमें उस वंशके अन्मदाता ध्यानी बुद्धकी विशिष्ट हस्तमुदायुक्त ध्यानासन मूर्ति दिखलायी जानी है और यही जनका मुख्य चिह्न माना जाता है !

महायानीय मतके अनुसार धर्म असर अथवा सनातन माना जाता है और बुद्धका व्यक्तित्व इस धर्मके पूर्ण ज्ञानका साधनमात्र माना जाता है । प्रत्येक युगमें एक न एक मनुष्यशरीरधारी बुद्ध (अथवा ज्ञानी) धर्मका प्रचार करते हैं एक बुद्धके निर्याण प्राप्त होनेसे दूसरे बुद्धके जन्मतक कत्यके अधिष्ठाता ध्यानी बुद्धसे उत्पन्न दिन्य बोधिसल बौड 'धर्म' की देखरेख करते हैं। गौतम बुद्धको गत हुए प्राय: २४०० वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और अवसे लगनग २६०० और बीत जानेपर ( अर्थात् गौतम बुद्धको मृत्युके ५०००वर्ष उपशन्त) बुद्ध मैत्रेयका जन्म होगा । इस समय बौद्धमतका भट्रकल्प चल रहा है और इसके अधिष्ठाता ध्यानी बुद्ध अमिताभ हैं। अतः इन ५००० वर्षोंमे ध्यानी बद्ध अमितानसे उत्पन्न (दिव्य ) बीधिसन्व पन्नपाणि (जिनका दूसरा नाम अवलेकितेक्षर है) का प्रवन्ध चलता रहेगा यही इस युगके प्रधान (दिव्य) वेश्वयत्त्र है ।

इन उपर्युक्त दिश्य वीधिस वोकी मृर्तियाँ अनेक आसनोमे वैटी अथवा खड़ी मिलती हैं, माधारणतया इनकी पश्चान मकुरण अथवा मुकुटके पीछे प्रभामण्डलमे बने हुए भ्यानी बुद्धमें हो जाती है। अन्यथा इनके हाथमें खिन भ्यानी बुद्धमें बिह्नोंगे वे पहचाने जाते है। जैसा कि उत्तर कहा जा चुका है, भ्योधिसत्वा अवस्या (बुद्धा अवस्थाके पूर्वकी खिति मानी गथी है अतः वोधिसत्व प्रायः राजसी वेदामें मकुट आस्पणादियुक्त दिखलाये जाते हैं और बुद्ध तापमहेदामें।

जिस प्रकार भागवत अर्थात् बैष्णव धर्ममें विष्णुके २४ अवतार माने गये हैं और जिस सिद्धान्तपर जैनधर्ममें २४ तीर्थ दूरोकी भावना की जाती है, टीक उसी प्रकार प्राचीन (अर्थात् हीनयानीय) बौद्धधर्ममें २४ अतीर मानृपी बृद्धोकी यात मिलती है। महायानमतमें भी २४ से ३६ तक अनीत मानृषी बुद्धोकी यात मिलती है। इन मानृपी बुद्धोमें आग्विरी सात (जिनमें सबसे अन्तमें गौतम-बुद्धका नाम आता है) विशेषरूपसे प्रसिद्ध हैं। इनके नाम विपक्षी, दिख्ली, विश्वभू, क्रञुच्छन्द, कनकम्नि, काश्यय तया टाउच्यतिह हैं। वे साते मानृपी बुद्ध एक साथ पद्मासनमें भूस्पर्य-सुदायुक्त मिलते हैं और यही सातकी गणना

इनकी पहचान है। कभी कभी इनकी संख्या भावी बुद्ध मैत्रेयको मिला लेनेसे आट मिलती है। इनमेंसे प्रत्येकका एक विशिष्ट वक्ष माना गया है।

गौतम बुद्धकी मूर्तियोंके साथ बोधिसत्व अवलोकितेश्वर तथा भावी बुद्ध मैत्रेय पार्षदीके रूपमे चॅवर लिये हुए दिखलाये आते हैं।

वज्रयानीय बौद्धधर्मका मुख्य यद् इस समय महाचीन ( तिब्बत ) है । वहाँके प्रधान शासक दलाईलामा महात्मा गौतम बुद्धके अवतार माने जाते हैं और उनके बाद पदमें भेष्ठ शीगचींके ताशीलामा बोधिकव अवलेकितेश्वर के अवतार माने जाते हैं । वज्रधानका गायत्रीनुत्य मुख्य मनत्र 'ॐ" मणिपद्में हुम्' इन्हीं बोधिकव अवलेकितेश्वरका पडिश्वरी मन्त्र है । अवलेकितेश्वरके अगाध करणासागर होनेका उल्लेख जपर किया जा चुका है । इनके मुख्य चिद्ध कमल तथा सुमिरनी है ।

इनके अतिरंक्त वर्तमान बीडधर्ममे बोधियन्य मजुशीका भी पद बहुत ऊँचा माना गया है, इन स्थानपर बोधिसस्य मैत्रेप (भावी बुद्ध) तथा मजुशीके विषयमे कुछ शब्द अनुपयुक्त न होंगे।

कहा जाता है कि बीज तन्त्रीं प्रधान आचार्य मंत्रेय हैं। ये इस समय तुषितनामक स्वयंमे विस्तानन है असङ्ग इसी तृषित स्वर्गमे ध्यानद्वारा गमन बरके आचार्य मेंन्नेयसे तन्त्रीं रहस्यको जाना था। मंत्रेय ही एक एम देवता हैं, जिन्हे हीनयानीय तथा महायानीय दोनो सम्प्रदायवाले मानते हैं मेंग्रेयका चिह्न उनके मृतुष्टमें आगेकी और बना हुआ एक छोटा सा चैन्य या स्तृष् है। इस स्नृष्की कथा यो है। गीतम बद्धके पूर्वयाले मानुगी बुद्ध कार्यय गयाके समीय कुकुट्याद्विकि के शिखरपर गड़े हुए हैं और उनके मीतिक अवश्यके उत्पर एक स्तृष विद्यमान है। जिस समय गौतम बुद्धके निर्वाणके ५००० वर्षों के उपरान्त मेंत्रेय बुद्धक्पर इस मृत्रण्डलपर अवतीर्ण होंगे, उस समय वे कार्यपके स्तृपपर ज्यायो और कार्यण बुद्ध मैंत्रेय बुद्धको उनके प्रतिविद्य (लँगोट, घोती और कुपरा) देगे।

उपर्युत्त मुकुटस्थित चैत्यके अतिरिक्त मैत्रंयके चिह्न धर्मचक तथा अमृतकुम्भ (अमृतका टोटा, शोशी या कमण्डछ ) भी हैं।

# कल्याण=-



जावासे मिली हुइ प्रजापार्यमना देवीका चित्र हम समाप या मूर्ति Levden में हैं । समारक्षकी बीज मूर्ति या महसे मुन्दर ह



बोविसम्ब अवलोकिनेशः । मुकुटमें इनके जनक ध्यानीवृद ऑमनाभागं समाविमुदायुक्त मृति कनी है । तथके समाल कमण की इनकी पहिचान है ।

बोधिसत्य मनुश्री स्मृति, मेघा, बुद्धि तथा वाक्पुद्रताके स्वामी माने जाते हैं। अर्थात् इनकी उपासनासे ये शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। साधारणतया इनके बायें हाथमें औद्धधमंकी सुव्राम्द्र पुस्तक प्रज्ञापारमिता दिखलायी जाती है और दाहिने हाथमें अज्ञानान्धकारको काटनेवाला खड़ा दिखलाया जाता है। कहा जाता है कि महात्मा मंगुश्रीहीने नैपाल देशमं सम्यता तथा थैद्धधमंका प्रचार चीनसे आकर किया था। कहते हैं कि नैपाल देश पहले झील रूपमें जलमा था और इस विशाल जलराशिके मध्य भगवान् आदिबुदका स्थान था, जहाँ पृथ्वीके गर्भसे निरन्तर ज्याला निकलती थी। जलके कारण यह स्थान अगम्य था। अतः मनुश्रीने एक ओरसे इस विशाल जलराशिमें नहर-सी निकाल दी। यही नहर

आजकल वागमती नदीके रूपमें बहती है। इस नहरद्वारा सब जल वह गया और सूखी भूमि निकल आयी, यहींपर बस्ती बस गयी और अब स्रलतापूर्वक आदिबुद्धकी ज्वालाके ऊपर मन्दिर बन गया। (इस समय यह मन्दिर स्वयम्भूनाथके नामसे विख्यात है।)

ध्यानी बुद्धींसे उत्पन्न अन्य देवी-देवताओंका वर्णन देनेसे छेखका विस्तार वह जायमा और कदाचित् पाठकमण भी उस वर्णनको सरलतापूर्वक हृदयङ्गम न कर सकें। जिनको इस विषयमें अधिक जानकारीकी इच्छा हो। उन्हें श्रीविनयतोप भट्टाचार्यकृत Indian Buddhist Iconography तथा उन्हीं द्वारा सम्पादित 'माधनमाला' नामक प्रमय देखना चाहिये।

## सिद्धिसाधक साधनाकी संक्षिप्त रूप-रेखा

( लेखक --व्यास्यानवाचस्पति आचार्यदेव श्रीभद् विजय-रामचन्द्र मूरीश्ररजी महाराज )

#### ज्ञान और क्रियाकी आवश्यकता

इस जगतमें साधना कौन नहीं करता ? ययार्य हो। या अयथार्ध, मुखदायी हो या दुःखदायी, अल्प हो या अधिक-जहाँ जहां कामना है, वहाँ वहाँ साधना है ही। कामनाकी पूर्ति-के लिये किये जानेवाले प्रयन ही साधना हैं। कामनायक्त विश्वका जीवन साधनामय है। इतना होनेपर भी साधनाके सम्बन्धमे विशेष विचार करनेकी आवश्यकता है कामनामात्रसे इष्टकी सिद्धि नहीं होती। वैसे ही केवल साधना रुया प्रयक्तमात्रसे भी इष्टरिद्धि नहीं होती । सिद्धि प्राप्त करानवादी साधनाके लिये साधनींका यथार्थ झान और उसी के अनुकृत कियाशीलता भी आवश्यक है। शानशून्य किया किया कियाशून्य शान सिद्धिसाधक नहीं बन सकता। साधनींका ययार्थ शान हुए विना इष्टकी प्राप्तिके लिये प्रायः वे ही कियाएँ होती हैं जो वस्तुतः इष्ट-प्राप्तिकी बाधक हैं। और साधनोका यथार्य ज्ञान होनेपर भी यदि उसके अनुसार क्रिया नहीं होती तो विपरीत किया चाद रहनेके कारण इष्टकी प्राप्ति दर इंटनी जाती है। कामनाकी प्रेरणाखे साधनामें लगे हुए जीवमात्रको यह बात समझ लेनी चाहिये; क्योंकि साधनीको ठीक जाने विना और वास्तविक साधनोंके सेवनमें दसचित्त हए विना इस अनादिकालीन विश्वमें अनन्त कालतक भी न तो कोई आत्मा इष्टको प्राप्त कर सका है, न कर सकता है और न कर सकेगा ही-यह निर्विवाद है।

स॰ अं॰ ८१—८२

#### साधनाका हेतु

इस संसारमें मनुष्यमात्रकी प्रवृत्तिका केन्द्रित ध्येय कौन-सा है ! कोई धनके पीछे पहा हुआ है तो कोई कीर्तिके, कोई स्त्रीके लिये प्रयत्नशील है तो कोई पुत्रके लिये और कोई शक्तिके लिये जी-तोड चेष्टा कर रहा है तो कोई सताके लिये। इस प्रकार मनुष्य भिन्न-भिन्न प्रकारकी कामनाओंको लेकर अपनी अपनी शक्ति। अनुकृत्वता और समझके अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकारकी प्रवृत्तियोंमे लगे हैं: परन्त इन सारी कामनाओं और तमाम प्रवृत्तियोंके पीछे सभीका ध्येय एक सा है ! वह ध्येय है दुःखका नाश और मुखकी भाष्ति । दुःख स**यकी** नापसन्दगीकी चीज है और सुख सबकी परान्दगीकी। दुःखसे सर्वथा रहित, सुखसे परिपूर्ण, और जिसका किसी भी कालमें **९रिवर्तन या नाद्य सम्भव न हो - ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाय** तो फिर कोई एक्ष कामना बयों करे। प्रयक्त क्यों करे ? अनिष्टकी और अपूर्ण इष्टकी विद्यमानता ही कामना पैदा करती है । अनिष्ट रह जाय, सम्पूर्ण इष्ट प्राप्त हो जाय और उसमें किसी भी समय जरा भी अल्पताका होना निश्चित रूपसे असम्भव हो जाय तो फिर कामनाके लिये अवकाश ही नहीं रहता । सुख ऐसा मिले कि जो दुःखके अंशमात्रसे भी रहित हो और इस प्रकारसे सम्पूर्ण हो कि किसी भी कालमें किसी भी जीवको उससे बढ़कर मुख मिलना सम्भव ही न हो और ऐसा दुःखरहित तथा सम्पूर्ण सुख किसी भी कालमें अल्पताको या विनाशको प्राप्त होनेवाला न हो तो ऐसं सुखको प्राप्त जीवोंमें किसी प्रकारकी भी कामनाका कभी भी पैदा होना सम्भव नहीं हैं। साधनाकी तमीतक आवस्य-कता है, जबतक कि इस प्रकारके सुखकी प्राप्ति नहीं हो जाती।

#### प्रचलित साधना सिद्धिसाधक नहीं है

मन्द्रको उपर्यक्त प्रकारके स्वकी वास्तविक सावना करनेमें ही अपने जीवनकी सफलता माननी चाहिये। मनुष्पको दुःख नहीं सुहाता, इनना ही नहीं; दुःखयक्त सुल भी नहीं सहाता। अधिक मुख्यमें भी यदि अल्प दुःख होता है तो वह भी मनुष्यके मनमें खटका करता है और वह यों सोचाड़ी करता है कि कब मरे इस इतनेसे दुःखका नारा होगा ?' इसी प्रकार जिसको अपूर्ण सुख प्राप्त है। यह भी शेप सम्बकी इच्छा किया ही करता है। साथ ही प्राप्त सुखके चले जानेका विचार भी मनुष्यको सताता रहता है । अतएव सबको पसन्द तो वही सुख है, जो दुःखसे रहित र्म हो, सम्पूर्ण भी हो और शाश्वत । नित्य ) भी हो। ऐसे खास सुखको चाहनेबाला जगत आज किस तरहकी साधना कर रहा है ? क्या जगत्की वर्तभान माधना इसको वह सुख प्राप्त **करा** सकती है ? यदि नहीं तो, क्या वर्तमान साधना भ्रम नहीं है ? क्या वह इष्ट्रप्राप्तिम वाधक नहीं है ? साधक मा नके लिये यह प्रश्न विचारणीय है , जिस कामनासे जी प्रयन्न किया जाता हो। यदि उसका परिणास उस कामनांस विपरीत हो। अथवा यदि। उस प्रयत्नसे वह कामना सिद्ध न होती हो, तो उसके कारणका विचार तो करना ही चाहिये न १ बहुत सीधे दासी इस प्रश्नपर विचार किया जा सकता है। दःखरहित, सम्पूर्ण और शाक्षत मुखकी प्राप्ति क्या नाराचान साधनोंसे हो सकती है ? जो साधन स्वय परिवर्तन स्वभाववाले और नारावान् हैं। उनके द्वारा शाश्वन सुख केसे मिल सकता है ? धन, स्त्री, कीर्ति, सना और पुत्र परिवार आदिको सखके साधन माननेवाले लोग जरा रुके और विवेकी बनकर बिचार करें । इनमेंसे कौन सी वस्तु नित्य है या अन्यता आदि परिवर्तनको नहीं प्राप्त होनेवानी है ? एक भी नहीं असंख्य धनवान भिलारी बन गये, अनेकी कीर्तिमान प्रयोको सयद्वर कलङ्का टीका लगाकर बुरे हाल मरना पड़ाः और कितने ही सत्ताधारियोने अपनी सत्ता खो दी-एसा इतिहास कहते हैं। स्त्री तथा पृत्र परिवासदिका नाहा नो रचा ही हुआ है। इननेपर भी मान लीजिये कि धन मिल गया, कीर्ति और सता मिल गयी तथा ह्वी और पत्र-

परिवारादिकी भी प्राप्ति हो गयी और मान लीजिये ये सब वस्तुएँ अपने पास सदा रही भी। परन्तु एक दिन हमारा तो मरना निश्चित ही है न १ उस समय तो उन सबकी छोडना पड़ेगा ही न ? आजतक कोई ऐसा नहीं जन्मा और मविष्यमें अनन्त कालतक कोई ऐसा जन्म भी नहीं सङता। जिसकी मृत्युन हो । जन्मके साथ मृत्यु तो लगी ही हुई है । इस ससारमे ऐसा कोई जन्म सम्भव ही नहीं है कि जो मृत्यु-के साथ न जुड़ा हुआ हो हां, ऐसी मृत्यु जरूर सम्भव है कि जो जन्मके साथ न जड़ी हुई हो। और ऐसी ही मृत्यु उसके बादकी हमारी दृःखरहित सम्पूर्ण और शाश्वत सुखसे युक्त स्थितिकी सूचक है। इस संसारमें ऐसी ही मृत्युकी अपने समीप लानेका प्रयास करना चाहिये और यही सबी साधना है। इसके अतिरिक्त और सब माधनाएँ तो नाम मात्रकी ताधना हैं उनसे इष्टकी प्राप्ति नहीं होती वर उसका अवरोध होता है। अज्ञानी जगत् इष्टकी अवरोधक साधनाओ को इपनी प्राप्ति करानेवाली मान बैटा है। यही कारण है कि वह जीवनके तमाम क्षणोंको धन, कीतिं, सत्ता और प्र परिवारादिकी प्राप्तिके प्रयत्नमें ही खो रहा है। मृत्यके बाद धन आदि कोई भी चीज साथ नहीं चलती। आ मा चला जाता है और सखके साधन मानकर जिन धनादि पदाधोको -इसने इक्डा किया था। वे सब जहाँ के नहां रह जाते हैं। इसर आँखों के सामने अनेको चले गये और धनादिमेंने कुछ भी वे अपने साथ न ले जा सके, यह भी हमने देखा इतनेपर भी उन्हीं धनादिको स्खके माधन मानकर हम अपना जीवन उन्होंकी साधनामें बिता दे, तो यह क्या भ्रम नहीं है ? यह क्या अज्ञानपूर्ण किया नहीं है ? फिर, धनादि बस्युएँ क्या केवल परिश्रमसे ही मिल सकती है ? इस जगत्मे घरादि के लिये प्रयत करनेवाले कितने हैं और धनादिका प्राप्त करके श्रीमान् बननेवाटे कितने हैं ? क्या ऐसा एक भी मनुष्य ट्रॅंटकर निकाला जा सकता है जिसको धनादिकी पुरी प्राप्ति हो गयी हो और इस कारण जिसकी धनकी कामना नष्ट हो गयी हो <sup>१</sup> धनादिके लिये प्रयक्त करनेवाले ल्यानग सभी हैं। परन्तु धनी बहुत थोड़े हैं। इससे एक ऐसी बस्तुकी सूचना मिलनी है, जिसकी अंपक्षा प्रयत्न करनेवालेको भी रहती है। यह वस्तु है -पुण्य । चाहे जितनी मेहनत की जाया परन्तु पृण्यके अभावमें धनादिकी प्राप्ति नहीं हो सकती । और धनप्राप्तिका प्ण्य होनेपर भी यदि भोगके लिये पुण्य न हुआ तो प्राप्त धनादि-काभी भोग नहीं किया जा सकता। ऐसी बस्तूएँ पुण्यके

नासके साथ ही नासको प्राप्त हो जाती हैं। कदाचित् किसीके जीवनके अन्ततक पुण्योदय ही वर्तमान रहे और इस कारण धनादिका नास न हो, तो अन्तमें मृन्यु तो तैयार ही बैठी है, जो धनादिका वियोग अवस्य ही करा देगी। इस प्रकार साधकमात्रको सबसे पहले यह तो निश्चय कर ही लेना अभादिकी प्राप्तिके लिये की जोनेवाली साधना यथार्थ साधना नहीं है: क्योंकि उसमे दु:लरहित, सम्पूर्ण और साधन सुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इनना निर्णय हुए विना यथार्थ साधनाकी रुचिका उत्यस होना सम्भव ही नहीं है।

#### यथार्थ माधना

धनादिकी साधना अधक है, ऐसा निर्णय करनेके बाद यह निर्णय करना शेप रहा कि फिर साधक साधना कौन सी है ? द न्वरहित, सम्पूर्ण और शासन सुलमय स्थितिकी प्राप्तिके ल्ये ऐसी मृत्यको प्राप्त करना चाहिये कि जिसके बाद जन्म न हो । जहाँ जन्म है, यहाँ दःखका सर्वया अभाव आर सम्बका एकान्त सदभाव सम्भव नहीं है। इसल्यि अन्मके कारणको मिटाना चाहिये। जो अन्मके कारणसे परे है, वही दुःखके कारणसे परे हैं। भिन्न भिन्न गतियोंमें, भिन्न नित्र योनियो आदिके द्वारा चिनित्र सामग्रियोके साथ ोनेवाला जन्म आस्माके भृतकालीन और भविष्यकालीन जीवनका सूचक है। आत्मा ही एक गतिसे दुसरी गतिमें आर एक स्थानमे दूसरे स्थानमें परिभ्रमण करता है । वस्तृतः आसा जन्म या मायुको प्राप्त नहीं होता । आत्मा तो धार 🔧 और रहेगा । मृत्यु तो आ मन्त्रे गन्धन्तर या स्थानान्तर की सूचक है। अनन्त कालमें हमारा आन्मा इस प्रकार र्विभिन्न गतियोंने भ्रमण कर रहा है। इस भ्रमणका कारण है जड़ कर्मका सयोग । जिस मृत्युके साथ ही आत्मा जड़ क मौंके संयोगसे सर्वथा मक्त हो जाता है, वही मृत्य भावी जन्मसे जड़ी हुई नहीं होती। एक बार जड़ कमेंके सबोगसे आत्मा मक हो जाय तो फिर उसका पुनः संयोग नहीं होता और इस कारण पुनः जन्म भी नहीं होता। इसीलिये इस मनारमें यदि कोई यथार्थ माधना है तो यह एक ही है -और वह है जह कमेंसे मुक्त बनानेकी साधना । इस साधनामें रुग जानेवाले जीव अमशः अपने आत्माके साथ जड कर्म-के संयोगको घटाते चले जाते हैं। अल्प संयोगको उसके वियोगसाधक बननेमें सहायक बना लेते हैं और अन्तमें उत्कट साधनाके प्रतापसे ऐसी मृत्यको प्राप्त होने हैं कि जिस मृत्युके

साथ ही आत्मा जड कर्मके सयोगसे सर्वथा मुक्त हो जाता है। आत्माकी यह शाक्षत स्थिति होती है: क्योंकि जय जन्मका कारण नहीं रह जाता, तब मृत्यु भी सम्भव नहीं होती । यह स्थिति दुःखरिहत तथा सम्पूर्ण सुख्यमयी होती है इसमें दुःखके कारणका सर्वथा अभाव हो जानेके साथ ही आत्मा अपनी सम्पूर्ण स्वाभाविक स्थितिको प्राप्त हो जाता है।

#### माधनादर्शकपम्बन्धो निश्रयकी आवश्यकता

इस प्रकारकी साधना ही इष्टको प्राप्त करानेवाली साधना है, परन्तु ऐसी साधनाक लिये विशिष्ट आलम्बनकी आवश्यकता है। धनादिकी साधनाका नियेश करनेपर भी ऐसे अनेकों साधनादश्रक पूर्वकालमें हो गये है, इस कालमें हैं और आग भी होंगे, जो जेतन, जड और चेतन जड़के स्योगके विषयमें यथार्थ शान नहीं रखते। ऐसे लेगों के द्वारा दिखलायी हुई साधना चेतनको जड़ कर्मके संयोगसे सर्वधा मुक्त करके दृःख रहित सम्पूर्ण और शाक्षत मुखर्का प्राप्ति करानेमें सफल नहीं होती। ऐसा होना स्वाभाविक ही है। इस स्थितिमें अपने आत्माको कर्मके संयोगसे सर्वधा मुक्त करनेकी साधनामें लगना चाहनेवाले जीवोंको सबसे पहले साधनादर्शकके स्वरूप के विषयमें निश्चय करना चाहिये। यों न करनेवाले आत्मा यथार्य साधनामे बिद्धात रह जाते हैं, और अयथार्य साधनामें नाना प्रकारके कष्ट सहनेपर भी कप्टमयी ससार परिश्रमणको स्थितिको नाश करनेके बदले उसको और भी बढ़ा लेते हैं!

### माधनाके मृलमृत दर्शकोंका स्वरूप और उनके द्वारा स्थापित शासन

वयार्थ साधनाके मृत्रभूत दर्शक वे ही हो सकते हैं, जो असत्यवादके सभी कारणोंसे परे पहुँचे हुए हैं। राग, द्वेप आर मोह आदि ऐसे दुर्गुण है कि जो इच्छापूर्वक असत्यमें कारण बनते हैं, और अज्ञानके योगसे असत्य बेल्टने का इरादा न होनेपर भी असत्य बुल्वा देते हैं। इन रागादि दुर्गुणोंसे और अज्ञानके लेशमा नसे भी रहित होनेके कारण श्रीवीतराग और सर्वज्ञ परमपुष्ठप ही यथार्थ सावनाके मृत्रभूत दर्शक हो सकते हैं। इन तारकों ( उद्धावकों ) में आत्माका अनन्त ज्ञानगुण प्रकट हुआ रहता है; इस कारण ये तारक अनन्त भूतकालके, वर्तमानके और अनन्त भविष्यकालके सम्पूर्ण ज्ञानसे सम्पन्न होते हैं। चेतन और जह प्रत्येक पदार्थका, उसके प्रत्येक परिवर्तन और परिवर्तन के कारण आदिका सर्वतीगामी ज्ञान इन तारकों को होता है। श्रीवीतराम आदिका सर्वतीगामी ज्ञान इन तारकों को होता है। श्रीवीतराम

और सर्वज्ञ बने हुए ये आत्मा भी किसी कालमें इस ससारके ही मसाफिर थे, इन्होंने भी अनन्त कालतक इस संसारमें परिश्रमण किया था ऐसे आत्माओं में एक विशिष्ट प्रकारकी अनादिकालीन योग्यता होती है। जो आवश्यक सामग्रीका सयोग पाकर प्रकट हो जाती है । यह योग्यता, सची साधनाके मार्गकी प्राप्ति होनेके पहले ही, उन तारकोको नाना प्रकारसे उत्तमजीवी बना देती है। क्रमशः वे अपनी योग्यताके बलरे सच्ची साधनाके मार्गमें सुविश्वस्त बन जाते है। इस प्रकार सची साधनाके मार्गमे सुविश्वस्त बने हुए वे तारक परम आराधक बननेके साथ ही परोधकारकी सर्वश्रेष्ठ भावनासे अतिशय ओतप्रोत हो जाते हैं । यह भावना दुःखके मारे कन्दन करते हुए और सुखके लिये तरसते हुए विश्वभरके जीवोको सची साधनाका मार्ग प्राप्त करवाकर उन्हें द:खमुक्त और मलके भागी बनानेकी होती है। इस प्रकारकी उत्कट भावनामें रमते हुए वे एक ऐसा अतुल्जीय और अनुपम पुण्यकमं अर्जन करते हैं कि जिसके प्रतापसे वे श्रीवीतराग और सर्वज्ञ बननेके साथ ही निवृत्तिमार्गके प्रतिपादक, समस्त पदार्थोंके प्ररूपक और उत्मार्गके उच्छेदक शासनकी स्थापना करनेवाले होते हैं । इस आसनको ही श्रीजैनशासन जगतके सब पटार्योंके स्वरूपको यथार्यरूपमें बतलाना, सञ्ची साधनाके यथार्थ मार्गका प्रतिपादन करना और प्रियरीत मार्गीकी अकल्याणकारिता दिखलाना-यही जैनवासनका कार्य है। ऐसे शासनके प्रति श्रद्धाल ये ही बन सकते हैं, जिनके भावी जन्मसे अलिम मृत्यु समीप पहुँची हुई होती है । ऐसे आत्मा ही जैन हैं । किसी भी जाति, कुछ या देशमें उत्पन्न आत्मा ऐसी श्रद्धालताके द्वारा जैन यन सकता है । सबी साधनाके अर्थी प्रत्येक आत्माके लिये जैन-शासन है । वस्तुमात्रको उसके यथार्य स्वरूपमे खीकार करना ही जैनत्वकी प्राप्ति है। इस जैनत्वकी प्राप्ति जिस किसी आत्माको होती है, उसे ऐसा ही भान होता है कि श्रीवीतराग और सर्वज्ञ निनेश्वर देवीने जीव आदि तत्त्वींका जो स्वरूप दिखलाया है, वही वासाविक है ! ऐसे श्रीजिनेश्वर देव आजतक अनन्त हो चुके हैं, वर्तमानमे क्षेत्रान्तरों में विद्याग कर रहे हैं और भविष्यमें भी अनस्त होंगे । इस प्रकार श्रीजैनशासन अनन्त आत्माओंद्वारा प्रकाशित होनेपर भी। उसकी परस्पर अविरुद्धता अलण्डरूपसे सुरक्षित है: क्योंकि उन सभी तारकीका अनन्त ज्ञानादि गुणोंमें साम्य होता है । प्रवाहकी दृष्टिस यह शासन अनादि भी है और व्यक्तिकी अपेक्षासे इस शायनको आदिवाला भी मान सकते हैं। इस प्रकार

आदि-अनादिका विशेक करानेवाले सिद्धान्तको ध्यादार' कहते हैं। स्माद्वादका प्रत्येक कथन सापेक्ष होनेके कारण उसमें वस्तुके किसी भी धर्मका अपलाप नहीं होता । इसीलिये इस विश्वमें अगर कोई यथार्थवादी है तो वह वही है कि ओ ग्रुद्ध स्थाद्वादके सिद्धान्तको स्वीकार करता है। यही कारण है कि श्रीजैनदर्शनका सारा वर्णन विशिष्ट, स्वतन्त्र और सम्पूर्णलयसे यथार्थवादी है। इसीसे हम कहते हैं कि स्त्री साधना चाहनेवालेके लिये श्रीजैनदासन ही एक वास्तविक धरणभूत है।

#### चेतन या जड उद्भव या विनाशको प्राप्त नहीं होता

अनन्त ज्ञानके स्वामी श्रीजिनेश्वरदेव कह गये हैं कि यह जगत अनादि, अनन्त है । इसका कोई स्रष्टा, सरक्षक या सहारक नहीं है। जयन् था। है और रहेगा । जो है उसका कभी समूल नाटा नहीं होता, और जो नहीं है उसकी किसी कालमें उत्पत्ति नहीं होती। यह जो कुछ भी उद्भव और विनाश दिखायी देता है, वह किसी अवस्थाविशेषका उद्भव और विनाश है । मूलरूपमें तो विश्वकी कोई भी चीज न नयी उत्पन्न होती है और न नष्ट होती है वस्तुरूपमें विश्व स्थायी है और अवस्थारूपमे परिवर्तनकील है। विश्वमे चेतन और जड़ -दो प्रकारकी वस्तएँ यी, हैं और रहेगी , अनन्तानन्त आत्मा और अनन्तानन्त पुद्र हो। के धामका नाम ही जयत है । चंतनके साथ जड़ कर्मोंका संयोग अनादिकालसे होनेके कारण ही चेतनकी विभिन्न प्रकारते उत्पत्ति और विनाशमयता दिखायी देती है । वस्तृतः चेतन न उत्पन्न होता है और न बिलीन चेतनकी अवस्थान्तरी को ही जन्म मृत्यु आदि कहा जाता है। पुरूल भी विभिन्न अवस्थाको प्राप्त होते हैं, परन्तु उनका समूल विनाश कभी नहीं होता । मान लीजिये - एक घर टूट गया, इससे उस घरका विनास हो गया; पुद्रलॉके इस प्रकारके समृहका नाश हो गया, परन्तु इससे पुदर्शिके अस्तित्वका नाश तो हुआ ही नहीं इसी प्रकार जड कर्मके योगने मुक्त होनेवाला आत्मा शाश्वत सखमय अवस्थाको प्राप्त हो जाता है; वह संसारमें जन्म-मरणादिरूप परिश्रमण नहीं करता। तो भी उसका अस्तित्व तो बना ही रहता है।

#### आत्माका स्वरूप और उनके भेद

कर्मके संयोगसे बद्ध होकर अनन्तानन्त आत्मा अनादिकालसे इस संसारमें परिभ्रमण करते हैं। इन अनन्ता-नन्त आत्माओं में ऐसे भी अनन्तानन्त आत्मा हैं कि जो मुक्तदशाको प्राप्त होनेकी योग्यतासे हीन हैं, और ऐसे भी अनन्तानन्त आत्मा हैं जो मुक्तदशा प्राप्त करनेकी योग्यतासे सम्पन्न होनेपर भी योग्य सामग्रीके न मिलनेके कारण अनन्त कालतक मक्तदशाको प्राप्त नहीं होंगे । ऐसे आत्माओंको कमदाः 'अमव्य' और 'जातिभव्य' कहते हैं । विश्वमें विद्यमान अनन्तानन्त आत्माओंका एक तीसरा वर्ग भी है । इस तीसरे वर्गके अनन्तानन्त आत्माओंको भव्य कहा जाता है। इन 'भव्य' आत्माओं मेरे अनन्त आत्मा आजतक के अनन्तकालमे सची साधनाके द्वारा मुक्तदशाको प्राप्त हो चुके है वर्तमानमें बहुसंख्यक आतमा सची साधना कर रहे हैं और भविष्यके अनन्त कालमें अनन्त आत्मा सन्दी साधनाके द्वारा मक्तदशाको प्राप्त होंगे निश्चयात्मक दृष्टिसे किसीके अनुप्रहरं कोई अपने साध्यको सिद्ध नहीं कर सकता । निश्चयद्धिसे तो सब बुख आत्माको ही करना पड़ेगा, परन्तु व्यवहारदृष्टिये उपकारक आदिकी मान्यता आदि रूपोंमें इपामना भी आवश्यक है। क्योंकि शुद्ध व्यवहारकी अवशा करनेवाला यद्ध निश्चयद्दष्टिको नहीं पा सकता , आत्मा अनादिकालीन कर्मस्योगसे सुबद्ध और परिणामी स्वभाववाला है ऐसा मानकर जो अपने आत्माको कर्मसंयोगसे मक्त करना चाहते हैं, वे ही अनन्त शानके स्वामी श्रीजिनेश्वरदेवीके द्वारा उपिंदए सची साधनाके मार्गपर विश्वस्त बनकर सुद्ध व्यवहारका पालन करते हैं और अन्तमें मुक्ति पा सकते हैं। अनादिकालीन कर्मसंयोगसे आत्माको मनः करना ही सचा सान्य है। ऐसा हुए विना दुःखरहितः सम्पूर्ण और शासन इष्टकी प्राप्ति नहीं हो सकती । मुक्ति प्राप्त करनेकी योग्यता रखनेवाले आत्मा भी इस साध्यका स्वीकार तभी कर सकते हैं, जब कि उनकी 'तयाभव्यता' नामक योग्यना परिपकताको प्राप्त हो जाती है। इन साध्यको प्राप्त करनेके पहले ही ऐसे आतमा मक्तिके अद्वेषी बन जाते हैं। यही उनको प्राप्त होनेवाली साधनाका सूचक है।

#### अपूनर्बन्धक आत्मा

प्रत्येक आत्मा अनादि कालले ही अपने झानादि गुणोको दकनेवाले झानावरणीय आदि आठ प्रकारके जह कमोंने आहुत होता है। नदी घौत-प्राधाण न्यायले, अभ्यवसायके बलले जयतक हन आवरणोंमें मन्द्रता नहीं आती और जबतक मोहनीय आदि कमोंके द्वारा पुनः नहीं बँध सकने-जैसी जल्कृष्ट सुन्दर आत्मदशाकी प्राप्ति नहीं होती, तबतक आत्मा श्रीवीतराग परमात्माकी सिद्धिदायक उपास्ता आदिके योग्य नहीं होता । ऐसी दशाको प्राप्त आत्मा (अपुनर्बन्धकः कहलाता है । ऐसे आत्मा प्रथम गुणस्थानकर्में सार्यकताके साथ रहनेवाले माने जाते हैं । 'अपुनर्बन्धकः' आत्मा नयहूर भवकी ओर बहुन मानकी दृष्टिवाले या तीव्रभावसे पापका आचरण करनेवाले नहीं होते । वे समस्त प्रवृत्तियों मे औच्लिकी रक्षा करते हैं । वे मुक्तिके अदृषी होकर धर्मे, अर्थ और काम—हन तीर्यो पुरुपायों में धर्मको प्रधान मानते हैं । ऐसी दशामें वे सामग्रीकी अनुकृत्वताके मिलनेगर सचे साध्यको और उस साध्यको सिद्ध करनेवाले साधनोंको भी सहजहीं पा जाते हैं ।

#### मुक्ति किसे कहते हैं ?

श्रीजैनशासनका आदेश है कि 'आत्मा अपने मृत्यन्त स्वरूपको सर्वथा आदरणरहित बना दे, जह कमके स्पेगास अपनेको सर्वथा मृत्त कर दे।' इसीका नाम मृत्ति है। आत्माका सदाके जिये अपने स्वरूपमे ही सुस्थित हो। जना तभी सम्भव है, जब कि अनादि कालसे आत्माके स्पय प्रवाहरूपसे लिस हुए समस्त कमौंका अय ही जाय। कमौंके सम्बन्धने ही आत्माका स्वरूप छिगा हुआ है। अनन्त ज्ञान आदि गुणमयता ही आत्माका स्वरूप है। औ। ये गुण ज्ञानावरणीय आदि कमौंने आवृत हैं, इसीसे आ माका स्वरूप तिरोभृत हो रहा है। आत्माके इस तिरोभृत स्वरूपका सम्पूर्ण आविर्भाव करके सदाके लिये अपने स्वरूपमें मृश्यित हो जाना ही सृत्ति है।

#### विवेककी मुची चाह कप जागती है ?

मृक्तिके इस स्वरूपकी वधार्थता जान लेनेपर इसे प्राप्त करनेकी अभिलापा होना सहज है मृक्तिके इस स्वरूपके प्रति रुचि हो जानेपर आत्माकी अर्थ-कामकी ओर रहनेवाली उपादेय बृद्धि नादा होने लगती है। श्रीवीतराम परमात्माकी भिक्ति, तारकोंके आज्ञानुसार ससारका त्याम करके महा वर्तादके द्वारा संवम-साधनामें प्रतिष्ठित हुए सद्गुहओंकी सेवा और प्दान्त शील, तप तथा भाव' रूप धर्मानुष्ठानोंके प्रांत उनका आहर बहता ही जाता है, यों अर्थ कामके प्रांत उपादेय बुद्धिका नाश होने लगने तथा परमात्माकी भक्ति आदि सदनुष्ठानोंके प्रति आदरबुद्धि बढनेसे वे आत्मा उस सुन्दर परिणामके स्वामी बन जाते हैं कि जिस परिणामके योगसे आत्माके साथ संलम्ब कर्मोमें राजास्वरूप भोहनीय कर्मे विदेशपरूपसे शिथिल होता जाता है। मोहनीय कर्मक

भी अनेकी प्रकार हैं। इनमें 'सिध्यात्वमोइनीय' नामक प्रकार बहुत ही भयद्भर है | वह वस्तुको क्यास्पित स्वरूपमें माननेमें बाधा पहचाता है। यथार्थ मुक्तिके प्रति आकर्षित और सदनुष्ठानोके प्रति आदरबुद्धि रखनेवाले 'अपनर्बन्धकता' को पाम आत्माओंकी जीव, अजीव आदि सभी पदार्थोंके जानमंकी इच्छा भी अंतिशय उम्र बनती जाती है। इससे पौद्रालिक पदार्थीका उत्कट लोभ, और उसके योगसे वेगको प्राप्त उत्कट माया, उत्कट मान और उत्कट क्रोध, जिनको ·अनन्तानुबन्धी कषाय' कहते हैं।-घटने लगते हैं। इसीके साथ वस्तुके यथार्थ स्वरूपकी पहचानमें विश्व करनेवाला 'मि"यात्मभेइनीय'का बल भी बहुत क्षीण होता जाता है । उम आत्मामे देवता, गुरु और धर्मके निर्वाध स्वरूपको जारनेकी उत्कर इन्छा पैदा हो जाती है। तारार्य यह कि म् नि हे पति हेपका नाहा हो जानेपर की जानेवाळी साधना आना के लिये मुन्दर सामग्री प्राप्त करा देती है और मुक्तिके सचे खरूपरे प्रति आकृष्यंत होनेपर जो शायना होती है। वह आत्मामे वस्तुमात्रके वास्तविक रूपका परिचय देनेवाले विवेदकी उत्कट चाह उत्पन्न कर देती है ।

### 'अपूर्वकरण' द्वारा ग्रन्थिभेद

इस विवेककी चाहके प्रतापसे साधक आत्माओं में आत्मन्यरूपको तिरीभत कर रखनेवाले और अपने स्वरूपके आविर्मायमें अतिराय विश्व करनेवाले राग और द्वेपके प्रति द्वेष सम्रत् हो उठता है। यह द्वेष उन आत्माओमें एंसा उत्तमः, शुद्धः, निर्मल परिणामः प्रकट करता है कि जिससे आन्मार्का उत्कट राग द्वेपमय दशा शिथिल होने लगती है । आत्माकी उत्कर गग देवमय दशाको पर्नेच प्रनिथ कहते हैं । इस प्रनियका भद हुए विज्ञा जीवादि पदार्थोंके यथावस्थित म्बरूपक प्रति शङ्कारहिन मन्त्रि नहीं पैदा होती । इस रुचिके पैदा हुए विना कोई मी माधक मुक्ति प्राप्त करानेवाले अनुष्टानीका सम्यक् प्रकारसे सेवन नहीं कर सकता । वस्तुके वास्तविक स्वरूपको जाननेको उत्कट इच्छा इस रुचिके उत्पन्न करनेमें ५इरि सहायक होती है। आत्मामें यह एक एसे मन्दर परिणामको उत्पन्न कर देती है कि जो आत्माकी उन्कट राग-डेपमय दशास्त्री हर्नेदा प्रतिथका भेद करनेमें समर्थ होता है। इस परिणासको (अपूर्वकरण) कहने हैं। इस (अपूर्व-करण' नामक मान्सिक परिणामसे आत्माकी उन्कट राग देपमय दशासप दुर्भेश बन्धि एकडे एकडे हो जाती है। और इसीके भाष साथ आत्मामें अनन्त शानी श्रीवीतराम परमात्मा

जिनेक्वरदेवीं ने -(जो रागादि शत्रुओं के ऊपर अस्तिम विजय प्राप्त करने तथा प्रकृष्ट पुण्योदयके द्वारा तीनों लोकीं की ध्योगक्षेमकर' नायताको सार्यक बनानेवाले धर्मतीर्यकी स्थापना करनेवाले होनेके कारण जिनेश्वरदेव कहलाते हैं।) द्वारा उपदिष्ट जीवादि तन्वींको उनके स्वरूपमें रुचियुक्त करनेकी एक विशेष शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इसी शक्तिको श्रीजैनशासनमे सम्यग्दर्शन' कहते है। आत्माका यह सम्यग्दर्शन गुण जैसे अधिगमसे प्रकृष्ट होता है, वैसे ही नेसर्गिक भी प्रकृष्ट होता है। किसी भी उपायस हो, अननता नृवन्धी कषायों' का और प्रमध्याखमोहनीन' का उपशम किया क्षयोपशम होना चाहिये, अपूर्वकरणके द्वारा आत्माकी धन्यका भेद हो जाना चाहिये, और ऐसा होनेपर ही आत्माकी दशाक अनुसार औषशमिक क्षियों क्षयोप शमिक सम्यग्दर्शन गुण आत्मामें प्रकृष्ट होता है।

चतुर्थ गुणस्थानकवर्ती आत्माकी समझ केसी होती है ?

इस सम्यन्दर्शनकी प्राप्तिने आत्मा भी कौन हं और मेरा क्या कर्नय है। आदि वानोको भर्लामाँति समझ सकता है। मुक्ति ही अवना सम्पूर्ण स्वरूप है। ऐसा पका निश्चय होनेमें पिर आत्माको कोई भी बाधा नहीं होती। वह समझ सकता है कि प्यक्षे जो यह रुचि उत्पन्न हुई है, यही मेरी सिद्धिपदकी साधनाका आदिस्यरूप है। यह रूचि र्याद मुरक्षित हो जाय तो पित मरे अनन्त ज्ञानस्वरूपका प्राकट्य हुए विना नहीं रहेगा । इस स्वरूपको प्रकट करनेके लिय मुझको सर्व प्रकारसे हेयस्यरूप अर्थ और कामकी आर्सानका सर्वथा भारा करना पहुंगा। और इसके नाशक लिये देवताकी तरह श्रीवीतराग परमात्माकी वीतराग होनेकी ही भावनारे सेवा करनी पड़गी। अर्थकामकी आसक्ति छोडकर, घर बार आदि समस्त बाह्य भावीका त्याम करके, पाँच महाबतोका धारक वनकर, धारण किये हुए पांची महाबनोके पालनमें धीर होकर, सम्यग् दर्शन, सभ्यग् शान ओर सम्यक् चारित्रकी साधनामें ही सलग रहकर, शुद्ध माधुकरी वृत्तिमे ही अपने परमञ्जू संयमयुक्त जीवनका निर्वाह करते हुए और संसर्गमें आनेवाले किसी भी योग्य आत्माको एक धर्मका ही उपदेश देनेवाले सदग्रुकोंकी ही वैसा ही बननेके लिये उपासना करनी पडेगी। (सामर्थ्य प्रकट हो गया हो तो उसी समय, नहीं तो सामर्थ्यको प्रकट करके ) सम्मानिर्मन्थ बनकर शुद्ध सयमकी साधना करनी पहेंगी।' आत्माकी जो ऐसी भावनामय उत्तम दशा है, यही आत्माका 'चतुर्थ गुणस्थानकवर्ता' पना है ।

#### सिद्धिसाधनाके साधन

इस गुणस्थानकमें पहुँचे हुए आत्मा मलीमाँति समझ सकते हैं कि जैसा साध्य हो, साधन भी वैसे ही होने चाहिये। भेरा साध्य है सिद्धिपदकी साधना । मुक्ति इसीका पर्याय है, और इसका स्वरूप है आत्माका अपने शुद्ध स्वरूपमें शाश्वत-काल रहना । आत्माका शुद्ध स्वरूप है अनन्त ज्ञानः अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र और अनन्त सुख । अनन्त गुणमय आत्माका यह मुख्य स्वरूप है। इस स्वरूपकी प्राप्तिमें साधन वहीं हो सकता है, जो इसके प्रकट करनेमें सहायक ही श्रद्ध क्षिप्रतारूप अनन्त चारित्रको प्राप्त किये विना आत्माका इष्ट, एसा मुख -जो दुःखके लेशसे शून्य है तथा सम्पूर्ण और सदा निधर गहनेवाला है -नहीं मिल सकता। इसके लिये अहितकर प्रवृत्तियोंका जिसमें निरोध हो और हितकर प्रदर्शनवीकी प्रदर्शन हो। ऐसे चारित्ररूप साधनकी साधना किये विना काम नहीं चल सकता ्रेंसे सच्चारित्रकी आराधनाके लिये सभ्यक् तत्वज्ञानकी अतिहाय आवश्यकता है, और वह जान इस सम्यग्दर्शनके विना साध्य नहीं है। अतएव सम्यक् चारित्रके साथ मेरे छिये सम्यग ज्ञान और सम्यग्दरानकी भी साधना अत्यन्त आवश्यक है ।

## छठे और मानवें गुणस्थानकका स्वामित्व

सम्यम् दर्शनः, सम्यम् ज्ञान और सम्यक् चारित्र इन तीनाकी उत्कट साधना तो यतिलोग ही कर सकते हैं। इन तीनाकी साधना करनेवाले यति प्रमत्तावस्थामे होते हैं, तब छठ प्रभक्तके नामसे परिचित अथवा जिसका दूसरा नाम सर्वाप्तर्यतः है, उस मुणस्थानकके स्वामी माने जाते हैं। जिस अवस्थामे हेय प्रवृत्तिमात्रका त्याग हो जाता है, ऐसी इन सम्यग्दर्शनः, सम्यम् ज्ञान और सम्यक् चारित्रम्प रज्ञञ्चकी साधनाके परिणाममे साधक आत्मा जय एकरस बन जाता है, तब वह यति साववे 'अप्रमत्तः' नामक गुणस्थानकका स्वामी हो गया-ऐसा माना जाता है।

#### र्यातस्य माधक वननेकेलिये क्या करना चाहिये ?

यितस्य साधक बननेके लिये दुनियादारीकी सारी प्रवृत्तियोका जो हिंमामय हैं—त्याग करना पड़ता है और प्रुव्वीकाय, अप्काय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और असकाय हुन छहीं कायके जीवोंकी हिसा आदिसे सर्वथा दूर रहना पड़ता है। स्नान आदि अङ्गशोभा वगैरहमें भी जीवोंकी हिसा होनेके कारण यितयोंके लिये वे भी त्याज्य हैं।

देश, नगर, ग्राम और घर; माता, पिता या अन्य कोई भी सम्बन्धी: धन, धान्य, कोई भी वस्त-इन सबका अथवा यो कडिये कि अनन्त ज्ञानियोंके द्वारा संयमकी साधनाके लिये बतलाये हर आवश्यक उपकरणोंके सिवा सर्वस्वका त्याग किये विना यतिपनकी साधना सम्भव नहीं है। कोई आत्मा गृहस्थमें रहता हुआ भी छठे और सातवे गुणस्थानकके योग्य अवस्थाको परिणामरूपमें प्राप्त हो जाय और कर्ताचन परिणामकी धारामें आगे बढते बढ़ते मुक्तिपदका भोका भी बन जायः ऐसा होना असम्भव नहीं है । परन्त यह सिद्धि साधनाका राजमार्ग नहीं माना जा एकता । राजमार्ग तो यही माना जाता है । असत्य, चोरी, अब्रह्म-विषय-सेवन --अधवा सर्वन्यापी अर्थ हैं तो-परभावमें रमण और परिव्रह भी हिंसामे निमित्त होनेके कारण, इनका भी त्याग किये विना यतिपनकी साधना सम्भव नहीं है। क्षमा, निरिममानता, निर्लोभता, ब्रह्मचर्य, तप, संयम, इन्द्रियोकः निप्रह, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह आदि तो यतिधर्मके अत्यावस्यक अक्ट हैं। इन धर्मोंकी साधनाके विना यतिपनकी साधना नहीं की जा सकती।

#### श्रीनवपद

यतिलोग श्रीनवपदके अखण्ड साधक होते हैं पदकी निरन्तर साधनामें ही सद्या यतिपन है। श्रीनवपद ही जैनशासनका सर्वस्व है। श्रीनवपद ही जगतके जीवोंके लिये सिद्धि-साधनाका मचा अङ्ग है । इन श्रीनवपदीमे प्रथम पदपर श्रीअरिइन्त परमात्मा माने जाते हैं, जो तारको की मर्खा साधनाके मुलनृत प्रकाशक है। दुसरे पदपर् श्री-सिद्धपरभात्मा माने जाने हैं, जो श्रीअरिइन्तदेवोंके द्वारा प्रकाशित साधनामार्गका स्वन करके अपने आत्माको जड कर्मके सयोगसे सर्वथा मुक्त कर चुके हैं । तीसरे पदपर श्रीआचार्य भगवान् माने जाते हैं, जो यति होनेके पश्चात मोक्षमार्गके आचारोमें जीबोको प्रवृत्त करनेवाले विशिष्ट गुणासे सम्पन्न महान् आचार्यपदको प्राप्त हुए हैं। चौथे पद्यः श्री उपाध्याय भगवान माने जाते हैं। जो यति होनेके उपरान्त तस्यज्ञानके पाटकपनकी गुणविशिष्टतासे गीतार्य गुर्वोदिद्वारा उपाध्याय पदको प्राप्त हो चुके हैं । पाँचवें पदपर साधु भगवान माने जाने हैं। जो यतिरूपसे अवना पराया हित-साधन किया करते हैं। इस नवपदमें शुद्ध देव। शुद्ध गुरु और ग्रद्ध धर्मका भी समावेश हो जाता है। श्रीअरिहन्त-परमान्मा और श्रीसिद्धपरमात्मा, ये शद्ध देश हैं । श्रीआचार्य- भगवान्, श्रीउपाध्यायभगवान् और श्रीसाधुभगवान्—ये शुद्ध गुरु हैं। और सम्यम् दर्शन, सम्यम्-ज्ञान, सम्यक्-चारित्र और सम्यक् तप —ये चार शुद्ध धर्म हैं। जो पुरुष श्रीसिद्धि-पदकी, आत्ममुक्तिकी अथवा आत्माको अपने ही स्वरूपमें शाश्वतकालतक मुस्थित करनेकी इच्छा रखते हैं, उन्हें श्रीनवपदकी साधनामें ही सलग्र हो जाना चाहिये।

#### आठवें, नवें और दमवें गुणस्थानकपर आत्मा क्या करता है ?

इस श्रीनवपदकी साधनामे छंलम रहनेवाला यति यहत ही सहजमें अप्रमत्त बन सकता है। अप्रमत्तताके योगसे वह साधक यांत अनन्तानुबन्धी कोध, मान, माया और लोभ तथा मिथ्यात्वमोइनीयः मिश्रमोइनीय और सम्बक्त्वमोइनीय नामक सातों कर्मप्रकृतियोका क्षय करके ऐसी तत्त्वदिको प्राप्त है। जाना है कि जो कभी नाश नहीं होती। इन सात कर्मप्रक्रांतयोंको नामशेष करके वह साधक यति 'चारित्र-रोघ इक्कीस प्रकृतियोंकाः -जिन्होंने आत्माके 'अनन्त चारित्र' नामक गुणको दक रक्खा है।— नादा करनेकी तैयारी करता है। इस तैयारीके समय यति ·अपर्वकरणः नामक आठवें गुणस्थानकका स्वामी बनता है । इस गुणस्थानकमें ग्हनेवाला साधक आत्मा अनेकी विभिन्न रूपोंमें आत्माको हानि पहचानवाले 'मोहनीय कर्म' और उसकी देए इकीस प्रकृतिरूप इक्तीस शत्रुओंको इस तरहसे निबंल बनाकर क्रमसे बैटा देता है कि जिससे वह (साधक अन्मा । नवे 'अनिवृत्तिकरण' और दसवें 'सूक्ष्मसम्पराय' नामक गुणस्थानकोमें इन इक्सीस शत्रुओंके नाशका कार्य कर सकता है। यह साधक आत्मा इकीस शक्योंमेंने बीमका और इक्तीसवेंके भी अधिकांश भागका नाश तो नवें गुगरधानकमे ही कर डालता है और इक्कीसबेंके नहीं जैसे बचे हुए भागका बिनाश दसवंमें करता है। इसीलिये दसर्वे गुणस्थानकका नाम 'सुध्यसम्पराय' है।

## वाग्हवें गुणस्थानकमें सची विश्रान्ति

श्रीनवगदकी आगावनाके द्वाग इस स्थितियर पहुँचनेके लिये जीव तस्य और अजीव-तस्य दोनोंका यथास्थित ज्ञान हंग्ना चाहिये। पुण्य और पायम्य यनकर आत्माके साथ बैंधे रहनेवाले कर्मोकी निर्जराके लिये उसके आनेमें कारणरूप जो जो आश्रव हैं, उन्हें रोकनेवाले द्युद्ध सवस्मावको धारण करके स्वरके साधनोंकी सुन्दर-सं-सुन्दर साधना भी चायू ही रहनी चाहिये। एकमात्र मोक्षको ध्येय बनाकर, उस मोक्षके लिये ही जीव और अजीव-तत्त्वको जानकर, पुण्य-पापरूप आश्रवसे बचनेके लिये युद्ध संवरूष्य भावकी साधनाके साधनाई। साथ निर्जराके कारणरूप बारह प्रकारके तपाँकी — जिनमें सम्यग् शानकी भी साधना भलीभाँति होती है, — साधनाके द्वारा सारे कमाँको निर्जर करके मोक्षण्यकी प्राप्ति की जा सकती है। मिध्यात्व आदि बन्धके कारणोंसे सायधान रहकर, सबर और निर्जराकी साधना करनेवाला ही, दसवें गुणस्थानकतक पहुँचकर सब कमाँमें शिरोमणि माने जानेवाले भोहनीय कर्मका पूर्णत्या विनाश कर सकता है। यह आत्मा सीधा ही बारहवें श्वीणमोह नामक गुणस्थानकर पहुँचकर सबी विश्वान्तिका अनुभव करता है। संसारमें इस आत्माको कहीं सखी विश्वान्तिका सन्धनी हो, तो वह यहीं मिलती है।

#### बारहवें गुणस्थानकमें बचे हुए तीनों धाति-कमींका भी क्षय

सम्यम् दर्शनके प्राप्त होनेसे पूर्वके अशानमात्रको झानरूप बना जुकनेबाला साधक आत्मा अपने मतिशान और अनुमानको, झान और शानीकी तेबाके द्वारा तथा शानके शुद्ध ध्येयपूर्वक अभ्यासादिके द्वारा 'शानायरणीय कर्म' का क्षयोपश्म करके, निर्मल बना चुकता है। कोई कोई आत्मा तो 'अवधिज्ञान' या 'मनःपर्यवज्ञान' अथवा उन दोनों झानोंको भी पा चुका होता है। इस प्रकार दो शान, तीन शान या चार शानसे सम्पन्न 'शीणमोही' आत्मा इस गुणस्थानकमे बचे हुए तीनों घातिकर्मोंका भी विनाश कर देता है। पहले मोहनीयरूपी घातिकर्मका भ्रम हुए विना बाकिके तीनो—'शानायरणीय', 'दर्शनायरणीय' और 'अन्तराय'—घातिकर्मोंका क्षय होता ही नहीं।

#### अजीव-तत्त्वके एक प्रकाररूप आठ कर्म

आत्माके आत्मस्वरूपको आवृत करनेवाले कर्म आठ हैं — ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अन्तराय'। इन आठोंको कर्मकी मूल प्रकृति कहते हैं, क्योंकि हनसे उत्तरमें अनेको मेद हो जाते हैं। ज्ञानावरणीयकी उत्तर प्रकृति पाँच है, दर्शना वरणीयकी उत्तर-प्रकृति नी हैं, येदनीयकी उत्तर प्रकृति दो है, मोहनीयकी उत्तर प्रकृति अठाईस हैं, आयुष्यकी उत्तर प्रकृति चार है, नामकी उत्तर-प्रकृति ४२, ६७, ९३ और १०३ हैं। गोत्रकी दो हैं और अन्तरायकी पाँच हैं। इन सारी प्रकृतियोंका जैन शास्त्रों विस्तारसे विवेचन किया गया है। वे आठ कर्म भी अजीव-तस्वका ही एक प्रकार है। इस 'प्रकार'का व्यक्तियाः निर्माण करनेवाला आत्मा है और यही रूप इसका आदि भी है, परन्तु इसका अस्तित्व तो अनादिकालसे ही है। जैसे अनन्तानन्त आत्मा अनादि हैं वैसे ही ये आठ कर्म और आत्मा तथा इन कर्मोंका संयोग भी अनादि ही है।

#### चार घातिकर्मीका कार्य

इन आठ कर्मोंमें चार घातिकर्म हैं और चार अधाति । चार घातिकर्म आत्माके मुख्य गुण अनन्त ज्ञानः अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र और अनन्त वीर्वको आवृत करते हैं । मोहनीय कर्मकी क्षीणताके साथ साथ दूसरे घाति कर्म भी क्षीण होते हैं। मोहनीयका विनाश हुए विना शेप धानिकर्मीका विनाश होना ही नहीं । बीतरामताका शेधक मोर्ट्नाय है । बीतरायताकी प्राप्तिके लिये मोहनीयका नाज करना चाहिये । मोदर्नायके नाराके लिये ग्रुद्ध चारित्रकी सापना आवश्यक है। ग्रुद्ध चारित्रकी साधनाके लिये ग्रुद्ध ञान चाहिये और ग्रुड जान नभी होता है, जब कि सम्यग्-दर्शननामक गुण प्रकट हो । शुद्ध सम्यग् दर्शनको रोकने-बात्य भी मिथ्यात्वनामक मोहनीय है। मोहनीयके मुख्य मेद दो हैं 'दर्शनमोहनीय' और 'चारित्रमोहनीय'। दर्शनभोइनीयके सात प्रकार है और चारित्रमोइनीयके इक्कीस । अनन्तानुबन्धी क्रोधः मानः माया और लोभ तथा मिरुगत्वमोइनीय, मिश्रमोहनीय और सम्पक्त्वमोइनीय' – इन मानके उपरामसे 'उपराम-सम्यक्त्व' होता है। इन मानक क्षयोपशमने 'क्षायोपशमिक सम्यग्-दर्शन' हाता है और इन सातके क्षयमे 'आर्थिकसम्यकृत्य' होना है। ये तीनों प्रकारके सम्यग्दर्शन जानको सम्यक् बनानेवाले हैं। 'क्षयोपशम सम्यक्त्य' नाशवान् होनेके साथ ही दूषित होनेकी सम्भावना रखता है। 'उपशम सम्यक्त्य' शुद्ध होनेपर भी नाश होनेवाला है। 'क्षायिकसम्यक्त्व' गुद्ध होनेके साथ ही शाश्रत रहनेवाला है । यह सम्यक्त आत्माको ग्रद्ध ज्ञान-सम्पन्न बनानेके साथ ही शुद्ध चारित्रका सेवक बनाकर वीतसम्बद्धाः सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बना देता है ।

#### इकीस प्रकृतियोंके विनाशका ध्येय

ग्रुद्ध सम्यग् दर्शनकी साधनामे लगा हुआ आत्मा मुक्तिरूप साध्यकी सिद्धिके लिये ही जीवादि तन्त्रोंका सुन्दर शाता बनना चाहता है। जीवादि तन्त्रोंका शान मुक्तिरूप

**सा**ध्यको सिद्ध करनेके लिये **हो**, तभी वह सम्यग् ज्ञान है। इस सम्यग्-जानकी साधना भी विरतिरूप फलको उत्पन्न करनेवाली है । इसीलिये सम्यगु-दर्शन और सम्यगु-ज्ञान 'चारित्रमोहनीय'की इक्कीस प्रकृतियोंके विनाशकी भावनाकी सदा जीवित ्रखते हैं । 'देशविरति'के रोकनेवाले 'अप्रत्याख्यानी कोध, अप्रत्याख्यानी मान, अप्रत्याख्यानी माया और अप्रत्याख्यानी लोभ'---ये चार कवाय हैं; 'सर्विवरित'के रोकनेवाले 'प्रत्याख्यानी कोघ, प्रत्याख्यानी मान, प्रत्याख्यानी माया और प्रत्याख्यानी लोभ' -ये चार कषाय है तथा ध्यथाख्यात चारित्र के अथवा ध्वीतरागता के रोकनेवाले भ्यंज्यलन क्रोध, सञ्चलन मानः, सञ्चलन माया और संज्यलन मोह'-ये चार कपाय हैं। इस प्रकार कुल बारह कपाय और इन क्यायोंको उद्दीपन करनेवाले—'हास्य मोहनीय, रतिमोहनीय, अर्तिमोहनीय, क्षोकमोहनीय और जुगुप्सामोहनीय तथा स्त्रीबंद, पुरुषबंद एव नप्मकवेद, ये नौ—जो 'नोकपायमोहनीय'के नामसे विख्यात हैं-भिलकर इक्कीस प्रकृतियाँ होती है । इस इक्कीस प्रकृतियोंका विनाश ही सम्यग्-दर्शन और सम्यग्-जानके साधकका ध्येय होता है।

#### पाँच प्रकारके चारित्र

इस ध्येयकी मिद्धिके लिये साधक सम्यक्चारित्रकी साधनामें ऐसा लग जाना है कि जिसके फलम्बरूप साती दर्शन मोहनीयके क्षयसे 'क्षायिकसम्यक्त्व' का म्बामी बनकर समभावरूप 'सामायिक चारित्र'का उपासक यननेके लिये 'सामायिक' नामक चारित्रकी साधनामें प्रतिष्ठित हो जाता है । सामायिक चारित्रकी साधनामें संलग्न वह आल्मा पटकाय आदिका ज्ञाता बनकर 'छदोपस्थानीय' नामक चारित्रको स्वीकार करता है । तदनन्तर 'परिहारविश्रांड' नामक चारित्रकी सामग्री मिलनेपर उसकी भी आराधना करता है। परन्तु यह कोई नियम नहीं है कि प्रत्येक मोक्षगामीको इसका आचरण करना ही चाहिये । इसकी आराधनाके विना ही क्षपक-श्रेणी-जैसी साधनाके द्वारा इक्कीसी चारित्रमोहनीय-का क्षय किया जा सकता है। इस क्षयको नवें गुणस्थानकमे साधकर रोप बचे हुए सूक्ष्म लोभके क्षयके लिये दसवे गुण-स्यानकमें जाय । दसवें गुणस्थानकमें मूहम लोभका भी क्षय करके बारहवेंमें जाय और 'क्षणिमोह' नामक गुणस्थानकका स्वामी हो जाय । वहाँ बचे हुए तीनों घातिकर्मोंका समूल संहार करनेपर अर्थात् सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बननेपर वह तेरहवें 'सयोगी केवली' नामक गुणस्थानकका स्वामी माना जाता है। 'क्षीणमोह' नामक गुणस्थानकमें कपायरहित होने के कारण 'यथाख्यात'नामक पाँचवें चारित्रकी साधना होती है। तेरहवें गुणस्थानकमें भी यही चारित्र होता है। तेरहवें गुणस्थानकमें केवल काययोग और वचनयोगकी ही प्रवृत्ति होती है तथा जरूरत पड़नेपर परमर्पिलोग द्रव्यमनका भी उपयोग करते हैं। इसके याद योगनिरोधरूप 'अयोगी केवली'नामक चौदहवें गुणस्थानकमें होप रहे हुए चार अधातिकमोंका भी सम्पूर्णतया क्षय करके वह मुक्तिपदका भोक्ता वन जाता है। अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र और अनन्त सुखके स्वामी बनकर ऐसे आतम बाद्यतकाल एक ही-सरीग्वी स्थितिमें रहते हैं और यही साधनाका सभा साध्य है।

### देशविरतिरूप गृहम्य माधक पाँचवें गुणस्थानकमें -

इस साध्यकी मिद्धिके लिये ही यह साधना आवश्यक है और सच्चे स्वरूपकी साधना भी यही है जो आतमा 'सर्व विरति' रूप चारित्रकी साधनामें समर्थ न हो, वे नी सम्यग दर्शन, सम्यग शान और देशविर्गतरूप चारित्रके द्वारा साधना का सकते हैं। स्थल अहिंमा, स्थल सत्य, स्थल अचौर्य, स्थल ब्रह्मचर्य यानी परदाग परित्याम और स्वदारा नंतीप और स्थूल अपरिग्रहका पालन ये पाच अण्वत हैं. दिशाओंके परिभ्रमणका, भोग्य और उपभोग्य बस्तुओंके परिमाणका और विना प्रयोजनके पार्वोका विरमण करना ये तीन गुणवत है और सामायिक, देशावकाशिक, पीपध और अतिथिमविभाग ये चार शिक्षायत हैं। इस प्रकार कुल भारह अयुगा इनसे कमा बनोका पालन देशविर्धतरूप चारित्र कहलाता है। जो इन बतीका पालन करना हुआ श्रीनवपदकी आराधनामें सलझ रहता है, वह भी गृहस्य साधक है। ऐसा साधक पाँचवें 'देशविरति' नामक मृण्-स्थानकका स्वामी माना जाता है। पदायस्यक आदि अनुष्ठानींकी साधना तो इस साधकको भी करनी ही चाहिये।

#### अविग्त सम्यग्दृष्टिकी साधना

जो देशविरतिरूप चारित्रकी साधनामें भी समर्थ न हों, वे सम्यग्दर्शन और सम्यग्जानकी साधनाके द्वारा आगे बढ़ते हुए, परिणाममें 'देशविरित' और 'सर्वविरित' आदि अवस्थाओं को प्राप्त कर सकते हैं। सम्यग्दर्शनकी आराधना सङ्सठ प्रकारते होती है। उसमें सम्यग्जानकी स्थाना भी आ जाती है और सम्यक्चारित्रका भी अभ्यास होता है.

#### क्षपणाके विना सिद्धि नहीं

'संस्वादन' नामक दूसरा और 'सम्यग् मिय्यात्व' नामक तीसरा गुणस्थानक पतनको प्राप्त आत्माओके ल्यि है ग्यारह्वो गुणस्थानक उस आत्माके लिये है, जो 'चारित्र मोहनीय' की क्षपणा न करके उपश्माना करता है । जय सुन्दर साधनाके द्वारा मोहनीयकी क्षपणा होगी तभी बीत रागताके, केवल ज्ञानके और केवल दर्शनके प्राप्त होनेपर योगके निरोधद्वारा सब कर्मोंका क्षय होगाः और नभी मनुष्य जीवनके साध्य मोक्षकी सिद्धि होगी। इसके विना किसी भी आत्माके लिये, किसी भी शितिनं, मोश्ररूप माध्य की सिद्धि सम्भव नहीं है।

#### उपमंहार और अभिलापा

श्रीजिनेश्वर देवींके द्वारा उपदिष्ट अर्थान उनके शासन द्वारा उपदिष्ट साधनाके सन्मार्गकी यह तो एक अन्यन्त मक्षिप्त और सूचनमात्रकी रूपरेखा है। साधनाके समस्त अङ्गोतः। श्रीजैनशासनमें साङ्गोपाङ्ग वर्णन मिल सकता है , साधकका स्वरूप, साध्यका परम शुद्ध निश्चय, संसार और मोध, बीच और अजीव, ज्ञान और अजान, सम्पकत्व मिष्यात्वः बन्व और निर्जराः आश्रयः मकर, एड देव, यह गुरु और शुद्ध धर्म आदि सभी म्बरूपो और तत्त्वोंका मन्दर-से-मन्दर साङ्गोपाङ्ग और निर्भान्त वर्णन श्रीजनशासनमे है। श्रीजैनदर्शनको स्वीचार कियं विना एकान्तवादकी उपासनांसे छुटकारा नहीं मिल सकता और एकान्नवाद नत्त्वकी प्राप्तिमें प्रतिबन्धक है। अन्यव 'सची साधनाके अभिलापी सभी लोग इस मप्रसेखा-को पटकर श्रीजैनद्याधनकी अनुपम साधनाके सन्मार्गके अभ्यासकी और आकर्षित हो और परिणाममें कन्याण-कामियोंकी कत्याण-कामनासे ही उत्पन्न इस सबे शासनके माधक बनकर साध्यरूप सिद्धिपटके भोक्ता बनें । इसी एक अभिलापाके माथ लेखकी समाप्ति की जाती है ।



# कल्याण 🐃

# कार्मावजय



यम-बीढा

## रासमें कामविजय

मानों माई धन धन अंतर दामिनि ।
धन दामिनि दामिनि धन अंतर सोमित हरि ब्रजमामिनि ।।
जम्रुना पुलिन मिल्लिका मनोहर मरद मुहाई जामिनि ।
सुंदर समि गुन रूप राग निधि अंग अंग अभिरामिनि ।।
रच्यो राम मिलि रसिकराइ मों मुदित भई ब्रजमामिनि ।।
स्पनिधान स्यामसुंदर धन आनँद मन विश्रामिनि ।।
स्वंजन मीन मराल हरन छिष भाषभेद गजगामिनि ।
को गिन गुनही सहर स्थाम मँग काम विमोसो कामिनि ।।

在於在於在於在於在於在於在於在於在於在於在於在於在於在

सूरदासजी

## जैनसम्प्रदायके साधन

( लेखक --श्रीनरेन्द्रनाथजी जैन )

जैनसम्प्रदायके तत्त्वोंका स्कृम विवेचन करनेपर यह ज्ञात होगा कि जैन तत्त्वज्ञान व्यापक होनेके साथ ही निसर्ग- सिद्ध तत्त्व है । निसर्ग जैसे अनादि-अनन्त होता है, वैसे ही जैन तत्त्वज्ञान भी अनादि अनन्त है । श्रीमहावीर आदि तीर्थंडर पुरुष उस तत्त्वके संस्थापक हैं, न कि निर्मागक ! जैनतन्व कहता है —

पक्षपातो न मे दीरे न द्वेषः कपिछादियु। अर्थात् श्रीमहावीरस्वामीसे मेरा पक्षपात नहीं और कि शिंश अन्य ऋषियेंसि द्वेष भी नहीं।

श्रीमहावीरस्वामीने ऐसा कहा है, इसीलिये वह सन्य है ऐसा दुरमिमान जैनतत्त्वको नहीं है। लेकिन जो सन्य और निमर्श था, उसीका कथन श्रीमहावीरस्वामीने किया है; इसलिये वह सन्य है।

इस लेखमें मुख्यतया जैनसम्प्रदायके साध्य, साधक और साधन इन तीन बातोंपर प्रकाश डाल्टनेका प्रयत्न किया जाता है।

#### जैनसम्प्रदायका माध्य

सब सम्प्रदायाने अन्तिम साध्य तो मोक्ष ही बतलाया है। हेकिन उस मोक्षके स्थरूपके विषयमें बड़ा मतमेद है।

जैनतत्त्वने जीवकी मुख्यतासे दो अवस्थाएँ मानी हैं — (१) मसारी अवस्था और (२) मुक्त अवस्था। यह जीव अनादि कालसे कर्मके सम्बन्धसे इस समारमें अमण करता है। जब वह ध्यानबल्से आठों कर्मोंका नादा कर देता है। तब उमे उमका अन्तिम साध्य प्राप्त होता है।

उस अवस्थामं जीवके ज्ञानादि अनन्त गुणोंकी स्वाभाविक अवस्था प्राप्त होती है। उसी अवस्थामं वह फिर स्दाके लिये विद्यमान रहता है, उससे फिर संसारी अवस्थामें कभी दापम नहीं आता। ऐसी आत्यन्तिक अवस्थाको भोक्षा कहते हैं और वही जैनतत्त्वका सर्वोत्कष्ट अन्तिम साध्य है।

मुक्त जीवका लक्षण इस प्रकार कहा है
अहुविहर्कम्मवियस्य सीदीभूद्रा णिरंजणा णिर्स्था।
अहुगुंजा किद्दिर्कस्या लोयम्गणिंदासिणो सिद्धा॥
(गो० गी० १८)

इन सात विशेषणोंकी सिद्धि मार्मिकतासे की गयी है-

- (१) सदाशिवमतवाले कहते हैं कि जीय सदा कर्मसे रहित, शुद्ध ही होता है; जीवकी अशुद्धावस्था ही नहीं है। जीव सदैव मुक्त ही है। इस मतका निराकरण करनेके लिये पहला विशेषण 'अष्टविधकर्मीयकलाः' दिया है। जीव आठों कर्मोंसे रहित होकर ही शद्ध मक्त होता है।
- (२) सास्थमतवाले मानते हैं कि बन्ध मोक्ष, मुख दुःख —ये सब प्रकृतिको होते है, आत्माको नहीं उसका निराकरण करनेके लिये 'शीतीमृताः' सायस्थरूप कहा।
- (२) मस्करीमतवाले कहते हैं कि मुक्त जीव वापक संमारमें आता है। उसका निराकरण करनेके लिये 'निर झनाः' यह विशेषण दिया है। अर्थान् मुक्त जीव भावकर्मीन रहित होनेके, उसको वापस लोटनेमें कुछ निभिक्त ही नहीं रहता।
- ( ४) बीद्ध कहते हैं कि सब पदार्थ क्षणिक है । उक्त सिद्धान्तका निराकरण करनेके लिये भीनत्याः थह विदेषणा दिया है ।
- (५) नैयायिक तथा वैशेषिक मतवाले मानते है कि मुक्तिमें बुद्धायदि गुणोंका भी विनादा हो जाता है । दीप-निर्वाणकी तम्ह सबका अभाव हो जाता है । इस मतका निराकरण करनेके लिये 'अष्टगुणाः' यह विदोषण दिया है । आठ कर्मोंके अभावसे ज्ञानादि आठ गुणोंकी आविर्भृति होती ह ।
- (६) ईश्वरवादी परमात्माको जगत्का कर्ता मानते हैं, उनके मनके निराकरणार्थ 'कृतकृत्य' यह विशेषण दिया है।
- (७) मण्डलीमतवाले जीवको सदाके लिये ऊर्ध्व गमनवाला मानते हैं, उसके निराकरणार्थ 'लोकाग्रस्थिता.' यह विशेषण दिया है।

न्होकाकाराके अग्रनागपर सिद्धशिला विद्यमान है । वहाँ पर मुक्त जीव सदैव विराजमान रहते हैं ।

श्रीकृष्ण, राम, विष्णु आदि इतिहासप्रसिद्ध सत्पुरुपोंको जैनमतमें पुष्पयुरुप तो जरूर माना है, लेकिन उनकी सामान्कि अवस्थाको ही आदर्श न समझकर वीतराय-अवस्था को साध्य माना है। क्षा आदर्श, पूज्य या देव वही हो सकता है कि जो 'बीतराय', 'सर्वश' और 'हितोपदेशी' है। चिना रागादिके अभावसे शानमें पूर्णता तथा सल्यता नहीं आती और जो स्वयं पूर्णताको नहीं पहुँच पाया, वह सच्चे मार्गका उपदेशक भी कैसे हो सकता है। इमल्यि जैनमतने अपना आराज्यदेव वीतराग, सर्वज्ञ एवं हितीपदेशी परमाहमा-को ही कहा है

#### सावक

जैनधर्मने पहले पूर्णत्यागका ही उपदेश दिया है और उसके बाद उस पूर्ण त्यागकी शक्ति न हो तो आधिक त्याग-रूप गृहस्थ धर्मका उपदेश दिया है।

साधक या उपासकके तीन प्रकार माने गये हैं -

- (१) पक्षिकः (२) नैष्ठिक और (३) साधकः।
- (१) त्याग या जतके प्रहण करनेका जिसका सङ्कल्प है और 'यह धन्य दिन कर आवेगा, जर कि मैं ज़ती वर्गाग' ऐसी जिसको लगन लगी है, वह भव्य जीव 'पाक्षिक' कहलाता है!
- (२) जो व्रतीका पालन करता है। यह प्रीष्टिक' है। भीर---
- (३) जो आत्मध्यानमें निमम रहता है, उसको साधक' कहते हैं। गृहस्यको अपना जीवन इस तरह विताना चाहिये कि जिससे धर्म, अर्थ, काम-इस विवर्णमें परस्पर विरोध न आवे। जिससे धर्ममें दूषण लगे, ऐसा अन्याययुक्त अर्थोपार्जन और पशुकुत्य कामसेवन नहीं करना चाहिये। सदैव पूर्ण त्यागको और अपना दृष्टिविन्दु रखनेवाला ही सच्चा गृहस्य कहलाता है।

गृहस्वसे उन्हेष्ट पूर्ण त्यागरूप यतिथमं बतलाया है। पञ्च पापीका पूर्णरूपसे त्याग करनेवाता, आरम्म और परिग्रहका त्याग करनेवाला, शरीर और भोगसे विरक्त इस प्रकार आत्महित साधनेवाला (यित) कहलाता है। गृहस्य और यति दोनोंका साध्य मोध ही होनेसे वे (मुसक्ष) कहलाते हैं।

केयल बाह्य आचारको धर्म नहीं कहते । लेकिन भाव-पूर्वक आचरणको ही धर्म कहते हैं । उसीसे इष्टमिद्ध हो सकती है । केयल लोगोंसे मान-प्रतिष्ठादिकी चाह रखनेवाला भावरहित बाह्यवेपी साधु भी मुमुक्तु नहीं है । इसलिये भाव-पूर्वक पञ्चपापत्यागरूप धर्मका पालन करनेवाला 'सच्चा साधक' कहलाता है ।

#### साधन

उपरिनिर्दिष्ट उच्चतम साध्यका साधन सम्यन्दर्शनः

सम्यक्तान और सम्यक्तारित्र इन तीनोंकी पूर्णता वतलायी गयी है। आत्मस्वरूपके प्रति समीचीन श्रद्धा, आत्मस्वरूपका समीचीन श्रा आत्मस्वरूपका समीचीन श्रा और आत्मस्वरूपका समीचीन श्रा और आत्मस्वरूपके आत्माको लग्न और आत्माको निजतत्त्वकी प्राप्ति होती है! निजको निज और परको पर समझना— इसीको सम्यग्दर्शन कहते हैं। दृष्टिमें अर्थात् श्रद्धानमें समीचीनता आते है और जिसे आत्मज्ञानकी झलक मिल गयी, उसकी आत्मप्रवृत्ति पर पदार्थसे इटकर स्वय आत्मस्वरूपमें प्रवृत्त होती है। जिसने अपना ध्येपविन्दु देख लिया, वह उसको आज नहीं तो कल कभी न कभी अवश्य प्राप्त करेगा। आत्मज्ञानीकी मृक्ति अवश्यम्भावी होनेसे उसीको जीवन्यक्त कहते हैं।

आत्मशानविरहित कितना ही तपा त्याग और धर्म किया जाया वह सर्व निरर्थक है। समीविन श्रद्धाके आठ अङ्ग हैं --

- (१) 'तत्त्वम् इदम् एव ईटशम् एव, अन्यत् न च अन्यथा न' इस प्रकारकी अचल श्रद्धाको 'निःशक्कित' अङ्ग कहते हैं ।
- (२) जिसने आत्माको आत्मा और परको पर समझ लिया, उसे आत्मारसमें ही सचा आनन्द मिलता है, भोग भोगनेकी इच्छा नहीं होती । मोक्समार्गपर आरूढ़ हुए कुछ आत्मज्ञानी मृभुश्रुओकी विषय भोगकी ओर जो प्रवृत्ति दिखायी देती है, वह नेवल ध्वारित्र मोह' के तीव उद्यवध है, भोगके पश्चात् उन्हें तीव पश्चाचाप होता है और वे अपने आत्माकी निन्दा करते हैं। इस प्रकार भोग भोगनेकी अभिलाया न रखना - इसको 'निःकाङ्कित' अङ्ग कहते हैं।
- (३) तत्त्वज्ञानी पुरुष कभी किसीसे ग्लानि नहीं करेगा। वह गुणानुरागी होनेसे गुणी पुरुपकी सेवा ग्रुश्रूण करेगा, रोग आदिसे पीड़ित उसके शरीरसे कभी घृणा नहीं करेगा, यह 'उसका निर्विचिकित्सा' अङ्ग है।
- (४) अज्ञानी या असमर्य लोगोंके आचरणके द्वारा यदि कहीपर धर्मकी निन्दा होती हो तो उसका प्रमार्जन करना -- यह 'अपगृहन' अङ्ग है।
- (५) धर्मसे च्युत पुरुषको उपदेशादिद्वारा पुनः धर्ममें स्थिर करना --यह 'स्थितीकरण' अङ्ग है ।
- (६) दूसरे लोग ऐसा करते हैं, इसलिये स्वयं भी करना —यह गतानुगतिक इति न रखकर मिथ्यामार्ग और मिथ्यामार्गपर चलनेवाले पुरुषोंको मनसे सम्मति न देना,

थाणीसे उनकी स्तुति न करना और शरीरसे उनका आदर-सत्कार न करना तथा उनसे सम्पर्क ( सहवास ) न रखना इसको 'अमूढदृष्टि' अङ्ग कहने हैं ।

- ( ) प्राणिमात्रके प्रति प्रेमभाव रखना, किसीको दुःख न पहुँचाना ज्यह भात्सस्य अङ्ग है
- (८) उपदेशादिद्वारा धर्मको प्रकाशमे लाना—प्रसार करनाः यह भ्यभावना' अङ्ग है ।

सम्यादर्शनके ये आठ अङ्ग माने गये हैं। सम्याद्धिमें ये आठो अङ्ग (गुण) अवस्य रहते हैं। समीचीन अद्धासे जानमे समीचीनता तो आती है, परन्तु ज्ञानकी पूर्णता कपाय-मोहके अभाव होनेपर होती है।

इसी तरह मोह और योगका अभाव होनंपर चारित्रकी पूर्णता होकर परमोच अन्तिम साध्य मोक्ष प्राप्त होता है। कर्मपुद्रस्तकी उत्पत्ति तथा निरोधका हेतुनिर्देश

जैनतत्त्वने पुद्रल द्रव्यके २२ प्रकार ( वर्गणाएँ ) माने हैं। उनमेंने कोई ( आहार वर्गणा ) शरीरादिरूपमें परिणत होते हैं, कोई ( भाषा-वर्गणा ) शब्दरूपमें परिणत होते हैं, कोई ( मनावर्गणा ) अब्दल कमलाकार मनरूप बनते हैं और कोई ( कार्मण वर्गणा ) कर्मपुद्रलरूप बनते हैं । ये सर्व वर्गणाएँ लोकाकादासे नरी हुई हैं ।

कर्मपुद्राल अचेतन होनेसे स्वय आत्माके पान नहीं जाते, लेकिन अनादिकालीन बडम्प आत्मके 'योग'रूप परिणासमें ऐसी आकर्षक शक्ति है कि जिसके द्वारा वे कर्म पद्गल खींचे जाने हैं। कर्मपुद्रल नये नहीं बनते: क्योंकि असतकी उत्पत्ति तथा मतका नाश कभी नहीं होता, किन्त उनका अवस्थास्तर होता है । कार्माण वर्मणाके ही आत्माके द्वारा स्त्रीचे जानेपर उसको 'कर्म' यह संज्ञा प्राप्त होती है । और उसकी स्थितिके अनुसार वह आन्माके पास रहकर जब उस कर्मकी स्थिति पूर्ण हो जाती है, तब वह फल देकर आत्मासे निकल जाता है और कार्माण वर्गणारूप अपनी पूर्व अवस्थामें आ जाता है । कार्माण वर्गणा, मामान्य है, उसमें जानावरणादि प्रकार नहीं हैं; लेकिन जब वह कर्मरूप बनती 🦜 तब उसमे ज्ञानावरणादि प्रकार होते हैं। आत्माके अलग-अलग गुणींपर आवरण डालनेने उनको अलग-अलग नामसे बोधित किया गया है।

( १ ) जो ज्ञान गुणरर अध्यक्त डालता है, उसे स्हानावरण' कहते है।

- (२) जो दर्शन-गुणगर आवरण डालता है, उसे 'दर्शनावरण' कहते हैं।
- (३) जिससे आत्माको सुख-दुःग्व होता है, उसे 'वेदनीय' कहते हैं।
- (४) जो आत्माके मुख गुणपर आवरण डालकर आत्माको मोहित करता है, जिससे आत्मा आत्माको भूलकर परको आत्मा समझनं लगता है, उसे 'मोहनीय' कर्म कहते हैं।
- (५) जिसमे यह आत्मा चतुर्गतिमें भ्रमण करता है, वह 'आय्-कर्म' है
- (६) अिससे जीवको अपनी अपनी गतिके अनुसार हारीर इन्द्रिय-आकृति प्राप्त हो। उसे 'नामकर्म' कहते हैं
- ( ७ ) जिसमें जीव उच्च आचरणवाले अयवा तीच अप्चरण बाले कुलमें उत्पन्न हों। उसे मोत्रकर्मः कहते हैं।
- (८) जिसमें जीवको इष्ट वस्तुका लाभ आदि न हो, उमें 'अन्तराय' कहते हैं।

इस प्रकार कर्मपृहलकं निमित्तसे आत्मा इस समारमें दुखी होकर भटकता है। कर्म आत्माको अमाता है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि कर्म तो बेचारे असेतन हैं। उनमें आत्माको अमानेकी वृद्धि कैंसे उत्पन्न हो सकती है। वास्तवमें आत्मा ही कर्मके बन्धनमें तथा मुक्तिमें कारण है। आत्मपिणाममें ही कर्म खींचे जाते हैं और आत्म परिणाममें ही उनका नाहा होता है। कर्मके उदयमें मेरा हानिन्छाम हुआ, इस तरहकी कत्यना मनुष्य करता है; लेकिन वास्तवमें देखा जाय तो कर्म अपना कुछ भी नहीं करते। प्रत्येक द्रव्य परिणमनशील है। जिसकी परिणांत जैसी होनेवाली है, वैसी ही होती है; उसमें परवस्तु केवल निमित्त बन जाती है।

इसलिये आत्मा ही कर्स पुद्रलको खीचनेमे निमित्त है एवं उसका निगेध भी आत्मा ही कर सकता है।

#### सिद्धशिला

िस्द होनेका क्षेत्र कर्मभूमि ही होनेसे जम्बूद्रीय लवणोदसमुद्र, धातकीन्वण्ड कालोदसमुद्र और पुष्करार्ध दीप इन दाई दीपोंमेंने ही जीव सिद्ध होते हैं।

तिद्वशिखाका क्षेत्र पैतालीस लाख योजन है। मक्त जीयोंका अमूर्न आकार होनेसे एक ही स्थानसे सिद्ध होने वाले जीव परस्परमें एकक्षेत्रावगाहरूप होकर रहते हैं। सिद्ध जीव जिस आकादा प्रदेशसे उनकी मुक्ति होती है। उसी प्रदेश पङ्क्तिसे सीधे ऊर्ध्वगमन कर लोकाकाशके अप्र आगमें स्थित सिद्धविलापर विराजमान होते हैं।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

#### षड्द्रव्य

जैनतस्यमं लोक-अलोकमें जितनी वस्तुएँ या पदार्थ मौजूद हैं, उन सबका समावेश ६ द्रव्योंमें किया है - (१) जीव, (२) पुद्रल, (३) धर्म, (४) अधर्म, (५) आकाश और (६) काल। इनमें (१) जीवद्रव्य सब द्रव्योंका शाता होनेसे प्रधान माना गया है। उनका स्वभाव ज्ञान दर्शन उपयोगरूप है। (२) जिसमें स्पर्श, रस, गन्थ और वर्ण ये चार गुण पाये जाते हैं, वह प्यूडल' है। (३) जो गतिमान, जीव और पुद्रलकी गमन करनेमें सहायता करता है, यह धर्म द्रव्य है। (४) जो स्थितिमान, जीव और पुद्रलकी स्थिर रहनेमें सहकारी होता है, वह अधर्म-द्रव्य है। (७) जो समस्त द्रव्योको उहरनेकी जगह देता है, वह आकाश-द्रव्य है। (६) जो सब दृश्यों परिणमनमें निमित्त बनता है, यह काल-द्रव्य है।

इनमें धर्म, अधर्म और आकाश —ये तीनों द्रव्य एक एक अल्ड द्रव्य हैं। धर्म-अधर्म तो सम्पूर्ण लोकाकाशमें त्यान हैं और आकाश द्रव्य सम्पूर्ण लोक अल्डोकमें त्यान है। आकाश-द्रन्य अनन्त और त्यापक है। उसमें के जितने नागमें लही द्रव्य रहते हैं, उसको लोकाकाश कहते हैं। उसके बाहर अनन्त आकाररूप अलोक है। लोकाकाशके बाहर धर्म अधर्मादि द्रव्य न होनेंसे बहां जीव और पुद्रल-द्रत्य नहीं जा सकते।

कर्मने छूटा हुआ मुक्त जीव कर्ष्वगमन करके टोकाकाराके अन्ततक ही जा सकता है। कपर धर्मन्द्रव्य न होनेसे अन्तेकमे नहीं जाता!

#### गुणस्थान

मोह और योगके निमित्तसे आत्माके सम्पक्त और चारित्र गुणोंकी जो अवस्थाएँ हैं, उनको गुणस्थान कहते है उनके मुख्यतासे १४ प्रकार है (१) मिथ्यात्व, (२) सासादन, (३) मिश्र, (४) अविरत-सम्यक्त, (८) देशविरत, (६) प्रमत्त-विरत, (७) अप्रमत्त विरत, (८) अपूर्वकरण, (१) अनिवृत्तिकरण, (१०) स्ध्म साम्परायः ( ११ ) उपशान्त मोहः ( १२ ) श्लीण मोहः ( १३ ) सयोग केवल और ( १४ ) अयोग केवल

(१) आन्मस्वरूपकी पहचान न होनेसे पर पदार्थको अपना समझकर उसपर मोह ममत्व करना तथा पञ्चेन्द्रिय विषयोंको भोगनेकी अभिलाशा करना—इस अवस्थाको भिम्यात्व' कहते हैं। यह मिध्यात्व ही जीवको संसारमें भ्रमण करानेमें प्रमुख कारण माना गया है। इस मिध्यात्वके उदयसे जीवकी उपदेश करनेपर भी सन्य तत्वपर श्रद्धा नहीं होती और विना उपदेशके ही अधर्ममार्गकी ओर स्वयं प्रवृत्ति होती है। मिध्याद्यिके तीन प्रकार पाये जाते हैं—(क) कोई नी अनादिकालसे मोह नंजालमे फँसे हुए अज्ञानस्थकारसे कारण आत्मज्ञानरूप प्रकाशसे विद्यत्व है। (ख) कोई दूसरेके उपदेशमें मिध्यामार्गपर आरूढ होकर भूतवाधावाले पुरुषकी तरह यथेच्छ चेष्टा करते हैं। और (ग) कोई यह सच है कि वह सच है, इस संशय पाशमें पढ़े हुए हैं। इस प्रकार मिध्याद्याह जीव आत्मज्ञानसे विपुत्त होकर निरन्तर पञ्चेन्द्रियोंके विषय भोगनेमें रत रहते हैं

इस गुणस्थानके बाद एकदम चौथा गुणस्थान प्राप्त होता है दूसरा और तीसरा गुणस्थान चौधेसे उतरते समय आते हैं।

- (२) साम्पदन ( संभागादन ) इम नामसे ही यह प्रतीत होता है कि सम्यक्त्वसे आसादना विराधना व्युति होनेपर जवतक जीव मिष्यात्व अवस्थाको नहीं पहुँच पाता, ऐसे बीचके परिणामको सामादन गुणम्थान कहते हैं।
- (३) जिसमें मिध्यात्व और सम्यक्त्वकी मिश्र अवस्था पायी जाती है अर्थात् जिसे मिध्या भी नहीं कह सकते और सम्यक् भी नहीं कह सकते, ऐसे दही और गुड़के मिश्रणके स्वादकी तरह जो जात्यन्तररूप अवस्था प्राप्त होती है, उस परिणामको भीन्य' गणस्थान कहते हैं।
- (४) अविरत-सम्बन्ध्य इसमे आत्माखरूपकी पहचान होनेम जीव परद्रव्यमें मोह ममत्व नहीं रखता, विषयमोग इच्छावश नहीं भोगताः लेकिन उसकी जो उस ओर प्रवृत्ति दिखायी देती है, वह केवल चारित्र-मोहके तीव उदयवश होती है। कर्मोदयवश उसे विषयोंको भोगना पहता है, न कि उन्हें वह भोगता है।

इसे सन् तत्त्वका स्वरूप तो वह जरूर समझता है, लेकिन चारित्र मोहके उदयवश वह कुछ भी त्याग-प्रहूण महीं कर सकता; इसिलये इसको अविरत सम्यक्त्य कहते हैं। यही जैनियोंका 'कर्मयोगी' है।

(५) जहाँ जीव स्थूल पञ्चपापींका त्याग तो कर देता है लेकिन सूक्ष्म पापाँको उपजीविका-साधन आदिके कारण नहीं छोड़ सकता, ऐसे आशिक त्यागको ध्देशिवरत' कहते हैं। यहां पापाँका स्थूलतः त्याग और सूक्ष्मतः त्याग है, इस दृष्टिसे इसको धिरताविरत' भी कहते हैं। त्यागीका वेष धारण करनेसे ही कोई त्यागी नहीं बनता, समीचीन अद्यापूर्वक एपाँको हेथ समझकर त्याग करनेवाला बती कहलाता है। इसी तरह बत पालनेमे माया कपटाचार, मिथ्यापन-असदाचार और निदान (बतोंसे भोग भोगनेको मिलें—ऐसी आकाञ्चा ) न्ये तीन सत्य नहीं होने चाहिये। राजालोग या क्षत्रियलोग भी बतोंका पालन कर सकते हैं। आहिंसाणु-वती भी युद्ध इत्यादिमे विरोधी हिंसा कर सकता है। कहा है

यः शक्कवृत्तिः समरे रिदुः स्था-द्यः कण्टको दा निजमण्डलस्य । अस्त्राणि तत्रैय नृपाः श्लिपन्ति न दीनकानीनद्यभाक्षयेषु ॥

- (६) प्रमत्त-विरत इसमें पञ्चपापांका पूर्ण त्याम होता है। बाह्य बर, कपड़े आदि परिग्रहींका और अन्तर क्ल कषाय, राग द्वेषादिकोंका त्याम कर नैसर्गिक जन्मजात दिगम्बरत्वको धारणकर, रारीरको तपका साधन जानकर उसके रक्षणार्थ मिक्षाञ्चतिसे अयाचक ज्ञतिसे प्रामुक (निर्जन्त ) शुद्ध भोजन लेनेवाला, उपजीविकाके साधनभूत असि, मिस, कृषि आदि सब आरम्भ कियाओंका त्याम करनेवाला, वास्त्र-व्याध्याय, धर्मोपदेश और आत्मध्यानमें सदैव तत्यर रहनेवाला बनवासी साधु, मृति अथवा तपस्वी प्रमत्त विरत गुणस्थानवर्ती कहा जाता है। इसमें संयम तो होता है, लेकिन प्रमाद रहता है; आत्मस्वरूपमें जितनी साधधानता होती चाहिये उतनी नहीं होती। आहार लेना, गमनागमन करना, नित्रा लेना आदि प्रमाद (आत्मस्वरूपमें अस्वयान्यानी) रहते हैं; इसल्ये इसको प्रमत्त विरत गुणस्थान कहते हैं।
- (७) जिसमें प्रमाद नहीं रहता, आत्मखरूपमें परिपूर्ण सावधानता रहती है, उसको 'अप्रमत्त विरत' गुणस्थान कहते हैं। इसके दो भेद हैं—(१) खस्थान अप्रमत्त और (२) सातिशय अप्रमत्त । खस्थान अप्रमत्तवाला जीव छटेसे सातवें-में और सातवेंसे छटेमें—इस प्रकार बार-बार चढ़ता-उतरता रहता है। लेकिन जब सातिशय अप्रमत्तवतीं होता है, तब

वहाँसे ध्यानस्थ होकर नियमसे वह अपर ही चटता है। वहाँ-से अपर चटनेके दो प्रकार हैं -(१) उपश्चम-श्रेणी और (२) ध्रपक-श्रेणी । उपश्चम-श्रेणीसे चढ़नेवाला जीव चारित्र-मोह कर्मका उपश्चम (कर्मका अनुदय होकर आत्माके पास कुछ कालतक दयकर रहना -इसको उपश्चम कहते हैं) करते-करते ८, ९ तथा १० गुणस्थानोमें जाकर नियम से ११ वें गुणस्थानमें ही जाता है, उसके अपर नहीं जा सकता; उसका रास्ता वहींपर बन्द हो जाता है। उसके। वहाँसे नियमसे फिर वापस लौटना ही पड़ता है।

और जो दूसरी क्षपक-श्रेणीले चढ़ता है, वह चारित्र मोहका क्षय (नारा) करते-करते ८, ९ तथा १० गुणस्थानों चढकर नियमसे एकदम १२ वें गुणस्थानमें जाता है, वहाँसे फिर कभी वापिस नहीं लौटता। वह नियम से १३ वे और १४ वें गुणस्थानमें आरुद्ध होकर मोक्षको प्राप्त कर लेता है।

श्रेणी चढते समय परिणामोंकी तीन अवस्थाएँ होती हैं (१) अधः अनुत्तकरण, (२) अपूर्वकरण और (३) अनिवृत्तिकरण,

कातवें सातिदाय-अप्रमत्त गुणस्थानमें अधःप्रवृत्तकरण परिणाम होते हैं । वहाँ परिणामोंकी विद्युद्धि न्यूनाधिक होने से पीछेसे चदनेवाले जीवोंके परिणाम आगेके जीवोंके परिणामो के सहसा हो सकते हैं । भिजरामयथर्ती जीवोंमें सहशता पायी जाती है ।

- (८)आठवें अपूर्वकरणमें अपूर्वकरणरूपपरिणाम होते हैं अयोन् परिणामींकी विद्युद्धि अपूर्व आपूर्व ही होती जाती है निजनमयवर्ती जीवोंमें विसदशता ही रहती है। लेकिन एक-समयवर्ती जीवोंमें सहशता तथा विसदशता भी पायी जाती है।
- (९) अनिरृत्तिकरणमें परिणामोंकी विश्वद्धि समान रूपसे बढ़ती जाती हैं ! जहाँ भिन्नसमयवर्ती जीवोंमें विसदशता ही और एकसमयन्तीं जीवोंमें सदशता ही पायी जाती है। उसको अनिरृत्तिकरण गुणस्थान कहते हैं !
- (११) उपशान्तमोहमें सम्पूर्ण कवाय—चारित्रमोह कर्मका उपद्यम हो जानेसे आत्मपरिणामोंकी विशुद्धि तो पूर्णतथा (यथाख्यात चारित्ररूप) होती है, लेकिन वह कुछ कालतक ही रहती है। उपशानका काल पूर्ण होनेपर कर्म-का नियमसे उदय होता है और उससे परिणामोंमें फिरसे अशुद्धि होकर वह नियमसे नीचेके गुणस्थानमें आता है।

यचनादि कर्मभूमिज म्लेच्छ हैं। पर्वतोंका जो अन्तभाग समुद्रमें जाता है, उसको अन्तद्वीप कहते हैं। उसपर रहनेवाले अन्तद्वीपज म्लेच्छ है। वे अश्वमुख, कपिमुख आदि भिन्न भिन्न प्रकारके हैं।

#### (३) तिर्यञ्जमति - इनके ५ प्रकार हैं।

(१) पृथ्वी, वनस्पति, अग्नि, वायु, अल च्ये एकेन्द्रिय हैं। (२) आळी, शङ्क आदि दीन्द्रिय हैं। (३) चीटी, खटमल आदि जीन्द्रिय हैं। (४) मक्खी, भ्रमर आदि चतुरिन्द्रिय हैं। और (५) गाय, गैंस आदि पञ्चेन्द्रिय हैं। एकेन्द्रियमे चतुरिन्द्रियतक सभी जीव असंशी (मनरिइत) होते हैं और पञ्चेन्द्रियोंमें कोई संज्ञी और कोई असजी होते हैं।

(८) नरकगति ~पृथ्वीके नीचे सात नरक हैं। उनमे रहने वालोंको सदैय दुःख ही होता है।

#### × × ×

२-दिन्द्रय-भागणा- -इन्द्रियाँ पाँच हैं---(१) स्पर्धनेन्द्रिय, (२) स्मलेन्द्रिय, (३) प्राणेन्द्रिय, (४) चक्षुरिन्द्रिय और (५) कर्णेन्द्रिय। इनके विषय भी अलग-अलग हैं। छशे जीवोंकी अपेक्षा असंज्ञी जीवोंकी इन्द्रियोंका विषय क्षेत्र बड़ा रहता है उनकी इन्द्रियाँ अधिक तीक्षण होती हैं। छंशी जीवोंके कर्णेन्द्रियका क्षेत्र १२ योजन (४८ कोस) का है; स्पर्शन, रसन, घाणका ९ योजन है और चक्ष्मका ४७२६३ १८ योजन है। चक्रवतां राजा मरत, जब सूर्यविमान उदयाचलपर आता है। चक्रवतां राजा मरत, जब सूर्यविमान उदयाचलपर आता है तक, उसमे स्थित जिन-विम्बका दर्शन करते थे। इसीस सूर्यनमस्कारकी प्रथाका पता चलता है।

३ -काय-मार्गणा-काय ६ प्रकारकी है—(१) पृथ्वीकाय, (२) अप्काय, (२) तेजःकाय, (४) वायुकाय, (५) चनस्पतिकाय और (६) अनुकाय। पृथ्वीचे लेकर चनस्पतिकायतक सबकी उत्पत्ति अपने योग्य स्पर्श रसादि गुणोसे होती है। उनमें मास, चर्म आदि धातु-उपधातु नहीं रहते; इसल्यि उपजीविकावश्च इनको भक्षण करनेवाला शाकाहारी कहलाता है। ये पाँचों काय प्राणिमात्रके जीवन हैं। इनको भक्षण कियेविना प्राणी जीवित नहीं रह सकता।

द्वीन्द्रियसे पञ्चेन्द्रियपर्यन्त जीवोंके श्वरीरको त्रसकाय कहते हैं इसके श्वरीरमें मास, चर्म आदि होनेसे उनको भक्षण करनेवाला मासाहारी कहलाता है।

४-याग-मार्गणा--मन-वचन-कायद्वारा आत्मप्रदेशके

वरिस्पन्दको योग कहते हैं। उसके मुख्य तीन मेद हैं-(१) मनोयोग, (२) वचनयोग और (३) कावयोग । मनकी पृष्ट्रतिको मनोयोग, बचनकी पृष्ट्रतिको बचनयोग और कायके व्यापारको काययोग कहते हैं। मनोयोगके ४ मेद हैं-(१) सत्यमनोयोग, (२) असत्यमनोयोग, (३) उमयमनोयोग और (४) अनुभयमनोयोग। इसी प्रकार बचनयोगके भी ४ मेद हैं-(१) सत्य, (२) असत्यका (३) उमय और (४) अनुभय। सत्य और असत्यका अर्थ तो सत्त्व ही । उभयमें सत्य और असत्यका मिश्रण रहता है। और जो न सत्यक्ष्य है न असत्यक्ष्य है, उसे अनुभय कहते हैं। असिश्योंकी भाषा तथा आमन्त्रण, आशा, याचना इत्यादिरूप जो वचन है, उनमें सत्यासत्य कुष्ठ भी न होनेले वे सब अनुभय हैं।

काययोगके ७ मेद हैं (१) औदारिक, (२) औदारिकमिश्र, (३) वैक्रियिक, (४) वैक्रियकमिश्र, (५) आहारकमिश्र और (७) कार्माण । जिस अवस्थामें जो जो शरीर रहता है, उसके निमित्तसे वहाँपर वह योग भी रहता है।

सन तिर्यञ्च और मनुष्योंके शरीरको औदारिक शरीर कहते हैं। देन और नास्की जीवींके बैंकियिक शरीर होते हैं। किन्हीं-किन्हीं ऋढिधारी मृनिको भी विकिया-ऋढि प्राप्त हो सकती है।

आहारक शरीर छटे गुणस्थानवर्ती मुनियोंमेले किसी-किसीको यह देह प्राप्त हो सकता है ।

शुभ्रवर्णका, धातुरहित, एक हाथ कॅंचा, पुरुपाकार पुतला किसी किसी मुनिकं मस्तकमंसे असंयमके परिहारके लिये, शास्त्रमें कुछ शक्का अग आय, तब जिन-वन्दनाके लिये बाहर निकलता है। उस पुतलेको आहारक शरीर कहते हैं।

औदारिकादि शरीरपर जो कान्ति है। उसको तैजस शरीर कहते हैं।

कर्मके पिण्ड (समृह) को कार्माण शरीर कहते हैं। तैजम और कार्माण —ये दोनों शरीर सब संसारी जीवोंके होते हैं।

५ -वेदमार्गणा-मैशुन-सेवनकी इच्छाको वेद कहते हैं। वेदके मुख्य दो भेद हैं--भाववेद और द्रव्यवेद। मैशुन-सेवनके परिणामको भाववेद कहते हैं शरीरके बाह्य लिक्कको द्रव्यवेद कहते हैं। इन दोनोंके भी (१) पुंवेदः (२) स्त्रीवेद और (३) नपुंसकवेद-ये ३ प्रकार हैं। प्रायः जो द्ययवेद रहता है, बैसा ही भाववेद भी रहता है; लेकिन कभी कभी भिन्न भी रहता है। स्त्रीके साथ रमणकी हच्छाको पुंचेद कहते हैं। पुरुषके साथ रमणकी हच्छाको स्त्रीवेद कहते हैं। जो न पुदप हैं न स्त्री, वे नपुंसक कहछाते हैं।

६-कपाय-मार्गणा— कथाय ४ ईं-(१) कोधा (२) मान, (३) माया और (४) लोभ।

कर्मरूप क्षेत्रमें जो ऐहिक सुख दुःखरूप धान्य (बीज) कर्षण करना (बोना) है, उसको कपाय कहते हैं। वास्तवमें जीवोंको जो सुख वा दुःख मिळता है, वह सब कपायका ही प्रताप है। प्रायः नरकगतिमें क्रोध, तिर्यक्षगतिमें मामा, मनुष्यगतिमें मान और देवगतिमें लोग अधिकताने पाया जाता है।

०-ज्ञान-मार्गणा-ज्ञानोप्रयोगके ७ भेद हैं (१) मतिः (२) श्रृतः (३) अविष्ठ (ये तीनों जब सम्यग्दष्टिको होते हैं तो सम्यग्ज्ञान कहलाते हैं, और मिथ्यादृष्टिको होते हैं तो मिथ्याज्ञान कहलाते हैं), (४) कुमतिः (५) कुशृतः (६) कुञ्जिषः ।

- (१) इन्द्रियों तथा मनसे जो जान होता है। उसे मिनजान कहते हैं।
- (२) मितिशानसे जाने हुए पदार्थके विषयमें जो विशेष शान होता है अथवा उसके सम्बन्धमें किसी अन्य पदार्यका जो शान होता है, वह श्रुतशान है। श्रुतशान केवल मनका विषय है
- (३) इन्द्रियोकी सहायता विना आध्यशक्ति है द्रव्य, क्षेत्र, काल और नायकी मर्यादामें जो रूपी (पुद्रल) पदार्थको स्पष्ट जानता है, वह अवधिज्ञान है।
- ( ४ ) इन्द्रियोंकी 'सहायता' विना आत्मशक्तिमें दूसरेके मनके विषयोंको जो जान छेता है। यह मनःपर्यय जान है।
- (५) लोक-अलोककी ममस्त वस्तुओको उनके त्रिकालवर्ती पर्यायोसहित आत्मशक्तिसे युगपत् जो जानता है, वह केवलज्ञान है।

दर्पणकी तरह समस्त वस्तुओंका प्रतिमास इस केवल-शानमें झलकता है।

मितज्ञान और श्रुतज्ञान समस्त छन्नस्य अर्थात् अस्य-ज्ञानी (१ से १२ गुणस्थानतकके) जीवींको होता है। अवधि- शान नारकी जीवों, देवताओं और किन्हीं किन्हीं पुनियोंको होता है। मन:पर्यय शान किन्हीं किन्ही पुनियोंको ही होता है और केवल शान सर्वत्र देवोंको (१३ १४ गुणस्थानवर्ती जीवों और सिद्ध परमारमाको ) ही होता है।

८-संयम मार्गणा ब्रतधारण, समितिपालन, कषाय-निम्नहः, दण्डत्याग और इन्द्रियजय-इनको संयम कहते है। अर्थात् (१) अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन पाँच महानतोंका पालन करना, (२) ईर्ष्यां, भाषा, एक्षणा, आदान-निक्षेपण और व्युत्सर्ग-इन पाँच निमितियोंको पालना; (३) क्रोध, मान, माया और लोभ इन कपायोंका निभइ करना; (४) मन वचन कायसे कृत, कारित एवं अनुमोदित तीनों प्रकारके दण्डका (हिसाका) त्याग करना और (५) पञ्चीन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करना। इनका नाम स्यम है।

संयमके ७ भेद और हैं-(१) सामायिकः (२) छेदोपस्यापनाः (३) परिहारनिशुद्धः (४) स्ट्रमसम्परायः (५) यथारूयानः (६) देशसंयम और (७) असंयमः।

९-दर्शनमार्गणा-शान होनेके पूर्व वस्तुका जो सामान्य प्रतिभास होता है, उसको दर्शन कहते हैं। इसके ४ भेद हैं (१) चक्षुदर्शन, (२) अचक्षुदर्शन, (३) अविधिदर्शन और (४) केवलदर्शन।

- (१) चक्षुरिन्द्रियसे होनेवाले मतिकानने पूर्व जो सामान्य प्रतिनास होता है। वह चक्षुदर्शन है।
- (२) चशुके अतिरिक्त अन्य इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाले मतिज्ञानसे पूर्व जो सामान्य प्रतिमास होता है, बह अच्छुदर्शन है।
- (२) अवधिज्ञानके पूर्व जो दर्शन होता है। वह अवधिदर्शन है।
- (४) केवल्हानके साथ साथ जो दर्शन होता है, वह केवल दर्शन है।

श्रुतज्ञान मितज्ञानपूर्वक ही होता है, इसिलये उसके पूर्व अलग दर्शन नहीं होता। तथा मनःपर्यय ज्ञान होते समय प्रथम मनमें विचार उत्यव होता है, पित्र मनःपर्ययज्ञानी आत्मशक्ति परकीयमनोगत विचारको जानता है; इसिलये मनःपूर्वक होनेंसे इसके पूर्व भी अलग दर्शन नहीं होता। छश्चस्थको दर्शनपूर्वक ही ज्ञान होता है और सर्वज्ञको ज्ञान एवं दर्शन एक साथ होते हैं।

#### दर्शनमें ज्ञानमें

- (१) रामान्य प्रतिभास है। विशेष प्रतिभास है।
- (२) निराकार है। साकार है।
- (३) निर्विकल्प है। स्विकल्प है।

१० केट्या-कवायसे अनुरक्षित जो आस्मपरिणामींकी
प्रवृत्ति है, उसे लेट्या कहते हैं । लेट्या ६ हैं-(१) कृष्ण,
(२) नील, (३) कापोल, (४) पीत, (५) पदा और
(६) शुक्र । इन छः प्रकारके शरीर वर्णको द्रव्यलेट्या कहते
हैं और परिणामकी संक्षेशरूप या विशुद्धरूप जो अवस्था है,
उसको भावलेट्या कहते हैं।

इन छः लेश्याओं के परिणाम कैसे होते हैं, इसके लिये हण्टान्त दिया जाता है। (१) इष्णाठेश्यावाला जीव फल खानेकी इच्छासे इश्वको जहसे उखाइनेकी इच्छा रखता है। (१) कापोतवाला केवल बड़ी शाखाको काटनेकी इच्छा करता है। (१) पीतवाला जिसमें फल लगे हैं, केवल उतनी ही छोटी टइनीको काटनेकी इच्छा करता है। (१) पीतवाला जिसमें फल लगे हैं, केवल उतनी ही छोटी टइनीको काटनेकी इच्छा करता है। (१) पद्मलेश्यावाला केवल गलको तोइकर खानेकी इच्छा करता है। और (६) शुक्क लेश्यावाला केवल नीचे पढ़े हुए पलोको खानेकी इच्छा करता है। इस प्रकार परिणामोमें कथायकी मन्दता आधिकाधिक होनेसे विश्विद्ध अधिकाधिक बढ़ती है। कीन कीन सी लेश्यावालों के कैसे कैसे परिणाम होते हैं, इसका मी साधारण अनुमान किया जा मकता है।

- (१) तीवक्रोधी, बैर न छोड्नेवाला, लड्ने सगड्नेवाला, निर्दय एव धर्मदेषी —ये कृष्णलेखाके चिद्व है।
- (२) मन्द्र, बुद्धिहीन, विषयलोखुप, मानी, मायावी, आलसी, दूसरोको फँसानेमें कुशल एवं तीवलोभी - न्ये नील लेखाके लक्षण हैं!
- (३) दूसरेकी निन्दा करनेवाला, शोक करनेवाला, सय रखनेवाला, दूसरोंका तिरस्कार और अपनी प्रशंसा करनेवाला तथा कार्य-अकार्यको न जाननेवाला, कापोत-लेक्यावाला होता है।
- (४) कार्याकार्यको और सैन्य-असेन्यको जाननेवाला, समता भाव रखनेवाला, दयाचान्, दानी और विनयवान्— ये सब पीतलेश्याके चिह्न हैं।

- (५) त्यागी, भद्र, क्षमाशील, साधुओंकी पूजा-भक्ति करने-वाला पद्मलेक्यांवाला कहलाता है।
- (६) पश्चपात्रयून्यः भोगकी आकाङ्का न रखनेवाला तथा राग-द्रेपसे सून्य पुरुष शुक्रलेश्याधारी होता है।

इनमें इच्या, नील और कायोत —ये तीन अग्रुभ और शेष तीन ग्रुम हैं। जीवकी मली-जुरी अवस्था होनेमें प्रमुख कारण लेक्या ही है। जैसी-जैसी लेक्या होती है, वैसी वैसी ही क्रिया जीव करता है। ग्रुम लेक्या ही जीवको उन्नत बनाती है,

१.१- भत्यस्य मर्गाणा- जीव दो प्रकारके हैं (१) भव्य तथा (२) अभव्य ! जिसमें अन्तिम साध्य मोक्षको सिद्ध करनेकी योग्यता है, वह भव्य और जिसमें वह योग्यता नहीं है, वह अभव्य कहलाता है । जीयोंकी ये दोनों राशियाँ निसर्गसिद्ध और नियत है । भव्य कभी अभव्य नहीं होता और अभव्य कभी सव्य नहीं होता !

भव्य जीवों के भी दो प्रकार हैं -(१) भव्य तथा (२) अभव्यसम भव्य । जिनको कभी न-कभी मृक्ति अवश्य प्राप्त होगी, वे भव्य हैं , इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी भव्य हैं, जिनमें भव्यत्व होनेस योग्यता तो जरूर है परन्तु वैसा निमिल ही न मिन्टनेसे वे कभी मृक्तिको नही प्राप्त करते, सदा-सर्वदा अभव्यकी तरह ससारहीमें रहते हैं। उन्हें अभव्यसम मन्य कहते हैं ,

५ सम्बद्ध-मार्गणा सात तन्त्रोंका जैमा स्वरूप है, वैसा ही समझना अर्थात आत्माको आत्मा और परद्रव्यको पर समझना इनीको सम्यग्दर्शन कहते हैं। इसीको आत्मज्ञान या भेदविज्ञान कहते हैं। यह जिसको प्राप्त हो गया, उसकी प्रवृत्ति सहज ही परद्रव्यसे हटकर आत्माकी ओर मृद्ध जाती है। इसल्विये सम्यक्त्व ही सिद्धिका पहला प्रमुख साधन माना गया है।

१2-संक्रित-मार्गणा संसारी जीव दो प्रकारके होते हैं—
(१) सबी और (२) असंबी , हिलाहितका विचार करनेवाली और परोग्देशको ग्रहण करनेवाली मनःशक्तिको सबा कहते हैं। वह सबा जिसको है, वह सबा है और जिसको नहीं, वह असबी है । मनसहत जीवोंको सबा और मनरहित जीवोंको असबी कहते हैं। एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, बीन्द्रिय और चतुर्रिन्द्रय—ये सब असंबी ही हैं । पन्नेन्द्रिय निर्यक्वीमें कुछ असबी और कुछ संबी होते हैं। मनुष्य, देव, नारकी—ये सब संबी ही हैं।

१४-आहार-मार्गणा-यदाप लोकभाषामें आहारका अर्थ भोजन है, तथापि जैनपरिभाषामें आहारका अर्थ कर्म और नोकर्मका भ्रहण करना है। जनतक संसार है, तबतक कर्मका भ्रहण तो सदैन रहता है; इसलिय यहाँगर उसकी विवक्षा न रखकर केवल नोकर्म (शरीर, इन्द्रिय आदि) के लिये जो परमाणुर्वोंका ग्रहण होता है, उसकी विवक्षासे आहार-मार्गणाहारा जीवका निरूपण किया गया है। इस नोकर्माहार-की अपेक्षासे कोई जीय आहारक और कोई अनाहारक होते हैं।

विग्रहगितमें (एक श्रारिको छोड़कर दूसरा श्रारिर धारण करनेके लिये गमनरूप अवस्थाको विग्रहगित कहते हैं) रहनेवाले, केवल समृद्धात करनेवाले केवली, अयोग-केवली और सिद्ध परमारमा ये सब अनाहारक हैं। होच सब आहारक हैं।

#### आठ कर्मीका विवरण

आठ कर्मोंका स्वरूप पीछे लिखा गया है। उनमें (१) ज्ञानावरण, (२) दर्शनावरण, (३) मोहनीय, (४) अन्तराय—ये चार प्रातीय कर्म तथा (१) वेदनीय, (२) आयु, (३) नाम और (४) गोत्र —ये चार अपातीय कर्म है। प्रातीय कर्म जीवके ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य —इन चार गुणोंका पात करते हैं; किन्तु अपातीय कर्म आन्मगुणोंका साक्षान् पात नहीं करते, कैवल आत्माको संसारके बन्धनमें रखनेके लिये कारण बनते हैं। इसिल्ये १३ वें गुणस्थानमें ही केवली भगवान्के चार प्रातीय कर्मोंका नाश हो जानेसे उनमें गुणोंका पूर्ण विकास हो जाता है। विद्व और अरिहंतमें गुणोंके विकासकी रिष्टिसे कुछ मी अन्तर नहीं है।

जीवकी नानाविध सासारिक सुख-दुःखरूप अवस्थाका कारण इंश्वरवादी इंश्वरको मानते हैं, किन्तु जैनतत्त्व कर्मको ही उसका कारण मानता है अपने अपने पूर्वोपार्जित कर्मके उदयसे ही जीव सुख दुःख मोगता है और उसीको ध्यान-तपद्वारा क्षय करके उनसे मुक्ति पाना भी आत्माके ही हाथमें हैं।

जीय और अजीय-तत्त्वके ही आधारपर आश्रवादि तत्त्व माने गये हैं।

आप्रव-भीवने पास कर्मने आनेको आश्रय कहते हैं। आश्रवके दो मेद हैं--(१) भावाश्रव और (२) द्रव्याश्रव। आत्माके जिन परिणामींसे कर्म आते हैं, उन परिणामींको माबाश्रव कहते हैं । मावाश्रवके ५ प्रकार हैं—(१) मिध्यात्व, (२) अविरति, (३) प्रमाद, (४) कपाव और (५) योग । १न्ने गुणस्थानमें मिध्यात्वादि पाँच ही परिणामींसे कर्मका आश्रव होता है, आगे मिध्यात्व नहीं रहता । २ मे ४ गुणस्थानमें अविरति आदि ४ प्रकारके परिणामींसे कर्माश्रव होता है; आगे मिध्यात्व, अविरति —ये दो नहीं रहते ।

५६ गुणस्थानमें प्रमाद आदि ३ प्रकारके परिणामोसे कर्माश्रव होता है । इसके आगे प्रमाद भी नहीं रहता ।

७से १० गुणस्थानतक कषाय और योगमे ही कर्माश्रव होता है। इसके आगे कषायका भी अभाव होता है।

११से १३तक केवल योग ही कर्माश्रवका कारण होता है।

१४ वें गुणस्थानमें आधवका अच्छ भी कारण नहीं रहता। यहाँ केवल पूर्वबद्ध कर्मेवी निर्जरा करना ही शेष रहता है।

भावाश्रव मुख्य कारण है, और द्रव्याश्रव उसका कार्य है। भावाश्रव होनेपर ही द्रव्याश्रव होता है, अन्यया नहीं।

आत्माकी ओर कर्मकी आगमनरूप कियाको द्रव्याश्रय कहते हैं। कर्मकप होनेयोग्य कार्माण वर्मणा ओ आत्माके पास आती है, वह तो आनेके समय सामान्यरूप (एकरूप ही) होती है; लेकिन आत्मासे बद्ध होनेके बाद पूर्वस्थित ज्ञानावरणादिरूप ७ प्रकारोंमें उसका यथासम्भव बट्यारा हो जाता है। इसलिये द्रव्याश्रवके ज्ञानावरणादिरूप ८ प्रकार कहे गये हैं।

बन्ध-कर्मका आश्रय होनेके बाद ही बन्ध होता है। आश्रवको बन्धका कारण और बन्धको आश्रवका कार्य माना गया है। इसके भी दो भेद हैं—(१) भावबन्ध और (२) द्रव्यवन्य। जिन परिणामोंसे कर्म और आत्माका बन्ध होता है, उसको भावबन्ध कहते हैं। ये वे ही परिणाम होते हैं जोकि भावाश्रवमें होते हैं। कर्म परमाणु और आत्मप्रदेशका एकक्षेत्रावगाहरूप जो अन्योन्य प्रवेश है, उसको द्रव्यवन्ध कहते हैं।

बन्धका धर्णन ४ प्रकारसे किया गया है -

(१) प्रकृतिबन्धः (२)प्रदेशबन्धः (३) स्थितिबन्धः और (४) अनुभागवन्ध--

- (१) बाँधे गये कर्मका क्या-क्या स्वभाव है, यह प्रकृतिबन्ध बतलाता है।
- (२) बॉधे गये कर्म कितने आये, इसके निर्णयको प्रदेशवन्ध कहते हैं।
- (३) कर्म आत्माके पास कितने कालतक रहेगा, इसके निर्णयको स्थितियन्य कहते हैं।
- (४) कर्मका पल क्या मिलेगा, यह अनुभागशन्थसे ज्ञात होता है।

आत्माके योगरूप परिणाममें जैसा तीव मन्द परिस्यन्दन होता है, वैसा ही तीव या मन्द कर्मका स्वभाव और संख्या होती है और आत्माके कपाय परिणाममें जेमी तीव-मन्दता होती है, उसी मात्रामें कर्मकी स्थिति और फल तीव या मन्द होते हैं।

कर्मका आत्माके लाथ बन्ध होता है, इसका अर्थ यह नहीं कि आत्मा कर्मरूप (जड़) बन जाता है। द्रव्यमें अगुरुलयु नामकी एक ऐसी शक्ति है, जिससे एक द्रव्य दुसरा द्रव्य कभी नहीं बनता । जीव जीवत्व अवस्थामें ही और पुद्रल जडत्व अवस्थामें ही रहता है। लेकिन इनमें ऐसी एक वैभाविक नामकी शक्ति है। जिससे ये दोनों अनादि कालसे अन्योन्यसम्प्रक्त होनेके कारण विभावरूप अवस्थार्मे पड़े हैं। इनकी यह विभाव-अवस्था अनादि काल्से कनक पाघाणकी तरह है। पुद्रस्की विभावरूप अवस्था (कर्म) के निमित्तरे जीवमें विभाव परिणमन होता है और जीवके विभाव-परिणामीके निमित्तसे पुद्राल कर्मरूप (विभाव-अवस्थारूप ) बनते हैं । ऐसा इनका स्योग-सम्बन्ध अनादि-कालते हैं। ये पहले दो अलग अलग शुद्ध द्रव्य ये। फिर इनका संयोग हुआ ऐसी बात नहीं है। कनक पापाणमें शुद्ध सुवर्णत्व और पापाणत्वका संयोग नहीं हुआ है, वह अनादिकालसे कनक-पापाणरूप ही है; लेकिन उनमें विभिन्नता ( द्वेविध्य ) की जा सकती है । इसी तरह आत्मा ही आत्माके द्वारा कर्मको दर कर सकता है।

इस प्रकार कर्म और आत्माका एकक्षेत्रावगाहरूप जो सम्बन्ध है, उसकी बन्ध कहते हैं।

संबर -कर्मके जानेको रोकने अर्थात् कर्मको न आने देनेका नाम सबर है। इसके दो भेद हैं (१) भाव-संवर और (२) द्रव्य संवर। आत्माके जिन परिणामीसे कर्मका आना बंद हो जाता है, उसको भाव-सबर कहते हैं और कर्मके न आनेको अर्थात् द्रव्याश्रवके निरोधको द्रव्यासंबर कहते हैं। जिन परिणामीं हे कर्मका आना बंद होता है, उनके सात विमाग किये गये हैं—(१) ब्रत, (२) समिति, (३) गुप्ति, (४) धर्म, (५) अनुप्रेक्षा, (६) परीघहजय और (७) चारित्र।

१-हिंसा, असत्य ( द्यूट ), चोरी, मैथुन और परिग्रह ( ममत्य )-इन पञ्च पापोंके त्यागको वत कहते हैं । आंधिक त्यागको अगुनत और पूर्ण त्यागको महावत कहते हैं । पाँच प्रकारके पापोंको अपेक्षाने वर्तोंके भी (१) अहिंसावत, (२) सत्यवत, (२) अचीर्यवत, (४) ब्रह्मवत और (५) परिग्रहत्यागवत -इस प्रकार ५ भेद किये गये हैं ।

२-समितिके पाँच भेद हैं -(१) ईर्या, (२) भागा, (३) एपणा, (४) आदान-निक्षेपण और (५) व्युत्सर्ग !

- (१) जीय-जन्तु देखकर गमन करनेको ईया सिमिति कहते हैं।
- (२) सन्य, प्रिय, हित और मित वचनको भाषा-समिति कहते हैं।
- (३) प्रासुक (निर्जन्तु) शुद्ध आहारको एक्णा-समिति कहते हैं।
- (४) जीव-जन्तु देखकर कोई भी चीज उठाना या रखना-इसे आदान-निक्षेपण-समिति कहते हैं।
- और (५) जीव-जन्तु देखकर मल मूत्र-विमर्जन करना व्युत्मर्ग-समिति है।

३-गुप्ति-गुप्तिके तीन भेद हैं--(१) मनोगुप्ति, (२) वचनगुप्ति और (२) कायगुप्ति । मनकी कियाकी रोकना मनोगुप्ति है, वचनकी कियाको रोकना वचनगुप्ति और कायकी (दारीरकी) कियाको रोकना कायगुप्ति है ।

र वर्म धर्म कहते हैं स्वभावको । क्षमादि आत्माके स्वभाव हैं और क्षोधादि आत्माके विभाव परिणाम हैं। धर्मके दस मेद हैं--(१) क्षमा -क्षोधका अभाव, (२) मादंव -मानका अभाव, (३) आर्जय -मायाका अभाव, (४) सार्य -मायाका अभाव, (४) सार्य - साद्य न बोलना, (६) स्वय - इन्द्रियोंको अपने काचूमें (स्वाधीन) रखना, (७) तप - कष्ट सहन करना, (८) त्याग - स्वार्यबुद्धि न रखना, (९) आकिश्चन्य परायी वस्तुपर ममत्य न रखना और (१०) ब्रह्मवर्थ - कामदेवपर विजय प्राप्त कर आत्मामें श्रीन रहना । ये ही आत्माके स्वभाव हैं इनसे आत्मा उन्नत होता है।

५-अनुप्रेक्षा-पुनः-पुनः चिन्तनको अनुप्रेक्षा या भावना कहते हैं। इनसे मनके संस्कार व्यतादिमें हद होते हैं। अनुप्रेक्षाके बारह भेद हैं -

- (१) अनित्यानुप्रेक्षा-संसार अनित्य है। विषय, राज्य, धन, जीवन-ये सत्र चञ्चल हैं, नश्वर हैं। इस प्रकारके विचारोंसे इनके प्रति मोह कम होता है।
- (२) अक्षरणानुष्रक्षा मरणसे कोई भीरक्षा नहीं कर सकता, धर्म ही शरण्यभूत है— ऐसी भावना करनी चाहिये।
- (३) ससारानुप्रेश्वा-इस ससारमें यह जीव चौरासी त्वाख योनियोंमें नटकी तरह नाना वेष (जन्म) धारण करता हुआ सटकता है—इस तरह विचार करना।
- (८) एकत्सुनुब्रेक्ष-अपने-अपने कर्मका फल अपनेको ही भोगना पड़ता है और मरनेके बाद अकेले ही जाना पड़ता है, कोई भी साथी नहीं होता ऐसा विचार करना ।
- (५) अन्यत्यानुप्रेक्षा जिनको तू अपना समझता है। ये स्य कनक कान्ता-शरीर आदि पराये हैं ऐसा विचार करना।
- (६) अणुचित्वानुप्रेक्षा -यह शरीर रक्त, मास, ह**ड्डा आदि** अर्पायत्र यस्तुओंकी खान है—ऐसा विचारकर देहवर ममत्य न रखना ।
- (१) अध्यवानुप्रक्षा निम्प्यात्व, आंबरति, कपाय आदि परिणामोंसे कर्म आत्माके पास आते हैं और उन्हींके कारण आत्मा इस संसारमें मटकता है - इसल्यिये इनमें निष्टत्त होना ।
- ,८) संबरानुप्रेक्ष-नतः समिति आदि परिणामीसे कर्म आत्माके पास नहीं आते -इसलिये इनमें सदैव प्रवृत्ति रखना ।
- (°) निर्जरानुप्रक्षा-तपके प्रभावसे कर्म विना फल दिये
   ही निकल जाते हैं इसलिये तप, ध्यान आदिमें लीन रहना ।
- (१०) अकानुष्रेक्षा-नरकगतिकी रचना ही ऐसी है कि जिससे दुःख होता है। मध्यलोककी रचना और ऊर्ध्वलोक की रचनारूप लोकके आकारको लक्ष्यमें लाकर इनसे मैं कम मुक्त होऊँ—ऐसा विचार करना।
- (१९) बाधिहुर्लभ इन ससारमें जीवने ऐन्द्रिय सुख तथा ऐश्वर्य तो अनेक भावोंने प्राप्त किया, लेकिन बोधि अर्थान् सम्यक् ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हुई, अय यह दुर्लभ बोधि प्राप्त करके मुझे अपना आत्मकल्याण करना चाहिये—ऐसी भावना करना।

(१२) धर्मानुष्रेक्षा-धर्मके स्वरूपका विचार कर धर्ममें लीन होना ।

ये बारइ भावनाएँ सबेग (संसारते और पापने भीति ) और वैराग्य (संसार और भोगसे निवृत्ति ) होनेके लिये करनी चाहिये।

६ परीयह जय दुःस्त सहन करनेकं। परीयह जय कहते हैं। परीयह २२ प्रकारके हैं—(१) क्षुधा, (२) तृपा, (३) ग्रीतः (४) उष्णा, (५) दश मशकः, (६) नाग्न्यः, (७) अरतिः, (८) खीः, (९) चर्याः, (१०) निपद्माः, (११) शब्याः, (१२) आक्रोशः, (१३) चधः, (१४) याचनाः, (१५) अलाभः, (१६) रोगः, (१७) तृणस्पर्शः, (१८) मलः, (१९) सल्कार-पुरस्कारः, (२०) प्रज्ञाः, (२१) अज्ञान और (२२) अदर्शनः।

ध्यान सामायिक तप करते समय दैविक, मानुषिक, तैर्यिञ्चिक—जो भी उपसर्ग और उपरके परीपह आदे, उनसे न डरमा; उनके) शान्तिसे सहन करके आत्मध्यानसे च्युत न होना—इसीका नाम परीपह जय है। इससे मनका वल बढता है।

- ७ न्वाग्ति -चारित्रके ५ भेद हैं---
- (१) सामायिक-सन जीवीपर समतागाव रखकर आत्म-ध्यानमें लीन होना ।
- (२) छंदोपस्थापना-त्रतों में दोप या मझ हो तो प्राय-श्चित्तादि लेकर उसमें फिरमें स्थिर रहना।
- (३) परिहार-विशुद्धि-कपायकी मन्दतासे परिणामोंकी ऐसी विशुद्धि होती है कि जिसमें विहार करते समय प्राणियों को बाधा न पहुँचे। इस प्रकारकी ऋृद्धिकी प्राप्ति ही परिहार विशुद्धि है।
- (४) सूक्ष्म साम्पराय-केवल सृक्ष्म लोगरूप कषाय वाकी रहनेसे परिणामोंकी विद्योष शुद्धता होती है। इसीको सूक्ष्म-साम्पराय कहते हैं।
- (५) यथाल्यात-कपायोंका पूर्ण अभाव होनेसे आत्माकी स्वामाविक अवस्था प्राप्त होती है। इसीका नाम यथास्थात है। इन सब परिणामोंसे कर्मका आना बंद हो जाता है।

निर्जरा-कर्मकी स्थिति पूर्ण होनेके बाद कर्मके हानै:-इनै: आत्माने प्रथक् होनेको निर्जरा कहते हैं। उसके दो भेद हैं--(१) भाव-निर्जरा और (२) द्रव्य-निर्जरा। जिन आत्माके परिणामें से कर्म निकल जाता है, उनको भाव-निर्मरा और कर्मके निकलनेको द्रव्य निर्मरा कहते हैं। कर्मका निकलना दो प्रकारसे होता है—(१) सविपाक और (२) अविपाक। कर्मकी स्थिति जब पूर्ण हो जाती है, तब यह आत्माको पल देकर निकल जाता है। आत्मपरिणामोको विभावरूप करना ही कर्मका उदय-फल हैं। इस विभाव-परिणामसे फिर कर्मका अभाव होता है। यही सविपाक द्रव्य निर्मर है। तपके प्रभावने पल न देकर जो कर्मोंका निकल जाना है, उसको अविपाक निर्मरा कहते हैं।

#### × × ×

माध्र-आस्मासे कर्मके पूर्णतया प्रयक् होनेका नाम ही मोध्र है। मोध्रके दो भेद हैं—(१) भावमोध्र और (१) द्रव्यमोध्र । आत्माके जिन परिणामीसे कर्म प्रथक् होना है। उनको भावमोध्र कहते हैं और कर्मके प्रथक होनेको द्रव्य मोध्र कहते हैं।

धातीय कमोंका पूर्णतः क्षय होनेसे आत्माके सब गुण विकसित हो जाते हैं। इसिल्ये उसको मावमोक्ष भी कह सकते हैं। क्योंकि भावभोक्ष होनेके बाद द्रव्यमोक्ष अवस्यमावी होता है। आयु-कर्मकी स्थिति जवतक रहती है। तभीतक अवातीय कर्मोंका अस्तित्व रहता है। यं अवातीय कर्म आत्माके गुणीका साक्षात् धात ( आवरण ) करनेवाले म होनेसे धातीय कर्मोंके नए होनेके बाद इन अवातीय कर्मोंका रहना न रहनेके बराबर ही है।

इस प्रकार कमंत्रे मुक्त हुआ आत्मा कर्मका फिर आश्रवादि होनेका कुछ भी निमित्त न होनेसे कर्मेंसे सदैव अलिश रहना है। वह अपने परमात्मस्वरूपमें सदैव लीन रहता है।

### तपस्याः श्रुत तथा व्रतोंका विवरण 'तवसुदवदवं चेदा झाणरहष्ठरंधरो हवे'

—तप, श्रुत और बतका पालन करनेवाला आत्मा ही ध्यानरूपी रथपर आरूद हो सकता है। ध्यानसे ही जीवका अन्तिम साध्य मोक्ष प्राप्त होता है; इसलिये मोक्षका साधन ध्यान और ध्यानके साधन तप, श्रुत, बत हैं।

(१) अनदान, (२) अवसीदर्य, (३) श्वृत्ति-परिसंख्यान, (४) रसपरिस्याग, (५) विविक्तहाय्यासन और (६) कायक्लेश - वे छः बाह्य तप हैं। और (१) मार्याक्षत्त, (५) विनय, (३) वैयाकृत्य, (४) स्याध्याय, (५) व्युत्सर्ग और (६) ध्यान—ये छः अन्तरङ्ग तप हैं। केवल शरीरको कुश करना ही तपका मुख्य हेतु नहीं हैं। राग, द्वेष और मोहको कम करना ही उसका प्रमुख हेतु है।

श्रुत कहते हैं शास्त्रोंके स्थाप्यायको । ज्ञानीका ही तप एफळ होता है । अज्ञानपूर्वक तप सच्चा तप नहीं कहलाता ।

त्रत नाम है स्थमका । इन्द्रियोके विषयमें यथेच्छ प्रकृतिको अन्नत कहते हैं और इन्द्रियोपर विजय प्राप्त करना ही जत या स्थम है।

#### मन्त्र-जपके प्रकार

ध्यान करते सभय ध्येयका जो नामोचार किया जाता है।
उसको मनत्रजप कहते हैं। आन्माका ध्येय तो एक परमात्मा
ही है। उस लक्ष्यिनदुको सामन रखकर नाम जप करनेमें
कोई आपित नहीं है। परमात्मामे अगन्त गुण होनेसे उन
गुणोके चिन्तनरूप मनत्रजपके नी अनेक प्रकार हो सकते है।
अगन्में मञ्जलरूप, लोकोत्तम और शरण्यभृत पञ्चपरमेदी ही
होनेसे पञ्चणमोकार मन्त्र ही मन्त्र जयका नुख्य प्रकार है।

णमो अरिहंताण, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं, 'णमो उदञ्जायाणं, णमो लोए सम्बसाहुणं'

- न्यह (३५ अक्षरका ) पञ्चणमोकार महामन्त्र है | इस मन्त्र जपमे जीवके सब दुःख-पाप दूर होते हैं और आत्मा परमात्मा हो जाता है । इसी मन्त्रको स्विस करनेस छः अक्षरका 'अरिहत सिद्ध', पाँच अक्षरीका जनि आ उसा, चार अक्षरोका 'अरिहत'; दो अक्षरोंका सिद्धः और एकाक्षरी मन्त्र 'ॐ' इत्यादि अमेक प्रकार बन सकते हैं ।

च्यान-ध्यानका सभा ध्येय तो परमातमा ही है; लेकिन अवतक आस्मदर्शन नहीं होता, तवतक मनको एकाग्र करनेके लिये पञ्चपरमेष्टियोंका आदर्श रखना चाहिये पञ्चपरमेष्टी ये हैं—

- (१) अहंत परमेष्ठी-जिसने चार धार्ताय कमोंका नाश कर दिया है, और इससे जिसको अनन्त शान, दर्शन, मुख और बीर्य -ये अनन्तचतुष्टय प्राप्त हुए हैं, परम औदारिक शरीरमें रहनेवाला वह शुद्ध परमात्मा अईत कहलाता है।
- (२) सिद्ध परमेष्ठ-जिसने आठों कमोंका और श्वरीरादि नोकर्मका पूर्णतया नाझ कर दिया है, जो छोका-काशके अग्रभागमें सिद्धविद्यालपर विराजमान है, जिसने अपना अन्तिम साध्य प्राप्त कर लिया है, ऐसा परमात्मा सिद्ध परमेष्ठी कहलाता है।

- (३) आचार्म-कान, दर्शन, चारित्र, ता और क्षर्य-हन पाँच आचारोमें जो अपनेको और इतर मुनियोंको लीन करते हैं, जो मुनिकुलोंके गुरु है और उनको प्रायक्षित्तादि दण्ड देनेका जिनको अधिकार है, उनको आचार्य कहते हैं।
- (४) उपाध्याय-जो रत्नत्रयमें लीन होकर सदैव धर्मोपदेश देनेमें तत्पर रहते हैं, ऐसे विशेष प्रतिभासम्पन्न मुनिको उपाध्याय कहते हैं।
- (५) साथु परमेही जो अपना आत्महित साधता है, उसको साधु कहते हैं , आरम्भ-परिग्रहसे रहित होकर, सदैव आत्मध्यान और शास्त्र-स्वाध्यायमे छीन होकर मोक्षमार्गका जो साधन करता है, वह साधु है ।

परमध्यान- उपर्युक्त प्रकारसे पश्चपरमेछीका ध्यान करते करते जो आत्मध्यानमे लीन हो जाता है, जहाँ मै ध्याता हूँ, और यह मेरा ध्येय है ऐसा मेद न रहकर निर्विकत्य समाधि प्राप्त होती है, जब मन वचन-कायकी सब चेष्टाएँ बंद होकर आत्मा आत्मरूपमे लीन हो जाता है, तब उसको ग्रुद्ध आत्मध्यान या परमध्यान कहते हैं।

शृक्षान-शृक्षध्यानके चार भेद हैं---

#### ् १ ) पृथ<del>कः वितकीविचार</del>

विशेष तर्कणाको वितर्क और अर्थ (ध्येष पदार्थ), व्यक्षन (ध्यानके मन्त्रजपके शब्द) तथा योग (मन-वचन-काययोग) इनकी संक्रान्ति (पलटने) को विचार कहते हैं जिसमें गुण, पर्याय, द्रव्य-ऐसे मिन्न-मिन्न अर्थोंका ध्यान होता है, उसको प्रथक्य-वितर्क कहते हैं यहाँ तीनों योग रहते हैं। यह ध्यान ८, ९, १०, ११-इन चार गुणस्थानोंमें होता है।

#### (२) एकत्ववितर्क-

द्रव्यः, गुण और पर्यायः इनमेंसे किसी एकका जहाँ पर ध्यान होता है और जहाँ तीनों योगोमेंसे किसी एक योगद्वारा आत्मप्रदेश-परिस्पन्दन होता है, उसको एकत्विवितर्क कहते हैं। यहाँ विचार (अर्थ-व्यक्तन योगकी संक्रान्ति) नहीं रहता यह ध्यान वारहवें गुणस्थानमें होता है।

#### (३) सूक्षमक्रिया-प्रतिपाति -

सा॰ अं॰ ८४-

जिसमें पादका बिहार (पैरीसे गमन) न होकर पद्मासन या खड़ासनसे बिहार होता है, उस शरीरक्रियाको सुस्मिकिया कहते हैं। उसका प्रतिपात (बिनाश) नहीं होता । ऐसा केयल स्थमकाययोग ही जहाँ रहता है, जहाँ वितर्क-विचारादि स्थ विकल्पोका अभाव होकर शुद्ध परमध्यानकी प्राप्ति होती है, वह स्थमकिया प्रतिपातिनामक तीसरा शुक्कध्यान है यह १२वें गुणस्थानमें होता है।

#### ( ८ ) व्यूपरतिहासानिवर्ति -

योगका पूर्ण अमान होतत जो आत्मस्थिरता और विद्युद्धि होती है। जिसमे विद्युर्त्स स्था किया भी बंद हो जाती है। उसको व्युपरतिक्यानियर्तिनामक चौथा ग्रुद्धध्यान कहते है। यह ध्यान अयोगी परमात्मा --१४ वे गुणस्थानवालेको होता है।

#### पञ्चमहाकल्याणिक---

देवादिद्वारा जो उत्सव मनाया जाता है, उसको कर्त्याणिक कहते है। तीर्थे इर भगवान्त्रे गर्भमें आनेसं छेकर मोक्षपदमे जानेनक अर्थान् उनके गर्भ, जनम, तप, केवल, भोक्ष इन पाच प्रसगोको लेकर उत्सव मनाया जाना है। इस प्रकार कल्याणिक के ५ भेद माने गर्य है

#### ्ष ) मर्भकायाणिक

तीर्यक्कर भगवान् के गर्भमे आनेन छः मान पूर्व इन्द्र कुनेरको नीचे भेजते हैं । वह छः भर्हानेतक रोज रलकृष्टि करता है, तथा तीर्यक्करके माता विवाकी स्वायोग्य सेवा करता है माताको १६ स्वम्न दीख पड़ते है — जिनमें वह कमशः (१) हाथी, (२) वैल, (२) सिंह, (४) स्नान करनेवाली लक्ष्मी, (१) पुष्पमाला, (६) पृष्पिमाका बन्द्र, (७) स्वर्य, (८) दो सुवर्णकल्हा, (९) दो मतस्य, (१०) सरीवरके कमल, (११) समुद्र, (१२) विहासन, (१२) त्वराशि और (१६) अभिद्यासन ने देखती है। इनका पल तीर्यक्करके पिता यह बतलाते हैं कि तुम्हारे गर्भमें त्रैलोक्यभूषण ऐसा भव्य पुरुष आनेवाला है, जिसका यहा सुनकर सबको आनन्द होगा।

#### 、२) जनमञ्जल्याणिक —

तीर्थक्करका जन्म होते ही त्रिभुवनमें सब जीवोंको सुख माल्यम होता है। इन्द्रांदि देव तीर्थक्कर भगवानको सेच पर्वतपर छे जाकर वहाँ उसका जन्माभिषेक महोत्सव करते हैं और कुवेरादि देव बालकुमार होकर तीर्थक्करकी सेवामें तत्पर रहते हैं। तीर्थक्करको जन्मसे ही (१) मितज्ञान, (२) श्रुतज्ञान और (३) अधिश्चान ये तीनों ज्ञान रहते हैं।

#### (३) तपकल्याणिक ---

तरण अवस्थामे श्रावकवतका ग्रहण कर यथायोग्य राज्यादिका भीग भोगकर संसारसे उदानीन होकर जिन-दीक्षा ग्रहण करते हैं । आरम्भ और परिग्रहका त्यागकर मुनिके २८ मूलगुण धारण करते हैं । पश्चमुष्टिकेशलोच करते हैं और उग्रध्यानरूप तप करते हैं ।

#### ( ४ ) केवलकत्याणिक--

तप करते करते जब चार घालीय कमोंका नाश हो जाता है, तब भगवान्को केवलज्ञानकी प्राप्ति होती है । इन्द्र समवशरणको रचना करता है, जिसमे बारह प्रकारकी सभा बैठती है । उन सक्को भगवान् दिव्य ध्वनिद्वारा उपदेश करते हैं। भगवान्का विहार भव्य जीवोंकी पुण्य वर्गणा बश होता है।

#### ( '- ) माधकल्याणिक

जन आठों कमोंका नाश होकर उनका शरीर कपूरकी तरह विलयको प्राप्त हो जाता ( उड़ जाता ) है, नख और केशमात्र शेप रहते हैं, तब देव उनसे मायामय शरीर निर्माणकर उसका हवन करते हैं और उस भूमिको पवित्र समझते हैं।

महापुरुपोंके सम्बन्धते भूमि और काल भी पवित्र माने जाते हैं। जिस क्षेत्रपर उनके गर्म, जन्म, मोक्ष आदि होते हैं, वह भूमि पवित्र मानी जाती है और जिस-जिस तिथिको ये सब होते हैं, वे तिथियाँ भी पवित्र मानी जाती हैं।

इन महापुरुषोंका स्मरण संसारको होता रहे, इसी हेतुसे ये उत्सव मनाये जाते हैं।

इस प्रकार जैन सम्प्रदायके साधनोंका संक्षेपमें वर्णन किया गया । विषय गहन और विस्तृत होनेसे केवल उद्देश्यरूपसे या नामनिर्देशरूपसे ही स्थ विषयोंका अति संक्षेपसे वर्णन करना पड़ा है । इन सबका विस्तृत शान प्राप्त करनेके लिये जैनशास्त्रोंको देखना चाहिये, जिससे मान्द्रम होगा कि जैनागम कितना अपार, कितना गहन और कितना गृक्षमत्त्वनिर्देशक है ।

छद्मस्य जीवोंका ज्ञान अपूर्ण तथा सदोप होता है, इसलिये सम्भव है कि एक अज्ञानीद्वारा लिखे गये इस लेखमें कुछ त्रुटियाँ अक्स्य रह गयी हों, जिनको कि विज पाठक शास्त्राधारसे छुद्ध कर लेंगे - ऐसी आशा है।

## जीवन-सिद्धिका मार्ग

। लेखक--- ब्रोजयभगवानजी जैन, बीक एक, एल्-एल्क बीक

#### जीवनकी विकटता

जीवन सुनहरे प्रभातके साथ उठता है। अरुण सूर्यके साथ उभरता है। उसके तेजके साथ खिलखिलाता है। उसकी गतिके साथ दोइता-मामता है। उसकी सन्ध्याकी छायाके साथ लग्ना होता है और उसकी अस्तव्यस्तताके साथ निश्चेष्ट हो सो जाता है।

> मुबह हाती है, जाम होती है । टम्र यां ही तमाम होती <sup>के</sup> ।

तो क्या श्रम और विश्राम ही जीवन है ! काम और अर्थ ही उद्देश है ! साँहा सबेरवाला ही लोक है ।

यदि यों ही श्रम और विश्रासका तिलित जारी रहता, यदि यों ही काम और अर्थका रग जमा रहता तो क्या ही अच्छा था! जीवन और जगन कभी प्रश्रके विषय न बनते। परन्तु जीवन हतनी सीधी-सादी चीज नहीं। माना कि इसमें सुस्वम है, कामनाएँ हैं, आशाएँ हैं, उमर्गे हैं। यह अत्यन्त रोचक, अत्यन्त प्रेरक हैं; जी चाहता है कि इनके आलोकमें सदा जीवित रहा जाय । परन्तु इन्होंके साथ इसमें कैसे-कैसे दुःस्वम हैं, असफलताएँ हैं, निसशाएँ हैं, विषाद हैं वे कितने कर और घिनोने हैं, जी चाहना है कि इनके आलोकने मागकर कहा चले जायें।

कितना त्यद है कि जीवनको कामना मिली पर सिद्धि न मिली। इस सिद्धिके लिये यह कितना आतुर है। इसके लिये यह कैसी कैसी कीसी बाधाओं में भे गुजरता है। कैसी कैसी बेदना, विपदा, आधात-प्रचात सहन करता है। परन्तु सिद्धिका कई पता नहीं चलता। यदि भाग्यवश्च कही सिद्धि हाथ भी आयी तो वह कितनी क्षणस्थायिनी है, कितनी दुःख-दायिनी है। वह प्राप्तिकालमें आकुलताने अनुरिद्धित है, रक्षाकालमें चिन्ताले संयुक्त है और भोगकालमें क्षणिता

और शोक से मस्त है। उसका आदि, मध्य और अस्त — तीनों ही दु:खसे भरे हैं। इस सिद्धिमें सदा अपूर्णताका भाय बसा है। यह सब कुछ प्राप्त कर लेनेपर भी रक्क है, रिक्त है, वाल्छायुक्त है। यह सारी जिंदगी दुरंगी है। इसकी सुन्दरतामें कुरूपता बसी है। इसके सुख्यमें दु:ख रहता है। इसकी हैंसीमें रोना है। इसके खोणने भयानकता है। इसकी आस्किमें अक्ति है। इसके खोगमें वियोग है। विकासमें हास है। बहारमें खिनाँ है, यीवनमें जरा है। यहाँ हर फूलमें खुल है। इतना ही नहीं, यह सम्पूर्ण माँझ-सबेर जीला, यह सारा उमंगमरा जीवन, यह सम्पूर्ण माँझ-सबेर वाला लोक मृत्युसे व्यास है।

### जीवनके मृत प्रक्र

क्या यही लोक है, जिसमें कामनाका तिरस्कार है, आशाका अनादर है और पुष्पार्थकी विफलता है शक्या यही जीवन है, जहाँ हजार प्रथन करनेपर भी सन्दृष्टिका लाभ नहीं और हजार रोक-थाम करनेपर भी अनिष्ट अनिवार्थ है ! क्या यही उद्देश्य है कि वेदनासे सदा तहपा करो और अन्तमें क्षीण होते होते मृत्युके मुँहमें चले जाओ ! क्या इसीके लिये बाह और वेदना है ! क्या इसीके लिये उद्यम और पुष्पार्थ है ! क्या इसीके लिये अहुर्व और प्राणोंकी आहुर्ति है !

नहीं, यह मनचाहा जीवन नहीं, यह तो उस जीवन-की पुकार है, अनुसन्धान है, तलाश है। यह तो उसतक पहुँचनेका उद्यम है, उसे पानेका प्रयोग है। इसीलिये यह जीवन असन्तुष्ट और अशान्त बना है। उद्यमी और पुरुषायों बना है। अस्थिर और गतिमान बना है। यह कहीं तुस नहीं, शान्त नहीं, स्थिर नहीं!

यदि ऐसा है तो यह अपने पुरुषायमें सफलीमृत क्यों नहीं होता ! यह पुरुषायं करते हुए भी अपूर्ण क्यों है ! आशाहत क्यों है ! खेदखिल क्यों है !

इसका कारण पुरुषार्थकी कमी नहीं, बल्कि सद्क्रस्य, सद्जान और सदाचारकी कमी है। इसका समस्त पुरुषार्थ भूल भ्रान्तिसे दका है। अज्ञानसे आच्छादित है। मोहसे प्रस्त है। इसे पता नहीं कि जिस चीजकी इसमें भावना बसी है वह क्या है, कैसी है और कहाँ है। इसे पता नहीं कि उसे पानेका क्या साधन है, उसे सिद्ध करनेका क्या मार्ग है! इसलिये यह जीवनको उस और नहीं ले जा रहा है, जिस और यह जाना चाहता है। यह उस चीजकी प्राप्तिमे नहीं लगा है, जिसे यह प्राप्त करना चाहता है। यह केवल परम्परागत मार्गका अनुवायी बना है। मोहकी गाँठको और भी उलहाा देनेवाले उन रूदिक पदार्थोंका साधक बना है, जिन्हें सिद्ध करते करते यह इसना अभ्यस्त हो गया है कि वे इसका जीवन ही बन गये हैं।

इस भूल, अज्ञान और मोहके कारण यद्यपि इस जीवने अपने वास्तविक जीवनको भूला दिया है। उसे बंदी बनाकर अन्धकपर्मे डाल दिया है, परन्तु उसने इसे नहीं भुष्टाया । वह सदा इसके साथ है। वह धनाच्छादित सूर्यके समान अन्तर्गुहामेंसे ही फूट फूटकर अपना आटोक देता रहता है। इसके सुस्वप्रोमें बैठकर,इसकी आशाओं में आविष्ट होकर, इसकी भावनाओं में भरकर अपना परिचय देता रहता है। वह वेदनामयी भाषामें एकारता रहता है 'मैं यह जीवन नहीं हूँ। मैं इससे भिन्न हैं। और हूं। तन् हु। परे हूँ। दूर हूँ। अंदर हैं।' इसी प्रतीतिमे प्रेरित हुआ जीव बार-बार प्राणींकी आहुति देता है। बार बार मरता और जीता है। बार-बार प्रतलेको घडता है, बार-बार इसे रक्त कान्तिवाले मादक एससे भरता है । बार बार इसके द्वारोंसे लखाता है । परन्त बार बार इसी नाम-रूप-कर्मात्मक जगतको अपने सामने पाना है। जिससे यह चिरपरिचित है। बार-बार उसीको देख इसे विश्वास हो जाता है, निश्चय हो जाता है, कि यही तो है जिसकी इसे चाह है। यही तो है जो इसका उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त और कोई जीवन नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, कोई लोक नहीं ! परन्तु व्यों ही यह धारणा धरकर यह नाम रूप कर्मात्मक जीवन-में प्रवेश करता है, इसे फिर वहीं बाञ्छा, वहीं वेदना, वहीं दःख आ घेरते हैं। फिर वही विफलताएँ, वही निराशाएँ, वही अपूर्णताएँ आ उपिक्षत होती हैं । फिर वही भय, फिर वही शङ्का, फिर वही प्रश्न उठने शुरू होते हैं ! क्या दुखी जीवन ही जीवन है ? क्या भरणशील जीवन ही जीवन है ? यदि नहीं तो जीवन क्या है ! उद्देश्य क्या है ! फिर वही तर्क-वितर्कः फिर वही भीमांसा ग्रुरू हो जाती है।

#### प्रश्न हरू करनेके बिफल साधन

जीवने इन प्रश्नोंको हरू करनेके लिये मितिज्ञानसे बहुत तरह काम लिया। उसके विश्वस्त साधनोंपर — इन्द्रिय, मन और बुद्धिपर बहुत तरह विश्वास किया। इन्हें अनेक तरहसे घुमा-फिराकर जाननेकी कोशिश की। परन्तु इन्होंने इमेशा एक ही उत्तर दिया। लौकिक जीवन ही जीवन है। शरीर ही आतम है। भोग रस ही सुल है, धन-धान्य ही सम्यक्ति है। नाम ही वैभव है। रूप ही सुन्दरता है। शरीरवल ही यल है। सन्ति ही अमरता है। मान वश ही जीवन है। कीर्ति ही पुण्य है। इन्हें ही बनाये रखने, इन्हें ही सुद्ध और बलवान् बनाने, इन्हें ही सीम्य सुन्दर करनेका प्रयक्त करना चाहिये; इसीमें भलाई है। प्राकृतिक नियमानुसार कमें करते हुए मोग-रस लेना ही जीवनमार्ग है। प्रवृत्ति ही जीवनमार्ग है। सुख दुःख ख्यं कोई चीज नहीं, ये सब बाह्य जगन्के आधीन हैं। याह्य जगन्की कल्पनापर निर्मर हैं जगन्को दुःखदायी कल्पना करनेने दुःख और सुखदायी कल्पना करनेने सुख होता है। इसल्ये जगन्के दुःखदायी पहन्को मुलाने और उसके सुखदायी पहलुको परिषुष्ट करनेकी जलरत है।

इस तथ्यको ही तथ्य मान जीवने इसे अनेक प्रकारसे स्वीकार करनेकी कोशिश की। बुद्धिके सुझाये हुए अनेको मार्गो से इसे किद्ध करनेकी नेष्टा की। अज्ञानमार्गको मार्ग बनाया । उद्योगमार्गका आश्रय लिया। कर्ममार्गको प्रहण किया। यान्त्रिक मार्गको अपनाया विज्ञानमार्गको धारण किया। शिल्पकलामार्गपर चला। संघटनमार्गपर आरूढ़ हुआ। नीतिमार्गका अवलम्बन लिया। परन्तु इसके दुःल्पका अन्त न हुआ। प्रश्न ज्यो कान्त्री बना ही रहा-'जीवन क्या है ?'

#### प्रश्न हल करनेका वास्तविक साधन

इतना होनेपर जीवको निश्चय हुआ कि सांलारिक जीवन इष्ट जीवन नहीं, यह जगत् इष्ट लोक नहीं । प्रचलित मार्ग सिक्षिमार्ग नहीं बाह्य बुद्धिश्चन यथार्थ साधन नहीं । जीवन उदेश्य, जीवन लोक, जीवन सुख-दुःख, जीवन-द्युद्धिका मार्ग याध्य जगत्के आश्रित नहीं । बाह्य जगत्की शक्तियोंको भुलाकर, उन्हे खुश करके, उनपर विजय करके या उन्हें व्यवस्थित करके जीवनकी सिद्धि नहीं हो सकती, सुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती जीवन कोई और ही चीज़ है, इसके जाननेका साधन मी और ही है। बाह्य बुद्धिशान इसके लिये पर्याप्त नहीं।

यह जाननेके लिये कि जीवन क्या है, यह जानना होगा कि जीव क्या होना चाहता है और क्या होने उसता है। इसका निर्णय अन्तर्गानके द्वारा हो सकता है। उस शानके द्वारा जो अन्तर्ग्रहाका प्रकाशक है। उस शानको अन्तर्णोकों बैठी हुई सत्ताको देख सकता है। उसकी वेदनामयी अनक्षरी भाषाको सुन सकता है। उसकी वेदनामयी अनक्षरी भाषाको है। उस शानके

द्वारा जो सहजसिद्ध है, स्वाधित है, प्रत्यक्ष है। जिसे अन्तर्शान होनेके कारण मनोवैशानिक intuition कहते हैं। जिसे अन्तर्थ्वनि सुननेके कारण अध्यात्मवादी श्रुतशान कहते हैं। जिसकी अनुभूति 'श्रुति' नामसे प्रसिद्ध है।

इस शानको उपयोगमें लानेके लिये साधकको शान्त-चित्त होना होगा | अपनेको समस्त विकल्पों और दुविधाओं से पृथक् करना पड़ेगा | निष्पक्ष एकटक हो पूछना होगा 'जीवन क्या चाहता है ?' फिर निरक्षरी अन्तर्ध्वनिको सुनना होगा |

#### फिर जीवन क्या है ?

जीव जीवन चाहता है । ऐसा जीवन जो निरा अमृतमय हो, मरणशील न हो । जो स्वाधीन हो । किसी तरह भी पराधीन न हो । जो घनिष्ठ हो । आसक्त हो । किसी तरह भी जुदा न हो । जो निकटतम हो, अस्थन्तर हो, लय हो तिनक भी दूर न हो, परे न हो । जो परिशुद्ध हो, निमंल हो, तिनक भी दोषयुक्त न हो । जो सचेत हो, जाप्रत् हो, ज्योतिष्मान्—जाञ्चल्यमान हो । तिनक भी जडता, मन्दता, अन्धकार जिसमें न हो । जो सुन्दर और मधुर हो, ललाम और अभिराम हो, स्वय अपनी तीलामें लय हो । जो सम्पूर्ण हो, जिसमें कोई भी वाच्छा न हो । जो सर्वमू हो, परिपूर्ण हो, जिसमें कोई भी वाच्छा न हो । जो सर्वमू हो, अनन्त हो । जो सल्य हो, शाश्वत हो । जो सबमें हो, सब उसमें हो, पर वह अपने सिवा कुछ भी न हो । वह वह ही वह हो ।

यह है जीवका इष्ट जीवन। इसे पाना है जीवका अन्तिम
उद्देश्य, इसके प्रति कभी भय पैदा नहीं होता, कभी शक्का
पैदा नहीं होती, कभी प्रश्न पैदा नहीं होता। प्रश्न उसीके
प्रति पैदा होता है, जो अनिष्ट है, भयोत्पादक है-जैसे दुःख
और मृन्यु; परन्तु इष्टके प्रति कभी प्रश्न पैदा नहीं होता,
कभी शक्का नहीं उठनी कि जीवन सुखी क्यों है, जीवन
अमर क्यों है। इसका कारण यही है कि इष्ट जीवन आत्माका धर्म है—उसका वास्तिक स्वभाव है। आत्मा उसे निम्न
स्वरूप मान स्वीकार करता है—सदा उसकी प्राप्तिकी भावना
करता है। यह विवादका विषय नहीं। समस्याका विषय
नहीं। यह भक्तिका विषय है। आसिकिका विषय है।
सिद्यका विषय है।

यह इष्ट जीवन अलीकिक है, अद्भुत और अनुपम है। इसे ऑकने कभी देखा नहीं, कानने कभी सुना नहीं, हाथ-ने कभी खुआ नहीं, शारीरिक पुरुषार्यने कभी सिद्ध किया नहीं। यह शरीरसे, इन्द्रियोंसे, मनसे, वाणीसे दूर है, परे है; अतः इसकी प्रतीति सदा दूरकी होती है। नेति-नेतिके द्वारा इसका विवेचन होता है, तत् श•दद्वारा इसका सक्केत होता है;

#### जीवन साध्य है

यह जीवन अन्तरात्माकी वस्तु है। यह उसमें दैसे ही निहित है, ओतप्रोत है, जैसे अनगढ़ पापाणमें मूर्ति, विखरी रेखाओं में चित्र, मूक तार्रोमें राग और बेखिली मावनामें काव्य। ये माव जवतक अभिव्यक्त नहीं होते, दिखायी नहीं देते, सोये पड़े रहते हैं, तबतक बाहरसे देखनेवालोंको ऐसे माल्इम होते हैं कि यह भिन्न हैं, इससे दूर हैं, महान् हैं। इनकी पापाणसे, रखासे, तारसे, भावनासे क्या सुलना, क्या सम्यन्थ। ये विल्कुल तुन्छ हैं, हीन हैं, क्षुद्र हैं। ऐसे-ऐसे उसपर हजार न्योछावर हो सकते हैं। वह दुर्लेम है, कष्टमाध्य है, अप्राप्य है।

परन्तु वे इससे इतने मिन्न नहीं, इतने दूर नहीं कि वे इसमें आ ही न सकें, समा ही सकें। उनकी विभिन्नता जरूर है;परन्तु वह वास्तविक विभिन्नता नहीं, केवल अव्यवस्थाकी विभिन्नता है। उनकी दूरी क्षेत्रकी दूरी नहीं, केवल अवस्था की दूरी है। यदि विधिवत् पुरुषार्य किया जाय तो यह अव्यवस्था दर होकर वे भाव इसीमे सिद्ध हो सकते हैं।

जब पापाण उन्कीर्ण हो जाता है, वह पापाण नहीं रहता। वह मूर्ति बन जाता है। वह कितना माननीय और आदरणीय है। जब रेखाएँ मुज्यवस्थित हो जाती हैं, वे रेखाएँ नहीं रहतीं, वे चित्र बन जाती हैं। वे कितनी रोचक और मनोरज्जक हैं। जब तार शंकारने लगता है, वह तार नहीं रहता, वह राग बन जाता है। वह कितना मधुर और सुन्दर है। और जब भावना मुखरित हो उठती है, वह भावना नहीं रहतीं, वह काव्य बन जाता है। साधान् भाव बन जाता है। वह कितना महान् और स्फूर्तिमान् है!

इस पाषाण और मूर्तिमं, इस रेखा और चित्रमं, इस तार और रागमं इस मावना और काव्यमं कितना अन्तर है ? बहुत बहुा अन्तर है । दोनोंके बीच अलक्ष्यता, मूच्छां और अव्यवस्थाका मरुखल है । जो अपनी अटलक्ष्यता, ज्ञान और पुरुषार्थसे इस दूरीको लॉक्कर इस सिरेको उस सिरेसे मिला सकता है, वह निस्तन्देह एक कुशल कलाकार है । वह मूरि प्रशंका और आदरका पान है । मगोड़ी लक्ष्मी उसके चरणोंको चूमती है और धातक काल स्वयं उसकी कीर्तिका रक्षक बनता है । जीवन भी एक कला है। जबतक इष्ट जीवनका भाव इसमें अभिन्यक्त नहीं होता, यह बाहरसे देखनेवालोंको अत्यन्त भिन्न, अत्यन्त दूर, अत्यन्त अप्राप्य मार्ट्स होता रहता है।

परन्तु वास्तवमें इष्ट जीवन आत्मासे भिन्न नहीं है। यह तो उसका स्वभाव है। धर्म है। स्वरूप है, इनकी विभिन्नता नास्तिक विभिन्नता नहीं है, केवल अवस्थाकी विभिन्नता है। यह मृर्च्छित है, वह जाप्रत् है। यह भावना-मयी है, वह भावमय है। इनकी दूरी क्षेत्रकी दूरी नहीं है, केवल अव्यवस्थाकी दूरी है।

जब आत्मामें इस अलैकिक जीवनकी भावना मूर्ति-मान् हो जाती है, चित्रित हो जाती है, साक्षान् भाव बन जाती है, तब आत्मा आत्मा नहीं रहता, यह परमात्मा हो जाता है। यह ब्रह्म नहीं रहता, यह परब्रह्म बन जाता है , यह पुरुष नहीं रहता, यह पुरुषोत्तम बन जाता है।

इस आत्मा और परमात्मामे कितना अन्तर है ? बहुत बड़ा अन्तर है । दोनोंके बीच मूल, भ्रान्ति-मिथ्यात्व, अविद्या, मोह तृष्णाका सागर लहरा रहा है । जो अपने भृव लक्ष्य, सर्जान और पुरुपार्थं बलते इस दूरीको लाँपकर इस सिरंको उस सिरंको असृतसे मिला देता है, मत्यंको अमृतसे मिला देता है, वह निःसन्देह सर्वोत्कृष्ट कलाकार है । वह संसर्देह सर्वोत्कृष्ट है । वह लोकितलक है । वह स्वार्थ है । हस्त्र, चन्द्र उसके चारण है । हस्त्र, चन्द्र उसके चारण है । लक्ष्मी, सरस्तती और शक्ति उसकी उपासक है ।

यह मूल, अज्ञान और मोह ही जीवनके अभ्युद्यमें सबसे बड़ी इकावटें है। इनके आवेशमे कुळ-का कुळ दिखायी देता है । इनके आवेशमे कुळ-का कुळ दिखायी देता है । इनके आवेशमे कुळ-का कुळ दिखायी देता है । अस्त्य है, पर है, बाह्य है, यह आत्म, सन् और स्व दिखायी देता है और जो वास्तवमें आत्म, सत्य और स्व है, वह अस्त्य, मिथ्या और दुच्छ दिखायी देता है । जो दुःख और मृत्युका मार्ग है वह सुख और अमृतका मार्ग, और जो वास्तवमें सुख और अमृतका मार्ग है वह दुःख और मृत्युका मार्ग दिखायी देता है । यही विपरीत दर्शन है ।

यह भूल, अज्ञान और मोह ही संसार-दु:ख और मृत्युके कारण है। यही जीवनके महान् रामु है। इनकी विजय ही विजय है। जिसने इन्हें जीत लिया, उसने दु:ख-शोकको जीत लिया, जन्म-मरणको जीत लिया, लोक परलोकको जीत लिया, इनका विजेता ही वास्तवमें जिन है, जिनेश्वर है, अईत् है ।

### अत्मसिद्धिका मार्ग

भूलका अन्त, सिम्या धारणाका अन्त उसके पीछे-पीछे चलनेसे नहीं होता, न उसके भुलानेसे होता है और न उससे मुँह छिपानेसे होता है। वह मरीचिका है, आगे ही आगे चलती रहती है। वह छाया है, पीछे ही पीछे चलती रहती है। वह सब ओरसे घेरे हुए है, जहाँ जाओ वह साय-साथ लगी हुई है। उसका अन्त दार्वे-बायें चलनेसे भी नहीं होता। उसका अन्त तो जहाँ हो वहींसे, उसी स्थानमें होकर उसका सामना करनेसे होता है।

अज्ञानका अन्त उसकी मानी हुई बातोंको माननेसे नई होता, न संश्वमें पड़े रहनेसे होता है, न अनिश्चित मित यने रहनेसे होता है। उसका अन्त तो उसके मन्तव्योको, उसके शातक्योंको स्पष्ट और साक्षान् करनेसे होता है-उनमें सत्य असत्य, हित-अहित, निज-परका विवेक करनेसे होता है।

मोहका अन्त परम्परागत भावोंमें पढ़े रहनेसे नहीं होता-न उनकी सिद्ध-बृद्धि करनेसे होता है। न उनकी तृष्ण, और वासनाको द्ध्यमें बसानेसे होता है। मोहका अन्त मुग्धकार भावोंकी मूदता देखने, उनकी निन्दा, आलोचना और प्रायश्चित्त करनेसे होता है। तृष्णा-प्रनिययोंको शिथिल करनेसे होता है। वासनाके त्यागसे होता है। यह त्याग धर्म कर्मका विधान करनेसे नहीं होता। दण्ड दण्डका विधान करने से होता है। मन, वचन, कायको गुप्त करनेसे होता है। उनकी गतिका निरोध और संवरण करनेसे होता है। और उन्हें अहिंसामय बनानेसे होता है।

इस तरह भव कारणोंका अन्त प्रवृत्तिमार्गसे नहीं होता, निवृत्तिमार्गसे होता है । संवरमार्गसे होता है । अहिंसामार्गः से होता है ।

परन्तु आत्मिलिक्कि मार्ग केवल निषेध, संवर और संन्यासरूप नहीं है । यह विधिरूप मी है । निषेध, ंवर और संन्यास आत्मसाधनाकी पहली सीटी है, सामककी पाद-पीठिका है । इसमें अभ्यस्त होनेसे आत्मा सिक्किमार्गपर आरूद रहनेमें समर्थ हो जाता है । वह रिथर, उज्ज्वल और शान्त हो जाता है । अवाध और निर्विष्ठ हो जाता है । परन्तु इतना मात्र होकर रह जानेसे काम नहीं चलता ! मिथ्याल, अशान और मोहका समूल नाश नहीं हो जाता । वे अनादि कालसे अभ्यासमें आनेके कारण अन्तरचेतनाकी गहराईमे पैठ गये हैं। वे किसी भी रुमय अङ्कुरित हो उठते हैं। वे निष्कारण ही आत्माको उद्विम, भ्रान्त और अशान्त बना देते हैं। जवतक उनके गुप्त संस्कारोंका भमूल उच्छेद नहीं हो जाता, संसार-चक्रका अन्त नहीं होता .

इन सस्कारोंको निर्मूल करनेके लिये निषेषके साथ विधिको जोड़ना होगा । प्रमाद छोड़कर सदा सावधान और जागरूक रहना होगा ! समस्त परम्परागत भावों, संज्ञाओं और कृत्तियोंसे अपनेको पृथक् करना होगा । इन्द्रिय और मनको बाहरसे हटा अंदर ले जाना होगा ! अपनेमें ही आपको लाना होगा ! ध्यानस्य होना होगा !

अदर बैठकर निर्वात होकर ज्ञानदीपक जगाना होगा। ज्ञान प्रकाशको उसीके देखनेमें लगाना होगा। जिसके लिये यह सब देखना जानना है। हुँदना भालना है। उसीकी भावनाओंको सुनना और समझना होगा। जो बेदनामयी निरक्षरी भाषामें निरन्तर गाती रहती है कि भी अजर अमर हूँ। तैजस और ज्योतिष्मान् हूँ। सुन्दर और मधुर हूं। सन्य, परिपूर्ण और महान् हूँ। !

इस अन्तर्ध्वनिके समने समस्त लक्ष्योंको त्यागकर इसी भावनामय जीवनको आत्मउद्देश्य बनाना होगा । इसे ध्रुव-समान दृष्टिमें सभाना होगा । आत्माको निश्चयपुर्वक विश्वास कराना होगा -'सोऽइम्' भ्लोऽइम्', मैं वही हूँ, मैं वही हूँ ।

समस्त विज्ञानींको छोड़ ज्ञान-उपयोगको इसी अमृतमय जीवनमें लगाना होगा। इसी जीवनको विश्वद और सक्षात् करना होगा। अदर ही-अदर देखना और जानना होगा 'सोऽहम्', 'सोऽहम्'। समस्त रूढिक भावों और कृत्तियोंसे इटाकर ममत्वको इसी लक्ष्यमें आसक्त करना होगा। इसीके पीछे चलना होगा। इसीके समता-रसमें भीगना होगा। सराबोर हो जाना होगा। निरन्तर अनुभव करना होगा। 'सोऽहम्', 'सोऽहम्'।

संक्षेपतः यह मार्ग आत्मश्रद्धाः, आत्मबोषः, आत्म चर्याका मार्ग है । सत्य दशीन, सत्य झान, सत्य द्वत्तिका मार्ग है । सत्य-पारमिताः, प्रज्ञा-पारमिताः, शील पारमिताका मार्ग है । सत्यदर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्रका मार्ग है । अ

- . १. प्रश्न० १ । १०; ५ . **१**; सुण्डक० १ । १ । ५;
- १ २ । ११; कैवल्य० १ । २; लाठीसंहिता अध्याय 🖣 ।
  - २, रह्मकाण्ड, श्रावकाचार ॥ ३ ॥
  - ३, तस्वार्थाधिगमसूत्र १। १

यह है वह विधि निरोधात्मक सिद्धिमार्ग, जो गहरे-से गहरे बैठे हुए संस्कारोंको जीर्ण कर देता है, विध्वंस कर देता है। इनसे दकी हुई आत्मशक्तियोंको मुक्त कर देता है। उन्हें जाग्रन् और सचेत बना देता है। भावनामयी आत्माको भावनाके गह्नरसे निकाल साक्षात् भावात्मा बना देता है।

यह मार्ग यहुत कठिन है। अनेक परिषहीं सम्झीर्ण है। इस पथके अनुयायोको अनेकों प्राम्नतिक मानुषिक विषदाओं और मूरताओंको सहन करना पड़ता है। अनेकों शारीरिक और मानसिक बाधाओंको झेलना होता है। इसके लिये अदमनीय उत्साह, टढ सत्याग्रह और अटल साइसकी जरूरत है। इतना ही नहीं, यह मार्ग लवा भी बहुत है। इसके लिये दीर्घ पुरुषार्थकी, श्रेणीवद्ध अभ्यासकी, निरन्तर चलते रहनेकी जरूरत है। सोते-जागते, चलते-फिरते, खाते-पीते, उठते-बैठते हर समय आत्मलक्षी, आत्मज्ञानी, आत्मज्ञानी होनेकी आवश्यकता है। सहस्य है तो सोडहम्', वाचार है तो सोडहम्', आचार है तो सोडहम्'। यहाँतक कि यह मार्ग जीवनमे उतर जाय, साक्षात् जीवन अन जाय, यहाँतक कि 'वह' और 'मे' का अन्तर भी विलय हो जाय आत्मा निरहङ्कार बन जाय, केवल वही वह रह जाय

यह सिद्धिमार्ग किसी बाह्य विधि विधान, क्रियाकाण्ड, परिग्रह आडम्बरमें नहीं रहता। यह किसी माधा, वाक्य या ग्रन्थमें नहीं रहता। यह किसी माधाजिक प्रथा, संरथा या व्यवस्थामें नहीं रहता। यह किसी सामाजिक प्रथा, संरथा या व्यवस्थामें नहीं रहता। यह सिक्सी पूजा-वन्दना, स्तुति-प्रार्थना में नहीं रहता। यह साध्यके अनुरूप ही अलीकिक और गूढ है। यह साध्यके साथ ही अन्तरात्मामें रहता है। उसके उद्देश्यतल, हानिबल और पुरुषार्थकलमें रहता है। यह त्रिशक्ति ही संसारकी साधक है यह त्रिशक्ति ही मोक्षकी साधक है। मेद केवल इनके उपयोगका है, इनकी गतिका है। यदि इन शक्तियोंको बाहरसे हटा अन्तर्भुत्वी बना दिया जाय, इन्हें परसिद्धिकी बजाय आत्मसिद्धिमें लगा दिया जाय, इन्हें परसिद्धिकी बजाय आत्मसिद्धिमें लगा दिया जाय, इन्हें परसिद्धिकी बजाय आत्मसिद्धिमें लगा दिया जाय, इन्हें परसिद्धिकी बजाय आत्मसिद्धिमें तबदील कर दिया जाय, तो यह त्रिशक्ति जीवनको ग्रजाय इस परके उस पार

ले जानेवाली हो जाती है। बजाय संसारके मोक्षकी साधक बन जाती है। बजाय मृत्युके अमृतकी साधक हो जाती है!

यह त्रिशक्ति आत्मामें ही रहती है, आत्मरूप ही है। अतः बस्तुतः आत्मा ही साधक है, साधन है और साध्य है। आत्मा ही पिथक है, पंथ है और इष्टपद है।

यह त्रिशक्ति एकतामें रहकर ही चिद्धिकी साधक है, अन्यथा नहीं। जैसे इनकी आख़मुखी एकता छंसारकी साधक है, वैसे ही इनकी अन्तर्मुखी एकता मोधकी साधक है। जैसे 'सारमें किसी भी पदार्थकी सिद्धि केवल उसकी कामना करनेसे नहीं होती, केवल उसका बोध करनेसे नहीं होती, बिल्क कामना और बोधके साथ पुरुषार्थ जोड़नेसे होती है, ऐसे ही परमालपदकी सिद्धि केवल उसमे श्रद्धा रखनेसे, केवल उसे आन लेनेसे नहीं होती, बिल्क आस्मश्रद्धा, आत्म-ज्ञानके साथ आत्मपुरुषार्थके जोड़ लेनेसे होती है।

वास्तवमें जो परमात्मपदको अपना उद्देश्य बनाता हुआ आत्मज्ञानसे उसे देखता और जानता हुआ आत्मपुरूपार्थसे उसकी ओर विचरता है, वही सत्य है, मार्ग है, जीवन है। वही धर्म है, धर्ममूर्ति है, धर्मतीर्थ है, धर्म अवतार है।

इस तरह विचरते हुए जिसके समस्त संदायोंका उच्छेद हो गया है, जिसकी समस्त ग्रन्थियाँ शिथिल हो गयी हैं, समस्त तृष्णाएँ शान्त हो गयी हैं, समस्त उद्योग बद हो गये हैं। जो आरमलक्षी है, आरमज्ञानी है, निरहक्कार है। जिसने अपनी आशा अपनेहीमें लगा ली है, अपनी दुनिया अपनेमें ही बसा ली है, अपनी ममता अपनेमें ही जमा ली है। वही कृतकृत्य है, अचल है, ईश है। उसके लिये काँच और काखन क्या ! शत्रु और मित्र क्या ! स्तृति और निन्दा क्या ! योग और वियोग क्या ! जन्म और मरण क्या ! दु:स और शोक क्या ! वह सूर्यके समान तेजस्ती है, वायुके समान स्वतन्त्र है, आकाशके समान निर्लेप है। मृत्यु उसके लिये मृत्यु नहीं, वह मृत्युका मृत्यु है, वह मोक्षका द्वार है, वह महोसव है।

यह सिद्धिमार्ग वेषधारीका मार्ग नहीं, तथागतका मार्ग है। मूढका मार्ग नहीं, सन्मतिका मार्ग है। यह निर्बलका मार्ग नहीं, वीरका मार्ग है।



## जरश्रुस्त्रधर्मकी साधना

### (निःस्वार्थ-सेवा)

( लेखक —-श्रीफीरोज कावसजी दाबर एम् • ए०, मल्-एल्० बी० )

जरशस्त्रीय उपासनाका साधन बहुत व्यापक और जटिल भी है। कोई श्वेत पगड़ीवाला पारसी पुरोहित ही जो इस उपासनाके रहस्योम विधिपूर्वक दीक्षित हुआ हो, वही अधिकारके साथ इस विषयमें कुछ कह एकता है। मै तो एक सामान्य मनुष्य हूँ; इसलिये इस उपासनाके गभीर रहस्योंके विषयमें कुछ कहनेका साहस न करके, केवल निःस्वार्थ सेवा-साधनके विषयमें ही कुछ कहुँगा । क्योंकि निःस्वार्थ सेवा जरशस्त्र सम्प्रदायका हृद्भत ही है। हमारे धर्म-का सर्वोत्तम प्रतीक वह कमल है, जिसमेरे एक देवता उदय हो रहे हैं यह कमल श्वेत है, जो जरधस्त्रीय सम्प्रदायकी पवित्रताका चिह्न है। यही हमारे पुरोहितों और हमारे धार्मिक अथवा अंशतः धामिक कृत्योंमे माग लेनेवाले लोगीका वर्ण है। यह कमल पड़मे उत्पन्न हुआ पङ्कज है, पर उसमे अभी कोई कल्ड नहीं लगा है , जरशस्त्र धर्मको माननेवाला सचा अनुयायी साप्तारिक जीवन व्यतीत करता है; पर इसके लोभ-मोइ उसे अपना शिकार नहीं बना सकते, न उसपर अपना कीचड़ ही उछाल सकते हैं, न उसे सम द्वेषके द्वन्द्व सङ्घर्षसे विचलित ही कर सकते हैं। कमलकी निष्कलङ्कतासे ही दिव्य देवभावका उदय होता सा प्रतीत होता है, जैसा कि हिंदू-कलाकी कुछ कृतियोंमें देख पड़ता है; ऐसे ही निर्मल हृदयमें, जो हो संसारमे पर ससारका न हो। अहुरमब्द निवास करते जरशुस्त्र धर्मको माननेवाला पवित्रात्मा पुरुष इस प्रकार एक कमल है, मकड़ा नहीं जो अपनी कामनाओं के जालमे स्वयं केन्द्र बना दैवात् पास आनेवाली मक्लियोंकी घातमें लगा रहता है ।

हमारे धर्मका चिह्न संन्यासका गेरुआ वस्त्र नहीं, बिह्न संवाक्षी 'कुष्टी' (विद्युद्ध मेखला) है । सन्यासधर्मका हमलोग आदर करते हैं, पर अपने धर्मकी भावनाके अनुसार निष्काम कर्म और अहैतुक परोपकारके जीवनको अधिक पसंद करते हैं। हमलोग अपनी सब कर्मशक्तियोंको ईश्वरमें ही नहीं गड़ा देते, न सुनियाको ओर अपनी पीठ फेर देते हैं; बिह्क हमलोग उस ईश्वरका अनुसन्धान करते हैं जो उन पतित पीडित असंख्य मनुष्योंके हुदयोंमें निवास करता है जिन्हें सहायताकी आवश्यकता है। हम जानते हैं कि ससार भ्रमका एक चक्कर है; पर हम इस भ्रमके मूलमें जो सन्य है, उसके आनिमुख होते हैं। जो मनुष्य संसारको केवल कल्पित या प्राविभासिक क्षणिक हक्यमात्र समझता है। उसे ऐसे संसारकी सेवा करनेमें कभी उत्साह नहीं हो सकता । उत्साह तभी होगा, जब उसे यह विश्वास होगा कि जीवन मिथ्या नहीं, इसका ऋछ अर्थ है, कुछ अभिपाय है। अतः श्रीमतः शङ्कराचार्यके केवला-द्वैतः की अपेक्षा श्रीमद्रामानुजानार्यका प्विशिष्टाद्वैतः जरश्स्न-के अनुयायियों को अधिक आकर्षक और प्रेरक प्रतीत होता है। 'स्वामी रामतीर्थके ग्रन्थ' की भूमिकामें रेवरेंड सी. एप. ऐड़ज इस 'केवलाद्वैत' सिद्धान्तक विषयमें करते है कि यह तो जीवनकी महान् समस्याका एक अवैध और बहत रस्ता सा समाधान ( illegitimate short cut ) है जगद्रहित ईश्वरकी भावना विसी कदर भावमय स्थितिकी ही भावता है । भगवान है भावमय, पर जब हमारे हटय भक्तिमें लीन होते और हमारी प्राणेन्द्रियकियाएँ विश्वमानवकी सेवामें लग जाती हैं। तब वे शक्ति और प्राणेन्द्रियक्रियाके रूपमें प्रकट होते हैं। जरथस्त्र सम्प्रदायने मानव जातिकी सेवाका वत लेकर अपनी रक्षा कर ली है। यह एक साथ दो काम करता है। सनुष्य और ईश्वर दोनोंके ही प्रति एक साथ ही अपने कर्तव्यका पालन करता है। जरशुस्त्रको माननेवाला पुरुष मनुष्यकी जो सेवा करता है, वही भगवान्की पूजा हो जाती है।

किसी महान् पारमार्थिक जीवनके लिये अपने स्वजनोंका त्याग करना, जीवनके सुख-साधनों और भरे पूरे घरके आनन्दको लात मार देना बड़े भारी आत्मनिमहका काम है। पर इससे भी अधिक आत्मसयमकी आवश्यकता होती है, सबके बीचमें बैठकर ईश्वरकी ओर अपना मन एकाम करनेमें— जहाँ सब तरफ सब प्रकारके ऐसे ऐसे प्रलीभन हैं जो बड़े बड़े साधु महात्माओंको भी डिगा देनेका नय दिखाते हैं। यह है सबसे कठिन काम, पर असम्भव नहीं—जैसा कि राजा जनक की कथासे मान्त्रम होता है। एक बार राजा अनकने कुछ आदिमियोंके सिरपर जलसे लवालब भरा हुआ एक-एक घड़ा रखवाया और उन्हें शहरके बाजारमें घूम-फिर आनेकी आहा दी। बाजारमें बड़ा मेला था और ढोल और नगारे बड़े जोर-जोरने बजाये जा रहे ये और इन्हें यह आहा हुई कि घड़ेका

पानी छलके नहीं, उसमेंसे एक बूँद भी नीचे न गिरे, जिससे गिरेमा उसका सिर काट लिया जायमा। ये लोग घड़े विरपर रक्ते, बाजारमें भूमें। पर सिर कटनेके भयसे इनके मनकी इतनी एकाग्रता हो गयी थी कि इन्हें रास्तेमें न कहीं कोई बाजे सुनायी दिये, न इनका किसी ओर ध्यान गया, न किसी के घड़ेसे एक बूँद पानी नीचे गिरा। इसी प्रकार इमलोगोंमें जो साधु प्रकृतिके लोग हैं, वे इस जीवनयात्रामें मार्ग चलते हुए दीन-दुस्लियोंकी सहायता करते चलते हैं पर दिन दिन यहनेवाले प्रलोभनोंसे नहीं विचलित होते।

सेवाका यह उपदेश सीधा-साता-सा होनेपर भी इसके लिये यह तो आवश्यक होता ही है कि सेवा करनेवाला पुरुप, प्रथमतः, विशुद्ध और विनम्न हो। जिस पुरुपको अपनी शक्तियोंका अभिमान है और जो अपनी प्रतिष्ठाको सदा बनाये रहनेकी चिन्तामें व्यय रहता है, यह अपनेसे बड़ेके सिधा और किसीकी सेवा करनेका अविकारी नहीं है। बड़ेकी सेवा और किसीकी सेवा करनेका अविकारी नहीं है। बड़ेकी सेवा भी वह आर्थिक लामके लिये ही कर सकता है। वर्षका सिर कँचा ही होता है, पर प्रायः इसे नीचा ही देखना पड़ता है; नम्रता नमा करनी है और दीनजन सेवांक कार्योंमें दीनवत्सल भगवान्को देखा करती है और दीनजन सेवांक कार्योंमें दीनवत्सल भगवान्को देखा करती है सेवां हा तो माला अपने शिशुकी सेवा करती है और प्रेममें ही पुत्र पुत्री अपने इद्ध माता-पिताकी सेवा करती है, चाहे माता विताके पाम उनहें देनेके लिये अब कुछ भी न रहा हो। प्रेमकी ही सेवा हो सकती है। प्रेमकी

उत्पत्ति होती है अहङ्कारकी लीनतामें और उसका लय होता है सेवा और आत्मदानमें। परन्तु किसीका प्रेम अपने परिवारमें ही बँघा रह सकता है—ऐसे प्रेमको स्वार्यपरतासे कुछ अधिक नहीं माना जा सकता। यहाँसे घर्मकी प्रवृत्ति आगेको बदती है और यह अनुभव होता है कि मिक्त जितनी ही गावी होती है, प्रेमका क्षेत्र भी उतना ही विस्तृत होता है। तय देश और धर्मके भेद भी भूल जाते हैं और साधु, संत, सिद्ध, महात्मा मनुष्यमात्रमें उसी प्रभुके दर्शन करते हैं और विश्वनन्धुसे छोटी किसी चीजसे सन्तुष्ट नहीं होते।

ससारके कल्याण-साधनमें परस्परकी सेवा अनिवार्य है, क्योंकि कोई अंदा अपने अंदीसे अलग नहीं रह सकता। यदि एक अंदा दूबरे अंदासे और सब अदा अपने पूर्ण अंदीसे पृथक् हो आयें तो सम्पूर्ण कुछ रह ही नहीं जाता और अंदा भी परस्पर सहयोगके अभावसे नष्ट हो जाते हैं। यदि एकत्व ही जीवनका साध्य है तो सेवा और सहायता ही इसके साधन है और विशुद्ध निःस्वार्य परोपकारका एक छोटा-सा भी काम भगवानकी नित्य अर्चाका ही एक इत्य है। इस सेवाभावका जगन्में प्रचार हो, सब लोग सुली हो, यही जरशुक्त धर्मकी साधना है। सीधी सी बात है, पर किसी कविने कहा है कि 'इतने रास्ते चक्कर-पर-चक्कर काटते हुए! इतनी जातियाँ और इतने सम्प्रदाय! भला, इन सबका क्या काम या है — अय कि जगन् जो कुछ चाहता है, वह इतना ही कि सदय हो दया करो, और कुछ नहीं "

## मृत्यु वाधिनको तरह पकड़कर हे जाती है

सुप्तं व्याव्यं महोवो वा मृत्युरादाय गरुछति । संज्ञिन्दानकमेवैनं कामानामविद्यप्तकम् ॥ वृक्षीवोरणमासाद्यः मृत्युरादायः गरुछति । इदं कृतमिदं कार्यमिदमन्यत्कृताकृतम् ॥ एवमीहासमायुक्तं मृत्युरादायः गरुछति । कृतानां कलमप्रासं कार्याणां कर्मसंगिनाम्॥

अलका वेग जैसे सोले हुए बायको बहाकर ले जाता है, वैसे ही काल नाना प्रकारके मनोरय बॉबले हुए और कामनाओं अतृत हुए पुरुषको वसीटकर ले जाता है। मेंड्क बच्चेको जैसे बायिन उठाकर ले जाती है, ऐसे ही मृत्यु पकड़कर ले जाती है। पुरुष यह विचारता होता है कि मैंने यह कार्य कर लिया, यह कार्य करनेको बाकी है, इस कामको आधा कर लिया है, अभी यह आधा और बाकी है, परन्तु इतनेमें ही मृत्यु उसके किसी कामका विचार न कर उसकी इच्छाओंके पूर्ण हुए बिना ही पकड़ ले जाती है। (महा० शान्ति० २७० अ० १८ से २० क्लोक)

## जस्थुस्न-धर्मको अभि-उपासना

। केस्तक-- श्रीनरीमान सोराव ही गोखवाला

गुरुता ये मन्ता अपेम् अहूम्बिश् बिद्धाओ अहूरा । परेजुखवाई बच्चंघहाम् क्षमस्रो हिबवां वसा ध्वा आश्रा मुखा मबदा वंघहाऊ बीदाता रान्याओ । \*

पारसी जरशुक्त-धर्मकी समस्त कियाओं में अग्रिका बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। सासारिक व्यवहारीमें भी सर्वत्र अभिकी ही प्रचानता है। देशका व्यापार अग्निले ही चल रहा है। रेलगाडी और मिलें-ये सब अग्रिसे ही चलती हैं। यह अग्रि प्रकृतिकी बहमूल्य मेंट है। कक्ष और लता आदिके उसने और बढनेमें अमि बहुत शक्ति प्रदान करता है। धातुओंकी पिष्ठानेवाला अग्नि ही है। ज्यालामुखी और भुकम्प-ये भी अग्निकी ही कियाएँ हैं। हमारी मानवजातिमें भी यही अग्नि काम कर रहा है। सभी प्राणियोंकी उत्पत्तिमें अग्निका हाथ रहता है। अग्नि बुझ जाया तो हमारा जीवन समाप्त हो जाय । सारी स्टप्टि अग्निसे चल रही है। इसके प्रताप और लाभके कारण ही पारसी जातिने अग्निको सबसे श्रेष्ठ पद प्रदान किया है । बड़े सम्मान और भक्तिभावके साथ पारसी लोग उसे प्रज्यलित रखते हैं। वे विशेष प्रकारके भवन निर्माणकर अग्निको उनमें स्यापित करते हैं। इस प्रकारके भवन अग्रि मन्दिर कहलाते हैं। अग्रिके द्वारा ही संसारमें तम्मय होनेके लिये याचना करते हैं।

अभिकी महत्ता दिखलाते हुए यज्ञक्तेके ४२ वें अध्यायके चौथे वाक्यमें शुद्ध चित्तकी शक्तिके लिये याचना की गयी है। जैसे —

> अत थ्वा मंग्हाई तस्त्रोम्ब्या स्पेलोम मबदा छत् ता जस्ता या तू हफ्ती अवाओ माओ दोओ अपीश द्रेगवाईत अवाऊनए का

के हे मचद, अपने उद्दोष्ठ प्रकाशके द्वारा उस्त वीरको सायमि अवस्थित बसी, जो बुद्धिमान् है और आरमदानके साथ सदानारका अवण और मसन करता हुआ वाक्संयमी हो गया है तथा वाणीके द्वारा सरवके प्रकाशनमें समये है। व्याह्या गरेमा आक्षे अपा-अओजंघहो ह्यत् मोई वॅघहे जश हवे जिमत मनंघहा

( X 1 1 X )

विद्वहर शीयतीन्द्रमोहन चटर्जी एम्॰ ए॰ ने अवस्ताके इस प्रका इस प्रकार अनुवाद किया है —'I thought you to be the seed of holiness, O Mazda, since Thine are those arms with which you give protection and by which you give blessing both to the good and to the bad. And that which will lend strength to my conscience, is your glowing fire glorious in virtue'

'हे मज्द, मैंने तुझे पवित्रताके आदिकारणके रूपमें पहचाना, क्योंकि यह तुम्हारी ही शक्ति. है जो आश्रय प्रदान करती है, और इसीके द्वारा भन्ने बुरेका कल्याण होता है। और तुम्हारी यह पुण्यके प्रतापसे प्रज्वलित अप्नि ही हमारी अन्तरात्माको शक्ति प्रदान करेगी।'

बन्दीदाद नामक पारितयोंकी दूसरी पुस्तकमें लिखा है कि 'हे प्रभु ! क्या अग्नि मनुष्यको मारता है !' तब होरमदेदे (प्रभु ) ने कहा कि, अग्नि मनुष्यको मारता नहीं । अस्तो विधोनु देव (यम देवता ) उसको बॉधते हैं और (महन्) उसे बॉधकर ले जाते हैं । अग्नि उस मनुष्यकी हिंदुयों तथा दिलकी गरमीको जलाता है । यहाँचे वह आगे जाता है और तकदीरने वह नीचे जाता है । (बन्दीदाद ५ )

यज्ञक्तेमें विभिन्न प्रकारके आंग्रका वर्णन आता है। १७ वें प्रकरणमें धन अग्नियोंकी आराधना इस प्रकार की गर्या है -

बेरेज़ी सबधह नामक अभिका हम स्तवन करते हैं। उर्वाज़ीश्त ,, ,, ,, ,, ,, बाजिरत नामक अभिका हम स्तबन करते हैं। स्पेनिश्त ,, ,, ,, ,, ,, नेरियोसंघ ,, ,, ,, ,,

तया अहुरमज्दका उत्पन्न किया हुआ और अहुरमज्दके द्वारा समस्त बस्तुओंको पवित्र करनेवाला जो अग्नि स्थ ग्रहों-का ग्रहस्वामी है और अशोईका सरदार है, उसका अन्य अग्नियोंके साथ हम स्तवन करते हैं। (यक्कने १७) हे अग्नि, तुम अहुरमण्दकी निशानी हो । तुम दादार (प्रमु) की सृष्टिकी वृद्धि करनेवाले हो । हे अहुरमण्दके अग्नि, तुम्हारे अनेकों नामोंमेंले एक नाम 'वाजिस्त' है । हे प्रमु, हम इस नामके द्वारा तुम्हें प्राप्त करें । ( यज्ञकेने ३६ )

अग्निकी ऐसी महिमा है, ऐसा उच्च स्थान इसको प्रदान किया गया है। तो फिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह पहले अस्तित्वमें कैसे आया—इसका अन्वेषण करके इसके द्वारा जो कान प्राप्त होता है, उसकी आलोचना की जायगी।

#### अग्निकी उत्पत्ति ( प्राचीन कालमें )

प्राचीन कालमें आजसे दस हजार वर्षसे भी अधिक पहले हेरानमें महान् पारसी आर्यन् राजा राज्य करते थे । इन आर्यन् राजाओंका पहला बंश पेशदादीअन' नामका था। इस वंशका सबसे पहला बादशाह पायोमर्दं? या । उसका सुत्र स्थामक लड़ाईमें मारा गया। उसके वियोगमें गयोमर्दंकी मृत्यु हो गयी। इसके बाद हुशंगनामक बादशाह गदीपर बैठा। गयोमर्दंकी समयमें अग्नि जैसी वस्तुका पता न था।

बादशाह हुसमको शिकारका बढ़ा श्रीक या ।शाहनामे-का रचिंदता कवि फिरदोसी कहता है कि एक दिन बादशाह हराग अपने आदिमयोंके साथ पहादीकी ओर शिकारके लिये जा रहा था। इतनेमें उसे दूरसे लंबी, काले रगकी और जल्दी-जल्दी दौड़ती हुई कोई वस्तु दिखायी दी । उस वस्तके शिरपर दो आँखें रक्तके चश्मेके समान थीं । उसके मुँहरो निकलती हुई भाषके कारण दुनियामें अँधेरा छाया या । यह एक बद्धा भारी अजदहा ( सर्प ) था । बादशाहने एक बड़ा पत्थर उठाकर उसे अपनी सारी शक्ति ळगाकर सर्पकी और फेंका। वह पत्यर अजदहाके सिरपर लगा और वह चूर-चूर हो गया । वह पत्थर उसके सिरपर लगनेके बाद पासके दूसरे पत्थरते टकरा गया और टकराते ही उसमें चकमक (अग्रि ) पैदा होनेके कारण पासकी वास जल उठी । ह्हांग और उसके साथी इस नयी जातिके तेजकी आगे आता देखकर उसे लेने गये और उससे जल गये। यह तेज क्या है, इसका भान होते ही बादशाहने उसे और भी अधिक प्रज्वेलित किया और उसका नाम 'आतिश' या अभि रक्खा ।

इस प्रकार अकस्मात् अग्निका आविष्कार हुआ। बादशाहने इसके लिये विशेष भवन वनाया और उसमें उसकी स्थापना की। उसके पीछेके बादशाहोंने भी उसकी उसी प्रकार रक्षा की -अभिको प्रज्विक्त रक्ष्या । हुशंगके पीछे गद्दीपर बैठनेवाले बादशाह तेरमुरस्पेन अभिकी महत्ता बढ़ायी, और अपने देशमें तीन आतिशकदेह (अभि-मन्दिर) बनवाये, और उनका नाम 'स्पेनिश्त', 'बाजिश्त' और देरेजंघह' अभि रक्खा ।

इसके बाद बादशाह जमशेदने 'अनुनफ्रग्रेहवर्ग' के नामसे अमिकी स्थापना की । बादशाह लोहरास्पने 'नओ बहार' के नामसे आतिशकदेह (अमि-मन्दिर) स्थापित किया।

पारित्योंके महान् पैगम्बर महात्मा जरधुक्तने (आजसे ६००० वर्षते भी पूर्व ) अपनी हथेलीचे आग निकालकर मस्त हुए मोबेर्दो (ब्राह्मणों ) को होशमें लाकर जशन (यश) किया और 'आक्षरे बूरजीन मेहर' के नामसे आंब्रकी स्थापना की !

पैगम्बरके बाद पाँच शतान्दियाँ बीत गर्यो । ईरानके सबसे अन्तिम सामान वंशके अर्दशीर बाबेकरने नये छिरेछे बादशाहत स्थापित की और नया शहर बसाया, तथा 'आतिश बेहराम' बनवाया । इस वंशके महान् बादशाह नौशीरवानने अग्निका महत्त्व बढ़ाया और 'आक्षर गोशीद' नामसे अग्निकी स्थापना की ।

इस सामान बंशके अन्तिम बादशाह यज्ञदगर्दके बाद पारसी शाहनशाहत ही नष्ट हो गयी । मुसल्मान ईरानपर चढ आये । ईरानी और मुसल्मान ईरानपर चढ आये । ईरानी और मुसल्मान ईरानपर चढ आये । वर्षियोंका धर्म और अप्रिदोनों अधिकारी हो गये । पारित्योंका धर्म और अप्रिदोनों सङ्कटमें आ पदे । इस अभिको बचाने और धर्मकी रक्षा करनेके लिये पारित्योंने अपने प्यारे बतन ( मानुभूमि ) को छोड़ दिया और वे बहुत बड़ी संख्यामें हिन्दुस्तानमें आये । इस देशमें पारित्योंको आश्रम मिला। ( इस आश्रमको मास करनेके सम्बन्धमें बहुत जानने योग्य इतिहास है । उसे किसी दूसरे समय प्रस्तुत करूँगा।)

पारसी लोग हिन्दुस्तानमें आये । वे आज तेरह सौ धर्षसे हिन्दुस्तानमें बसे हुए हैं और हिन्दुस्तानको अपनी मातुभूमि बना लिया है । इस प्यारी मातुभूमिके लिये उन्होंने अपना तन-मन धन प्रदान कर दिया है । कला-कौश्रल और व्यवसायमें सर अमशेदजी ताताका नाम आज खूब प्रसिद्ध है । राजनीतिमें देशके महान् दादा देशमक्त

दादाभाई नौरोजीका नाम प्रत्येक हिन्दुस्तानी जानता है। स्वराज्यकी घोषणा करनेवालोंमें दादाभाई पहले आदमी थे। जात-पाँतके भेदको छोदकर खारे हिन्दुस्तानमें महान् दान करनेवाले पारसी लोग ही हैं।

पारती लोगोंने इस देशमें अपने घर्मकी भलीभाँति रक्षा की है। गुजरातके बढ़े शहरोंमें जहाँ जहाँ पारिस्थोंकी अच्छी बस्ती है, वहाँ-बहाँ पारिस्थोंने अग्रि-मन्दिर बनवाये हैं और अग्रिकी स्थापना करके सारे देशमें अग्रिकी महत्ता बढायी है

अभ्रि-मन्दिर्रोमें जो अभ्रि प्रज्वलित किया जाता है, उसके लिये कोयलेका प्रयोग नहीं होता ! धर्मगुरु ११क् ११क् अभ्रियोंके साथ एक अभ्रिकी स्थापना करते हैं । एक-दूसरेके साथ अभ्रिकी मिलाते समय गन्धकका एक दुकड़ा रूईके साथ सुलगाते हैं, और उसकी ज्योतिसे दूसरेको, उससे तीसरेको, चौथेको इसी प्रकार अभिका निर्माण करते जाते हैं । अन्तमें सब ज्योतियों में अभ्रि पवित्र हो जाता है, तब धर्मगुरु उस अन्तिम अभिकी स्थापना करते हैं ।

अप्रि कोई मूलतत्त्व नहीं है, परन्तु यह तूरी चीज है। इसका धूमिल प्रकाश सबसे मुन्दर आत्माकी दृष्टि में आनेवाली नीकाके समान है , ध्वीकेट डॉक्ट्रिन' नामक पुस्तकमें अफ्रिकी महिमाका वर्णन इस प्रकार किया गया है कि ध्विनिज पदार्थ और वनस्पतिमें बड़ा अन्तर है . उदाहरणार्थ, दीपके दीवटमें कोई आकर्षण नहीं होता, परन्तु उसके प्रज्वलित करते ही उसमें आकर्षण बढता है। परन्तु इस आकर्षणके लिये तेलकी आवश्यकता पड़ती है। ईसर अप्रि है। ईसरका सबसे हस्का हिस्सा जो जलता है, वह इससे ही बना है।

हमें दिखलायी देनेवाली सृष्टिमें यही एक तत्त्व है जो सब प्रकारकी सजीव वस्तुओं के आकारकी क्रियाशक्तिके रूपसे व्याप्त है। इसीके कारण प्रकाश, उष्णता, मरण और जीवन आदि होते हैं।

ईथरका सबसे स्वच्छ रूप अग्नि है। इसी कारण उसका प्राकृतिक रूप नहीं बतलाया जा सकता ! परन्तु यह सबसे स्वच्छ इंथरके साथ अभेदरूपसे रहता हुआ सृष्टिमें सर्वत्र माल्म पहता है।

अक्षि दो प्रकारका होता है—पहला निराकार या अहस्य अग्नि, जो मध्यविन्दुमें स्थित होकर आत्मपूर्वमें लिया हुआ है; दूसरा पकट बागतिक अग्नि, जो सृष्टि और सूर्वमें सहस्पोंमें रहता है।

प्रमु अहुरमज़्द अग्निमय शरीरवाले हैं । व्यक्त जगत् के परे सर्वेकात्म्यरूपमें अग्निमय प्राणवाले ईश्वर हैं। इस्त संसारमें वह मध्यविन्दुमें प्रतीत होनेवाले आत्मिक सूर्य तथा सृष्टिके आत्माके रूपमें तथा जगत्के स्वष्टा ईश्वरके रूपमें परिगणित होते हैं । हमारी पृथ्वीके भीतर, बाहर और ऊपर अग्निमय आत्मा विद्यमान है, जिसमें हवा यानी सूक्ष्म अग्नि, जल यानी द्वव अग्नि और पृथ्वी यानी स्वृल अग्निका आविमांव होता है।

#### पारसी जरशुस्त्रियोंका आतिशबेहराम

पारसी जरशुक्तियोंने अपने अग्नि मन्दिरमें एक विशेष अभिको स्थापित किया है, यह मन्दिर 'आतिशबेहराम' के नामसे कहलाता है । इसके गर्भगृहमें संगमरमरकी वेदीके ऊपर एक चांदी या पीतलके आफरगान्या ( एक प्रकारके अग्रिपात ) में पवित्र अग्निको प्रतिष्ठित किया जाता है। इस अग्निमें रात-दिन चन्दन जलाया जाता है। इससे एक सुन्दर बोध मिलता है। चन्दनका जलना और सुगन्धका फैलना स्वर्गकी और जानेवाले मार्गको दिखलाकर, जहाँ ईश्वरका निवासस्थान है और जहाँ ईश्वरीय अग्नि सृष्टिके व्यवहारको चान् रखनेके लिये प्रव्यन्तित रहता है, उस लोककी और भक्ति करनेवाले आत्माका ध्यान कँचा उठाता है। अग्नि प्रव्यक्ति होता है और उसका तेज उत्पर चढता है। यह मानो जीवनका महान् प्रकाश है और जुदा पड़े हुए आत्माके चिह्नको प्रदर्शित करता है। जिस खण्डमें अप्रि सदा प्रत्यलित रहता है। यह सृष्टिकर्ताका सुन्दर नमूना अशोईकी शिलापर है और अन्धकारको दूर करनेवाला तथा मनुष्यके आन्तरिक नित्यजीवनको उच स्थान प्रदान करनेवाला है । उस खण्डके आकाशके ऊपर निराकार (अदृष्ट) प्रभु-की दृष्टिमें पड़नेवाली ज्योतिको आध्यो अहरमज्दकी बन्दगी करनेवाले अपना सिर समर्पण करते है । आंग्र ईश्वरका पृत्र है। वह इस भौतिक जगतुका सप्टा है। और अपने पिसा अहुरमञ्दका प्रतिनिधि तथा अनन्त सुखका स्वामी है। वह मनुष्योंका कल्याण करनेवाला तथा सृष्टिका प्रकाश और जीवन है।

आज तो गुप्तशान अवनत दशामें है। ऐसे समयमें भी अभिमें अपने प्रभुका अश देखनेके लिये शारे पारसी अपने अन्तःकरणके उद्गारीको प्रकाशित करते हैं। पैगम्बर जरशुक्रके अनुसायी मानते हैं कि उनके ये पैगम्बर स्वर्गीय प्रकाशके प्रकाशक थे और प्रकाश (Light) उनका पैगाम (सन्देश) या। सब तन्त्रोंमें अग्नि ही एक ऐसा तत्त्व है जो सदा आकाशकी ओर संकेत करता है। और जो बिहिस्त (स्वर्ग) से अग्नि लाया या, उसने भौतिक जगत्में नीति और गुमशानके अन्धकार (अज्ञान) को दूर किया।

पारसीलोग जब एक नया अग्नि मन्दिर बनवाते हैं तब उसमें सब जगहींके, समस्त कारीगरींके और समस्त वर्णींके लोगोंके यहाँसे अग्नि एकचित करते हैं। इसके लिये महीनों पहलेसे तैयारी होती है। देशके बादशाहके घरका अभि लिया जाता है। भिक्षकके घरका अग्नि लिया जाता है। उसके पश्चात राजगीर, लोहार, बढर्ड, कुँमार और सुनारके धरसे, और अन्तमें अद्रके धरसे भी अग्नि लिया जाता है। इन सबको एकंत्र किया जाता है। फिर बिजली गिरनेपर जो जंगलके पेड जल उठते हैं, वहाँका अग्नि भी लिया जाता है । मृतक की जलती चिताका अभि भी लिया जाता है। इस प्रकार १६ जातिक अभियोंको इकटा करके अनुष्टान किया जाता है और विभिन्न ज्योतियोंने छनकर अन्तमे जो पवित्र अग्नि रहता है, उसकी पवित्र कियाओं के द्वारा स्थापना की जाती है । इस प्रकार पारकीलोगोंके अग्निमन्दिरमें बादशाहसे लेकर भिखारीतकके घरका अग्नि बरता जाता है । और ये सब १६ अग्नि कियाओं के द्वारा एक बनते हैं। इसने एक यह अति सुन्दर बोध प्राप्त होता है कि जगन्में एक जीवन अनेको आकारोमें छिपा रहता है। अतएव केवल एक ही जीवनकी आराधना करनी चाहिये और वह अहुरमव्दकी। ईश्वरकी । ईश्वर ही एक महान जीवन है ।

अन्तमं, पारसी जरदोश्ती धर्ममं जो अग्निकी स्तृति की मार्था है, वह अवस्ताके अनुसार यहां प्रस्तुत की जाती है। यह सारी स्तृति अवस्तामे 'आतिश निआएश' नामसे प्रसिद्ध है। प्रत्येक जरदोश्ती अग्निमन्दिरमें अग्निके सम्मुख खड़ा होकर अग्निके ऊपर चन्दनका हवन करते हुए कहता है -

नेमसे ते आतर्श मजदाओं अहुरहे हुपाओ मजिइत धवत पनामे पद्धान अहुरमज़्द खोदारा अवजूनी गोरजे खोरह अवजयाद । मातश बेहराम आदर पर. ॥ १ ॥

उस मोई उजारेषा अहरा आर्महती तेबीपीम् दस्वा संपनिक्ता मदम्यू मश्रदा बंधहुया जवी-आदा अवा हती एमवत बोहू मनंघहा फेसेरतृम ॥ २ ॥ यस्त्रेम्च वद्योग्च हुर्बेरतीम्च उद्यवेरतीम्च बन्त वेरतीम्च आफ्रीनामी तब् आतश पृथ्न अहुरहे मजदाओ यस्न्यो अहि बहम्यो यसन्या बुबाओ वहम्यो न्यानाहु मध्याकनाम । उद्यत बुयात अहमाई नहेरे यस ध्वा बाब फायबहेरे अएस्मी जस्त्वी बरस्मो जस्त्रो गओ जस्त्रो हावनोजस्तो ॥ ३ ॥

दाईत्या अअस्मे बुवाओ, दाईत्यो बओईथि बुयाओ, दाहत्यो पिथ्वि बुवाओ, दाईत्यो उपसयने बुयाओ, परनायुश हरेथ्रे बुयाओ, दहायुश हरेथ्रे बुयाओ, आतर्ज पुश अहुरहे मजदाओ ॥ ८॥

सओचे बुषे अहम्य न्माने, मतसओचे बुषे अहम्य न्माने, रओषहि बुषे अहम्य न्माने, बक्षथे बुषे अहम्य न्माने, दरेष्टमचित् अईपि बरवानेम्, उपसूराम् फशेकेरतीम् हम मूरवाओ बंबहुबाओ फ़शे-केरतीईत् ॥ ५॥

दायाओं में, आतर्श पुश्र अहरहे मबदाओं, आसु खाग्नेम, आसु आईतीम, आसु बतीम, पोठरु खाग्नेम, पोठरु श्राहतीम्, पोठरु जितीम्, मस्तीम स्पानो, क्षवित्रेम हिज्जाम् उरुने उपि, खतूम परन्वयन्त्व, मसित मबाओन्नेम् अपईरि—आग्नेम् नाहरयाम् पस्चयेत होम बरेतीम ॥ ६॥

#### भावार्थ-

हे अहुरमद्भके अग्नि, तुम कस्याण प्रदान करनेवाले और उपकार करनेवाले हो; तुम्हें नमस्कार हो !

दादार अहुरमज्द समस्त स्ट्राष्ट्रिका स्वामी है, वृद्धि करनेवाला है। उसके नामसे मैं यह स्तुति करता हूँ। परमश्रेष्ट अग्नि आतिश्च बेहरामका प्रताप बहें ॥ १ ॥

अत्यन्त वृद्धि करनेवाले और स्तवनका सुन्दर फल प्रदान करनेवाले दिव्य अहुरमञ्द, तुम मुझे पवित्र करो। दुष्ट कर्मोंसे दूर रक्लो। मेरी नम्रताके लिये मुझे शक्ति प्रदान करो। मेरी मङ्गलकामनाओंके बदले मुझे सरदारी दो॥ २॥

अहरमध्दकी ओरने सब वस्तुओंको पवित्र करनेवाले अग्निदेय ! तुम्हारे उत्सव, तुम्हारी आराधना, तुम्हारे समर्पण, स्वास्थ्य प्रदान करनेवाले समर्पण, मैत्रीपूर्ण समर्पणकी मैं स्तुति करता हूँ । हे अग्नि ! तुम पूजनीय हो, तुम आराधना करने योग्य हो । जो मनुष्य हायमें ऐसम् लेकर, हाथमें जुल्बम् लेकर, हाथमें हाल्नोम् लेकर तुम्हारी सदा पूजा करता है, उस मनुष्यको प्रतिष्ठा और सुख प्राप्त होता है ॥ ३॥

हे अग्नि, इस समय तुम कल्याणप्रद हो जाओ । हमारे ज्ञानमें कल्याणप्रद हो। भोजनमें कल्याणप्रद हो। तुम समिधामें निवास करो। भोजनमें निवास करो और हमारा मंगल करो।।।४॥

हे अग्नि! मुदीर्घकालतक, राह बाटमें, इस घरमें तुम सदा प्रज्यलित रहना, देदीप्यमान रहना और वर्द्धित होते रहना । ५ ॥ हे पवित्र अग्नि, मुझे तुम दीर्चजीवन दो, पूर्ण सुख प्रदान करो, पूर्ण पोषण प्रदान करो । स्थूल्प्रताको नष्ट करो, तीत्र वाणी प्रदान करो, मुझे प्रवीणता और बुद्धि प्रदान करो । मुझे ऐसा पौरूप प्रदान करो जो सदा बढता रहे, घटे नहीं !! ६ !!

## वेदसे कामना-साधन

( छेखनः -पं० शीगोपाल-नन्द्रजी मिश्र गौड़ बेदझान्ही, बेदरत्न )

वेद हिंदू-धर्मका आधार प्रन्थ है । आस्तिक दर्शन इसीके वाक्योंके आधारपर अपनी-अपनी विचारशैली द्वारा भिन्न-भिन्न तत्त्वोंका उपदेश देते हैं । हमारे पुरातन वैदिक ऋषियोंके चमत्कार पुराणादिमें वर्णित हैं। इनकी लोकोत्तर अद्भत शक्तियोंको देखकर आधुनिक संसार इन गाथाओंको 'कपोलकल्पना' कहनेपर उद्यत हो जाता है। इमारे धर्मके आधारस्तम्भ वेदको समस्त जागतिक विद्वानीने सकल संसारका पुरातन ग्रन्थ स्वीकार किया है। वेदोंसे पूर्वका वा तत्समकालीन प्रन्थ अभीतक उपलब्ध नहीं हुआ है। प्राचीन महर्षि बेदके द्वारा ही लोकोत्तर अन्द्रत शक्तियाँ प्राप्त कर पाये थे; इसीलिये तो 'नान्यद ब्राह्मणस्य कदाचि द्धनार्जनिक्रयाः 'वेदाभ्यास और वैदिक उपासनाओंके अलावा ब्राह्मणके लिये धन कमानेकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहा गया है। अतः पुराणोक्त महर्षियोंकी गाथाओंको 'कपोलकल्पत' बताना खकीय वेद महत्त्वकी अनभिष्ठताका स्चक है।

मानव-संहितामें ऋषियोंद्वारा प्रश्न हुआ है कि भगवन् ! अपने धर्मपारुनमें तत्पर मनसा, वाचा, कर्मणा हिंसारहित ऋतिवाले आद्याणोंपर काल अपना हाथ चलानेमें कैसे समर्थ होता है ! इस प्रश्नका उत्तर क्या ही सुन्दर दिया गया है -

> अनम्यासेन वेदानामाधारस्य च वर्जनात् । आकस्यादश्वद्रोषाच सृत्युर्विप्राश्चिघांसति ॥ ( मनुसाइता ५ १ ४ )

मनु भगवानने मृत्युके आनेका सर्वप्रथम कारण वेदोंके अनभ्यासको बताया है। पाटकींके मनमें बद्दा आश्चर्य होगा कि वेदमें ऐसी कौन-सी करामात है। जिससे काल भी उसका अभ्यास करनेवालेका कुछ नहीं कर पाता। पाटकोंको विश्वास रखना चाहिये कि वेद ऐसी-ऐसी करामातोंका खजाना है, जिनका किसी औरके द्वारा मिलना दुर्लभ है। यद्यपि वेदका मुख्य प्रयोजन अक्षय्य स्वर्ग ( मोक्ष )की असि है, तथापि उसमें सासारिक जनोंके मनोरय पूर्ण करनेके भी बहुत से साथन बताये गये हैं, जिनसे ऐहिक तथा पारमार्थिक उभयलोकसिटि प्राप्त होती है।

पाठकोंको प्रसिद्ध नीलस्क्तको कतिपय मन्त्रोंके कुछ साधन दिग्दर्शनार्थ नीचे बतलाये जाते हैं---

### भूतादिनिवारण

नीचे लिखे मन्त्रसे सरसींके दाने अभिमन्त्रित करके आविष्ट पुरुपपर डाले तो ब्रह्मराक्षस भूत-प्रेत-पिशाचादिसे मुक्ति हो जाती है । मन्त्र—

अध्यवोचदधिवका प्रथमो देखो निषक् । अही ९ श्र सर्वा अस्मयन्त्सर्वाश्र थानुधान्योऽधराचीः परासुव ।

(शुण्याकर्द्रापः)

### निर्विघ्न गमन

कहीं जाता हुआ मनुष्य उपर्युक्त मन्त्रको जपे तो वह कुशलपूर्वक चला जाता है।

#### बालञ्चान्ति

मा नो महान्तसुत मा नो अर्भकम्मा न दक्षन्तसुत मा न उक्षितम् । मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः त्रियासन्त्रो रह रीरियः॥

( গ্ৰু॰ ব• १६। **१**५)

इस मन्त्रते तिलकी १०,००० आहुति देनेछे बालक नीरोग रहता है तथा परिवारमें शान्ति रहती है।

#### रोगनाशन

नमः सिक्त्याय च प्रवाद्धाय च नमः किन्दिशकाय च

क्षयणाप च नमः कपर्विने च पुत्तस्ये च नम इरिण्याय च प्रपत्त्याय च। (ग्रु० य० १६। ४३)

इस मन्त्रले ८०० बार फलशस्थित जलका अभिमन्त्रण कर उससे रोगीका अभिषेक करे तो वह रोगमुक्त होजाता है।

#### द्रव्यप्राप्ति

भनमो वः किरिकेम्यो०' (ग्रु० य० १६ । ४६ ) मन्त्रसे तिलकी १०,००० आहुति दे तो धन मिलता है ।

#### जलबृष्टि

'असी य' ( शु॰ य॰ १६ । ६ ७ ) इन दोनों मन्त्रोंसे सत्तु और जलका ही सेवन करता हुआ, गुड़ और दूधमें वेतस्की समिधाओंको भिगोकर इवन करे तो श्रीसूर्य-नारायण भगवान् पानी बरसाते हैं।

पाठकोंके दिग्दर्शनार्थ कुछ प्रयोग बताये गये है। प्रयोगोंकी सिद्धि गुरुद्वारा वैदिक दीक्षाले दीक्षित होकर अधिकारसिद्धिके कर्म करनेसे होती है। दीक्षाके अलावा मन्त्रीके भृषि, छन्द, देवता एवं उच्चारण प्रकार जानना भी अत्याधस्यक है। भगवान् कालायनने कहा है—

एताम्यविद्रित्वा योऽभीतेऽनुमृते जपति शुद्दोति यजते याजयते तस्य अद्यानिर्वीयं यातयामं भवति । अथान्तरा धगर्तै वाऽऽएसते स्थाणुं वर्ष्कति प्रमीयते था पापीयान् भवति ।

'जो भूगि-छन्द-देवतादिके शानके विना पढ़ता है, पढ़ाता है, जपता है, हवन करता है, कराता है, उसका वेद निर्मल और निस्तन्त्व हो जाता है। वह पुरुष नरक जाता है या स्खा पेड़ होता है या अकालमृत्युसे मरता है।

अथ विज्ञायैतानि योऽश्रीते तस्य वीर्यवत्।

जो 'इन्हें जानकर कर्म करता है, वह फलको प्राप्त करता है ।' अत: साघकजनोंके लिये वैदिक गुरूपदिष्ट मार्गसे साधन करना विशेष लामदायक है ।

## श्रीस्वामिनारायण-सम्प्रदायमें उपासना

( हेखक - पंच शीनारायणजी श स्त्री तर्क-वंदान्त-मीमांसा सास्थ्यतीर्थं )

विश्वास्त्रस्तं विधिक्षा निजगुणनिष्यतैः कर्मासर्यं यजन्ति ध्यायन्ति ज्ञाननिष्ठा दृष्टस्त्रद्यगं स्वापि यस्य स्वरूपस् । यस्त्रेश्वेषकामा विद्यति नवधा यस्पदारसोजसिकं सुक्तं सुक्तंगिष्टां सदिशनु सगवान् स्वामिनासयणो नः ॥

वेदान्तके भिन्न भिन्न सिद्धान्तों में ज्ञान, भक्ति तथा उपाधनाके स्वरूपों में न्यूनाधिक भेद अवश्य स्वीकार किया गया है; परन्तु विशिष्टा देत-सिद्धान्तके अनुसार विचार करनेसे इस भेदके लिये कोई अवकाश नहीं देख पड़ता। ताल्पर्य यह है कि ज्ञान, भक्ति, उपाधनाके स्वरूपमें सामान्यतः भेद होनेपर भी उपनिषदों में श्रृयमाण ज्ञान, भक्ति और उपाधनाके स्वरूपमें कोई भेद नहीं है। उपनिषदों है इन तीनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थमें हुआ है और उसीको अद्यविद्या कहा गया है। उपनिषदों के उपाधना-प्रकरणमें विदि और 'उपासि' धातुका प्रयोग एक दूसरेके अर्थमें किया हुआ स्पष्ट ही देख पड़ता है। कहीं प्रकरणका आरम्भ 'विदि' धातुसे करके उपसंहार 'उपासि' धातुसे और उपसंहार 'विदि' धातुसे किया गया है। उदाहरणार्थं भीर उपसंहार 'विदि' धातुसे किया गया है। उदाहरणार्थं

छात्दोग्योपनिषद्के अध्याय ४, खण्ड १ में — यस्तद्वेद यस्त वेद स मधैसदुक्तः । इस स्थलमें भीवदि से उपक्रम हुआ है और —

अयो नु म एतां भगवो देवतां शाधि यां देवतामुपास्से ।

---इस प्रकार 'उपासि' से उपसंहार हुआ है । इसी प्रकार 'मनो ब्रझेत्युपासीत'में 'उपासि' घातुसे उपक्रम होता है और-

भाति तपति च कीर्स्या यशसा बहावर्चसेन च एवं चेद !

—यहाँ 'निदि' धातुमें उपछंहार होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञान और उपासना समानार्थक हैं। इसी प्रकार 'अक्ति' और 'सेवा' शब्द भी 'उपासना'के ही पर्याय हैं। 'सेवा अक्तिस्पास्तिः' यह विद्वानोंकी उक्ति भी सेवा, अक्ति एवं उपासनाके समानार्थक होनेका प्रमाण है। ताल्पर्य, ज्ञान, भक्ति, उपासना, सेवा-ये चारों ही शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं।

इसके यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि कुछ स्रोगोंका यह कहना कि भक्ति, तेवा, उपासना आदि वैदिक मही बल्कि पौराणिक हैं और इन्हें बैष्णवींने चलाया है, कुतर्कमात्र ही है। उपासनामें भी मूल प्रमाण वेदोपनिषद् ही हैं और तन्मूलकतया स्मृति, इतिहास, पुराण एवं शिष्टाचार भी प्रमाण हैं।

'उपासना' शब्द 'उप'पूर्वक 'आस्' धातुसे बना है ।
'उपासना'
शब्दका अर्थ है परमात्माके समीप रहना ।
परमात्माका सामीप्य होनेले यह देश कालादिसे
अनविच्छन होना ही चाहिये । अर्थात्
तैल्धारावत् अविच्छन दर्शनसमानाकार परमप्रेमरूप
स्मृतिसन्तानात्मक कृतिविशेष ही भगवतुपासना है । यह
उपासना मनुष्यमावकी मुक्तिका असाधारण उपाय है और
उपाय ही नहीं; स्वयं मुक्ति भी है । शास्त्रोपदेशजन्य शान

#### भारमा वा अरे द्वष्टन्यः श्रोतन्यो मन्तन्यो निद्दिश्यासितस्यः ।

—इस श्रुतिसिद्ध दर्शनरूप उपासनाके राधन हैं। श्रुति स्मृतियोंने इसी उपासनाको वेदन, दर्शन, ध्यान, ध्रुषा स्मृति, भक्ति आदि शब्दोरे सुचित किया है। जैसे—

'ब्रह्मविदामोति परम्', 'आस्मानं कोकसुपासीत', 'वसेवैकं जानय अन्या वाचो विसुञ्जय', 'ध्रुवा स्मृतिः', 'स्मृतिकस्मे सर्वप्रन्थीनां विप्रसोक्षः',

'भिद्यते हृद्यग्रन्थिक्ष्यम्से सर्वसंशयः। श्रीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे॥ 'भक्त्या स्वत्रम्यया शक्यः', 'भक्त्या मामभिजानाति' इत्यादि ।

इस तरह सामान्य-विशेषन्यायसे ज्ञान भक्ति ध्यानादि शब्दीका अखण्ड तैलधारावत् अविच्छित्र स्मृतिसन्तिरूप परमप्रेमस्वरूप भगवद्विषयक उपासनामें ही स्वरसतः पर्ववसान होता है।

स्य खलु ऋतुमयः पुरुषो यया-

कतुरस्मिँहोके पुरुषो भवति।

—इस श्रुतिमें कहे हुए तक्ततु-न्यायसे उपासना याहशरूप-गुणविशिष्ट स्वरूपकी की जाती है,

अपासनाका विषय ताहशरूप-गुणविशिष्ट स्वरूपकी ही प्राप्ति

करा सकती है। अतः श्रुतिनिर्दिष्ट गुणगणविशिष्ट भगवानकी ही उपासना करनी चाहिये। इसीसे

मनुष्य त्रिविध तापसे मुक्त होकर स्वस्वरूपिकमियपूर्वक पूर्णब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति कर सकता है।

श्रीस्वामिनारायण सम्प्रदायमें उपनिषद्यतिपाद्य श्रीस्वामिनारायण- भगवदुपासन ही मुख्यतः मुक्तिका परम सम्प्रदायके ग्रन्थोमें असाधारण कारण माना गया है। यही परमात्मीपासन नहीं, प्रत्युत यह भगवदुपासन स्वय भी निरतिशय परमानन्दस्वरूप होनेसे मुक्तिरूप ही है। भगवान् श्रीस्वामिनारायण अपनी पशिक्षापत्रीं कहते हैं —

#### मतं विशिष्टाद्वैतं में गोछोको धाम चेप्सितम् । तत्र श्रह्मासमना कृष्णसेवा सुक्तिश्च गम्यताम् ॥

'विशिष्टाद्वेत मेरा सिद्धान्त है, गोलंक मेरा अभीष्ट धाम है और ब्रह्मरूपसे श्रीकृष्णकी सेवा और मुक्ति ही मेरा परम लक्ष्य है ,'

उन्होंके श्रीमुखसे निःस्त 'श्रीसुधासिन्धु' (वचनामृत) मे कहा है कि 'भगवान् के स्वरूपमे मनकी अखण्ड ( तैलधाराबद्धि च्छिन ) वृत्ति रखना, इससे कोई साधन कठिन नई। है। और जिस मनुष्यके मनकी वृत्ति भगवान्के स्वरूपमे अखण्ड रहती है, उसको उससे अधिक प्राप्त शास्त्रमे कही नहीं है; क्योंकि अगवनमृति चिन्तामणितुल्य है। जैसे चिन्तामणि जिस प्रविक हाथमं हो। वह पुरुष जिस जिस पदार्यका चिन्तन करता है वह वह पदार्थ उस पुरुपको अवस्य तुरंत ही प्राप्त होता है ११-इत्यादि । (यचनामृत, प्रयम प्रकरण, १)परन्तु 'जिस मन्ष्यके अनेक जन्मके सुकृत उदित होते हैं, उसी मनुष्यके मनकी वृत्ति भगवान्के स्वरूपमें अखण्ड रहती है; दूसरेके लिये तो भगवान्में अखण्ड वृत्ति रखना महादुर्लभ है। १ (बचनामृतः मध्य प्रकरणः ३६) भगवद्यीतिका लक्षण बतलाते हैं-भगवान्में प्रीति तो उसीकी सबी है। जिसकी भगवानको छोडकर अन्य पदार्थमें प्रीति ही न हो।' (वचनामृत, मध्य प्रकरण, ५६) इस वचनसे----

नायमास्मा प्रवचनेन छभ्यो म मेधया न बहुना झुतेज । यमेवैष वृणुते तेन छभ्य-स्रस्येष आस्मा विवृणुते तन्× स्वाम् ॥





श्रीकृष्ण-ध्यान ९

(वन्तनामृत, प्रथम प्रकरण, १३) इस वननसे उपास्य-स्वरूपका अन्तर्वामित्व तथा कर्मफलदातृत्वरूप असाधारण गुणयोग दिखलाया, जो भगवानको छोडकर अन्यत्र कही नहीं है। उपास्य स्वरूपका आगे और वर्णन करते हैं -'अक्षर बाममे श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम नारायण सदा विराजमान हैं'''' '' 'यह पुरुषोत्तम नारायण सबके स्वामी हैं और अनन्त-कोटि ब्रह्माण्डके राजाधिराज हैं।' वचनामृत, प्रथम प्रकरण, २३) इस बचनसे 'जन्माद्यस्य यतः', 'यतो बा इमानि भृतानिः इत्यादि अतिप्रतिपादित परमात्माका जगजनमादिः कारणत्वरूप सम्पूर्ण ऐश्वर्य बतलाया । भएव भगवान् तथा भगवान्के भक्त सदा माकार ही हैं।' (वचनामृत, प्रयम प्रकरणः ३३ )---इससे भगवान् तथा मगवान्के मक्त मक्तीकी सदा दिव्य साकारता बतलायी, जिसका भ्योऽधावर्धा पुरुपः', 'आप्रणाखात्सर्व एव सुपर्णः', 'यथा कप्यासपुण्डरीकम-जिणीः' 'महारजत चामः' इत्यादि श्रृतियोमें वर्णन है। 'शास्त्रमें मगवान्कों जो अरूप और निर्मुण कहा है, वह तो मायिक रूप तथा गुणका निषेध करनेके लिये कहा है। परन्तु । गवान् तो नित्य दिव्यमृति हे और अनन्तकल्याण-गुणयुक्त है। इस प्रकार उपास्य परमात्मखरूपका वर्णन ·श्रीमुधासिन्पृ' अर्थात् ·बचनामृत'मे बहुन प्रकारसे किया गया है। यहाँ केवल दिग्दर्शनमात्र कराया है।

श्रीशिक्षापत्रीमे भी -

स श्रीकृष्णः परं ब्रह्म भगवान् पुरुषेत्रिमः । उपास्य इष्टरेवो नः सर्वोविभोनकारणस् ॥

इस वचनसे सर्वाविभाविके कारणस्वरूप अक्षराधिपति परम्रष्ट पुरुपोत्तमकी ही उपास्पता वतलाते हैं और न तु जीवा नृदेवाचा भक्ता अद्यविदोऽपि न्वं इस वाक्यसे भगवान्को छोड अन्य सक्की अनुपास्पता । श्रीनित्यानन्द मृनिविराचित 'श्रीहरिदिग्वजय' ग्रन्थमें उपास्य स्वरूपका इस प्रकार निरूपण है

> सर्वज्ञं सर्वज्ञानिः च परं श्रद्धा परात्परम् । सर्वोन्तरारमा अगवान् स एव पुरुषोत्तमः ॥ भुता सर्वज्ञरीरस्य तस्य सर्वोन्तराधाना । ज्ञानकाकरवाविक्रस्याणगणधान्यन्तसारतः ।

पाङ्कुण्ययोगमाश्रिस्य स्मर्यते भगवाभिति । परो यदेष पुरुषात् भ्रसम्ब त्वभ्रसद्यि ॥

अर्थात् सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् परात्पर को परब्रह्म है, वही सरके अन्तरात्मा भगवान् श्रीपुरुपोत्तम हैं। वे ज्ञान, शक्ति आदि कन्याणगुषमणविशिष्ट हैं और सब शरीरोंमे अन्तरात्मास्परं अवस्थित हैं। पङ्गणेश्वर्ययोगंस वे भगवान् कहाते हैं, वे धरपुरुप और असरब्रह्म दोनोंके परे हैं।

इन मगवानकी प्रीतिके विषयमे इसी प्रन्यमे आगे जो कुछ कहा गया है। उससे स्पष्ट होता है कि इन नित्य म्बयार्वासङ्क अपार् आनन्दस्वरूप भगवानुको जो भक्ति है। वह ज्ञानकी पराकाश है। भक्तिको जो ज्ञानका अङ्ग बतलाते हैं, व इसके तत्त्वको नहीं जानते – 'जानाङ्गता वदेवस्त भक्तेः स त न तत्त्वित !' अतः श्रीस्वामि-नारायणसम्पदायमे भगवद्भक्ति या उपासनाका बहत <u>जॅचा स्थान है। श्रीशाण्डिल्यसूत्रपर जो श्रीनित्यानन्द</u> विरचित भाष्य है। उसमें उपास्पखरूपका बहुत सुन्दर मनीहर वर्णन करके उपासनाका यह लक्षण किया है कि एंसे जो कारण्य, सौदील्य, वात्सल्य, औदार्थ तथा ऐश्वर्यके पाराबार, प्रणतींके आर्तिनाशन, भक्तवास्तन्यैकजलचि, अनन्तेश्वर्यमहाविक्ति, ब्रह्मभूतानन्तकोटिम्कोपासित जिनके नरण कमल है। जो कोटिकन्दर्गलावण्यस्यरूप और नवीन-नीरदश्यामलतन् हैं, विविध विचित्र वस्त्रभूपणभूषित हैं, जिनके पूर्ण शारद-चन्द्रवदनका मन्द हास्य अत्यन्त मनोहर है, अनेक कोटि सूर्येन्द्ओके भी युगपन प्रकाशने अधिक समुख्यल जिनकी कान्ति है। श्रीदाम नन्दादि पापद जिनका यशांगान करते रहते हैं। चकादि आत्मीय आयुध जिनकी चरणसेवामे लगे हैं, उस आंखल निगममस्तृत दिव्यचरित भगवान पुरुपोत्तमकी महिमाको जानकर उनसे जो अनन्य प्रेम करना है, वही पराभक्ति और वही सची उपासना है।

श्रीस्वामिनारायण-सम्प्रदायमे सर्वाविमायकारण अक्षराधि-पति पुरुषोत्तमरूपसे श्रीस्वामिनारायण भगवान्की उपासना की जाती है और सम्प्रदायके सभी निष्ठावान् पुरुष इस प्रकार श्रीस्वामिनारायणके रूपमे श्रीपुरुषोत्तमकी उपासना कर अपनी ऐहिक तथा पारलैकिक परम सिद्धि प्राप्त करते हैं।



### श्रीस्वामिनारायणके मतानुसार साधन

( केखक --वेदान्ततीर्थ सांस्थयोगर्ज पं० श्रीवेतवैकुण्ट शास्त्री )

सब दार्शनिकोंकी भाँति श्रीस्वामिनारायण भगवान्ने भी स्वस्वरूपाविभीवपूर्वक ब्रह्मप्रामिके कुछ सायन निश्चित किये हैं। जिनका विवरण इस लेखमें दिया जायगा।

योगशास्त्रके 'शौचमन्तोषतपःस्वाध्यायश्वरप्रणिधानानि' इन साधनोंमें शौचसे लेकर स्वाध्यायपर्यन्त मोक्षके साक्षात् साधन नहीं है, बल्कि चित्तशुद्धिद्वारा ईश्वर प्रणिधानके साधक साधन हैं; मोधका साधात् साधन तो ईश्वरप्रणिधान ही है। 'आईसाट्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहाः' भी चित्तशुद्धि-द्वारा ही मोक्षके साधक होनेसे, मोक्षके प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अग्रत्यक्ष साधन हैं।

मोक्षरूप साध्यका स्वरूप स्वस्वरूपाविभागपूर्वक बसापाति है। स्वस्वरूपाविभावका अभिप्राय यह कि जीवात्माका अपना जो मूलभूत स्वरूप है अर्थात्

अपद्दतपाप्मा विज्यसे विमृत्युर्विशोको विजिधित्या ऽपिपासः सरवकामः सरवसङ्करणः ।

— उस स्वरूपका आविभाव और तब मायाके अधावरण—-

> भूमिशपोऽनलो वायुः सं मनो बुद्धिरेव च । अहङ्कार इतीयं में भिक्षा प्रकृतिरष्ट्या॥

--से रहित दिव्यलोक या अक्षरधाममें नगवान्कीप्राप्ति, यही मुक्तिका स्वरूप है। यही बात इन श्रुतिवचनोंसे प्रति पत्र होती है

'परं ज्योतीरूपं सम्बक् स्वेन रूपेणाभिनिष्यश्चते ।', 'तमेव बिदिस्वार्तसृत्युमेति', 'परास्परं पुरुषसुर्यति दिष्यम् ।' —इत्यादि ।

अर्थात् प्राकृत गुणॉसे मुक्त होकर स्वस्वरूपमे स्थित हो भगवानको प्राप्त करना ही परममोक्ष है ।

इस सम्बन्धमें एक बार मुक्तम्बरूप श्रीमुक्तानन्दस्वामी-ने श्रीस्वामिनारायण भगवान्से प्रश्न किया, 'भगवन् ! अक्षर धाममें भगवान्के नक भगवान्की जिस सेवामे रत होते हैं, वह किन साधनोंसे प्राप्त होती है ?' इस प्रश्नके उत्तरमे भगवान् स्वामिनारायणने सोलह साधनोंका निर्देश किया— (१) श्रद्धां, (२) स्वधर्मं, (३) वैराग्य, (४) इन्द्रिय- निम्रह, (५) अहिंसा, (६) ब्रह्मचर्य, (७) साधुसमागम, (८) आत्मनिष्ठा, (९) भगवन्माहात्म्यज्ञानसे युक्त भगवद्भक्ति, (१०) सन्तोष, (११) अदिम्मिन्द, (१२) दया, (१३) तप, (१४) अपनी अपेक्षा गुणोमें बड़े बो भगवद्भक्त हो उनमें गुरुभाव रखना, (१५) जो समकक्षाके समयद्भक्त हो उनमें मित्रमाव रखना और (१६) जो अपनेसे किन्छ हो उनमें शिष्यमाव रखकर उनका हित करना। सगयान्के ऐकान्तिक भक्त इन साधनोंके द्वारा अक्षरधाममें भगवान्की सेवा लाभ करते हैं। योगादि शास्त्रोंने जो साधन यताये हैं, वे इन सोलइ साधनोंमें सर्वथा आ ही जाते हैं।

(१) भद्धाः कटोपनिषद्की नाचिकेत कथाः असिद्ध नचिकेताके पिता चाजभवाने यज्ञफलकी इच्छासे विश्व जिन् यश किया और दक्षिणामे सब धन दान कर दिया। अपने पिताको इस प्रकार ऋत्यिजोंके हाथ धन और गीओं को दान करते देखकर निवकेताके हृदयमें श्रदाका आयेश हुआ और उसने पितासे पूछा, 'मुझे आप किसको दान करेंगे ?' बाजभवाने कहा, 'मृत्युको !' और सचमुच ही उन्होंने अपने पुत्र नचिकेताको मृत्युको दान कर दिया । नचिकेता-पर मृत्युदेव प्रसन्न हुए और उसका उत्तम आदर सन्कार करके उससे उन्होंने तीन वर मॉगनेको कहा । निचकेताने जो तीसरा वर माँगा, वह यह था कि देहादिसे अतिरिक्त जो आत्मा है उसकी विद्या मुझे दीजिये । मृत्युने बालकको यह राज्य देते हैं। यह भीग देते हैं -इत्यादि अनेक प्रलोमन दिये; पर बालकने एक न मुनी और आत्मविद्याका जो बर उसने मांगा था, उसीको पुरा करनेका आग्रह करने लगा; क्योंकि वह अद्वासे आविष्ट या । उसकी ऐसी अटल अद्वा देखकर मृत्युदेवने उसे वह विद्या बतायी, जिसका माहात्म्य स्वयं श्रुति ही इस प्रकार वर्णन करती है---

> य इसं परमं गुझं आववेष् ब्रह्मसंसदि । प्रथनः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय करुपते ॥ तदानन्त्याय करुपते ।

अर्थात् जो कोई इस परमगुष्य ज्ञानको ब्राझणींकी सभा में अथवा श्राद्ध-प्रसङ्घमें मुनाता है, उसका यह कृत्य आनन्त्य-को अर्थात् अनन्त ब्रह्मको प्राप्त करानेवाला होता है। अद्धा- का यह फल है। भगवान् श्रीकृष्ण भी गीतामे कहते हैं -श्रद्धावाँछभते ज्ञानं तत्परः संबद्धेन्द्रियः। ज्ञानं रूक्का पर्शं शानिसम्बिरेणाधिगच्छति ॥

(२) स्वयमं — अपने अपने वर्ण और आश्रमका धर्म पालन करना, परधर्मका आचरण न करना और पाषण्ड-मतको भी न मानना । इस विषयमें श्रीस्वामिनारायणका स्पष्ट खादेश हैं—

स्ववर्णाश्रमधर्मो यः स हातन्यो न केनचित्। परधर्मो न चाचर्यो न च पायण्डकल्पितः॥ गीतामें भी भगवानका वचन है

स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः॥

्६) दैसम्य स्वामिनारायणने वैसम्यका यह लक्षण किया है---

#### वैराग्यं ज्ञेयमप्रीतिः श्रीक्कुळोतरवस्तुषु।

अर्थात् भगवान्कं अतिरिक्त अन्य पदार्थीमें अप्रीति अर्थात् अनुरागका न होना ही वैराग्य है ! अहाँतक विषयोंमें प्रीति है, वहाँतक ईश्वरप्रणिधान नहीं होता ! इसिल्ये वैराग्य आवश्यक है ।

(४) इन्द्रियनियह — इस विषयमें स्वामिनारायणका यह आदेश है—

#### सर्वेन्द्रियाणि जेयानि रसना तु विशेषतः ।

अर्थात् सब इन्द्रियोंका जय करे, पर रसनाका विशेष रूपसे । श्रीमद्भागवतमें इन्द्रियोका विषयोंकी और दौड़ना ही बन्ध और इन्द्रियोका सयम ही मोक्ष कहा गया है—

#### क्रम इन्द्रियविक्षेपी मोक्ष एषां च संयगः।

(५) अहिंसा श्रीस्वामिनारायणने अपने आश्रित सत्त्विगियोंको स्पष्ट ही आदेश दिया है कि किसी भी प्राणीकी हिंसान करें; बूँ, खटमल आदिको भी जान बृक्तकर न मारें –

#### कस्यापि प्राणिनो हिंसा नैव कार्यात्र मामकैः । सृक्ष्मयुकामस्कुणादेरपि बुद्धया कदाचन ॥

(६) ब्रह्मचर्य-अझकी प्राप्तिके लिये ब्रह्मचर्य तो सबसे पहले आवश्यक है। ध्यदिन्छन्तो ब्रह्मचर्ये चरन्ति यह श्रुति है। कारण, ब्रह्मचर्यके बिना सदुपदेशका यथार्थ बोध हो ही नहीं सकता। 'अथ यश्रज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यसेव तद्रह्मचर्येण क्षेत्रेड्डा-स्मानमञ्जविन्दते ।'

इस श्रुतिमें गरको ब्रह्मचर्य ही कहा है। ब्रह्मचर्यके विना यहकी विद्धि नहीं होती । देवपक्षते इन्द्र और अमुर-पक्षसे विरोचन बत्तीस-बत्तीस वर्ष ब्रह्मचर्थ पालन करके तब आत्माको जाननेके लिये प्रजापतिके पास गये थे । प्रजापतिने आत्मविद्याका जो प्रथम उपदेश दिया, उसे सुनकर इन्द्र और विरोचन और गये । विरोचन उतनेसे ही सन्द्रष्ट होकर फिर प्रजापतिके पांच नहीं आया । पर इन्द्रका उतने छे सन्तोष नहीं हुआ । वह प्रजापतिके पास लौट आये । तब प्रजापतिने उन्हें फिर बत्तीस वर्ष ब्रह्मसर्यवतसे रहनेको कहा । उसके बाद आत्मविद्याका पुनः उपदेश दिया । फिर भी समाधान नहीं हुआ । तब बत्तीस वर्ष फिर ब्रह्मचर्य-पालनपूर्वक रहनेके पश्चात् पुनः उपदेश दिया । पर इससे भी पूरा काम नहीं हुआ। तब ५ वर्ष और अझचर्य पालन करके इन्द्र प्रजापतिके पास रहे। इस प्रकार १०१ वर्ष ब्रह्मचर्य-पालन करनेके बाद इन्द्रको आत्मशान हुआ । इसलिये ब्रह्मचर्यको साधनोमें सबसे बलवत्तर साधन जानना -बाहिये ।

(०) साथुसमानम—अभिन्द्रागयतमे यह प्रतिपादन हुआ है कि ज्ञानियोंको भी अपनी आसक्तिका पाश बड़ा ही कठिन मालूम होता है, पर साधुसमागममें यही आसक्ति खुला हुआ मोक्षका द्वार बन जाती है —

प्रसङ्गमजरं पाशमास्मनः कवयो विदुः। स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारमपावृतम्॥

(८) आत्मनिष्ठा-- श्रीस्थामिनारायण आत्माका खरूप इस प्रकार बतलाते हैं —

हत्त्वो ऽणुसूक्ष्मक्षिद्यो ज्ञाता व्याप्यासिकां तत्तुम् । ज्ञानशक्तया स्थितो जीवो ज्ञेयोऽच्छेषादिसक्षणः॥

अर्थात् जीव हृद्यमें स्थित है, अणु-सहरा सूक्त्म है, चिद्रूप है, बाता है और अपनी शानशक्तिने समद्र शरीरको व्याप कर रहता है। उसे अच्छेद्यादि लक्षणोंसे युक्त अर्थात् अच्छेद्या, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य, नित्य, अचर, अपर, अशोष्य, सत्यकाम, सत्यक्क्ष्ट्र, अशोष्य, नित्य, अचर, अपर, अशोष, सत्यकाम, सत्यक्क्ष्ट्र, जानना चाहिये। अपने आपको इस प्रकार निश्चयपूर्वक जानना ही आत्मनिष्ठा है। आत्मस्वरूपके विषयमें यह श्रुति है—

न जायते क्रियते वा विपश्चि-भायं कुतक्षित्र वसूव कश्चित्। अजो मित्यः शाश्वतोऽयं पुशणो न हृत्यते हृत्यमाने शरीरे॥

( ° ) महास्म्यज्ञानयुकः मण्डद्वकि — 'माहास्म्यज्ञान-युग्भूरिस्नेहो भक्तिश्च माधवे।' भगवान्के प्रति माहास्म्य और ज्ञानले युक्त स्नेह ही भक्ति है।

श्रदणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् । अर्चनं वस्दनं दास्यं सस्यमारमनिवेदनम्॥

-यह नक्या साधन भक्ति है । दसवीं मक्ति प्रेमलक्षणा है, जिसमें भक्त और भगवान्के बीच कोई व्यवधान नहीं रहता । माहान्यज्ञानसे ही भक्तिका उद्रेक होता है ।

(१.०) सन्तोष-भागवतपुराणका वचन है-

पण्डिता बहवो राजन् बहुज्ञाः संशयष्टिहः । सद्सस्पनयोऽप्येके ह्यसन्तोषात्पतन्ययः ॥

'कितने पण्डित, बहुत्र, संशयका छेदन करनेयाले, सदसस्यति होकर भी असन्तोपने अधःयतित हो जाते हैं।' सन्तोपके बिना आत्मोन्नतिका साधन हो ही नहीं सकता

यदच्छयोपपन्नेन सन्तोषो सुक्तये स्मृतः ।

'जिस किसी भी अवस्थामें सन्तुष्ट रहना भक्तिका कारण हो जाता है।'

९५ ) अद्रस्मित्व -दम्भका सर्वथा त्याग ।

(१२) दया—दयाभावमे भगवान् प्रसन्न होते हैं श्रीमद्भागवतमें लिखा है - द्यया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केमचित् । सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यस्याञ्च जनाईनः ॥

प्राणिमात्रपर दया करने, जो कुछ मिले उससे सन्तुष्ट रहने और सब इन्द्रियों के शान्त-दान्त होनेसे भगवान् तुर्रत प्रसन्न होते हैं।

- ् १३) तप आत्मिचन्तनकी पात्रता चिनशुद्धिके विना नहीं होती शे इसिलये तप आवश्यक है ।
- (१४) अवनेसे गुणोंमें बहे जो भगवद्भक्त हैं, उनमें गुदभाव रखनेसे उनकी किञ्चित् कृपा भी महत्कल्याण करनेमें समर्थ होती है।
- (१५) अपनी समकक्षाके भगवद्भक्तोंमें मित्रमाव रखना, अपने समान या अपनेसे भी अधिक उनकी आत्मोत्रनिकी कामना करना भी महान कल्याणकारी है।
- (१६) अपनेने जो कनिष्ठ हैं, उन्हें सहायक्षको पात्र जानकर उनका दित करना, भरावान्के मार्गर्मे उन्हें आगे अदाना भगवान्को ही प्रकल करना है।

इन मोलह साधनीको जो लोग श्रदा मिकके साथ सानन्द करते हैं, उन्हें यहाँ भी वही आजन्द प्राप्त होता है जो मगयदासमें पशुचे हुए मुक्त पुरुषोंको होता है। करके देखनेसे यह आप ही प्रत्यक्ष हो सकता है।

## थियासफोकी साधना

( लेखन्य- ओहारेन्ट्रनाथ दत्त, एम्० ए०, वी०एन्०, वेदान्तरता )

श्री-कत्याण' सम्मादकका अनुरोध है कि इस साधनाइ में धियासणीकी साधनाके सम्बन्धमें कुछ लिखूँ। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हिंदूधर्म, बौद्धधर्म, पारसीवमें अथवा ईसाईधर्मक समान विवासणी कोई धर्मसम्प्रदाय नहीं है। यियासफीको धर्मका विशुद्ध गणित कहा गया है, और यही उसका ययार्थ वर्णन है। सब धर्मोंके पीछे और परे वह हुआ करता है। जिस पुरातन शानको उपनिषद्में ब्रह्मिया कहा जाता है, जो पराविद्या होनेसे पुरातन वेदान्ति अभिन्न है, उसीको आधुनिक जगतमें थियासफीका उद्घोप करनेवाली देवी श्रीमती एच्० पी० क्लावेट्स्कीने समस्त मानव-जानका आदि और अन्त माना है अब यह देखें कि इस थियासणीका साधनाके सम्बन्धमें क्या कहना है।

प्रयमतः थियामकीमं जीव या व्यष्टिपुरुपमात्रकों
भगवदश (गीताक शब्दोंमं भमैवाशः'), विश्वाचिका एक
स्कृलिङ्गः अमृतांनन्धुका एक तरङ्गः कहकर, इस प्रकार
'तन्त्रमि', 'तोऽहम' आदि वेदान्त महावाक्योंका समर्थन
किया गया है। जीव और अझ इस प्रकार एक हो हैं, दोनोंकी एक ही तन् चिन् आनन्दस्वरूप त्रिविध सत्ता है।
अन्तर केवल इतना ही है कि ब्रह्म सुव्यक्त सम्बद्धानन्दर
शक्ति कान आनन्दकी महामहिम त्रिमृतिं हैं (जैश कि
यियासकीकी परिभाषामें कहा जाता है), और जीव अव्यक्त
स्थ्यिदानन्द है—उसमें ये तीनों भाव अभी अञ्यक्त हैं।
इसलिये वियासकी जीवको 'ब्रह्मभूय' कहती है अर्थान्
विकासकामसे जीव किसी दिन ईश्वरके पूर्ण साधार्यको प्राप्त

होगा और यह कहेगा कि भी और भेरा पिता दोनों एक हैं। यह सिद्धि किस प्रकार होगी ! जीवके अदर सुप्त ये तीन भाव — शक्ति, शान और आनन्द किस प्रकार जाप्रत् और व्यक्त होंगे ! यह कार्य साधनासे होगा।

थियासपीका यह सिद्धान्त है कि जीव-बीज प्रकृतिकी योनिमें बोये जाते हैं—

#### मम योनिर्महद्भाः तस्मिन् गर्भं द्वास्यहम्।

अशक्तिकी अवस्थामं इनका वपन होता है, जिसमें य एक दिन शक्ति सम्पन्न होकर उठें, और छोटे-छोटे बीजोसे बड़े बड़े मुद्दद बुख बने अथवा टिमटिमाती हुई चिनगरियाँ जलती धथकती हुई ज्वालाएँ बनकर फैलें।

इसीको सिद्ध करनेके लिये जीवको मानो एक यही लबी यात्रा करने मेज दिया गया :

#### सस्मिन इंसो भ्राम्यते बहाचकं।

'ब्रह्मचक्रमे हसको (धियासर्पामे उसे Monad कहते हैं) भ्रमण करना पड़ना है।' इस चक्रके दो अद्धंभाग हैं, जिनका विचार आगे करेंगे। इनमेंसे एक प्रवृत्तिमार्ग है और दूसरा निवृत्तिमार्ग।

हसने पहले खिनज धातु-जगत्में प्रवेश किया और कई जन्म उस योनिके दिताकर यह वनस्पति बना । वनस्पति-योनिमें मरकर और उस जगत्को पीछे छोड़कर यह पशु बना फिर काल प्राप्त होनेपर पशु जीवनसे मरकर वह मान्यी तनुमें प्रविष्ट हुआ।

एक प्राचीन दिद् प्रन्थमे विकासकी इन अवस्थाओंका प्रायः पूर्ण वर्णन देखकर बड़ा कुन्दूहरू होता है। इसमें यह कहा गया है कि धातुयोनिमें जीवको बराबर २० लाख बार जन्म लेना पड़ता है, नव वह वनस्पति-सृष्टिमें आता है। वनस्पति-योनिमें उसे ९ लाख जन्म लेने पड़ते हैं, इतनी ही बार सरी-स्पयोनिमें, १० लाख बार पशु-योनिमें और चार लाख बार पानुस्योनिमें, इतनी योनियोंमें इतनी बार स्रमण करके अन्तमें वह मनुष्य योनिको प्राप्त होता है।

मनुष्य होनेपर वह पहले असम्य और पीछे धीरे धीरे सम्य होता है। इस समय जगत्में जो मनुष्य हैं, उनमेंसे अधिकांश 'सम्य' पदबीको प्राप्त हैं; पर मनुष्य 'अभी अपूर्ण है, गर्भस्य अभैक-सा विद्यु, अङ्कत, अधूरा और असिद्ध है !' ( सर आलीवर लाज ) अर्थात् अभी वह प्रवृत्तिमार्गपर चल रहा है- जो बुछ मिलता है, उसे लेता हुआ आगे बढ रहा है । इसके बाद उसे कोता काटकर निवृत्तिमार्गपर आना होगा; इस मार्गम अपने बढ़नेका साधन जो कुछ है, उसे देना है, त्याग करते हुए आगे बढ़ना है। अब वह समय आ गया है। जब जीवको साधनका आश्रय करके साधन-क्रमसे इस तरह चलना होगा कि 'उसका नदीन जन्म हो) ऊपरसे जन्म हो।' भारतवषमें द्विजन्मा पुरुषको ब्राह्मण कहते हैं। बृहद्विष्णु पुराणमें कहा है कि लाखों जन्म भटक कर अन्तमें जीव ब्राह्मणत्वको प्राप्त होता है। ब्राह्मणको यदाकाल साधन चतुष्ट्रयसे सम्पन्न होकर अधिकारी बनना चाहिये। यह साधन-चतुष्ट्य है-विवेक, वैराग्य, पट्-सम्पत्ति और मुमुक्षुत्व । इन साधनोंसे सम्पन्न होनेपर दीक्षाका अधिकार प्राप्त होता है और यथाकाल उने दीक्षा मिलती है। बेदान्तके अनुरूप ही थियामफीमें चार प्रकारके दीक्षित माने गये हैं। श्रीमत् शङ्कराचार्य इन्ही चारोको कुटीचक, बहुदक, इंस और परमहस कहते हैं । श्रीद्धमतमें इन्हीं चारको स्रोत आपन्न सकृतामामी, अनागामी और अईत् कहते हैं। अईत् या परमहस उस अधिकारीको कहते हैं, जिसे चतुर्य दीक्षा प्राप्त हो चुकी हो । इसके बाद जो दीक्षा है, वह दीक्षितको दीक्षितपदसे उठाकर सिद्ध पदपर बैठाती है। इन्हीं सिद्ध पुरुषोंको इस देशके लोग ऋषि कहते हैं।

ऋषि जब छठी दोक्षा लेता है, तब वह महर्षि होता है और महर्षि सतवीं दीक्षा लेकर परमर्पि होता है। यियासफी-में इन्हींको चोहान और महाचोहान कहते हैं। इस प्रकार जीव जो अज्ञानमें जन्म लेकर यात्रा आरम्भ करता है, वह साधनमार्गसे सर्वज्ञताको प्राप्त होता है।

परन्तु यहीं साधना समाप्त नहीं होती! अब उसे इस समतल उपत्यकाको छोड़कर ऊँचे ढड़ए पर्वतके शिखरपर चढना है— कौकिक विकाससे अलौकिक विकासको प्राप्त होना है। मौलाना रूमी इसी बातकी ओर अपने इन अर्थपूर्ण शब्दोंद्वारा सङ्गेत करते हैं - 'अबकी बार मैं मनुष्यभावसे मर बाऊँगा, जिसमें देवताके पंख मेरे शरीरमें निकल आवें।' अर्थान् वह महापुरुष में बन्ँ जिसे उपनिषद् स्वराट्, विराट् कहते हैं, जो इस अनन्त आकाशमें धूलिकणोंके समान बिखरे हुए असंख्य ब्रह्माण्डोंमेंसे किसी एक ब्रह्माण्डका राजन्व या आधियत्य करते हैं। इन्होंको थियासप्तीमें बोलर लोगस (Bolar Logos) कहते हैं । पर इतनेसे

क्या जीव अपनी परागतिको पहुँचा ! नहीं, अभी नहीं। मौलाना रूमी कहते हैं -

'एक बार, फिर, मैं उठकर देवोंके ऊपर पहुँचूँगा। मैं वह वन्ँगा, जो कल्पनामें नहीं सम्पता। वह जो कुछ है, उसके पास मैं छीट बाऊँगा।'

कहाँ लौटोगे ! लौटेंगे वहाँ जो हमारा 'अस्ता' है, जो वेदवाणीमें स्वस्थान या निजधाम है ।

'महामहिमाके हम नीचे बरसनेवाले बादल भगवान्से ही

यहां आते हें , वहीं हमारा धाम है। कहना नहीं होगा कि यह निजधाम भगवान्ते भिन्न नहीं है।

इसीको वेदान्तमें ब्रह्मसायुज्य कहते हैं। 'ब्रह्म होकर वह ब्रह्मको प्राप्त होता है।' (बृहदा० ४।४।६) अय वह कम से-कम इतना तो कह सकता है कि 'अच समाप्ति हुईं।' यही दिव्य भवितस्यता है - जीवके लिये थियासकी जिसका मार्ग निर्देश करती है।

# थियासफोकी उपासना-पद्धति

(लेखक-रायबहादुर पंड्या वैजनामजी, बी०ए०, एफ० टी० ए००

इस उपासनामें शानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग, राजयोग आदि सबका समावेश है। इसके असल आचार्य जीवनमुक्त महातमा है, जो जगत्में प्रकट नहीं हैं। साधकका बहुत कालतक उनसे स्थल जगतुमे परिचय नहीं होता। वह सुष्ठिमें उन्हें उपदेश पाता है । वियासकी केवल ब्रह्मज्ञान है । मनुष्य विकासकमसे उच्चतर अशस्याको प्राप्त होता जाता है, अन्तमें देवत्वको और उससे भी उच्चतर पदको प्राप्त होगा । उसे अपने विकासमे शीघता करनी है तो अपनेमे नैतिक गुणोंका, योगके यम-नियमादिकोंका, बेदान्तके माधन चतुष्ट्योंका, समझ-वृक्षकर अभ्यामहारा विकास करना चाहिये। और सम्प्रदायोंसे भेद केवल इतना है कि जहां और सम्प्रदायोंमें साधक अपनी साधना केवल अपने आत्म कल्याणके लिये ही करता है, थियासफ़ीमें साधक इन साधनाओंको इमलिये करता है कि इनमे वह विशेष योग्यता और पवित्रता प्राप्त कर जगनुकी विशेष सेवा कर सके। यहाँ साधक अपने मोक्षकी चिन्ता न कर जगत्-कत्याणके लिये, दूसरोंकी सेवाके लिये, दूसरोंको मार्ग चलनेम सहायता देनेके लिये। आरम्भसे प्रयत्न करता है । हाँ, यह सही है कि आरम्भर्मे यह बहुत थोड़ी सेवा कर सकेगा; पर परकस्याण ही उसका परम धर्म है। और सम्प्रदायोंमें साधनादारा शक्ति पाकर, यदि साधन-चतुष्ट्य न सध चुका हो तो, उस शक्तिको स्वार्थकी और सर्चे करके गिर पहना सम्भव है। यहाँ जबतक प्रित्रतान आ जाय, शाधकको कोई ऐसी शक्ति नहीं दी जाती जिसका दुरुपयोग हो सके । आजकल अम्रेजीमें बहुत-धी पुस्तकें ऐसी छमती हैं, जिनमें दूसरोंपर अपनी इच्छाशक्तिद्वारा प्रभाव दालना बताया जाता है।

यह वासमार्ग गिरनेका रास्ता है। यियासफ़ीमें किसीकी इच्छापर प्रभाव नहीं डाला जा सकता, किसीपर ऐसा ग्रभाव नहीं डाला जाता कि वह अभुक विचार करें। उसे आशीर्वाद दिया जाता है। उसका कल्याण मनाया जाता है। उसके विचारार्थ उसके मनमें विचार उत्पन्न किये जाते हैं, पर उसकी इच्छादाक्तिको सदैव स्वतन्त्र छोड दिया जाता है, जिसमें वह चाहे जैसा अपना निर्णय करें ! यियासफिस्ट साधककी यह आकाङ्का रहती है कि वह अपनी साधनामे सिंद्ध होकर जगन्के दूसरे लोगोंको मार्ग चलनेमे सहायक हो , इसलिये पहले यह अपने मन, विचार, मनके भाव, कर्म और स्थल शरीरके स्थममें लगता है। समझ बुझकर अच्छे अच्छे सटगुणोका मनन और निदिध्यासन कर वह उनको अपने अदर अभ्यासद्वारा बद्दाता है। अपने आहार-विदारको सान्त्रिक बनाकर अपने कोशोंको शुद्ध करता है। अपनी चेतनाको शरीरमे शिल्ल कर ऊँचा चढाने। अपने आपको कारणशरीरम्य जीवातमा जानकर शरीरकी इन्टियों का निम्नह करने, और पीछे यदि हो सके तो, अपनेको सबमें देखने और सबको अपने अदर देखनेका प्रयक्ष करता है। (देखो भगवद्गीता अध्याय ६, क्लोक २९।) इस साधकको ऐसा वाक्संयम भी करना चाहिये कि वह केवल सत्य, प्रिया, हितकारी और अनुद्वेगकर वाक्य ही बोले। ऐसा साधक अपनी चेतना ईश्वरसे मिलानेका प्रयक्त करता है। योड़ी देरके लिये अपनेको भूलकर उस जैंची ईश्वरमय चेतनामें स्थित होना चाहता है। यह अपने ध्यानमें जगतुको, जाने हुए दुलियोंको और सबको उनके करूयाणके आधीर्वाद भेजता है।

प्रत्येक सौरमण्डल एक विश्व है। कितने यिश्व हैं और कितने ब्रह्मा, विश्व और शिवादि हैं—इनकी गिनती नहीं है, यह देवीभागमतका कहना है। यियासफीका भी यही कहना है। इसिलये सौरमण्डलमें वर्तमान या व्यास, उसको चलानेवाली शक्ति ही हमारा ईश्वर है। उसमें और परमझमें कितना अन्तर है, इसका विचार मनुष्यकी बुद्धिसे परे है। उपामना इस सौरमण्डलव्याप्त ईश्वरकी ही हम कर सकते हैं। उसकी सत्ता सर्वत्र कार्य करती है। सारे सौरमण्डलमें वह सर्वशक्तिमान और सर्वका शान रखनेवाला है। सबकी सच्ची आर्त हृदयकी पुकार उसके पास पहुँचती है, और यह उसका उत्तर देता है। पर जैसे सकाम भक्ति गौण है, वैसे ही ईश्वरसे अपनी नीची इच्छाओकी पूर्तिके लिये प्रार्थना करना इलकी बात है

जब साधन-चतुष्टय कुछ सध चुकते हे और माधकमें कुछ योग्यता आ जाती है और जनसेवाक कारण साधकका पुण्यसञ्जय हो जाता है तो ब्रह्मनिष्ठ अहब्य गुढ उसे अपना परीक्ष्यमाण शिष्य बनाते हैं। सूक्ष्म प्रकृतिको उस शिष्यकी प्रतिभृति यनाकर अपने यहाँ रखते हैं। शिष्यके प्रत्येक भावसे यह मूर्ति प्रभावित होगी और दिन-रात्रिमें एक बार देख टेनेसे शिष्यके मनके भावोका दिनभरका पूरा पूरा हाल गुढको ज्ञात हो जायगा। गुढ शिष्यके केंचे कोषींपर अपना प्रभाव भी डालता रहता है। जब शिष्यकी परीक्षा करते रहनेमें जात होता है कि शिष्यमं काणी सान्विकता और पवित्रता आ गयी हैं, तब गुढदेव उस शिष्यको अपना स्वीकृत शिष्य बनाते हैं।

स्वीकार कर लेनेसे गुरुदेय और शिष्यमें ऐसी एकता और यनिव्रता हो जाती है कि उसकी कल्पना नहीं हो सकती । अब गुरुदेवकी सब शक्तियाँ शिष्यपर आप से आप कार्य करती हैं। शिष्यके सब विचार गुरुदेवके मनमें पहुँच जाते हैं। यदि अपवित्र विचार शिष्यके मनमें आयें तो गुरुदेवको योड़ी देरके लिये दोनोंके बीचमें परदा शल देना पहता है। गुरुदेव अपनी शक्ति शिष्यके द्वारा दूसरोंके कल्याणार्थ मेजते हैं। इस पदमें शिष्य और गुरुदेवका अवर्णनीय ऐस्य हो जाता है। जबतक शिष्यको दूसरोंका हित्तचिन्तन करते रहने, दूसरोंको अपना ध्यान और शक्ति देने, कल्याणकारी विचार और आशीर्वाद सब मनुष्योंमें वितरण करनेकी आदत न पहें, तबतक वह शिष्य स्वीकृत नहीं होता। स्वीकृतिके आरम्भमें शिष्यको ऐसा भान होता है कि मुक्समेंसे बहुत सी शक्तिका प्रवाह किया जाता है।

पीछिसे मंद प्रवाह सदैव होता रहता है और विशेष प्रसङ्घ-पर विशेष प्रवाह होता है। इसके पश्चात् साधन-चतुष्ट्यके अभ्यासमें काफी उज्जित हो चुकनेषर प्रयम दीशा होती है। जो भगवान् सनस्कुमारकी आश्चासे दूसरे महात्मा देते हैं। तब शिष्य इन महात्माओं के सङ्घका एक अदना सदस्य बनता है। इसको बौद्ध साहित्यमें स्रोतआपित्त और सन्यासादि उप-निषदों में कुटीचक कहते हैं. इसके परे तीन और दीक्षाएँ होती हैं, जिन्हें सङ्गदागामी या बहुदक, अनामामी या इंस और आईन् या परमहंग कहते हैं। इनके वर्णन करने-की यहाँ आवश्यकता नहीं है। इसके परे अशेख या तुरीवा-तीत अथवा जीवनमुक्त महात्माका पद है।

अईन्पदप्राप्त व्यक्ति भी शिष्य प्रहण नहीं कर सकता, केवल अशेख या जीव-मुक्त महात्मा ही गुरु बन सकते हैं श्रीमद्भागवत और विष्णुपुराणमें वर्णित मह और देवापि दो महात्मा इस संस्थाके मूल सझालक और गुरु हैं। इनके सिवा जीस्स इत्यादि और महात्मा भी इस पदके हैं। भगवान अगस्य इनसे भी ऊँचे हैं। ये सब स्थूलकारीर-धारी हैं। कोई कोई और भी स्थूलकारीर रखते हैं, पर कई केवल सूक्ष्मझरीर ही रखते हैं और काम पड़नेपर स्थूल आकृति बना सकते हैं।

#### अदृश्य सहायक

इन महात्माओंको सब लोकोंमें कार्य करना पहला है । सब शिक्षित व्यक्ति सोनेपर अपने स्थलश्रारीरसे निकलकर सुरुमशरीरद्वारा भुवलीकमें कार्य कर सकते हैं। पर उसका ज्ञान न होनेसे वे प्रायः अपने दिनके विचार लेकर ही उनकी उथेह बुन करते रहते हैं । वे चाहें तो उस भुवलींकमें परसे जाका बहुत सा कार्य कर सकते हैं। ऐसे प्रयन्न करने-वालेको आरम्भमें ऐसा भान हो सकता है कि मैं हवामें उह रहा हूँ या पानीमें तैरता हूँ या रेल या मोटरमें जा रहा हैं। यदि वह अमक व्यक्तिको अमक प्रकारकी सहायता देनेका विचार कर सोवे तो वह उस प्रकारकी सहायता अवस्य देगा। चाहे उमे जगनेपर उसकी समृति रहे या न रहे , कई लोग इस प्रकारका कार्य करते हैं। किसी-किसीको उसकी स्पृति भी रहती है। कभी कभी एक ही कार्यमें दो तीन व्यक्ति शामिल हो जाते हैं और जगनेपर दोनों तीनों अपनी अपनी स्मृति भिलानेपर सब भिलती हुई पाते हैं । भुवलींकके कार्यका अनुसव अग्रनेपर स्वप्नके रूपमें याद पहता है, पर उसमें हमारा भगज अपने विचार भी भर देता है। इस कारण दोनोंको अलग-अलग कर लेगा शीख लेगा चाहिये।

# सुफ़ियोंका साधना-मार्ग \*

( लेखक--हाट एम् व हाफिल सैयद मुहन्मर, एम् ० एट, पी-एच् व्हीट, बीट लिट्ट)

वेदान्तके सिद्धान्तोंके अनुरूप सूफ्षीमतके सिद्धान्तोंमें भी श्रक्काकी अनुभूति साधकोंके हृदयमें अन्तःपक्षसे मानी गयी है। कर्मकाण्ड और अग्नारकी विशिष्टनाका उत्तना अधिक महत्त्व नहीं है, जिनना हृदयकी अनुभूतिसे आत्मसमर्पणका है। किन्तु यह कहना कि सूफ्षीमतमें साधना-पक्षका अभाव है। सत्यसे दूर होगा। वह साधना पक्ष क्या है। ब्रह्मकी अनुभृतिके लिखे किन अवस्थाओं में होकर जाना पहला है, इसपर हम प्रकाश डालनेकी चेष्टा करंगे। पहले हम सुफीमतके अनुसार ब्रह्म (जाते वहत) की भावनापर विचार करंगे हैं।

सफ़ीमतका ब्रह्म वेदान्तके ब्रह्मसे निम्न नहीं है। जिस प्रकार वेदान्तका ब्रह्म एक है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता नहीं है (एकं ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ,) वसी प्रकार सफ़ीसतमें भी बहा एक है -वह 'इस्तिए भूतलक' है । वह किसी भी रूप या आकारसे रहित है। वह मर्बज्यापो है, किन्त किसी वस्त्विशेषमे केन्द्रीमत नहीं है । वह अगोचर और अज्ञेय है, वह असीम है। उसमें कोई पाँग्वर्तन और विनाश नहीं है । उसके अतिरिक्त अन्य कोई भी सन्य नहीं है । अतः वह एकान्तरूपसे एक ही है। और अन्य कोई मत्ता उसके समकक्ष नहीं है। ऐसी परिस्थितिमें ब्रह्मका जो शान होता है, वह किसी भौतिक साधनसे न होकर आत्मान्मृति से ही होता है। इस ब्रह्मके अनन्त गुणोंको जानकर ही उसके सम्बन्धमें अपनी बरुपना कर सकते हैं। उसके विभयमें ही इम उसके लोकोत्तर रूपका अनुमान कर सकते हैं। इस रूपकी भावना, जो केवल 'एक' के रूपमें समझी गयी है, सुफ़ीमतमें 'जात' संज्ञान अभिदिन है । इस जातका परिचय उसकी 'सिफ़त' में है । यह 'सिफत' जानकी वह शक्ति है, जिससे वह सृष्टिकी रचना करता है। सृष्टिकी अनन्त रूपवाली समस्त सामग्री है 'सिफत', जिसके द्वारा इम 'जात' की शक्तिमत्ताका परिचय प्राप्त कर सकते हैं। इसे हम वेदान्तर्मे भायामात्रं तु कात्स्त्र्येनाभिन्यक्तस्वरूपान् के रूपमें मान सकते हैं। तुलसीके शब्दीमें ध्यन्मायायशवर्ति विश्वमिखलम्' की भावना भी यही है। इतना होने हए भी निफ़त जातसे किसी प्रकार भी भिन्न नहीं है। किन्तु शीफत?

ही जात' नहीं है। सिफतके अनेक रूप मिन्न होते हुए भी एक हैं हम सिफत' को जातने उद्भृत गुण मान सकते हैं। जिस प्रकार किसी सुगन्धित पृष्पकी सुगन्धि पृष्पसे उद्भृत होते हुए भी पुष्प नहीं है, यद्यपि हम सुगन्धि और पृष्पको किसी प्रकार विभाजित नहीं कर सकते पृल्की भावनाहीं मुगन्धि है और सुगन्धिकी भावनामें ही पृष्पका परिचय है: किन्तु यह सब विशान किसी प्रकार भी जातको सीमाबद्ध नहीं कर सकता कबीरने इसी भावनामें सगुणवाद का विशेष करते हुए लिखा था—

जादे सम्ब माथा नहीं, नाहीं रूप कुरूप। पहुष बाम तें पानगा, ऐसा तब अनुषा।

इस प्रकार हम इस निष्कपंपर पहुँचते है कि अहा या जानका अस्तित्य हमें केशल उसकी सिफ्त या सृष्टि करने बालो शक्तिसे ही शात होता है। यदि उसकी भीभरत' हमारे समक्ष न हो तो हम असकी बास्तविक अनुनृतिसे बिच्चत रहेंगे हम सिफ्तको जानका एक 'प्रकट रूप' या 'अभिन्यकि' मानते हैं।

कुरानशरीपके शब्दोंमें आतमा या 'रूह' 'अमरे रव' या ब्रह्मकी अनुशा है। हदीसमें लिखा हुआ है कि जाते बदतने ( अथवा निर्मुण ब्रह्मने ) आत्माको अपने रूपके अनुसार ही उत्पन्न किया है। किन्तू इसल्पि कि ब्रह्मका कोई रूप नहीं है, आत्माका भी रूप नहीं हो सकता । जिस प्रकार इम ब्रह्मकी सल्यताका परिचय परोक्ष रूपमें ही प्राप्त कर सकते हैं। उसके किसी विशिष्ट आकारसे परिचित नहीं हो सकते, उसी प्रकार हम आत्माके भी किसी रूपको नहीं जान सकते, क्योंकि उसका कोई रूप या आकार नहीं है। यह आत्मा एक है। जिस प्रकार सर्वकी किरणोंमें किसी प्रकारकी भिन्नता नहीं है। उसी प्रकार ब्रह्मसं 'उत्पन्न जीवात्माओं में भी किमी प्रकारकी भिञ्नता नहीं हो सकती प्रत्येक किरणमें जिस प्रकार सूर्य दिखलायी दे सकता है ( यदापि सम्पूर्ण सूर्य वहाँ नहीं है ), उसी प्रकार प्रत्येक आलगमें बढ़ाका रूप प्रतिविभिन्त होता है । सक्षेपमें इस कह सकते हैं कि आत्मा यह दर्पण है, जिसमें बहा प्रतिबिम्बित होता है।

इस कैसके लिखनेमें मुद्दो अपने परम मित्र प्रोठ श्रीहासकुमार वर्मा, एस्० ए०से विश्वेष सद्दायना मिला है, जिसके लिख में उनका

हमारे सामने अब यह प्रश्न उठता है कि इस सृष्टिका रहस्य क्या है ! क्ररान्हारीफ़के अनुसार 'सा खलकतल् इन्स य जिल इलाले आयद्न' (मैने नहीं पैदा किया मनुष्य और देवताओंको सिवा इयादतके लिये ) में ही सृष्टि निर्माणका रहस्य है । अर्थात् खुदाने अपनी शक्तिसे जिस सृष्टिका विधान किया है। उसके लिये स्वानुभृतिके अतिरिक्त और कौन मार्ग हो सकता है ? जो स्तृष्टि ब्रह्मस्य है, उसका स्वधर्म ही ब्रह्मकी उपासना होना चाहिये। यही सिद्धान्त क्रमनशरीफका है। यदि ध्यानसे देखा जाय तो सुष्टि-निर्माणके इस स्ट्रस्यमें ही उपासनामार्ग छिपा हआ है। खदा या ब्रह्मकी इचादनका ताल्पर्य ही एक निश्चित साधनामें हैं। अतः सूफीमतमें सिद्धिके अन्तर्गत ही साधना-का मार्ग व्यक्तित है। यह साधना, दो रूप ग्रहण करती है-एक तो भाषारण और दुसरा विशिष्ट । साधारण मार्गमें ती एक ही मिदारत है। जो विधि और निपेधके अन्तर्गत हैं। करणीय और अकरणीयकी आजाओं में ही इस मर्गावी रूप-रेखा है। अवस्मिर (विधि) और नवाही (निवेध) का ही विधान इस सावारण माधनायक्षमे है यह मन्ष्यमा अके साधारण प्रार्मिक जीवनके लिये आवश्यक है। बोई भी मन्ध्य अपने अस्तित्वको तभी सफल मान सकता है। जब बह ्न विधि और निपेधमय आदेशोंके अनुसार अपने जीवन को मुचारक रसे सञ्चालित कर सके इस प्रकारके जीवनमें सयम ( रियाजन ) की बड़ी आवश्यकता मानी गर्या है , साय ही आध्यात्मिकताके लिये। जीवनको। अधिक से अधिक अलैकिक मत्ताके समीप लानेकी आवश्यकता है। इसके लिये ही नमाज' की आयोजना है। दिनके पाँच भागों से अपनेको ईश्वरके सम्पर्कमें लानेके लिये धनमातः का विधान रक्ता गया है। यह आचरण उन लोगोंके लिये अत्यन्त आवश्यक है जो संसारमें जीवन व्यतीत करते हुए रंश्वरीय सत्ताकी ओर आकर्षित हैं। अर्थात् इस प्रकारके व्यक्तियोंके जीवनमें सासारिक और आध्यातिमक दोनों प्रकार के पक्ष हैं। किन्तु मनुष्योंमें एक वर्ग ऐसा भी है, जो देवल आध्यात्मिक पक्षमे ही सन्तोप मानता है। उसके लिये लौकिक पक्षका कोई मृस्य नहीं है। उसे ससारमें कोई भी वस्तु ऐसी नहीं दीख पड़ती, जो उत्ते स्थायी सुख और शान्ति दे सके । वे इस संसारको क्षणभङ्गर मानते हैं, इसके सुखोंको मृगतृष्णा और इसकी आशाओंको इन्द्रधनुषकी माँति आधारहीन समझते हैं। उनके लिये एंसारका अस्तित्व वास्तविक नहीं है। अदः छौकिक पश्च उनके सामने कोई

महत्त्व नहीं रखता । वे एकमात्र अलैकिक या आस्यात्मिक पश्चिकी सार्यकता ही मानते हैं और इसीमें उन्हें परम सुख और आनन्दकी चरम प्राप्ति होती है। यह अलैकिक या आध्यात्मिक पक्ष ईश्वरके जय (जिक्र) या स्मरणमें ही माना जाता है। यह स्मरण दो प्रकारने मान्य है—

- ईश्वरके नाम और उसके गुणीका जाप इस प्रकार हो कि उससे समस्त जीवन ओतप्रोत हो जाय। श्वरीरके प्रत्येक भागमें उसी अलैकिक सत्यका सञ्चार हो ।
- २. साधक इंश्वरीय तत्त्वका चिन्तन दार्शनिक रूपसे करे । वह आत्मा और परमात्माके पारस्परिक सम्बन्धपर विचार करे और दोनेंकि स्वरूपनिर्धारणमें लीन हो ।

इन दो विभागींपर हम विस्तारने विचार करेंगे । इनके अन्तर्गत जपके अनेक रूप है , मनुष्यकी जितनी साँवें हैं, उतने ही अधिक साधनाके भागी हैं, किन्तु इम क्षेपमें कुछ ही मार्गोंका निर्देश करेंगे ।

तबहर पान -हम साघनामें (युर्शिद) गुरु शिष्य (मुरीद) को अपने सामने घुटने मोड़कर बैठावे और स्वयं भी उसके सामने इस प्रकार बैठे फिर हृदयको समस्त भावनाओं से रहित एव एकाग्र करके अछाहका नाम १०१ साँसमें अनुमानमे शिष्यके हृदयपर अनुलेखित करें और यह विचार करें कि अलाहके नामका प्रभाव मेरी ओरमें शिष्यके हृदयकी ओर प्रेरित हो रहा है। इस प्रकार एक या अनेक प्रयोगों में शिष्यके हृदयमें आलोक छा जायगा और उसके हृदयमें जायित इस प्रकार हो जायगी कि वह उपासनाका पूर्ण अधिकारी वन सकेगा

विक्र जेहर-इस साधनाका सम्बन्ध 'चिक्तिया वंश' से हैं और यह साधना अधिकतर गोपनीय रक्खी जाती है। इसे तह जुदके बाद ही व्यक्त कर सकते हैं। उसकी प्रार्थना यह है 'या अलाह, पाक कर मेरे दिलको अपने गैरसे और रोशन कर मेरे दिलको अपने पहचानके नूरसे हमेशा या अलाह, या अलाह, या अलाह।' इसे साधनाका यह दंग हैं-साधक आलती-पालधी मारकर बैठे और दाहिने तथा बामें पैरके

- 🔹 इंटयोगमें इसी स्थितिकी 'अजपा जाप' कहते हैं।
- स्फ्रीमतके सिद्धान्त चार वर्ग (स्फूल ) के ई-चिदितया, कादिया, ग्रहरवरिया और नक्शबंदिया ।
- एक प्रकारकी नमाज, जो रानके नारह बजेके बाद पढ़ी जाती है।

अँगुठे और उसके बराबरवाली अँगुलीने पाँवके घटनेकी जड़में नीचेकी तरफ़ 'रगे कीमास' को पकड़े (रगे कीमासका सम्बन्ध हृदयसे है. उसे दवानेसे हृदयमें उष्णता उत्पन्न होती है ) । बैठनेमें कमरको सीधा रखना नाहिये और मुख पश्चिमकी ओर हो । दोनों हाथ जानुआंपर रक्ते और 'बिसमिला' कहकर तीन बार कलमा' ला इलाह इलिलाह' पहें। इसके बाद जानुओंकी ओर इतना सिर शुकाये कि माथा घुटनेके पार पहुँच जावे और वहाँसे मधुर स्वरमे 'छा इलाह' का आरम्भ करके सिरको दाहिने घटनेके ऋरसे लाते हुए दायें कधेतक फिराता हुआ लाये और सॉसको इनना रोक कि जितनी देरमें तीन जरबें ( अलाइके नामका उच्चारण ) लग सकती है। इसके बाद सिरको ऋछ पीठकी ओर देढा करके ध्यान करे कि ईश्वरके अतिरिक्त जिनने सङ्करण विकल्प हैं, वे सब मैंने पीठके पीछे डाल दिये। इसके बाद सिरकी वायीं तरफ़की छातीकी ओर सुकाकर, जहाँ हृदयका स्थान है, 'इलिलाइ' कहे और यह विचार करें कि मैने। ईश्वरीय प्रेम को हृदयमे भर लिया। ला इलाहको 'जिक्ने नपी' और इलिलाहको धीनके इसबातः कहते हैं । धनर्फाः के यम आँखें खुली रहनी चाहिये और 'इसवात' के समय बद

वित्रे पास अनकास इस माधनाके अनेक रूप है, जितमे केयर दो द्रष्टल्य है पहला तकी था इसवात का पास अनकास अर्थात् जब मीतरका साँम जाय तो ला इस्टाह कहे और जब बाहरका साँम आये तो इस्टिल्लाह कहे। स्किंससे यह उच्चारण हो। यहाँतक कि समीप वैटे हुए व्यक्तिको भी यह जात न हो सके। (यह समस्त माधना करने समय प्रत्येक साँसमें दृष्टि नाभिपर रहे और मृत्व बद रहे)।

हने दम यह साधना समानरूपने सभी स्फियोंने मान्य है, विशेषकर चिन्नी और कादरी इस साधनके विशेष पश्चम हैं। नक्शरंदी इसे परमावश्यक तो नहीं मानते, तथापि वे इनकी उपयोगिनामें विश्वास रखते हैं। यह साँसका अभ्यास है ( हटवोगके प्राणायामका रूप भी इसी प्रकार है )। मानसिक उन्नतिके साथ यह शारीरिक उन्नतिका भी मूल मन्त्र है। इसके अभ्यासका दम यह है कि नाक और मुँह बद करके साँक रोकनेकी शक्ति बदायी जावे।

शतके नमीर यह ख्याजा मुईनुदीन चिस्तीका विशेष साधन है इससे मानमिक व्याधियाँ दूर होती हैं। इसका प्रकार यह है कि साय-प्रानः अपने जानुऑपर बैटेकर मनको एकाम कर दोनों आंखोंकी दृष्टि नासिकाके अम्रभागपर जमावे और निर्निमेप होकर देखे ! इस दृष्टिमें अपरिमित ज्योतिका अनुमान करे पारम्ममे नेत्रमे पीड़ा हो सकती है, किन्तु अन्तमें अभ्यासमे साधना सरल हो जायगी !

शक्ते महमुदा-इस साधनामें दृष्टिको भीहोंके बीजमें जमाना चाहिये। यद्यपि यह साधना पहले कठिन जान गड़नों है, किन्तु इसमें दृदय नैतन्य हो आता है। पतन्निकं योगसूनमें त्रिकुरीका विधान इसी प्रकारका है।

मुनतानु र अज्ञाह इसके अनेक रूप हैं। किन्तु सबसे सरल रूप यह है कि आँखा नाक, काना मुखको हायकी उंगलियोंने यह करके सांसको नामिन्ने खींचे और मस्तकतक ले जाये यहां उसे रोककर शक्तिके अनुसार कुम्मक करें। जय साँसको नामिन्न नीचिम उपर ने जाने लगे तो वह अख्यहर का उच्चारण कर और जब साँसको मस्तिष्कसे स्थापित करें नी 'हू' कहें हु' कहते समय आख्यको हृदयकी ओर स्थिर कर जब कुम्मको साँसकी शक्ति घटने लगे तो उसे नाकके मार्गमे निकाल दें और इसीका पुनः अस्थास करें। यह यहने एक या दो जारने प्रथमनकर अन्तमे बहुत देखार बदायी जा सकती है।

जार सोत समादी इस साधनामें आंखा नाक, कान और मखको बद कर जैने स्थानमें नीच स्थानको गिरते बाली जटवाराने शब्दका अनुमान कर , इस अनुमानके साथ 'इस्मे जान' (ईश्वरके नाम) पर ध्वान रक्षे , कमणा यह अनुमान सरपमे परिशन हो आयसा और वह आध्यात्मिक नाद मुन पड़िया, जो प्रत्यक साधकका आदर्श है ( ग्रेम शास्त्रमें इसक समान ही अनहद नादकी प्रयस्था है )

परानबाक यह एक विशेष माधना है जो अनुमानकी शांच बदाने और किसी शस्तुविशेषक रूपकी हृद्यङ्गम करनेके लिये की जाती है हर भ्रातबेमे जानुऑपर बैटना, गर्दन मुकाना, ऑस्ट्रे यद कर ध्यान करना आवश्यक है। अनेक भ्रातबेंगिय सीचे एक म्रातबेका वर्णन किया जाता है। उससे अन्य मुरानबेंका अनुमान किया जा सकता है।

म्गतना इस्मे बात -इसका यह दृग है कि वज् करक (जलमें म्वच्छ होकर ) पश्चिमकी ओर बैठ जाय और विस्मिला पदकर गर्दन झकाकर इस्मे जातका ध्यान करे।

 अरबी जयानमें रक्षव गर्दनको कहते हैं । मुरानवा गर्दन झुकाकर किया जाना है, इसलिये इसका नाम मुरानवा रक्षवा गया है यानी 'इस्में अलाइ' पर एकार्याचल हो । इससे इन्द्रियकी चञ्चलता नष्ट होगी । यदि सासारिक सम्बन्धकी आंद चिल दौड़े तो अपने गुरुकी ओर ध्यान एकाम करे । प्रारम्भमं इस अभ्यासके करनेमें कठिनाई होगी, किन्तु वह अभ्याससे धीर-धीरे दूर हो जायगी और मन शान्त हो जायगा ।

अन्तमं यह कहा जा सकता है कि स्फ़ीमतके चार वर्गीके अनुसार (जिनका निर्देश ऊपर हो चुका है) साधनाके अनेक रूप माने गये हैं, किन्तु यहाँ इमने मुख्य मुख्य साधनाओका निर्देश किया है, जो सभी वर्गोम मान्य है। इन साधनाओंपर दृष्टि डालकर सरलतासे निष्कर्ष निकाश जा सकता है कि सुक्षीमतका साधना-भाग हिंदू धर्मके साधना भागके कितने अनुरूप है। यह तो दोनों धर्मोंका दृष्टिकोण है कि बिना तपस्या और साधनाके सासारिक आकर्षण और मोह नष्ट नहीं हो सकते और आत्माकी अनन्त ज्योतिकी किरण दृष्टिगत नहीं होतीं। जिसके प्रकाशमें साधक अपना साम्य परमात्मासे कर सकता है। आत्माकी श्रास्तिको विकसित कर उसे ईश्वरीय ज्योतिमे विभूषित करना ही इन साधनाओं का उद्देश्य है

# सुफ़ियोंकी साधना

। **के**खकः श्रीचन्द्रवस्तिजी पाण्डेय, एम्० २०)

प्रेम प्रतीक के सहारे चलने वाले सफ़ियोकी साधनाके सम्बन्ध में ध्यान देनेकी बात यह है कि उनमेरी कुछ तो इस्लामके विधि विधानीको मानते हुए प्रेमके मैदानमें उत्तरते हैं तो कुछ सीध प्रेमके अलाड्रेमें आ धमकते हैं और इस्लामकी साधनाको अनिपार्य नहीं समझते । जो इस्लामको लिये दिये आरो बदने हैं। उनकी इस्टाममें पूरी प्रतिया होती है और वे देखें भी पूर्ण इष्टिले जाते हैं। पर जो इस्लामकी उपेक्षा कर अपना आसन जमाते हैं, उन्हें इस्लाममें जगह नहीं मिलती और फलत: उन्हें देशरा, जिन्दीक या आजादके कटु नामसे याद किया जाता है । आजाद सूफ़ियोंकी साधना के विषयमें कुछ विशेषरूपमें कहनेकी आवश्यकता नहीं दिखायी देती। अन्य सूफियोंके साथ उनका भी उल्लेख होता रहेगा । एक बात और । बाशरा सूफियोंक बारेमें भी कभी यह न सीचना चाहियं कि सचमच उनकी निष्ठा इस्लाम ही है। नहीं, कदापि नहीं । उनका पक्ष केवल इतना ही है कि सभी विधि-विधानों में दैवी और अन्तिम होते के कारण इस्लाम ही श्रेष्ठ है। इस्लामके अनुधानसे सिद्धि की प्राप्ति शीघ ही हो जाती है। बस, इसके आगे इस्लामके लिये और कोई आग्रह नहीं।

स्क्री वस्तुतः मधुकरी वृत्तिके जीव होते हैं। उनकी आँखे सदा खुली रहती हैं, जहाँ कही वे जाते हैं, अपने काम की बाते छाँट लेते हैं। रस लेते और खीठीको छोड़ देते हैं। इसलिये उनकी साधनामें भी नाना प्रकारके रगोकी समायी हो जाती है और वह भी उन्हींकी भौति बहुरगी हो जाती है। पर यहाँ उन रंगोंकी सुनवायी न होगी। मूल सिद्धान्तों-

के सम्बन्धमें ही बुद्ध निवंदन कर दिया जायगा। हाँ, प्रसङ्क-वश इतना अवस्य बता दिया जायगा कि भारतकी रहीली और उपजाक भूमिमें कीन सा ऐसा गईरा रम मिला जो उनकी साधनामें घर कर गया और फलता आज भी चारों और किसी त-किसी रूपमे बना ही है।

यो तो सूफीमतके उदयमें भी आर्यवंस्कृतिका हाथ कहा जाता है, पर उसको माननेके लिये बहुतसे लोग तैयार नहीं है। पर इतना तो निर्विवाद है और सभी विद्वानोंने एक स्वरंस घोषित भी कर दिया है कि बादके तसन्बुफ़्तपर भारतका प्रभाव है। भारतने कब और किस प्रकार तसन्बुफ़्तको अनुप्राणित किया, यह इतिहासका विषय है और काल की कठोरता एव अपनी अवहेलनाके कारण आज खोजका विषय वन गया है, अतएव इसे यहीं छोड़ इतना और जान लीजिय कि इमारी योग-साधनासे सूफ़ी बराबर प्रभावित होते रहे हैं और मिलक मुहम्मद जायसी आदि सुफ़ी कवियोने तो हठयोगकी चर्चा भी खूब की है। उनका कहना है—

नवी खंड नव पौरी, ओ तहूँ बज्र-केवार । चारि बसेरे सी चढ़ै, सत सी उतरे पार ॥ (पदमावत पृ० १९)

जायसीका प्रकृत कथन उनकी साधनाका परिचायक है। पर यह निश्चितरूपमें नहीं कहा जा सकता कि उनकी यह

ै. सभी अवतरण 'अयमी-ग्रन्भावली', द्वितीय संस्करण ( नागरी-प्रचारिणी-समा, कार्या, सन् १०३ - २० ) से लिये गये ई । साधना इस्लामी है अधवा इठयोगी । उन्होंने अन्यत्र 'अस्तरावट' में ( पृ॰ ३५६ ) इसीको इस रूपमें व्यक्त किया है—

'बाँक चढ़ाव, सात खेँड ऊँचा, चारि बसेरे जाइ पहुंचा ।'

खण्डों की बात अभी अलग रिलये। 'चार बसेरों से जायसीका तात्मर्थ क्या है ! हम-आप तो अरनी अरनी क्या है सम्आप तो अरनी अरनी क्या है सम्अप तो अरनी अरनी क्या के अनुसार इसका अर्थ अन्त्रा-अन्त्रा लगा लेंगे। यदि आप ध्यान, धारणा, प्रत्याहार और समाधिका नाम लेंगे तो हम मैत्री, करणा, मृदिना और उपेक्षाका । यदि आप यम, नियम, आसन और प्राणायामका उल्लेख करेंग तो हम जाम्रत्, स्वम, सुधुप्ति और तुरीयका । साराह्य यह कि सब लोग अपनी अपनी साधनाके अनुसार इसका अर्थ करेंगे। पर क्या आप जानने हैं कि स्वयं 'आयती' सा इस्लामी सूफी इसका अर्थ करेंगा। सुनिये। उसीका कहना है — ना नमाज ने दीतक कृती, पढ़े नमाज साह वन्नानी। कही तरीकत जिमनी पीर, उपनित अमाप भी अर्थीन।

राह हकावत परे न चूकी, पेठि माण्यत सार बुट्ही। हुँदि ८ठे तेर मालिक माती, जा समाद जीत महँ जीती। ( सदरावर पूर ३६३)

अस्तु, परमञ्चोतिमे समा जानेके ल्यि योलिको भमाज्ञ', 'तरीकत', 'दर्की इत' और 'मारफत' का अनुष्ठान करना चाहिये। 'नमाज्ञ' के प्रस्तामे ध्यान देनेकी बात यह है कि मल्कि मुहम्मद जायनीने इस्लामके पश्चस्तम्मोमें केवल 'सलात' थान नमाज्ञको लिया है, रोप चारको छोड़ क्यों दिया! क्या सूकीसाधनामे सीम, ज्ञात, इज और तीहीदका कोई स्थान नहीं देनहीं, ऐसी बात नहीं है। तीहीदका संकेत तो 'जाइ समाइ जीति महें जीती' में कर दिया है। रही सीम, ज्ञात और हजकी बात । सो उसके सिपयमें वहीं आगे चन्कर स्पष्ट कह दिया है।

साँची राह सरीअत, र्जह बिमवाम न होइ। पाव राखि तेहि सीढी, निभरम पहुँचै साइ॥ (अखरावर, ए ३६३)

अतएव मानना पहता है कि सुफीसाधनाके 'चार बसेरे' १. जयसीने सान सल्डोंको न्यास्था 'असरावट' में कर टा है, जो हरुयोगियोंसे कुछ भिन्न है चोप दो सल्ड 'अर्झ' और 'कुसी' कहें जा सकते हैं। शरीअत, तरीक्रत, हकीक्रत और मारफत है। शरीअतके भीतर रोज़ा, नमाज़, ज़कात और हज-सभी आ जाते हैं। रोज़ा और नमाज़का अरबी नाम सौम और सलात है। इन साधन चहुष्ट्योंमे तौहीदकी भणना नहीं की जा सकती। तौहीद साधन नहीं प्रत्युत साध्य है। इसी तौहीदकी प्रामिके लिये अन्य साधनाएँ की जाती हैं।

साधनचतुष्ट्योमं 'हक' और 'ज़कात' एक दगके हैं ती रोज़ा और नमाज दूसरे दनके ! स्फ्रियोंके विषयमे यह कहना ठीक नहीं कि वे हज और ज़कातको विशेष महत्त्व नहीं देते । सन पृष्ठिये तो स्फ्री 'हज' और 'ज़कात' की सकीणंताको दूरकर उन्हें तीर्थ और दानका व्यापक रूप दें देते हैं और 'मका' एव 'नुसल्मि' के आगे भी प्रमात्माका प्रसार देखते हैं ! रोजा और नमाज़को भी स्फ्री तप और ध्यानके रूपमे देते हैं और म्याप्तकः उनके भी क्षेत्रको व्यापक बना देने हैं उनकी हृष्टिमें अधिक-मे अधिक रोज़ा रखना और अधिक में अधिक नमाज़ पदना और भी आधिक मङ्गलप्रद हैं । निदान हमें मानना पड़ना है कि साधनाने क्षेत्रमें स्फ्री सल्लान, ज़कात, सीम और हजको उपलक्ष्मण अथवा संकेतमात्र समझते हैं । इतना तो हर एक मुस्लिमको करना चाहिये। यदि दुससे अधिक को तो और भी अल्छा है ।

अब तौहीदकी बात आवी तौहीदकी सिद्धिक लिये सालिकको क्या करना चाहिय है हमें तौहीदकी प्राप्ति कैसे हो सकती है है कहनेकी बात नहीं कि यहींसे सूफियोंकी सची और निश्नी साधनाका आरम्भ दोता है। यहींसे पीरी-मुरीदी चलती है और यहींस मोमिन और मुरीदमें भेद उत्पन्न होता है. सूफियोंके नाना सम्प्रदायोंकी छान बीन हमारे किस कामकी। हमारे लिये तो इतना ही प्यांस है कि सभी एक मतमें 'तरीकैत' के कायल है और आग्रहके साथ कहते है—

> न्ड पाव' पुरसीट मो सुख सार्वि सहँ सर्वे। सुल असद ना डीड, 'सुहमद साथी पोह बेहि॥

> > ( अखराष्ट, पु० १६३)

- ३. 'नरंफिन' म जिक, फिल और 'समा' का सम्पादन किया जान है जिकको 'सुमिग्न', फिलको चिन्तन और समाको संकीर्तन कहा जा सफला है। संगीनप्रधान होनेके कारण कुछ सम्प्रदाय समाको अच्छा नहीं समझते ।
- ४. सूसी चार लो सीकी भी कल्पना करते हैं नी क्रमञ्च. नास्तन, मलक्ष्य, तरक्त्य और छाड्यके नामसे क्यान है। इन्हें इम नर-लोक, देवकोक, ऐश्वर्येलीक और अञ्चलोक कह सकते है।

पोढ़ खायी मिल गया तो 'बॉक चढाव'का पक्का रास्ता मिल गया। तो क्या अब कोई डर नहीं रहा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी तो दौतानका खामना करना है। यदि सच्चे गुरुका साथ छूट गया और बीच मार्गमें दौतानने गुमराह कर दिया तो फिर फिछलकर चकनाचूर होने के छिया और क्या हाय लगा। अतएय जबतक हक्षीकृतका यथार्थ बोध न हो जाय तबतक अपने गुरुका पीछा नहीं छोड़ना चाहिये और उनके सिखावनपर उचित व्यान देकर अपने शुजुओंका नाश करना चाहिये। जब नफ्तका सिक्का उठ गया और हक्का सच्चा बोध हो गया तब और आगे बढ़ने के लिये कुछ ऐसा तत्यर अनुग्रान करना चाहिये कि 'मारफत' की स्थित आ जाय। 'मारिफ' की प्राप्ति होगा यह कि किसी दौतानकी दाल अब न गलेगी। 'मारफत' की दशामें पहुंच जानेपर पता चलेगा कि उसका साध्य कहीं और नहीं या। यह तो उसीमें छिपा क्या, खुद यही या। अब उसे या। यह तो उसीमें छिपा क्या, खुद यही या। अब उसे

'अनल्ह्क' का भान होगा और वह ब्रह्मविहारमें मम होगा। अव उसे 'तौहीद' का सच्चा आनन्द मिलेगा। किन्तु इस्लामको रक्षा और दीनको प्रतिष्ठा चाहनेवाला 'अनल्ह्क' की घोणा न कर स्वतः इस्लामके सभी अङ्गोका पालन करेगा और 'परगट लोकचार कहु बाता, शुपुत प्रेम मन जासों राना' को चरितार्थ करेगा। पर ओ इस्लामका मक्त नहीं, केवल प्रेमका पुजारी और ज्ञानका प्रचारक है, वह स्पष्ट-स्पमे उसकी घोषणा करेगा और कित किती कियाकलापके फेरमें न पहेगा। मुल्ला और कार्जा उसे ज़िन्दीक कहेंगे। प्राणदण्डके विधानसे वह तिल भी न हरेगा और शक्ते स्लीके तक्तेपर परम प्रियका आलिङ्गन कर उसीम मम हो जावगा। उसकी सच्ची साधना सफल हो जायगी और उसके आलोकसे लोकका उद्धार होगा, हठ और पापण्डका एक मी न चलेगी।

# इस्लाम धर्मकी कुब बातें और शिया-सुन्नियोंका भेद

(केखक--श्रीभगवतीपसादसिंह नी, एम्० ए०)

इज़रत मुहम्मदको अपने समयकी अरबमें प्रचलित 'बुन् परस्ती' खटकने छमी और उन्होंने 'खुदा परस्ती' का प्रचार करना निश्चय किया । बहुत दिनोतक मकाके समीप हारापर्वतकी एक गुफाम एकान्तवासके अनन्तर उन्होंने अपनी स्त्रीमें सुचित किया कि फ़रिस्ता जिबराइल उनके पाम यह समाचार लाये थे कि खुदाने सुहम्मदको अपना पैराम्बर नियत किया है । गुइम्मद अपठित थे और कुरानके वाक्य उनके मुखरे आवेशकी अवस्थाओं में निकले कहें जाते हैं। कुरानका मुख्य आशय खुदाकी एकता है। कहते हैं-खदा एक है और उसके खिवा कोई दूसरा नहीं। मुहम्मद उनके पैराम्बर हैं। कलमा या इस्लामधर्मकी गायत्रीका यही अर्थ है । इस्लामके मुख्य अङ्ग ६ प्रकारके ईमान (सिद्धान्त) और ४ प्रकारके दीन (कर्मकाण्ड) हैं। ईमानमें खुदाः उनके पैगुम्बर, उनके फ्ररिक्ते, कुरान, खुदाकी सर्वशक्तिमत्ता तथा मृत्युके पश्चात् न्यायके दिनमें विश्वास करना है। दीनके अङ्ग नमाजः रोजाः जकात और इन हैं।

इमलोग एकान्तमें स्वस्थिचित्त बैठकर सन्ध्योपासन करते हैं, ईसाई घुटने टेककर भगविधन्तन करते है और यहुदी खड़े होकर प्रार्थना करते हैं; पर मुसत्मानोंकी पाँच वक्तकी नमाज्ञ (प्रार्थना) का ढंग निराला ही है। चढाई अथवा दरी (जा नमाज) पर ही प्रार्थना हो सबती है और नमाजके अयसरपर उपासकका मुख मझेकी ओर होना चाहिये। शारीरिक शुद्धिके विना नमाज स्वीकृत नहीं होती। मैधुन इत्यादि अवस्थाओं के उपरान्त क्रानसे ही शब्दि होती है। अन्यथा हाय पैर और मुखको धोनेसे काम बल जाता है। जलके अभावमें बालूसे काम चल सकता है। नमाजके समय उषाकाल, मध्याह्नके उपरान्त, मध्याह्न तथा सायङ्कालके मध्यमे, सूर्यास्तके कुछ बाद और सोनेके पूर्व हैं। ठीक इन समयोंपर मस्जिदकी मीनारोसे इमाम लोग 'अलाहो अकबर' के नारे लगाते हैं। नमाज़को स्त्री नही सुन सकती ( नभाज़मे आट प्रकारसे उठना बैठना पड़ता है, प्रार्थनाएँ छोटी होती है और अरबी भाषामें पदी नाती है। वे कई बार दुइरायी जाती हैं। प्रत्येक प्रार्थनाको रकोह कहते हैं। प्रत्येक शुक्रवारको मध्याह्नके उपरान्तकी नभाज सामृहिक होती है।

इस्लामी संवत्सर (हिजरी) का प्रारम्भ रमजान माससे होता है और महीने चान्त्रमास होते हैं। उनके नाम मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अन्वल, रबी उस्सानी, जमादुल अन्वल, जमादुस्तानी, रजन, शानान, रमजान, शव्याल, जिलकदः और जिलहिजः हैं। रमजानके महीनेभर प्रतिदिन अत रक्ष्या जाता है, जिसे प्रोजा! कहते हैं। रोजा रखनेमें सूर्योदयसे कुछ पहलेतक भोजन कर लेते हैं, पित्र दिनमें न कुछ खाते न पीते हैं। सूर्यास्तके उपरान्त पिर मोजन करते हैं। रमजान के अन्तिम शुक्रवारको अल्बिदा (चिंदाई) कहते हैं और मासिक नतकी समाप्तिपर दितीयाके चन्द्रदर्शन-पर ईद उल्-फिन मनायी जाती है। सुसल्मान लोग शङ्कर जीके भालपर स्थित चन्द्रहीको अपने प्रत्यक्ष देव मानते हैं।

जकात अथवा दानमे अपनी आयका चाळीस्या नाग व्यय कर देना चाहिये ! किसी माँगनेवाले (सायल) वी कट्यचन कहना मना है।

प्रत्येक मुसल्मानको जीवनमे एक बार मका नगरमे स्थित कावेके मन्दिरकी यात्रा करना आवश्यक है। मृहम्मदके पूर्व कावेके स्थानपर एक विशाल मन्दिर (शिवालय ?) या, जिसे बिहिश्त ( स्वर्ग ) मन्दिर ( बैतुल मामूर ) की नकल मानते थं। वर्तमान कावेमे एक काला पन्यर है, जिनकी परिक्रमा करते हैं और जिमे चूमते हैं। कहते हैं यह स्वर्गसे आया है और प्रश्वीप खदाके दाहिने हाथके महश्च है। इस पाषाण-प्रतीककं कारण मका परम पवित्र माना जाता है और इसकी संमयके भीतर जीववध बर्जित है। इज ( कावेकी यात्रा) करनेवालं हाजी कहलाते हैं। यात्राकं ममय वे मकामे मुण्डन कराते हैं और सादा श्वेत विना सिला ( क्यनका ) कपड़ा पहनते हैं । वहाँके जमजमनामक कृपका जल गङ्गाजलके समान पवित्र माना जाता है।

इमलोगोकी वैतरणी नदीके स्थानपर मुस्त्यानों में दोजख (नरककुण्ड) है, जिसपर सरातनामक बालने भी महीन पुल बँधा माना जाता है। इन पुलको पापी नहीं पार कर सकते । पुलके पार बिहिस्त (स्वर्ग) है जहाँ पानी, दूध, शहद तथा शराबकी नहरें बहती हैं। स्वर्गमें मुस्क (कम्नूरी) की बनी ७२ हुरें (मुन्दिर्स्यों) और ७०,००० गिलमा (मुन्दर बालक सेवक) प्रत्येक पुण्याग्माको मिलते हैं। इसीके बाद प्रत्येक कुलसे मुदें उठ खड़े होगे और उनके पुण्य-पापका न्याय होगा!

इस्टामधर्ममें प्रत्येक मुख्यमान समान पद रखता है . धामिक बातोंमें केंच-नीचका कोई मेद नहीं । इसी कारण इसे परम प्रजामक्तरमक (most democratic) धर्म कहते हैं। इस्लामधर्मका नेता खलीफ़ा कहा जाता है। वही धर्मगुरु तथा राजा होता या। सन् १९२८ ई० में खिलाफ़त (खलीफ़ाके पद) का अन्त हो गया, तबसे कोई खलीफ़ा नहीं है। उस साल तुर्कीं के खलान खलीपा थे। अनके पदच्युत होनेपर यह पद ही उठा दिया गया। इस खिलाफ़तके मसलेको लेकर बार-बार रन्तकी नंदियाँ यही हैं। शिया सुनी सम्प्रदायोंका कहर बिरोध भी इसी खिलाफ़तसे सम्बद है।

मुहस्मदके मरनेपर कुछ मुसल्मानोका मन या कि उनके उत्तराधिकारी ( खलीफ़ा ) उनके वंदान ही हो और कुछका कहना था कि सबने योग्य पुरुष खलीफ़ा हो, जिसे जनना चुने । एवं भतवाले शिया कहलाये और पर-मतवाले सुन्नी ! सुनियोंकी यात रही । और महम्मदशह्यके चर्चेरे आई अलीके होते हुए भी अब्यकर खलीफा चुने गये। अनुवकरक बाद उमर और उनके बाद उम्मान खलीफ़ा हए। इस्मानके मरनेपर अपर्युक्त अन्ती ( जो इजरत मुहस्मदके दासाद भी थ ) खलीफा चुने सर्वे लेकिन शाम (Syria) के गवर्नर साविया ( जो स्वर्शभूत पद्का दाया कर रहे थे ) ने हजरत अधीको नमाजुके समय मग्या डान्स । अर्लाके बाद समके बड़े लड़के इसन खलीफा चने गये, पर मावियाने उनको भी विप् दिल्बाकर मरवा डाला । इसनके मरने पर कपानामक नगरके निवासियोंके आब्रहमें हसनके शाई हुमेन खुलीफ़ा नियुक्त होनेफ़ लिये कुफाको चले , पर कर्वलाके मैदानमे ७२ साथियोके साथ हजरत हसेन मावियाके पुत्र यजीदकी सेनाइएए भार डाल्ड गये इसी कर्बलाकी हत्याका स्मारक महर्रमका त्योहार है। हुसेनका धोड़ा व्यक्तिमाह था। जो आजकल दूलदूलके मामसे निकाला जाता है . ताजिया इज़रत हुमेनकी कुबका स्मारक है - इस अवसरपर ( यह मुख्यतः शिया लोगोका त्योहार है ) लोग हरे नया काले कपड़े पहनते हैं। हरे बखा हज़रत इसनको विप देनेकी याद दिलाते हैं और काले वस्न हज़रत हुसेनकी मृत्युपर शोक प्रकट करते हैं। प्रत्येक शहरमें उस स्थानको जहाँ ताजिये उपानाये जाते हैं। कर्बलाके युद्धकी यादगायमे कर्वता कहते हैं।

हुनेनकी मृत्युके पश्चान् मावियाका पुत्र यज्ञीद खालीका माना गया, पर शियालीम उसको नहीं मानते । वे हजरत महम्मदके वश्ज अलीको ही अपना पहला हमाम मानते हैं । अलीके बाद इसन और उनके बाद इमनके भाई हुमेनको मानते हैं। दुसेनके बाद कमधः वशपरम्परामे कैनुल् आवदीन अल् बाकिर, अल् जाफ़र, मूल काकिम, अल्रीदा, तकी, नकी, असकरीनामक इसाम हुए। ये सब अली और उनके लड़के हसन तथा हुसेनकी तरह मारे गये। अस्तिम बारहचें इसाम अस्मेहदी हुए, जिनके लिये कहा जाता है कि वे जीवित होते हुए भी छुत हैं, कालान्तरमें हजरन ईसाके साथ प्रकट होकर जगत्भरको इस्लामधर्ममें दीधिन करेंगे। शिया सदा अपने इमामोंकी अपमृत्युका शोक मनाते रहते हैं। वे लोम उद्दे भावपूर्ण रूपने मातम करते हैं और मुक्तियोंने यजीदके अनुपायी होनेके कारण बुरा मानते हैं। यही नहीं, शियालोम

अलीके प्रवेवाले खलीका अनूबकर, उमर और उम्मानसे चिढते है और उनके विरुद्ध शापवन् 'तवर्रा' पढ़ते हैं। इसके जवाबमें सुत्रीलोग इन तीनों खलीकाओंका गुणगान 'मदेसनाया' पढ़कर करते हैं।

यजीद उमैय्यद भरानेके थे, अतः उनके बादवालं शामवाती खलीका (जिन्हें केवल मुझी मानते ये ) उमैय्यद कहलाये । कालान्तरमें अञ्चाती खलीकाओंने बगदादको अपनी राजधानी बनाया और ग्यारहवीं सदीने बगदादके ध्वस्त होनेपर तुर्के खलीका कुरनुन्तुनियामें रहने लगे । इस समय यह पद उठ गया है ।

# सद्गुरु कबीर साहबकी सहज साधना

केवक-अधिमांधिकारी महत्त अधिनारदामती साहब शासी )

परमतत्त्वकी प्राप्तिके लिये मनको स्थिर करना होता है, जो साधनाके विना नहीं होता । मनकी स्थिरताके अनेक साधनीने भ्यस्ति योग' सबसे श्रेष्ठ और सरल है , सट्गुरु कवीरसाहेबने इसीको भ्सहज समाधि कहा है

सहज समाधी उत्मिन जान, सहज मिर्दे रथ्गई।
जर्रे तर्टे देवें तर्टे नहें सह, मन मानिक वेश्या हीरा।
धाम तश्य यह ग्रम्म पादे, यह उपदेस कर्वारा।
यनिस्माहब वा बोजक।

मुर्गत सारे सक्तरका अग है। प्रशान्त निजास महाभागरम अनादि वासना अगुक झकोरोंसे उत्पन्न हुई स्फूर्ति तरक्नें सारे भसार हे द्रयोंकी सामने का देती हैं। इस कारण यह भी कह सकते हैं कि मुर्गति ही समार है और उसका निरोध ही समार की निवृत्ति है, मन सदेव मुर्गतिके पीठे चला करता है; क्यों कि सुर्गतिके होनेसे ही अनेक सङ्कल्य विकल्प खड़े होते हैं। अतः जवतक मुर्गतिका निरोध न हो, त्रवतक मनका निरोध असम्मय है।

मन मनन माने नहीं, चाँत मुग्नि के साथ । दीन महाबत क्या की, अकुस नाही हाय ॥ ( कर्नस्साहेक्स काका )

इसीरमें घरती और आकाशके विशेष स्थान है। उन दोनोंसे परे मुरति-कमल है। गुरुकी बतायी हुई युक्तिसे वहाँ मुरतिको लगानेसे वह स्थिर हो जाती है। उसके स्थिर होनेसे मन भी निश्चल हो जाता है और मनके निश्चल होनेसे स्वरूपका साक्षात्कार होता है इस यातका सद्गुर कशीर-साहयने साक्षेतिक भाषामें इस प्रकार वर्णन किया है -

धरती अकासके कपो, योजन अह प्रमान ।
तहां मुर्गत दें राखिये देह धेर नदि आन ॥
स्रात फॅसी संसारमें तांत पत्रि गया दूर ।
स्राति कॅथि सुस्थिर करो आठा पहर हजूर ॥
हारी आई अधरम, अधर दि दरमन होय ।
कायांस न्यारा हांसे हंस कहांदे संख्य ॥

इस सुर्रातकी बारणाके िये किसी भी मुद्राविशेषकी अथवा आसनविशेषकी आवश्यकता नहीं है। सहजभावसे वह धारणा की जा सकती है। जैसा कि इस 'शब्द'में कहा है

संते सहज समाधि भजी है।
जनसे इया भई सत्युरकी, सृती न अनत चली है। । टेका।
जन तर ता के सोड़ परिकास, तो कलु करों सो पूजा।
पर अनवड एक सम जेन्बों, भान मिटावों दूजा।। १।।
पाब्द निरन्तर मनुवा राचा, मिटान वासना त्यापी।
वागत संवत, अठत बेठत, ऐसी तारी जाणी।। २॥
अध्य न गूँदूँ, कान न कँँदूँ, काया-कष्ट न पाकँ।
उद्योर नैनन सारेब देखूँ, मुंदर बदन निहाएँ॥ ३॥
कहि कवीर यह उन्मनि रहनी, सो प्रगट कहि गाई।
दुन्व-मुखके वह पर परम पद, सो पद है सुखदाई।। ४॥

विशेष क्या, बैटें-बैटे और सोते सोते भी मुरतिको निज लक्ष्यमें लगाया जा सकता है — बैठे, सूरो, पड़े उतान, कहिं कबीर हम बही ठिकान। संत पलटूसाइबने भी उक्त सुरति-योगके विषयमें निम्नलिखित कुण्डलिया कहा है।

> कमठ-दृष्टि जो कावई. सो ध्यानी परमान ॥ सो ध्यानी परमान, मुरतिसे अंडा संते । आप रहे जरु साहि', सूर्वमे अंडा देते ॥ जस पनिहारी कलस धरि, मारगमे आरे। कर छोडे, मुख बचन, सुरति कलसामे राते ॥

किन मिन धरइ उतारि, आप नारनेको आवै । वह नहीं गाफिल पड़े , सुरति मिन माहिं रहाते ॥ यक्तरू कारज सब करे, सुरति । रहे अलगान । कमठ-दृष्टि जो लावई, सो ध्यानी परमान ॥

सदगुर कथीरलहेथकी वाणीमें इस सुरितयोगका विशेष वर्णन है। अधिक जाननेकी इच्छायालींको उनकी वाणीका परिशीलन करना चाहिये।

# कबीर साहबको 'भावभगति' का रहस्य

हेस्तरः पं व शीपरभुराम नी चनुबंदी, एम् व एव, पल-एल् व नी व )

कबीर माहबने भक्तिको परमार्थका मूख्य साधन मानकरः उसे अत्यन्त कठिन भी बतलाया है। उनका कहना है कि भामकी भगति प्रहेली अर्थात द:साध्य कार्य है, वह कायरोंके बराकी बात नहीं; वह एक प्रकारने तख्वारकी धारके समान तीम्बी है, जिसपर चढ़कर तनिक भी हिल इल जानेसे कटनेका भय बना रहता है। अयम यह आमकी एक ऐसी लपट है जिसमें कृद पड़नेवाले ही अपनेको अचा पाते हैं, उसमें खिलबाड़ करनेवाले बिना जले नहीं रह सकते । अक्तिका द्वार इसी कारण राईके दशमाशके जिनना 'सकड़ा' या तंग है, जिसमें प्रवेश करना भी हमारे मनस्पी मत्त-गजेन्द्रके लिये एक असम्भव सी बात होगी। अनएव जिस प्रकार कोई अपनी ऑग्बोमें काजल देने मात्रसे ही उनमें वह 'चाह' नहीं ला सकता जिसमें मनोमोहकता भी आ जाय, उसी प्रकार भक्ति के माना भाव अथवा विविध विधियोंके होते हुए भी सबके लिये उस भेद म रहस्यका पा सकना दुर्लभ है जिसके द्वारा 'श्रीइरि' में मिलानेबाले हृदयकी उपलब्धि हुआ करती है। उस रहस्यके ज्ञान विना इमारा मन बाहरसे स्वच्छ होनेपर भी वास्तवमें मैला ही बना रह जाता है और कपट वहाँसे निर्मूल वा निर्शीज नहीं हो पाता । केवल नेत्रोंके बकवन उज्ज्वल और निर्दोष दीख पड़नेसे हृदयमें 'विडाल' के रहते सची भक्तिकी सम्मादना किसी प्रकार भी नहीं की जा सकती। कवीर साहब उस रहस्यका नाम 'भाव' अयवा 'भेद' निर्दिष्ट करते हैं और अपनी भक्तिसाधनाको भी उसीके अनुसार भावभगति। कहा करते हैं । उनका कहना है कि हरिके साथ भाठजोस? यथार्थमें भावभगतिके द्वारा ही सम्भव हो सकता है:

क्योंकि उसके विना 'राम' एकमात्र एवं सर्वघटच्यापी होते हुए भी हमारे लिये गदा दूरस्य बने रहते हैं .

वरन्तु भावभगति और राम-ये दोनों वस्तुएँ एक ही भाति 'निराली' वा अनुपम हैं, अतएव 'कथणी वदणीं' के 'जंजाल' द्वारा इनका यथार्थ वर्णन कभी नहीं किया जा सकता । भावभगति कहने मुननेमात्रकी बात नहीं, वह केवल अनुभवगम्य साधना है। उसके लिये सर्वप्रयम महरूकी वह कृषा अपेक्षित है, जिससे उस अनुन्तको प्रत्यक्ष करनेके साधनस्वरूप हमें अनन्त नेत्रीकी उपलब्धि हो जाय: हमें उस सबे भूगका वह शब्दवाण लग जाय, जिसके मर्भक्षल तक पहुँचते ही हारा मेद आप-में आप खुल सके और सारे शरीरमें एक प्रकारकी ज्वाला व्याम होकर हमें निस्तब्ध कर दे; अथवा उसके एक ही प्रसङ्घमें हमारे ऊपर प्रेम वारिदकी वह बृष्टि हो पड़े जिससे इसारे अङ्ग-प्रत्यहरू भीगनेकी कौन कहै, अन्तरात्मातक सराबीर होकर निवान्त निर्मेख हो जाय । तभी हमारे भीतर वह बलवती अभिलाषा भी जागत होगी। जो 'विरह-भवगम' का रूप धारण कर हमारे कलेजेमें 'भाव' करने लगती है और शरीरके रग रग रवाबकी ताँत बनकर संकृत हो उठते हैं: अथवा जिसके प्रभावमें आकर इम अपने शरीरको दीपक बना और उसमें रक्तका तेल ढाल एवं प्राणींकी बत्ती डाल उसके द्वारा अपने प्रियतसका मुख देखनेके लिये अत्यन्त आतुर हो जाते हैं। भेदको समझने और हृदयङ्कम कर हेनेवाहेपर ही ऐसी खला? आती है। यह जिल्लामा जिस किसीके भी अंदर जगी, उसे दिन-रात चैन नहीं: वह नित्यशः अपने श्री मनके साथ

अविभान्तरूपसे विना किसी हथियारकी सहायताके भी सत्राम करनेको विवश हो जाता है।

माबभगतिके लिये दूसरी परम आवश्यक बात अपने मनका यक्पर्वक वशमें लाना है, क्योंकि किना मनकी शक्किके 'इरि' की प्राप्ति नहीं हो सकती। इमें सब<del>रे</del> पहले उस मनकी खोज करनी चाहिये, जिसमें सम्पूर्ण भौतिक सम्बन्धींका परित्याग कर अन्लमें प्रवेश किया जाता है। कवीरसाहबका कहना है कि उस मनके रहस्यको बडे-यहे भक्ती और साधकोतकने नहीं जान पायाः वह 'अकल निरंजन' वा निर्मल मन अपने तनके भीतर ही वर्तमान है, किन्त उसकी प्राप्ति विरहे पुरुष कर पाते हैं। सची बात तो यह है कि जबतक हमारे मनमे किसी प्रकारका विकार भरा है। तबतक हमारे लिये आवागमनसे मक्त होना बहुन दरकी बात है और मनके निर्विकार हो जानेपर उसका 'निर्मल' में प्रवेश आप-छे-आप हो जाता है , मनको जीवधर्मानसार अपनी गह जाने देना ठीक नहीं; इसे तकलीके सूतकी भाँति सदा बार बार उलटते रहनेकी आवश्यकता है। इस मदोन्मसको इधर-उधर भागता देख अङ्करा दे देकर अपनी ओर फेरते रहना चाहिये, ताकि मार पीटकर किसी प्रकार यह घटके भीतर ही चिर जा सके । मनको मैदेकी भाँति नन्हा-नन्हा करके धीसते रहना भी आवश्यक है; इसे *भिक्षाल*े वा विनष्ट कर दृश्यमे नितान्त अदृश्यतक बना देना है। किन्तु सदा ध्यान रहे कि हमारा मन मृतक हो जानेपर भी बहुधा विश्वासयांग्य नहीं हो पाता; इसमें विकार-की वायुके पुनः लगते ही एक बार फिर की उठनेकी शक्ति बनी रहती है। जब अनेक उपायोद्वारा हमारा मन किसी प्रकार निश्चल हो जाता है। तभी हमें वह पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है और हमारा सारा शरीर कसौटीपर बार-बार कसे गये सोनेकी भारत शब्द हो पाता है। मनके ऊपर सफलता-पूर्वक विजय प्राप्त कर लेनकी पहचान उसका एक खच्छ दर्पणकी भाँति प्रतिष्टिम्ब प्रहण करनेमें पूर्णरूपेण समर्थ हो जाना है।

परन्तु जिस भाष अयवा भेदका प्रतिविग्न ग्रहण करना है, उसका वास्तिक रूप क्या है ? और उसका अनुभव प्राप्त करनेके लिये किन उपायोंका प्रयोग आवश्यक है ? कवीर-साहबका कहना है कि वह बस्तु एक रहस्यमय 'शुन्त' है, जिसका शाक्षत होनेके कारण आजतक मरना वा जीनातक कभी नहीं हुआ। जो अग्नि-पसनादि पञ्च तस्त्रींके 'मेला' वा चपल बुद्धिके 'खेला'से भी परे रहा करता है, जो सब किसीके लिये अन्तिम लक्ष्य है और जिसे हमारा सतगृह 'आपा' अथवा 'ब्रह्म' कहकर निर्दिष्ट किया करता है । इसकी प्राप्तिके लिये की जानेवाली साधनाको, इसी कारण, 'आत्म-साधन' वा 'अक्षविचार' भी कहते हैं। वही अगोचर वस्त बहुधा 'रामनाम'से भी अभिहित होती है, जिस कारण उक्त क्रियाका एक अन्य नाम 'रामनामसिधि जोग' भी है। उसकी पूरी प्यास मिटानेके लिये ओस चाटनेसे काम नहीं चलता, समुद्रमें इबकी लगानी पड़ती है। उसे हम भौतिक पञ्चतत्त्वोंसे सम्बन्ध विच्छेद करनेपर ही प्राप्त कर सकते हैं-अर्थात् जब पृथ्वीका गुण पानीमें चला जातः है। पानी तेजमें मिल जाता है, तेज पवनसे मिलता है और पवन शब्दके साथ लीन होकर ग्रन्थम धवेश कर जाता है। उस समय सारी बस्तुएँ, एक ही स्वर्णके बने किन्तु ताये जानेपर पनः गलकर एक हो जानेवाले भिन्न-भिन्न प्रकारके गहनोंकी भाँति। एकरूप हो जाती हैं। भावका अनुभव पूर्ण हो जानेपर भी कुछ ऐसी ही स्थिति होती है।

कबीर साहबने उक्त भावनामक वस्तुको । षट्चककी कनक कोठड़ी? में निहित बतलाया है और कहा है कि इसे पानेके लिये उसमें पड़े तालेको 'जुगति'को बुंजीने कमझः खोलना चाहिये । उलटे पवनद्वारा पट्चकवेधन होनेपरः 'समहर' व 'सूर' अथवा इडा और पिङ्गलानामक दो प्रसिद्ध नाडियोंकी पहुँचके भी दूर हमें अपने सेरदण्डका वह सिरा मिलता है, जहां मनके 'सुन्नि'में प्रवेश कर स्थिर होते ही, विना किसी पुष्पके अस्तित्वके भी, सारा आकाश पृष्पित हो उठता है और 'परमजोति'के प्रकाशमें अनन्त तारी और बिजलीकी चमकका सा अन्त्रभव होने लगता है। तभी हमें 'अनहद'का शब्द भी सन पहता है और 'सतगुरु'की कपा द्वारा, इस प्रकार 'सम्पट'के खरू जाते ही, 'सर्रात' सखमें समा जाती है तथा 'आप!' आपमें लीन हो जाता है । इसी कियाको 'हद'को छ।इकर 'बेहद'मे जाना, 'घट'मे ही 'औधट'का प्राप्त करना वा 'सकि' मे अपना स्नान करना भी उन्होंने बतलाया है । वे कहते हैं कि उस समय हमारा मन (उन्मन) अथवा उपर्युक्त निर्मेल मनसे लग जाता है और दोनों, नमक और पानीको भाँति घल-मिलकर, एक हो जाते हैं। जिस प्रकार पानीसे वर्फ बना करती है और बर्फरे फिर पानीमें परिवर्तित होते ही ज्यों-की त्यों रह जाती है। उसी प्रकार ये दोनों भी उस अवस्थाको प्राप्त हो जाते हैं; जो स्वयं अनुभविक भी वर्णनके वाहरकी बात है। अतएव धागनमण्डल'में विलीन होकर वह बहुत कुछ सोच विचार करनेपर भी केवल इतना ही निक्षय कर पाता है कि वास्तवमें मैंने कुछ भी नहीं किया, कहीं गया वा कहीं से आया भी नहीं, सदा जहाँ का तहाँ अपनी जगहपर ही बना हुआ हूँ। भावका इस प्रकार अनुभव करानेवाली 'जुगति' ही भावभगतिकी भी युक्ति है।

कहनेकी आवश्यकता नहीं कि उपर्युक्त प्रकाशको ही कवीर साहबने 'अनन्त' वा 'पारब्रह्म'का तेज कहा है और उसे, असंख्य सूर्योंके समान प्रखर बतलाते हुए भी, क्रिन्च चिद्रकाकी भाँति शीतल भी माना है। उस निराकार दृश्यका वर्णन क्या किया जाय, उसे देखते ही बनता है; वह कहनेकी यस्त नहीं। वहाँ पहुँचनेपर साधकको किसी प्रकारकी चिन्ता क्याः कल्पनातक नहीं सताती और उसका मन एक प्रकारसे 'विन मन सा'वा अमनस्क हो जाता है। प्रेका परिचय हो जानेसे 'दृष्टि' ही पूरी हो जाती है । 'आतम-रामः 'ग्रेमभगति'के 'हिंडोलने' पर निरन्तर मुलता है और 'अमृतरस'का पान करता हुआ शाश्वत आनन्दका अनुभव भी करने लगता है। इस 'करणी' द्वारा कर्मका नाश होकर पाप एव पुण्य-इन दोनोंका भ्रम भी नष्ट हो जाता है। ममता और अभिमान 'ब्रह्माग्नि'में जलकर भस्म हो जाते हैं। मोहका ताप छप्त हो जाता है और वामना धुलकर अङ्कर बीजके साथ नितान्त निर्मूल हो जाती है। अब हमारा मन भीतर ही भीतर 'मान जाता' है । 'घटकी जोति'से ही सारा जगत् प्रकाशमय दीखता है और इस, गुफामें बैठकर भी, सब कुछ देखने सुनने लगते हैं। हृदयमे, उस समय, एक अनुपम शान्ति आ विराजती है; मनका भ्रम मनसे ही दूर हो जाता है और 'सहजरूप हरि' की लीला प्रत्यक्ष हो जाती है । अब किसी प्रकारके 'मैं, तैं' वा 'तैं, मैं'का चिद्धतक नहीं रहता और सब कहीं आप-ही आपका अनुभव होने ख्यता है , यहां अक्स्या 'अखण्डित राम'के 'आतमलीन' हो जाने-की है। जिस कबीरसाहबने दसरे शब्दोंमें 'सहजसमाधि'का भी नाम दिया है।

भावभगतिकी साधना उक्त प्रकारकी अवस्थाका आत्मसाधनद्वारा अनुभव करनेपर ही आरम्भ होती है; अतएव उसके वर्णनके सम्बन्धमें नवधा भक्तिके भिन्न-भिन्न साधारण प्रकारोंका, एक प्रकारसे, प्रसङ्ग ही नहीं आता । इसमें अवण'की यह विशेषना है कि 'सवद' सुनते ही जी

'निकलने'-सा लगता है और सारी 'देह' भूल जाती है; 'कीर्तन'में ज्यों ज्यों 'हरिगुण'के 'कैंमालने'की चेष्टा की जाती है, त्यों-त्यों 'तीर'-सा लगता है; 'स्मरण' एवं 'वन्दन' में क्रमशः——

'मेरा मन मुर्मिर रामकु, मेरा मन रामहिं आहि।' तथा -

'अब मन रामहिं है रह्या, सीस नवावीं काहि ।'

--की दशाका अनुभव होता है; 'पादसेवन'में 'चर कैंवल मन मॉनियाँ'की स्थिति ऐसी हो जाती है कि इम सुख एव तुःख दोनोंको विल्कुल मूल जाते हैं और वैसी 'सेवा' करने लगते हैं। जिसके विना 'रहा नहीं जाता'। 'अर्चन'में-

'माहैं पाती, माहिं जरू, माहें पूजणहार ।'

— होनेसे कुछ अवस्था ही विचित्र सी रहती है। असएव 'साच सीलका चोका' देकर हमें आरतीके समय अपने प्राणोंको ही 'तेजपुञ्ज'कं निकट 'उतार' देना पहता है। 'दास्य'मे तो –

'गल रामको अवडी, जित खंची तित आउँ ।'
---की अवस्था है ही, अतएव कवीरसाहब कहते
हैं कि

मैं गुरुपम माहि बेचि गुमाई, तन मन धन मरा रामजीके ताई । आनि कवीर हाटि अतरा, मोई गाहक, सोंद्र वेचनहारा।।

स्तरूपंमं भी दोसत किया अलेखं की स्थिति है, अतएव 'अक भरे भरि भेंटना' हुआ करता है; और 'आत्मनिवेदन' में तो कहना ही क्या है भेदके दूर होते ही 'सव दसा' भूल जाती है और ऐसा अनुभव होता है कि —

'पाला गति पाँणी भागा दुति मितिथा उस कृति ।' फिर तो:

हेरत रंतत हे सखी, रह्या कभीर हिराइ । बूँद समानी समुदमें, सा कत हेरी जाइ ॥ की अनिर्वचनीय समस्या उपस्थित हो आती है और अन्तमे -

मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा।
तेरा तुझको सींपते, क्या लागे मेरा॥
—कहकर ही मीन धारण करना पहता है। मानभगतिका
उपदेश देते हुए अपनी 'रमैणी'के अन्तमें कवीरसाहब
कहते हैं —

भावनगति बिसवास बिन कटै न संसै सूक । कहै कबीर हरिमगति बिन मुकति नहीं र मुक ॥

# बेगकी अनोरनी छवि

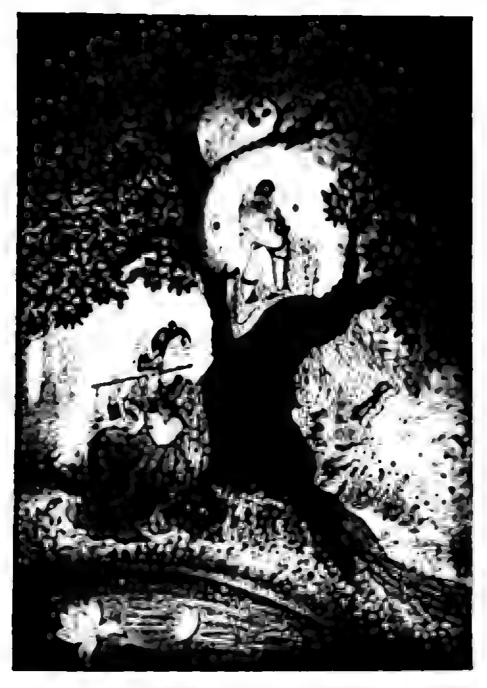

स्तान ! ने।रि नुरही नेकु बजाऊँ ।

# प्रेमकी अनोस्ती अबि

स्राम तोरी मुरली नेकु बजाऊँ ।

जोइ जोइ तान भरो मुरलीमें सोइ सोइ गाइ सुनाऊँ ।

हमरी बिंदिया तुमही लगानी मैं सिर मुक्ट धराऊँ ।।

हमरे भूषन तुम सब पहिरों मैं तुम्हरे सब पाउँ ।

तुम्हरे सिर मास्तनकी महुकी मैं मिलि म्वाल लुटाऊँ ।।

तुम दिध बेंचन जाहु बृंदावन मैं मग गेकन आऊँ ।

स्रस्थाम तुम बनो राधिका मैं नँदलाल कहाऊँ ।।

—स्रदासजी

# श्रीदाद्दयालके मतानुसार साधन

( लेखक--पु० श्रीहरिनारायणजी, बी० ए०, 'विद्याभूषण' )

राजपूतानेके प्रसिद्ध सिद्ध महात्माओं में श्रीदादूदबालजी बहुत ही महिमान्यित और सम्मान्य संत हो गये हैं। १४वीं, १५वीं और १६वीं शताब्दी तथा पीछेतक भारतवर्षमें, उस धर्मधातक विपरीत मुसलमानी राज्यमें गोरखनाथ, कवीर, रामानन्द, नामदेव, रैदास, नानक, गोविन्दर्सिंह, मीराबाई, पीपा, धना, रामचरण, स्वामचरण, हरदास, ज्याजीवन, पल्टूदास, दरियासाहिव इत्यादि अनेकों महान् आत्माएँ अवतीणं हुई और धर्मकी रक्षा तथा प्रजाजनोंमें सत्यका प्रचार करके उन्होंने धर्म और देशको बचाया।

दाद्दयालका जन्म संवत् १६०१ में अहमदाबादमें नागर बाह्मणके घर होना दादपन्थी मानते हैं। बचपनमें ही भगवान्ने इनको कृषा करके दिव्यशान प्रदान किया था। कुछ वर्षों बाद ये साँभर आये । वहाँ आट-दस वर्ष रहकर ज्ञानप्रचार करते हुए आँबेर आये। यहींसे अकबर बादशाहरे फतहपुर सीकरी जाकर मिले ! आँबेर दस बारह वर्ष रहकर अन्य स्थानों मे पर्यटन और ज्ञान-भक्तिका प्रचार करते रहे । अन्तर्मे १६५९ में नरायणे (जयपुरसे अनुमान १६ कोस) खगारीत कछवाडा-शास्कोंके स्थानमे आ विराजे । और यहीं इनके शरीरका अवसान हुआ। इनके दो पुत्र और दो पुत्रियाँ यीं । बहे -गरीबदासजी, जो बहे ही महातमा और गान्धर्वविद्यामें अत्यन्त नियुण थे, और जहागीर बादशाहने भी जिनके गानके चमत्कारको देखा याः उत्तराधिकारी हुए । यही स्थान दारूपंथका प्रधान पीठस्थान माना जाता है । प्रतिवर्ष फाल्गुनमें मेला उत्सव होता है। यहाँ मन्दिर और बहुत-से स्थानादि बने हुए हैं । इसी प्रकार सांभर, आँबेर, पंजाब, मारवाड आदिमें अनेकों स्थान और शिष्यों तथा थाभा-यतियोंके स्थान भी बने हुए हैं। राजपूताना, पंजाब, गुजरात आदिमें दादुदयालका प्रभाव और इस पन्यका प्रचार अधिक रहा है। वैसे तो थोड़े-बहुत दादूपन्यी हर जगह मिलते हैं।

दावृजीके १५२ शिष्य हुए । उनके अंदरसे १०० तो तप और त्याग धारण कर विचर गये, उनके पीछे कोई शिष्यतक नहीं रहा । परन्तु ५२ शिष्य बढ़े सिद्ध और जानी ये । वे बहुत-से स्थान और शिष्य छोड़ गये । इनमें आधेसे भी अधिक अति विख्यात हुए हैं । गरीवदास, उजाबदास, बड़े सुन्दरदास, माघोदास, शीलादास, बनवारीहास, जाजाय- दास, बखना, गोपालदास, जनगोपाल, दयालदास, मझसी-दास, तेजानन्द, मोहनदास, चतरदास, प्रागदास, सुन्द्रदास, छोटा, बूसर, साधूराम, चतुर्भुजदास, नरायणदास, चरणदास, जगा, जयमल चौहाण, जयमल कळ्याहा, मनमालीदास, मोहन दफतरी, चतुरदास, संतदास, मोहनदास मेघाहा, नरागर निजाम, जगजीवण इत्यादि बहुत नामी हुए हैं। अनेकोंने अपने गुरु दादूदयालके मतानुसार वाणियाँ भी रची है। उनमेंने बहुत-सी मिलती भी हैं। रज्यव, सुन्दर, जग-जीवण, गरीबदास, जनगोपाल, प्रागदास, जगनाथ, बखना इत्यादिकी रचनाएँ सुन्दर और सारभरी हैं।

दादूदयालकी वाणीके दो विभाग हैं। एक साखी जिसमें दोहा, सोरठा वा कहीं-कहीं चौपाई या और कोई छोटा छन्द है दूसरा पद या भजन, जो कई रागोंमें हैं। सारी वाणी लगभग सात हजार अनुष्टुप्छन्दके बतायी जाती है। साखियाँ सेतीस अङ्गोंमें दाई हजारके ऊपर हैं, और पद २७ रागोंमें ह सोने कुछ अधिक हैं। इस वाणीमें जान, भित्त और वैराग्यमें ब्रह्मजानका सार-सामृत भरा हुआ है। वाणी कोमल, मधुर, सरल मुन्दर भाषामें है, जिसके पदनेसे निरजन निराकारका उच्च ज्ञान और ध्यान सहज ही प्राप्त होता है। कहा है

- (१) 'ठाष्ट्रयात दिनका दुती (जिन) विसत बृष्टि बाणी कती ॥'
  ग्यान, मुक्ति, बैराग्य साम बहु मेद बतायो ।
  कोटि ग्रंथको सथ गंध संखेप जन्मयो ॥
  विश्रुद्ध बृद्धि अविगद्ध सुद्धि सर्वग्य उजाम ।
  परमानंद प्रकास नान निगरंद महाधा ॥
  वरण बृँद साक्षी सिक्ति, पद सिन्ता सामर हरी ।
  टाष्ट्रयान दिनका दुती, विसत बृष्टि बाणी करी ॥ १॥
- (२) 'मकि पुहुप, बेगम्य फल बद्ध बीज अगॅनाथ भैंणि ॥'
- (३) या बाणी सुनि ग्यान है, याही तें बैराग। या सुनि मजन भगती बढ़ै, या सुनि मामा त्याग॥१५॥ या बाणी पढ़ि प्रेंम हैं, या पढ़ि प्रीप्त अपार। या पढ़ि निखय नाम की, या पढ़ि प्राण अपार॥१६॥ या बाणी कुँ खोजताँ, क्षमा, सीत, संतोष। याहि विचारत बुद्धि है, या धारत जिब मोष॥१७॥

आदि निरंजन, अंत निरंजन, मध्य निरंजन, आदू । कहि 'जगजीवन' अलस निरंजन, तहाँ बसै गुर दावू ॥ १८॥ अविश्वल मंत्र जपै निसवासर, अविश्वल आरति गावै । अविश्वल इट रहै सिर ऊपरि, अविश्वल ही पद गावै ॥ १०॥

(४) पार उतारणहारजी, गुरु दादू आया।
जीवन के उद्धार कूँ, हरि आप पठाया॥ २॥
राम नाम उपदेश दे, भ्रम दूर उकाया।
ग्यान मीत बैराग हू, यह तीन दढाया॥ २॥
विमृक्ष जीव सनमुख किंग, हरिपंध चलाया।
मूँठ किया सन छाँडि कै, प्रमु सत्य बताया॥ ४॥

दयावंत दुख मेटना, सुखदायक मामा। सीलवंत साचे भते, संतीष गहाया॥८॥

अति गंभीर समुद्र ज्यों, तरुवर ज्यों छाया । बानी बरसे मेघ ज्यों, आनंद बढाया ॥१०॥

पवन जिसा सब सारखा, को रंक न रामा । व्योम जिसा हिरदे बडा. कहुँ पार न पाया ॥ ९६॥ टेक जिसी प्रहरूद है, प्रृव उमों मन रामा । १९॥ मान मही सुखदेव ज्यों, परब्रह्म दिखाया ॥ १७॥ जोग नुमति गोरक उबों, क्षेत्रा सुरक्षाया । १८॥ हद छाँडि बेहद मैं, अनहद बजाया ॥ १८॥ जेसा नाम कबीरजो, याँ साबु कहाया । अवि अते हों आई कै, रिम राम समाया ॥ १०॥

नमस्कार गुरुदेव कूँ, जिन बंदि छुडाया । दादू दीनदसान का सुंदर अस गाया ॥ २९ ॥ ( ७ ) पंच सहस्र आ स्सान बाणी, अगम अनुभव संचही । मक्ति, स्थान, बैरास्य पूरण, श्री नमामि दादूदयालु ही ॥ १ ॥ ( ६ ) यों जीवनमुक्ति ऐसी दशा, स्थान मुक्ति बैराग बल ।

कहै बारुकराम अंमृत बचन, सुख मुख श्रीमागीत फरू ॥ १ ॥

उपर्युक्त कथन और अवतरणांसे दादूजीके मत, साधन और सिद्धान्तोंका कुछ दिग्दर्शन होता है। उनकी बाणी (साखी और पद) में ज्ञान, भक्ति और बैराग्यका प्रतिपादन हुआ है। इन तीनों आध्यात्मिक प्रकरणों या विषयों से उतका वस्त्रमामत ओसप्रोत है। वैदान्तके

<del>पिद्धान्तों हे उनके उपदेश बहुत अनुकृत मिलते जुलते हैं।</del> परन्तु उनके उस वेदान्तमें भक्ति भरी हुई है। वह शुध्क नहीं है, 'सूखी शिला' नहीं है । उसके शानसे वैराग्य उत्पन्न होता है-और वैराग्य त्याग ही परमात्माकी प्राप्तिका प्रधान साधन है । इस प्रकार दाद्जीका उपदेश बहुत आनन्दकारी और आत्मार्मे दिच्य प्रकाशको शीघ देनेवालाहै। दादूदयालनीकी वाणी आदिसे अन्तनक ज्ञानभरे उपदेशों और उनके सचे और सारभरे अनुभवेंसि परिपूर्ण है। विशेषता यह है कि साधारण लोकभाषामें गम्भीर अध्यातम जानको ऐसा दरसाया है कि जानका प्यासा पुरुप उसकी सहज ही समझकर तुप्त हो जाता है, और उसके चित्तकी दृत्ति संसारके विषयादिसे उपरत होकर ऊपरकी ओर पहुँचने लगती है। वाणीके श्रवण और पठनले हृदयमें ऐसे मधुर रसका सञ्चार होने छग जाता है कि मानो 'स्वर्गमे प्राप्य अमृतकी घारा ही बहने लग गयी। हो । उस बचनामृतका ऐसा ऊँचा और मुन्दर प्रभाव पढ़ जाता है कि प्रेमानन्दसे पढने या सुननेवाले जिज्ञासुको ब्रह्मानन्द और तत्त्वज्ञानका आखादन और रसाभास होने लग जाता है। यह अनुभव सचे महात्माओंके बचन, उपदेश, सत्सङ्ग और सेवासे होता ही है। भगवान्की कुपासे, प्रारब्ध अच्छा हो तो, उसकी भक्ति और ज्ञान ऐसी नाणीसे मिल जाते हैं। दाद-दयालकी बाणी ऐसी ही तत्काल चमत्कार दिखानेवाली है ।

दादूदयालके सिद्धान्त और उपदेश उनके अनुभव सिद्ध साथनोंके सार और फल हैं। ये जो कुछ दिचारते थे, जो कुछ करते थे, या कहते थे, स्व उनके मन, याचन और कर्मका साधन ही था। अतः उनके साधनोंको उनके सिद्धान्तों या उपदेशोंसे पृथक् समझना या बतलाना एक निराला-सा काम उठाना है। इसलिये हम साधन और सिद्धान्तको एकरूप ही समझेंगे। तथा प्रसङ्गवश उनके मत या मतानुयायी साधुओंकी कोई-कोई बात भी कह देंगे।

(१) दावृजीका मत अद्वैत ब्रह्मशान है, परन्तु उसके साथ प्रेम और भक्ति (या इस्क-मुइन्बंत) तथा पराभक्ति जुड़ी हुई है। वे निराकार, निरञ्जन, सर्वन्थापक, सर्वश्च चेतन ब्रह्मको ही मानते थे। और उसीका ध्यान, स्मरण और चिन्तन द्वदयमें, अपने आत्मामें ही करते थे। साकार-उपासना उनका ध्येय नहीं। सगवान्का नामोश्वारण, जप और रटन, भक्ति और ध्यान शानपूर्वक करना उनका मुख्य और प्रयम साधन था। 'राम' नामसे उसी ब्रह्मका नाम अभिप्रेत है। नामका माहात्म्य और साधन अन्य साधनोंसे जपर और सिद्धिदाता माना गया है। कहा है----

दाब् अविचलमंत्र, अमरमंत्र, अहैमंत्र, अभैमंत्र, राममंत्र निजसार । सजीवनमंत्र, सवीरजमंत्र, सुंदरमंत्र, सिरोमणिमंत्र, निर्मलमंत्र निराकार॥ अल्लामंत्र, अकलमंत्र, अगाधमंत्र, अपारमंत्र, अनंतमंत्रराषा । नूरमंत्र, तेजमंत्र, जोतिमंत्र, प्रकासमंत्र, परममंत्र पाया, उपदेस दच्या (दांद्र गुर राया)॥

(साखी १५५। गुरुदेवकी अंग)

इस ज्ञानमय भक्तिमय ज्ञान, पराभक्ति, विहित पूजा, अख्यात्मतत्त्वमय जप और ज्ञान-च्यानका आखादन और अनुभव गुबकुपाते उन्हीं ज्ञानके प्यासी-सब्बे जिज्ञासुओंको हो सकता है जिनके हृदयोंमें वैसी लगन भगवान्ते दी है, जिनके पूर्वजन्मके अर्जित सत्तंत्रकार इस जीवनमें प्रारम्ध रूपसे प्रकट होकर फल देते हैं। अब यहाँ हम दादृदयालके साधन, उपासन, सदुपदेश आदिका कुछ दिग्दर्शन करा देते हैं।

- (१) दादृद्यालका परमसाधन निराकार निरक्षन परमातमा परमपुरुष अलख, अभेव, निर्मल, अगोचर ब्रह्म है। परस्तु यह साधन भक्ति और प्रेमके सहित है। यथा—
  - (क) निर्मेलततः निर्मेलततः निर्मेलततः ऐसा। निर्मुण निज निधि निरंजन जैसा है तैसा॥ टेक ॥ उतपति आकार नाँहीं, जीव माँहीं काया । कारु नाँहीं, कर्म नाँहीं, महिता समस्या॥१॥ सीत नौहीं, धाम नौहीं, धूप नौहीं स्त्राया । बाव नौंहीं, बाण नौंहीं, मोह नौंहीं माया 🏻 २ 👭 धरणी-आकास अगम, चंद नाँहीं । सूर म्जनी निसि दिवम नाँहीं, पवनौँ नहिं आहीं॥३॥ कृतिम घट करा नाँहीं, सकत महित सर्की। दादू निज अगम निगम, दूजा नहिं कोई ॥ ४ ॥ ( पद ९५-राग मालीगोड़ )
  - (स्र) सम देखणहारा जगतका, अंतरि पूरे साम्नि । दाद् सावति सो सही, दूजा और न रासि ॥ (कंग ३५ । २)
  - (ग) 'दादू मगति निरंजन रामकी, अविचल अविनासी । सदा सजीवनि आतमा, सहजैं परकासी ॥' (२८।१३ तथा मंगू ४।२४४)

- (घ) 'दाबू जैसा निर्मुण राम है, तैसी भगति निरंजन जाँणि ।'
  (अंग ४। २४७)
- (ड) 'दादू जैसा राम अपार है, तैसी भगति अगाजा ।' ( संग ४ । २४५ ) 'सॉई सरीखा समरण कीजे, सॉई सरीखा गांदै ।
  - 'सॉई सरीख़ा सुमरण कीजे, सॉई सरीख़ा गावै। सॉई सरीख़ी सेवा कीजे, सब सकेग सुख पावै॥' ( अंग ४ : २५१)
- (च) 'दादू साजि तहाँ पिव पाइये, जहाँ चंद न उन्ने सूर । निरंतर निरक्षार है, तेज रक्का अरपूर ॥' ( व्यंत ४ । १९ )
  - 'दादू सोजि तहाँ पिव पाइये, तहेँ बिन जिम्मागुण गाइ। तहेँ आदि पुरव अलेख है, सहजेँ रहमा समाइ॥' (और ४ २०)

'दादृ स्त्राजि तहाँ पित्र पात्र्ये, जहाँ अजरा अमर उमेग । जरा मरण भी भाजसी, रास्त्रै अपणै संग्॥' (संग ४ । २१)

- (२) परमात्मा किवी स्थानविशेष वा आकार-विशेषमें नहीं है, वह तो सर्वव्यापक है तथा हृदय---अन्तरात्मामें —घटहीमें विराजता है। यथा---
- (क) 'पूरा देखीं पीत्रकीं बाहर भीतरि सोई'। (अंग४।७५)

ितो देखी पीउकीं, सबमें ग्रह्मा समार'। स्मिश्वा ७६०)

दादू देखी पोवकों, दूसर देखीं नाहिं। मर्बे दिसा जैं सोविकिंग, पामा घटही माँहिं।। (अंग ४ १ ७४)

(स्त) दाद् कामा अंतरि पाइया, निरंतर निरंपार । सहजें आप कसाइया, ग्रेसा मनरथ सार ॥ (अंग ४ । ११)

> दाद् काया अंतरि पाइया, त्रिकुटी केंग्र तीर । सहर्जे आप कस्ताइया, ज्याप्या सकल सरीर ॥ (अंग ४ । १०)

> दाद् काया अंतरि पाइया, अनहट बैन बजाइ । सहजें आप कलाइया, सून्य मैंडलमें जाइ ॥ (अंत ४ । १२ )

> दाद् काया अंतरि पाइमा, सब देवनका देव । सहर्जे आप लबाइमा, ऐसा अलख अभेद ॥ (अंग ४ । १३)

(ग) 'चिंतामणि चितमें मिल्या' (अक्र ४।२६) 'तहें अंतरजामो आप।' (अंग ४।२८)

(घ) दाद् मुझही माँहें मैं बसूँ, मैं भेरा घर-बार । मुझही माँहें मैं रहूँ, आप कहै करतार ॥ (अंग ४ । २१०)

(क) सेवा अंदरकी---

'अर अंतरि किरि सेव'। (अर्था ४ । २५५) दाक्षु मीतरि पैसि किरि, घटके जक्के कपाट। साँक्षेत्री सेवा केरे, दाखू अविगति घाट॥ (अर्था ४ । २ - ६)

पूजणहार पासि हैं, देही माँहैं देव ॥ (अंग ४,२५८) दादू गीमता समसी, खेर्जे अंतरि मोँहिं। अर्थेट समाना आपमैं, सो सुन्न कतहूं नाहिं॥ (अंग ४ २५९)

आतम माँहें राम है, पूजा ताकी होइ । (अंग ४ : २६२) इस अतरके भावकी पूजाकी सोंज सामग्री इत्यादि---

'सत्य रामः आत्मा वैदुर्गों, सुबुद्धि भूमि, सन्तोप स्थानः मूलमन्त्रः मन मालाः, गुरु तिलकः, सत्य संजमः, शील शुन्याः, ध्यान धोवतीः, काया कलसः प्रेमजलः, मनसा मन्दिरः, निरञ्जन देवः, आत्मा पातीः, पुदुप प्रीतिः, चेतना चन्दनः, नवधा नावः, भाव पूजाः, मित पात्रः, सहज समर्पणः, शब्द घण्टाः, आनन्द आरतीः, दपा प्रसादः, तीर्यं सतसङ्कः, दान उपदेशः, अत सुमिरणः, अजपा जापः, अनमे आचारः, फल दरसनः, '''''अंतरिगति पूजा सित सांज दादू वर्तते।।'

्अंग४ । २६८ 🤈

भगति भगति सब कोइ कहैं, भगति न जाणै कोइ । दाद् भगति भगवंतकी, देह निरंतर होइ ॥ (अंग ४ । २८०)

(३) रामनाम-सरण-भक्तिभाव सचे हृदयसे ठी लगाकर करना, यह दादूदयालका परम ज्ञान-साधन था। और ज्ञान, भक्ति, नैराग्य—ये तीनों पराभक्तिमय ज्ञानसे पूर्ण विरक्तताके साध उनके साधनके प्रधान लक्ष्य रहे और ये ही उनकी महाम् वाणी (ग्रन्थ) में वर्णित और प्रतिपादित हैं। दादूदयालके वचनामृतमें नामके सम्बन्धमें बहुत ही महत्त्वकी बात आयी है, जिनको जिज्ञासु पाठक पदःसुनकर विचार सकते हैं। यथा—

अक्खर पीवका, सोई सत करि जाँणि । रामनाम सतनुर कहा, दादू सो परवाँणि ॥ (दौगरार) दाबू नींका नींत है, हिर हिरदे न निसारि। मरति मन माँहे बसै, सासै सास सँभारि॥ (ऑग२:५) सासै सास सँमालताँ, इक दिन मिलिहै आइ। सुभिरण पैंडा सहजका सतगुर दिया बताइ ॥ (अंगर १६) और आर्रेंम सब छाड़ि दें, रामनाम ल्या ठाई । (अंगर १८) एक महरत मन रहै, नींत्र निरंजन पास । दादू तबही देखताँ सकल करमका नास ॥ (अरंग२। १२) एक रामके नाँव बिन जित्रकी जुरुनि न जाइ । दाद केते पनि मुप, करिकरि बहुत उपाइ।। ्अभ्यार (१५)

दादू मिरजनहारकं केतं नाँव अनंत । चिति आवें सो तीजिए, यों साबृसुमिरीं संत ॥ (अंग २ । २३)

(बाह्) निमन न न्यास कीजिय, अंतर थै उसि नाम । कोटि पतित पावन भये केवल कहताँ राम ॥ (अंग र । २६)

दादू दुखिया तब रुगे, जब रूग मांव न रुहि। तब ही पावन परम सुख, मेरा जीवन यहि॥ (अंग २।३२)

(दादू) निस्सदिन सदा सरीर मैं, हरि चिंतन दिन जाह । प्रेम मगन जैलीन मन अतरगति त्यो कहा॥ (अग २ - ४१)

(दादू) राम कहे सब रहाते हैं, जीव बहा की लार ।

राम कहे बिन जात हैं, र मन हो हुसियार ॥ (,, ५०)

दादू सब जग बिन भरथा, निर्विध बिरला कोन्न ।
सोई निर्विध होइगा, जाके नाँव निरंजन होइ ॥ (,, १३)
बहा भगति जब ऊपजै. तब माया भगति बिलाइ ।
दादू निर्मेल मल गया, उर्यू रिब तिमिर नसाइ ॥ (,, १५)
नाँव सपीड़ा लीजिये, प्रेम मगति गुण गाइ ।
दादू सुमिरण प्रीति सौं, हेत सहित ल्यो लाइ ॥ (,, ७३)

और नाम-स्मरणकी महिमा यहाँतक है कि अष्टिसिद्धिः नजनिधि आदि हाज़िर खड़ी रहें, और सकल पदार्थ इस्तगत हो जायें। यथा---

हिरदे राम रहे जा जनके, ताकों ऊरा कोंग कहे। अठिसिध नौनिधि ताके आमे, सनमुख सदा रहे॥ (अंग २। १०५)

संगृहि कामा सब किर राम नाम के साथ।

चितामणि हिरदै बसे, ती सकत पदारय साथ ॥ (,, १०८)
यह दादूदपालके साधनका संक्षेपमे वर्णन हुआ । इसीको
अन्य साधनोंका आदिम आधार समझना चाहिये । स्थमन
योगसाधन, तितिक्षा, सन्तोष, दयाधर्म आदिके दयालजी
मृतिंमान् अवतार ही रहे हैं । तभी तो वे 'दयाल' कहलाये।
साधनोंमें बहुत करारे साधक थे । सामरमे वे सरके अदरकी

मृतिंगान् अवतार ही रहे हैं। तभी तो वे 'दयाल' कहलाये। साधनोंमें बहुत करारे साधक थे। साँमरमे वे सरके अदरकी छत्रीमें जाकर तथ किया करते थे। और सर भरा होता तब, अपनी योगश्यक्तिकी खेचरीनुद्रासे सरके जलके ऊपर होकर वैसे ही जाया करते जैसे पृथ्वीपर चलते थे ऐसे चमत्कारोंने ही उनकी विभृतिका वहाँ अधिक प्रकाश किया, यद्यपि ये चमत्कार आवश्यकताके समय स्वयं ही हो जाया करते थे। साँमरके कालीकी कथा प्रसिद्ध ही है। अनेक दीनों, गरीबों और बीमारोंको सहायता देना तो उनका

विशेष कर्तव्य या ही।

परन्तु परमसाधन दादू बीका स्थूलकारीरकी स्थूल जिक्काने वा हायमें माला लेकर करने तथा मन, बुद्धि और कही लगी रखनेका नहीं है; यह साधन ऋतियोंको अन्तर्मुखी करके चर्महिष्ट केंचे उठकर आत्महिष्ट साथ करना होता है। आत्महिष्टका साधन परिपक्त हो जानेपर, गुरुकी कृपास, और अपने तयोगल और प्रारम्धके सत्मलांसे, ब्रह्महिष्ट होने लगती है। यह अवस्था ब्राह्मीमृत अवस्था है, तब जीन-ब्रह्म एक हो जाते हैं। इसीको अपरोक्षानुभूति कहते हैं। दादुजीने बताया है कि—

कर्मर्टीष्ट देखें बहुत, आतमदृष्टी एक । ब्रह्मर्टीट परचै सथा, तब दादू बैठा देखा। (अंग ४ , १५७)

और वस्तुतः साधनके मभावसे यही नेत्र अंदर देखने-के अभ्यासमें रत हो जाते हैं, तब राजै: राजै: शानप्रकाशसे आन्मदर्शन होकर ब्रह्ममें लीनताकी अवस्था मिल जाती है। यही इस मनुष्यजनमका प्रमुपल और सीमान्य है। कहा है— ग्रेई नैनाँ देहके, ग्रेई आतम होह। ग्रेई नेनां अद्यक्ते, दाद् पल्टी दोह॥ (अंग४:१५८)

पर आतम सी आतमा, ज्यों पाणी में हूँग। दादू तम मन पकरस, तब दूजा कहिये हूँग। (अंग ४ : १६६)

फिर कहते हैं और अपने साधनका अनुभव बताते हैं— अंतरिमति हरि हरि कौ, तब मुखकी हाजति नाहि । सहर्जे धृति कामी गई, दादू मनहीं माँहि॥ (अंग ४।१७१)

(दाद्) सबद् अनाहद हम सुन्याँ, नखिसल सकल सगीर । सब घट दिर हित होत है, सहजें ही मन और । ( अंग ४ : १७४)

फिर क्या हो जाता है, सो बताते हैं --(टाटू) सदम सोईका मया, तब सेदम का सब कोट । सेदम सोई कों मिल्या, तब सोई समिया हाह ॥ (अस्म ४ । १८ व

जहाँ राम तहाँ मन गया, मन तहा नैनी जाड़ । जहाँ नैना तहा श्रातमा, दोदू सहजि समाह ॥ (अग ४ : २०३)

परचे पीर्दे रामस्स, सो अबिनासी श्रंग । काल मीच लागे नहीं दादू साँहै संग्राः। (अग ४ ३४३)

परचं पीर्व समाम, जुलि जुलि अस्पित होड । दादू अविचल आतमा, कारु न कार्ग कोड ॥ (अग४ । ३४२ )

दाद् मुझ मेरे सॉइगॉ, मंकर अति आनंद । दाद् सज्जन सब मिले, जब मेटे परमानंद ॥ (अस ८ १९)

परन्तु यह अझप्राप्ति। यह परमात्मदर्शन, यह परमगति कव प्राप्त हो सकती है, जब यह जीवधारी अपने आपेको मारे, स्वार्ध और विषयकोलुपताका त्याग करे, एक परमात्म-साधनहीमें लवलीन रहें। अन्यवा इसकी प्राप्ति कठिन ही नहीं। असम्भव ही है। कहा है-

(दाहू) तन भनके गुण ऊँबि सब, जब होहि निनारा । तब अपने मैनहुँ देखिये पागट पित प्यारा ॥ (अग ९ ) ११) (बारू) वे साहिब कों भावे नहीं, सा जीव न कींग्रे रे । परिहरि बिपे विकार सब, अमृत रस पीने र ॥ (अग ९ ४ /

छाडे सुरति सरीर कीं, तेजपुंज मैं जाइ। दादू ऐसे मिलि रहै, ज्यों जल जलहि समाइ॥ (अंग ७ ३५) पद २०६।(१०४४५) राग रामकली

निकट निरंजन देखिहीं, छिन दूर न जाई।

बाहरि भारति एकसा, सब रह्या समाई ॥ टेक ॥ सतपुरु मेद अखाइया, तब पूरा पाया। नैनन हो निरखँ सदा, वरि सहतें आया। २ ॥ पूंर सी परचा सया, पूरी मति जाती। जीव जाँनि जीवनि मिल्या, ऐसैं बड़मारी।, २॥ र्राम र्राम मैं रिम रह्या, सो जीवनि मेरा। जीव पाव न्याम नहीं, सब संग बसेसा ॥ २ ॥ मुदर सा सहजें ग्हे, घटि अंतरजामी । टादु साई देखिहाँ, सारौं संगि स्वामी ।. ४॥ देखिये कैसा अन्भववर्णन है। यह दादूजीके सबे साधनका प्रकाश है। वे जैसा देखते थे, जैसा पाते थे, जैसा जान होते थे, बैसा ही अपने निज शान और अनुभवसे कहते थे । वे महा मा तत्त्वान्सन्धान, अन्तर्ध्यान, आत्मदर्शनसे ही कयन करते व । पुस्तकोंके अवलोकनसे, अवतरण या प्रमाण छाटकर या लेकर नहीं कहते थे। शास्त्रश्रवण वे अवस्य करते या शास्त्र ये जानते थे, परन्त उनके या अपने आत्ममाधनका सद्या पालन , उसमे जैसा भी उनको दिखायी देना था, सिद्ध होता था, जैंचता था, वही कहते थे। रहस्यवाद ( mysticism ), वेदान्तप्रक्रिया, ज्ञान विज्ञानशेली इत्यादि उनसे कुछ दूर या छिपे नहीं थे। परन्तु उनका वचन स्वात्भारामदर्शनका निदर्शन ही या । उनका साधन बहुत ऊँचा या। वे योगारूढ और ज्ञानगरिष्ठ महामा थे। अतः परमात्मशानध्यानके प्रेमी जन उनके वचनामृतको पूर्ण भाव, भक्ति और समादर तथा गहरी दृष्टिने देखें तो बहुत ही उत्तम सारभरे पदार्थींकी प्राप्ति हो।

देखिये कितनी अच्छी और सबी बार्ते अपने साधनके फलस्यरूप इन पड़ोंमें कही हैं ~

उनके प्रधान शिष्य तथा अनेक प्रशिष्यादि जीवन्युक्त और

पद २५ . राग गौड़ी । ( पृ० ३६७ ) सा० अ० ८९ —९०

कृतकत्य ही हो गये थे

जियरा मेरं सुमिरिसार, काम कोष मद ति विकार ॥ टेक ॥ तुँ जिनि मृतै मन गँवार, सिर मार न कोजे मोँनिहार ॥ १ ॥ सुणि समझायो बार बार, अजहुँ न चेते हो हुस्यार ॥ २ ॥ करि तैसँ मत्र तरिये पार, दादू इचर्षे यही विचार ॥ ३ ॥ पद २४ । राग गौदा । ( पृ० ३६६ )

कैसे जीविंग रे. साँई सग न पास । चंचर मन निहचर नहीं, निसदिन किरै उदास ५ टेक ॥ नेह नहीं र रॉमका, प्रीति नहीं परकास। साहिबका सुमिरण नहीं, की मिलनकी आस ॥ १ ॥ जिस देखे तुँ कित्रया रे, पांणी व्यंड बधाँणा मास । सं। भी अर बनि जावना, झैंटा भाग बिलास ॥ २ ॥ जीवणाँ, स्मिरे सासी सास । दाद परगट पित्र मिले, (ता) अंतरि हाइ उजास ॥ ३ ॥ देखिये। साधनके फलका ऐसा निश्चय उन महात्माजीका था कि निरन्तर सच्चे मन और भावनारे परमान्माका हृदयस्थलमे स्मरण करनेसे वे प्रकट होकर प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि अदर आत्मामें ऐसा ही प्रकाश ( उजियाला ) होता है, जिसमें वह परमातमा दिखायी देते हैं। रहस्यवाद, गुह्म अध्यात्मविद्या (mysticism) पर लिखनेवाले हमारे देशके या अन्य देशके विद्वानीने इस सिद्धान्तका वर्णन यही किया है कि इसका साधक इस मजिलतक पहुँच जाता है कि वह परमात्माको मक्ति और ज्ञानके साधनसँ देखता है और परमातमा उसे देखता है- 'अरस परस हम दोउ मिलै इत्यादि । यही महान् ज्ञानकी अवस्था है। और मानी जाती है। तच तो यह है कि प्रभू अपने प्यारं भक्त या साधकपर दया मया करते हैं तो ऐसा ही फल देकर निहाल कर देते हैं। वह तो 'हाजिसें हुजुर' 'नाजिसें भरपूर' है। और 'जीव ब्रह्म दें नाहिं' यह प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाता है। यह तो प्रधान और प्रथम क्षाधन क्षिद्धान्त हुआ।

(२) दूसरा साधन सिद्धान्त दादूदयालका यह या कि उस एक निराकार, निरञ्जन परमात्मदेवसे पृथक् और कुछ रूप, आकार, प्रकार या विधि विधानका ध्यान ज्ञान-साधन अपेक्षित नहीं। जब उस एकहीको ध्याया, उसीको पाया तो सब कुछ जाना और सब कुछ पा लिया। वृथा इधर-उधर मन हुलाना, विस्तार और आडम्बर करना या उठाना अनावश्यक है। एक अटल सिद्धान्त यह है —

> दाद् जब तम क्रोबिये, सुमिरण संगति साव॥ दाद् सावू राम बिन दूजा सब अपराम। (भंग१५।१२९)

और दादूजीके स्वमतानुमार (जो कवीरजी, देदासजी आदि महात्माओंका-छा है) किसी प्रकारका भेदभाव-हिंदू मुखलमान, राम-रहीम आदिका भेदभाव कुछ भी प्रयोजन नही रखता। जय सभी एक परमात्माके किरजे हुए हैं, परमात्मा एकरस सबमें व्यापक है, परमात्माके निकट सब बरावर हैं, फिर मनुष्य ऊँच नोच, हलका-भारी, छोटा बड़ा आदि क्यो विचारे और क्यों देखे या समझे ! केवल भगवान्का ज्ञान ध्वान, गुरु और साधु-संतोका सन्तव्झ और राम-नामका तन मनसे स्मरण करना—बन, यही तत्त्वभार और केवल यही सदा जीवनका कर्तव्य है। और सब बखेड़े, झंझट, बन्धन यहाँतक कि वे सब अपराध हैं! कितना जबरदस्त, उँचा, विलक्षण मिद्रान्त है!

#### कहा है --

्क) शन ते चित्त निवासिया रे, में हि एके मेती काल रे । अनत गये दुख इपजें, मोहि एक हि मेती रात रे॥ साई सो सहजै रमी रे, और नहीं आन दव रे । तहाँ मन बिलैंबिया जहाँ अलस्य असेव रे । १ पद ९ पू० ३६० )

उपद ताहिन सर्वे श्रानः, राम बिनाँ सद्द मृतक समान । (पद १० १०३ .१)

टाद् है पस द्वि करि, निर्पेश निर्मय नौत । आया मेटे, हिसे सर्जे, ताकी में बिर जाँव ॥ अंग रह ६४)

्खः। अरुखः देव अंतरि बसै, क्या वृजी जागहः जाहः॥ ( अंग १६ /३९)

> पूजनहोंर पासि है देही सोंहे देव। दादूताओं छाडि किंगे, बाहरि सादी संव॥ (अंग १३।१४८)

(टाक्क्) निराक्षात्र मन सुरतिमाँ, प्रम प्रीति साँ सेव । वे पुत्रे आकार की, तो साधु परतिस देव॥ (अग १५, २

पर ३११ राग सीरठा। (पृष्ठ ४९० — स्पष्टमिद्धालः) — सोई देव पूर्जी, जे टोंची नॉहि बडिया॥ गरन बाम नॉही औतस्थि॥ टेक ॥

य पृज मेर मन मानें, जिहें बिधि होइ सु दादु न जानें । ४॥ पद १९७ रागरामकको। (पृष्ठ ४४१ –स्पष्टसिद्धान )- साँचा राम न बाँजों रे, सब कुँठ बाबाजों रे ॥ टेक ॥ कुँठ देवा कुँठी सेवा, कुँठा करें पसारा । कुँठा पूजा, कुँठी पाती, कुँठा पूजणहाना । ९ ॥ कुँठा पाक करें र प्राँणी। कुँठा भोग लगाउँ । कुँठा भाग पडदा देवे, कुँठा थाग बजारै ॥ २ ॥

्ग) अपना मत पत्थोके सम्बन्धमे बताते हैं (स्पष्ट-तिद्धान्तकथन)

पद १०८। राग रामकली। (एड ४४१ —

मैं चंदी एक अपारका, मन और न मार्च ।

साई पण पांचे पीदका, आहं आप लक्षात्रे ॥ रेम ॥

का पंची हिंदू तुमक के, को कालू राता।
को पंची सीभी सेवंड, को सिल्यामी माता॥ १ ।
का पंची कांगी जगमा, को सकति-पण ध्यावे ।
का पंची कालू क लापडी, को बहुत मनत्रे ॥ २ ॥
को पंची कालू क लेते, में और न अन् ।

दादू जिन अर मिर्माजया, ताहीका मालूँ ॥ ३ ॥

दादू जिन अर मिर्माजया, ताहीका मालूँ ॥ ३ ॥

संगति साँच माधकी माहँको मनार्ग ॥

(अंग १६ ०१

(दाद्र) हिंदू लोग देहूँ , मुस्सरमान मर्सात । इस कोगे एक अंग्रेस सँग सदा निर्मेतर प्रीति ॥ (अप १० १००)

पद ३४७ , राग बिलावल ( पृष्ठ १०७ )---मृकहि सीचि बवे व्यू बेरा, सीतत तरदर रहे अकेक ॥टेक्सी

तीस्थ बस्त न पूर्व आसा, बनव्हेंडि जाहिरु रहे उदासा । यूँ तप करि करि देह जनावै, सर्मत डोलॅ जन्म समावें ॥ ३ ॥

तब दादू परम गति पार्व, सो निज मृग्ति माहि कसावै ॥ ४॥ मो धार रह्या न बनि गया, नो कुछ किया कांकर । दादू मन हो मन मिल्या, सतगृरके उपदेश ॥ (अंग १। ७४)

(नाद्) यह मसीति यह देहुरा, सनग्र दिया दिखा । भीतरि सेत्रा बंदिगी, बाहरि कोटे जाह ॥ (अंग १ , ७५)

्टाद्) मंझे चेला मंहि ग्र, मंझे ही उपदेस । इँ है बातंर, बर्धाय केस ॥ जरा (अमेग् १ ७६) मनका महतक मृँडिय, काम क्रोधके केम। बिये विकार सब, सतगुरके उपदेस ॥ (अंग १ 1 ७७ ) (२)-(दाद्र) मन माला तह फेरिये, जह । दिवस न परसै रात । नहीं गुरू बानों दिया, सहवे अपिये नात ।। , अग्राह्द, दाद् ) मन मारा तह पेनियं तह प्रीतम बैठ पास । आगम गुर्थे हि तम सया, पाना ना निवास ॥ , अंग १ ६७) (दादू) मन मारा तह विशिवः (तह) आपै एक अनंत । सहज भी सत्तम् ह मिल्या, जुनि जुनि फाम बसत् । (अंग १ । ६८) (दाद) सतम् । सागः मन दिया, प्यन सुरति सँ पोइ । जिन हाओं निस दिन जर, पाम जाप में होइ। अभार् (६०) टाद् मन प्रकीर मोह हुन, मोतीर रीया मेथ । सबद ग्रा ग्रहेनका, मधँ भीव अंत्रपा। (अग्रे ५०)

, च )---उपर्युक्त प्रमाणीसे, जो खास दादजीके बचन है, दाद्वीके साधन और सिद्धान्त स्पष्ट जात होते हैं। उनका परममत यह रहा है

आपा मेटे, हरि मजै, तन मन तजे विकार । निम्बेरी सब जीन सीं, दाद यह मत सार ॥ अंग २९ । २ )

( छ )--वे तो एक परमा-माको ही आतमा और आत्माको ही परमात्मा मानते हुए सारे नेदभावको निर्मृत्न, निर्मृत्न, असत्य और हानिकारक समझे हुए थे। कहा है ---

> क्रीय सी. संवजन मोई। आतमा, बेरी नीट काई। अगरु । ४ )

सब हम देख्या सीवि करि, दुशा नौही आन । भव घट गके आतमा, क्या हिंदू मुक्तनमान । अंग २९१६)

कार को दूख दीजिय, माँई र सब माँहि। दादू गरी आतमा, दूजा कोई नाहिं।।

आतम देव आधिय बिरोधिय नहिं कोई। आगर्व सम्ब पहुंग, बिरोपें दुख हाई॥ (अन्य २५ : २६

इस प्रकार सक्षेपसेक-अति सक्षेपसे-दादृद्यालके सत्साधनके सन्सिद्धान्तीका दिग्दर्शन किया गया विषय महान है, गहन है, रहस्थमय है । न समय है और न स्थान है कि सारा और विस्तृत कहा जाय। इति शम् ।

# एक ही शत्रु है

एकः शत्रुर्ने द्वितीयोऽस्ति शत्रुरक्षानतुल्यः पुरुषस्य राजन् । येनावृतः कुरुते संप्रयुक्तो घोराणि कर्माणि सुदारुणानि॥

हे राजन् ' इस जगत्में पुरुषका एक ही शत्रु है, उसके समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है, वह शत्रु अजान है, मनुष्य इन अज्ञानसे धिरकर दारुण कर्म करने छगता है , ( महा० शान्ति० २९७ । २८ )

इस लेखमे पं विविद्यकाप्रसादजीद्वारा संपादित 'दाद्वाणी', साधु रामदयालजीद्वारा लिखित 'दाद्सार', प० तारादक्तजी गैरीला-द्वारा लिखिन 'साम्स आफ बादू' ( Psalms of Dadu ), बा अधितमोदन सेनद्वारा लिखिन 'दादू' ( बंगमाषा ) इरवादिसे सहायता हो। गयी है। तदर्भ उन सबको धन्यवाद है --लेखक

# प्रेम-साधन

् लेखाः --श्रीमान्त्रज्ञानन्दसम्पद्धयाद्यथर्भवीठायीश्वर धर्मधुरीण आचार्थे श्रीधनीदासती महाराज 'सद्धर्मरल' )

सर्वनियन्ता, सर्वेचर, सर्वज्ञ, पूर्णात्पूर्ण, सम्बदानन्द स्वरूप, अविनाशी, एकरस जो बस है, उसकी प्राप्ति ही चरम माध्य और परम पुरुपार्थ है — इस विषयमें कोई मतमेद नहीं हो सकता । आस्तिक ज्ञात्के सभी प्राचीन-अर्वाचीन आचार्योंने इसी सिद्धान्तको सामने रखकर ब्रह्म-प्राप्तिक अलीकिक ज्ञान और लोकोत्तर पथका प्रदर्शन कराया है।

सिंदानन्दस्वरूप परमातमा पूर्णात्पूर्ण, सर्वशक्तिमान् और सर्वेश्वर होनेके कारण सर्वया निरपेक्ष हैं। परन्तु नगवद्भक्त सदासे ही यह मानते आये हैं कि 'भक्तिप्रियो माधवः' भगवान्को निक्त प्यारी है 'न मे नक्तः प्रणस्थित', 'मामेकं शरणं वज' इत्यादि भगवद्भचनेने इस धारणाको और भी सुदृद बना दिया है। इसल्यिये इस मान्यनाकी प्रयोग नहीं की आसकती।

इनी प्रकार वेदान्तवादियोंका यह डिण्डिम घोष है कि

'ऋते ज्ञानास मुक्तिः ।'

'तमेव विदित्वातिमृत्युमेति चान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।'

अर्थान् ज्ञानको छोड़ ब्रह्मशाप्तिका अन्य कोई मार्ग ही नहीं है । यह भी श्रतिसम्मत होनेसे उपेश्य नहीं हो सकता ।

मिल से भगवध्याप्तिको सभीने माना है। ज्ञान भी विद्रुप होनेसे भगवद्यमि ही है, अतः उसमे भी भगवद्यमि युक्तियुक्त और सङ्कत है। परन्तु निजानन्दसम्प्रदाय इन दोनो मानोंके परे एक तीसरे ही मार्गका निर्देश करता है। उस भार्गका नाम है प्रेम'। इस सम्प्रदायकी यह मान्यता है कि निर्विशेष संख्यानन्द बहाको प्रेम जितना सीधा स्पर्ध करता है, उनना सावनसायेक्ष भक्ति और ज्ञान नहीं करते । भक्ति और ज्ञान मनुष्यको क्रमस परमात्माकी ओर ले जाते है। यर प्रमन्ते तो तत्काल ही चुम्बक के आकर्षणकी तरह जीवात्मा परमात्माकी ओर खिंच आता है । श्रीप्राणनाय प्रमुकहते हैं –

पथ हो होटि कजप, प्रम पहुँचांव मीने परुक ।' भक्ति प्रभुको सब दुःछ समर्पित कर देना सिस्ताती है, शान ब्रह्मका म्बल्प समझा देता है, तो प्रम तन्मय बना देता है। शानकी दृष्टिमें 'ब्रह्म सत्य जगिन्मध्या' है; सक्तके लिये मांक और भगवान्के सिवा बाकी सब तुच्छ है, और प्रेमी प्रेममें 'सर्व खांत्यद ब्रह्म' देखता है। प्रेम-जगन्में प्रेमके सिवा अन्य कोई सृष्टि ही नहीं है। मक और शानी मगवान्के अतिरिक्त अन्यमें आसक्ति नहीं रखते, पर प्रेमीकी दृष्टिमें मगवान्के सिवा और बुळ है ही नहीं

> है गञ्ज गर गुमानम कुछ है। जुझ स्थित भी जहानमें कुछ '॥

अर्थात् प्रेमीके ज्यालमें प्रियतमके सिवा संद और भी कुछ है तो उसका प्रेम ही गलत है बात बिल्कुल टीक है , जिसने 'इस्क हक्षीकं!' अिल्तयार किया है, उसकी दृष्टिमें 'इस्क मजाजी' कैसे रह सकता है ? जब ऑस्वें ख्ल गर्या, तब सपना कैसे टिक सकता है ? प्रेमीकी ऑखोमे तो सदा प्रियतम प्रमु ही रहते हैं। इन दोनोंक बीच मीसरे को अबकाश ही कहाँ ?

> हिचाने रूपे या भी आंग्रे थ , बक्ती आम तः काइ पर्दा न देखा ।

प्रेममे दुनियाका पदों कब रह सकता है ! यह दुनियाके परेकी चीज है, बहाँ हुनिया कहाँ ! पर यह प्रेमका पथ है बड़ा कठिन!

इस्तिदारीमें मा गये सब यह , इक्कमी कीन इस्तिहा काय ?

इस मार्गका आरम्भ तो है, पर इसका कोई अन्त नहीं इसपर पैर रखते ही सर्वस्व अल्दिन करना पड़ता है। यही कारण है कि सच लोग इस मार्गपर नहीं चल सकते। कहा है—

> नवधास न्यामे कह्यां, चौदह मुबनमें नाहिं। सो प्रेम कहाँस पाइंच, जो बसत गोपिकन मार्हि॥

प्रेमको तो यथार्थरूपमें वजसुन्दरियोंने ही जाना और अपनाया या। प्रेमके बलमे ही वे गोवत्सपद्यत् भवसागरको तरकर श्रीकृष्ण परमात्माको प्राप्त हुई। पर आज भी इस प्रेमके प्यालेको कोई पी ले तो भगवान् उसके लिये दुलैम नहीं। परन्तु— यह तो मित है अटपटी, झटपट करेंबे न कोह । जो मनकी खरपट मिटे. चटपट दर्शन हाइ॥

प्रेमकी गति है बड़ी विकट, पर फल भी है बैसा ही महान् और अपूर्व । इसीलिये महात्मार्ओने इसका विशेष महत्त्व गाया है।

जब प्रतिपदामें दिनीयाके चन्द्रका दर्शन होता है। तब उसकी सुक्ष्म कलाको दिखानेमें शाखाचन्द्रन्यायहै काम लेना पहना है अर्थान बसकी किसी शाखाकी ओर अङ्कलि निर्देश करके यह बतलाना पहला है कि देग्यो उम शाखाको, उसीके अपर चन्द्रमा है। जिसको इस तरह दिखाया जाता है, उसकी हाँछ इसमे उस तरफ बँध जाती है और उसे चन्द्र दर्शन हो जाता है। इसी प्रकार हमारे पूर्वीचार्योंने ब्रह्म दर्शनके लिये अपनी अन्तर्रीष्टिसे मक्ति ज्ञानादि अनेक सङ्केत निर्माण किये । जो जिस सङ्केतका आश्रय करके लामान्वित होता है, वह उसी सङ्केतको मगम और उत्तम बगलावे-यह स्वाभाविक ही है। परन्त जिस प्रकार चन्द्र। दर्शन करानेसे चन्द्रकान्त मणिक सब सङ्केवीकी अपेक्षा उत्तम है, क्योंकि वह इष्टाकी हाँएको सीधे चन्द्रविम्यमें जोड़ देती है. उसी प्रकार ब्रह्मरूप चन्द्रका दर्शन करानेमें, बृक्तिको सीधे ब्रहास्वरूपके साथ जोड़ देनेंमें यदि कोई निरपेक्ष यस्त है तो बह प्रेम है । चन्ट और चन्द्रकान्त मणिमे नो परस्पर अन्तर भी है, पर प्रेम और परमान्मामें कोई अन्तर नहीं, दोनों स्वरूपतः एक ही है। आनन्दधन अहा शक्तिमान् है। तो प्रेम उसकी अभिन्न शक्ति है । शक्ति और शक्तिमानुमें कभी भेद नहीं होता। अर्थात् जिसने प्रेमको पा लिया, उसने प्रियतमको भी पालिया। वह प्रेमी अपने प्रेमास्पद भगवानुको छोडकर और किसीको न देखता है, न सनता है और न जानता ही है ।

> यम्र नाज्यस्पदयति सान्यस्यृषोति नान्यद्विज्ञानाति । (क्षान्दोग्य० ७ १२४ । १)

\* वंद प्रकानमें किसी छिद्रवे द्वारा जब प्रकाश आता है तो प्रशासको प्रसरेण, जिस ओरसे प्रकाश आता है उसी ओरसे, कतार बीचे चले आते हुए नजर आते हैं। इसी प्रकार चल्द्रको देन्यकर चल्द्रकारत मण्डिसे चल्द्रका प्रवासके प्रमरेणुओंकी कतार बंध जाती है और इसलिये इसके सहारे तुरंत चल्द्रदर्शन हो जाता है. चल्द्रकारत मणिसे यह प्रकाश मूर्यास्तके बाद ही प्रकट होता है, दिनमें नहीं होता! — खेखक उसकी दृष्टिमें दूसरा कुछ रह ही नहीं जाता, तब अन्य किसको जाने ? प्रेमी परमात्मामें मिलकर एकरूप हो जाता है।

वेदान्तमें ब्रह्मको अस्ति, भाति और प्रिय धर्माविच्छन्न माना है---

अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम्। आद्यत्रयं महारूपं जगद्वं ततो द्वयम्॥

'अस्ति, भाति, प्रिय, रूप और नाम—ये अशपख्रक कहाते हैं। इनमे प्रथम तीन अहारूप है और रोघ दो अगद्भृप।' अस्ति स्वत्', भाति है 'चित्' और प्रियमे 'आनन्द' - इस प्रकार सखिदानन्दस्वरूपकी अर्थसङ्गति है। तैंतिरीयोप निषद्मे अहारूप पश्चीका वर्णन करते हुए 'आनन्द आत्मा' कहकर आनन्दको अहारूम आत्मा कहा गया है। जब अहारूम मुख्य रूप प्रिय अर्थान् आन्मन है और जब प्रियके भावको ही प्रेम कहते हैं, तब तो प्रेमकी स्वीत्मन स्वतः सिद्ध ही है। आनन्दके त्रिष्ट्रत्मे भी 'तस्य प्रियमेश श्वारः' (तैतिरीय श्रुति) कहकर अहारे प्रियम्यरूपको सर्वोत्तम अङ्गासिर कहा है। तब इससे और भी स्पष्ट हैं जाता है कि आनन्द्रवन परमात्माका यदि कोई महान् धर्म दे तो बह प्रम ही है जो महान् है, प्रिय है, वही सर्वानिन्दित है उसीके लिये जीवातमा कहाँ करा भटकता है। कहा कहाँ की स्वाक छानता प्रिरता है।

जीवात्मा सिंचत्स्यक्प होनेस सत् और तिर् ने हे ही; अपनी पूर्णताके लिये यदि किसी वस्तुकी उस अपेक्षा है तो वह है आन-द। यही कारण है कि गानी अग्नानी सभी आनन्दको ही हूँ हा करते हैं, माताके सनने बिछ्ड़ा हुआ बचा जिस प्रकार हाथकी उँगलियों में भी स्तन्नी कल्पना करके पान करनेकी चेष्टा करता और आनन्द मानता है, अथवा गौके सनसे अलग हुआ बछड़ा गौके चाहे जिस अङ्गसे दूध पीनेकी चेष्टा करता है और उसे छाइता नहीं, उसी प्रकार यह जीवात्मा परमात्माके प्रेमसे विज्ञ्डा हुआ जहाँ तहाँ उसीके आस्वादनके आनन्दको हूँ हुआ जहाँ तहाँ उसीके आस्वादनके आनन्दको हूँ हुता पिरता है, बाह्य विषयों में उसीकी कल्पना करता और उसीमें आनन्द मान लेता है। परन्तु कल्पित सानों में जैसे दूध नहीं होता, वैसे ही इन विषयों में आनन्दका वह आस्वादन नहीं होता, वैसे ही इन विषयों में आनन्दका वह आस्वादन नहीं होता। वह कैसे प्राप्त हो ?

यदि इसे प्रेम मिल जाय, प्रेमास्पद मिल जायँ, तो पुनः

यह आनन्दी हो जाय । 'रसः होवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति' (श्रृति )। इस प्रेमरूप रसको पाकर हो जीवातमा आनन्दी होता है, 'तृप्तो भवति' –तृप्त हो जाता है । 'आनन्द ब्रह्मणो विद्वान् न थिभेति कृतश्चन ।' श्रद्धके इस प्रेमानन्दको पाकर वह पित्र किसी भयको नहीं प्राप्त होता, प्रत्युत 'आनन्दवन एवास्मि'—अपनेको आनन्दस्वरूप ही अनुभव करता है । इस प्रेम प्यालेको पीनेके बाद और कुछ पीना होप नहीं रहता। इसीको मक्तिशक्तींने परा, प्रेम लक्षणा, फल्प्पा भक्ति आदि कहकर वर्णित किया है । वेदान्तके मतसे जीवन्युक्ति वही चरमायस्था है । इस्लाममे इसीको 'इस्क इक्षीकी' कहते हैं इस प्रकार अनेक नामोंसे सर्वत्र वर्णित

यह प्रेम सब नाम रूपोके परे हैं। यह तो गूँगेका गुड़ है। जाग्रत् आत्माकी यह दिव्य ऊर्मि है। प्यतो बाचो निवर्तन्ते अमाप्य मनसा सह'-जिस प्रेमस्वरूपको न पाकर मनसहित बाणी ठौट आती है, उसका वर्णन कौन कर सकता है? वस्तुनः प्रेम वर्णनको वस्तु नहीं है, केवल आत्मैकवेद्य आनन्द है।

प्रेम परमात्माका महान् धर्म है। उसे पानेके लिये तत्स्वरूपी ही बनना पड़ता है। प्रेम परमात्माका बह दामन है, जिसे पकड़ते ही सब उलझनें सुलझ जाती हैं और अनुपम आनन्दका अनुभव होने लगता है। फिर बुछ करना बाकी नहीं रहता

# श्रीराधावसभीय सम्प्रदायमें साधन

हेस्बद अहिन रणछोड्ळाळ जी गोस्वामी )

मब सो टिन निकास मन बृदाबन विश्राम । श्री राषाबद्धनगर को इदय ध्यान, मुख नाम ॥

एक समय समयं पण्डित, शास्त्रतेता, दिग्विजयी विद्वान् ओइडानियाली राजगुरु श्रीसुम्ख गुद्ध (व्यासजी) ने आचार श्रीहंतइरियश महाप्रमुजीसे प्रश्न किया कि दि प्रमो ! प्राणिमात्रके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये ! अपना मत कौन-सा रखना चाहिये ! विश्रान्तिका स्थान कौन सा है ! इत्यमे भ्यान किसका धरना चाहिये ! और नाम स्मरण किसका करना चाहिये ! इन पांच प्रश्नोंके उत्तरमें आचार्य श्रीते उत्पर्युक्त टोहा कहा था, जिसमें उन्होंने अपने मतका जिसे सिझाद्वेतमत वहते हैं दिग्दर्शन कराया है और भक्ति अमुमार मार्गका सर्याच्य कस्याणकारी रहस्य भी बतलाया है उपर्युक्त टोहाकी ग्रीतक भक्तोंके लिये अपनी बुद्धिके अनुसार टीका की जाती है। दोहका प्रथम वाक्य है

### 'मब सों हित'

िनद्वाद्वैतमतमे ब्रह्मके साथ जीवका अशाशिमाव सम्बन्ध माना गया है। गीताजीमें नगवान्ने अपने श्रीमुख्यमे कहा है

ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः।

श्रहा हमारे लियं पितारूप हैं और हम सभी उनकी सन्तान है। संमारके सभी प्राणी ब्रह्मकं अश्ररूप होनेके नाते हमारे नाई बहिन हैं —ऐसी माबना करके उन सबसे प्रीति करनी चाहिये । प्राणिमात्रकी तो बात ही क्या, प्रत्येक वस्तुकं प्रति ब्रह्मभाव अथवा ब्रह्महि रखना यही मिद्धाद्वैतिस्द्धान्त का परम रहम्य है । जबतक दुनियाके समस्त व्यवहार हम सिद्धान्तपर प्रतिष्ठित नहीं होंगे, तयतक समारमें अर्थका अनर्थ ही होता रहेगा । केवल मन्छ्य प्राणीके अंदर ही आत्माका निवास है, अन्य जीवोंमें नहीं -एक ओर जिम प्रकार यह सिद्धान्त सुडा है, उसी प्रकार दृमरी ओर जगत् मिथ्या है, श्रमरूप है एसा मानना भी श्रान्तिसे पूर्ण है । निस्थित जगत् सत्य है - ब्रह्मका कार्य है, अतण्य ब्रह्मरूप ही है - यह वैदिक सिद्धान्त है । यह अस्तिल नाम-रूपात्मक जगत् आत्मा ही है । प्रभु ही जगत्को उत्यव करते हैं और स्वय जगत्के रूपमें उत्यव होते हैं । विश्वान्म भगवान ही विश्वका रक्षण करते हैं और विश्वक स्पर्म वही रक्षित होते हैं । वही महार करते हैं और अपने ही विश्वरूपका सहार करते हैं । वही महार करते हैं और अपने ही विश्वरूपका सहार करते हैं ।

'कारमेव तिंददं सर्वम् ।' 'तिंददं महीव ।' 'स सर्वं भवति ।' 'सर्वं सक्तिदं महा ।'

उपर्युक्त श्रुतियोंके अनुसार सारे जगत्को अझरूप मानना ही वास्तियक सिद्धान्त है। जैसे मकड़ी अपने मुखमेंसे जाल निकालती है और उसीपर खेलती है, उसी प्रकार बझने भी अपनेमेंसे ही इस जगत्को उत्पन्न किया है। इस प्रकार इस विश्वका सिरजनहार भी यहीं है और सृष्टि भी वह स्वयं ही है। रक्षण करनेवाला भी वह है, और रक्षणीय भी वहीं है!

जगन् ब्रह्मरूप होते हुए भी त्रिगुणात्मक है। जगन्में उसके नियन्तारूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रभृति देवताओंका तथा चिदचिटरूप अविं एव अचिद्रूप समस्त जड पदार्थोंका समावेश होता है। इसी कारण जगन् सत्य है, मिथ्या नहीं। सद्य ब्रह्मका कार्य भी सन् ही होना चाहिये, जगन् बस्तुतः ब्रह्मरूप है और अनन्तमूर्ति ईश्वरसे व्याप्त है। अतः समस्त भ्तांको ईश्वरका ही रूप मानकर उनके हितमे रन रहना चाहिये। गीनाजी भी हमें 'सर्वभूतहिने रताः' रहनेकी ही आज्ञा देती हैं। अन्यत्र भी भक्तोंका लक्षण कहते हुए भगवाम् यही कहते हैं कि भक्तको समस्त भूतोंके प्रति होपरहित, सरका मित्र और दयान्न होना चाहिये

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करूण एव च । अन्यत्र भी कहा है---

विष्णवानां त्रयं कर्म मर्वजीवहिते स्ताः । श्रीगोविन्दे एरा भक्तिस्तदीयानां समर्चनम् ॥

वैष्णवीं के तीन कर्तक्य हैं—सारे जीवोके हितमे रत रहना। श्रीगोविन्द्रमणवान्में पराभक्ति करना और भगवदीय भक्तोंकी सेवा करना श्रीविहारिनदासजीने भी इसी भावका एक पद गावा है

ज हं कासों देर करें

रहत पुरास्त प्रमु निज मुखतें, घट वट हो बिहरी ।

प्रानी अकल समान बिकोकी सक्तन अधिक हो। । बिहिएनदाम हिंदास-कृषाकर नित निर्मय बिचरी ।

प्रमुके नाते सर्वप्राणियोंके प्रति ममता रखना सीखिये। ऐसा करनेसे उनकी ओरका भय निवृत्त हो जाता है, सभी प्राणी प्रमुके अद्य है, ऐसा समझकर उनसे प्रेम करना ही कर्तन्य है ज्यो-ज्यों उनसे प्रेम बहेगा, त्यों ही त्यो उन्हें मारने अथवा कप्ट पहुँचानेकी बृत्ति नष्ट होगी।

### 'निष्काम मत'

आचार्यश्रीके दोहेका दूसरा पद है 'निष्काम मत'। मनुष्यको चाहिये कि फल और आसक्तिका त्याग कर भगवान्की आज्ञाके अनुसार उन्होंके लिये कर्म करता रहे। ऐसा करनेसे उसके लिये कर्म बन्धनकारक नहीं होंगे। कर्म स्वरूपतः बन्धनकारक नहीं होते। उनमें जो हमारा राग-द्रेष होता है, बही बन्धनकारक होता है। फल और आसक्तिको त्याग करके कर्म करनेवालेमें राग द्रेष नहीं होता, इसीलिये उसे कर्म बॉबरो नहीं। गीताजीमें श्रीभगवानका बाक्य है—

#### क्षेत्रः स नित्यसंन्यामी यो न हेष्टि न काह्नति । निर्दृन्द्रो हि महाकाहो सुखं बन्धारममुख्यते ॥

'ह अर्जुन ! जो पुरुष न तो किसीसे द्वेत्र करता है और न किसी वस्तुकी आकाङ्का करता है, उस निष्काम कर्मयोगी भक्तको सदर सन्यासी ही समझना चाहिये। क्योंकि राग-द्वेत्रादि द्वन्द्वोंसे रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक संसाररूपी बन्धनसे मुक्त हो जाता है '

भगवान् फिर कहते है---

यदच्छाळाभसन्तृष्टो हुन्द्वातीतो विमत्सरः । समः सिद्धावसिद्धौ च कुश्वापि न निवस्यते ॥ गतमङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । यज्ञाथाचरतः कर्मे समग्र प्रविकीयते ॥

'जो पुरुष विना प्रयत्नके मिले हुए पदार्थींसे सन्तोष कर लंता है, सुख दुःखसे परे हो गया है एवं ईप्यांसे रहित है, तथा जो सफलता और असफलतामें समान बुद्धि रखता है, वह कर्म करके भी उससे बँधता नही । तथा जो पुरुष सङ्करहित अनएव मुक्त है, जिसका चिन्न प्रमुक्ते ज्ञानमें स्थिर हो गया है, तथा जिसके समस्त कर्म भगवान्के आजानमार भगवद्गजन अथवा भगवत्सेवालपी यज्ञके लिये होते हैं, उसके समग्र कर्म नष्ट हो जाते हैं अर्थान् फल उत्यन्न नहीं करते।'

मगवान्की आशासे भगवान्के लिये कर्म करनेवालेंमें अहङ्कार भी नहींके बराबर ही हा जाता है ऐसे निष्काम भक्त व्यवहारके समय भी भगवान्के हारण होकर भगवान्का भजन करते हुए उन्हींके आशानुमार तथा उन्हींकी प्रीतिके लिये सब प्रकारके कर्म करते हैं। ऐसे पुरुपोंका सासारिक वस्तुओं के प्रति राग अथवा द्वेप हो ही केसे सकता है ? ऐसे भक्त जन्मल्पी बन्धनसे छुड़ानेवाले मोक्षतककी इच्छा नहीं करते, सासारिक पदार्थोंकी तो बात ही क्या है। श्रीमद्भागवतमे उद्धवजीके प्रति श्रीमुखका वाक्य है

#### सालोक्यसार्ष्ट्रसमीप्यसारूप्येकस्यमप्युतः । दीयमानं न गृह्णस्ति विना सस्येवनं जनाः॥

अर्थान् मेरे भक्त लोग मेरी सेवाको छोड़कर सालोक्य (भगवद्धाममें निवास ) सार्ष्ट (भगवान्के समान ऐश्वर्य ), सामीप्य ( भगधान्के समीप रहना ) अथवा सायुज्य (भगवान्-में लीन हो जानारूप ) मुक्तिको देनेपर भी नहीं लेते ।

ऐसे निष्काम भक्तोंके लक्षण दासधर्मका आचरण करने-बालोंमें ही पाये जाते हैं। भगवानकी राजीमें राजी होना-उनके सुखमें ही सुख मानना (तत्सुखसुखित्वम्)---यही दासधर्म है। भगवान् अन्यत्र भी कहते हें

न पारमेष्टगं न महेन्द्रधिष्ण्यं न सार्वभीमं न रसाधिषस्यम् । न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा मय्यपितारमेष्ठति महिनान्यत्॥

ंजिसने अपने आपको मेरे अप्रण कर दिया है, वह सुझको छोड़कर न अहाके पदको चाहेगा, न इन्द्रास्तकी इच्छा करेगा, न चक्रवर्ती-पदकी अभिलापा करेगा और न पातालके राज्यकी कामना करेगा, न योगकी सिद्धियां चाहगा और न जरम मरणसे रहित मोक्षादकी ही अभिलापा करेगा ?

किसी मक्तने कहा है

जाअस्त्वप्रसुषुप्तिषु स्फुरन् मे रावापदाबन्द्या वंकुण्डे नरदेश्यदा सम गतिर्नान्यास्नु रावां विना । राधाकेलिकथामुधान्बुधिमहावीचीभरान्द्रांलितं कालिन्दीतदक्ष्यभन्दिस्वरालिन्द मनो विन्दुन् ॥

भजायत्, स्वम एव सृषुप्ति तीनी अवस्थाओं में श्रीगार्थकाने के चरणकमलीकी छित्र मरे सामने नाचती रहे: श्रीगार्थकाको छोड़कर वैकुण्टमें अथवा नरकमे कही भी मेरा दूमगा आश्रय न ही; मेरा मन श्रीगिषिकाजीकी दिन्य जीना कथाकपी मुधासम्, की लहरों में खलता हुआ श्रीयमुनाजीके तटवर्गी कु अमन्दिर के सुन्दर अखिन्दपर मदा विहार करता रहे।

## 'बंदाबन विश्राम'

तीवरा उपदेश है 'वृन्दावनमे वास करना।' श्रीवृन्दावन श्रीराधाकृष्णका निजधाम होनेके नाते मक्तीको अन्यन्त प्रिय है। पुष्कर, प्रयाग, काशी आदिकी 'तीर्थ' छत्रा है; परन्तु श्रीवृन्दावन तो श्रीराधा-कृष्णका निन्धधाम अर्थात् लीला निकेतन है। प्रकृतिमण्डलसे परे अक्षरब्रह्मके मध्य श्रीगोलोक-धाम है, जो येद-पुराणादिमें प्रांमद्ध है। उसको कितने ही व्यापिनैकृष्ठ भी कहते हैं। वही गोलोक श्रीवृन्दावनके नामसे हम भूमण्डलमें अवतीर्ण हुआ है। गङ्काजीके आधिभौतिक जलप्रवाहके अदर जैसे वे अपने मृतिमान् आधिदेविक रूपमें विराजती हैं -जिसे उनका कोई कृपापात्र भक्त ही, जिसकी उक्त दोनों स्वरूपोंमें भेदबुद्धि नहीं है, भक्तिकी आई दशामें दर्शन कर पाता है, उसी प्रकार अक्षरब्रक्षके अंदर श्रीवृन्दावनधाममें परब्रह्म श्रीराधाकृष्ण अपने लीलासहचरोंके साथ नित्य विराजमान रहते हैं और अपने कृपापात्र रिश्व भक्तनोंको भक्तिकी आई दशामे अपने उस दिव्य स्वरूपका दर्शन कराते हैं। वह वृन्दावन समस्त लोकोंका आदि है, अनादि है, सनातन है, चिद्घन है। महारसनायक श्रीप्रयाप्त्रियतम नित्य किशोर द्विभुज गौरस्थामरूपमे वहाँ विद्युत्त करते हैं। वे सर्वोपरि है, आदि अनादि हैं। विष्णु आदि सब अवतार उनकी पल पृथ्य शालाएँ हैं। उस वृन्दावनकी महिमामें गर्मसिहतामें निम्नलिखत कथा मिलती है

भगवान् श्रीकृष्णने प्रयागनामक तीर्यको, जहा गङ्गा-यमुनाका सङ्गम होता है, सय तीर्योका राजा बनाकर तथा तीर्यराजकी पदयीसे विभूषित कर भूतलपर भेडा । भूमण्डलके सभी तीर्य मूर्तिमान् होकर प्रयागराजको भेट प्रदान करने आये, केंग्रल अजमण्डल या वृन्दायन नहीं आगा। इसपर प्रयागराज कुषित हुए और उन्होंने श्रीकृष्णके पान आकर वृन्दायनकी शिकायत की। तब अगवानने प्रयागराजको सान्त्यना देते हुए कहा कि 'हमने तुम्हें तीर्योका राजा बनाया है, कुछ अपने घरका राजा नहीं बनाया ' अग्यान् हे ये यनन सुनकर प्रयागराज बड़े प्रसन्न हुए और अध्याहत होकर अपने स्थानको चले गये।

श्रीशृन्दायनधामकी ऐसी अस्टैकिक महिमा है। इस समय सी भगदान् अपने श्वापात्र जनोको इस महिमाका अनुभव कराते हैं। श्रीवजलालजी गोम्वामीने अपने सेया-विचारनामक प्रस्थमे लिखा है

आलीमिलेलितादिभिः परिवृता श्रीराधिका स्वामिन यत्रानन्द्रथित प्रियः स्वचरितः श्वः श्वारकीलामयः । सर्वर्नुभभव सुस्रं च सतते वर्वति यद्यालयं तद्वृन्द्रविपिनं विद्याय मनिमानन्यत्रकि गच्छति ॥

अर्थात् श्रीराधिका अपनी लिलतादि सिलयों में परिचेष्टित होकर जहा अपने शृङ्कारलीलामय प्रिय चरित्रों के द्वारा अपने प्रियतमको आनन्दित करती रहती हैं, जहाँ सभी श्रृतुओंका सुख प्रलयपर्यन्त सदा बना रहता है, उस वृन्दायनको छोड़कर कीन ऐसा बुद्धिमान् होगा जो किसी दूसरे स्थानमें जायगा !

१ नकानके बाहरा द्वारके आंगका चब्न्या का छक्ता ।





कल्याण ८८

## 'हृदयध्यान'

अब श्रीराधाबलभ्यालके ध्यानकी बात कहते हैं । इसके पहले श्रीराधावलभूमलाल क्या और कैसे हैं, यह समझ लेनेकी अपवश्यकता है । संसारके समस्त पदार्थोंके बल और सत्ताको यदि एकत्र कर लिया जाय, तो वह एकत्रित बल और सत्ता भगवान् श्रीराधावलभनानके यल और मत्तारूपी अनन्त मागरके एक शह से-शह कणके भी बराबर नहीं होते । वस्तुत: समस्त बल और सनाके स्रोत श्रीराधावलमलालजी ही हैं। वे भगवान ही सब मखोंके मल है। वे ही सबके उपादान और निमिन कारण हैं, अखिल ब्रह्माण्डके स्वामी हैं। यह सारा ब्रह्माण्ड, पञ्च महाभूत, सूर्य, चन्द्र, तारागण, समस्त देवी-देवता और सब प्रकारकी ऋदि मिद्धि उन्होंकी मत्ता स्फर्तिसे स्थित और उन्होंके अधीन है। इस प्रकार सबके नियन्ता एव समस्त ऐश्वर्य, बन्ह एवं मुखके पूर्णतम और अनन्त आका होनेपर भी वे अत्यन्त दयाल और परम भक्तवत्मल हैं वे सक्ताधीन हैं, दयाके निधान हैं। जो उन्हें प्रेमपूर्वक सजग है, बदलेमें वे भी उसे उसी प्रकार भजते हैं। श्रीमद्भागवतमे लिखा है कि जिसपर प्रमु प्रसन्न होते हैं। उसे सारा समार नमन करता है। वे सर्वशक्तिमान हैं। वे 'कर्तुं अकर्त अत्ययाकर्ते समर्थः हैं। वे असम्भवको भी सम्भव कर सकते हैं। वे समस्त भूतोंके आत्मा, अन्तर्यामी एवं सकेपायक है , वे बढ़ाके भी अधिष्ठान अधीन मूल है । गीता-में नगवान् अपने श्रीमुखने कहते है कि भी ब्रह्मका, अध्यय धनातन धर्मका और दुःखरहित मुखका मेक्षपदकाः, आधार हैं'

#### ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाह्ममृतस्याज्ययस्य च । शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यकान्तिकस्य च ॥

प्रकृति श्रीहरिकी एक शक्ति है सर्व जीव श्रीहरिके अश है। श्रीहरि आनन्दके भड़ार हैं, रसके समृद्र हैं, प्रम-की खान हैं। वे माया, बुद्धि, मन इत्थादिके परे हैं। उनकी कलाको श्रह्मा-विष्णु-महेशादि भी नहीं पहुँच सकते। वे मयोंपरि हैं। वेद, स्मृति, पुराण तथा दर्शनादि शास्त्रोंसे भी प्रभुकी महिमा जानी नहीं जा सकती। वे विश्वासम, विश्ववन्द्य है। देवाधिदेव श्रीराधावल्लमलालकी लीलाका कौन वर्णन कर सकता है? संसारमें चर अचररूप कोई ऐसा पदार्य नहीं है, जो प्रभुसे शून्य हो। श्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त जितने भी पदार्य इस लोकमें अथवा अन्य लोकोंमें हैं, उन सनके रूपमें वे ही लीला कर रहे हैं। वे ही सृष्टिके कर्ना, भर्ता (पालन-वे ही लीला कर रहे हैं। वे ही सृष्टिके कर्ना, भर्ता (पालन-

कर्ता) और संहर्ता (संहार करनेवाले) हैं। आदि, अन्त और मध्यमें श्रीहरि ही हैं। वे ही परम देवता हैं। वे ही परम पद हैं। वे ही परम मोक्ष हैं। उनकी महिमा अनन्त है। वे श्रीराघारमण हैं, श्रीराघाजीके अधीन हैं। मुख्लीको घारण करते हैं। अष्ट संख्यों द्वारा परिसेवित हैं। नित्यकिशोर, निकुज्ज नायक, गरिकविद्दारी, नटनागर हैं। श्रीरंगीलालजी गोस्वामीने कहा है—

म्बीशानन्दप्रपूर्णं विमलस्समयं नित्सविज्ञानरूपं सन्दर्भं सर्वस्यं विवुधगणवरीः शङ्कराचेश्यम्यम् । वेदान्तस्यान्तगृढं निश्चिलभुवनसंस्ष्टिरक्षान्तल्दयं श्रीराधावलुसारूयं मम मनसि परं ब्रह्मसंस्फूर्तिमीयात्॥

भी निजानन्द अर्थात् स्वरूपानन्दने परिपूर्ण है। विद्युद्ध रसमय है। निन्यविज्ञानरूप हैं। सतोद्वारा वन्दनीय हैं तथा सबको आनन्द देनेवाले हैं। इद्धुत्रादि श्रेष्ठ देव्याणोकी भी जहाँ पहुँच नहीं है। जो वेदान्तके हुद्यमें छिपे हुए है तथा अखिल विश्वकी उत्पत्ति, पालन और सहार करनेवाले हैं। वे श्रीराधावल्यम नामसे विख्यात परब्रहा परमातमा मेरं चित्तमे प्रकाशित हों।

अब उन श्रीराधावलभलालके ध्यानकी बात कही जाती है । भगवत्यांत्रिके साधनों में ध्यानकी सर्वत्र आवश्यकता है। गीतादि प्रन्थोंमें तथा योगशास्त्र एवं भक्तिशास्त्रमें भी ध्यानकी आवश्यकता बतलायी गयी है। परन्तु आजकल साधकोमें ध्यान बहन कम लोग करते हैं, यह बान विचारणीय है । ध्यानमे अभ्यासकी आवश्यकता है । ध्यान अभ्यास<del>री</del> ही होता है। मनको भगवानके चरणोंमें एकाग्र करनेका अभ्यास करना चाहिये । इट निश्चयपूर्वक ध्यानका अभ्यास करनेते उसमें अवस्य उत्तरोत्तर सफलता मिलती है संसारका चित्र हृदयसे निकालने और उसके स्थानमे भगवानकी सगुण मृति स्यापित करनेकी चेष्टा करनी चाहिये। मनद्वारा भगवानुका स्वरूप स्थिर हो जानेपर मनको उसके अंदर इस प्रकार अविचलभावसे स्थिर कर देना चाहिये कि भगवानके अतिरिक्त संसारका अथवा अपना बिल्कुल भान न रहे । जबतक ध्यानकी ऐसी गाढ स्थिति न हो जाय, तबतक अभ्यास छोड़े नहीं । घ्यान लग जानेपर तो उसमें ऐसा आनन्द आने लगेगा कि फिर छोड़नेसे भी नहीं छूटेगा । ऐसी स्थिति हो जानेपर चित्तमें अपूर्व शान्तिका अनुभव होगा और हर्षका पार नहीं रहेगा। एक इष्टमूर्तिके सिका और सबका अभाव हो जाना चाहिये । यहाँ सर्वोत्तम ध्यान है । इस प्रकारका ध्यान ही सब साधनोंका फल है । सेवा, भजन, कीर्तन आदि जो कुछ भी किया जाता है, ध्यानके लिये ही किया जाता है । भगवान् मेरे सेव्य हैं और मैं उनका सेवक हूँ—ऐसा भाव स्थिर कर अविच्छिन्नरूपसे संसार और अपनेको भुलाकर मनसे उनकी सेवा होती रहनी चाहिये । इसीको भानसिक सेवा अथवा सर्वोपरि ध्यान कहते हैं । इस प्रकार अटल भावसे प्रसुमें बृत्तियोंका स्थिर हो जाना ही सबसे बड़ा लाभ है । जिस भाग्यवान् पुरुपकी ऐसी स्थित हो जाती है, उसकी अपनी मुक्तिकी तो बात ही क्या है, यह दूसरोंको भी मुक्त कर सकता है । भिक्तिमार्गम भी ध्यानकी ही प्रधानता है । भगवान्ने गीताजीम नहाँ जहाँ भिक्ति मिहमा कही है, वहाँ-वहाँ ध्यानका बड़ा महत्त्व दिखलाया है । भगवान् कहते हैं –

योगिनामपि सर्वेषां महतेनान्तरायना । श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मनः ॥

'सम्र प्रकारके योगियोंमें जो मुझमें चित्तको निवेशित कर श्रद्धापूर्वक मेरा मजन करता है। यह सबसे अधिक युक्त है।'

#### 'मुख नाम'

ऐहिक और पारलीकिक कल्याण चाहनेवाले मनी मनुष्मोको नित्य श्रीहरिका भजन करना चाहिये। परन्तु बड़े आश्चर्यका विषय है कि विद्वान् मनुष्य ऐसा जानते और समझने हुए भी प्रमुको नहीं भजते। नित्य निरन्तर प्रमुका अनन्य भजन होना ही शरणायनिका प्रधान लक्षण है। जो कोई किमी फलकी कामनासे भजन समरण करता है, उसका अध्म भाव समझा जाता है। जो भजन भजनके लिये ही होता है, वही सवीनम है। जिस तरह जीवनधारणके लिये स्वाम लेना अत्यावस्थक एव स्वाभाविक है, उसी तरह मजन-कीर्तन भी हमारे लिये आवस्थक और स्वाभाविक वन जाना चाहिये। रिसकेशिरोमीण श्रीसेवकर्जी कहते हैं -

यत जुपरको संकि सहत सुभाव । श्रीतिविद्या नाम स्य चात्र ॥ वेद भी कहता है

#### 'यो थदंशः स तं भजेत्'

अर्थात् जो जिसका अंग्र है, उसे उसका भजन करना चाहिये। जीव परमात्माका अंग्र है, इसिलये उसे परमेश्वरकी भक्ति करनी ही चाहिये। सेते-जागते, उठते-बैठते, खाते पीते सब समय श्वास-प्रश्वासकी क्रियाके समान भजन स्मरण होता ही रहना चाहिये। भजनमें एक क्षणका भी विराम उचित नहीं है। एक क्षणके लिये भी भगवजामका विस्मरण होनेपर साधकपर असुरका आवेश हो जाता है, ऐसा पण्डितजन कहते हैं। शास्त्रोंमें श्रीहरिनामका माहान्य्य इतना अधिक कहा गया है कि उसका अन्त नहीं है। क्रिलयुगमे तो भगवान्का नाम ही कल्याणकारक है। श्रीमद्भागवतमें लिखा है

कृते यद् ध्यायती विष्णुं त्रेतायां यज्ञती मर्खः । द्वापरे परिचर्यायां कली तद्कृतिकीर्तनात् ॥

अर्थात् सत्ययुगमे भगवान् नारायणका ध्यान करनेमे, त्रेतामे यत्रके द्वारा उनकी आराधना करनेसे और द्वापरमे उनकी नेवा पूजा करनेसे जो फल मिलता है, कलियुगमें भगवानके नाम कीर्वनसे वहीं फल प्राप्त होना है।

भजनका अभ्यास ऐसा दृद्ध होना चाहिये कि यदि किनी कारणसे कभी नामका विस्तरण हो जाय, तो ऐसी व्याकुलता हो कि जिसके कारण हमारा दम घुटने लगे 'दिद्ममरणे परमव्याकुलता।' (नारदभक्तिसूत्र)

मजनमे दूसरी आवश्यक बात है अनन्यता । अपने प्रमुक्ते सिया दूसरेके अस्तिस्वकी कल्पना भी चिनमे न आवे, इसीका नाम है अनन्य भजन । इस प्रकार अनन्य चिन्तने भजन करनेवालेके लिये, भगवान् कहते हैं कि मैं मुलभ हा जाता हूँ गीताजीमें श्रीभुखका यचन है —

> अनन्यचेताः सतनं यो मा स्मरति निप्यशः । तम्याहं सुलभः पार्ध निस्यवृक्तस्य योगिनः ॥

इस प्रकारके भक्त किश्च भी लोभसे क्षणमात्रके लिये भी भजनका त्याग नहीं करते और अपने इष्टके सिया दूसरेका भजन नहीं करते (अपूर्ण)



# श्रीरामस्नेही-सम्प्रदायकी उपासना-पद्धति

( लेखक--दैवद्यप्रवर स्वामी श्रीमनोरथरामनी रामलेही शास्त्री, माहित्यभूषण )

मिकि वे पको सुनम और प्रशस्त करने के लिये महाप्रमु स्वामी श्रीत्मचरणजी महाराजने शाहपुरामें श्रीत्म स्नेही सम्प्रदायकी स्वापना की, साय ही साय मिक्त्योगके प्रतिपादनार्थ स्वकीय अनुभवयुक्त वाणीद्वारा दोहा-चौराह्योमें 'शब्दमकाश' नामक प्रन्थका निर्माण किया तथा उसपर ब्रह्म रामकी उपासना-विधि बतलायी, जिनके ध्यानमें शहूर तथा शेपजी सदा लीन रहते हैं तथा जिनके नामकी महिमा महिंग अगस्त्यजीने अगस्त्यमहितामें सुतीक्ष्णजीके प्रति इस प्रवार वर्णन की है -

#### सनकोटिमहामन्त्राश्चित्तविश्वमकारकाः । एक एव परो मन्त्रो राम इत्यक्षरद्वयम् ॥

अर्थात् महामन्त्र तो सात करोड् है, परन्तु वे जिनमें [पट मन्त्र श्रेष्ठ हे या यह इस प्रकारका ] विश्लम उत्पन्न करनेवाले हैं , भाम' यह दो अक्षरोका महामन्त्र ही सबसे श्रेष्ठ है । इसी प्रकार अथर्ववेदके रामरहस्योगीनपदमें भी कहा है

> एतेषु चैव सर्वेषु तश्वं च ब्रह्म तारकम् । राम एव परं ब्रह्म राम एव परं तपः ॥ राम एव परं तश्वं श्रीरामो ब्रह्म तारकम् ॥

अर्था र समस्य धर्मश्र-घोंका तत्त्व तारक ब्रह्म ही है , और यह तारक ब्रग्न राम है । राम ही परब्रह्म है, राम ही परम तप है और राम ही परम तत्त्व है ।

इस प्रकार परब्रहा रामकी महिमाले धर्मब्रन्थ भरे पड़े हैं। उहां अधिक बजनोका उल्लेख करना सम्मव नहीं है। इस्पिले अब हम परब्रहा रामकी उपासना पद्धतिरूप 'शब्द-प्रवाश'नामक अन्यके मृल बचनोंको ही उद्धृत कर लेख समाम करेंगे। उस बन्धमें महाप्रभुस्वामी श्रीरामचरण जी महाराजने परब्रहा रामकी उपासना-पद्धांत इस प्रकार सतायों है

रामनाम तारक मंत्र, सुमीर संकर सम । रामचरण मान्त्रा गुरु देवे यह उपदेम ॥ ९ ॥ मतगुरु बक्त रामनाम, सित्र चीर विस्वाम । रामचरण निर्मिदन स्टै तो निरुचय होय प्रयास ॥ २ ॥

अब मृनियो सब साव मुजाना । रामभजन का करूँ बखाना॥ प्रथम नाम सनगुरु से पाया । अवणा सुनके नेह उपजामा ॥ १ ॥ पुनि रमना की अद्भा जागी। राम रहन निमिबासर कागी। दूती आया सकल ब्रामी। (तब समनाम में स्रत ठहांगी। २॥ पद्मासन निम्बल मन कीया । नामा निग्न पार पर कीया । स्वाम उस्वासा न्वनी कार्ड , आस्त करके बिरह जगाई ॥३॥ रमना अग्र खुटी इक सीरा। परथम वाको पय सो नीरा॥ रस्ता रहता मया मिठाम । हर्ष मया आया विस्वास ।। ८॥ कई दिवस रमना रस गटकर्या , पीछे सब्द कैठमे अरक्यो । क्रंड स्थान बहुत परिनाई । मृत्व में बचन न बेल्यो जाई ॥ ५ ॥ खान पान पे रुचि र योगि । मारग फक्यो जाय वह बौरी ॥ छीन सरीर खचा सक्चानी । नीती नम दीमें झरकानी ॥६॥ पीरो बदन नेतरा राजी , मुक्र ज्योति ज्यो द्विये कपारी । चरे कमक्रमी रूथरीय । छाती हैंच स्वाम नहि अर्थ ।। ६ । एसी बिधि बिस्ही की होई। बिस्ह जान के सतगुरु सोई। एक दिवस ऐसी बन शई । सब्द सरव गयो हिरद्य माई १।८४ परम मुक्स हिरदंपरकामा। ३५ रिव कीन्हां तम को नामा । सहती समितन हिन्दे होई। बाहित सेट न जाने कोई ॥०॥ संबत जायन होती एकी। बन बस्ती की सका भागी। रसना जपा अज्ञप्य पाया । बाहिर साधन सकल बियाया ॥१०० जपयो प्रेम नेम रहा नाहो । वर्ष गम प्राम पर मार्ह । प अस्यान पाय बिधामा । सभ्द किया अप्यनामि मुकामा ॥१ ° । नामि अपन मंसब्द गुँजरैं। मी में नारी मंगक उचौरे।। रोम रोम झणकार झणके। जैसे जतर तात रुणके ।१२॥ माया अन्दर्भ डहा बिलाया । राकार इक गाम सिधाया ॥ पश्चिम दिया मेरू भी धाटी । बीमों गांठ धार से फाटी ॥९३॥ चिक्री मंगम किया सनाना । जाय चढ्या चौथ अस्थाना ॥ जर्म निरंजन तस्त बिगर्ज । ज्याति प्रकास अनंत रिव राजै ॥१ र।। अनहद नाद गिणत नहि आवे। अपि - मैनि की राग -पावै॥ रुषं सृष्ट्रा नी। पँडामा । सन्य सिवा का यह बिवहास ॥ १५॥ हमै पणन मोती सा इनके । जाकी ज्योति अरुव सी नरुकै ॥ सामा जहाँ जिना पा भविषा। हंसा बास तासमध करिया ॥१६॥ सुखमण मोती कर अहारा। निज हंसा का यह ही चारा श मून सायर हसा का बासा । सत्रमागर मूख सया उदासा ११९ अ।

दिश्या सुसको अत न अवि । छीला काल बाज झपटावै ॥
सुखसागर मिल सुख पद पाया । सो सन्दों में कह समझाया ॥१८॥
बिन देक्याँ पातीत न आवें । तासूँ कैसे भेद बतावे ॥
अर्थ उर्थ कमाग जहाँ कूल्या । भैंबर रूप लोय हंसा झूल्या ॥१९॥
मैंबर गुँजार गगन गिरणाया । होय मस्त अति तहाँ कुमाया॥
छेगो पद बिरला जन पांवे । सा मबमागर नाहों आवे ॥२०॥
गम रठ्याँका यह परकासा । मिल्या ब्रह्मपद सब स्यानासा॥
गमचगण कोइ राम रटेगा । सो जन पही धाम बहेगा ॥२१॥
गमनाम निमिबासन गामी । सो नर स्वसागर तिर जानी ॥
गमनाम बिन आन उपाई । च्यूँ दूल्याँ का खेर कार्ड ॥२०॥
बार केरू मेंदिर बणाया । तामें बम कूने सुख पाया॥
राम बन साना कार्या काणी । उर्यू बिन बीज मुजारी नरणी ॥२३॥
राम बीज सानन हर हाँके । तो गमचरण बेनी फर पारै ॥२४॥

बरिण कहीं। संदेष में दिवा के सी पत । मिज परमी या शामकूँ सी) शीच्या मत बिचार 1, 2 1, रामन्त्ररण रह रामनाम पाया ब्रह्म विकास । ई साधन कोए कामसी (जाके) होसी मन्द्र प्रकास ॥ २ ॥

— हत्यादि । इन वचर्नोका अर्थ मलीगाँति समझकर जो बुद्धिमान् पुरुष उपर्युक्त उपासना-पद्धतिके अनुसार परम पुनीत भक्तियोगकी साधना करेंगे, वे निश्चय ही मायाके समस्त बन्धनीसे मुक्त होकर संसारमागरको गोपदकी तरह अनायास पार कर आयोंगे और परब्रह्म श्रीरामरूप होकर उनकी श्रीतके मायुज्य-मुक्तिको प्राप्त करेंगे, फिर उनको श्रीतके मायुज्य-मुक्तिको प्राप्त कर्मा भी संसार चक्रमें फॅसकर जन्म मरणादिके कर्होंका अनुभव नहीं करना पड़ेगा। यद्यपिश्चान्दप्रकाश में ईश्वरोपामना का विस्तार बहुत है और प्रन्थका अर्थ समझाना भी आवस्यक था, परन्य विन्तारभयसे हम लेखको यहीं समान किया जाना है। श्रीगमकोही-सम्पदायको उपासना पद्धतिका सिक्षम स्वरूप युर्ग है।

# विजयऋष्ण-कुलदानन्दकी नाम-साघना

् लेखाः, श्रीनवेश ऋद्धाःसरी

युगप्रवर्तक विजयकृष्ण कुल्डानन्दकी 'नाम माधना' जगरवासियोंकी एक अमृत्य सम्पद् है। यह नवीन नहीं, अनि प्राचीन है । म्वय श्रीभगवान् नहरायण इस साधनारे प्रयनंक हैं । श्रीभगवान् विष्णुके नर्गन कमलने पत्पन्न होकर ब्रह्मातीने जो साधन किया था, न्यस्त्य' वाणी श्रवणकर उन्होंने जिस प्रकारसे तत्व जाननेके लिये चेघा की थी, यह वहीं साधना है। देवादिदेव महादेव, देवर्षि नागद, दत्तात्रेय, र्वान्छ, ब्रब, प्रह्लाद आदि महायोगीश्वर तथा ऋषि-मनिगणीने श्रीमगवान नारायणदारा प्रवर्तित इस अपरूप 'नाम साधन'ः द्वाग ही 'उनको' प्राप्त किया था। यह साधन आदिवेदिक किन्त् गुरुम्खी है: 'श्रीमद्भागवत', 'श्रीमद्भगवद्गीता' आदि शास्त्र प्रन्योंमें अति संक्षेपसे इसका उल्लेखमात्र है, पहाँत कहीं लिखी नहीं है। अनादि कालमे यह 'नाम-भाधन' अति गोप्यरूपसे गुरुपरम्परया चला आ रहा है। चिरकालमे यह मूर्ति ऋषियोंके अदर हिमालयमे ही था। कलिपावनावनार भगवान् श्रीगौराङ्क महाप्रभुने बङ्कदेश-नवद्वीपमें अवतीर्ण होकर कृपापूर्वक यह असाधारण शक्ति-समन्वित 'नाम-साधन' जीव-जगतके परम कल्याणके हेत् अपने कतिपय अन्तरञ्ज शिष्योंको दान किया था । नानक, कबीर,

त रक्षीदास प्रकृति महाप्रयोनि इस भाम-साधन' प्रणान्तिका अवरम्यन करके लिंड राभ की थी। उन्नीमवी शताब्दीके मध्यभागमं जय धर्मकी ग्लानि उपस्थित हुई थी। स्वेच्छाचार और व्याम नारमे देश महान हो पड़ा था, माम्प्रदर्शिकताकी मद्भीर्णनामे पड़कर समग्र मान्य-जानिक भीतर अर एक तुमुल द्वनद्व आ उपस्थित हुआ था, तब एक द्यन क्षणमे नदिया शान्तिपुरके गौराङ्गदेवको लानेवाले टाकुर, महाविष्णुके अवतारः श्रीअद्देशप्रभुके बरामे आदिभूत अतिमानव विजय हिमालय मानस मरोवर ( स्कन्दप्राणान्तर्गत मानम मरोवर ) के वासी महायोगी परमहम ब्रह्मानन्दजीम गया-आकाशगङ्का पहाइमें यह अप्राकृत शक्तियुक्त 'नाम साधन' प्राप्त किया था एवं थोडे ही समयके भीतर साधनांमें सिद्धि त्यभ करके भारतमे सर्वत्र तथा दूर सागरपारके नाना जाति और सम्प्रदार्थीके साधारण मानव-समुदायको *ही न*हीं। वर महातमा महापुरुषींको भी इन 'नाम-साधना'का दान करके जीव-जगतको ऋतार्थ और धन्य किया या 🖯

इम अजपा 'नाम-साधना' का वैजिष्टय असामान्य शक्तिसम्पन्न महापुरुष गोस्वामी विजयकृष्ण- जीने अपने अन्तरङ्गं, नित्यसङ्गी, प्रिय शिष्य, नैष्ठिक ब्रह्मचारी कुलदानन्दको अपनी विशेष शक्ति शक्तिमान् बनाकर यह अनुपम 'नाम साधन' प्रार्थियों को दान करनेका आदेश किया या। हिंदू, मुसलमान, क्रिस्तान और विभिन्न धर्म-सम्प्रदार्थों- के अनेकानेक व्यक्तियोंने इस 'नाम-साधना' का आश्रय लेकर आत्माका परम कल्याण-साधन कर उन्नतिके सर्वोश्च शिख्यपर आरोइण किया है। यह 'नाम-साधन' अजरा है, गृहमुखसे प्रहण करना पड़ना है। इस साधनाका विशेषत्व है 'श्वाम प्रश्वाससे नाम-जप'। साधन कौशल गृहसे सीखना ही विधि है, भाषामें लेखनीद्वारा समझाना असम्भव एयं निष्टिद है। धर्म पिपासुजनोंके अल्पाधिक ज्ञान और धारणाके लिये जहाँतक प्रकाश करना सम्भव है, उत्तना ही समझानका प्रयास किया जा सकता है।

# श्वास-प्रश्वाससे 'नाम-साधन' का वैज्ञानिक रहम्य

इस साधनके किया रहस्य बड़े ही चमत्कृतिजनक हैं और दह 🗸 मर्मान्वत । तथा मनोविशानसम्मत 🧗 । स्वास प्रस्वास ही देहका प्राण है। प्राणके रहनेसे आत्माका निवास है। देहके साथ आत्मा विशेष सम्बन्धरे जीइत है । आत्मामे ही मन है। श्वास-प्रश्नासके साथ मनका विशेष सम्बन्ध है। आत्मा परमात्माका अश -परमात्मा है । कारण, भगवानुका अर्थ है - मर्वेश्वर्यशाली अर्थात् म्मम्पूर्णः, और सम्प्रजंका अंश नहीं होता । महासमुद्रका जल भी जल है, एक बूँद जल भी जल ही है। एक बूँद जल जिन वस्तुओंकी समष्टि है। महा समुद्रके जलमें भी वे ही सब पदार्थ वर्तमान है। इस भावसे परमात्माका अञ्च आत्मा पूर्ण है परमात्मा ही है। यह जो जीवारमा है, वह संस्काराष्ठ्रज्ञ है। इस संस्काराष्ट्रज्ञ आत्माके मस्कारोंका पिण्ड ही देह है। देहका प्रत्येक अणु परमाण् । रस, रक्त, माल, मेद आदि समस्त ही सस्कारानुयायी और संस्थारमय है। बास प्रश्वास इस देहका शोधन करते हैं। श्वास जिसे इसलोग ग्रहण करते हैं, जो विश्वद्ध वायु है, जिसमें 'आक्सीजन' (Oxygen) अधिक रहता है, फेपड़ी (Lung.) में जाकर रक्तको 'आक्सीजिनेटेड' (Oxygenated) करता है और साथ ही तूरंत शरीरकी एक एक शिरामें जाकर ७२ हजार नाड़ियोंम धमकर रक्त शोधनानन्तर देहका जितना मल ( Carbondi-oxide ) है, उसे लेकर प्रशासरूपसे बाहर चला आता है। यही श्वास-प्रश्वासका काम है। रक्तकी किया स्थूलतः देहके जपर एवं सहस्रतः मनके जपर होती है। रक्तके

अनुसार शरीर और मन बनता है। रक्त गरम होनेसे मन भी विकृत हो जाना है। एक जितना ही ख़द्ध होता है, मन भी उतना ही शद और पवित्र होता है। इस प्रकार देहके साथ मनका सम्बन्ध है । इस श्वास-प्रश्वासके साथ 'श्री-भगवान्के नाम' का योग करना पड़ता है । 'नाम' का श्वासके साथ परिचय कराकर उसे सङ्क लगा देनेसे 'नाम' श्वासके साथ जाकर ७२ हज़ार नाहियोंने पूर्वोक्त प्रणार्लाने घुमकर, रक्तको प्रवित्र करके प्रश्वासके साथ छौट आता है। ध्वार रक्तको ग्रद्ध करता और नाम उसे परम पवित्र करता है। इस गुद्ध, पांवत्र और नाममय रक्तकी किया मनके ऊपर होकर मनको शद्ध, सास्विक, पवित्र और 'नामसय' करती है । इस प्रकार अभ्यासद्वारा श्वास प्रश्वासके साथ मनकी मित्रना हो जानेके कारण नाम-प्रेमी मन 'नाम' सहित क्रमशः स्वभावतः श्वास-प्रश्वासमे निविष्ट होता है , इस प्रकारने श्वास-प्रश्वाससे युक्त, होकर 'नाम' अपने आप चलना रहता है। साधकको उस समय 'नाम' का जप नहीं करना पड़ता, 'नाम' का जप स्वभावनः आप ही होता रहता है । यही 'अजपा' साधन है । उपर्युक्त, प्रणालीके अनुसार साधनद्वारा संस्कारमय देह और मन तथा संस्काराच्छन्न आत्मा क्रमदाः श्रीमनवन्नाममय होकर 'अह' सस्कारसे मुक्त हो जाते हैं।

## इस अजपा-साधनका रुक्ष्य और ध्यान

इस साधनमें पृथक ध्यान विधि नहीं है , ध्यानकी कोई विशेष मूर्ति इस साधन पद्धतिमें नहीं है । इस अजपा साधनका उदय स्वय श्रीमगवान हैं। भग का अर्थ है ऐश्वर्य । भगवान् वडिश्वर्यपूर्ण है अर्थात् जिनमें समस्त ऐश्वर्य पूर्णरूपसे स्थित है। वे ही श्रोभगवान हैं। पराद्यान्ति लाम ही जीवोंका उद्देश्य है । अभाव ही दुःख है अशान्ति है। 'सम्पूर्ण' को पाये विना अभाव नहीं मिट सकता । यह 'सम्पूर्ण' श्रीभगवचरण प्राप्ति है, वही पूर्ण शान्ति या परा शान्ति है । उनका रूप ही है सर्वेश्वर्य 'सर्व' के बाद फिर रूप और क्या बच रहा, परन्तु साधारण जीयकी अनुभूति जीवश्रेष्ठ मनुष्यतक ही है। अतः मानवरूपमें दर्शन न देनेसे उनका अनुमान या धारणा करना जीवके लिये असम्भवः साध्यातीत है । निर्गण निराकारका भजन नहीं हो सकता । इसलिये रूपका आश्रय करना पड़ता है। वे अनन्त हैं। उनके रूप भी अनन्त है। उनका कोई एक रूप नहीं है। किस रूपका आश्रय करना होगा, यह स्थर करना किन है। वे किस रूपमें कब दर्शन देंगे, यह कौन कह सकता है! इस कारण इस साधनमें रूप या मूर्तिका ध्यान नहीं है। अतः 'नाम' का आश्रय करने से 'नाम' में ही 'नामी' अर्थात् श्रीभगवान्का सन्धान भिलता है—रूप-दर्शन होता है। 'नाम' हीमें 'नामी' का रूप रहता है। 'नाम' ही 'नाम' का रूप या मूर्ति है। 'नाम', 'नामी' एक हैं। 'नाम' साधनकालमें श्रीभगवान् हृपापूर्वक अपनी अनन्त विभृतियों अनन्त रूपोमें से जिम रूपमें दर्शन हैं, उसीका श्रद्धा-भक्तिपूर्वक एजन प्रणमन करना होता है। आसक्त या आबद्ध नहीं होना चाहिये धर्यके साथ 'नाम' साधन-पथ अवलम्बन करके अग्रसर होना चाहिये। 'नाम' साधन करते रहना चाहिये। अन्यथा लक्ष्यपर पहुँचनेमें विलम्ब हो सकता है।

अजपा मध्यकः प्रथमतः श्वास प्रश्वाममें 'नाम' जपका अभ्यास करता है। साधनकी अवस्थामें साधकको कभी कभी नाममें अरुचि पैदा हो जाती है, 'नाम' नीरस - ग्रुष्क प्रतीत होता है। नाम जप ही इस रोगकी ओर्पाघ है। जैसे पित्त रोगकी ओषधि सिश्री है, पित्तदोपसे विकृत जीसकी आरम्भमें मिश्री भी कड़वी ही। लगती है, फिर भी मिश्री ही खानी पहती है। पीठे ज्यो ज्या पिनदोषका नाद्य होता है त्यों-त्यों कमशः यह मीठी लगने लगती है: वैसे ही नाममे अरुचि होनेपर प्रयत्नपूर्वक 'नाम'-जप ही करते रहनेसे कमदाः 'नाम' अच्छा लगने लगता है - 'नाम'मे रुचि होती है और 'नाम' सरस मधर प्रतीत होता है । इस प्रकार श्वास प्रश्नासके साथ 'नाम'-जप करते करते 'नाम' श्वास-प्रश्वासके साय बल-मिल जाता है। तब श्वास-प्रश्वाम 'नाम' छोड़कर और काम कर ही नहीं सकते। 'नाम' के लिये भी श्राव प्रश्रासका सङ्क त्याग करना सम्भव नहीं होता । उस समय श्रास प्रश्नास हो 'नाम' और 'नाम' ही श्रास-प्रश्नास हो जाता है। भी भाम जिप कर रहा है। यह अनुभव या बोध भी नहीं रहता । श्वास-प्रश्वास चलनेसे 'नाम' चलता रहता है । इस प्रणालीके अनुसार 'नाम' जपका अन्यात करनेसे प्राणायामकी किया अपने-आप होती रहती है। कमशः मनका चाञ्चल्य नष्ट हो जाता है, चित्त वृत्तिका निरोध होकर मन स्थिर हो जाता है। मन स्थिर होनेसे श्वास प्रशास भी स्थिर होकर कुम्भक हो जाता है। क मधः 'नाम' जप बंद होता है। फिर 'नाम' और नहीं

चलता - नाम' जप नहीं होता । साधक उस समय 'नाम'- दर्शन करता है । इस तरह 'नाम धारणा' 'नाम-ध्यान' में पर्थवितित होती है । यह कुम्भक स्थायी-पक्का होनेसे कमराः संस्कारम् होनेस अन्नमय आदि पद्मकोषोंके भेदके वाद 'नाममय हम' और 'नाममय नामी' का भिन्न बोध रहनेतक सविकल्प और अभिन्न होनेपर 'नामी' अर्थात् श्रीभगवान्की मम्पूर्ण शरणागति होनेपर 'निर्विकल्प समाधि या पराशान्ति प्राप्त होती है । यही वैण्णवीका श्रीभगवान्के शीचरणोंमें आत्मसम्पूर्ण, योगियोंकी निर्विकल्प समाधि और बौद्धोका निर्वाण है किन्तु हन स्वका मृल है श्रीभगवान्की कृपा । कातरभावसे उनकी ओर ताकते हुए उनके भुवन-मङ्गल जग-पावन 'नाम' को श्रद्धापृर्वक लेते रहनेका प्रयत्न करना चाहिये उनमे प्रेम करना चाहिये ।

इस अजपा 'नाम' साधनाका अवलम्बन करके तपस्या करनेसे सर्वप्रथम आत्माका संस्कार आवरण कभी कभी भगवत-अपासे हट जाता है एवं महाप्रदेष और देव देवियोंके दर्शन होते है। परन्तु इससे हृदयका कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता ! कुल देवता अथवा साधक जिन देवतासे प्रेम करता है, उन्होंका पहले पहल प्रकाश होता है ! अनन्तर माधनके उन्दर्शके साथ साथ वेद प्राणादि समस्त शास्त्र कैस बने हैं। सुष्टि किस तरहमें हुई है -- इत्यादि रहरण प्रकट होते हैं और धीरे धीरे आत्मा माया या सरकारसे नक्त हो जाता है समस्त 'नामी'मय, 'ब्रह्म'मय हो जाता है। कमशः भगवलीलाकं दर्शन होते हैं। साधक और निद्धकी इन सब अवस्थाओंको भाषामें व्यक्त करना असम्भव है। आर्य ऋषिगण इसीको 'अवाङ्मनसगोचर' कह गये हैं। बुद्धदेवकी भाषामें यही 'अचिन्तेयानि' और 'अचिन्ति-तन्यानि है अर्थात जो चिन्ताका विषय नहीं है---जिमका चिन्तन किया नहीं जा सकता । श्रीभगवान ही चरम लक्ष्य हैं।

# इस 'नाम योग' के साथ 'हठयोगादि' का सम्बन्ध-निर्णय

श्वास प्रश्वासकी क्रिया पेफड़े, हृदय तथा समस्त रक्त-वाहिनी नाहियोंके अदर रक्तके ऊपर होती है और इससे वारीरके प्रत्येक अणु-परमाणुमें भी इसकी क्रिया होती है। गुरूपदिए प्रणालीके अनुसार इस आशुफलप्रद श्वास-प्रश्वास- प्रमुक्त 'नामयोग' के अभ्यासि कमहाः हटयोग तथा राज योगादि सब प्रकारकी योगिकियाएँ स्वभावतः होती हैं और कियाका फल भी देख पड़ता है। कुछ साधारण नियमोंका पलन करके प्रकियाके अनुसार यह नाम साधन करनेसे ब्रह्मचर्य साधनादि अति सहजमे सध जाते हैं। कठोर ब्रह्मचर्य साधनादि अति सहजमे सध जाते हैं। कठोर ब्रह्मचर्य-सवादि साधनका कोई प्रयोजन नहीं होता किसी प्रकारकी हटयौगिक सहजोली वज्रोली आदि मृहाओंकी किज्ञिन्माच सहायता विना ही हम 'नाम'-साधनके द्वारा सुपुम्नापथ अति अल्यायाससे परिष्कृत होकर सावक क्रध्वेंना हो सकता है। सुम कुलकुण्डलिनी-शक्तिको जागरित करके, प्रयुक्त भदकर आज्ञाचकस्य पुरुपके स्थाय योग करानेकी हममें असाव शक्ति है। यह प्रकृति-पुरुपयोग होनेसे शक्तिमान 'नाम'योगी उसी 'नाम' का आश्रय करके ही श्रीभगवानके स्थान महाशून्यस्थित सहस्थारमें उनके श्रीचरणको प्राप्त करते हैं।

शरीर नीरोग तथा खम्ब रखनेके लिये एव इस भाम'साधनाके सह यकस्वरूप एक प्रकारके गुरुमुखी प्राणायाम और आसन, कुम्मक, बाटक (पञ्चभूतमें दृष्टि साधन) प्रभृति कई प्रकारकी योगिक्रयाएँ साधककी अवस्था और प्रयोजनके अनुसार श्रीविजयकृष्ण-कुलदानन्द दान कर गये हैं।

# नाम-साधकोंके प्रति अमृल्य उपदेश

गोखामी विजयकृष्णजीने वङ्गदेशान्तर्गत हाका -गंडारिया आश्रमस्थित अपने माधन कुटीरकी दीवारपर नामः' साथनके समय 'नाम' में कचि उत्पन्न करनेमें महायक जो अनेक उपदेश लिख रक्खें थे, वे नीचे दिये जाते हैं क

### 'ऐसा दिन नहीं रहेगा।'

(१) अपनी बहाई मत करो।(२) दूसरोंकी निन्दा मत करो।(३)अहिसापरमो धर्मः(अहिंसापरम धर्म है)।

\* ध्यामद वक्षमवारी कुल्डानन्द भेदारा विश्व को शीसदगुरु-भन्न (पत्त्र खण्डमें सम्पूर्ण वेंगका धन्य) का हिन्दी-अनुवाद प्रथम वण्ड द्रष्टव्य । प्राप्तिस्थान - श्रीगीराञ्च-सुन्दर ता २० वं० महार्ष देवेन्द्रनाथ रोड, कल्लत्त्वा, या 'तारा विदिद्य वर्कस', बनारम । श्रीव्योमफेशकुमार वि. ए. लिखन वंगला प्रत्य 'स्तगुरुसहे कुल्ड्यानन्द' और 'Brahmachari Kuladananda', Vol. 1 in English by Benimadhav Barua, M. A., D. Litt- (London), Professor Calcutta University भीपड सकते हैं। प्राप्तिस्थान वही । (४) सब जीवीपर दया करो । (५) शास्त्र और महापुरुषीं-पर विश्वास करो । (६) शास्त्र और महापुरुषींके आचारके साथ जिसका मेळ न हो, उस कामको विषयत् त्याग दो । (७) नाहङ्कारात् परो रिपुः । (अहङ्कारसे बढकर शत्रु नहीं है।)

सन्यरक्षा और वीर्यधारणके विषयमें गोस्वामी विजय कृष्णजीने साधकोंको विजयरूपसे सावधान किया है। बीर्य धारण शरीर रक्षाके विषयमें जैसा सर्वप्रधान कारण है, सन्य भी आत्मरक्षाके टिये वैसे ही अत्यायस्यक है।

#### शमः सन्तोषः विचार और सन्सङ्गकी आवश्यकता

(१) मनकी साम्यायस्थाको ही 'शम' कहते हैं। (२) मर्वदा सर्वे विगयमें सन्तुष्ट रहना ही 'मन्तोप' है। (३) सदा सर्व विगयमें सन्तुष्ट रहना ही 'मन्तोप' है। (३) सदा सर्व अवस्थाओं में अन्ते-बुरे, सन् असनका विचार करना ही प्रकृत विचार है। अभिगवानको तस्य करके जो कुछ भी किया जागा है वही सन् है, उसके अतिरिक्त सब असन् है। (४) अभिगवान ही सन् तथा अभिगवत्सङ्ग ही सत्तङ्ग है। भगवदाश्रित साधु-सजनीका सङ्ग भी सत्सङ्ग है। सद्प्रन्थ और शास्त्रादिका पाठ भी सत्सङ्ग है। इस तरहसे ऋ गियोका ही सङ्ग होता है।

इन नियमंके साथ-साथ और भी चार नियम पालन करनेका उपदेश श्रीविजयकृष्ण कुलदानन्द दे गये हैं— स्वाध्याय, सपस्या, शीच और दान !

(१) स्याध्याय केवल अध्ययन नहीं, गुकदत्त इष्ट मन्त्र या नामका श्वाम-प्रश्वाससे जय करना -यही यथार्य स्थाध्याय है। (२) सब अवस्थाओं में धेर्यके साथ 'नाम'-साधनमें बार बार चेष्टा करना ही तपस्या है। (१) क्रांच अर्थान् सर्वावस्थामें बाह्य तथा अभ्यन्तर पवित्रता। शरीर और मनकों निर्मल, पवित्र रखना ही शौच है। शरीर पवित्र न रहनेसे अन्तःश्चित नहीं होती। चित्र शुद्ध न होनेसे 'नाम' में यथार्थ कवि - श्री-मायानमें श्रद्धा भक्ति कुछ नहीं होती। (४) प्रतिदिन कुछ-न-कुछ दान करना चाहिये। दया सहानुभृतिसे ही दान होता है। किसी तरहसे दूसरेके क्रेशोंको दूर करना ही दान होता है। प्रतिदिन कम-से कम मीठी बातका ही दान करना चाहिये। ये सभी नियम 'नाम' में किस होनेके लिये हैं। 'नाम'में किस हो जानेसे और कुछ मी आयश्यक नहीं होता। श्वास-प्रश्वासमें 'नाम'-जप ही एकमात्र सहस्र तथा सर्वोत्कष्ट उपाय है। इस साधनकी दीक्षा ग्रहण करनेवाखेंको कुछ निवेधोका वर्जन करना पड़ता है। मास, अंडा, प्याज, उन्छिष्ट और मादक वस्तुका सम्पूर्णरूपसे त्याग करना आवश्यक है।

### एक मासमें सिद्धि-लाभ करनेका उपाय-निर्देश

इस अजपा नामसाधनद्वारा एक मासमें सिद्धि पानेकी एक प्रणाली गोस्वामी विजयकृष्णजीने निर्देश की है। श्रीश्रीमद्गुइसङ्ग (प्रथम खण्ड) में लिखा है वे कहते हैं कि 'एक मास काल-व्यवस्थानुरूप नियममें रहकर निर्देश प्रणालीके अनुसार कोई साधन करे तो अवश्य ही उसे सिद्धि प्रणालीके अनुसार कोई साधन करे तो अवश्य ही उसे सिद्धि प्राप्त हो जाय। यदि किसीको यह आश्वाहा अथवा आक्षेप हो कि सिद्धि प्राप्त होनेके पहले ही श्रारीर छूट जायगा तो, उसकी इच्छा होनेसे, वह सहजमें ही एक महीनेतक नियमोनकी रक्षा करके इस प्रणालीने साधन कर सकता है; सिद्धि अवस्थ हो जायगी।

नियम ये है

- (१) लोक-सङ्ग त्याग दे । विशेषरूपसे ख्रियोंका दर्शन। स्पर्शः उनके सम्बन्धमे कुछ भी अवण ऒर चिन्तन आदि सम्पूर्णरूपसे वर्जनीय है।
- (२) एकान्तमे बहुत ही ग्राचि-ग्रुद्धभावसे दिनमें एक बार ही अपने हायसे स्सोई बनाकर आत्र (बिना उचले हुए चावन्ते) का भात खाना चाहिये .
- (२) शयन त्याम । बहुत ही अवसाद होनेपर जरूरत हो तो हाथका ही तकिया लगाकर भूमिपर शयन करे।

इन बाहरी नियमेंकि पालन करनेके साथ साथ निर्दिष्ट रीतिमें मुद्रा बन्ध करें और रात-दिन सिद्धासनस बैठकर प्राणायाम तथा कुम्भकके साथ प्रणालीके अनुसार 'नाम'-साधन करें। कम से कम तीन दिन भी यदि कोई यह साधन कर खेगा तो ऐसी कोई विदिष्ट अवस्था प्राप्त हो जायगी जो औरोंको दुर्लम है।

## यह साधन असाम्प्रदायिक है

श्रीविजयक्तृष्ण-कुलदानन्दकी 'नाम-साधना' किसी दल या सम्प्रदायविदेषमें आबद नहीं है। हिंदू, बौद, जैन, मुमलमान, ईसाई, पारसी-सभी जाति, सभी धर्म एवं सभी सम्प्रदायके लोग अपनी-अपनी कुल-क्रमागत रीति-नीति, आचार व्यवहार रखते हुए इस अजपा 'नाम'- साधन-पथका अवलम्बन करके अनायास अग्रसर हो सकते हैं, कोई बाधा नहीं इसलिये किसी धर्म या सम्प्रदायके साथ इस साधन तथा इसके साधकका कोई विरोध नहीं है। सब हमारे ही भगवान्का नाम साधन कर रहे हैं, यह जानकर सब सम्प्रदायों तथा धर्मोंके लोगोंका ही आदर करना चाहिये; इस साधनकी यही विधि है। श्रीविजयकृष्ण-कुलदा नन्दकी 'नाम साधना' परम औदार्यपूर्ण है।

श्रीविजयकृष्ण वैष्णय थे। परन्तु आधुनिक सम्प्रदायभूक्त वैष्णवनहीं।सनकादि ऋषि जो वैष्णव थे, विजयकृष्ण भी वही आदि सनातन वैष्णय थे भगवान् श्रीगौराङ्ग सहाप्रभु जो वैष्णव थे, विजयकृष्ण भी वही वैष्णव थे। श्रीगौराङ्गने जिस प्रकारसे ईश्वरपुरीजीसे दीक्षा प्रध्यकर तथा केशव भारतीजीस सन्यास लेकर भी आदिवैष्णव-धर्मका पालन किया था, विजयकृष्णजीने भी वैसे ही मानससरोवरनियासी परमहस ब्रह्मानन्दजीन साधन दीक्षा ब्रह्म करके स्वामी इरिहरानन्द सरस्वतीजीसे सन्यास लेकर सनातन वैष्णय-धर्मका ही पालन तथा पुनः प्रवर्तन किया । उनके सन्यासा श्रमका नाम स्वामी अच्युतानन्द सरस्वती है, परन्तु जगन्मे वे गोस्वामी विजयकृष्णके नामसे ही सुपरिचित है । मुलतः आदिवैष्णव वर्म ही विश्वमे एकमात्र धर्म है। सब धर्म सम्प्रदायोके धर्म आदि वैष्णव-धर्मके अन्तर्गत है। कुछ साधारण बाहरी नियमोक मदाभदस ही सम्प्रदायकी स्ष्टि हुई है। मूल साधन, चरम साधन श्रीभगवन्नामका सर्वत्र सब सम्प्रदायोमें एक है। केवल प्रकार और प्रणालीका पार्थक्य है। पृथिवीके सब साधनोंके रुक्ष्य सर्वैश्वर्यमय सर्व शक्तिमान् श्रीभगवान् हैं। श्रीविजयकृष्य कुलदानन्दके साधन् अजना साधनका विशेषत्व (अपाकृत शक्तियुक्त नाम) का श्वाम प्रश्वाससे जप करना है . इस साधनके साथ मुसलमान, किम्तान, नानक, बुद्धदेवकी साधन प्रणालीका अनेकाशमें साहस्य देख पड़ना है। किस्तानोंके साधनमें 'Breathe the Name of God — यह उपदश मिलता है। बौद धर्म शास्त्रके त्रिपिटकः विश्वद्धिमार्ग आदि प्रन्थोंमें 'कायगता-सति' या देहतस्वकां अवलम्बन कर साधनप्रणालीमे 'आनापानासति' या श्वास प्रशासमें मनःसंयोग करके साधन करनेका प्रशस्त उल्लेख है । बुद्धदेवने इस साधन सम्भन्धमें उपदेशके आरम्भर्मे और अन्तर्मे कहा है-- 'एकायनो अय भिक्खवे निव्वा नत्म " " स्टिक किरियाय, यदिदं चत्तारी सित पर्ठानो ।' इत्यादि, अर्थात् निर्वाणलाभके लिये

यही एकमात्र पथ है। किन्तु पार्यक्य यह है कि विदर्शन भावनाकी जगह विजयक्कष्ण कुलदानन्दके साधनमे प्रारम्भसे ही गुरुदत्त अप्राकृतशक्तियक्त नाम-जप किया जाता है।

सिन्दों के मित-प्रनय 'मुखमणि' में 'नानक सो सेवक श्वास श्वास समारे ।' अर्थात् नानक कहते हैं कि वही सेवक हैं, जो शीमगवान्को प्रति श्वास-प्रश्वासमें स्मरण करते हैं । 'श्वासि प्राप्ति हरिनाम समाल' अर्थात् प्रतिश्वास एवं प्रतिश्वासके साथ हरिनाम समरण रखना — इत्यादि वचनें द्वारा श्वास्के साथ नाम-जव करनेकी विधि नानक-पंथियों में भी देख पहती है । मुसलमान फर्कारों में श्वासके साथ नाम-जव करने करते देखा गया है ।

# इस साधनामें गुरु-निष्ठा

'नाम'-दाताके प्रति विश्वास न होनेसे दाताकी दी हुई वस्तु---'नाम' - में श्रद्धा एव निश्र होनी कठिन है। गुरुने शिष्य जितना प्रेम करेगा, गुरुकी दी हुई वस्तु— ध्नाम'के प्रति उसका उतना ही प्रेम होगा। सद्गुरु ही भगवान्, भगवान् ही सद्गुरु हैं। यह सद्गुरु शक्ति समस्त विश्वमें व्यास है, किन्तु सर्वत्र प्रकाशित नहीं है। जिसमें प्रकाश है, वही सद्गुरु है; जिसका जो गुरु है, उसका नहीं सद्गुरु है। गुरुनिष्ठा ही धनाम'में निष्ठा या धनामीमें' निष्ठा है।

> महानन्दं परमसुखदं देवलं ज्ञानसूर्ते इन्हातीतं गगनसदशं नन्त्रसस्यादिल्हयम् । एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाम्निभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सदगुरं तं नमामि ॥

गुरुदत्त 'नाम' का श्वास प्रश्वासके जप करना ही विजय कृष्णकुलदानन्दत्री 'नाम साधना' है ।

# उदासीन-सम्प्रदायका साधन-विधान

( केवक अोमत परमङ्ग्परिवाजकाचार्य उदासीनवर्य श्रीपण्डित स्वामी हरिनामदामजी महाराज

ज्ञानवैशम्ययुक्तंन भक्तियुक्तेन चाल्मना । परिपदयस्युदासीनं प्रकृति च इतौजसम् ॥ (श्रीमद्रा० १ । २० । १८ )

ध्यह पुरुष ज्ञान, वैराग्य और भक्तिले युक्त अन्तःकरणके द्वारा अपनेको उदासीन देखना है और प्रकृतिकी राक्तिको श्रीण हुई देखता है '

वाचिक साधना वह है, जो वाणीसे की जाती है अर्थात् जनसाधारणके सामने की जाती है। इसका उपयोग जनताकी ईश्वरके ध्यानमें लगाना है।

वाणिको मौन करके जो साधना मनके द्वारा की जाती है अर्थात् जिसके द्वारा जनताका ध्यान ईश्वरकी और आकर्षण किया जाता है, उसे मानसिक साधना कहते हैं

स्वयं समाधि लगाकर और जनतासे लगवाकर जो साधना की जाती है, उसे कायिक साधना कहते हैं।

साधनाके और भी दो भेद हैं। एक साधना यह है जो सा० अं० ९१-— अपने-आप करनेके लियं होती है और दूसरी वह जो जन समुदायसे करानेके लिये होती है। जो साधना अपने लिये की जाती है, उसे स्वयं-साधना कहते हैं और जो जनसमुदायके लिये की जाती है, उसे परसाधना कहते हैं । दोनोंमें ईश्वर चिन्तन होता है। अपने लिये साधना करनेमें अपने आपको लाम होता है और दूसरोंके लिये करनेमें दूसरोंका लाम है। जो साधन उदासीन मायसे अकेले बैठकर किया जाता है, उसे सन्य साधन कहते हैं और जिसे उदासीन सबके लिये मिलकर अयवा अकेले ही करे, उसे धर्म साधन कहते हैं। अधवा सत्य बस्तुकी उपासना (भक्ति, ज्ञान, वैराग्य) का नाम ही कर्य साधन है और टढ़ प्रतिज्ञापूर्वक धर्मका पालन करना ही धर्म-साधन है और टढ़ प्रतिज्ञापूर्वक धर्मका पालन करना ही धर्म-साधन है।

इनके अतिरिक्त साधनका एक प्रकार और है, जो द्यारीरिक कष्टके साथ किया जाता है। उसे तप साधन कहते हैं। उक्त साधनाओं मेसे किसी साधनामे निरन्तर लगे रहना भी तप है। इस साधनके द्वारा मनचाहा फल मिलता है।

साधनका लौकिक फल शारीरिक सुख है और पारमार्थिक फल शानकी प्राप्ति है। तभी नारदर्जीके पूछनेपर यमराजने कहा कि उदासीन नरकमें नहीं जाते--- हानवन्तो हिजा ये च ये च विद्यापरङ्गताः । उदासीना न गच्छन्ति स्वाम्यर्थे च इता नशः॥ (वाराइपुराण, नाचिकेतास्यान अ० २०७)

अर्थात् ज्ञानवान् ब्राह्मणः, विद्याके पार पहुँचे हुए छोगः, उदातीन तथा स्वामीके निमित्त प्राणत्याग करनेवाले नरकमे नहीं जाते !

उपर्युक्त साधनोंका ज्ञान गुरुके उपदेश तथा सत्सङ्गरे प्राप्त होता है, तथा उदासीन संनोंकी सेवा करनेसे भी उसकी उपलब्धि होती है । तीर्थाटनसे अर्थात् तीर्थीमे जो महात्मा रहते हैं, उनके सत्सङ्गरे भी महान् आम होता है और देश कालका ज्ञान होकर अनुभव बढ्ता है । मत्सङ्गी पुरुषोंको सदाचारसे रहना पड़ता है जिससे शरीर और मनकी शक्ति बढ़ती है, वीर्यकी स्थिरता होती है, ज्ञानके साथ साथ प्रेमकी मात्रा भी बढ़ती है और साधक सासारिक विषयोसे उदासीन होकर आत्मज्ञानमें रत हो जाता है। यही मोक्षका साधन है अर्थात उदासीन लोग इसी साधनमें मोधकी प्राप्ति मानते हैं । लौकिक और पारमार्थिक दोनों प्रकारकी उन्नीत इस साधनमे हो सकती है। इस साधनके द्वारा मनुष्य दूसरीको भी मोक्षके मार्गमे लगा सकता है। इन माधनीसे कई उदासीन योगाभ्यासी हो जाते हैं, जिससे जीवितावस्थामे ही चित्तकी स्थिरता हो जाती है। प्राण रोकनेसे योगाभ्यासी सिद्ध हो जाता है--जिससे वह शारीरिक वल, धन, विद्या, बुद्धि आदिसे सम्पन्न होकर भी ससारमे जलमे कमलकी भौति निर्हेप रहता है तथा औरोंको भी उपर्युक्त गुणोसे सम्पन करता है और अन्तमें मोक्षको प्राप्तकर जन्म भरणमे रहित हो जाता है।

इस प्रकार उदाधीन सम्प्रदायमे साधनाका विधान सृष्टिके आदिसे (जनसे उदाधीन-सम्प्रदाय चला है) अस्वर चला आ रहा है। उदासीन सम्प्रदाय सनातनधर्मी होनेके कारण पञ्चदेवोपासक है। अतः किसी भी देवताकी उपाधनासे उसका विरोध नहीं है। यही वेदानुकृल सनातनधर्मका प्रका सिद्धान्त है।

उदासीनोमें इस, परमइंस, कुटीचक और यहूदक-ये चार श्रेणियाँ होती हैं।

- (१) इस उसे कहते हैं, जो पट्यास्त्रीका अभ्यास स्वय करता है तथा दूसरीको कराता है और उनके सिद्धान्तीको समझकर भीतर ब्रह्मका अनुभव करनेकी खेष्टा करता है।
- (२) परमहंस उसे कहते हैं, जो मरणपर्यन्त शास्त्रोंका चिन्तन और आत्माका अनुभव करनेमे लगा रहता है और धारणाकी परिपक्तनामे शरीर छोड़ता है
- (३) कुटीचक उमे कहते हैं जो ज्यावहारिक एवं पारमार्थिक दोनों प्रकारका ज्ञान रखता है। नीतिशास्त्रमं कुशल होता है और स्थानधारी होता है।
- (४) बहूदक उसे कहते हैं जो शास्त्रोका पूर्ण जाता होकर प्रश्नोत्तरके द्वारा जनतामे धर्मका प्रचार करता है, शास्त्रार्थमें कुशल होता है और मण्डली लेकर या अकेले ही देश देशान्तरमे भ्रमण करता हुआ धर्मकी सेवा करता है।

इनके अतिरिक्त उदासीनोकी एक पोचर्या श्रेणी भी होती है- जिन्हें 'आतुर' कहते हैं । जनताको दुखी देखकर जो आत्मज्ञानका उपदेश देता है, यही आतुर उदासीन है

उदासीनोंसे कायिक, वाचिक एव मानिस्क तीनों प्रकारके दण्डको ग्रहण करनेवाला ही विदण्डी कहलाता है तथा इनमेंसे किसी एक दण्डको म्त्रीकार करनेवाला एक-दण्डी कहलाता है। उदासीन सम्प्रदायमे काष्ट्रदण्ड धारण करनेका नियम नहीं है। कहा भी है

वान्द्रण्डः कायहण्डश्च मनोद्रण्डश्च ये त्रयः । यस्येते नियता दण्डाः सित्रदण्डी उदासिनाम् ॥ (अतुमनसहानुभृति अ० २

# दूसरेके पुण्यको कौन ग्रहण करता है ?

आकृश्यमानो नाकृश्येनमन्युरेनं तितिक्षतः । आक्रोप्टारं निर्वहति मुकृतं चास्य विन्दति ॥

किसी मनुष्यके निन्दा करनेपर भी जो उसकी निन्दा नहीं करता है और उसकी निन्दाको सह छेता है, यह पुरुष निन्दा करनेवाले पुरुषको भस्म कर डालता है और उसके पुष्यको अपने आप ग्रहण कर छेता है।

( महा० शान्ति० २९९ । १६ )

# वैष्णवोंकी द्वादशशुद्धि

भगवान्के मन्दिरकी यात्रा करनेसे, उनकी उत्सवमूर्तिका अनुगमन करनेसे तथा प्रेमपूर्वक प्रदक्षिणा करनेसे दोनों चरणोंकी शुद्धि होती है। भगवान्की पृजाके न्दिये पत्र, पृष्प, गम्ध आदिका संब्रह करना दोनों हाथोकी सर्वश्रेष्ठ शुद्धि है। भगवान्के नाम और गुणोंका प्रमपूर्वक कीर्तन करना वाणीकी शुद्धि है। भगवान्की लीला-कथा आदिका अवण दोनों कानोंकी शुद्धि है और उनके उत्सवका दर्शन नेत्रोंकी शुद्धि है। भगवान्के सामने शुक्ता तथा उनके चरणोटक, निर्माल्य आदिका धारण करना सिरकी शुद्धि

है। भगवान्के प्रसादस्वरूप निर्माल्य, पृष्प, गन्ध आदिकी सूँघना दोनों नाकोंकी छुद्धि है, भगवान्के प्रसादस्वरूप जो कुछ होता है, वह तीनों लोकोंको छुद्ध कर सकता है। ललाटमें गदा, सिरमें धनुप और बाण, हृदयमें नन्दक, दोनों हाथोंम राह्य, चक चिह्नित करके जो निवास करता है वह कभी अग्रुद्ध नहीं होता, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। इस द्वादशशुद्धिको जानकर जो इसका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें भगवान्की प्रसन्नता प्राप्त होती है।

# स्वरोदय-साधन

लेखक-पं । श्रीवृहिस्कान्त नी वेदालङ्कार, माहित्यमनीषी

हमारे प्राचीन ऋषि मनियोंने मन्ष्यमात्रके कल्याणार्थ जिन जिन आश्चर्यजनक और चमत्कारपूर्ण नानाविध शास्त्रोंकी शोध की थी, उनमेले एक 'स्वरोदव विज्ञान' भी है। यह ठीक है कि अन्य शास्त्रोंकी तरह यह भी आजकल लुमप्राय हो। चुका है, तथापि खोज करनेपर कही न कहीं इसके विशेषज्ञ मिलते अवश्य है । इस शास्त्रके सर्वया पूर्ण शाता तो मिलने कठिन हैं, ऐसा हमारा अनुमान है; तथापि जो कुछ उपलब्ध हुआ है, उसपरसे भी इस शास्त्रका बहुत बु छ पुनरुद्वार हो सकता है – ऐसी हमारी मान्यता है। सिर्फ कुछ लोग इस और अपना ध्यान आकर्षित करते हुए शोध करनेका प्रयक्त करें तो बहुत सम्भव है कि इस इस शास्त्रको फिर नये सिरेसे जीता-जागता देख सकें। इसे स्वयं इस सम्बन्धमें जो कुछ पता चला है, उसका सार यहापर रखनेका प्रयक्ष किया है। यदि यह पाठकोंको रुचिकर और लाभप्रद हुआ तथा शोधकोंके लिये कुछ अशोंमें मार्गदर्शक हुआ तो हम अपना प्रयत्न सफल समझेगे ।

# स्वरोदय-विज्ञान अर्थात् श्वासोच्छ्वासकी गतिका झान

स्वरोदय विज्ञानका आधार प्रत्येक मनुष्यके नसकोरों (नधुनों)से चलते हुए स्वास-प्रस्वासकी गतिवर ही है। यों तो यह बात बड़ी साधारण-सी प्रतीत होती है; परन्तु इस स्वास-प्रस्वासकी गति कितनी रहस्यपूर्ण और आश्चर्यजनक है—हस बातका पता उस समय चलता है, जब कि हम स्वरोदय-विज्ञानकी मददसे

उस ओर लक्ष्य देना शुरू करते हैं। श्वासोच्छ्वासकी शक्ति और सामर्थ्य देखकर किसीको भी आश्चर्य हुए विना नहीं रह सकता , हमारी प्रत्येक किया तथा तजन्य सुख-दुःखादि इन्द्र , शारीरिक और मानसिक कष्ट , रोग व्याधि आदि तमाम प्रकारकी आपस्त्रियाँ इनसे प्रभावित हैं। ये इनके आने जानेका हर समय विना विलम्बके निर्देश करते रहते हैं। इनकी मददसे दुःख दूर किये जा सकते हैं और मनचाहे मुख प्राप्त किये जा सकते हैं। संक्षेपमें मनुष्यके इस शरीर-रूपी रथके सञ्चालनके ये ही सत्रधार हैं।

### श्वास-प्रश्वाससे आयुका सम्बन्ध

साधारणतया मनुष्य प्रति मिनट १२से१५ व्यास-प्रश्वास करता है। इस प्रकार एक रात-दिनमें यानी पूरे २४ घण्टों में उनकी सख्या २१६०० तक पहुँचती है। यह संख्या प्रति मिनट जिस प्राणीकी जितनी कम होगी, उसकी उतनी ही आयु अपेक्षाकृत ज्यादा होगी। मिन्न-मिन्न प्राणियों की आयु तथा प्रति मिनट स्वासेच्छ्यासकी संख्याकी तुलना करनेसे यह बात स्वयमेव स्पष्ट हो जाती है। कहनेका अभिप्राय यह है कि स्वास-प्रश्वासकी संख्यापर काबू रखनेसे आयु बढ़ायी जा सकती है।

#### स्वर तथा उसका उदय

यह शायद बहुत योड़ोंको पता होगा कि हमारे शरीरमें शत-दिन अव्याहत गतिसे चलनेवाला स्वास-प्रश्वास एक ही साय एक ही समयमें नासिकाके दोनों नमकोरोंसे नहीं चला करता । वह क्रमशः निश्चित समयानुसार अलग अलग दोनों नसकोरोसे चला करता है । एक नसकोरेका निश्चित समय पूरा हो जानेपर वह दूसरेमें जाता है । खास प्रश्वासकी इस गतिका नाम स्वर है तथा उस गतिका एक नसकोरेसे दूसरेमें जाना उसका उदय कहलाता है ।

हमारे प्राचीन ऋषि मुनियोंने खरोदयकी इस प्रक्रियाका निश्चित रूपसे पता लगाकर उससे किस तरह लाम उठाये जा सकते हैं, तथा उससे लाम उठायेके लिये कौन-कौन-से कार्य कब और कैसे करने चाहिये इन सब विषयोंका निश्चय किया था। तदनुसार हम इस लेखमे खास तौरपर खरोंके चलनेके नियम, उन्हें जाननेकी विधि, उनके चलने की अवधि, उनके बदलनेकी रीति, उनसे सम्बन्धित पञ्चतन्त्व, कौन कौन से कार्य कब करने चाहिये, पुरुष और खीके खरोंमें कोई मेद है या नहीं तथा सुख-दुःख, रोग, आपित्याँ, कष्ट, प्रश्लोत्तरी एवं भविष्यज्ञान आदि विषयोंपर सक्षेपसे विचार करनेका प्रयक्त करेंगे।

### (१) खर चलनेके नियम।

साधारणतया स्वर जलनेका नियम यह है कि शुक्रपक्षकी १, २, ३; ७, ८, ९; १३, १८, १८–इन नियमोंमें सूर्योदयसे लेकर अमुक निश्चित समयतक वाम नासिकासे, और इसी प्रकार ४, ५, ६; १०, ११, ६२–इन ६ तिथियोंमें दक्षिण नासिकासे द्वास चलना चाहिये। और कृष्णपक्षकी १, २, ३; ७, ८, ९; १३, १४, १५ इन तिथियोंमें सूर्योदयसे लेकर अमुक निश्चित समयतक दक्षिण नासिकासे और इसी प्रकार ४, ५, ६; १०, ११, ११, १२–इन ६ तिथियोंमें बाम नासिकासे श्वास चलना चाहिये।

### (२) श्वास जाननेकी विधि ।

किस समय किस नासिकासे श्वास चल रहा है, यह जानना अल्यन्त सुगम है। उमें जाननेके लिये प्रथम किसी एक नसकोरेको बंद करके दूसरेले साधारण जोरसे दो चार बार श्वासोच्छ्यास करना चाहिये। फिर इसी तरह उसको बंद करके दूसरेसे करना चाहिये। इस प्रकार करनेसे जिस नसकोरेसे श्वासेच्छ्यास करते हुए. कुछ क्कायटसी प्रतीत होती हो उसे बद तथा दूसरेको खुला समझना चाहिये और उसीसे सास चल रही है, ऐसा मानना चाहिये।

# (३) प्रत्येक नासिकासे श्वासोच्छ्वास होनेकी अवधि

प्रत्येक नासिका-रन्ध्रमें स्वरोदय होनेके बाद वह साधारण-तया १६ घड़ीतक विद्यमान रहता है। २६ घड़ी (घटिका) का एक घटा होता है। अर्थान् जब जब श्वासोच्छ्वास बदल कर एक नसकोरेसे दूसरमें जायगा तब वह उसमे लगातार १ घण्टेतक रहेगा और इतनी अवधितक उसीने चलता रहेगा।

# (४) श्वासोच्छ्वासको बदलनेकी रीति।

जब कभी किसी विशेष प्रयोजनवश इच्छानुसार नास्तिकाका श्वासोच्छ्यास बदलना हो तो उसके लिये सबसे सरल विधि यह है कि कुछ देरके लिये जिस ओरके नसकोरेसे श्वास चल रहा हो, उस ओरकी करवटसे लेट जाओ ! थोड़ी देरमे स्वयमेव श्वासोच्छ्यास बदल जायगा । अर्थात् वाम नासिकासे श्वास चलाना हो तो दक्षिण करवटसे लेटना चाहिये और दक्षिण नासिकासे श्वास चलाना हो तो वार्ये करवटसे लेटना चाहिये !

#### (५) पश्चतन्त्व।

स्वरोदयके ज्ञानके साथ साथ पञ्चतत्त्वका ज्ञान होना अनिवार्य है। पञ्चतत्त्वके ज्ञानके विना स्वरोदयकी बहुत सी प्रक्रियाएँ पूर्णरूपसे न तो सिद्ध ही हो सकती हैं और न उनका पता ही चल सकता है। स्वरोदयके साथ ही साथ पञ्चतत्त्वोंका भी उदय हुआ करता है, यह बात खास ध्यान देने योग्य है। और इसीलिये पञ्चतत्त्वोंका स्वरोदयके साथ किन तरहसे उदय होता है और उन्हें कैसे जाना जाता है, इस विपयका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये यहाँ कुछ प्रक्रियाएँ दी जाती हैं

### पश्चतत्त्वोंका परिचय तथा घ्यान करनेकी विधियाँ ।

योगियोंने ध्यानादि विशेष कार्यसाधनके लिये हमारे इस्रीरमें अनेक चर्कोंकी कल्पना की है। उन चर्कोंका विशेष उल्लेख पाठकोंको अन्यत्र मिल सकता है, अतः विस्तारमयसे हम यहाँ आवश्यक बातोंका ही संक्षेपसे उल्लेख करेंगे।

(१) पृथिदीतत्त्व—शारीरमें इंस तत्त्वका निवास (मूलाधारचका (Pelvic Plexus) में है । और यह चक शारीरमें योनि (गुदा)के पास सीवनीमें सुपुम्लाके मुखसे संलग्न है। सुपुम्णा यहीं प्रारम्भ होती है। प्रत्येक चकका आकार कमलके पूलका साहोता है। यह चक्र 'सूः' लोकका प्रतिनिधि है। प्रथिवीतस्वका ध्यान इसी चक्रमें किया जाता है।

पृथिवीतस्वका रंग पीला और आकृति चतुष्कोण होती है। इसका गुण गन्ध है और तदर्ध शानेन्द्रिय नासिका तथा कर्मेन्द्रिय गुदा है। शरीरमें पाण्डु, कमला आदि रोग इसी तस्वके विकारसे पैदा होते हैं। भय आदि मानसिक विकारों में इसी तस्वकी प्रधानता होती है। पृथिधीतस्व-जन्य विकार मूलाधारचक्रमें ध्यान रिषर करनेने स्वयमेव शान्त हो जाते हैं।

्यान बिधि -एक प्रहर रात रह जानेपर शान्त स्थलमें पवित्र आसनपर दोनों पैरोंको पीलेकी ओर मोइकर उनपर बैठ जाय। दोनों हाथ उल्टेकरके पुरनोंपर ऐस रमवे कि जिससे अँगुलियोंकी नोकें पेटकी ओर रहे। तब नासाप्रहिए रखते हुए मुलाधारचक्रमें—

#### र्ल-बीजां धरणीं ध्यायेश्वनुरस्तां सुपीतमाम् । सुगन्यस्वर्णवर्णस्वमारोग्यं देहस्राघवम् ॥

अर्थात् 'ल' बीजवाली, चौकोण, पीली पृथिवीका ध्यान करे। इस प्रकार करनेसे नासिका सुगन्यसे भर जायगी और शरीर खणके समान कान्तिवाला हो जायगा। ध्यान करते हुए पृथिवीके उपर्युक्त तमाम गुणोको प्रत्यक्ष करनेका प्रयत्न करना चाहिये और 'ल' बीजका जाप करते रहना चाहिये

्२) करतस्य —यह तस्य शरीरस्य स्वाधिष्ठानचक (Hypogastric Plexus) में है। यह चक्र पेडू अर्थात् लिज्ज (जननेन्द्रिय)के मृलमें स्थित है। यह चक्र शरीरमें 'भुवः' लोकका प्रतिनिधि है और उसमें अलतस्यका निवास है।

जलतत्त्वका रङ्ग श्वेत और आकृति अर्धचन्द्राकार होती है। इसका गुण रस है और कट्न, तिक्त, अम्ल, कपाय आदि तमाम रसास्वाद इसी तत्त्वकी वजहसे होते हैं। इसकी क्रानेन्द्रिय जीम और कर्मेन्द्रिय लिङ्ग है। मोहादि विकार इसी तत्त्वके परिणाम हैं।

ध्यान-विधि-पृथिवी-तत्त्वकी ध्यान विधिमें प्रदर्शित आसनमें बैठकर—

वं-बीजं वारुणं ध्यायेदधंचन्द्रं शशिप्रभस्। श्रुप्तिपासासदिष्णुस्यं जरूमध्ये**दुः** मजनम्॥ अर्थात् 'बं' बीजवाले, अर्थचन्द्राकार चन्द्रमाकी तरह कान्तिवाले अलतत्त्वका उक्त चक्रमें ध्यान करे । इससे भूख-प्यास मिटकर सहनशक्ति पैदा होगी और जलमें अन्याहत गति हो जायगी ।

(२) तेत्र या अग्नितस्य-शारिमे इसका निवासस्थान 'मणिपूरचक' (Epigastric Plexus) है यह चक्र नामिमें स्थित है और 'स्वः'लोकका प्रतिनिधि है।

अभितस्वका रंग लाल तथा गुण 'रूप' है। इसकी आकृति त्रिकोण है। इसकी ज्ञानेन्द्रिय आँख और कर्मेन्द्रिय पैर है कोधादि विकार तथा सूजन आदिमें इस तत्वकी प्रधानता होती है। इस तत्वकी सिद्धिसे अपचनादि पेटके विकार दूर हो जाते हैं और कुण्डलिनीका जागरण सरल हो जाता है।

यान विधि-उपर्युक्त आसनमें बैठकर—

#### रं-बीजं शिखिनं ध्यायेन् त्रिकोणसरुणप्रभम्। बह्वज्ञपानभोकनुःचमातपाग्निसहिष्णुता ॥

परंग्नीजवाले, त्रिकाण और अग्निके समान लाल प्रमावाले अग्निका उक्त चक्रमें ध्यान करे। तन्त्व सिद्ध होनेपर अत्यन्त अज ग्रहण करनेकी शक्ति, अत्यन्त पीनेकी शक्ति तथा भूप और अग्निके सहन करनेकी शक्ति आ जाती है।

( ४) बायुतरुव यह तत्त्व 'अनाहतचक्र' (Cardiac Plexus) में स्थित है । यह चक हृदयप्रदेशमें स्थित है और 'महः' लोकका प्रतिनिधि है।

वायुतत्वका रंग हरा और आष्ट्रति षट्कोण तथा गोल दोनो ही तरहकी मानी गयी है । इम्का गुण स्पर्श है तथा शर्नोन्द्रय त्यचा और कर्मेन्द्रिय हाथ हैं । वस्यु। दमा आदि रोग इसी तस्वके विकारसे पेदा होते है ।

ध्यान विधि-उसी पूर्वोक्त आसनमे स्थित होकर— यं-बीजं पवनं ध्यायेद्वर्तुरुं श्यामखप्रभम्। आकाकागमनाष्ट्य पक्षिवद्रमनं तथा॥

अर्थात् भ्यं बीजवाले, गोलाकार तथा हरी प्रभावाले बायुतन्वका उक्त चक्रमें ध्यान करें। इस्ते आकाशगमन तथा पक्षियोंकी तरह उड्डना आदि सिद्ध होता है।

(५) आकाशतत्त्व-यह तत्त्व 'विशुद्धचक्र' (Carotid Plexus) में स्थित है। इसका स्थान कण्ठ (गला) है। यह चक्र 'जनः' लोकका प्रतिनिधि है। आकाशतत्त्वका रंग नीला और आकृति अंडेकी तरह लम्ब-गोल है। कोई इसे निराकार भी मानते हैं। इसका गुण शब्द और शानेन्द्रिय कान तथा कर्मेन्द्रिय वाणी है।

ध्यान-विधि उसी तरह आसनस्य होकर

हं-बीजं गगनं भ्यायेश्विसकारं बहुप्रभम् । ज्ञानं त्रिकालविषयमैश्वर्यमणिमादिकम् ॥

अर्थात् 'हं' बीजका जाप करते हुए निराकार चित्र विचित्र रंगवाले आकाशका ध्यान करे । इससे तीनों कालोंका ज्ञानः ऐश्वर्य तथा अणिमादि अष्टसिद्धियाँ प्राप्त होती हैं ।

इस प्रकार इन उक्त तरीकॉसे सतत नित्यप्रति छ, मासतक अभ्यात करते रहनेसे तत्त्व सिद्ध हो जाते हैं। फिर तत्त्वको पहचानना अत्यन्त आसान हो जाता है। इस ध्यानविधिके अतिरिक्त भी कुछ और तत्त्व पहचाननेके विशेष छ: तरीके हैं, जिनका सिक्षात्र निर्देश आगे देते हैं।

## कुछ विशेष प्रकार ।

तन्त्रोंके सम्बन्धमें एक विशेष बात जो कि सर्वदा स्मरण रहनी चाहिये, वह यह है कि स्वरके साथ तत्त्व भी कायम-विद्यमान रहते हैं । और जबतक स्वर एक नसकोरेमें चलता रहता है, तबतक पाँचों स्वर कमशः एक एक बार उदय होकर अपनी-अपनी अवधितक विद्यमान रहनेके पश्चान् अस्त हो जाते हैं ।

(१) धामकी गति-प्रत्येक तत्त्वके उदयमें नसकोरेसे चलते हुए श्वासकी गति बदलती रहती है और यह इस प्रकार है—

#### मध्ये पृष्वी हाधश्रापश्चोध्ये वहति चानलः । तिर्यग्वायुप्रचारश्च नभो वहति संक्रमे॥

अर्थात् यदि नसकोरेके मध्यमें श्वाम चल रहा हो तो प्रियंबीतत्त्वका, यदि नीचेकी ओरले चल रहा हो तो जल-तत्त्वका, यदि अपरकी ओरले चल रहा हो तो अग्नितत्त्वका, यदि तिरस्ना अर्थात् एक ओर चल रहा हो तो वायुतत्त्वका, और यदि यूम-यूमकर भँवरकी तरह चल रहा हो तो आकाशतत्त्वका उदय समझना चाहिये।

(२) आकार-प्रत्येक तत्त्वकी अपनी-अपनी विशेष आकृतियाँ हैं, जिनसे कि वे आसानीसे पहचाने जा सकते हैं। यथा

#### चतुरसं चार्द्धचन्द्रं त्रिकोणं वर्तुलं स्मृतम् । बिन्दुभिस्तु नभी क्षेयमाकारैस्तरवस्थ्रणम् ॥

किसी एक निर्मल दर्पणको लेकर उसपर जोरसे श्वास छोड़नेपर यदि चौकोन आकृति बने तो पृथिवीतत्त्वका, अर्धचन्द्राकार बने तो जलतत्त्वका, त्रिकोण बने तो अग्रि-तत्त्वका, लम्ब-गोल आकृति बने तो वायुतत्त्वका और बिन्दु बिन्दु-से दिखायी दें तो आकाशतन्त्वका उदय हुआ समझना चाहिये।

- (२) स्यान-जैसा कि अपर बना आये हैं, प्रत्येक तत्त्व इारीरमें विद्यमान निन्न मिन्न चक्रोंमें स्थित है। इन स्थानोंमें ध्यानपूर्वक देखनेसे उस समय जो तत्त्व उदय होकर विद्यमान होगा, उसका शरीरपर विदोष प्रभाव हुआ होगा।
- (४) रंज-प्रत्येक तत्वका अपना अपना खास रग होता है। और जब-जब यह तत्त्व उदय होना है, तब तब उस रंगका विशेष प्रभाव रहता है। तन्त्रीके रंग तथा उसे देखनेकी रीति इस प्रकार हैं

आपः श्वेताः क्षितिः पीना रक्तवर्णे हुताशनः । मास्तो नीसजीमृत आकाशो भूरिवर्णकः॥

दोनों हायोंके दोनों अँगृठोंने दोनों कार्नोके छिड़, दोनों अनामिकाओंने दोनों आँखें, दोनों मध्यमाओंने दोनों नधुने तथा दोनों तर्जानेगे एव किन्छाओंने मुख बंद करके यदि पीछा रंग नजर आये तो पृथ्वीतत्त्वकी, श्वेत रग नजर आये तो जलतत्त्वकी, लाल रग नजर आये तो अग्नि-तत्त्वकी, हरा या बादलका सा काला रंग नजर आये तो वायुतत्त्वकी और रंग-विरंगा रंग दिखायी दे तो आकाश-तत्त्वकी उपस्थिति समझनी चाहिये।

(५) प्रमाण (अंबाईका माप) — प्रत्येक तत्त्वके उदय होनेपर जिस तरह श्वासकी गतिमें फरक पड़ जाता है। उसी तरहश्वासका प्रमाण भी बदल जाता है। तन्बोंके प्रमाण तथा उनको मापनेकी विधि इस प्रकार हैं—

#### अष्टाञ्चर्लं वहेद्वायुरनलं चतुरङ्गुरूम् । हादशाङ्गुरूमाहेवं बोडशाङ्गुरूवारूणम् ॥

गरीक पींजी हुई रूई अयवा किसी गरीपर अत्यन्त बारीक धूल लेकर उसे जिस नधुनेसे साँस चल रही हो। उसके पास धीरे-धीरे ले जाओ ! जहाँपर पहले-पहले योड़ी-धोड़ी रूई हिलने लगे या धूल उड़ने लगे वहाँ उहर जाओ और उस दूरीको मापो । यदि यह दूरी १२ अंगुल है तो पृथ्वीतस्वकीः १६ अंगुल है तो जल्तस्वकीः, ४ अगुल है तो अभितस्वकीः ८ अंगुल है तो वायुतन्वकी और २० अगुल है तो आकाशतस्वकी उपस्थिति समक्षती चाहिये।

(६) स्वाद - प्रत्येक तत्त्वका अपना अपना विशेष स्वाद होता है। यह स्वाद उस उस तत्त्वकी उपस्थितिमें जीभद्रारा अनुभव किया जा सकता है। यथा—

> माहेयं मधुरं स्वादु कषायं जलमेव च। तिक्तं तेजो वायुरम्ल आकाशः कटुकस्तथा ॥

अर्थात् यदि मुख्यमें मीठा खाद जान पड़े तो पृथ्यी तत्त्वकी, कसैला स्वाद जान पड़े तो जलसन्त्रकी, कड़वा स्वाद जान पड़े तो अग्नितत्त्वकी, खन्ना खाद जान पड़े तो वायुनन्त्रकी और तीखा खाद जान पड़े तो आकाशतन्त्रकी उपस्थित जाननी चाहिये।

## (६) तस्त्रोंकी अवधि

प्रत्येक तच्य उदय होकर कितनी देरतक विद्यमान रहता है, इसकी अवधि इस प्रकार है

| उदय होकर विद्यमान रहनेकी अवधि— |                            |          |  |  |  |  |
|--------------------------------|----------------------------|----------|--|--|--|--|
| तत्त्वका नाम                   | पल्ड                       | मिनट     |  |  |  |  |
| १. पृथ्वी                      | لإي                        | २०       |  |  |  |  |
| २. जल                          | ४०                         | १६       |  |  |  |  |
| ३. तेज (अग्रि)                 | ३०                         | १२       |  |  |  |  |
| ४. वायु                        | ₹०                         | 6        |  |  |  |  |
| ५. आकाश                        | १०                         | Y        |  |  |  |  |
| सचयोग                          | १५०(२ <mark>१</mark> घड़ी) | ६०(१घटा) |  |  |  |  |

ऊपर दियं गयं पल, मिनट आदिका पैमाना इस प्रकार है -

| Ę  | श्वासोच्छ्वास | १पल                  | =   | २४ सैकंड |
|----|---------------|----------------------|-----|----------|
| Ęo | पल .=         | १ श्रटिका (घड़ी)     | =   | २४ मिन्द |
| 15 | घटिका         | १ घटा                | =   | ६० मिनट  |
| ٤0 | घटिका         | १ रात दिन (अहोरात्र) | ) _ | २४ घटे   |

तत्त्वोंके सम्बन्धमें अवतक जो बुछ वर्णन किया गया है उसका आसानीसे ख्याल आ सके, एतदर्थ हम नीचे तस्त्व-दर्शक तालिका देते हैं।

# तन्त्व-दर्शक तालिका

| 4.4 2.44 (11/2.49) |                        |                                 |        |                   |         |     |                         |                |      |            |
|--------------------|------------------------|---------------------------------|--------|-------------------|---------|-----|-------------------------|----------------|------|------------|
| तन्द्रका नाम       | । स्थान                | <b>াকু</b> নি                   | गुज    | रंग               | स्वाद   | वीज | श्वासकी गति             | श्वासका प्रमाण |      | मय<br>मिनट |
| १. प्रश्वी         | मृद्धावार चक्र         | चत् <b>रकाण</b>                 | गन्ध   | पीला              | मधुर    | ल   | नसकोरे∌ मध्य<br>भागमें  | १२ अंगुल       | ų, o | २०         |
| २, जल              | <i>म्वाधिष्ठानचन्न</i> | अर्धचन्द्राकार                  | ₹₹     | <b>श्वे</b> त     | कसैन्हा | 리   | नसकोरक निचले<br>भागमें  | १६ अंगुल       | ४०   | १६         |
| ३. तेज             | मणिपूर-चत्र            | त्रिकीण                         | £1     | लाल               | तीखा    | 1   | नसकीरेके ऊपरके<br>भागमे | ४ अगुल         | ३०   | १२         |
| ४. वायु            | असाहत चब्र.            | षट्कोण और<br>गोल                | सर्ग्स | इरा या<br>सेधवर्ण | खश      | य   | नसकोरेके एक<br>किनारे   | ८ अगुल         | २०   | ć          |
| ৭, आकाश            | विशुद्ध चक             | अण्डाकार गोः<br>या ग्रिन्दु-बिन |        | रंग-विस्मा        | कड़वा   | ह   | आवर्त                   | ५० अगुल        | १०   | K          |

### खर तथा कार्य

इम जो कुछ आवश्यक कार्य करते हैं, उनमें प्रायः आज कल चाहिये उतनी सफलता प्राप्त नहीं होती । यदि वे कार्य अमुक निश्चित स्वरकी उपस्थितिमें किये जार्ये तो पूर्णतया उनमें सफलता हासिल होती है। स्वरोदयशास्त्रका यह विभाग सर्वेशघारणके लिये बहुत ही उपयोगी है।

इमारा स्वर मुख्यतया वाम तथा दक्षिण नधुनोंसे ही

चला करता है, पर कभी कभी वह सुषुमणासे भी चलता है । अतः हमारे तमाम कार्य इन तीन विभागों में बाँटे गये हैं । प्रत्येक स्वरके साथ तन्त्रोंका राद सम्बन्ध है, यह इम पहले देख आये हैं। अतः अमुक कार्यके लिये जहाँ अमुक स्वर चाहिये, वहाँ उस स्वरके साथ अमुक निश्चित तन्त्व भी होना चाहिये। अन्यया कभी कभी कार्यमें सफलता प्राप्त होनेके बदले उलटा ही परिणाम होता है। तथापि इस सम्बन्धों

साधारण निवम यह है कि प्रायः तमाम स्थिर व अच्छे कार्य पृथ्वी और जलतत्त्वकी उपस्थितिमें ही करने चाहिये ! अब हम आगे एक कोष्टक देते हैं, जिससे पता चलेगा कि किन किन कार्यों के लिये कौनसे स्वर, तत्त्व तथा बार होने चाहिये | विस्तारभयसे यहाँ पर सिर्फ कार्यों के नाम ही गिनायं गये हैं |

| कार्यका नाम         | स्वरका नाम | तस्वकान   | म बार                      |
|---------------------|------------|-----------|----------------------------|
| १. शान्तिकर्म       | वाम स्वर्  | पृथ्वी, ज | ल सोम, बुध,                |
|                     |            | या दोनों  | _                          |
| र. पौष्टिक कर्म     | ,,         | ,,        | ,,                         |
| ३. मैत्रीकरण        | **         | 1)        | ,,                         |
| ४. प्रमुदर्शन       | "          | 37.       | 19                         |
| ५. योगास्यान        | **         | ,,        | >>                         |
| ६. दिब्दौषधिसे      | वन 🤢       | 25        | **                         |
| ७. रसायनकर्म        | 73         | "         | 1)                         |
| ८. आभूषण पह         | नना 🧀      | ,,        | ,,                         |
| ९. नवीन वस्त्र      |            |           |                            |
| पह्नना              | **         | **        | 75                         |
| १०. विवाह           | >>         | 37        | "                          |
| ११. दान             | ,,         | ,,        | "                          |
| १२. आश्रम-प्रवेद    | π ,,       | "         | "                          |
| १३. मकान बनव        | ानाः >>    | **        | 37                         |
| १४. जलाशय           | "          | "         | "                          |
| १५. शाग-बगीचा       | Ī          |           |                            |
| ल्यवाना             | ,,         | "         | ,,                         |
| १६. यश              | "          | "         | "                          |
| १७. बन्धुः बान्धः   |            |           |                            |
| मित्रादिसे मिल      | मा 🥠       | 37        | "                          |
| १८. माम या श        | इर         |           |                            |
| वसाना               | **         | ,,        | **                         |
| १९. दूरगमनः य       |            |           |                            |
| दक्षिण यापि         |            |           |                            |
| दिशामें जाना है     | तेतो 🕠     | ,,        | **                         |
| २०. पानी पीना,      |            |           |                            |
| पेशाव जाना          | ,,         | **        | 13                         |
| २१. कठिन और<br>किया |            | <b>.</b>  | गुक्का स्वीत गर्भन         |
|                     | दक्षिण स्व |           | म <b>ङ्ग</b> ल, शनि या रवि |
| २२. शस्त्राभ्यास    | "          | 39        | "                          |

| ५३ द्यास   |            |                   |          |           |
|------------|------------|-------------------|----------|-----------|
|            | भादि       | दक्षिण स्वर       |          | मंगल, शनि |
|            |            |                   | या दोनीं | यारचि     |
| २४. सङ्ग   | ोत         | 33                | ,,       | **        |
| २५. सव     |            | 11                | **       | ,,        |
| २६. हेबा   |            | **                | ;;       | >>        |
| ५७. नौव    | हारोहण     | ٠,                | **       | ,,        |
| २८. यन्त्र |            |                   | ,,       | ***       |
| २९. पहा    | इयिव       | <b>हलेपर</b>      |          |           |
| चट         | • •        | ;;                | "        | >1        |
| ३०. विष    | य भोग      | "                 | *1       | ,,        |
| ३१. युद्ध  |            | **                | >>       | 19        |
|            |            | क्य विकयः,        | ,,       | ,,        |
| ३३. काट    |            |                   | ";       | 19        |
|            | _          | <b>. स</b> ाधना 🕠 | >>       | >1        |
| ३८. सज     | दर्शन      | "                 | **       | 19        |
| ३६. विवा   | হি         | 33                | **       | ,,        |
| ३७. किस    | कि समी     | प जाना 🦙          | ")       | "         |
| ३८, स्ना   | न          | ,,                | ,,       | **        |
| ३९. मोज    | न          | "                 | ,,       | 19        |
| ४०. पत्रा  | दि लेखन    | नकार्य 🥠          | ,,       | 1"        |
| ४१. ध्यार  | र धारणा    | । आदि             |          |           |
| परमा       | त्म-चिन    | तन                |          |           |
| सम्ब       | न्धी कार्य | ते सुपुम्णा       | ×        | ×         |

ऊपरकी तालिका अन्यन्त एक्षिप्त है । उसमें सिर्फ कार्यों के नामींका ही निर्देश किया गया है, उनका विस्तार करने जाय तो एक खासी पुस्तक तैयार हो जाती है। अदः इतनेसे ही आशा है पाठक सन्तोप मानकर क्षमा प्रदान करेंगे।

अपर जो-जो कार्य दक्षिण स्वर तथा पृथ्वी या जल तत्त्वकी उपस्थितिमें करने योग्य बताये गये हैं, व बजाय पृथ्वी या जलतत्त्वके अगिन और वायुतत्त्वकी उपस्थितिमें भी किये जासकते हैं—ऐसा भी एक पक्ष है । परन्तु सुपुम्णाकी उपस्थितिमें उपरिनिर्दिष्ट कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिये, अन्यथा विषरीत फल होगा ।

#### कुछ कार्योंकी विशेष विधियाँ

हम नीचे दो चर कार्योंकी विशेष विषियाँ देते हैं। आशा है, उनसे सर्वेषाधारण जनताको विशेष लाभ पहुँचेगा और स्वरोदयशास्त्रकी महत्ता शांत हो सकेगी।

# (१) कार्यसिद्धिकरण

जब कभी किसीसे कोई मनमाना कार्य करवाना हो या किसीको अपने पक्षमें मनवा लेना हो या कोई भी ऐसा अभीष्ट कार्य सिद्ध करना हो, तो जानेके समय जिस ओरकी साँस चल रही हो उसी ओरका पैर प्रथम उठाकर उससे प्रथम ग्रह्म हो उसी ओरका पैर प्रथम उठाकर उससे प्रथम ग्रह्म हा होना चाहिये। फिर जहा जाना हो, वहाँ पहुँचकर जिससे काम लेना हो, उसे उस समय अपना जिस ओरका ग्र्यास चल रहा हो, उस ओर रखकर बातचीन प्रारम्भ करनी चाहिये। आपको आरच्यं होगा कि आपका यदि विरोधा भी हुआ तब भी आपके हम्लानुसार कार्य करेगा। यह विवि एक उत्तम वजीकरण है, इस विधिका निम्नलिखित कार्यामे उपयोग करनेसे मनमानी सफलता हासिल होती है —

(१) नीकरीकी उम्मेदवानिक लिये जाना, (२) मुक्तरमेंमे वादी, प्रतिवादी या साक्षीक तीग्पर जाना, (३) अपने स्वामा, अफसर, हाकिम आदिके पास मुलाकान आदिके लिये जाना इत्यादि

## (२) गर्माधान

आगे कुछ अक्षिप्त विधियाँ देते हैं जिससे वन्ध्याको सन्तिति होता, इच्छातुसार पुत्र पुत्रीका उत्पन्न होता आदि कार्य सम्पन्न किये जा सकते हैं।

(क) ५३ प्रयन्न करना—साधारणतया स्त्रीके ऋतुमती होनेके चौथे दिनसे लेकर १६ वें दिनतकका समय गर्भाधानके लिये उत्तरम समझा जाता है। परन्तु इसमें भी गर्भाधानके लिये उत्तरोत्तर दिन उत्कृष्ट माने जाते हैं और प्रथम ३ रातें, अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पृर्णिमा और अमावास्या सर्वथा वर्ष्य हैं।

पुत्र तथा पुत्रीके गर्भाधानके लिये रात्रिके साथ साथ स्वर और तत्त्व विशेषरूपसे मुख्य हैं। अतः पुत्रकी इच्छा रखनेवालेको नीचे दिये गये कोष्ट्रकमेंसे कोई सी रात्रि पसद करके जब पुरुपकी दक्षिण नामिका और खीकी वास नामिका चल रही हो तथा प्रथ्यीतन्य या पृथ्वी-जलका सयोग हो, तब गर्भाधान करना चाहिये। पुत्र उत्पन्न करने की रातं तथा उनका फल इस प्रकार हैं

| ₹.         | <b>ॠतु</b> स्रावस | लेकर | ४र्था | रातिम | गर्भ | रहनस | अल्पाय तथा दरिही पुत्र | पैद्ा | होता है |
|------------|-------------------|------|-------|-------|------|------|------------------------|-------|---------|
| ₹.         | "                 | 1,   | ६टी   | 13    | "    | **   | साधारण आयुवाला पुत्र   | "     | ,,      |
| ą,         | ,,                | ,,   | ૮વા   | **    | ,,   | ,,   | ऐसर्यशाली पुत्र        | ,,    | "       |
| ٧.         | "                 | ,,   | १०वी  | "     | ,,   | **   | चतुर पुत्र             | "     | ,,      |
| ٠,         | "                 | "    | १२वी  | "     | ,,   | ,,   | उत्तम पुत्र            | 55    | **      |
| ξ,         | "                 | • •  | १४वी  | **    | ,,   | "    | उत्तम गुणसम्पन्न पुत्र | ,,    | "       |
| <b>3</b> , | "                 | "    | १६वी  | **    | **   | **   | सर्वगुणसम्पन्न पुत्र   | ,,    | ,,      |

्ख ) पुत्री उत्पन्न काना पुत्री पैदा करनेके लिये नीचे दी गयी किसी रात्रिमें जब कि पुरुपकी वाम नासिका और स्त्रीकी दक्षिण नासिका चल रही हो तथा जलतन्त्र या पृथ्वी-जलका सयोग हो, तब गर्माधान करनेमें कन्या उत्पन्न होती है। राते नथा रातीका फल इस प्रकार हैं

| ٤. ٠       | ऋतुस्र।वसे            | लेकर     | ५वीं         | रात्रिमे | गर्भ | रहनेसे | उन्प <b>न्न</b> | कन्या पुत्रवती होती है                                           |   |
|------------|-----------------------|----------|--------------|----------|------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------|---|
| ₹.         | ,,                    | ,,       | ওঝা          | ,,       | ,,   | 12     | ,,              | )) वनध्या <b>)</b> )                                             |   |
| З.         | ,,                    | ,1       | <b>९</b> वीं | **       | ,,   | 39     | ,,              | 🕠 ऐस्वर्यवती 🅠                                                   |   |
| <b>8</b> , | 33                    | **       | ११वीं        | 33       | "    | ,,     | **              | ·› दुश्चरित्रा ››                                                |   |
| ٩.         | ;;                    | "        | १३वीं        | 1)       | **   | 13     | >3              | <ol> <li>वर्णसङ्कर सन्तित उत्यन्न करनेवाल<br/>होती है</li> </ol> | î |
| ξ.         | ,,                    | **       | १५र्वा       | "        | ,,   | ,,     | ••              | '' सौभाग्यवती, राजपन्नी होती है                                  |   |
| सा०        | <b>স</b> ০ <b>ৎ</b> : | <b>`</b> |              |          |      |        |                 |                                                                  |   |

## (३) बन्ध्याके सन्तर्ति

चाहे दिन हो या रात, अगर सुषुम्णा नाडी चलने लगे अथवा सूर्यनाडी (दक्षिण स्वर) चल रही हो और अग्नि-तत्त्वका उदय हुआ हो तो गर्भाधान करनेते वन्ध्या भी सन्तानवती हो जाती है।

### (४) भाग्यादय

जिनको अपना भाग्योदय करनेकी अभिलाम हो, उन्हें निम्नलिखित कुछ नियम पालन करने चाहिये। इन नियमोंके अनुसार चलनेसे बुरे दिन खुद बखुद दूर भाग जाते हैं।

(क) रोज कम से कम आध घटा सूर्योदयते पूर्व उठना चाहिये।

(ख) सबेरे उठनेके समय विस्तरपर ऑखें खुलते ही जिस ओरकी नाकसे सास चल रही हो, उस ओरका हाथ मुखपर फेरकर बैठ आय! तब खाटसे उतरते हुए उसी ओरका पैर पहलेपहल जमीनपर रखकर उतरे। इस प्रकार नित्यप्रति आचरण करनेवाला सर्वदा सुखी बना रहता है।

#### (५) आग बुझाना

पाठकोंको यह पडकर आश्चर्य होगा कि स्वरकी मददसे यड़ी यड़ी आग भी आसानीने बुशायी जासकती है। स्वाकी मददसे आग बुशानेका तरीका इस प्रकार है -

कहीपर भी आग लगनेपर जिस और पवनकी गतिसे आग वढ रही हो, उस और पानीका पात्र लेकर खड़ा हो जाय; फिर जिस नथुनेने सांस चल रही हो, उससे स्वाम अदर खाचते हुए उसी नथुनेसे योड़ा सा पानी पीये। तब उस जन्यात्रमेंसे अर्ज्जालमें ७ रसी पानी लेकर आगपर छिड़के। बोड़ी ही देरमें आग आगे न बढती हुई वही बुझ जायगी।

# मृत्यु, रोग तथा आपत्तिका पूरज्ञान तथा उपाय !

यह पहले बता आये हैं कि स्वरके चलनेका समय तथा दिन निश्चित हैं। परन्तु जब कभी कोई शुभ-अशुभ परिणाम होनेवाला होता है तो स्वरके समय तथा दिनमे परिवर्तन हो जाता है। यह परिवर्तन दो तरहसे होता है। (१) उलटा स्वर चलना अर्थात् जिस दिन वाम स्वर चलना चाहिये, उस दिन दक्षिण चले और जिस दिन दक्षिण चलना चाहिये, उस दिन वाम चले। (२) इसी प्रकार जितने समयतक वाम और दक्षिण स्वर चलने चाहिये, उतनी देर तक वे न चलकर निश्चित समयकी अपेक्षा कम या ज्यादा देरतक चलें।

# उक्त परिवर्तनोंके ग्रुभाग्रुभ फल

#### (क) दिनोंमें परिवर्तन--

- (१) यदि गुक्रपश्चकी प्रतिपदाको वाम स्वर न चल-कर दक्षिण चले तो पूर्णिमातक गर्मी है कोई रोग होगा या कल्ह वा हानिकी सम्भावना होगी।
- (२) इसी प्रकार यदि कृष्णपक्षकी प्रतिपदाको दक्षिण स्वर न चलकर वाम चले तो अमावास्यातक सरदिष्ठि रोग या इति आदि कष्टोकी सम्भावना होगी।
- (३) यदि इसी प्रकार लगातार दो पक्षतक उल्टे स्वर चलते रहें तो अपनेपर विशय आयत्ति आनेकी या प्रियजन-की भारी शीमारीकी अथवा उसकी मृत्युकी सम्भावना होगी।
- (४) यदि तीन पक्ष लगातार ऐसा होता रहेती अपनी मृत्युको निकट समझना चाहिये;
- (५) यदि सिर्फ ३ दिन ऐसा हो तो कल्ह या रोगकी सम्भावना होगी।
- (६) यदि लगातार एक मान वाम स्वर विपरीत चले तो महारोगकी सम्भावना होगी ।

#### ( ख ) समयमें परिवर्तन

यदि स्वरके समयमें परिचर्तन यानी घट गर् हो तो उससे निम्नलिखित शुभाशुभ फल होते हैं। सदा शुभ फल बाम स्वरके परिचर्तनमे तथा अशुभ फल दोनो स्वरोंके परिचर्तनमे हुआ करते हैं। यह बात खास ध्यानमे रखने योग्य है।

#### शुभ फल

- चन्द्रस्वर लगातार ४ घड़ी चले तो किसी अचिन्त्य यस्तुकी प्राप्ति होगी।
- २. ः » ८ ः ः सुलादिकी प्रप्ति द्रोती है।
- ३. >> >> १४>> >> प्रेम, मैत्री आदि प्राप्त होते हैं /
- अ अहोरात्र चलता रहे तो ऐश्वर्यः वैभव आदिकी प्राप्ति होती है।

- ५. यदि २ दिनतक आधे-आधे प्रहर दोनों स्वर चलते रहें तो यश और सीभाग्यकी वृद्धि होती है।
- यदि दिनमें चन्द्र और रातमें सूर्यस्वर कायम चलते रहे तो १२० वर्षकी आयु होती है।
- यदि ४, ८, १२ या २० दिनतक रात दिन चन्द्रस्वर चलना रहे तो बड़ी आयु तथा ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं।

#### अशुभ फल

बामस्वर -यदि वाम स्वर लगातार १० घड़ी जलता रहे तो शरीरमें कष्ट होता है । ,, ,, ,, १० घड़ी जलता रहे तो अनेक शत्रुपैदा होते हैं। ,, ,, ,, र, २ या १ दिन जलता रहे तो रोग होते हैं। ,, ,, ,, ५ दिनतक जलता रहे तो

> उद्देग पैदा होता है। ,, ,, ,, १ मासतक चळता रहे तो धनका नाश होता है।

मूर्यस्वर-यदि दक्षिण स्वर लगातार ४ घड़ीतक चलता रहे तो श्रृष्ठ विगाइ या वस्तुहानि होती है।

> ›› ›› ›› २ घड़ीतक चलता रहे तो सज्जनसे द्वेप होता है ।

 ,, ,, ,, २१ घड़ीतक चलता रहे तो सजनका विनादा होता है ।

अय क्षीण होकर मृत्य होती है।

#### मृत्युका ज्ञान

स्वरकी सहाधताने केप आयु या मृत्युका समय जाननेके बहुत में तिरिक्षे हैं, जिनका सक्षेत्रने निर्देश इस प्रकार है-

- यदि ८ प्रहरतक दक्षिणस्वर विना बदले चलता रहे तो ३ वर्षके बाद मृत्यु होती है।
- २. ५,१६ ५, २ वर्षके ५, ५, १
- ३, ১, ३ दिन ३ रात १ वर्षके ১৮ ১৮ ১৮
- अ दिनमें सूर्यस्थर और रातमें चन्द्रस्वर एक मासतक लगातार चलते रहे तो ६ मासमें मृत्यु होती है।
- ५, ,, २० अहोरात्र सिर्फ दक्षिण स्वर चले तो ३ मासमै मृत्यु होती है ।

- 🥠 ५ घड़ी सुबुम्णा चलकर न बदले तो उसी समय मृत्यु हो जाती है।
- जो व्यक्ति अपनी नाक नहीं देख सकता, वह ३ दिनमें मर जाता है ।
- ८. स्नानके बाद जिसके हृदयः, पैर और कपाल सूख जाते हैं, वह ३ मासमें मर जाता है।
- विना कारणके मोटा आदमी पतला हो जाय या पतला मोटा हो जाय तो १ मासमें मृत्यू होती है।

इसी प्रकार अन्य भी बहुतसे तरीके हैं जिनसे मृत्युका पहलेसे पता चल जाता है परन्तु वे विस्तारभयसे यहाँपर नहीं दिये गये। इस विषयमें एक बात और भी ध्वानमें रखनी चाहिये कि उपर्युक्त धव के सब चिह्न हरेकमें प्रकट नहीं होते। इनमेंसे कोई किसीमें तो कोई किसीमें, इस प्रकार प्रकट होते हैं। परन्तु निम्नलिखित दो चिह्न तो हरेकमें प्रकट होते हैं।

- (१) दाहिने हायकी मुद्धी बाँधकर नाकके ठीक सीधमें कपालपर रखकर नीचेकी ओर उसी हायकी कोहनीलक देखनेसे हाथ बहुत ही पतला नजर आता है। अब इस प्रकार देखनेसे जिस रोज हाथकी कलाई नजर न आये और हाथसे मुद्धी अलग प्रतीत होने लगे, उस दिनसे सिर्फ ६ मास आयु शेष रह गयी है-ऐसा निःसन्देह समझना चाहिये।
- (२) आँखें बंद करके अँगुलीसे आँखका एक किनाम दवानेसे आँखके भीतर चमकता हुआ तारा नजर आवगा। जिस दिन यह तारा दीखना बद हो जाया उस दिनसे सिर्फ १० दिनमें मृत्यु हो जाती है।

#### रोगका ज्ञान तथा प्रतीकार

नासिका के स्वर निश्चित तिथि और समयके अनुसार न चलें तब शरीरमें रोग उपन्न होते हैं, इस सम्बन्धमें कुछ निश्चित वार्ते हम ऊपर दें आये हैं। उनके अनुसार जब शरीरमें गलतीसे रोग हो जायें तो स्वरोंको ठीक ठीक चलानेसे वे रोग दूर हो जाते हैं इस सम्बन्धमें बुछ रोग तथा उनके निश्चित उपाय नीचे दिये जाते हैं।

(१) बुसार-जब शरीरमें हरारत प्रतीत हो, तब जो स्वर चल रहा हो, उसे जितने दिन शरीर पूर्णरूपसे स्वस्थ न प्रतीत हो, उतने दिन बद रखना चाहिये। नधुनोंमें नरम रूई रख देनेसे अभीष्ट स्वर बंद किया जा सकता है।

र ) सिरदर्द-सिरदर्द मालूम होते ही सीधा लेटकर दोनों हायोंको नीचेकी ओर लंबा फैला दे। फिर किसीसे दोनों हायोंकी कोहिनयोंको रस्सीसे जोरसे बैंचवा ले। ऐसा करनेसे ५ असिनटमें तमाम दर्द काफूर हो जायगा। दर्द मिटनेपर रस्सी खोल दे।

यदि आधासीसी हो तो उस हालतमें जिस ओरका सिर दुखता हो, सिर्फ उसी ओरका हाय बाँचना चाहिये। उस हालतमें दोनों हाय बाँचनेकी जरूरत नहीं। यदि दूसरे दिन फिर आधासीसीका दर्द मालूम हो और पहले दिन जो स्वर चल रहा था, वही दूसरे रोज भी चलता हो तो हाथ बाँचनेके साथ साथ वह स्वर भी बद कर देना चाहिये।

(२) अजीर्ण या बदहजमी जिन्हें कायम बदहजामी रहती हो। उन्हें चाहियें कि वे सर्वदा दक्षिण स्वरकी उपस्थितिमें भोजन किया करें। इस प्रकार करनेसे धीरे धीरे पहलेका अजीर्ण मिट जायगा तथा पाचनशक्ति बदनेसे खाया हुआ तमाम अन्न पूर्णरूपसे पचता रहेगा। भोजनके पश्चात् १५२० मिनट बायी करघट लेटते रहनेसे विद्योग जल्दी लाभ हो सकता है।

पुराना अन्वन मिटानेके लिये एक और भी उपाय है। वह यह है कि रोज १०-१५ मिनट पद्मासनमे बैठकर नामिपर दृष्टि स्थिर करनेसे सिर्फ एक ही समाहमें अपचनकी शिकायत दूर हो जाती है।

- (४) हिरल ट्रंस बद काना-जिनके दाँत हिल्ले रहते हों या दु:खते रहते हों, उन्हें चाहिये कि वे शीच तथा पेशाबके ममय अपने दांतींको जोरने दवाये रक्ले। ऐसा करनेने दांतींकी शिकायत दूर हो जाती है।
- ्र) अन्य टर्द छाती, पीठ, कमर, पेट आदि कहीवर शी एक दम दर्द उठनेपर जो स्वर चलता हो, उसे सहसा पूर्ण बद कर देनेसे केसा भी दर्द होगा फौरन द्यान्त हो जायगा.
- (६) दमा जब दमेका दौरा शुरू होने लगे, और साँग फुलने लगे तब जो स्वर चल रहा हो, उसे एकदम बद कर दे। इसमे १०१५ मिनटमें ही आगम होता हुआ नजर आयेगा। इस रोगका जड़से नाश करनेके लिये लगातार एक मागतक चलते हुए स्वरको बद करके दूसमा चलानेका अभ्यास नित्यप्रति जितना ज्यादा हो सके उतना करते रहनेसे दमा नष्ट हो जाता है। इस सम्बन्धमें जितना भी

अधिक स्वर बदलनेका अभ्यात किया जायगा, उतना अधिक और शीव लाभ हो तकेगा।

#### कुछ अन्य उपयोगी उपचार

- (१) परिश्रमसे उत्पन्न थकावट दूर करनेके लिए या धूपकी गरमीं शान्त होनेके लिपे थोड़ी देरतक दाहिनी करवटसे लेटनेसे थकावट या गरमी दूर हो जाती है।
- (२) रोज खाना म्यानेके बाद छकड़ीकी कंघीचे बाल खैंबारनेसे सिरके रोग तथा बायुरोग भिटते हैं और बाल जल्दी नहीं पकते।
- (३) रोज आघ घंटा पद्मामनसे बैटकर दांतींकी जड़में जीमका अप्रभाग जमाये रखनेने कोई भी रोग नहीं होता और म्बास्ट्य उत्तम बना रहना है।
- (Y) रोज आध घटा सिद्धाननने पैठकर नाभिपर दृष्टि जमानेमे स्वप्नदीप मर्बया नष्ट हो जाता है। ६ मासतक लगातार इस तरह अभ्यास करनेसे भयक्कर में भयक्कर म्बप्न-दीप भी मर्बिया दूर हो जाता है।
- (५) सबेरे ऑग्वें खुलते ही जिन ओरका स्वर चल रहा हो, उस ओरकी हथेली मुखपर रखकर उसी ओरका पैर प्रथम ज़मीनपर रखनेने इच्छासिद्धि होती है।
- (६) जिन्हें विशेष अजीणं रहता हो, वे सबेरे कुछ भी खानेसे पूर्व पानके पत्तेंगं १० तक कान्टी मिन्नें धीर धीरे चवाते हुए स्वायँ १५-२० रोज इस प्रकार करनेसे अजीर्ण सर्वया दूर हो जाता है।
- (१) वृत सार प्रतिकी विभि -यदि किसी कारण वृत विगड़ गया हो और दारीरमें वृतके विकारसे पोड़ा फ़र्सी निकल आये में तो बुद्ध दिन नियमपूर्वक दीतली कुम्मक करनेसे रक्त साप होकर वर्मरोग नष्ट हो जाते है।
- (८) जनानं रिकांव रक्तेका उपाय इसके लिये इच्छा
  नुमार स्वर बदलनेका अभ्यास करना चाहिये। दिनमें अब
  भी समय मिले, जो स्वर चल रहा हो उसे फौरन यदलनेका
  प्रथक करना चाहिये। इस प्रकार दिनमें कई बार स्वर
  बदलते रहनेसे चिरयीवन प्राप्त होता है। इस क्रियाके साध-साथ बदि प्रातः साथं विपरीतकरणी मुद्रा भी की जाय तो
  अक्यनीय लाम होता है।
- (॰) दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय प्रायः सासकी साधारण गरिका प्रमाण बाहर जाते हुए १२ अंगुरू

होता है तया अंदर आते हुए १० अंगुल होना है। स्वास-को एक बार अंदर जाकर बाहर आनेतक साधारण अवस्था-में कुल ४ सेकंड लगते हैं। इस समय तथा गतिके प्रभाण को कम करनेसे मनुष्य दीर्घायु हो सकता है। धातुदीर्दल्य आदि बीमारीवालेकी साँसकी गतिका प्रमाण अधिक तथा समय कम लगता है। मनुष्यकी भिन्न भिन्न कियाओं में उसकी सासकी गतिका प्रमाण कितना हुआ करता है, वह नीचे दिया है १. गाते हुए श्वासकी गितका प्रमाण १६ अंगुल होता है।
२. खाते हुए ,, ,, ,, २० ,, ,, ।
३. चलते हुए ,, ,, ,, २० ,, ,, ।
४. सोते हुए ,, ,, ,, ३० ,, ,, ।
६. सोते हुए ,, ,, ,, ३६ ,, ,, ।
६. व्यायामादि कठिन परिश्रम करते हुए श्वासकी गितिका प्रमाण इन सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। जो मनुष्य
श्वासकी उक्त स्वाभाविक गितके प्रमाणको जितना-जितना
घटा सकता है, यह उतना अपनी आयुको बढाता जाना है।
इम विययकी विशेष तालिका नीचे देते हैं —

| ₹.  | खासकी | म्वा <b>माविक</b> | गति जो १२ | अंगुल्स्से | घटाक   | र ११  | तक    | শ্ববা | है, उसके प्राण स्थिर हो जाते हैं।  |
|-----|-------|-------------------|-----------|------------|--------|-------|-------|-------|------------------------------------|
| ٥.  | "     | 1)                | ,,        | ,,         | ,,     | 90    | "     | ,,    | उमे महा आनन्द प्राप्त होता है।     |
| ₹.  | 33    | 1,                | 1)        | 15         | 11     | ٩     | ,,    | 33    | उसमें कवित्यशक्ति आती है।          |
| 6.  | 1)    | ,,                | "         | ,,         | ,,     | 6     | ,,    | ,,    | उस बाक्सिद्धि होती है।             |
| ٠.  | 1,    | 11                | ,,        | ,,         | ,,     | ૭     | ,,    | 53    | उमें दूरहर्षि प्राप्त होती है।     |
| ξ.  | ,,    | ,,                | ,,        | ,,         | ,,     | ξ     | ,,    | ,,    | वह आकाशमें उड़ सकता है।            |
| ٦.  | ,,    | ,,                | ,,        | ,,         | ,,     | ن     | ,,    | ,,    | उसमें प्रचाउ वेग आता है।           |
| 4.  | **    | ,,                | 13        | ,,         | ,,     | 8     | "     | "     | उसे सब सिद्धियाँ प्राप्त होती है । |
| ٠.  | 1,    | • • •             | 3 1       | 11         | **     | 3     | ,,    | ,,    | उमे नवनिधियाँ प्राप्त होती है !    |
| ۶٥. | 13    | 1,                | **        | 1 5        | ,,     | २     | ,,    | ,,    | वह अनेक रूप धारण कर सकता है।       |
| 22  | 51    | 11                | 1)        | **         | 11     | p     | ٠,    | 13    | यह अहस्य हो सकना है।               |
| ۶÷, | 11    | 15                | ,,        | 33         | 55 য়া | ण की  | ग्तिः | क प्र | माण भिक्तं नस्वाय जितना रह जाता    |
|     |       |                   |           | ₹, :       | उमे यम | राज १ | मी नह | ीं खा | मकता अर्थात् वह अमर बन जाता है ।   |

## स्त्री और स्वरोदयशास्त्र

कुछ होगोके मनमें साधारणतया यह शङ्का पैदा हो सकती है कि स्वरोदय विज्ञानके विधान स्त्री पुरुष दोनोंके लिये समानम्पसे हैं या अलग-अलग । इस शङ्काके उठनेका मूल कारण यह है कि स्त्री पुरुषका वामाङ्क समझी जाती है और उसमें वामाङ्क प्रधान भी रहता है .

हारीरकी रचनाकी दृष्टिसे चोहे स्त्री पुरुपसे भिन्न हो।
परन्तु स्वर-विज्ञानकी दृष्टिसे स्त्री पुरुप दोनोंके लिये स्वरसम्बन्धी तमाम नियम समानरूपसे ही लागू होते हैं। अर्थान्
उपर्युक्त तमाम वर्णन स्त्री-पुरुपके लिये एक-सा ही समझना
चाहिये। स्त्री पुरुपका भेद स्वरकी दृष्टिसे नहीं है। अपितु
अनुक शारीरिक रचनाकी वजहते ही—-ऐसा समझकर स्वय
कार्य करने चाहिये।

इस सृष्टिमें परमात्माने पुरुषको सूर्वका प्रतिनिधि तथा

स्त्रीको चन्द्रका प्रतिनिध्य बनाया है, अतः पुरुषमं सूर्यप्रधान गुण रहते हैं तथा स्त्रीमं चन्द्रप्रधान । स्वरीदयविश्वानकी दृष्टिभे हमे तम यों कह सकते हैं कि जब पुरुषकी चन्द्रनाडी चल रही होती है, तथ उसमे मूर्यप्रधान गुणोका प्रायल्य चन्द्रनाडी के प्रभावने कुछ इंका (mild) हो जाता है। परन्तु जब सूर्यनाडी चलने लगता है, तब उन्हें पूर्ण बल प्राप्त होनेसे वे उम्र स्वरूप (aggressive form) को प्राप्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार स्त्रीको नाडियोका हाउ है। जब स्त्री की चन्द्रनाडी चल रही हो, तब समझना चाहिये कि उसमे स्त्रीत्वके गुण पूर्ण अवस्थामें पहुंचे हुए हैं। और जब उसकी सूर्यनाडी चल रही हो, तब समझना चाहिये कि उसके स्त्रीनाडी चल रही हो, तब समझना चाहिये कि उसके स्त्रीनाडी चल रही हो, तब समझना चाहिये कि उसके स्त्रीनाडी चल रही हो, तब समझना चाहिये कि उसके स्त्रीनाडी चल रही हो, तब समझना चाहिये कि उसके स्त्रीनाडी चल रही हो, तब समझना चाहिये कि उसके स्त्रीनाडी चल रही हो, तब समझना चाहिये कि उसके स्त्रीनाडी चल रही हो, तब समझना चाहिये कि उसके स्त्रीना मुल्यन गुण कुछ कुछ मन्द अवस्थामे हैं। स्वरज्ञोंने इन्हीं वातोके आधारपर स्त्री पुरुपके लिये करनेयोग्य बहुतसे कार्योक्ता, गर्भधारण न करना इन्यादि। अस्तु, इस सिक्षत्त

विवेचनका अनिप्राय पाठकोंके स्थ्यमे आ गया होगा ऐसी। आशा है।

#### प्रश्लोत्तरी

स्वरकी मद्दरे प्रश्नोंके उत्तर देना बहुत बृद्ध अभ्यास-पर निर्भर रहता है प्रश्न बहुत प्रकारके हो सकते हैं; अतः उन सब तरहके प्रश्नोका सङ्ग्रह करना कठिन है, तथापि साधारणतया प्रश्नोंके जवाब स्वरोद्य विज्ञानकी मददसे कैसे दिये जा सकते हैं, इस सम्बन्धमें योड़ी-मी चर्चा करेंगे। प्रश्नोंके जवाब देते हुए स्वर तथा तत्त्वका ख्याल रखना नितानत आवश्यक है। स्वर तथा तत्त्व छोक ठीक मान्द्रम करके जवाब देनेसे उत्तर कभी भी गलत नहीं होंगे।

## र १) कार्यके सभासम फलसम्बन्धी प्रश्न

अमक कार्यका फल कैंसा होगा, ऐसा प्रश्न किया जाय तो-

- (क) प्रश्न करते समय यदि पृष्टी और जलतत्त्वका स्थोग या दोनोंमेसे कोई हो और चन्द्रस्थर चल रहा हो तो उत्तर देने चाहिये कि जो कार्य प्रश्नकर्ता सोच रहा है, वह सफल होगा । परन्तु यदि अग्नि, वायु और आकाश-तन्थोंमेंने कोई हो तो कार्य विफल होगा-ऐसा समझना चाहिये।
- (ख) यदि प्रश्नकर्ता उत्तरदाताके दाहिनी और आकर बैठकर प्रश्नकरे और उस समय उत्तरदाताका चन्द्रस्वर चल रहा हो तो कार्यासिद्धि नहीं होगी।
- ( ग ) परन्तु यदि वामस्यर चल रहा हो और प्रश्नकर्ता भी उसी ओर बैटा हो तो कार्यमिद्धि होगी ।
- (घ) चन्द्रस्वर चल रहा हो और प्रश्नकर्ता ऊपरमे, सामनेसे या गाँची ओरसे प्रश्न करे तो कार्यसिद्धि होगी
- (र) प्रश्नकर्ता वार्यी ओरने आकर दाँया ओर बैटकर प्रश्न करे और वार्यों स्वर चल रहा हो तो कार्यविमाश समजना चाहियै।

5. म जो उत्तर दिये हैं, वे उत्तरदाताके बामस्वर चलते हुए किये जानेवाले प्रश्नोंक हैं। यदि उत्तरदाताका दक्षिण स्वर चल रहा हो तो प्रश्नोंके जवाब देते हुए जहाँ जहाँ प्राम है वटा दोक्षण समझकर तदनुतार बही-के-बही जवाब देने चाहिये । इस सम्बन्धमें निम्नलिखित नियम सर्वेदा याद रखना चाहिये—

प्रश्नकर्ता जिस ओर आ रहा हो, उसी ओरका उत्तर-दानाका स्वर चल रहा हो तो कार्यसिद्धि समझनी चाहिये; परन्तु पृथिवी या जलतत्त्व होने आवस्यक हैं।

## (२) रोगी-सम्बन्धी प्रश्लोत्तर

- (क) आर्या ओरसे रोगीके सम्बन्धमें प्रश्न करे और उत्तरदाताका सूर्यस्वर चल रहा हो तो रोगी नहीं बचेगा, ऐसा समझना चाहिये।
- ( ख) बाम स्वरमें याँची ओरसे ही प्रश्न किया गया हो और पृथिवीतन्त्र हो तो एक माममें रोगी ठीक हो नायगा, ऐसा समझना चाहिये।
- ( ग ) मुषुम्णामें स्वर हो तथा गुरुवार हो और वायु तत्त्व हो तो रोगी मरेगा नहीं । परन्तु शनिवार और आकाश तत्त्व हो तो उसी रोगसे मर जायगा ।

## (३) गर्भसम्बन्धी प्रश्न

- (क) अमुक स्त्रीके गर्भ रहा है या नहीं, ऐसा प्रश्न बंद स्वरकी ओरसे किया जाय तो गर्भ है ऐसा समझना चाहिये, अन्यया नहीं
- ( स्व ) गर्भमें लड़का है या लड़की, इस प्रश्नके अवाजमे प्रश्नकर्ताका यदि आयाँ स्वर चल रहा हो और अपना दक्षिण ता लड़का होकर मर आयगा ऐसा कहे।
- (ग) यदि दोनोहीके दक्षिण स्वर हो तो छड्का दोगा
   और आनन्द मङ्गल होगा ।
- ( घ ) प्रश्नकर्ताका दक्षिण म्बर हो तथा उत्तरदाताका याम, तो लडकी होकर मर जायगी ।
- ( ह ) यदि दोनोका वायाँ स्वर हो तो लड्की होकर जीयेगी।
- (च) याँद मुप्रणामे प्रश्न किया जाय तो गर्भवात होकर माताको कह होगा।
- ( छ ) यदि गर्भसम्बन्धी प्रश्नके समय आकाशतन्त्र होगा तो भी गर्भपात होगा ।

## (४) प्रवास या परदेशके सम्बन्धमें प्रश्न

- क. प्रश्न करने समय पृथिवी-तत्त्व हो तो प्रवासमें कुञ्चलता ।
- स. 🦙 🦙 जल 😘 रास्तेमं पानीमं बाद् ।

| ₹.  | 2    | क्ष | करते     | समय   | अग्नि तस्व    | हो तो    | प्रवासमे कष्ट ।                                                  |
|-----|------|-----|----------|-------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| ម.  |      |     | **       | 11    | बायु          | ,,       | प्रवासी आगे चला गया है, ऐसा समझे ।                               |
| ₹.  |      |     | ,,       | ,,    | आकारा         | **       | 🥠 रोगी हो गया है, 🦙 🕠 ।                                          |
| ₫.  |      |     | ٠,       | ,,    | सुपुम्णा ३    | भौर पृध  | बीतत्त्व तथा आकाशका सयोग हो तो प्रवासी मर जायगा।                 |
| ₹.  |      |     | ,,       | ,,    | पृथ्वीतस्व    | हो तो प  | रदेशमें स्थिर है, ऐसा समझे ।                                     |
| র . |      |     | >>       | 23    | जल ,          | , ,,     | , ,, सुखी है ,, ,,                                               |
| ₹1. |      |     | ,,       | ,,    | अग्नि 🥫       | , ,      | 🕠 😘 रोगादि कष्टोंसे मुक्त समझे                                   |
| স.  |      |     | ,,       | 71    | वायु :        |          | , 🧼 🕠 अपने स्थानपर न होता हुआ अन्यत्र गया हुआ है, ऐसा समझे ।     |
| ۲.  |      |     | ,,       | 22    | आकाश ,        | , ,      | , भृत्यु हो गयी है, ऐसा जाने ,                                   |
|     |      |     |          |       | (ㅂ)           | युद्धमें | गये हुएके सम्बन्धमें प्रश्न                                      |
| 奪.  | र्या | देष | ूर्णस्वर | से आब | हर पूर्णमे पृ | (ঠ এখ    | र्शन् प्रश्नकर्ता और उत्तरदाताके स्वर एक हो नो युद्धमे गये हुएकी |
|     |      |     | <u> </u> |       |               |          | _                                                                |

कुशल जाने ।

| ख.  | यदि | पृथ्वीतत्त्व हे | तो     | पेटमें घार     | र लगा | है। ऐसा | जाने |
|-----|-----|-----------------|--------|----------------|-------|---------|------|
| ग,  | "   | ਗਲ ;;           | 7;     | पैर <i>में</i> | >>    | **      | 33 I |
| ঘ.  | 7.7 | अग्नि 🕠         | ,,     | छातीमें        | 15    | 13      | 15 [ |
| ₹,  | "   | बायु ,,         | "      | आध्यम          | 15    | 33      | ,, 1 |
| ਚੱ. |     | आकाश 🕠          |        |                |       |         | "    |
| छ.  | ٠,  | मुषुम्णामे स्व  | र हो त | ो मृत्यु या    | केंद  | 1;      | **   |

यहां जपर कुछ प्रश्न तथा। उनके जवाव देनेके तरीके बताये गये हैं। इस सम्बन्धमें विज्ञ पाटक विस्तारसे स्वयमेव प्रयत करके जान सकते हैं। अनुभव उन्हें विशेष विश्व बना सकेगा। अस्तु,

स्वरोदय विज्ञानके सम्बन्धमें बहुत ही सक्षेपसे अपर्युक्त विवरण तैयार किया गया है। इसका विस्तार तथा बहुतन्ती अन्य बात इस टेखमें दी नहीं जा सकती थी। यह पाठक समझ सकते हैं। अतएव जिज्ञास विज्ञ पाटक हमे इसारी इस विवशताके लिये क्षमा करेंगे ।

# सर्वोत्तम साधन-जनसेवा

( सेखक---पं॰ श्रीकिशोरीदासनी वाजपेयी )

नगवत्प्राप्तिके अनेक राधन हैं-कर्म, हान, भक्ति, प्रपत्ति आदि , परन्तु सर्वोत्तम साधन जनसेवा है। दीन-दुखियोकी सेवा नगवत्प्राप्तिका सर्वोत्तम साधन है। श्रीमद्भागवतमें स्थान स्थानपर इसका उल्लेख है और श्रीनामादासजीने 'मक्त माल'में अनेक ऐसे नक्तोंके चरित्र दिये हैं। जो जनसेवामें ही छो रहते थे, इसीको भगवत्प्राप्तिका सर्वोत्तम साधन समझते थे और जो इसीके द्वारा कृतकृत्य हए

इसमें किसी प्रमाणकी जरूरत नहीं है । आपकी आत्मा ही मबाही देगी । जब आप किसी दुःखी जीवकी कुछ मदद करते हैं, तब आपकी आत्मा प्रसन्न होती है और ऐसा लगता है कि मेरे इस कामसे नगवान प्रसन्न हो रहे हैं।

जनतामें जनार्दनका बास है। चलती-फिरती नारायणकी

मुर्तियोकी अर्चनाका महत्त्व बहुत बढकर है। निष्कामभाव-से, मगवन्त्राधिकां साधन मानकर यदि जननाकी मना की जाय -दीन द्वियों के दुख-दर्दमें मदद की जाय -तो भगवानकी प्रसन्नताका यह सबसे बड़ा कारण होगा ।

आजकल लोग जो जनसेवाका काम करते हैं, उसमें निष्काम मनोवृत्ति नहीं रहती। कुछ-न-कुछ स्वार्थ रहता है। राजनीतिक उल्कर्षकी भावना प्रधानतासे दिखायी देने लगी है। यह सर सकाम कर्म प्रवृत्ति है। इसीको निष्कामभावसे किया आया तो यह सेचा निर्वाणप्राप्तिका प्रबलतम साधन है।

भारतीय सन-समाजका इस युगमें अभीतक इस साधन की ओर कम ध्यान गया है। आशा है, इसपर विचार किया जीयगा ।

# आरोग्य-साधन

र लेखक--राजञ्यो० ए० श्रीमुकुन्दवस्त्रमंत्री विश्व औतिष वार्य )

आरोग्यं भास्करादिच्छेन् .....। (श्रीमद्भागवत) अन्तश्चरति रोचनास्य प्रामाददानती द्यल्यन्महिषो दिवम् । (२०१०)

इस अपरके वेदमन्त्रमे स्पष्ट कहा है कि भगवान् सूर्यकी रोचमाना दीति अर्थान् सुन्दर प्रभा सरीरके मध्यमें मुख्य प्राणम्य होकर रहनी है। इससे सिद्ध है कि झारीरका स्वम्य, नीरोग, दीर्यजीवी होना भगवान् सूर्यकी कृपानर निर्भर है; क्योंकि सूर्यकरणोके द्वारा ही सारे अग्रमे प्राणनस्वका सञ्चार होता है। प्रश्लोपनिषद्मे लिखा है

यायर्वं प्रकाशयति तेन सर्वोन् प्राणान् रक्षिन् संनिधने । (१०६)

अर्थात् अर आदित्य प्रकाशमान होता है, तब वह समस्त प्राणोको अपनी किरणोमे रखता है ।

इसमें भी एक रहस्य है। वह यह कि प्रातःकालकी सूर्य रिरणोंमें अस्वस्थताका नाश करनेकी जो अञ्चन र्शाक्त है। वह मध्याह तथा सापाहकी सूर्य रिप्तयोंमें नहीं है

उद्यक्तादित्यर्रक्षमभिः शीर्ष्मो रोगमनीनशः । , अपर्वे० ८)

वंद भगवान् कहते हैं कि पातःक'लकी आदित्य

किरणोसे अनेक व्याधियांका नारा होता है। सूर्यग्रह्मयोमें यिप दूर करनेकी भी शांक है . 'शरीरमाध खलु धमलाधनम्' स्वस्य शरीरसे ही धर्म, अर्य, काम और मोक्षकी प्राप्ति होती है, अन्यया नहीं। एतदर्थ आरोग्यके इच्छुक साधकीको भगवान् सूर्यकी शरणमें रहना अत्यावश्यक है। सूर्यकी क्रिक्णोमें व्यास प्राणीको पोषण करनेवाली महती शक्तिका निम्नलिखित सहज साधनसे आकर्षण करके साधक स्वस्थ, नीशित और दीर्घजीबी होकर अन्तमें दिव्य प्रकाशको प्राप्त करके परमपदको भी प्राप्त कर सकता है। आलस्य या अविश्वासके वश होकर इस साधनको न करना एक प्रकारमें आस्मोन्नतिने विमुख रहना है।

मानन—प्रातःकाल सम्या कन्दनादिसं निवृत्त होकर पहले प्रहरमे, जयतक सूर्यकी धूप विशेष तेज्ञ न हो। तसतक एकान्तमे केवल एक वस्त्र पहनकर और मस्तक, हृदय, उदर आदि मायः सभी अङ्ग खुळे रखकर पूर्वीभिमुख नगवान् सूर्यके प्रकाशमें खड़ा हो जाय। तदनन्तर हाथ जोड़, नेत्र बद करके जगचश नगवान् भारकरका ध्यान करे। तद्यथा—

पद्मासनः पद्मकरो द्विबाहुः पद्मशुद्धः सदनुरङ्गवाहनः। दिवाकरो लोकगुरुः किरोटी मधि प्रसाद विष्ट्षसमु देवः॥

यदि किसी साधककें नेत्रमान्द्रादि द्रोप हो तो वह ध्यानके बाद नेत्रोपनिषदका पाठ भी कर छेवे। तदनन्तर वाल्मीकिरामायणोक्त आर्प आदित्यहृदयका पाठ तथा 'ॐ ही हरः' इस बीजसन्त्रका कम-सेकम पाँच मान्स जप करके मनमें इद्र धारणा कर कि जो सूर्व किरणे हमारे शरीरपर पड़ गड़ी हैं और जो हमारे चारी ओर फल रही है। उन सबमें रहनेवाली आरोग्यदा प्राणशक्ति भरे शरीरके रोम रोममे प्रवेश वर रही है। जिल्य नियमान्वेव दस र्मनटर्स बीस मिन्दतक इस प्रकार करे । साथ टी घटा रण-रणत स्वरते अकारका उद्यपण ब्रह्मरत्वनक पत्चाना चाहिये। ऐसा करनेसं अनोखा आनन्द तथा दिन्य स्पृतियुक्त तेज मिलेगा । यदि किसी श्रद्धाद सध्यको कप्रसाध्य अथवा असाध्य उ**रक्षतः राजयश्मा** अथवा कृष्टादि रोत अत्यन्त कष्ट दे रहे हो तो उन्हें चाहिये कि उपर्युक्त राधनके राथ साथ निम्नलिखित काम्य रविवत भी कर । ऐसा करनेपर मेरा विश्वास है कि निश्चय ही इच्छानुसार लाम होगा यह बत गुरु शुक्राम्नादि दोपसे रहित मार्गशीर्ष शुक्रपक्षंस प्रारम्भ करना चाहिये।

त्रनी साधकको चाहिये कि रविवारको सुर्यादयमे प घड़ी पूर्व उठकर शौचग्रुद्धिके बाद ताजे या भिगोये हुए अवामार्ग ( औगा पुठकडा ) की दाँतनमे मृखग्रुद्धि करे । तदनन्तर स्नानादि नित्यकर्मसे निवृत्त होकर उपर्युक्त साधन करके भगवान् सूर्यके सम्मुख ( चान्द्रमानमे ) मार्गशीर्य हो तो पहले दिनके तोड़े हुए और भगवान्को समर्पण किये हुए केवल नुलक्षीके तीन पत्रमात्र, पीपमें ३ पड गोवृत, माध्ये ३ मुद्दी तिल, पास्तुनमे ३ पड गौका दही, वेशमें ३ पल गीका दूध, वैशासमें सबस्ता गौका बदरीफलप्रमाण

# कल्याण 🐃

#### नागयण



ध्येयः सदा स्वितृमण्डलमध्यवनी नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः । केयूरवान् कनककुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्ययवपुर्धृतदाङ्कचकः॥ (बेर-जितना) तोबर, ज्येष्ठमें ३ अञ्चलि गंगाजल (अभावमें भगवान्का खरणामृत), आपादमें ३ दाने काली मिर्च, श्रावणमें ३ पल जीका सन्, भाद्रपदमें सवत्सा गीका ३ चुल्टू गोमृत्र, आश्विनमें ३ पलमात्र चीनी तथा कार्तिकमे ३ पल इविष्य मक्षण करे।

ऊपर जो द्वादश मार्सेके रिवधारीकी मध्य वस्तुएँ लिखी हैं, उनके अतिरिक्त अन्य वस्तु उस दिन मुखर्मे न डाले । भक्ष्य पदार्थके भक्षण करनेके अनन्तर आचमन करके मुख-इद्धि अवश्य करे । जहाँ केवल जलमात्रका ही बचन है, वहाँ आचमनकी आवश्यकता नहीं है । वती साथक उस दिन मौनधारणपूर्वक मनमें उपर्युक्त बीजमन्त्रका स्मरण करता हुआ एकान्त्सेचन करे और मुबह, हुपहर तथा सन्ध्याके समय रोली, पुष्प और चावलोंसे युक्त जलका अर्घ्य भी अवश्य दें । राजिको महामहिम श्रीमदमृतवाग्म्याचार्य-कृत आस्मिवलासादि सन्छान्त्राध्ययनने अपनी आत्माको पवित्र करके जमीनपर या काठके तख्ते अथवा चौकीपर पूर्वकी ओर सिर करके सोवे ।

साधको ! इस रविवतसे स्वास्थ्यमें जो वर्णनातीत लाम होता देखा गया है, वह किसी भी मानवीय औषधसे रातांशमें भी नहीं होता—ऐसा मेरा अनुभव है। यदि कोई साधक इस मतको बारह सालतक विश्वासपूर्वक करे तो पूर्णकाम होकर ब्रह्मस्य हो जाता है, इसमें सन्देश नहीं । यहाँ तो केवल हह श्रद्धा-मित्तकी आवश्यकता है। कहाँतक लिखा जाय, कुछ समयतक विभिवत इस साधनके करनेसे मगवान मास्करकी कृपाका अञ्चत फल अपने-आप ही मत्यक्ष हो जायगा।

स्मरण रहे कि सूर्यके सामने मरू-मूत्रका त्याग करना समीके लिये, खास करके सूर्योपासकके लिये तो सर्वथा निभिद्ध है । रविवारको तैल, स्त्रो-संसर्ग तथा नमकीन पदार्थका त्याग करना साधारण रविवत कहाता है।

# साधनाका माधतार्थ-सेवा

( लेला - पं० श्रापमीदेव की शास्त्री, दर्शनकेसरी, दर्शनमूषण, सांस्थ-योग-वदान्त-वाय-तीर्थ )

मनुष्यका परम तक्ष्य है भगवत्याप्ति अथवा भगवत्वरूपप्राप्ति । सत्र साधन—योग, तप, ध्यान आदि—उसी तक्ष्यतक पहुँचानेके लिये हैं । साधन स्वयं तक्ष्य नहीं होता, वह तो साध्यप्राप्तिका उपाय भर होता है । भगवान्का दर्शन करना कीन नहीं चाहता ! भगवान्को प्राप्त करनेका अर्थ है पूर्णत्वकी प्राप्ति—उपनिषद्के शब्दों में भ्मम्बल्याधिगति ।' विद्या, बल, ऐश्वयं और आनन्द आदिमं निर्पेक्ष स्थितितक पहुँचनेकी इच्छा मानवमात्रकी है । मनुष्यकी इञ्झांको इम मुख्यतया तीन भागीं में विभक्त कर सकते हैं—

१--- भा न भूवं भूयासम्'-अमर जीवन अर्थात् सत्ताकी पूर्णता ।

२--मैं सबसे अधिक शानी बन्ँ अर्थात् चितिकी पूर्णता ।

३—-दुःखके लेशसे भी असंस्पृष्ट सुखप्राप्ति अर्घात् आनन्दकी पूर्णता ।

इस प्रकार मनुष्यकी इच्छा है कि वह सम्बदानन्द बने । सभी मनुष्य, चाहे वे परमात्माको मानते हो अयवा नहीं, उक्त तीन पूर्णताओको किसी-न-किसी रूपमें चाहते हैं। मनुष्यकी यह प्रकृति है, न चाहते हुए भी वह इससे प्रेरित हो रहा है। ध्यकृतिहत्वा नियोक्ष्यति।' (गीता)

इस प्रकार मनुष्य अपने चरम लक्ष्यको प्राप्त करनेके लिये ही सब कुछ कर रहा है। यह साधना मनुष्य एक ही जन्ममें पूरी नहीं कर पाता—'अनेक जन्मांकी सिद्धिके अनन्तर मनुष्य उसे प्राप्त करता है। यदि कोई मनुष्य शरीरको साधनाका साधन न समझकर अपने लक्ष्यको भूल जाय तो वह कोल्हुके बैलकी पाँति अनेक जन्मोंमें भी वहीं-का-वहीं रहेगा। इसलिये अनुभवी महात्माओंने साधकोंको साधनाक साधन कर ममझाये हैं, जिसमें उनपर आचरण करके कोई भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर ले। अनुभवियोंके अनुभव-प्रयोगकी दशाएँ विविध हों, तब भी उनका परीक्षाप्रकार अपना मियतार्थ एक ही है। और यह है नरके रूपमें नारायणकी सेवा। जिस प्रकार विविध श्रेणियोंमें विध्य और पदाईका भेद होता है अथवा एक भी श्रेणीके विद्यापियोंको पदाईका भेद होता है अथवा एक भी श्रेणीके विद्यापियोंको

<sup>\*</sup> पक पल=३ तोले ४ माशेका होता है।

सा० अं० ९३

भिन्न-भिन्न अध्यापक अपने ही ढंगसे पढ़ाता है, पर सब अध्ययन-अध्यापनका मियतार्य एक है, और वह है अखर-श्चन अथ्या व्यवहार-हान; इसी प्रकार साधनाके रूपमें भी अधिकारिभेद अथवा प्रयोग-भेदसे भेद हो सकता है, परन्तु सबका मिथतार्थ है भेदमें अभेदका साक्षात्कार । यह साक्षात्कार भी मानसिक चेष्टाभर नहीं, अपितु मानस-जीवनका नया कायाकल्प है।

तुम अपने प्राणस्वरूप भगवान्का साक्षात्कार करना चाहते हो !सचमुच तुम्हारी यह हार्दिक अभिलापा है ! यदि हाँ, तो आओ मेरे साथ चलो | देखों, में तुम्हें इस जनाकान्त स्थानसे दूर ले जाऊँगा | क्या पूछते हो, कहाँ ले जाओगे ! तुम चले चलो मेरे पीछे-पीछे | लो, यहाँ बाजारके चौकमें बड़े-बड़े आलीशान भव्य प्रासाद हैं | पक्की सड़क है | प्रकृतिपर विजय पानेवाले मानवने यहाँ राप्तिको भी विजलीके प्रकाशमें दिन बना दिया है | इधरसे उधर मोटरें, ग्राम और अन्य विविध यान धनी-मानी व्यक्तियोंको लेकर आ-जा रहे हैं | में यहाँ तुम्हे रोकना नहीं चाहता | यहाँ ब्रह्मका अविकृत रूप नहीं दीखेगा, यहाँ उक्का मकान नहीं | उच अद्यालिकाओंमें वह नहीं मिलेगा | उसे आरामके लिये फरसत कहाँ !

जहांतक तुम्हारी ऑखोंको चीधिया देनेवाली वस्तुएँ दीखें, वहांतक समझ लेना यहाँ तुम्हारा गन्तत्य नहीं मिलेगा। लो, अब शहरके उस हिस्सेमें आ पहुँचे, जहीं मानवताकी उपेशाने मूर्तकप धारण कर लिया है। यहाँ रोशनीका कोई इन्तज़ाम नहीं। एक छोटी-सी पूसकी झोंपड़ीमें, जिसमें मुक्किलसे दो चारपाइयाँ आ सकती हैं, छः बच्चोंकी माँ अपने पतिकी इन्तज़ारमें वच्चोंको सान्त्यना दे रही है। घर और उसके रहनेवाले मैले और दुर्गन्धसे युक्त हैं। यहाँ तुम नाक्यर कपड़ा न रक्खों।

तुम्हें तो भगवान् दर्शन करने हैं न ? तो जरा अंदर चलो, यहाँ प्रमु मिलेंगे। जहाँ मानवताको ठोकरें पड़ती हैं, जहाँ निर्धनता नम्र ताण्डव करती है, जहाँ भूख और नंगापन साम्राज्य बनाकर रहते हैं, वहाँ तुम्हारा वियतम रहता है और मिलता है—दिद्धि, भूले, नंगे और असहायके शरीरमें लड़खड़ाता हुआ। तुम यदि भगवान्को कुछ खिलान। पसंद करते हो तो दरिहको नारायण समझकर खिलाओ। यदि तुम भगवान्पर बस्त चढ़ाना चाहते हो तो सरीयकी होंपड़ीमें जाकर श्रद्धापूर्वक दरिद्रनारायणके चरणोमें वस्त्री-की मेंट चढाओ ।

यदि तुमने साधना की है तो यहाँ उसकी परीक्षा होती है। यह परीक्षा-केन्द्र है। यह साधना-परीक्षा-मन्दिर है। यदि तुम इसमें दात प्रतिकात अक्क प्राप्त करना चाहते हो तो दरिष्ट्रीमें, पतितों में, भूखीं और नंगों में तन्मय होकर उनके सेवक बन जाओ। और तुम्हारी परीक्षा पूरी तब होगी जब उस पतितको, निर्धनको, गरीयको भगवानके रूपम स्वयं ही नहीं देखोंगे, संसरको दिखा दोगे; जब वह पतित न रहेगा, निर्धन न रहेगा, भूखा और नंगा न रहेगा। यह है भगवानके साक्षातकारका प्रकार। इसीका नाम है सेवा। ऋग्वेदमें इसीको कहा है—-

#### निषसाद धतवतो वरुणः पस्त्यास्वा।

भगवान्का यह व्रत है कि उन्होंने अपना घर पनितोको— जनताको बनावा है । इन्होंको नर-नारायण कहते हैं ।

क्या कहते हो—यह किटन है ? नहीं, यह तो मध्ये सरल मार्ग है । इसका आनन्द मुक्तसोगी ही जानते हैं । स्वयं दरिव्रताको अपनानेमें कितना आनन्द है ? लाखों रुपये कमाकर दरिव्रतारायणके चरणोमें मेंट चढा देनेमें क्या अनिर्वचनीय आनन्द है—यह तो दूसरेक बतानेकी चाल नहीं । पर्मेशकी रसनाके सहस अमीचंद बताने किस कि हमने क्यारस उड़ाया?—यह उक्ति उथके महस्मे निकलेगी जो इस मार्गका प्रिक्त होगा ।

कुछ दिन पहलेकी यात है, हमारे पड़ोसमें एक मोटर-डाइवर रहता था। एक दिन सुबह ही मैंने देखा वह अपनी मोटरको साफ़ कर रहा है। मैंने सोचा मोटरमें कुछ खराबी आ गयी होगी। दोपहरको जब मैं उधरसे गुज़रा, तब भी सफ़ाई ही हो रही थी।

क्यों साहन, क्या कर रहे हो ? 'साफ़ कर रहा हूँ ।' शाम-को फिर यही सफ़ाई । 'आख़िर, भाई, कर क्या रहे हो ?' 'सफ़ाई ।' उत्तर मिला ।

लगातार कई दिनोंतक यह सफ़ाई होती रही। जब मैंने देखा कि इसकी तो कहीं समाप्ति नहीं, तब मैं यह कह ही बैठा 'आप मांटरको साफ़ ही करते रहते हैं कि कभी चलाते भी हैं ?'

'यदि चलायेंगे तो मोटर खराब हो जायगी, साहव !' 'तो इसकी अञ्छाईका कैसे पता चलेगा !'

भी तो चलानेके लिये सफ़ाई नहीं करता, सफ़ाई सफ़ाईके लिये करता हूँ ।' वे बोले । 'तब तो फिर आपका स्थान भूलोकमें नहीं, या तो देवलोकमें अथवा आगरेमें या बरेलीमें ।'

× × ×

साधनाका भी उद्देश्य है नर-नारायणकेसाथ तन्मयताकी तैयारी ! इसीको 'आत्मदर्शन' कहते हैं । जबतक कहीं भी पाप, अनाचार, भूख, नंगापन, दरिद्रता, निरक्षरता, अन्याय और विषमता है, तबतक साधककी साधना चलती ही रहती है, वह अपूर्ण ही है । जो नर-नारायणसे प्रेम नहीं करते, उनका अपमान करते हैं, वे साधनासे कीसों दर हैं। भगवानुके शब्द हैं——

अवजानन्ति मां मृद्धा मानुषीं तनुमाश्रितम् । (गीताः) अर्थात् वे मनुष्य मूद्ध हैं, जो मनुष्यके शरीरमें दृष्टि-गोचर होनेवाले (नर-नारायण) मेरा अपमान करते हैं। सेवा वे माध्याका मुख्यार्थ ने और अमुक्तापुणना सुमुख्यिक

गाचर हानवाल (नर-नारायण) मरा अपमान करत हा सेवा ही साधनाका मियतार्थ हे और भगवत्प्राप्तिका सुपरीक्षित राजमार्ग है। कलिकालमें तो यह भगवत्प्राप्तिका अनुपम साधन है।

# आजकी साधना

( हेखक--बाबा राधवद(सजी )

'अभ्यासेन तु कोंन्तेय वैराग्येण च गुहाते।' —-गीना

मनुष्यका शरीर और आत्मा—ये दोनों अलग-अलग होते हुए भी जीवन-कालमें एक-दूसरेसे इतने अभिन्न रहते हैं कि इनको दो कहनेमें संकोच होता है। शरीरके स्थूल, सूक्ष्म, कारण या महाकारण-कितने भी भेद किये जाय, तो भी अजर-अमर आत्मासे उनका इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि साधारण मनुष्य अपने चर्म-चक्षओंसे उनको आत्मासे अलग देखनेमें असमर्थ ही रहता है । आत्माके बारेमें हमारे उपनिषदों और खयं भगवान् श्रीकृष्णने जो कुछ प्रतिपादन किया है, वह संसारके लिये एक अमूख्य देन है। उससे अधिक आत्माके विषयमें कोई क्या कह सकता है ! परन्त शरीरके सम्बन्धमें लोग नित्य नये नये विचार करते रहते हैं । वर्तमान संसारमे तो दारीरको लेकर नाना प्रकारके विचार हो रहे हैं। आजकल इमलोग जितने 'वाद' या 'इज्म' की बाते पढ़ते-सुनते हैं, वे सब शरीरके सम्बन्धमें किये गये विचार ही तो हैं। 'शरीर' शब्दसे जिस प्रकार आयुर्वेदशास्त्रकथित शरीरका बीध होता है, उसी प्रकार उससे राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, संस्कृतिक अथवा साहित्यिक शरीरका भी बोध होता है। चूँकि आजकल इस भौतिक संसारमें सर्वत्र राजनीतिका ही बोलवाला है, इसलिये इम यहाँ राजनैतिक दृष्टिकोणसे ही शरीर तथा साधनाका यत्किञ्चित विचार करें तो अनुचित न होगा।

राजनीतिमें आजकल शरीरकी रक्षा तथा विनाशके लिये जितना विचार किया जाता है, उतना शायद ही किसी दूसरे शाखमें किया जाता होगा। वर्तमान महायुद्ध इसका एक मुन्दर उदाहरण है। इन दिनों संसारके बढ़े-बढ़े आला-दिमाग इसी योजनाके अनुसन्धानमें लग्न हुए हैं कि कम-से-कम समयमें लाखों आवाल-बृद्ध नर-नारियोंके शरीर किस प्रकार नष्ट किये जा सकते हैं। इसी तरह दूसरी और संसारके अच्छे-अच्छे मस्तिष्क छल-कपट और कूटनीतिके द्वारा अरबोंका व्यापार करके अपने-अपने देशके करोड़ों भाई-बहिनोंके शरीरको किस प्रकार पाला-पोसा जा सकता है, इसका उपाय सोचनेमें लगे हैं। इन परस्परिवरोधी उद्योगोंमें मानव-शरीरकी विडम्बना भरी है या स्तुति, यही समझमें नहीं आता।

मनुष्य-दारीरकी जो यह दुर्गात या अन्धपृजा हो रही है, उसे देखकर मनमें यह भाव आता है कि यदि इन दोनोंके बीचका कोई रास्ता—मध्यम मार्ग निकल आता तो उससे जगत्का चास्तविक कस्याण होता । यहीं स्थापना' का प्रश्न उपस्थित होता है । संसारके सभी संतोंने—चाहे वे हिंदू हों अथवा बौद्ध, सिक्ल हों या ईसाई, पारसी हो या सुसलमान—एक स्वरसे साधनापर जो विशेष जोर दिया है, वह इसलिये नहीं कि वे इन बड़ी-बड़ी बार्तोका प्रचार करके अपनेको पुजावें; बल्कि उनका उद्देश्य यह रहा है कि मानव-शरीरकी अवहेलना तथा उपासनाक कारण